भगवद्गीतारहस्य

श्री

अथवा

कर्मयोगशास्त्र।

अष्टम मुद्रण |

### लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी ग्रंथ I <sup>(</sup>

- (१) The Orion (वेदकाल का निर्णय, प्रथमावृत्ति सन १८९३; द्वितीय संस्करण सन १९२५)।
- (२) The Arctic Home in The Vedas
  ( आर्यो का मूल निवासस्थान, प्रथमावृत्ति सन १९०३;
  हितीय संस्करण सन १९२५)।
- (३) Vedic Chronology (incomplete), Vedanga Jyotisha and other miscellaneous essays &c, (वेदों का कालिनएांय) ( अपूर्ण), वेदाङग ज्योतिष तथा अन्य संकीर्ण निवंध—हस्तिलिखत सन् १९१३—प्रथम संस्करण सन् १९२५)।

ॐ तत्सत् ।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

अथवा ै

## कर्मयोगशास्त्र।

गीता की बहिरंगपरीक्षा, मूल संस्कृत श्लोक, भाषा अनुवाद, अर्थ-निर्णायक टिप्पणी, पूर्वी और पश्चिमी मतों की तुलना, इत्यादि सहित।

लेखक

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।

, अनुवादक

श्रीमान् माधवरावजी सप्रे ।

त्सादसक्तः सततं कार्ये कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ गीतासः ३.१९.

अष्टम मुद्रण ।

(२५०० प्रतियाँ।)

धांके १८७० ]

[सन् १९४८ ई.

मूल्य १० रुपयाँ

#### घरक्रमांक ५६८, नारायण पेठ, गायकवाड वाडा, पुर्णे नं. २. जयन्त श्रीघर तिलक द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशकों ने सर्वीधिकार स्वाधीन रक्खे हैं।

मुद्रकः---

श्रीमान् वा. गो. गोलले, नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस, १० व, सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे २.

# ।। अथ सम्पेणम् ॥

श्रीगीतार्थः क्व गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा ।
श्राचार्येयेव्च बहुघा क्व मेऽल्पिवषया मितः ॥
तथापि चापलाविस्म वक्तुं तं पुनरुद्यतः ।
शास्त्रार्थान् संमुखीकृत्य प्रत्नान् नव्येः सहोचितेः ।
तमार्थाः श्रोतुमहिन्ति कार्याकार्य-दिवृक्षवः ॥
एवं विज्ञाप्य सुजनान् कालिदासाक्षरः प्रियेः ॥
बालो गंगाघरिश्चाऽहं तिलाकान्वयजो द्विजः ।
महाराष्ट्रो पुण्यपुरे वसन् शांडिल्यगोत्रभृत् ॥
शाके मुन्यग्निवसुभू—सिनते शालिवाहने ।
श्रनुसृत्य सतां मार्गं स्मरंश्चापि वची हरेः ॥
समर्पये ग्रंथमिमं श्रीशाय जनतात्मने ।

•्यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् । ि क्रिकेट । यत्तेपस्यसि कौतेय तत्कुरुव्य मदर्पणम् ॥

गीतासु ९. २७.

# गीतारहस्य की भिन्न-भिन्न आवृत्तियाँ

| (१) मराठी                               | ( पहली ग्रावृत्ति                    | : ) · জুন,       | सन        | १९१५.              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| (१) मराठा                               | (दूसरी "                             | ) सप्टेंबर,      |           | १९१५.              |
| <b>27</b> →                             | (तिसरी "                             | í                | "         | <sup>.</sup> १९१८. |
| 22                                      | <i>)</i> _a_a                        | í                | "         | १९२३.              |
| 17                                      | ( चाथा <i>ः,</i><br>( पहली <i>,,</i> | /<br>दो भाग में) |           | ४-१९२६.            |
| ))                                      | (,पहली ,,                            | }                | "         | १९१७.              |
| (२) गुजराथी                             | /                                    | Í                | "         | १९२४.              |
| 11                                      | , <u> </u>                           | <b>`</b>         | "         | १९१७.              |
| (३) हिन्दी                              | ·                                    | 1                | "         | १९१८.              |
| 97;                                     | / 6                                  | ,                | ,<br>,,   | १९१९.              |
| 27                                      |                                      | ΄                | "         | - १९२४.            |
| 11                                      |                                      | <b>`</b>         | "         | १९२५.              |
| 17                                      |                                      | <b>`</b>         | ,,<br>11  | १९२८.              |
| 37                                      | ( छट्ठी ,,<br>( सातवी ,,             | <b>`</b>         |           | १९३३.              |
| . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                      | )<br>दो भाग में) | 17        | १९२६.              |
| "                                       | ( पहली "                             | 1                | 11        | १९१९.              |
| (४) कानडी                               | ( पहली "                             | <i>}-</i>        | 31        | १९१९               |
| (५) तेलगू                               | (                                    | <b>?</b> _       | 27        | १९२४.              |
| (६) वंगलः                               | ( ,, ,,                              | )                | <b>17</b> | •                  |
| (७) तामिल                               | (                                    | प्रथमभाग)        | "         | १९२६.              |
| (८) अंग्रेजी '                          | ( ,, ,,                              | )                | 27 ,      | १९३६.              |

### लो० तिलकजी की जन्मकुंडली, राशिकुंडली

, तथा

#### जन्मकालीन स्पष्ट-ग्रह।

्राके १७७८ आषाढ कृष्ण, ६ सूर्योदयात् गत घ. २, प. ५.

जन्मकुंडली

राशिकुंडली





जन्मकालीन स्पष्ट-प्रह.

| ₹, | चं , | <b>#•</b> . | ਰ•<br>' | गु. | ∕ ষ্যু•      | হা•় | रा. | ,<br>के   | ਲ•  |
|----|------|-------------|---------|-----|--------------|------|-----|-----------|-----|
| æ  | ११   | Ę           | २       | ११  | ą            | े २  | ११  | <b>`U</b> | m,  |
| ٤  | १६   | . لا        | २४      | १७  | - <b>१</b> ० | १७   | २७  | २७        | १९  |
| १९ | ₽    | 38          | २९      | ५२  | ė            | १८   | ३९  | 39        | 3,8 |
| ५१ | ४६   | ३७          | १७      | १६  | २            | ِ و  | १६  | १६        | 38  |

### प्रकाशक का निवेदन

मेरे पितामह स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक महोदय प्रणीत श्रीमत् भगवद्गीता ग्रयवा कर्मयोगद्यास्त्र ग्रंथ का ग्रष्टम मृद्रण प्रकाशित करने का सु-प्रवसर ग्राज प्राप्त हुग्रा है। इसके तीन संस्करण लोकमान्यजी के जीवनकाल में प्रसिद्ध हो चुके थे। चतुर्थ संस्करण में इस ग्रंथका थोड़े में इतिहास दिया था। यहाँ भी उसको रखना में उचित मानता हूँ।

गीतारहस्य प्रन्य लो. तिलक महोदय ने बर्मा के मण्डाले नगर में कारागृहवास के समय में लिखा था यह प्रस्ताव सर्वत्र सुविदित है। इस प्रन्य के मसविदे का श्रारम्भ मण्डाले में ता. २ नवम्बर सन १९१० में करके लगभग ९०० पृष्ठी का यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ता. ३० मार्च १९११ के रोज ग्रर्थात् केवल पाँच महिनो में उन्होने अपने हाथ से अलग कर दिया, ऐसा हमारे पास की इस ग्रन्थ की मूल पेन्सिल से लिखी हुई हस्तिलिखित चार प्रतियो से ज्ञात होता है। सोमवार ता ८ जून '१९१४ इस रोज लोकमान्य महोदय की मण्डाले के कारागृह से मुक्तता हुई। वहाँ से पूने को लीट आने पर कई सप्तकों तक राह देखके भी, मण्डालेके कारा-गृह के श्रीधकारी के स्वाधीन की हुई गीतारहस्य की हस्तिलिखित पुस्तक जल्दी वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा। जैसे जैसे श्रधिक दिन व्यतीत हो जाने लगे वैसे वैसे सरकार के हेतुओं के लिये लोग श्रिधकाधिक सार्शक होते चले। कोई कोई तो श्राखिर स्पष्ट कहने लगे कि "सरकार का विचार कुछ ठीक नहीं मालूम होता। पुस्तकें वापिस नहीं करने का ढ़ेंग ही ज्ञात होता है"। ऐसे शब्द जब किसी के मुंह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर आते थे तब वे कहा करते थे कि ' डरने का कुछ कारण नहीं। ग्रन्थ यदि सरकार के स्वाधीन है तो भी उसका मजमून मेरे मस्तिष्क में है। निवृत्ति के समय में शांतता से सिहगड के किले पर मेरे बगले में बैठ कर ग्रन्थ फ़िर से में यथास्थित लिख डालूंगा'। यह श्रात्मविश्वास की तेजस्वी भाषा उतरती उमरवाले श्रर्थात् ६० वर्ष के वयोवृद्ध गृहस्य की है, श्रौर यह ग्रन्थ मामूली नहीं बल्कि गहन तत्त्वज्ञान के विषय से भरा हुन्ना ९०० पृष्ठों का हैं। इत सब वातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर-प्रयत्नवाद की ययार्थ कल्पना त्वरित हो जाती है। सुभाग्य से तवन्तर जल्दी से सरकार की श्रोर से सभी पुस्तकें सुरक्षित वापिस हुईं श्रीर लोकमान्य के जीवन काल म इस ग्रन्थ की तीन हिन्दी ब्रावृत्तियाँ प्रकाशित हुईं।

१५ जनवरी १९११

१५ जनवरी १९४१

३० जनवरी १९११

.१० मार्च १९१रे

३० मार्च,१९११

्र गीतारहस्य का मूल मसविदा चार पुस्तको में था यह उल्लेख उदर किया गया है। उन पुस्तको के सम्बन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार है:--

पुस्तक । विषय। पूष्ठ। लिखने का काल। १ रहस्य, प्र. १ से ८। १ से ४१३। २ नवबर १९१० से ८ दिसम्बर १९१० से

२४५-२४७

२ रहस्य, प्र. ९ से १३। १ से ४०२।

च रहस्य, प्र. १४ से १५ । १ से १४७ बहिरंगपरीक्षण । १५१–२४४ स्रीर ४०१–४१२.

मुखपृष्ठ, समपंश श्रौर

ं इलोकों का श्रनुवाद।

अध्याय १-३। २४९-३९९. ४ क्लोकों का अनुवाद १-३४०,

४ श्लोकों का अनुवाद १ -३४०, अध्याय ४ से १८। १,३४४-३७४,

\$84-383 \$64-800

प्रस्तावना । ३७५-३८४

पॅरिग्राफ तो कारागृह में ही लिखा हुग्रा था। 🔭

पुस्तक की अनुक्रमिएका, समर्पए और प्रस्तावना भी लोकमान्य महोदय ने कारागृह में लिखी थी और जगह जगह पर कौन कौनसी बाते रखनी थी उन की सूचना भी लिख कर प्रन्थ परिपूर्ण कर रक्खा था। उस पर से, उन को कारागृह से अपने जोते जी मुक्तता होगी या नहीं इस बात का भरोसा नही था, और मुक्तता न होने के कारए आपने परिश्रमपूर्वक संपादन किया हुआ ज्ञान और उस से सूचित विचार व्यर्थ न जाय बिल्क उन का लाभ आगे की पीढी को मिले यह उन की अत्युत्कट इच्छा थी, यों ज्ञात होता है। पुस्तक की अनुक्रमिएका पहले होनों पुस्तकों के आरम्भ में उन पुस्तकों के विषय की हो है। पुस्तक का मुखपूरठ और समर्पए तीसरे पुस्तक में २४५ से २४७ पूछों में है, और प्रस्तावना चौथे पुस्तक में ३४१ से ३४३ और ३७५ से ३८४ पूछों में है। कारागृह से मुक्तता होने पर प्रस्तावना में कुछ सुधार किया गया है और वह जिन्हों ने प्रकार ज्ञानकाल में सहायता दी थी उन व्यक्तिनिर्देशविषयक है। इस विषय में प्रथमा-वित्त की प्रस्तावना के अन्तिम परिग्राफ के पहले के परिग्राफ में लिखा है। श्रंतिम

उन में से पहली पुस्तक में पहले आठ प्रकरिएों को 'पूर्वार्घ' संज्ञा दी गई है (वह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से जात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्घ भाग पहला और तीसरी को उत्तरार्घ भाग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ दी गई है। उस पर से ग्रंथ के प्रथम दो भाग करने का उन का विचार था यों ज्ञात होता है। उनमें से पहली पुस्तक के जाठ प्रकरणों का मसविदा केवल एक महिने में हो लिखकर तैयार हुआ था और ये ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लोकमान्य महोदय इस विषय से कितने जोतप्रोत तैयार थे इसका और उनके अस्खिलत प्रवाह का यथार्थ ज्ञान पाटनों को सहज ही होगा। पुस्तकों से पृष्ठ फाड देने की अथवा नये जोड़ने की कारागृह के नियमानुसार उनको आज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली ज्ञातों को नए पृष्ठों के भीतर जोड़ने की छुट्टी उन को मिली थी यह खबर दूसरे और तोनरे पुस्तक के मुखपूष्ठ में जन्दर के वाजू में दी, हुई वातों से ज्ञात होती है। पहली तीन पुन्तके एक एक महिने की अवधी में लिखी है। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पक्ष में लिखी है। मुख्य बावत दाहिने हाथ के तरफ के पृष्ठों पर लिखके उन पृष्ठों के पीछे की कोरी वाजू पर आगे के पृष्ठ पर की प्रधिक बढ़नेवाली बावत जोड़ी है। आज्ञा है कि मूल हस्तलिखत प्रति-सावन्धी जिज्ञासा इस विवेचन से पूर्ण होगी।

इस ग्रन्थ का जन्म होन के पहले प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उन का व्यासंग् लारी या इस का उत्तम प्रमाण उन के भीर दो ग्रन्थों में है। 'मालानां मार्गशीर्षोऽहं' (गीता. १०-३५ गीर. र. पृष्ठ ७६०) इस क्लोक का भ्रयं (भावायं) निश्चित करते समय उन्होने वेद के महोदधी में डूबके 'म्रोरायन-रूपी' मुक्ता जनता के स्वाधीन की है भ्रौर वेदोदधी का पर्यटन करते करते ही भ्रार्थों के मूल वसितस्थान का पता लगाया है। कालानुकम से गीतारहस्य म्रन्तिम ठहरा तो भी महत्त्वदृष्टि से उसको ही, अपर के दो पुस्तकों का पूर्ववृत्तांत ध्यान में रखने से, ग्राद्यस्थान देना पड़ता है। गीता के सबध के व्यासंग से ही ये दो पुस्तकों निर्माण हुई है। 'श्रोरायन' पुस्तक की प्रस्तावना में लोकमान्य महाशय ने गीता के अभ्यास का उल्लेख किया है।

"श्रीरायन" श्रीर "श्रार्यों का मूल वसितस्थान" ये दोनो श्रंथ यथावकाश प्रसिद्ध हुए श्रीर जगतभर में विख्यात हो चुके। परन्तु गीतारहस्य लिखने का मुहतं लोकमान्य के तीसरे दीर्घ कारावास से प्राप्त हुआ। अपर लिखे हुए दोनो प्रथो का लेखन भी कारागृह में हो हुआ है। सार्वजिनक प्रवृत्तिमों की उपाधि से मुक्त हो कर ग्रंथलेखन के लिये श्रावश्यक स्वस्थता कारागृह में मिल सकी। परन्तु प्रत्यक्ष ग्रथलेखन का श्रारम्भ करने के पूर्व में उनको बड़ी भारी मुसीबतो से म्हगड़ना पड़ा। उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित है:— "प्रथ के संवंघ में तीन वयत तीन हुकुम श्राये ... सब पुस्तक मेरे पास रखने का छुछ दिन वद होकर सिर्फ चार पुस्तकों एक ही समय रखने का हुकुम हुआ। उस पर दर्मा रास्कार को शर्च करने पर ग्रथलेखन के लिये सब पुस्तकों मेरे पाम रखने की परवानगी हुई। पुस्तकों की संस्या जब मै वहाँ से लौटा तब ३५० से ४०० तक हुई थी। ग्रयलेपन को लिये जो कागज देने में आते थे वे छूटे न

देकर, जिल्दबंद किताब बाँध के भीतर के सफे गिनके और उन पर दोनों श्रोर नम्बर लिख कर देने में आते थे, श्रीर लिखने को शाई न देके सिर्फ पेन्सिलें

छील कर देने में ग्राती थीं" । (लो. मा. तिलक महाशयके छूट्ने के बाद की पहली मुलाकात -- "केसरी" ता. ३० जून १९१४)। म्रपनी कल्पनाशस्ति को थोडा ही म्रोर तान देने से वाचकवृन्द तिलक महोदय को प्रन्थ लेखन में कैसी मुसीबतो का सामना करना पड़ा होगा यह बराबर समभ लेंगे। तिस पर भी उन की पर्वा न करके सन १९१० के जाड़े में उन्हों ने हस्तिलिखित नकल लिखकर तैयार कर दी। पुस्तक का कच्चा मसविदा तैयार होने की खबर उन्हों ने १९११ साल के आरम्म में एक पत्र में देने पर, वह पत्र सन १९११ के मार्च मेहिने में "मराठा" पत्र की एक संख्या में समग्रे प्रसिद्ध हुग्रा । गीतारहस्य में दिया हुग्रा विवेचन लोगों को अधिक सुगम हो इस कारण से तिलक महोदय ने सन १९१४ के गणेंशोत्मव में चार ज्याख्यान दिये थे श्रीर बाद ग्रन्थ छापने के काम का श्रारम्भ होने पर १९१५ के जून महिने में उस का पूर्णावतार हुआ। इस के आगे-का पूर्ण इतिहास सर्वत्र सुविदित है। इस बात का तो हम अपर ही उल्लेख कर चुके है, कि इस ग्रन्थ की पहली तीन म्रावृत्तियाँ लोकगान्यजी के जीवनकाल में ही प्रसिद्ध हो चुकी थीं। भारतकालीन रथ कैसे थे, इस बारे में श्रापने बहुत संशोधन करके, उनका स्परूप नियत किया था। उनके कल्पना के ब्रनुसार उस समय के रथों के पहिये दी और घोडे चार होते थे, जो कि साथ साथ कथे लगाये हुए एकही लकीर में जोते जाते थे। उनपर छात न होता था। रथो के इस स्वरूप का, तथा गीता में इस प्रसङ्ग पर दिये गर्ये हुए वर्णन के अनुरूप (देखो गीतार. पू. ६१७, गीता. अ. १-क्लो-४७.) हमने तीन-रंगो में एक सुंदर चित्र बना कर उसका इस पुस्तक में समावेश करा दिया है।

इस गंथका पिछला अर्थात् सप्तम मुद्राण इ. सन १९३३ में हुआ था। तीन चार वर्षों में यह संस्करण बिक गया। प्रर्थात् १९३६ से प्राजतक लगातार इस ग्रंथ के लिये पाठकों की मांग जारी रही है। द्वितीय महायुद्ध श्रौर उसके श्रनन्तर के नियंत्रणादि के कारण ग्रंथका मुद्रण श्रसंभवसा मालूम पड़ा। किन्तु श्रीकृष्ण भगवान की कृपा से गत ७-८ महिनों में ही कागज मिल सका और मृद्रणादिका प्रबंध भी हो चुका। ग्रहिन्दी प्रांत में हिंदी पुस्तक मुद्रित करने के लिये विशेष कठिनाश्चियाँ रहती ही है--सुयोग्य टाग्नियों की कमी, हिंदी न जाननेवाले कंपॉ-भिटर, प्रकस्तकोधक का अभाव ग्रादि । ग्रिस समय तो ग्रंथ का कंपीज २-३ मद्राणालयों में करना पडा श्रीर छपाई यद्यपि एकजगह हुई, जिल्द का काम श्रनेक स्थानों में किया गया। ग्रिन ग्रडचनो के कारण पुस्तक में मुद्रणादि दोष बहुत रह गये है। पाठकोंसे श्रिसलिये क्षमा माँगना परमावश्यक है।

भ्रोर भी एक प्रार्थना है। पुस्तक तुरन्त छ्रपेगी इस तरहके पत्र मेने कइयोंसे लिखे, किन्तु मुद्रएकार्य शीष्रतासे नहीं हो पाया, इसलिय उनकी निराशा होती रही। शब भी स्थिति विचित्र है, गीता रहस्य की जितनी प्रतियाँ मुद्धित है, उनसे ग्रिधिक माँग है। किन्तु में जिञ्चास दिलाता हूं, कि फिरसे पुनर्मुद्र एके आयोजनमें मं लगा हूँ, ग्रौर तुरन्त यह कार्य शुरूं होगा।

प्रवतक मेरे चाचाजी श्री. रामचंद्र बलवत तिलकही 'लोकमान्य' के ग्रथों का प्रकाशन करते थे। किन्तु कुछ दो वरसोसे उन्होने यह काम मुक्ते सौप दिया है। इच्छा है, कि में यथाशिक्त इस कार्य को निभाऊं ग्रीर मेरे तथा भारत के सुयोग्य पितामह लोकमान्य की स्मृति को श्रिन ग्रंथों के रूपमें जनता के सामने जागृत रखूं।

त्राज भारत स्वतंत्र हुम्रा है, यद्यपि उसके कम्री म्रंश परराष्ट्र बन गये हैं ! धर्मप्रचार के लिये राष्ट्र की सीमाग्रें बाघ नहीं सकती, ग्रिन सीमाग्रोको लाघकर ग्रन्य राष्ट्र में भी धर्म प्रचार हो सकता है। हिंदी गीतारहस्य के कतिपय पा क पंजाब, सिंघ, सीमाप्रात में रह गये हैं, कुछ निर्वासित होकर श्रिघर उघर भटक रहे हैं। इस के लिये उपाय ही क्या है ? भगवान् कृष्ण की गीता का सदेशही हमारी सांत्वना कर सकेगा । यही सदेश भारत के स्वातंत्र्ययुद्ध की प्राराभिक श्रवस्था में स्वराज्य का महामंत्र देनवाल ग्रौर उसके कारण कारागृह में तपस्या करनेवाल तिलक ऋषि द्वारा श्राज भी हमें प्राप्त है। श्राक्षा है, पाठक इसका चितन करेगे। भवदीय,

लो. तिलक मंदीर, ५६८, नारायण पेठ, पुणे २.} जयंत श्रीघर तिलक

### अनुवादक की भूमिका।

मिका लिख कर महात्मा तिलक के ग्रन्थ का परिचय कराना, मानों सूर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह ग्रन्थ स्वयं प्रकाशमान्, होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। परन्तु भूमिका लिखने की प्रणाली सी पड़ गई है। ग्रन्थ की पाते ही पत्र उलट-पलट कर पाठक भूमिका खोजने लगते है। इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाठकों की मनस्तुष्टि करने के लिये इस शीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की ग्रज्ञेष कृपा से, तथा सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगढ, वर्धा निवासी श्रीधर विष्णु परांजपे) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अन्यात्म विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तभी से इस विषय के अन्ययन के महत्त्व-पूर्ण अवसर मिलते जाते है। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था कि में संवत् १९७० में श्रीसमर्थ के दासवोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अव उसी कृपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य के अनुवाद करने का अनुपम अवसर हाथ लग गया है।

जब मुक्ते यह काम सौंपा गया, तब प्रन्थकार ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि मूल प्रत्थ में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के त्यों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायँ; क्योंकि प्रन्थ में प्रतिपादित सिन्द्धातों पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूल लेखक ही है। इसिलये मैने अपने लिये दो कर्त्तव्य निश्चित किये:— (१) यथामित मूल भावों को पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुवाद की भाषा यथाशिकत शुद्ध, सरल, सरस और सुबोध हो। अपनी अल्पबृद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों कर्त्तव्यों के पालन करने में मैने कोई बात उठा नहीं रखी है। और मेरा आन्तरिक विश्वास है, कि मूल प्रथ के भाव यिक्तिञ्चत् भी अन्यथा नहीं हो पाये है। परन्तु सम्भव है कि, विषय की कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषा- जैली कही कहीं क्लिप्ट अथवा दुर्बोध सी हो गई हो; और यह भी सम्भव है कि ढूंढनेवालों को इसमें ' मराठीपन की बू ' भी मिल जायँ। परन्तु इसके लिये किया क्या जायँ? लाचारी है। मूल प्रन्थ मराठी में है, में स्वयं महाराष्ट्र का हूँ, मराठी ही मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के के अस्थल पूने में ही यह अनुवाद छापा गया है और में हिन्दी का कोई ' घुरंघर ' लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में, यदि इस प्रन्थ में उक्त दीव न मिले, तो बहुत आक्ष्य होगा।

यद्यपि मराठी ! रहस्य ं को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वांग-सुंदर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, झौर ऐसे

-2.

غناي

12

12

41

Ļį

। भगीव द्रीज्ञ ।

। किमोर्५ कि कड़ाइफ़ुरू

। है। एक मार्थ करें होता है। कि प्रिवाहिस कम मह : हा है।

मारुहें होर्ग्हेख 15में थाम के थाए मेंड केत प्रमय कथीय में येट कुए हिंग किसूर में रिक्त जाम्बद्ध क्रमित हैं। हिंगिर के अपने में किस्त मारि प्राप्त कम्मीय एको क्रमिताम क्षम में जिस्हों हैं। हिंगिर के अपने हिंगिर हैं। इस स्वाप्त क्षमित क्षमित क्षमित हैं। हिंगिर के अपने हिंगिर हैं।

कार का बरला केवल धन्यवाद हे में से ही नहीं हो जाता। हुरप जानता मिन्में आपका केसा ऋषी हूँ। हि० चि० ज० के संपारक श्रोपत भारकर राम भानेराव ने तथा और भी अनेक मिलों ने समय-समय पर यथाद्यक्ति सहायता

शोरीमदासी मठ, राबपुर (सी. पी. ), हेवन्यस्ति संभ

राष्ट्रभापा हिन्दी की इस बात का अभियान है कि वह महास्मा तिलक के गीता-रहस्य-सम्बन्धी विचारो की अनुवाद रूप में उस समय पाठको को भेट कर सको ने जाता कि और किसी भी भाषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ,—यद्यपि हो एक अनुवाद तेयार थे। इससे, आद्या है, कि हिन्दीप्रेमी अवश्य प्रसन् होगे।

जनुवाद का जीगाएंडा जुलाई सन् १९१९ में इजार शा की विस्त का जानाहर कि उस के उनकार का जानाहर का अनुवाद का अन

कार का बरला केवल धन्यवाद हे देने हे तही हो जाता। हुरय जानता हें भिन्ने में स्वीतका केवल धन्यवाद हे नहीं हो। हि सिन्ने ने समय-समय पर यथाशिक्त सहायता को मिन्ने ने समय-समय पर यथाशिक्त सहायता को का मिन्ने ने समय-समय पर यथाशिक्त सहायता को में आंतरिक धन्यवाद हेता हूँ।

एक वर्ष से अधिक समय तक हम प्रम्थ के साथ मेर्। अहीं मा सहवास में के वर्ष । इं डिंग फिलमें में रिक्त प्रांत कर्पन कि रिचारी की मधुर कर्पनाएँ तक्त प्रांत के प्रकार कि डिंग में मानिक हो महें । इं डिंग में मानिक तथा आसक्त का प्रांत के प्रां

अरिमदासी मट, रायपुर (सी. पी.), साध्यदाब सभ । हेवडायनी ११, माध्यदाब सभ ।

## ं।महास्रिप्त

। भिाह भिर्म हैं मीट डख्नीट कि कि कि कि । स्राम्धा में भाषा स्था, में अज्ञानी ॥ \*

गीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर धर हिया; और केचल कम हे महे महे हिंदा है। है हिंदा है। इस है। इस है। इस है। निमेर रहने से, टोकाकारी का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैसे, इस विषय का योग्य उत्तर हुढ़ न मिला । कीन जानता है, कि हमारे ही म रामित र्म भिनी कि राति की हैंग तिहि इड्ड मि प्राँध मिलीसड़ राकहाइ मोक्षप्राप्ति की विधि का-निरे मोक्षिमांग का-विवेचन, बयो किया गया हु ! यह कुरम सम्भ कर खिस ही गया था, उस गीता में बहातान से या भित्त से बतलाई गई हैं। कि जी अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को बड़ा आरो शहका यह है कि, जो गीता उस अर्जुन की युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये मन में एक शहका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही, गई। वह , इस कुर १ क्रि १ प्रमान समय समय सम्बर्ध । परन्तु, अब , हमने गीता के संस्कृत भाव्य, अत्यान्य होकाएँ और सराठा तथा अयुक्री रही । जब संस्कृत और अप्रेजी का अभ्यास अधिक हो गया, तब भगवद्गीता के सम्बन्ध में जी चाह उत्पन्न हो गाई थी, वह स्थिर बनी मम मर एराक मड़ हैं जिल हि इंड्र है हिई राक्ने कि उप नमय भावारी पूर्यतया समक्त न था सकता था। फिर भी छोटी अवस्था में हमें मिला था। तब, अयित् अपनी आधु के सीलहबे वर्ष में गीता का उन्हें भगवर्गीता की भाषाविवृति नामक मराठी, टोका सुनान का काम मन कर। थे गुरु इंप रम पाश्वाह हि जनकाक मि परि मानीक्ष क्रियतामी भगवह्नीता से प्रथम परिचय हुआ था १ सन् १८७२ ् ईसबी में हमारे पुच्य जात स्वयं प्रत्यार के विषय में है। है कि । है , जब हुप, के लिये प्रस्तावना की छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है। इनमें सब से पहलों विवय के विवेचन में उल्लेख न ही सकता था। उन बाती को प्रकट करने हामनीद के प्रन्य, तकननी की है है। हुए निय निव छक् भीयन किया गया र पद्यपि इसका कारपा प्रत्य के आरम्भ में ही बत्तलाया दिया गया 

<sup>।</sup> होम एक , इमरु , क्ष्र के मांग्रक्त हाम र

चर गई थी। किन्तु कुछ समय में, प्रन्थ लिखने के जिये आवश्यक पुस्तक सण्डाले से भेज दिये गये, तब इस ग्रन्थ के लिखे जाने की आधा बहुत कुछ वह अभी अपूर्ण हैं। जब सन् १९०८ ईसवी में, सजा दे कर, हम भूम्य जिखने का काम इस समक्ष से स्वता गया कि हमारे सुमीप जो सामग्रो मोाधत कु जिन्निक इसीस डि उउढि धन्य मिन केए पण तिथा मह की साहब बरे और दादासाहेव खापडें ने कुछ पहले ही यह अकाशित कर दिया था, की शीररतापूर्वक बरपर ही जावें। अतएव वंद्यपि हमारे मित्र श्रोजुत राजो . तरवद्यान के साथ गीता-थमें की तुलना करना कोई प्रेसा साथारए। काम न था, तथह करके उनकी सकारए। अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धुम्। तथा क रिप्त के रिनामार्का ५५ मार १ मार किन्छ-शिष्ट पर नम्समम छहु ।क छुकु गिकि की ग्रंथ घम्मम तहुक कि ही ही हिम स्प्रहाए कारए। न बतलाते कि प्राचीन टीकाकार्ये कि निवस किया हुआ, नारपर्ये हुम् ाकार र्रोप्ट र्रिड रक ताल्लीकार में एककार्रपृ डीफ ड्रि मेंट लंगक रहे । एड्री ड्रिम निक्षित भाषा देशको स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप म भारत का विचार होते हैं। अनेक वर्ष होता गर । वर्तमा समय म म निष्य निषय प्रवृत्ति-प्रयान है, और इसको लिख कर प्रन्थक्य म कि कि के के में के कि के के के के के कि मिर की है जान कि छ:इ इंड इप । पि किन र इ जिन्ही मिर से हो है । न अगरे; और गीतारहस्य में वर्णित कुछ जाते तो आप के और हमारे वाद-न्छिं फ्प त्रसार छकु के घाइएनम त्रवागम मि मावडुत केन्ड्र । वि प्रकागमी के साथ समय-समय पर ब.द-विवाद भी फिका । इन्हों मिला में स्वर्गीय थीपति बावा रिक्त इसी विचार से, जब जब समय मिलता गया तब तब कुछ, विद्वान् मित्रो नति क्षाह्यात का विवरण भी समाचारमत्रों में पकाशित हुआ। इसके ,मीन--ज्ञाम क्रम सर १, १६ वास्तु में उम ज्ञान में तीथनीयर कि हिन्छ से ग्राह्म अगस्त महीने में, करवीर एव सकेश्वर मठ के जगङ्गुर श्रीशंकराचार्यं की न्याख्यान नागपुर में जनवरी सन् १९०२ में हुआ और दिसरा सन् १९०४ इंसवी एवं सत्य तत्व का निर्योग करने में और भी सुविधा ही जायगी। इनमें ने पहला निहिं किए क्षेत्राधाराए में इस विषय को छेड़ है है है है यही मत दृढ़ होता. गया; श्रीर चार गांच स्थान में द्रमी निवर्धों पर व्याख्यान इस भि हि नथस्य के छित्र के छित्र कि छिए । एत त्र कुरार प्रमायक क्रायमी हराहत्त्रा हे भिनेयोग के श्रथे में प्रयुक्त हुआ है । महाभारत, वेदानतसूत्र, उपनिषद् और ड़ि ज़ाद 'ग्रिंघ' ।लकिस में 1ातींग 'ईक 10क कथीस र्रीट 1 ई नाघर-मेक-कि हुं हैं हिंस माथर-लीक्सो गिर्मा की गास्तु विक ब्रुप ग्रीह डेंड़ से लागून क जिल्लाकि उम निरम समूर्य। फंकी एकाजाम कर्नेस कर्वप्रामकी ड्रिक कितिम

--हें हेए डि जामहरू के तमेट मेड़ कि प्रन्थ में फिन फिन दाती का समावेश किया जावे । परन्तु अब हुनारी स्थिति की में उद्धि मह की है 1151क हि मठीक जाब हैक-1मजब प्रणेमी हम ,जब घव हो घानके अनेक प्राचीन और अविचीन पण्डितो ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्यथं म वन्त्रम छट्ट हि एस रहि है कि नहुए इन्हा के संद-हारि अप स्वीप परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता, कि यह अंथ सर्वाश में पूर्ण हो गया । , है है। यह अपूर्णता बहाँ में छुटनारा हि जान पर पूर्ण तो कर लो गई है। हैंग हुर । त्रिप्रहर में निमन इक सुराक के निह न रिड़ क्ति प्रमा प्रमाप्त मेर । द्रार निषड़ जोख जाक मिन्स मिर्न मिर्न ,शा निस्पृत प्रामनी मिर्न मिर्न महामित्र संस्थान में पहुंच विद्या विद्या वाई। और प्रिम्पार्म में शुरत १ से केंत्र कुरण् ३० के भीतर ) इस फल की पण्डुलिपि ( मसविदा ) मिल गई तक, सन् १९१०–११ के जाड़केकाल में! ( सबंत १९६७ कारिक क्त िमानप्रकृष्ट कि प्राक्तप्रस कि तिमकृष्ट कि हिंत गाम दि है प्राप्ति द्वार

गोतारहत्य अथवा कमेयोगाराहरू ।

🛂 । है जिस किमड़ ड्रई में लिंग्र इस्ट्र ईड्ड किरक यस-सेना की विमल खन्ना अय , जरा , देधि में आती हैं ।

। समानवर्मी अभी या ज़िर् उत्पन्न हि कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा। देकि न देकि रस्गे रिप्ता है जात भि कि गिरि कम है कि मिरि एमहे कि रिप्ता है। यह समफ कर प्रसिद्ध कर दिया है. कि हमें जो बातें मालूम हो गई है और जिन कि इसारे सीसारिक साथी भी पहले ही चल बसे हैं। अतएव अब इस बन्न की

जीह की दूर करने के लिये जुद्ध वेदाल के आधार पर कर्म-अकर्म का और मुद्ध के करना चाहिरे अथवा नहीं। अतएव हमारा यह अभिप्राय है, कि उस होने से जो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिक्य आत्मकत्याए। का नाश कर डालेगा, उस युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भले ही ही, परन्तु कुलक्षय आदि धोर पातक निष्य नहीं हैं। युद्ध के आरम्भ में अर्जुन इस कत्तेव्य-मीह में फैसा था कि हैं। सके चतनी, निमंत और पदिश कर लें। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य नितम कि होह स्वरूप का जान प्राप्त करके, उसके हारा अपनी बुद्धि को जितनो अनुसार इस जगत् में प्रयोक मनुष्य का पहला करांव्य पहीं हैं, कि वह परमेश्वर हें ही नहीं। हम्त भी प्रन्थ में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्त्र के र मह नहीं कहते कि मीक्षप्राप्ति के मागे का विवेचन भगवद्गीता में विलकुल भीरत अभूति निवृत्ति-प्रधान मीक्षमणं का ही निरूपण गीता में हैं; तथापि उक्षि माह्यकुरू रक माम प्रचाफ प्रथम पूर्ण कि मिक करीतमाम की हुँ हिंह आरम्भ में ही यह किता शाबश्यक है, कि वसीप हमें यह मत माग्य

नुहे 1छा। 15 के मस्र कि में किठाएं 1951 था में घष्टी के प्रेप्नात के छो। 15कि की परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गीता के अनुवाद से पृ क्, इसिलये रखना पड़ा हैं इस सन्हें नेंग हि पर्वा करने से कुछ विचारी के डिबॉक्त प्रवश्य हो गई ्हें ें में हार जीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार आये हें 🌡 🧸 निक निक से बतलाये गये हैं। और यह भी जात है। जाय कि इनमें से कीन कीन नाति। कि की घाक दि ताह दि एहेंस काइसी है १६ १८ १८ १५ है , है की जीवातानी की है, उसे पाठक समम जायँ ( देखी गी. ३. १७–१९.. किलिं के गिर्त के कि की में सम्प्रहाध के सिद्ध के लिये गिरा के क्लिक गई हैं कि जिसमें पूर्वीपर सन्दर्भ पाठको की समक्ष में भेली भीति, आ जाय इसी के साथ साथ स्थान पर वर्षेट हिप्पिएावाँ भी इसिलये जोड दी-शी । अत्युव अन्त में, गीता के प्रत्येक का का का अनुवाद है । हिंद हिंग हि राष्ट्र पूर्व कि कि कि कि कि है । विवार है । के प्राक्त एड इंडि कि 1 है 15कि कि 15कि दि एन्ए इन्तिन हुन्की 11र 15ि कए कथनी-गिर्धिक में तीरि दिह इस है क्विना क्मान प्रमुरातींग कि मि प्रसद्भानुसार संक्षेप में कर हिल्लाई गई है। इस पुर्सक के पूर्वां म क् ि किनाइमी के निवासम्प्र के कि के कि कि कि कि कि कि कि क । किर वर्तमान युग की आलोचनारमक पद्धति के अनुसार गोता के प्रमुख युष्तियो सहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण क्षिया मिद्धान आये हैं, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकर्णों में विभाग करके, प्रमुख सहसा ध्यान में नहीं जमता १ इसीलिये गीता में जो जो विषय अथवा सिद्धान्ती का पहले से ही ज्ञान हुए जिसा गीता के विवेचन का पूर्ण रहस्य मिहिनाइ मेर है काम प्राप में तीरि काशीम हि कहे फिक फिके छर्छन्छ आधार पुर गीता में कमेयोग का प्रतिपादन किया गया है, और जिनका के फिमर ।इष्टर किंक किंद्र मही के हिनाद त्रीपूर त्रमीर ।वर्ष्टर कापड़ी गीता में किस प्रकार किया गया है। परन्तु बेदान्त, मीमासा, सांख्य, कमें-कम से ड्रोका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन के किलिड के 1तिए शसुस के तीद्धण प्रमास । है हेहक खारतीकि तस्थीप क्रोंभिधोष्टि र्मो मिलाक्मामिक ड्रि. कि म्क्की मुट्ट के संघर्र-संघ पर क निक्रम । है । जा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कम-अकम इकि भि रुप नेरक मेक सिम्हों की है । एए एकी ह्यापति हि—-कि पिप्रिक कोस्ता भी नहीं वाहिय; एवं गीता में उस युसित का-नानमलक भोष्तप्रमान किया गया ह मिट्ट रेमेंह रेमें हु हि है है है के प्रमा प्रका साय ही साथ मोक्ष के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय

ं अस अन्य रोति से पूर्यंतया दूर नहीं है। सकता था । इस प्रहोत में पूर्व इति में और शाधार-सहित यह विखलाने में सुविधा हो गई है कि नेवान, मोमांसा और

। हैं ड्रिम क्रांडाप्र भि छक् कि निड्र मध्य में लिएए प्रद्र एगक भड़ है। एग केयल सारांश दें कर ही निवाह कर लेना पढ़ा है। परन्तु मूल इलोक सहेव ऊपर रखा कारए। संस्कृत क्लोको का शब्दशः अनुबाद न लिख कर अनेक स्थलो पर उनका छोड़ कर, केवल भाषा हो पढ़ते चले जाएँ, तो अर्थ में कहीं भी गड़बड़ न हो। इस निन्न कि संस्त होन स्था पाठक संस्कृतज्ञ है इसिन के विस्थ को है होने । एकेस उत्पास होरिए किए भि कि किगड़ेसी कठाए सेसई प्रीष्ट गामारू हि साह हि रूहें निक्त देश हो के कि किया : महा है हो के किया है हो है है कि है है है। -काइक नम्भ क्रिय में मिन्डू (की हम हम। है मर्गियर भि प्रीप्त क्षा कर्जा - र्निन्छि छकु अप एक में है । है एक कथन के लिये प्रमाए। क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर ती मूल सस्कृत जननो ही या नहीं 1 दुसी लिये हमने सबंत स्थलनिदश कर बतला दिया है, कि हमार कि है। जा सकता थी हि हमने का गीतार्थ सथवा सिद्धान्त बतलाया है। वह उक्त हुए में नम के रिपंछ रहें रिप्तह धमस द्रुप हुनकी 1 कि न दि फिक्पड़शार हैकि लिये पीयक और आधारभूत मूल सस्कृत वचनो के अवतरण् स्थान स्थान पुर देने का क , नाइसी के घंर निष्ठ मेड़ कि तर्नाह एकी न नगरनीय कि विधयनात के एति है जाक्य किष्ट निकिस जाँह रीजिड़ ड्रा जिली न प्राकांड कि जाक्य किल जुप उतिर होए। है एस हि स्प्रम सम्बन्ध कार्या करना सरस हो एस है । यह विद्वार नमक करी।इन्छङ केरक तनका कि तिता भाग के तिनक्ष्य राह्म क्राप्ता क् एक है इसे एक में गिमार्गिक और गिममाण है एए हि मापू मिलिक हुए एकडवर्ष संस्ह । हु प्राप्त हिंक में किए एक स्मा होए । इससे जीन विषयक गीता के मिहान्त भारत, सांध्यशास्य, बेदानतृत, जापूत, जार

ाग । प्राप्त के तिया के तिया

भिष्टदीए कि नाह कितिमिथीहि में लाक निर्माधिक की है है। दि समाप हार कि

नुष्पार कम्मीएआर म्य है छिन-हि कि घर राष्ट्रची कि स्टिए म्य से उर्गेड्नम्गाध्यक्ष नीम के किंद्र मिनदीए हुन्की , द्विन द्विप ; इंद्रेश महूम द्विम का कर लीए कि नाह किनाम गाप्र केन्छ हुं प्रकी राष्ट्री नाइमी कि में प्रवास हा कि राक्ष्रभाव नामह में लाक निवास में पिष्ट की एँग्राप नाफ मि द्रुप्त है ,है कि रेप क नाह क्रीमिथीए प्रवर्ध रिविड होिन प्रिस् स्वय-स्रिम की राग्धार डि हाह क्रम् कि मारहों से मारहों है है। इस युर मंद्रा से हिन सरक राहों । क हमादतीरि, डि में ड्योड्र एड्राव त्रीपक कतीरियोग्स प्रजाक के त्रीद्वामाओ प्रीडि बृहि से जिनकी दृष्टि में यकार्योध लंग गर्ह है, मथवा जिन्हें आजकल की एक, , अधिक सुद्द नहीं हो। ते शास , तथा विचित काल में आधिभोसिक द्यार है। है। स्यान पर संक्षेप में हे विरो हैं। वस्तुत, गीता का वर्ध-अध्में-विवेचन इस तुलना में कुछ निवेचन में, गीता के मिहानों की जोड़ में ही, पहिचरी पड़ितों के गिहात में। हमने स्थान क महरानि फंलो के नालग्री लिंग कि समस मह है हिंह कि कि समस हुए हुन्छी । किक्स हि हिंन तर्भक्षण पात्रीपूर्व प्रियों के लिक सामके निव्यक्ष मार्थ के मिर्ग हो। देगी में जैसी कुछ बाढ हुई है, उस बाढ़, के कारण अध्यातमशोर के आधार पर किये. 36.

ੱਤ੍ਰਾਦ ਤ੍ਰੇ 7157ਈ 10 ਜਗਸਾਣ ਪ੍ਰਿਸ਼ ਦਿ ਕਿ ਜਿਜਣਸੀ ਜੜ੍ਹ 1844—ਸਤੂਰ ਮਿ. ਤ੍ਰੇ ਫਿ ज़िक है इस मभू कि ह्या कि सिन है जो है जानगिनों द्राप्त कि । द्रि है हैं। कि चिस में सामान्य मराठी पाठकों की उनका अर्थ समन्मने में कोई किताई" के सिद्धान्ती का कहाँ तक मेल है । और, यह काम हमने ्द्रम हैंग से हिललाने के जिये फिरा है कि, इन सिढान्तों में पहिन्मी नीतिशास्त्रहों अथवा पहिलों हिष्र क़रूर क्षेप्र इंकिंग्ड कि फिल्डोंग रेक काम ग्रामर कि क्लिइसी के क्रिंग हेना आवश्यक है, कि गीतार्थ को प्रतिपादन करना ही हमारा मुख्य काम है, अत्तर्व सारांश विभिन्न स्थलो पर हम ने हे दिया है, उसके सम्बन्ध में यहां इतना बतला कि एक रिस के किशों मिन्हींग एप्रांक सड़ क़ क्याफ त्रम्प्र स्वर्धी हम हुन्प्रम िमस सिस प्रमान हें हैं मिल्लास के में हैं स्टेस हैं सि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं सि हैं है। ्रह <del>प्रमु</del>हुमाहींग । हु ५िम हभी कथीष्ट छक् हि किंगड़ाही के स्मादाहींग प्राम्ही के रिगक

सन्हा है, मथवा सनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल करना भला है '—इस ानातन्नी हुए में तनी हिन्में प्राष्ट्रमी के नावन्त्रत प्रके हुए नामम के फिमी हिन्में भ ाहन किया गार है, उससे भिन्न कोई नीतितरद अब तक प्रेस है। एक प्रिक्त है। एवं गीता में ही चुका था, तथा अध्यारमवृध्धि से गीता में जिस नीतितरन का प्रति-तत्राभाहम जावक काथक जोत्र मह से ड्योड्स क्रामार आहाम प्रवास प्रकार महाभारत ं क्रिक्ट किंद्रम दि में एडाडमेरीस की है प्रमाराम् हुन्यम । है किनी के जनकार है .-15555 निर्मा नेहम में हिस्स क्षेत्र के मान कि मान स्थाप कि स्थाप कि कि मान कि कि

नान के लिय मूल पहिचमी ग्रंथ ही देखा नाहिया। पहिचमी विद्वान् कहते है कि कम-

सत का भी गीता में एक प्रकार में समावेश ही गया है कि 'मनुष्य जो कुछ पाप करता. दिवय का जो खुलासा अरिस्टाटल ने किया है वह गीता में है और साम्होज़ के इस

बाड का दूसरा प्रत्य सस्कृत साहित्य से हैं ही नहीं । कि तिरि क्रिक्स समित कि दिन्द्र के मेथ्यू हो मिलकामफेट में होरि व्यवस्था है। मून हो गीता में प्रतिपादित होने के हारण् हम कह सकत है, कि सभेप में किन्तु विपयक अस्तिम स्वब्प प्राप्त हुआ; तथा वर्तेमान काल में प्रवित्त वीदेक धर्म का मं या कुछ भे; और इतके वार् ही बेहिक थर्भ कि मामलक भित्रप्रधान एवं कर्म ग्राप और देशन्त गादि प्राचीन वास्त्र उस सस्य जितते ही सक्ते थे उतने, पूर्ण अदस्था क्षर-अक्षर सृष्टि का और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विवार करनेवाले न्याय, मीमासा, उपनिषड् की है हुए। गुरुनक क्रिप्ट । प्रक्रीकि स्थापनक कि एरं नेपूक्ष सड़ शाक्ष निर्देग सि छार को ,है तिहक कंडपूड्रपास हुन्को प्रमधीम मह मि गिरिल मर ,रिह गर्म प्रमाय मि वात फुछ मूरु नहीं है। श्रतपुर जिन लोगिक कि विद्यम और नीतिशास्त्र के मुततर्दि हुए ें है । इन्ह प्रम में इन्ह के दिन के दिनाह केंद्र है मह कि एक रूपणाह । उसू 17पू डि कि फ़्रींग क्ए-":उँह्मडिक्सड : इंक्मकी ) एव्हेंक 16िए प्रितिः" की है 161ए ाद्रक में प्रकड़ी के 1तिए। है एक द्वि हमार माध्यक्ष क्षेत्र में किए कड़ीई हमिए ह , से कमंयोग का है, और इसी लिये "बह्मविद्यान्तर्गत (कर्न-) योगशास्त्र", इस नाम । इस प्राप्ति । अक्ष भट्ट । ईक प्राक्ष हित कि स्मित के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के निर्णय कर दिया है कि जान, संन्यास, कर्म और भीषत के समुचित मेल से, इस लोक भि एक छो। मुद्र हे अधार हिला के संकार आहार है। हो हे हे छो। से स क नहीं में हैं। उसने वह दिखलावा है कि बहोदिया था और भेरित का तात है। इस विदेश कि में समप्त कि विगीमप्ताफंत में में ग्रेस नाह की है। विक न किया कि अप और है। है। वह विरोध सच्चा नहीं है। एवं यह भी दिख-रिंगकर्ष् क्रीसिथीए क्रि के में अपि और अपि आपि की क्षेत्र आधि की है। नकुर हेडू डिम उठ्छं में हि निह ।ति हुरेंग। तिड़ि हैंग दि फामहेम ड़ेह कि । , किंदु म क्तिकोस स्रुक् ग्राँस में तिता श्रीय किंदि के कि कि है। एक कि कि कि जानात के सार के डिकानीम्ड सि तमक्रमी किन्छ-सम्बद्धान्त सम्बद्धान सम्प्रमीतिमम्ड कि हजाद्यतीन ,क निष्ट ग्रीष्ट डाक। है ।या हि एकिम मि कि डिकिक क्रिक में एक्षिल ज्जान मह 'रातर् तिव्रीतप्रमम के हारतभ्मी ताणीन में तिर्गा प्रिही। काम्प्रक गिक्ट र्घातहों के जीएकजाम शिप्त कि फर्नुम क्ष्य की है द्रिप्र डिमिन फ्रफ्स ाठ्यकारम कि होि की है मधक कि किशोह-कहोिस्मीए होसूर उन्ह मुक्ति रियम है से मिल है मिल है। हो से से स्वार से स्वार है। सिल है सिल है। सिल है। सिल है। न्येंग का जोर इन पत्थवाली ने परम ज्ञानी पुरुष का जो वर्षेत पूर्ण अवस्था में पहुचे हुए ज्ञानी पुरव का व्यवहार ही नीतिहृष्टचा सब के लिये आदर्श की है छ्डाए कि छि। भि एक हुए कि छिन्। मिल है कि छिन के छिन के छिन है न्त्रीह सस हो जाने पर, जिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। प्रिक्युरि-नाइन्द्रक की है ज्ञाइमी द्विय कि एक क्षिय क्षिय । है क्षित्रक द्वि में क्षाहरू हुट कु

ार्तिक हुन कि क्षिणाक भाग कि प्राप्तपन कुल मिष्ट ग्रीम--डिन कि लग्न थेर जी सरल अर्थ होता है, वही हमने लिखा है। ऐसा सरल अर्थ कर हेन हे निका उट्टेंच से लिखा नहीं गया है । हमारी बुद्धि के अनुसार गीता के मूल संस्कृत उत्तोक का क प्राइस्म संभ्या विद्या प्रस्ति मिली है क्षित्र विद्या सम्प्रहा स्मा है क्ष्य है क् कि हिंद कि एक प्रकार के हैं। हैं हैं रें के के के कि कि एक प्रकार के ए.क कि मह फ़ली कं डीमी कि धारपनम फिट गिष्ट, है घारूपनम घाँडघी है कि ।जामह, की क्रमा ति छस् है इस्पम । गर्भाय क्रम स्वाधित कर हिता । सामा र्ति क्षार ने इं किस्ट में है एक एक है कि किस किस है है । किस इस हैं के अर्थ में हैं कि जब उनके हाथ में यह प्रन्य के कि आहे हो कि वह इसका शास्त्रीय कुंटरचा मध्ययन किया है अथवा करेंगे। ऐसे अधिकारी पुरुषो से निकुन्छ को है द्विम इंप्रिक्त प्रकृष्टि में प्रकृष्ट है हिस्क प्रको ठाम क तिर्विद्वास ह मधनी फानी कि है एकि उद्देश हो। हि म अना है कि महिन्छ कि की हुं हिंग हुन हैं सक्रमण प्रती के फिट्टाड़ी ड्रांग्-ेई ड्रिंग तक्षीत्रीम्स में फिटाम कतिनाई, दुर्वापता, अपूर्णता और अन्य दोष वर्ष हो प्रांह, दुंग । परंतु अपवद्गाता को है किनक मड़ :कर । है होए ड़ि ड़िल उथनी फिर फि एगर कि एयबी सड़ ज़ीह र्ड़ मठीक महेम मित्रक में विवाद इंकि राज्जी कि विवाद महें प्रिक्ष मिर्ट मिर्ट के विवाद है। मारीज रूप से स्थान स्थान पर, उपपादन से पृथक कर दिखला डिज मधे है । प्रिरं ताथ अनेक स्थलों पर हे विये हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय के प्रमुख प्रमुख भिरहान्त रहे अवतक भाषा में प्रचलित नहीं ही पापे हैं, यूनके पर्वांप शब्द यूनके साथ हैं। ं के डिन्ह नहीं और ति हिन मित्र वेरिक किमर सिप्त है है। हि निमेडिडी हिक हिक शिष्ठ में नेत्रक 189 । है । छत्र हिन 185 छाड़ हिक हैमड़ में एडिट कं नामक में होएं प्रधिष्ट ग्रीर उन्मिस प्रथाय प्राथम है। प्राप्तान है में प्रशिष्ट हमड़ भीष्रय कि फिनीम्मर किन्ड ग्रीए कि गिष्यों नड़ 1 थि डिन भि डिक हड़ीम अनेक विषय भी बतलाये गये हैं कि जी अब तक की प्राकृत ्रोक्ष्मों में विस्तार अर्थ, उन अर्थी से भिन्न है, कि जी आजकत की टीकान्नों में पाये जाते हैं। एवं ऐसे क रिकिन और तुल्तात्मक यह पहला ही विवेचन हैं। इसमे कुछ अलाक के य रोकाएँ उपलब्ध नहीं हैं; अतएव यह कहने में कोई सीत नहीं कि, गोता का मास सह किनी । पिरं है । हैंग प्रान्धि भाषा होना है । प्रान्धि की है । प्रान्धि समस में क्रिकेट मेड़ हैं क्रिकेट कि शिप्रमीष के जिल्ला है क्रिकेट मेड़ हैं प्रकार के प्राप्तक कि रिसेन का क्या क्या है। गीरा १८ का वाकरभाव्य है उसके भिन्न जिल्लेखित वन्तेव्य , से पाठक सामान्यतः समभ सकेंगे कि गोतारहस्य के

निस्ति की क्षेत्रकार के स्थान के स्थान

तामुद्री १क किए काष्ट्रकी-१तिर के निरुशित निष्ट्रिय पर हिंदि । हेडिए देस है सिर ' प्रहित नमास प्रदेश कि में निष्ण छक् छक् प्रीर प्रिप्ट प्रतक्षीर नम्बेदी प्रक िड गीप मिड़दीप महि गिएरा के छत् रिक्ष हि मिए । स्था एराक के मेड्र सी उ पहेडी का इतिहास भली भाँति समक्ष न नक्षने के कारण् या बहिरण परीक्षा पर ही इनकी मिन्निक क्रमीय क्रेडि । मध्य क्रिक्स क्रिक्स । क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स भारताहर विकास के कि के अर्थ के अर्थ के अर्थ करने के अर्थ अर्थ अर्थ प्रमुदाद गीता की पायः प्राचीन रीकार्का के अध्याय से कि पायः के प्राची है । फि है रात्र क्रिक्ट प्राफ द्विप पि प्रती क्रिक्ट हु प्रकी मिरिसागाप कि परिष्ट तीपूर नमेल र्गीक्ष किएंक्ष ज्ञानमूक्ष कि कं राजीए ने रिज्ञीय रिमन्दीय । है प्रकी रूप प्रकास स्व निरुष्ट कि मी ,क्ताए दि दिहा रेपट छक् मध्योप ६ के तिरूपीप निमार दि दि नित्र ह हुन्म । है 1तहर हि मैय हम ति । कथा कमाय हैं कि मिरह है । हेम क्रेय हो है । महस् ार्ताम क्राइत्तर एम्ब्या कार्य हैं नाइ कि तथीवस-लाकही होश्य गार्मान्त्र रिपिष्ठिक १५ क्ये । इसे । असा असा है एसे हैं एसे उन्हार कि एस गण्डे इसी से हमने प्रस्तावना के ग्रारम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वाक्य लिख दिया 1 है हि हुईनम मिम्ह—हिम पर प्रताक कियी क्ये हेर कि (निहि निमी म प्रमाहम कि कि पूर्व कि मुद्र होए , कि हो और हो । के कि हो स्व स्व स्व स्व स्व स्व क किंद्रिमी के फिरफ किल्ली की किंद्रीक किलान जाकर कि कि किंद्रीन मर प्राक्य किइ। है ग्रिक़ क्ताफ़्र के बस नर मह धंद्रत्य ; है किमी काहाड़म हत येथ कि जान समय अन्यान्य वास में सदेव हो असंगानुसार अब्हे मह क्रिस्ट के पृत्रु ज्ञावनायाभ कि के गिर्गि मि कि कि एक व्यापन ज्ञाव मह विद्या गीतारहस्य में विस्तारपुष्क बतलाये गए हैं। परन्तु गीता के तात्पर्ध-सम्बन्ध में मतानुसार गीता का की रहस्य है उसमें, भेद क्यो पडता है ? इस भेद के कारएा" ज़िसड़ और ,मिहट है फिकिनी देग्जा कि कि कि मिर हिमकिकि है

। हु हिरम नव्हेनभीर कि किएकि यभिष्टार का रह रह रूप द्वित प्रमुक्त की है फिप्रि साह में रिग्रे स्टॉरि रह़ी। है उसके सड़ुष के मद्रापनीर राम्हे श्रंप के म्हामकीप्र के साउट , भी प्रथम के किएए पूर्व हुन हो। ता है जा है है जिस में हिन्द दान के फिक्र राम्च हिन्मी र है लाएउएक द्वेतार एह एने रूप प्रार्थि के हिनश्मीए स्मर . भेटते स्पूर्य स्थापन हेन स्थापन हेन स्थापन स्थापन हेन हस्स क कृत-१००५ कर कारातिक करणीय प्राक्त किए। है द्वित किरक्य कार कि कारहरू कि परन्तु दून वानो प्रदाने का जुनासा जब दूस चेन में किया हो गया है, तब यही उन्हों 1 है फिल्म किस्से क्षित्र के किए स्वार्थ है कि स्वार्थ कि स्वार्थ कि स्वार्थ के अपन जिल्लाई पहें है। हमारे मत ने यह सम्बद्ध प्रमान हो। अधिक आपक । है जिल्ला हमत कि उनके प्रीप कि कि एक के विषयी कि मा ने मानी कि प्रीप व्यवस्थान मेमद्र । (१९९९ राष्ट्र ) हे गरह काशिकर में 'कतीममें क्रिकेस्प्राटकीरि पि॰ एस. रायाक्रप्रांत् रा है। यह एवि में निवंद के रूप में श्रमेरिका के भावराष्ट्राय के भारम एने 178रू । है हैं) के प्राप्त हमामित कि हम कि है। में किएप्रारू रिक्य में और हो नाधर-गिरिक्त क्रांक्र्याप की है धकी द्वारी में एक वयकी तित क्रिष्ट संदुष्ट । दे के पर असीताक्ष्मी सक्त वसी । दे कि साव वसी हर्क ान्द्रम । हु भिष्ट मि नेएडे रीमयु नियी मुद्द कि की हो । सिंदु सिंहर समीद । एर्ड उक के परिशिष्ट प्रकरण महा विन्तु पही गोताविषयक उन भेषत्रो सह। का उरलेख त्रमूल प्रदान उपस्थित हैं, उत्तर सान्यन्य में हमारा जो व्यक्ति है वह दूस पत्म कि निरुद्ध । हु द्वित प्रत्यमधान के की की स्थान प्रतास नहीं है। उन्होंने जो

। है रिप्रक जिमान कि कि कि कि मेर मेर कि है जाय है जाय कि क्ष्म हि प्राप्त द्विप मान किन्छ द्वीच रसी—कि तम्प्राद्वी रिगमेड ने गिरि नही क्ष होरि तक्ष हण्तर । है होरुने-प्रदेशर ति गिमड़ मक है मक-कि ग्राक्ष्य भी फसल से अनाज तेपार करने, और भीजन करनेवालो के पुह् में पहुँचने तक ज्य नामहि अपन में उसे अवकार मानम आवश्य में हैं। ब्रेस में पर . सड़ : 10ड़ों रक फ़्रेप कि धाक सड़ रासहुड़त रक रामिड़ 165 माथ़ है 1तहा कि क्रेपू की है। यद रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापलाने के स्वत्वाधिकारी ने सावयानी इतना होतात में प्रस्ता में भारत मार्ग । भारत है में स्था है । भारत है । भारत है । कि फ्ल में के प्रतिवाहित किस्ट्र किस है। विसा हमायता के इस प्रत्य क जींच वेर्ष कोई खड़ा रह गया ही वी उसे दिखलाने का कार श्रीपुर हिर पर जायान्य प्रत्यो का जो उल्लेख किया गया है, उनकी मूल प्रत्यो से ठीक ठीक जीर शीयुत होर रघुनाय भागवत ने स्वीकार किया। इसमें भी, स्थान-स्थान ए गया; जिसे श्रीयुत रासकृत्यु दतात्रेय पराडकर, रासकृष्य सदाशिब पिपुटकर हेबडी ग्रस्तेत पाठक भी धन्यवाद दं। अब अन्य में ग्रंफ संग्रीयन का काम जनाक्षा करनी पडती । अतः जन्त होना पुतार्गाया के गिरान महिला कि निर्दे ताशीकर के एक कि किशा का निर्देश छकु श्रोह कि तार्ह प्राप्त का न रह ब्रोप र किलीए के लभी प्रभी के म्यू कि मिल मह। डि्ग प्रली काग्रा मिल सका। किन्तु ग्रन्थ अनुमान से अधिक यह गया, इससे कागज को कमी क्षक फंली के रिमाइ कि एक्स तिकि छिसड़ । एड़ी एक रूडू ,ईएक रायक रूप प्रमप्त मालिक मेससे ' दी. पदमजी और सन ' के हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कापन

कर्ती होना जाहिये, तब फिर सब कुछ हो भग । निरी स्वार्थपरायाय बुद्धि से मुहस्यों । जनाते चलाते को लोग हार कर थक गंग हों, उनका समय जिलाने के जिये, अथवा कि स्थाराति । है हैंग हिक ज़िन गिता, गिता के जिये। गिताहा है ।

की के स्वास्थान के हैं। के बहु इसकी विशेष कार्या के स्वास्था के स

ति हम हिन्छ सित्र किस हि हिन्छ पित्र किस्मी कि हमाद मिनार सह के रास्रो

। कळती ज्ञामं छाष्ट

, हुना, अधिक वैद्याख, १ सनत १९७२ वि ।

1 多产 开

### । किणिम्इन्स् णिष्राधाः कि एउउपाति



| \$             |         |                                       |                         |                   |                   |                                |
|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| נ בארבעב       | •••     | ***                                   | •••                     |                   | । १८५१।           | म कि कि होत्र की               |
| とココードタコ        | , * • • | •••                                   | धम्                     | नद्शी की          |                   | त्रमाम्भाभः (प्रमू             |
| なみコーをメコ        | ٠٠٠ کې  | •••                                   | •••                     | •••               |                   | । क्रिप्त कि कि                |
| そなコーののち        | •.••    | •••                                   | •••                     | •••               |                   | क्रिशियडी ऑस                   |
| , "            |         |                                       | મુવાદ                   | प्र किन्हा अ<br>- |                   | -1र्जीमङ्भगवङ्गीता-            |
| 466-E0E        | •••     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ाकार्ग <del>।</del> स्व | <u>बिषयानु</u>    | ए। इद्याक्षित्रीः | ं क्रिफ़्राइ के 15िए           |
| x60−x6⊏        | •••     | •••                                   | •••                     |                   |                   | म् डाइम्प्रह क् ग्रिस          |
| x0€-x€x        | •••     | •••                                   | •••                     |                   | -                 | ग्डरहीड कि फ्रींग              |
| ₹ <b>-</b> %0€ | •••     | •••                                   | •••                     |                   |                   | गोतारहस्य अथवा                 |
| 36-88          | •••     | •••                                   | •••                     |                   |                   | क हिन्ही क्राशींह              |
| 76-35          | • • •   | । किशिम                               | क्ट्राहर कि             | मिववर्गा          | क्षित्रकार का     | ज़र के भ्रुड़गातीर<br>६३३:     |
| र्द            | •••     |                                       |                         |                   |                   | गर्भ कि एउडुरार्कीर<br>ट्रिंग् |
| <b>め</b> を一きま  | •••     | • • •                                 | • • •                   | •••               |                   | मध्य ) ।म्बास्य                |
| x3-59 ~        | •••     | , •••                                 | ***                     | •••               |                   | भीर कि काम्राम्ह               |
| £}-2           | •••     | •••                                   | •••                     | •••               |                   | इक्ता कि काड़ारूर              |
| ž              | • • •   | •••                                   | •••                     | वासवा ।           |                   | भी कि एउड़ेशर्ताः              |
| አ              | •••     | ***                                   | •••                     | •••               |                   | सस्तेता ।                      |
| <b>f</b> "     | •••     | ••• ,                                 | •••                     | •••               | •••               | 1 23h <del>9fi</del>           |
| पुरुष ।        |         |                                       |                         |                   |                   | i ppej                         |
|                |         |                                       |                         |                   |                   |                                |

### क् एएकए किएए के एउड्डआतीर किशिमकेह्म कि एिक्ही

#### पहला प्रकरण-विषयप्रवेश । ४

#### द्सरा यकरल-कमीवद्यासा । ः

#### । ह्यादाग्रभिक-एंग्रेंक्य एसिह

कि ह्याद्रागिमेक प्रीप्त भाष्ट्रास मध्य कि 15ति , इत्रुद्ध क सामक्रियोंक , गिरि—-गिरिवी-मेक कि किसोमिस—प्रोगिती कि छैप्त के द्वाद मेक—-15काद्रवास

निक्त, क्रिंसिमीक, क्रिंसिन कि तिन पन्ते क्रिंसिमीक, क्रिंसिम के प्राथम के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रतिक्त क्रिंसिम के प्रविक्त के प्रतिक्ति के प्रतिक्तिक के प्रतिक्रिक के प

### ं । इम्हास्य किंगियास—एएकप एक्वि

#### णेंचर्या यक्रपण—सुखदुःखान्नेक ।'

£ 62-655 ... । राज्ञायृष्ट राज् ज्ञान कर्ति कियोह —- है प्रायिष्ठ कि वि कि वि कि कि मुर्ग रिष्ट है फ्रानीह कुछ गर्भभाषिषठी—-हे ष्रशस मग्रम ६ ड्योड्र कि गर्पभेक हि ह्याप कि छिए सिंह न्ह्र--ात्रमप्रसादज अर्थात् आध्यातिक सुख को श्रेटता और निरमतान-इन क छह किर्मिन्नीए ज़िष्ट किरीत्राद—हिमुक्त कि पिनेने--ाज्ञीप कि हमान-इन्हिन्-इन्हिन हैं। अयः कर्मरवाग का निवेश-इन्हिप-निप्रह न्मुस-दुःस के अनुभव को आस्मवशता 'श्रोर फलाशा का लक्षएा—फलाशा को शोपेनहर का मत—असन्तीय का उपयोग—उसके दुष्परियास की हराने का उपाब — हो है जा स्थाप के हैं है जा स्थाप हो है जो है -क्रिक्---क्रिंड ड्रिन न्यु से गरिसमिथिस स्टब्स मुख्य क्रिक्स क्रिक्ट कि ननुष्य के शास्महरवा न करने से ही संसार का सुखमवरच सिद्ध नहीं होता—मुख इ:स विपयंप--संसार में सुख मिधक है या दुःख--पदिसमी मुखाधिक्यनाब--निद्धान्त--सुख और दुःख, दो स्वतन्त्र भाव है--इस लोक में प्राप्त होनेवाले सुख-स्वतन्त्र हे या दुःसाभावरूप रे संग्यासमार्ग का गत--उसका खण्डन--गोता का सुद के लिये प्रत्येक की प्रवृत्ति—सुखदुःख के तक्षण और भेद—सुख

। जन्नि-इस्फ्रेन्स्ड अहि फ्रिनिइस्डास –१०४४ ।उट

q. 833—8861 अक्षर-विचार की प्रस्तावना। हे गिंधमेन हेप् एक्टर कि प्राच्ही-प्रसर्भात और सर्भात स्वरूप के स्वरूप के गिर्म कष्पू ,हु मि 183 ड्रोइ किड्रीप्रकान—ड्रिकि ग्राकप नित्र मि कि ब्रीप्र कान्त्रीत . ग्रीर वासनारमक बुद्धि का अद एवं सन्बन्ध—स्वतायातक बुद्धि एक ही हैं, परन्तु कमजाग्राप्तकार- माक कष्पृ कृष्णृ क् द्वीह जीह मह-जागाक क किइनीमाइ जीह किंगीमक—ामाग्राक वड़ा किन्नहरूक्त मन्त्राक के प्रथमशायक —है हिन क्लीड लिएमी छक् क्विडीमइस-है क्तार हि खोड़ म्येमी कि घेक्स-फेक में साध्यह र्जीय तजास—प्रशिक्ष एक स्था कत्रीमित्रीक्ष प्रथ स्वयं स् र्जामपु में घंठांम के 1तिवर्गितम तामम के विष्ट—स्प्रात्तव्यक्ष्वीत्रम क्रिक्टीए े

#### नातवाँ प्रकारण—न्द्रापेल सांव्यशाह्य स्थवा क्ष्राक्षर-विदार ।

·। ग्रहम् ग्रन्धं मिक्क किक्किनि—ग्णेक्स किस मबस्या—सांख्यों के और तत्सद्य गीता के सिद्धान्तों के भेद। पु. १४९—१६८ ; त्तागुगृह-- प्रवृष्ट कृष् । क रिक्तान्त हिंद , क्रिय प्रवृष्ट क्रियंत- राक क्रिये ाष्ट्र एक होत्हर रहे । हाई । तम्हले क्षिम—होगर कि त्यिक होएए कि घन्डके हि निर्ह नाम्ह्रण कि इर्फ के प्रमुष्ट रिष्ट जीव्हर—राज्यनी कि खीष्ट में कि कि निकि—है जरव हैं—इनमें पुरव अकता, निर्गुष और उदासीन है, सारा कतूर अकता क और प्रकृति से ग्रात्मा को उत्पत्ति स्वीकृत नहीं—प्रकृति और पुरव दो स्वतन्त्र त्रज्ञाहरू एक लक्हें कि ह्याहम्बाम-जिम्ह कि छोड़ प्रीक्ष कम द्वि छ तीक्षर-त्रमण क् त्रक्ति अव्यक्त, अविण्डत, एक ही, ग्रीर अनेतन हैं —प्रव्यक्त कि शिष्टम सिम में इंग्स-इंगर् करीएरराए र्जार ११४ विक्रा क्रिया है शुर् नित क्ष्म मह र्जा क्ष्म कि कापिल-सांख्य ज्ञब्द का अर्थे--कापिल सांख्य विषयक प्रत्य--सत्कापिवार सर और अक्षर का विचार करनेवाले शास्त्र—काणादी का प्रमाणु-वाद—

कि निरक 195क्तिक कि किरत सिक्यि निष्युक्त कि कि कि मिर्ग कि कि क महिट में स्पूल विद्योप—पन्योत तर्वो का बह्याण्डवृक्ष—अनुगीता का फ़िर हि हुराय रिप्रसीरिश्म रिक्षि है फिर हि कीए प्राह्मासन्त ,की ग्रुपकरी कि काइ मुट्ट—जीएउछ कि किएत हाँग फिब्रहास्फ क उगुद्दु-प्रद्वीगीनी प्रीक्ष कि किएत इमाष्ट्र तहीस तम के डगेपू-प्रशीष्ठ रत्यों के प्रकड़द्र--इभित्ताम ताधही केम्ट – দ্যীণ্ড कि সাক্তহ্রার স্থা সির কি হ্রাছ ক্ষ্যামান্তচ্চ দঞ্চ র চীন্ত্রি — ড়িফ্রনী के गुणिरकवें तरव से उदकी समता—गुणीरकवें का अथवा गुण्-परिणासवाद का अरेर उतकी अन्तिम एकवाक्यता—आधुनिक उत्क्रांति-वाद का स्वरूप. और सांख्य प्रकृति का विस्तार—जान-विद्यान का लक्ष्या—भिन्नभिन्न सुरुदेयुत्पित्तक्ष

#### । मज्ञाष्ट्रज्ञास्य । मज्ञाष्ट्रज्ञास्य ।

4 666 - 366 1 । जीएडम कि एउकर रम बस्या का वपान ( पु. २५० ) - ऋग्वेद के नासहोय सुक्त का साथ विवर्षा-पूत्रो--१इमी र्जार एकम्स्राम - डोइधमाम देह रिम में थिस्निईई - नगडमी मन्नीस क हो है - परमेश्वर दिक्काल से असविदित है ( पू. २४७ ) - अध्यातमशास क बह्य का सत्यानुतत्व – ॐतत्तत् और अन्य बह्यनिदेश – जोव परमेश्वर का 'ब्रोग्न' जीव और परमेश्वरविषयक अध्यातमग्रास्त्र का संक्षिप्त सिद्धान्त ( पू. २४३ ) -सगुए माया की उत्पत्ति केरी होती है – विवर्त-बाद और गुएा-परिएास-बाद-जगत्, क पूर्वेमी - है किरक नजामतीय हि एक क्ताइक क्रिक्स निर्वे ह मानिक क्रा समाधि – अमुतत्त्व-सीमा और मरणु का मरणु (पू. २३४) – हेतवाद को उत्पत्ति--ब्रह्माण्ड में हैं '- ब्रह्मानन्द में मन की मृत्यु, तुरीयावस्था अथवा निविकत्य हिंह भी कि में की माह हा मिए कि माह है। सिक कि में हैं है एक पहें हैं कि एक पहें हैं। कि निर्म - है हि कप एकम् कि मिनास प्रिया प्राप्त कि मिन मिन प्राप्त प्राप्त कि मिन मिनास हि मन-मान - तानि का प्राप्त - प्रिप्त - प्राप्त - प्राप्त कि का के का कि कि कि -(१९९ ठाषु) क्तिमज्ञामन-मान कि क्षित्राह कहोमिथीए-क्षेप्र प्राप्तनाहरूका (१८९) क डिंग्डर किमी र्रोष्ट फाम - है किम फर्ज-मान र्रोष्ट है क्रिस-राश्य हि इन्त -हुन्छ – है फ़ास हज़तहुन्छ है निहु फ़ासे प्रहि है फ़ासक्ष एक-मान हे निहु हितानही नाम-हम की व्याख्या--नाम-हम का दृश्य-और वस्तुतरव - सत्य को व्याख्या -जिल्ल करपना—मुख्यिक कि मोह किसको होता है ? – बानिक्या का बर्णन और -नास्कर कि कार्मस्—किस महाए के एएस प्रसि एएस्नी—नीपण्ड प्रक्रियन रिनाइमी क्रम्ट-(२०१.पू) है ठार्छ हि ग्राृग्नी म प्रकारमा समीही-कािप र्गास उपनियदो के तत्सर्ग वर्णन—उपनियदो में उपासना के लिये बतलाई हुई विद्याएँ क्र ाणाम हुन्की क्रमञ्स-ाताणींग किसड ग्रीहर एक ग्रागुन १३४४ तम्बद्ध- एक्टर (ज्यात्), पुरुष (जीव) और परमेश्वर, यह अयी-नीता में बांशृत परमेश्वर का तीकुर-क्रिप्टमप्रम ावष्टा सनामप्रम ड्रिक्य कि रिम्ट मिडिन मिडिम कि रिप्ट जाननी । के लिकिन्द्र रिप मि निर्म-पश्चित रिप पड़ पड़-छड़ र्रीह तिहर

#### । एटनतारुमनाक र्जीक काप्रविसंक--ाण्डकार डिसड़

बाचक ?—तीसरी नरक की गीत—जीवन्सुक्तावस्थाका वर्षोत ।...पू २६०–३००। इसके मृत्तार भिन्न-भिन्न गीत-देवयान और पितृयाए।-कालवाचक या देवता--नडीर्रनाह र्रीक्ष त्रवृष्टाह ,व्रंभं वि, के फिट-न्नीवृष्टअंद्राए नाथरमेक-ह्रय -काल का महत्व ( पू. २८६ ) -क्संकाण्ड और ज्ञातकाण्ड-श्रीतधन्न और स्मातं-इसिलये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा-तथापि उसमें भी अन्त-नहीं छटते, फलाशा की छोड़ी-कर्म का बन्धकत्व सन में हैं, न कि कर्म में-केन्ट्रे के के स्थाप करने हैं सिक्ष अवश्य के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स मिस म भिस : कानाता होन केक भी भी कार्य नहीं जाता-अतः कभी म कभी नह किलंग पास नियो नहीं है। इस कारण उत्तर है कि फिनो साम कैसर जनाम क रिरक मेक हुरप्र-( ९८९ .ए ) है स्कार सामा प्राप्त कि कि कि प्रक मग्रीहन है -बान बिना कमैबन्ध में छुरकारा नहिन नात शब्द का अर्थ-हान-प्राप्ति ज्ञान्द्रीप्ती-फ्रेनका । क किप्तांमित कि ज्ञान्ध-":फ्रांक व्हार्गम ग्रिमेक-विज्ञार" रवांतन्त्रयवाद की प्रस्तावना—कर्मविभाग; सिञ्चित, प्रारब्ध, श्रोर कियमाए। निम्ह र्मा स्वाप्त हो। है ( पु. २६० )-क्नेबन्द की सुद्दता और प्रवृत्ति-१७७७ डिम प्रिप्ते मुस्ट उद्दर्भरम—न्त्रप्र तहणीश्रद्ध क् मेक—ई बीक्स फि मैंक ह्यतस्— हे मैंक डि ड्योमु एथर श्राप्ताही एक तीकुर कस्त्राधाम— हे जीएस व्याख्या—माथा का मूल अगम्य है, इसिलये यद्यपि माथा परतन्त्र हो तथापि कि ।।।। र्रोष्ट कि मेक-, किका कर्रीएभ्राम कि ।।। र्रोष्ट एक-मान ,मेक नायासीटर और बह्यसीटर--देह के कोश् और कमिश्रयोभूत लिगुरारीर-

#### । एरिसेने जैरि भाष्मं — एरक्ट केंद्रिया।

्रजुंत का यह प्रहार के संस्था और कांग्रंग के मंत्रें का का कांग्रंग का महें सिंग्रंग के मिंग्रंग के मिंग्रंग्रंग के मिंग्रंग के मिंग्रंग

1 738 - 308 . वेबस् । श्रीकरभाव्य का विचार – मनु और अन्यान्य स्मृतियों के ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक के हुन मन्त्र, हम मन्त्र का यात्रपायक इंदावास्योगीयवृष् का मन्त्र, हुस मन्त्र के बिताने के भिन्न भिन्न माने नगीता का यह सिद्धान्त कि, इन सब में कमेयोग ही क्षप्रेय (या), दोगमानि में देन प्रवेद का नद्दा में सिक्षित वर्णन न्याबु ज़िंद प्रश्ना मार्फा – (१५६ . पृ ) राजकाम कि गिगम नित्र के फिल्लास्त्र प्रहार प्रचेत्रा कि ।ति। – थेष्ट कि एक कि एक कि कि प्रचेत्र के प्रति। – किर्मित्र कि प्रचेत्र के प्रति। – किर्मित्र कि कि मेम्रोहागर र्रोष्ट कि गिष्मेंक कड़ोड़े के तीमुन्तम – 15क्य कि तिडि – इर्ध क मुगि और सीमातको के कलंभांगे का भेंद – हमाते-संन्यास, और भागवत-सत्यास मून के गर्ना ने कार्मभा अवित् भागवत-यम ही प्रतिपाद है – गोता के कर्म-क किमन ज्रीहर किमास – मेर-तिकास – भगवत-वर्म – मावव और रमाध के लिए हैं। जोर निस्तान हो ( पू. ३३६ ) – स्मृतिरूनो में विष्ति चार आथमो का भाषु सहसा पर्वतात हैं – तथापि वह लोकसंग्रह भी चातुलेण्यं-ब्यवस्था के अनुसार और नमस्सिह ( पू. ३२८ ) - लोकसंबह और उसका लक्ष्या - बहाबात का पही करना चाहित - भगवान् का और जनक का उदाहरण "फलाशान्याग, बराग

#### । जड्डा प्रकारण—एउस विद्यात भी ।

1 808 - 33F .P ... HELLA I का कराव्य - लोकसंभूह आंद कस्थांन विषयोपसहार - स्वाय, पराय, भार इत्यादि की उपपत्ति – देश-काल-मधिद्यपित्पालन और अहमरक्षा – ज्ञाना पुरुष निमिमानक , नामभाग - इरन्-नियह - तसा कि कि न है। हिन प्राथमिनान जारी भी पात्र-अपात्र का विचार नहीं छूटता न निर्वेर का अर्थ निरम्ब अपवा कत्व, महत्व और उपपित - 'वसुधेव कुटुन्वकम्" ( प्. ३९० ) - बृद्धि सम हो में बतीव फरना - परीवकार और अपना निविह - आत्मीपम्यबृद्धि - उसका व्याप-लीगो के अधिक हित और साम्प्रदृष्टि , इन तरवी को तुलना – साम्प्रबृद्धि से जनत् भूतिहत – तथापि इस बाह्य होट्ट की अपेक्षा साम्यबृद्ध हो अंस्ठ हें – प्रविकाश मेंही की स्थितपत्र किसी दृष्टि से करता हैं – समाज का श्रंप, कर्पाए अथवा सब-मड़ – ( थण्ड़ दूप ) किंग्य हिम प्राप्ति कि मेंग्र-मीनि में इस एड़ हुन्प्प – एसरा नीति सं, और लोभी समाज की नीति में भेंद – दासबीध में बिष्ति उत्तम पुरुष का कि घोडामरम का आचरपा है जीनि भरम की एपविद्यादात के हराज्यों गिनि -मेक - तीथ्डी ५० में मियती-विवि कि हरतष्टी - हरतष्टी निव्ही - वीवास्ट्री समाज की पूर्ण अवस्था – पूर्णावस्था में सभी स्थितप्रज्ञ होते हैं – नीति की

#### 

नाधार के साधन, शहा और बुद्धि – होते निर्मेण ब्रह्म-स्वरम के साधन, शहा में हिल्ले के प्रत्याप काहर निर्मेश के साधन, शहा और बुद्धि – होते के परस्परापेक्षा – अहा में स्वर्धित के साधन, शहा में हिल्ले के साधन, शहा में स्वर्धित निर्मेश के साधन, शहा में स्वर्धित के साधन, शहा में स्वर्धित के साधन के

1 ०४४—१०४ . मू. . . . . । 153वर्ष कि विष्य के 15िए 18िए कि मिन का म्बार्य मान में भी अनस्य भाव में परमेश्वर के उन्होंने में नाकान में में नाकान के ज्ञान जानमार्ग जियएँ के लिये हैं, तो भिन्तमार्ग स्त्री, शूद्र आदि सब के लिये खुला हुआ़ ें --नस्प-नलप क नामाभ द्वि हे मेकन्--इफ्छलिन और एक्ष्यक्रमाभ--ई हिन-भेल—भित्तसार्ग में सन्तरास्य के अपेक्षा नहीं हैं —भित्त का और कर्म का विरोध कि नाह प्रहा कि किया कार्या नामान में भिष्या होता है। कि भी अधि कि कि कि किये ही अब परमेश्वर हो गया—बद्यापेण और कुर्णापेण-परन्तु अर्थ का अनथे होता —है 151व हि इस-ज्वाद फिल फिल में हमा शिहान निवास हम कि उन्हम्प्र जब सिद्धान्त भीनत-मार्ग में भी स्थिर रहते हैं--उदाहरणाय, गीता के जांव और क मज़क्त प्रहा क एक के प्रकार-कापनीमक—(१९४ .पू.) है ।ति है नानक तहार कि क्य म क्राप्त में क्रिया है में हो है - क्यां - क्यां में क्रिया में क्रिया में क्रिया में क्रिया में क्रिया में जुइता-अजुइता—कमशः उद्गीग करने से, मुधार और अनेक जन्मों के पश्चात् कि मद र्रीष 1क्रार---ाइठव्ह कि गेगम-त्रमीए के गिति है जोड़ मड़--- है । तिह नेक्स के ट्रेनियोशीस हि क प्रस्पर वह परमेश्वर का हो सबिधियुर्क रिलमें हैं नहीं मेरे हे विश्व कि प्राप्त हैं मेरे नहीं मेरे कि हो विश्व हैं क्रिक और तरसन्बन्धी भावना में भेद—प्रतिक कुछ भी हो भावना के अनुसार फल िरु ४ रेड) — परमहर कि में फिलीसूडी क्निक कि प्रस्पेग — (७१४ . मृ) स्ट्रमह कि प्रतीन-प्रेय के इंड्स के इंड्स प्रतिष्टा और राज्यमुह्य इंड्स के अर्थ-नीता का संबन्धि प्रमाम्य एक प्रहार है । विकार है । विकार है । विकार के प्रमान्त के विकार प्रदेश । हि हिम एक में मान मान के माह भी छत्न है कि को में माण्डीम गेम मनीस जिल्ह इःसाध्य, हे—शतएव उपासना के लियं प्रत्यक्ष वस्तु होनो चाहिये—ज्ञानमागं र्जीस प्रमञ्जल नितन्ती ।क निकाञ्क ग्रिएम—ई त्रिक नित्रीम कि क्षिट्ट ई ।त्रिक् ान्जन नान्नी कि उन्हेम्ज में मिर्ह कहिंदी और आदिता कि मिर्ह कि परमेश्वर के मिर्ह कि कि मिर्ह कि कि र्कम्ह म नम-।हाई द्विन द्वीकति भि उप नाष्ट्र दि नाह क प्रकृत्र म ।इप-- द्वीमी

ं तिविद्यान्त्रान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्र चिव्यय-प्रतिव्यक्तान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्यान्त्राच्या

'प्रशाम' में प्राध्यक्ष प्रतिह्वी—प्राध्यामण्य—भन्नाक्ष ाक ग्रिगि—प्राह-पृष्ण के त्रीह्वम में प्राध्यक्ष भिन्ने में प्राध्यक्ष में प्राध्यक्ष कि प्राध्यक्ष कि प्राध्यक्ष कि प्राध्यक्ष कि प्राध्यक्ष कि प्राध्यक्ष कि प्रध्यक्ष कि प्रध्यक्ष

केंद्रेग प्रकार घडच्याचे नहीं किन निर्मा स्थाप से भारत वारहें

कुछ है है मेरी के छोमी कि गिमिक रामिक का नाहरी-नाह का प्राध्या

### ं । त्रहुवी प्रकरण—उपसंहर्ष ।

## । ष्ट्रिमिएडेडीक कि ग्रिंगि—एफ्रेक्ट प्रहिंगिए

1 ১০१-०७४ . फु . . . . . । किंग्रि हि रहिट्टे--ातमा र्रीक्ष तिमानी तीनभिक्ष

क्राये चल कर भिन्त-प्रथात बोद्धधर्म का उत्पन्न होन असम्भव हे ड़ि में में नाम्प्रावृत्ते श्री हि। हो स्थाप स्थाप । के कृष्ण् कृष्णभीतिरा रिष्ट करासाद्वम भीष्रित—है द्वि के मेन कड़ीई लम् राष्ट्रकी कि है है । कि वार्ष कि नाम कि क्यिं — उपनिषदों के आत्मवाद को छोड़ कर केवल निवृत्ति-प्रमाम काचार को में समता – बोद्ध धर्म का स्वरूप और उससे पहले के ब्राह्मएा-धर्म से उसकी न्येष्ठ के नहेस इक्टि ग्रींस के हरिहण्नी के रिहिन-एन्ए इकि ग्रींस रिहा ने गाम - 1 है कि केंद्र कि मीए मधर के कार ज़ीयक है कि मधर कि क फर्म नागक्रम मन गोता कालिदास के, बाएाभट्ट के, पुराएों और, बौधायस के, एवं बोद्ध-धर्म के -कि-ई कि वेद मि हों। एक्षा मुप्त में का है का है कि वा है कि के कि के करवाये के, आश्वतायन के, सिकन्दर के, और मेयाहि गएना के पूर्व का है, किन्तु क्ष भार कामाड़म नामके में नड़ – ड़े ड़ि कु क्षम का किए नामके और काम प्रथमकोई नौ सी वर्ष की हैं। – भाग ५. वर्तमान गोता का काक – वर्तमान महा-मिस-प्रथान हुआ और अन्त में विद्याद्वादान हैं मार्थ नाम मुल गीता हैं सा से हीनेवाली अनवस्था—भागवत्रथमं का मूल स्वरूप नेष्कम्यं-प्रथात था, फिर क्ताम ह—एराक क किताम प्रमृ —केड कि इक्तम मधर ह प्रमृ क्रीएफ कि ठाए अथवा भागवतायमं के उद्ध का काल एक हो है – हु है – हु भाग सामा साल-तिवयक प्राचीन प्रन्थ, गीता श्रीर नाराथिएशियोपाख्यान--श्रीकुरुए का श्रीर सात्वत ज्ञानकर्मे-समुच्चय उपनिष्टों का है, परन्तु भित्त का मेल आधिक है—भागवतथर्मे-क रातीर--डगेड्र मि कि रातीर व्यवस्था के मेंबतवागम ड्रिय--वि रातकप्रकाम हि ह निव्रुप कि निरुक रात्रप्रधावक कि तिल्ली प्राप्त कि गिम प्रमित्र वर्गात्र — व्यापनी स्थाप ाक क्रमीम प्रयो--है कि है हि मि लाक निष्ठार फिष्मानक पि निर्व -ामहै निभ्हार कि एगर्ड र्रोष्ट एशंस , हनाइंड क्रीश्य कि नाह रहन्दिन- है नाम्यमेक मीता में पीछे से मिल के हैं हैं। है एवं हो से से हैं है में मीप क्त के क्राइर्ट—ई यृद्ध थिये कि पिष्ठ और अोस क्षेत्र है। स्विध्य के स्व के उल्लेख होनका एक प्रबल कारए। --भाग ४. भागवतधर्म का\_उदय और गीता मिन गीता के समकानी है या और भी पुराने, बाह के जहीं-जीता में बह्मपुत्रों -र्तेष्ठ कि एए इप्रदेश--राष्ट्रधी एक प्रयोग्प के फिन्छ निर्वि-क्षित्रक प्राप्त करिए एक तिए हे इंग्लें में बहुत हो एक उन्हें के लिए - वहार्य में प्रिते - वार्य हो हो हो हो हो है है है है है है है है निष्युं के दिसुद्रोह अर्थि । जार ज्यमिष्ट । जारा अर्थि वहासुद्रों के पुर्वा-ागानिक प्रजी के निरुक हुएनी-एड़रीड़ में गितींग—है गियदिही प्रियुट्ट में में में में मि फ्कबास्यता—व्यक्तोपासना अथवा भित्तमान्—पर-तु कम्युगिमान् का प्रतिपादन कि क्ताइव र्राष्ट्र हजादमग्रीम—कावदिही कि क्तिक छिप्त कि इवसीपट—अवायाम

माइप्राम्ह क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र भाग के सिमान क्षेत्र क्

भारत का कार्ता का कार्ता का कार्या के किया के किया का कार्या कार्या

# मिह , ग्रिफ कि डिन्ही मिश्रीमें के एमडेगातीर छिड़ कि फिन्हें मिटी में डिन्ही मिश्रीमें

किया है, उनका पश्चिय।

का संस्कर्ण । ह्रेश. ईग्रावास्योपनिषत् । आनन्दाश्रम का संस्कर्ण ।

अधा. स्टावकाता । अध्याय और इलिक । अध्रक्ष प्राप्त मध्या नाताक्ष्य ।

न्ह, ऋगवेद १ मण्डल, सुबत और ऋचा १ **ए**, अथवा *ऐ. उ. ऐतरे*योपनिवत् । अध्याय, खण्ड और इलोक । पूने के आनन्दा-अम का संस्करएा ।

क. शथवा क्त. कठोपनियत् । वल्ली और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्कृरण् । केन. केनोपनियत् । ( = तलवकारोपनियत् ) । खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का , संस्करण् ।

थे. जा. एतरेप बाह्मण । पीचका और खण्ड । डा्. होडा का संस्करण ।

। है प्राचन मिक्स के 1 छन्न प्रीक्ष प्रमुख, होगा है। से से से से हो हो है।

के. केंबल्योपनिवत् । खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिवत्, निर्णयसागर का संस्करण ।

कीवी. कीवीतकपुपनिवत् श्रथवा कीवीतिक बाह्मणीपनिवत् । शयाप शीर खण्ड । कहीं कहीं इस उपनिवद् के पहले श्रय्या । कहते हैं । श्रानव्हाश्रम का संस्कर्ण । वी. भगवद्गीता । श्रय्याय और श्लोक । गी. शांभा. गीता शाकरभाव्य ।

गी. र. श्रयवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निकल्य । छो. छांदोग्योपनियत् । श्रयापः , खण्ड और मन्त्र । भ्रानन्दाश्रम का संस्कर्ण । ते. स्. जीमने के मीसांसासुत्र । श्रयापः, पाद और सूत्र । कलकते का संस्कर्ण ।

ते. अथवा है. उ. तैतिरीय उपनिषत्। वल्ली, अनुवाक और मन्त्र। मान्साभम

ैं. जा. तैतिरोय बाह्यण् । काण्ड, प्रपाठक, श्रतुवाक और मन्त्र । श्रानवाभ्रम का सरकरण् ।

ते. सं. तेतिरोप संहिता । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक और भन्त्र ।

द्।, अथवा दास. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीकृत दासबोध । चुलिया सत्कार्योतेजक सभा की प्रति का, चित्रशाला प्रेस में छ्या हुया, हिन्दी अनुवाद ।

ता. प्. नारद पंचरात्र । कलकत्तं का सस्करण् । ना. स्. नारदसूत्र । बम्बर्ड का संस्करण् । मुसिह् उ. मूसिहोसरतापनोयोपनिषत् । पातस्वरुस्, पातञ्जलयोगसूत्र । तुकाराम तात्या का संस्करण् । पन्य, पचदशी । निर्णयसागर का सरीक संस्करण् ।

। क्रिक्सेम किमक्षाइन्हाइ । हन्म र्रीड हन्द्र । त्रमनिर्मन्द्र , द्वा

युस, प्रदर्गापनिवत् । प्रदन स्रोर सन्त्र । स्रानेन्द्राश्रमका संस्कर्षा ।

कु. अथवा बृह. बृह्वारव्यकोपनिवत् । अध्याय, बाह्यण् और मन्त्र । आनदाथम का सस्करण् । साधारण् पाठ काण्य; केवल एक स्थानं पर माध्यन्तिन शाला के

। हे अल्जिट कि ठाम

ड. सु. श्रागं दंसु. देखा । भागः श्रीमस्भागनतपराण

भाग, आमह्मगावतपुराष्ट्रा, निष्णसमार का सस्कर्ष् । भा. उपी. भारतीय ज्योतिःशास्त्र । स्वर्गीय शंकर बालकृष्णु रोष्नितकृत्र ।

सन्स्य, मत्त्यपुराज् । श्रानन्दाश्रम का संस्कर्ण ।

महासम्बद्धा अध्याय और दलोक । डॉ. जाली का संस्करण । मण्डलोक अथवा और किसी भी संस्करण में यही दलोक प्रायः एक ही स्थान पर मिले

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली प्रन्थ । अंग्रेजी अनुवाद ।

मुं. अथवा सुंद्र, मुण्डकोपनिषत् । मुण्ड, खण्ड और मन्त्र । ज्ञानन्दाश्रम का संस्करण् । में ज्युन में ज्युपनिषत् अथवा में त्रायण्युपनिषत् । प्रपाटक और मन्त्र । ज्ञानंदाश्रम

का संस्करए। । याज्ञ, यात्रवल्वयस्मृति । अध्याय और इलोक । बम्बर्ड का छुपा हुआ । इसको अप-रार्क टोका ( आलंदाश्रम के संस्क ) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख है ।

मिर के एए के होंगा. योगवासिक्ट १ प्रकास समें और इलोक । बढ़े प्रकास के हो मिर्म स्थाप । हें . ( यू. ) पूर्वाकं संस्करण ।

रामसू. रामपुर्वतापिन्युपनिवत् । शानंदाश्रम का संस्करण् । वाजसं. वाजसनेशिसहिता । श्रध्याय'और मन्त्र । वेबर का संस्करण् । वाजसीकिया. स्रथवा वा. रा. वात्मीकिरामायण् । काण्ड, श्रघ्याय और दलोक । बम्बई का संस्करण् ।

विज्युः विज्युप्राया । अंत्र, अध्याय और इलोक । वस्बई का संस्कर्या । वे. सू. वेदानतृत्र । अध्याय, पाद् और सूत्र । वे. सू. शांमाः वेदानतृत्र-शांकर-भाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्कर्या का ही सदंत्र उपयोग किया है ।

शांसू. गांडिटपसूत्र । बम्बई का संस्करण् । शिल्. गिवनोता । श्रध्याय और इलोक । श्रष्टेकर मण्डली के गीतासंग्रह का संस्करण् । दुने, 'बवेताइबतरोपनिवत् । श्रध्याय और मन्त्र । श्रानन्दाश्रम का संस्करण् ।

सां. का. सांख्यकारिका । युकाराम तात्या का संस्करए। ।

तुर्धिनी, सूर्यगति । अध्याय और उल्लेष । महास का संस्करण ।

हीरे. हरिवंदा 1 पर्वे, शध्याय और श्लोक 1 बम्बर्ड का सरकरण 1 नोट--इनके श्रतिरक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली प्रन्थों

का स्थान स्थानपर उहलेख है। परन्तु उनके नाम यथास्थान पर पायः पूरे लिख दिये गये है, अथवा वे समक्त में आ सकते है, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

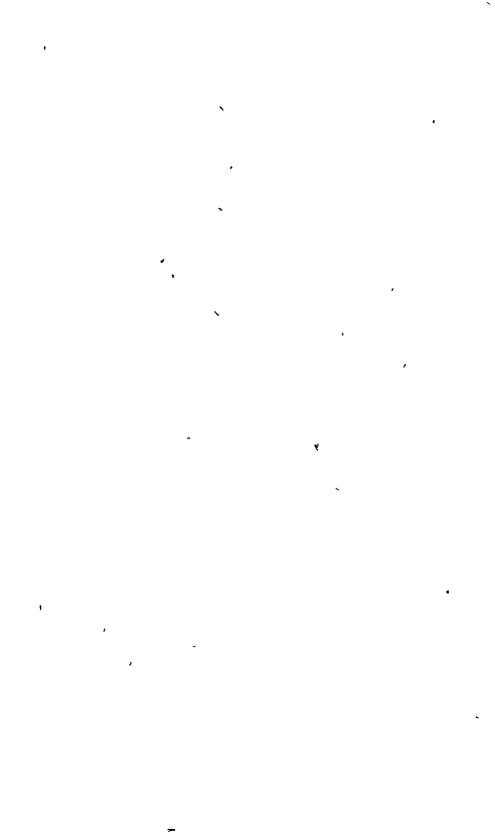

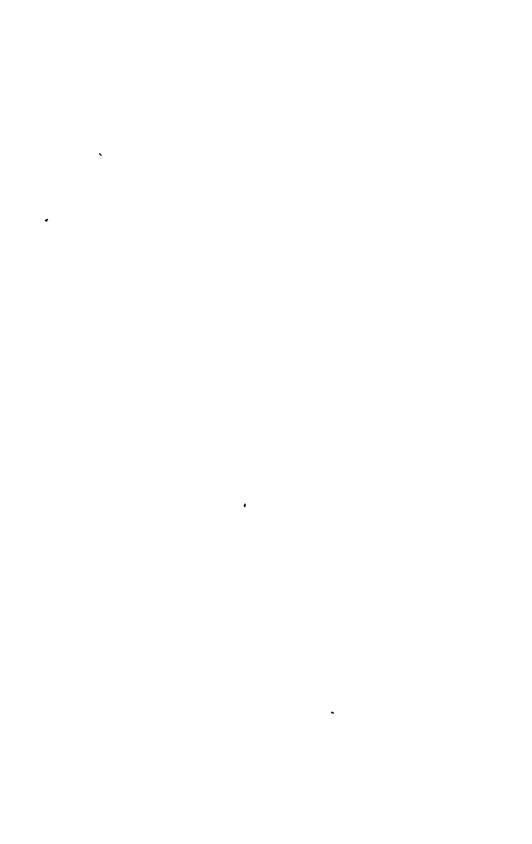

अन्त : इ.व. जुलाई १८५६ अन्त : इ.व. जुलाई १८५६

.



ा क्षाया समः । इन्स्यायः ।

# फ्रम्हरातार्हस्य

**IERFE** 

# । स्राह्माश्मास्र

య్డించ్లొంట్లొంట్లొం

# े पिरक्रा एक्स्प भिषयभ्रेश

नाराथणं नमस्हत्य नरं चैव नरोस्तमम् । देवों सरस्वतों स्थासं ततो जयमुदीरथेत् ॥ ॥

। किन्दि महीग्रह, क्राभाहम

क्रियां की अपित हमारे धर्मपंथी में एक जरपन्त तेजस्वी और निमेल हीरा है । । बीर स्पष्ट रोति से समक्षा देनेवाला, उन्हीं तत्वों के द्याधार पर मनुष्यमात्र के युख्वार्थ की अपित् आध्यारिमक पूर्णावस्था की पहचान करा देनेवाला, भिष्त और

क हामध्युं प्रमुव्य प्राप्त के वाहरा हिन्ह (लाइनड़ कि मिर्म प्राप्त के प्राप

्र वाली वरसः सुखीसीका दुग्धं गीतालं महत्॥

हैं (जतने उपितरे देव मिले गी हैं, श्रीकृष्ण स्वय द्वय दुहनेवाले (ग्वाला) हैं और विदान अर्थात् जितने उपितरे देव मिले गी हैं, श्रीकृष्ण स्वय द्वय दुहनेवाले (वस्त) हैं और विदान हो मिले हिन्दु-ची दूघ दुहा गया वही मयूर गोतामृत हैं। इसमें कुछ आदययं नहीं कि विदेन हो चुके स्थान की सव भाधाओं में इसके आंक अनुवाद, टीकाएं, और विवेचन हो चुके स्थान की सव से पिट्यमी विद्यान की सरकुत भाषा का ज्ञान होने लगे हैं । वस्ते के अर्थ के भाषाओं में भी इसके अनेक गोक, लेटिनं, ज्योन, परेन्च, अर्थों आदि यूरोप की भाषाओं में भी इसके अनेक भानवाद प्रजाशित हुए हैं। तारपवं यह है कि उस समय यह अहितीय प्रथ समस्त भानवार में प्रिवह हैं।

मान 15र्म क्रम संव स्वान्य का प्राप्त कि जा सार के क्रियों क्रम स्व में स्व क्ष्म क

-माह क्रिक 1 महक हैं। मान हो कि एए क्रिक मिर्म क्रिक मिर्म साम है। अर्जुन मिश्रकृत रीका में 'अनुगीता ' शब्द का अर्थ भी इसी रीति से किया गया है। कि । तार्व कि कि कि अन्य अन्य हि । असम्भा हि । अनुगीता कि , भगवहगीता ' या ' गीता ' यही स्त्रीलिग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामन र्जाह है ज़िए राध्हु 11मी कीवल हुन्प्रम रंज्ञे 11नी व्यवस्था स्वाधिक के मिलीकम डेस ग्रंस का नास भी , भगवहंगीयसं , वा केवल , गोतमं , वन व्यापा व्यसा कि नर्दै-निम के रिवाद जीएउई 'मितिगिरिग' 'भारतम्, 'भारतम्, कारति म म मान ज्ञान है जोने कठ, छोदोय, केन इत्यादि । यदि ' उपनिषत् ' बब्द मूल नाम निस्त केवल 'गीता है सिक्षित साम प्रचलित हो गया। एसे बहुत से सिक्षित ज्यनियत् े इन प्रथमा के एकदन्तनात शब्दों के बदले पहले 'भगवद्गीता' और नामान्य जातिवासक 'उपनिषत्' शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे ' श्रीमद्भगबद्गीता कि प्रक्ष 1 का अधिक करने का समय अदिवयक प्रत्यय, पद प्राप्त कि मान हुन् उप । हुं ाताल । गाप गिपर नगनव्य हुए हुए ' कृतिन त्रीड ' क्रक प्रकृति घरं छड़ सि में भारत से प्राचारकांद्र । हु पात पाति पिया कि मध्ये के सिम्प्रम अर्थ " प्रेया सिम्प्रम के भारत हुए हें और यद्यपि ग्रंथ एक ही है तथापि सत्मान् के लिये " थीयद्भगवद्गीतासूप-में "शैभड्भगवड्गीता उपनिषत् " वे हो विशेषए।-विशेष्यरूप स्त्रीज़िंग शब्द प्रएक्त निहुत्रे में किये के निरम अपरि के हैं अप किया अपनिवृद्ध । यह अप अपर के निरम्भ मान शब्द हिन्दी में पुलियग माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिय हैं इसलिय " श्रीभग-मंकरप के केवल हो पह (भगवहगीतामु उपनिषद्मु) विचारणीय है। 'उपनिषद्'' के कार्य में उसका महत्त्व कितना है यह अगि चल कर बताया जायगा। यहाँ इस हिन संप्रात समार हुआ हु आ इस है जिस् से गिरा के सम्बन्ध स्था है उन्हार प्रमाणक स्था स्था स्था स्था स्था स्था स ि जब महाभारत से नित्य पाठ के लिये अलग निकाल ला है। रुद्रिप क-निर्दे कि राक्य भि भिकी कि कि कि है कि सम्हरू सिम्ह । इं-ाताल प्राप में कितीय कि कि कि कि शोक के ब्री है हि में (केशभात्रम)

शीः हे उपायमान में भरवद्गीता के अनेक क्लिक क्या के पान मान क्षा है उस भगवर्गीता का सारांग्र दिया गया हु कि जिसे भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रज़ेन से कहा आलिम (अयित् निविष्) प्रकर्ण ने 'अर्जु नोपाएपान' भी शामिल हे जिसमें क भए भट्ट हुरेम । इ तिरुक उन्हीामार्गम किसिट गम्ही. कि स्टिम्मार एईम्स २४२ हे प्रत्याय में विया हुआ है । इसी तरह कहा जाता है कि विसिळजो ने जो के उन्हें के प्राप्त के उन्हें के उन्हों के विवास जिसे देने से कि जाने के लाया, देने गित कहते हैं। बुद भगवत्गीता है। का समान देवीभागवत में भी, सातवे स्कंन के ३१ से ४० अध्याप तक, एक गीता ह क हि पाउत्ता मुसलमानी राज्य के बाद की होगा । भागवतपुराण ही के किंदिक सिमारी है एका कारकी छल्छ कि किसू र्राप्त मार्क रेम (७.४) गई, है । परन्तु यह गोता पबपुराएं में हैं ही नहीं । इसमें एक स्थान दण्त किया गया हे और लिखा है कि यह कपिलगीता पद्मपुराए। से ली क्षेत्र युस्तक हो हैं । परन्तु 'कपिलगीता' समक एक खपी हुई । स्वतत्र पुस्तक हमारे देखने में आई हैं, जिसमें हठपोग का प्रधानता से ट्रेक कि (६६–६၄) नाष्ण्रामनिनीक के क्ष्कि रेप्ताति । हुं ट्रेग द्विक क्षिप्तिमा पुराया के ग्यारहे स्कंब के हेर्डिं अध्याप में हसगीता और वेहंस अध्याप में कमिए। का है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है। श्रीमद्भागवत-ने हैं । नारदपुराय में, अन्य पुरायों के साथ साथ, पद्मपुराय को भी जो विषयानु-अरहादशुराण्यहान , अर में लिखा है कि शिवगोता गोडीय पद्मोत्तरपुराण् र्क अभरानाम्य कडींग । है हिन किंगिकाडी में में कह में मध्यक्रमाह रू रिट्ट ही ए कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालबंड में हैं। इस पुराय़ को में १ है 15िए के हिन के उसे मिल के उसे किया है 15िए -मार्ग में प्राप्य-ए हेराठाइ निहीर के जाप प्रतिही के डांक-ानमाण्ड केम्र । है डांक निह यह प्रथ नेवाल-विषय पर लिखा गया है। इसमें जान, जपातना और कर्म-संबंधी 'गुरुतानवासिक्ट-तरवतारायणु नामक ग्रंथ में हें जो मदास को श्रोर प्रसिद्ध है १ पुराया का एक भाग माना जाता है। परन्तु इसके सिना एक दूसरी रामगीता रामापण के उत्तरकांड के पेंचचे समें में हैं; और यह अध्यत्मरामापण बह्याड--मजाध्यक्ष हें हैं तिलीन्द्र गिरिमार्ज कि में ज्याराद्रम । है कि गिरिमार लाहु निहार हे मध्याय में और तीसरी, नृसिहपुराण् के भव्याय में हैं। यही विब्बुपुराष् के तीतरे अंश के सतवें अध्याप में; दूसरी, अग्निपुराण के तीतरे खड र किन्नुम । है कि जाकर निति कितिम्म । है ड्रेग । स्र में (कित १२९ कि इथर किन्न) होड़ -त्रच के एप्रकप्र-एगेक्नी के व्यमीकार्यक्र कि उँडे क्रिक्स कि प्रक्रिक क्रिक्स कि -ब्रह्म क्य देह कि व्रथ । इं क्तिकिस मिध्याय आप वाह क्षक प्रीय है क्ति -क्रिक म (क्रप्त प्राधनार ५१ ति १) भंगार के गाभगीयट के डाश्वरभंक्रिक नीयार कृषिक के राजुरिक्य क्षेत्रकाष्ट्रा हु । इह स्ट्रेस एक राजिक्सा के महिल्ल

प्रहेर क्रांत से मक् में से स्वालिय उसका समय कम से संवत् ४३५ भास १ हैं है। कि ऐसे किए इसे जान वनाये हुए स्लोकों से, की गई है। भास हमी (कि नाध-।क्री को गाँउ को कितसंगत होगा को गाँउ। हो कि निवा है। माफ़-निर्म कि कि कि महि महि कि कि कि कि मिर की महिन के मिर्म हैफ क्रीफिश । गिर्ह । ग्राह में प्राम्त प्रमिष्ट के घमम के बीक माभ , माध्य क्रिस्ट की है। ग्रिहे ताह क्षमड़ । हु। एड़े एक्टो में भंगाए के कड़ान त्रहुविक साभ कमान 'एफे -क्ट ' त्राद्रीत्कर में ड्रिलाइ ,शाम के रंकरई इंधि ,कित " ालपथ्यपण ।उत्राप्ति ·-मर्गाभ " क्रिन हुन भ ; है । एक्षा कि । है कि । है । है । एक्षा कि । है । है । एक्षा कि । है । है । एक्षा कि । कि तिर्मित कलकत्ते के खेपे हुए बायुपुराए। में वह हमें नहीं निका। भगवद्गीता की तिवपुराए। में तथा बाधुपुराए। में भी गीता-महारम्य का होना बतलाया जाता है। जिल्ला भी कहा में है। इसके मिला वराहपुराएं में एक मिलाही क्षेप्ट है है। हिक मिलाही क्षेप्ट यक्ति क्रिष्ट र्रीष्ट हुं माध्यक्ष कए कप में नांधन-धनाहाम घली के प्राध्यक्ष कध्य कि हिंग के स्वाय के स्व क् इंग्रेजिंग के तीय मुद्र भि उम मिलमी म क्सर क्रिय रिजमी द्विम कार्याकारी म ए। सर्ग. ४२ – ४० । उपर कहा जा चुका है कि पूर्व में छपे हुए पयपुराए। में

<sup>#</sup> उपर्यंक्त अनेक गीताओ तथा भगबद्गीता कि श्रीयुत होर एक्नाथ भगवत

<sup>।</sup> है हैंग, ग्रक तार्शीकार में नेष्ट्र जनाशास

। गर्गह । भाग । भाग । — ज्ञान भि के गामात्रकांद्राध्य मि खोद्य पत्रिक भी वाद्य । — अवास्त्र के प्रामात्रकांद्राध्य मि खोद्य प्राप्त के स्वास्त्र का अवास्त्र । कई स्थानी में भगवदगीता ही का चुक्तिवाद लिया हुआ सा जान पड़ता है ज्ञास (०६.६) हु तिता । पाप कल्क्स एक एम एडाउग्हों में तिपिप्रेप्त । किस्स हि मिन ने मिन असमे १०८ उपनिषरों का उल्लेख हैं जिनको प्राचीनता सिद्ध नहीं रचना से ही स्पव्ट मालूम ही जाती है। मद्रास का 'गुरुज्ञानवासिष्ठतरवसारायए।' किन्छ ताब द्रष्ट प्रक्षि हैं निक व्यिप में मि हैं प्रक्षे तक्नमें। पीडव उन्ही।कार्यक कि 'भगवङ्गीता' का 'गीता' नाम प्रचलित हो गया है । ब्रध्यात्मरामायपुर और गीताओं से उलरा भगवद्गीता का ही महत्त्व अधिक बढ़ गया है। यही कारण है क्तिकि मड़ र्राप्त किम ड्रिन रहेठ किए काशीर्री मि ड्रेकि ड्रेड्ड किन कि डार्ड हमाप्त क रिका का का है। है से संपर्व है । गया है तथापि इनमें नदीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विषय प्राय: भगवद्गीता नहीं है। वद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के समुच्चव का पुष्तियुक्त समयंन अवद्य किया विवयक सिक्ष स्ति स्ति है। शिक्षांता, मण्डामांता, और सुयंगीता पृक्षी नामित हो प्रतिपादन किया गया है। यसगिता श्रीर पांडवगीता किवल भिन्त-न्नातन केवल संस्ति है मिट्ट है क्यापन है क्यापन संस्तान-मुख्य । है मिष्ठ छाती है शिरि गिरिए एट निमिन्नी , में मन्न के ब्रावी मुस्सू ्फ्रजी की त्रीपू किसर , उक् छर्ड न नंगुर तनीक्षिय कि साथ ने क्या प्रशास के प्राप्त के लिए हैं

क दिस्तम हि १९६० कि निर्व नावा पर होता है। सम्बन्ध के कि कि समित्र है। व्यान नहीं विया । इसका कारए। यही है कि ने लोग-भगवद्गीता सरीखें अलीकिक ग्रंथ कथिस ५० किछ रिव्रांड क्रक्ट निर्दन्ध है।छली स्वाभ र्रीस किडि ५० ।तिकि हे हुं इत्यादि वाती के विवेचन की 'बहिरंग-परीक्षा ' कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों कुए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं कि के लिस है और कहा में किये गर्व रियति का कुछ पता चलता है या नहीं, पथ के विचार स्वतंत्र हे अथवा चुराये न्यमित्रपी का उल्लेख है-इन बात से भेंभ के काल-निर्धाय और तत्कालीन समाज-जारा है या उस में अर्थ में अर्थ प्रयोग है, उसमें किन किन मती, स्थली और उसमें माधुपं और प्रसाद गुण् है या नहीं, शब्दों की रचना में ब्याकरणु पर ध्यान दिया है । प्रत्य की किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काब्य-इध्सि को देख कर उसके मर्फ, रहस्य, मतितार्थ और प्रमेय हुँ हं निकालना ' अंतरंग-परीक्षा ' को नात है। युक्त अंतर्ग-पर्ने वाहित-पर्ने वाहित-पर्ने स्था है। पूर्व मंत्र क्षित्रम हे प्राक्तर दि कि प्रंप । फिल निमास । क्षित्रक कि अन्तर है कि निहार और वे भगवङ्गीता ही की परीक्षा करने और उसीक तत्त्व अपने बंधुओं इसी कारण उत्तरकालीन वेदिकधर्मीय पेडितो ने, अन्य गीताओ पर अधिक ध्वान १ इ.इ.च. जावबीनी 15ठवंट कि 15विच्चाम भि रूप निवृक्त सि 15विच

अवश्य करना पड़ता है। इसी तरह, गींप्रत की सहायता से यह सिद्ध किया गया लीजिये। यनस्पतियो के वर्गीकरण के सभय फूलों की पेंबुरियों का भी विचार द्विक प्राप्त कि कि कि के यून प्रथा प्रथा मध्य के छन होन राम है। एउड़े पह नहीं कि बहिरंग-परीक्षा की ये सब वाते सबेया निरथंक हो। उदा-विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछ से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। पर गीता का बहानान बतलाने की कोई आवश्यकता हो नहीं थी; वेदान्त क्षीज निकाल है। कोई, कोई को यहा तक कहते हैं कि अर्जुन को रापुभीम किसी ने अराईस, किसी ने छत्तीस और किसी ने से मूल इलोक गीता के म मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर, गीता सागर में डुवकी लगा कर, किसी ने सातक महें के एक्टर कि गोर्ग हि पड़ी होति है गोर्ग के संबंध मे, वंशीपान ने जनमेजव से और धूत ने शीनक से कहा हो; अथवा महाभारत-मुना दिया ही और उन्ही इलीकी के विस्तार को संजय ने धृतराष्ट्र में, ब्यास ने शुक कि अहिराए ने अर्जुन की लड़ाई की जल्दी में दस-बीस श्लीक या उनका भावाथ है मिंह हो। है। है हिंह मिलना संभव नहीं है। हो। यह संभव है होता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रएएभीमें पर अज़ेन को सात नित हो का आधार सिया गया है जिससे गोता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं उम निष्य किए के हो हो भी यह भी कहते हैं कि बहासूत में अने हे के हिम् परदचन र व्यक्ति में बहासूत्र का उल्लेख होते के कारण गीता बहासूत्र में बाद बनी नुद्ध के बाद माना है। तीस विद्वान् का कथन है कि होहर अध्याय में अहमूच-लाक-ान्नर कि गर्ना के प्रमूह रक्समप्त प्रमञ्जीव पिट है छर्छन्छ कि प्रम क्रिशीन गीता से बहुत पीछे प्रसीलत हुआ है । गीता के सीलहर्वे अध्याय में जिस जाती है, कि गीता का भवितमागे उस इंसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो कई शतक पहले ही बन गया होगा। इससे यह शंका बिलकुल ही निर्मेल ही है 19 है को है। एसी हिस्डी ने इप के कुछ के कि गिपिय विश्व के गायीनक चिहान् लोग गीता की यहच-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे है। गीता मेही समय नप्ट कर है! परन्तु अब पश्चिमी विद्वानी के अनुकर्णा से हुमारे अथवा जेरी कोड़े मनुष्य मधुमक्खी का मधुपुक्त छता पा.कर केवल छिड़ों को गिनन सुवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे और केवल उसकी पेंबुरियों गिनता.रहे जैसा कि कोई सनुष्य एक-श्राथ उत्तम सुगंध्यवत फूल को पाकर उसके रंग, सेदियं,

# ॥ :छामाया है। है। है। है। अपने स्वाद्धः ॥

ाक्षण सिमले कि कि इंग्डिंग कि कि स्मा कि समी कि कि समी कि सिम कि सिमले कि सिमले कि सिमले कि सिमले के कि सिमले कि सिमले के कि सिमले कि सिमले के सिमले के सिमले कि सिमले के सिमले के सिमले कि सिमले के सिमले कि सिमले सिमले सिमले सिमले कि सिमले सिमले

मं, यह कहा गया है :— नेतायुगाही च ततो विवस्तान् मनवे द्दी। मनुष्य लोक्स्ययं सुतावेश्वाक्वे द्दी। इश्वाक्रणा च कांग्रेत व्याप्य लोकानवस्थितः॥

### । मर्जित हैं है है से :सेड माइम क्संहरू ॥ :त्रम्बेक्षेडिंसिमस सुर्ताएग्रेड किशेक

#### सम्पोहेन्नतेकेषु कुरुपांडनयोगेषे । अञ्जेन विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

### 

मूल स्वरूप बचा हैं। इन दोनों में यह भेद बचों हैं। मूल भागवतायमें। भित्र भित्र है। निवृत्तिविषयक यतिषम और प्रवृत्तिविषयक भागवतिषम का. ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और भागवतपुराए। के उहेश और रचना-काल भिन्न-प्रयान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय है। यदि उस मान प्रभान धर्मीय होने पर भी, भागवतपुराएा का उपयोग नही हो सकता, क्योंकि वह केवल निमास तम हे मिक्स हि पिक्रम का जैसा का मिक्स है निसा, भागवत-अतएव गीता के तात्पयं का निश्चय करने में जिस महाभारत में गीता कही गड़ें का यहाँ तक कहनाहै, कि विना भिन्त के सब कर्मयोग बुथा है (भाग. १. ५.३४)। जिषयक आगे का विवेसन उसमें नहीं किया गया है। अधिक व्या, भागवतकार नाहारम्य का जेसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है वेसा भागवतथर्म के कर्म--भागवत में अनेक प्रकार की हरिकशा कह कर भागवत्त्रमें की भगवत्भित के पुराए ना मुख्य उद्देश स्पष्ट रीति से मालूम ही सकता है। यही कारए। है कि पूर्ण करने के लिये ही, भागवतपुराया की रचना पीछें से की गई। इससे भागवत के देवल निकलाम कम' व्यर्थ है यह सीच कर, श्रीर महाभारत को उपने स्प्रमात का मिन क्षारंभ के अध्यायों में लिखा है कि (भणवत १. ५. १२) विना भिनत धर्माय मस्ति का प्रथीचत रहस्य।दिखलाना व्यासची भूल गये थे। इसलिये जीर विशेष करके गीता में किया गया है। परंतु इस समधेन के समय भागवत-म जिराभाइम , नर्थम हा । ईक न्थेम का का जीरूप-जाशूनेक के मेर तिनाम मादि में एक ही है। परन्तु भागवतपुराण, का मुख्य उद्देश यह नही है कि वहु प्रवृत्ति -विषयक नारायशीय धर्म प्रोए भागवतपुराया का भागवतध्मे, वं दोनों २३ ग्रॉर ११.४.६ देखी) यह भली भाति मालूम ही जाता है कि महाभारत का. भागवत में दिये गर निकास कमें के वर्णनी से (भागवत. ४.२२.५१, ५२; ७.१०, मिन है। कुर्य, पियवत और प्रहत्य आहि भवतो के प्राप्त किया है कार्यिक स्था और उसमें निवृत्ति-विवयक विवयम का जी निरूपण वावा जाता है वह केवल मतु-इक्षाकु इत्पादि पर्परा से चले हुए, प्रवृत्ति-विषयक भागवतथम हो का है; करन में किया है हिए । एकी उत्तर कि किया गया है वह, विशेष करके

# 

नार भारपी यह है कि उपपुष्त बचने से महाभारतकार का वह है कि प्राप्त जान किलमी में 17एरेंग कि हि मेथतमाभ लहके इह (फिक्स ड्रिड्रि, गाल कि मेथतीय हुँ हैं है है में 15िए 17 परंपर कि कि मेद्रातिए डीएउड़ कुछ्ड़ मुम पीए हैं। पश पाता में प्रश्नियमें के साथ ही प्रतिका का निवृत्तियमें भी बतनाया गया पुरुप । है । पर विधा ने सिक्षत रीवि से भागवत्त्र में के साथ बताला विधा गया है । परन्तु इम्हें हें साथा है राजा है मही संस्थासियों के निवृत्तिमांगं का धन भी तुभ्हें: ॥ :६९९१३ हिभिष्ट समासिद्धार । । इशाहार्गयमक वायवा क्यांप्रोगशास्त्र ।

इस समय किस रूपेन्तर से प्रचलित है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर

तरवज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही तहीं हो सकता। क्योंक उपनिषदों का ज्ञान: क मेक कही है। साथा । हैं 'हफ़ुकरिंगड़ ' अथवा ' आवा के कि के मान । उन्हां क हिंह क्रान्तवृत्र भी, उपनिवर्षों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं । इन्हों वेदाल ाष्ट्रीक छिट्ट र्गीर रहे कि रक फिक्ट्रोमनी कि उँडिमनीक्ट केस में हिस्सेन्।इर्व निमन्न क्ति है। इस विवार निया कि जिस्ता के जिल्ला के विवार विवार विवार विवार कि हारा भिन्न भिन्न समय में बनाये ग्रेये हैं, इसिले उनमें कहीं कही विचार-विभिन्नता क्ष के प्रमा हो में हो में हो में हो में हो में हो सम हो सम है। तरने हैं। विवर्ण के निवार नम्हे । असे प्रकार है हरा हुए कि मेर हैं हिंद मेर कहनी। एक कि पहले थोड़ासा पूर्वेकालिक इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिय । बेहिक धर्म तासय के विवेचन में शंकराचायें ने जो भेंद किया है उसका काएण जानने के की लगाना चाहिये। गीता के शाकरभाष्य का पही स्वरूप है। परन्तु गीता के बतलाता है और उसी के अनुसार वह यह भी वतलाता है, कि भन्थ का अर्थ चह उस प्रस्थ की ग्याययुक्त समालीयना करता है, अपने मतानुसार उसका तालपं राहर हिन कहें रे माया है सिन्ह राक्षण मा है हिक कि है निरम के होता है, परन्तु सामान्यतः 'रोक्टि 'मूल प्रन्य के मरल अन्य और इसके मुगम न अर्थ भी पही है। 'भाष्य' और 'टोका' का बहुया समान अर्थो उपयोग जनत भाष्य के अपेद्धातमें स्पट होति से होति भार के प्रोप्त के प्राप्त के होत नात हो । है कि एन का का का का का का वा का वा का है । वह वाप उतिरि रामुनेस के प्रम नियम प्रसि नेरक नडां विस्त प्रमिद्ध (१४ विस्त माम कि भिष्टित कमें करना चाहिये। परन्तु वैदिक कमेंगण का यह सिद्धान्त राजाय लगाया जाता था कि, ज्ञानी मनुष्य की ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यंत स्वधमें ज्ञानकर्मे-समुच्ययात्मक किया करते थे। अथति उसका यह प्रवृत्ति-विषयक अथे चीये के पूर्वकालीन रीकाकार, गीताका अर्थ, महाभारत-करी के अनुसार हैं। नारकोट को है ।त्रिह भाषा भाष भाष क्षेत्र है। है । है। है । है। भावा हो में हुन आयोज दीकाकार के स्ता के पित के प्रिकाक है भी। बाभा अन्य उन्होंद्र शीक्षत । १४ । शाम असी अक्ष अक्ष अक्ष । ११ । ११ । १४ । १४ । -17काद से लाक-फिन के त्राभाइम की तकत हिन नार घेली सिड्र ग्रह है हिन पूर्व गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थी तथापि वे अब उपलब्ध शंकराचार्यं कुत गीता-भाष्य ग्रीत प्राचीन प्रत्य माना जाता है। यद्यपि इसके भी का क्या तालके मि हिस्स है। इस भाष्या तथा टीकाभी में आजकल थी क्तिंगि नि जिल्ला कि जिल्ला के क्षित की क्षित कि कि कि कि कि । है कि का यह मालूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या

र्मायः वेरागविषयक अभी ति हमूक्ताउँ जिस्स हे क्रिक्य निवृद्ध क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स

था बत्तीसने वर्ष में उन्होंने गुहा-प्रवेश किया (संबंत् ८४५ से ८७७%)। प्रितृ में (०१७ काद) ४४२ तिम्से सन्धान कामाप्रकादाश्चामिक । हा एह मि फ्लाम कथिर में इस में नाम्ब्रहाड़ी ड्रिड में छिड़ कि नाइडरत ग्रीप है निवार होप्र माने एक रिकार को है है है कि कि कि कि कि कि कि कि गिगइएंग सभी सभी ग्रागि भी।ध्य है ।एड्ड फड़ीएफीए में फीर्ट व्यक्ति व्या हि क्ये में निति लून पीरका की ग्रह हुआ नि प्रमान । है हैंग जिली में न्तिरि क्योडिसांप्त फिड़ इस :प्राप्त मिन्छ हु एडकपट ग्राक्टि किल्ली प्रस्थि स्वार-नितर्ने भाष्य के अनुसार वह जिल्ले जाती थी । इस समय गीता पर जितन कि किए । यह प्रमा क्यों कि कि कि कि का अपने कि एक कि । कि निकारी ग्राक्ति रूप राधाप्र के फिंग्स के फिंग्ड्राप्त निमप्त निमप्त नहीं प्राप्ती सभी का ,रिक्र जिल कर होरि द्वार कि निल्लो को पह रोति जब चल पडी, तब काता---जोर, ऐस करना किसी भी संप्रदाय को इंदर उन्हों था । सांप्रदायिक उठ घरहम क धारप्रमं किंग्ड कि है पृहु तिशीष्टर रूप प्राथाप्ट के फिन्एमें छ त्रभागामर भि प्राव्यां क्रम की र्ति एक प्राक्ति क्रिय यानास इकि बीप की है हिष्ठ एग्राक रक रिग्रक प्रमुप । है हिंह ग्राप्तराहर के फिफ्स एस एड छाइस्रो फ्रास्ट र्जीष है ।एड् क्रमीक्ष्म भाइएंस ।रामह रम राधाय के हिन्छ र्रूष कील स्पमस हासर , एन्प्रमेष ' नित कि हि नेहम के निह गिष्ट के प्राथम कम नह की हैह (अयोत् भगवद्गीता पर भी ) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता उम गिम मिति के प्रिष्टमाथन्त्र ,कि धानाय कोत्रव के घानप्र के सम्बन्ध इप् (श्रुद्धत, विशिष्टाहुत, हुत, श्रुद्धाहुत आदि) हिदुस्थान में प्रचलित हुए; -एम कि कि के मेर के डोइस के नत्र के मेरडीई कि गरह हुए माएगीए । एड अग्राह्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन प्रन्थी में नहीं किया जा सकता प्रकार प्राप्त कि विष्ठिप्रांत्र प्रीप्त किम कर प्राप्त के मिन करी है प्र प्रिप्त प्राप्त प्र कथी।कथीक्ष मड़ी किड़ी कि फिल्लाएक्ष प्रक्रि प्रम नार निर्म कि गिर्मा कि किसमासुसार तथा तथा है। इस गया किस निष्या नार अस्थान भारत गिगम निक जोकृती जोस जीकृप मनही है हन्ए छकु निक तर्भगधास के मेश कड़ोर्ड में मेर की है फ्रेस हम कि 'फिस्नाध्नेप्र' । 1हम मान 'फिस्नाध्नेप्र' प्रमाणक हो गया । और, अन्त में, उपनिषदों, वेदान्तमुत्रों और भगवद्गीता का जींस फ्नामकेंस ,रामस की हिंग्छ ,भि भ्या भागवान अधाव का साम के साम की स्वाप्त का जी है। क प्रीत पहल की, तब उपनिषदी श्रीर बेंदातपुरी के मामिक तरबत्तात <u>। तिनक्र भद्र थिवेसेन प्रिकटन कि मध क्वीवे कि तिरिव्वाप क्वापतीय-गिमनी कृष वृत</u> का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है। इसीलिये उपयुंक्त कथानुसार गिमिट्रीकृष कड़ी है मिर्फ एसिस्ट हैं इसिस्ट के प्रिक्ट के वि रूप सम्प्रेस क

क यह बात आकल निष्य हो न्यून है कि है। परतु हमार मत से आवार कि कि के निष्य परि जिल्हा ज्या समय मीर भी इसके सी वर्ष पूर्व समझना चाहियें । इस आवार के निष्ये परि जिल्हा अकरण् देखी ।

प्रतिपादन किया गया है कि उक्त प्रत्यों में केवल ग्रहत ज्ञान हो जा है, मितु, कहते हैं। उपनिषद् और ब्रह्ममुत्र पर दोकराचार्य का जो भाष्य है उसमें यह करके ज्ञान ही में निमन्त रहते हें इसलियें 'संन्यासनिष्ठा' या 'ज्ञाननिष्ठा' भी माम्भा क मिक घम , प्राप्त रहे हिड़क किमानीकृती कि क्लाइमी मिड़ । किकम ं है थिरिन-विपर भीर माम के छाकार और प्रकाश के समान परस्पर-विरोधी है; का त्याग करके अंत में संन्यास लिये बिना मीक्ष नहीं मिल सकता। इसका कारणु तथापि इन कमीं का आचरए। सदेव न करते रहना खाहिये; क्योकि उन सब कमीं के लिय स्मीत-प्रत्यी में कहे गये गृहस्थाश्रम के कमें अत्यंत आवश्यक है, कि, यद्यपि चित्तवृद्धि के द्वारा त्रह्मात्मेम्यज्ञान प्राप्त करने की योगवता पाने ज अरावार-बृध्यि से पर्त हो के समान, महत्त्व का है। उसका तालपं यह जिला । श्रद्धेत तरवद्मान के साथ है अगेद में प्राप्त का अप्रिक्ष । एक ड़ि डिंग 17पू ड़ि में निन्ध धात्रसं प्रकांद्र कुराम । हु झिन ।तिकप्रदास कि निप्रक तरवत्तान का ही पदि विचार करना ही तो शांकर मन को, इससे अधिक चर्ची लग्ने। हैं गष्णमी हम-हैं हिंत हुन क्रिन्त गए फाम खुकु गणम हैं सामार हैं; दृष्टिगोचर भिन्नता मनवी दृष्टि का भूम, या माया की उपधि से होनवाला शुद्धवृद्धि-निस्प-मुक्त परब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं क्य की है हम धेम्जात एक तनाइसी सद्दूर है व्हिक 'शवतईस' कि सिट्ट नात, अथीत, अनुभविस्द पहुचान, हुए विना कोई भी मीक्ष नहीं पा सकता। म्लतः परबह्मष्ट्य ही है; और (३) आत्मा और परबह्म की एकता का पूर्ण मनुष्य की इंदियो कि भिस्ता का भास हुआ है; (२) मनुष्य कि भिन्न भी मि प्राप्त कि क्षिष्ट र्राप्त है । तर्म प्रमुक्त प्राप्त क्षिप्त के कि जास से दिखनेवाला सारा जगत् अर्थात् मृष्टि के पदार्थो को अर्कता सत्य नहीं कि मन्त्र भार श्री है है। चित्र में (१),---: की है है। मने के प्राची मने के विकास किस तरह बतीव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात् तारिवक वृध्सि धकुम में जासे सड़ ज़िश्रह—है एक घाएट ए नवास के ज़ीर कि श्रीम की है रीत्यानुसार निर्धेय किया जाता है। दूसरे में इस बात का विवेचन किया जाता -इज़ाद भि तक स्वीम केरक प्रांगुनी तक पन्नन्त क प्रनद्दिग्म मि रिप्रान्न कि डांस्क्रि-डागी विभाग अवश्य होंगे; पहला तरवज्ञान का और दूसरा आचरए। का। पहले में कहोसाइन किसी भी थामिक संप्रदाय की लीजिय, उसके कि स्वाभाविक के बेहिक संन्यास-धर्म की कलियुंग में पुनर्जेन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी रक्षा के लिये, भरताखंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निवृत्तिमाणें करके अपना अहँत मन स्थापित किया; अतिसम्तिनिधिहत बेदिक धर्म को भीशंकराचापं बड़े भारी और क्रूलीकिक निद्वात तथा जाती थे। उन्होंने अपनी-

विताना ही सका ज्ञतना, अनुसरए। किया नया है । क जिलाहे कि इस अनुवाद म श्रीशकराचाय और शांकर संप्रदाणि है। किला म काधिनाथ पेत तेलंग कुत भगवद्गीताका अप्रेची अनुवाद भी है। इसकी अस्तावना निमान्तर में भन्तमूलर को प्राचान । प्राच्यानमें नेप्राचार । हे माना है । प्राचान के स्वाचार के स्वाचार । सन्यास मार्ग का है । इसमें कई स्थानो पर शांकरमोध्य का ही अथे शब्दशः दिया है। भागवत के टीकाकार हनुमान् पडित ने ही इस भाष्य की बनाया है और यह हित हिंग ताब के कार हुन्या है । वर है । वरले वाल है । वरले वाल है । वरले वाल है । है कि गीता पर जोपशाच भाव्य है वह किसी भी सप्रदाय का नहीं है—विलकुल छः अध्याप शीमगवान् न निव्यवनात चुद्धि से वाट दिवे हैं! कहं लोग समऋते इन पदी को ले कर, इस नय कमानुसार प्रत्येक पद के लिये गीता के आर्म से छ: भहाबाबय के पदी के मक की वदल कर, पहुल ' कि ' फिर ' तत् ' प्रीर ' क्रिर के प्रमाशिम है उसी का विवरए। गीता के ऊठारह अव्यावी में किया नथा है। परन्तु इस भूत पहाबावयो में ते "तरवमित " नामक ज़ो महावाक्य छादोप्योपनिवद् म िस्या है। इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुया कि, अहेत स्त के मूल-श्रीयोकराचायं के वाद इस संप्रवाय के अनुपायी मधुतुबन ग्राहि जितन जनक । है रिक्त कि हो । यो साम कि का मान्य कि का है । है । है । है । कि कि कि कि कि कि जिय पहुंत पड़ता है कि गुता के प्रवृत्ति-विषयक स्वरूप की मिनाल वाहर सन्यात-विययक टीका लिखी गर्द हो तो वह दस समय उपलब्ध नही है। इस कतलाने के लिये शाकर भाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-प्राथ और भी तिष्ठ डिफ--हे निर्दे लगर कि खिम है हि लाह कम्प्रिमां के छा र्गार उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है कि कुन ज़ान-प्राप्ति का गीए साधन हैं हैं ज़िस के प्रहार के के होमान के एवं हैं , कि वसम (बार के कि हैं ) े भी अप हैं। गीया में गांल और कम के समुख्यय का प्रतिपादन नहीं किया, गया मात को शेटा ठहुर। कर शीशकराचाव न स्थापित किया उसी से अनुकूल गीता का साराश यह है कि वेद्धियमें की हार होने पर प्राचीन वेदिक यमें के जिस विशिष्ट परिसमाप्यते "अयोत् सव कमा का अत ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३)। कमं जल कर भस्म हो जाते हैं (गी. ४. ३७) और "सर्व कमीडिल पार्थ जाने " जातारिन सर्कमाष्ट्रि भरमसास्कृष्ते "—अयित् ज्ञानरूपी अभिन से ही सब हैं है जिंग प्रह्म भि प्रमाय के कुछ के तातीत में म्बल्प भी वियं गये हैं जैहे ४९ तालयं भी एस ही है (गी. दांभा. उपोद्धात और बह्य. यु. घाभा. २. १. उपदेश हैं; श्रीर गीता पर का शांकर भाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का ्मि कि गिम निर्वे क्रिक्ट के घाइसम उकाव क्रीशर तक गिमामानक मिन्छ

म्जास काधाइप्रांत तीर्स सड़ वल उमें फिन्छ काह के फिल्माएडप ऑह 1तिए — फ़ुरक्नुष्ट एक ताब सड़ सि धाइएंस ईसड़ वत 'ड्रेग डि तज़ीवार तीरि कि निश्नी

उपन्त्रम गिनाम हमी में दिख्न छक् जीस कप्र में दिख्न छक् कि विकि प्रसि प्रिह्म की इ तम । क्रिट । जक्ता प्रदाय के बाद एक तिता संप्रहाय जिंकता । उसका भत निया कहने वाले संप्रदाय को भूर मान कर वासुदेव-भनित के हि सच्चा सोक्ष-साधन हिए । हैं केप्रपनि-त्रीकृती गिम तिई धन्हैं जाब हि कप में उठीड़ कि पिष्टिक ताहरू रम्पत में तनीभ-इर्मान मिन्निनी क्षेप्रमूद 10 , तन्हुर नगमनी में नत्त्रही छिछ क्षेरक जानिकाक मध्येष्ट्रहें क्ये क्या क्षेत्र क्या क्षेत्र क की है द्रम प्रजान । द्र द्वि कष्मनी-छाम्भेमक में जानर कप पि प्रमात शिक्तामात्र . पर्वन्त किया जाना गीए हो जाता है और यह कहा जा- सकता है कि गीताका ही की ग्रतिय करेंच्य माना है; इससे ब्युष्टिम-विहित सांसारिक कर्मों का मर्या क्लीप में के रामानुनायां में इस विका, परन्तु उन्होंने आचार-होट्स भक्ति कि छोभ छिड़ के साम्में रीए छड़ाड्यद्रीय क्रिक के माइ-छड़ार के घाड़पप्त प्रकार कर्मानिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नही-वह केवल ज्ञानिष्ठा को उत्पादक है। बांकर है छात्रास कि प्रति दि तभिष्ठकुष्ट से उन्हे-जानास र्रोस त्र्राअही ही से छोड़-नास निर्णय किया है, कि गीता में यहापि झान, कुम और भृक्ति का वर्णन है तथापि तरव-बुका था इन्हों भारयो में रामानजानाय ने (गी. राभा. १८. १ और ३. १) यह डि नगर एकन गक्तमीर :त्राकृष के उने दे का प्रमास एक एकन-तज्ञाका हो र्म ज्योड़ कि लाहरूत ,क्सिए ग्रीह का गाम है रुक्त : शास विवेद का रिक्सिक कि त्रवृत्ति-दिवयक कमेयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में मूल ये इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की भीर जाना बाहिये था; कि गीता में हैं उतमें केवल अहत मत हो का स्वीकार किया गया है। रामानुजानाय में मानवत्तममें क्योंक इसके पहले महाभारत और गीता में भागवतथर्म का जो वर्णन पाया जाता. रिर्मित द्विम तिनिधिद्यति हो कि है । एक हि तिनीमनी कि पर्का क्षा हो में में -त्रज्ञाम भूत्राक के फ़िंद के द्वित्र की मार दिक त्रीम कर । है गरह तत्रीमितिय कि हुई है। तत्वज्ञान-दृष्टि से रामानुजानायं का कथन है (गी. राभा. २. १२; १३.२) जीएन कि जार होते और स्थल अधित अधित अभित अभित और जार अधि हो जिनिहि हुं क्या एक की में इंदर राजाह है। आप किन्न किन किन्न मान फिलो अर्थ कारत् (क्रमीयर् के राज्य है उन्हें हि क्य किन के (क्रमीक्ष) कारण प्रसि (क्रमी) कि भीषि भीषि कुछ है। जीव जगत् और इंश्वर—ग्रे तीन निक है। जीव जीव हगाइसी हाइफ र्राष्ट इाध-हगाफमी-ाधाम कि धाष्टाप्रकांट की है हम हम कि धाइएंह सद्या है होनी प्रगम स्तान (भि प्रमान के प्रमान के प्रमान के स्थान भाष्य है। इस न निर्मा हार्ड मी वर्ष बाद, श्रीरामानुजावार्ष (जन्म संवत् १०७३) ने विधिष्टाइत-करन लगा भाषावाद, श्रह्म और संग्यास का प्रतिपादन करनेवाले <u>शांकर संप्रदाय</u>

शर्य ले (गो. १२. ६६.) । उपयुक्त सप्रदायों के प्रतिरिक्त निस्वाक का चलाया. धेमित् परिस्यव्य मामेकं शर्एां तया "न्सव धर्मी की खोड कर केवल मेरी ही कें में में हो एको एक्प हुए में सन्दर्भ का निर्मा के मानाम की है एप्राक्ष हिए हैं श्रीर विश्ववतः निवृत्ति-विषय्क पुष्टिमागीय भिक्ति हो गीता का प्रथान ताल्प्य पंबं अप से उसकी अस्प्रमंत पिया कर केंपकर्षा किया है इसिलिप अपवहंमित्र गया है कि, भुगवान ने अर्जुन की पहले सांख्यज्ञान और कर्मधोग ब्रतेलाया है, . मह । है <u>ग्रिलडुक फि. 'गिमञ्जीष</u> ' कुन्य हुट सिमली ,है हिंक फि 'गण्यिप' ' तफकी प्रांपनी इंड मॅन्स्ट है फ्न्फ डियमिंगितिए निजयी शीष्ट किमीडियम के प्रावस र्जाह ' जीष्ट ' कि इस्तुस क उम्हम्प्रम निर्मागम मह । है। प्राप्त हिस्सी सि मि प्राप्त ह इसिलिये मीक्ष का मुख्य साथन भगवर्षभिन्त ही हैं—जिनसे यह संप्रदाय शाकर श्रमित है; मायाधीन जीव को बिना इंश्वर की कृपा के मोश्रसान नहीं हो सकता, मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं हैं; माया परमेश्वर की इच्छा से विभिन्त हुई, एक सिद्धान्त कुछ एसे हे ;—-जैसे जीव श्रीन की विनगारी के समान, इंश्वर का अंश है क्स र्मात हो कि को प्रक्र प्रक्र कि की फानम हिन्दि का प्रक्र में किस नहीं। इसिलपे इसको ' शुहाहितो ' सप्रयाप कहते हैं। तथापि वह श्रीशकराचाप -कि है हुन्छ क्य हि छिष्टम र्राष्ट्र छोड़ कही राधाम की है। प्रताम कि एम छड़ के सबंघ में, इस संप्रवाय का मत, विशिष्टाईत और हेत मती से भिन्न है। यह पंथ मुप्रदायों के समा हो यह संप्रदाय वेष्णव्यंथे हैं। परन्तु जीव, जगत् और ईश्वर चौथा संप्रहाप शीयल्त्माचाप (युग्म संवत १५३६) का है। रामानजीय और माध्व के विरुद्ध हे परन्तु गीता के माध्वभाष्य (गी. माभा. १२. १३) में लिखा है कि लगा अथति निकास कम करना श्रेक इत्यादिगीता के कुछ बचन इस सिद्धान्त " ध्यानात् कर्मफलस्यागः "—-परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्तिको अपेक्षा कर्मफल--ज्ञीतम निटा है। भीक्तिकी सिद्धि हो जाने प्रकम करना श्रीर न क्रना वराबर है जिल्हाम कम के महरव का वर्षांत हैं। तथापि वह केवल साप्त है और भूबित हों म तिता गया है। गीता के अपने भाष्य में मच्चाचार्य कहते हैं कि बद्यों गीति में ि मिड़ कापनिय-तिमिह । क फिल्फ का कि फिल्लाप्र-प्रमित है प्रगए कि के प्रद् में शिलालेख आदि प्रमाएते से, बहु सिद्ध किया गया है कि मध्याचार्य का समय ें देव्एाव, श्रेव और अन्य पन्य " नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठः जनकी अवस्था ७६ वर्ष की थी। परन्तु डाक्टर भाडारकर में जो एक अंग अंग प्रमा मध्बायाँ (श्रीमदानंदतीयं) ये जी संवत् १२५५ में समाधिस्य हुए भीर उस समय मारूस रमित मह। किका दि कि । किका कि छो। किया किया किया कि मह विद्द ग्रीर असंदर वात है, इसियं दोनों को सदेव भिष्य मानना चाहियं क्योंकि:

नित्य करके अवितमार्थ का त्या कुछ मात्र मिक्काम क्षेत्र का व्योशकरा-का मूल सर्थ बहुत बढ़ा कर सनेक सरस दृष्टान्तों से समभाषा गया है, मीर हसमें की इस कारए। से एक बिलकुल स्वतंत्र प्रन्य ही मानना बाहिये कि इसमें गीता रिम्डिंग क्रिये । है कि प्राप्ताम्यास की कार कार है । वर के कि कि की है -प्रतिपादन किया गया है, और स्वयं जानेश्वर महाराज में भपने प्रंथ के अंत में कहा में समें, बीच के छः अध्यायों में भिल्ला और अलिल छः अध्यायों में मान का पंथ 'जानद्वरी' है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम छ: अध्यापी एंसा ही तालये निकाला है। मुराठी भाषा में, इस संप्रदाय का गीतासंबंधी सबीत्मम जियय है। शियर स्वामी ने भी गीता की अपनी टीका (गी. १८. ७८) में गीता का एव यह बात है कि अहेतपर्यवसायी अवित्तामार हो गीता का मुख्य प्रतिपाद <u>-तार हुं प्रश्ने पारतीय कि सभू हि तक्ष ५६ होएए (०६.६९ ति) "ापरी</u> मि मिटिनिमिन " की है । एडी एडेमर डिप्र कि न्हें एको ग्रेस , है फमार्टिक कामन्यक्तासक्तिक्ताम् " (गी.१२.५) अर्थात् अव्यक्त अह्म में चित्र लगाना अधिक हैं: गीता में भगवान् ने पहले यही कारण़ बतालाया है कि "क्लेशोऽधिकतरस्ते-जिल्ला के स्वास मान्य है का एक एना दिन क्षा कि की भी मान सह है। मिखा होना, और कमेखाग की आवश्यकता--प्राह्य और माग्य है। परन्तु इस पंथ चला आ रहा है । इस वंथ में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त—अहेत, मापा का मि डि जहुए के प्राप्ताप्रकांद्रीय गिमत्त्रीम हुए की है । तह मलाम प्रीय है । प्रकी सियं-सन्तों ने, माथाबाद श्रीर अहुत का स्वीकार करके भी, भोबत का समर्थन अहत और नायावाद की विलक्ष छोड ही देना चाहित । महाराष्ट्र के और अन्य फ़ली के जीमपट तनीम की है डि़िन जाब कारनाम इकि हुए कुरप 1 है जिए जिना व्यक्त की उपासना श्रयित भिता निराधार, या किसी श्रंश में निर्ध्या भी, हो नाम किन्म कि इनको कि को सि को सि कि की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की गृह क्रम कि क्रक र छक्षित्र कि जानाभार के मानप्रंत्र रकांद्र मानप्रंत्र स्वाह प्रभी घम प की है उन्भु ताब हुए। पिक्री हुक घाउएं। किंग्राइ भें भेड़ प्राणी क मिह क्षेत्र किही स्था काशिय की है । जान है कि भी कि जो कि है । के लिये निवाकविषये ने बेबानतपुत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। <u>इसी सप्र</u>-न्त्रक इसी कि इस सड़ । इ तिहर व्याप सरह के क्रांग र्रोड़ विक हो महाराज्य के ज्यापार तथा अस्तित्व हुंदवर की इन्छा पर भवलन्यित हुं—स्वतंत्र नहीं हैं—और बार्यका यह मत है। क्यांत के लिए हैं। समी कि के प्राथम की है एम हो। एक एक कि पहले, करीब संबस् १२१६ के, हुए थे । जीव, जगत् और इंश्वर के संबंध में निवाकी-के प्राचायन प्रीप्त जाब के ल्लामार , र्याचाय के की है। एकी प्रदर्भ ने रकराडोभ हुआ एक और वेणाव संभवाप है जिसमें राथाकुछ्य की मिष्टि क्यू पर्द है। डाबर र

० के भिन्न भाषदाधिक ज्ञानावों के, गीता के भाष्य ज्ञार मुख्य मुख्य पुरुष पहह हैं, किय देन सब की एकता ही गीता में सिद्ध की गई है। भीर, भ्रत में, कुछ त्रिम क्ष्ये हैं कि मीस के यनेक उपायी का यह सब वर्णन पृथक् पृथक् म ससेप में और प्यक् पृथक् करके भगवान ने अनुन का समाधान किया है। कुछ होरि होस्र मीयन--ा<u>क माद श्रीर क्रमी, मेक</u> :फर्एसी--ाक पंत्राय-स्थीप सम मङ्ग की है तमीर प्रामाम द्विप कि का ,है एकी कोमधीर में तिर्ग ग्रह्म ने हिं को देश की प्रमुख की प्रिकार था भिष्या का है। के हैं कि है। जिल को किरियो जम्भेज मां सिस सिस सिस सिस किरियों के किर्न मिल कि उन छई कि एत्रिभी छड़ कि तम के जिल्लाकि क्योड्सफ़ क्रिप्ट " ! जक एक मि किया है, परन्तु हम स्थित हिसा अर्थ सुभ पसन्द नही। भगदन् । म क्ष मामनम क क्षा कि निष्ठ किकी न किकी ने किन का ! क्रियमपूर्य है " व --- है जिल्ली उप र्रांत के तधाकादी उत्ती र्राष्ट । " है तर्क रूली ध्रष्ट कि ततीर विश्वार े " हे भगवात् ! इस कलियुग में जिसके मत में जैसा जैसता है उसी प्रकार हुर एक —-: हे किली रिट्रा व में तावर्षिक क्षेत्र । इस्ली क्षिय किली किली है किली क्षेत्र हैं किली हैं किली हैं किली हैं े किमेरियेषिक ' मेगाए रूप तिति । है हि । भेर हम भि । क त्रदी मना होक रूगराद्रम इसीए हुन्की राँड्रम दि ।रामध् \* । ई फण्डी छापतीर १४त नाधर के गर्ना है -(समस्मि क्षणवित्रिक्ति के जाक्ष केन्छ) कार्नाहरू छ कि ए अस्ति, शाकराहुत और भनित, पातजन थोगु और भनित, केवत भिन्त, केवच योग. ग्रांस तडाइाट, जनीस ग्रुप्टी ग्रींस तडे ,क्नीस-व्हिमान ग्रीस तडाइयहोंने सज्ञामतीस में किया गया है,-अधीत <u>माथाबादारासक अहुत और कमेस</u>त्यास, माया सत्याद-क्ति। मेंग्रम के द्विन्छ है कि माम क्रमें मित्र अधार कि में खेड़ कि छि में मात्रसं नेगर है । एड नेक्टिंग में मात्रसं निमर कि है । नाम । गाप नास्त्रा हिस म रिति । इ नथा। एक जान लहक हो। है (एपि) छा। छा। हो। है नथा। -ज्ञोंक्र 1क क्रिकि की के नशक द्विष्ठ एक छाउसके कोछप्र । के प्रको एक राज्यीनी द्वि नक्रमृष्ट के जिम निभक्षे निभक्ष क्षेत्र कि जिनि नि जिनकाकि जिन जिनकाक्ष क्रोडि न्यात सभी सभी की है हम पारास । है । इके ' छारएए' संघ नियाय यहासि र्जाय उन्हों है एक छात्र में कि मिल्ला में कि कि की है कि अप कि कार के के कि है कि गन्दिन ।"–इसलिय हे अयुन ; हे पिरा हे । महिल से सारिशा है किया है । महिल है । ने इस श्रध्याय के अन्त (गी ६. ४६) में अर्जुन की बहु उपदेश करके कि " तस्माद्योगी ज़ागम एउनुष्ट की है फिड़क किछ । है कि किड धुरुर्घ किछट है प्राप्त इसित्ये गीता के छठने श्रव्याप के जिस इलोक में पालंजल योगाभ्यास का बिषय चायं से भी उत्तम विवेचन किया गया है। जानेश्वर महाराज स्वयं योगी थे,

े भेरा भित्र समिदाशिक आचार के गीता के भारप और मुख्य मुर्थ पहुंह तिकान्त्र के मुजराति गिर्धा प्रेस के मोलिक ने, हाल ही में एक्न प्रकाशित के भेरत हैं। भित्र भित्र दीकाकारों के सभिष्ठाय को एक्ट्रम जानने के जिये पहुं प्रन्थ बहुत

ŧ;

। है गिगफ्रफ्ट

की तो यह भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपदित बहादिया थवाप मामूली हैंग कि गीत में अखल गूढ़ कि ने कि में अखल गूढ़ कि देखने से सुला (गी. ४३४)—गीता हैं, जो दिना गुढ़ के किसे मिक्से के जिल में अस्ति कि में भी समक्ष में मही आप में कि मिक्से के लिये गुरुदीआ पर भेज ही अपि में कि में मिक्से के लिये गुरुदीआ में मिक्से के सिला भूति हैं।

इ। हे इगिह अवस्था कि रिंगकाकि होकिक मिथनेवा है। इ से समूद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, साप्र-को लक्ष्मी, पुराबत, कस्तुम, पारिजात मादि मिस्र मिस्र प्राय प्राय वितर बकराप्रधान हैं मिस्द-मंथन के समय किसी को प्रमृत, किसी को दिय, किसी मिण्य के परवास (मिलाई) वन सकते हैं; परन्तु प्रस्तुत परवास का निर्णय हुआ कि वह पक्वाल (मिठाई) बना किस चीज से हैं। गेंहें, घी और शक्कर से भ नुसार तीनी क नद्म कि में हैं । इता होने में से भी इस महत का निर्मे भी का बना हुआ बतलाया; तो हम उनमें से किसको ऋठ समऋं अपने अपने मता-अपनी वींच के अनुसार, किसी ने उसे गेंहूँ का, किसी ने घी का, और किसी ने शबकर सही, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पड़ता के तालपार्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही हैं अह प्रश्न कोतन है कि उम निह इस कम मनइ। इसह भि माएग्री काश्रीधर कि प्रकार मह उम म एकही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी. ५. १, २) और अर्जन था कि उसका स्तम हुए हो। कुछ इसियम नहीं कि उसका स्रम और भी बढ़ जाय। गीता के पहले ही गीता बन चुकी थी । अगदान् अर्जुन की गीता का उपदेश इसलिय दिया नहीं हैं कि जिससे मनमाना अर्थ निकाल जिया जावे। उपर्युक्त संप्रदायों के जन्म-लाए इन्हें व्रीक गति। दे हिंदी में इसमा भत्र में शिष्टा के बाव के हुन हैं। निम्ह रसी का। गिष्ठि न त्रमीयिद्याक्ष भि कि है एस है हिन भि इकि मि रास्रो कुराल थे। यदि कहा जाय कि शकरायायं के समान महतत्त्वतानी आज तक र्जाहर कमी। है , जिहा के कालाहर के कियाद हमी की पहिन हुई मान्द्र िकल सकते हैं । और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है ? ह फ्रांतिर हि कप प्रकात किया थिरिनी-प्रम्पर हिए एक्-- है रिका एक नद्य इस भिन्न तालयो को देख कर कोंद्रे भी मनुष्य घवड़ा कर सहज ही यह जनो ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवित्तिविषयक तात्पर्य वत्ताया है। तात्पर्धं बतलाया है। इसके बाद अनेक पडित, अभावार्ध, कवि, योगी और भरत-पहले तो स्वय महाभारतकार ने भगवत-धर्मातुसारी अर्थात् प्रवृत्तिविषयक । हं प्राप हिक प्रेपग्राप्त के प्राक्य किस्स के ग्रागिए की हं उक्पन प्राप्त हरू हरू

दूसरा उदाहरण लीजिये। कसवय के समय भगवान् श्रीकृष्ण जब रंग-मंडन म

। हं स्मी क्लिक्स : अध्यक्त मिष्ट र्जना और उस परीक्षा है । अधार पर अन्य का मधिता के हि । अधि मह भूक्ष । अध्य के हि । अधि मह भूक्ष । अध्य के हि । 118िम में जोड़ि इंकेस्न कि ध्रेर एमम केन्स न नामधीर कि नाक प्रक्र कि मिली एन्स उनम्पर भु । एड्ड तम्रीपनीय मान्यमे ड्रि । स्पष्ट में । तिर्वे क्षेत्र में नामसीह उक काष्ट्र मह र्रोष्ट तुम्जक कम्डोमी रूप्णक कि एक क्रिकी के हीरि काशीहाल तिक में है किक पर में समित कि उदाहरपायं, गोता २. १२ और १६; ३. १६; ६.३ और १८. द मिरि, मोर्स रोमारी ई छिड़ इसी में गिंगमिप किए घाइएस डि 171म्ड को ई छिक छिक़ी क्रिया सुक्षेय तया सरल दचनों में से कुछ इखेवायें या अनुमान निकाल कर, यह प्रति-गुए सपम कर, अथवा प्रतिकृत वयने के अर्थ के किसी युक्ति से बदल कर, यह कि निक्य क्रम प्राप्त र्गा रक्ष नाम नागर कि डिन्छ डि लक्रम प्रिश के प्राप्त मिन कि मिं निष्क मड़ प्राकाकडि कथी।इसाम एभी एभी प्रशीसड़। एकम रह हिम क्रम्भूक मामम फ़िली के फिाइस्म भिम हेड कि घाण गणी येह लग्न कि किछ सा है। जो कुछ भेर है, वह बाब विस्ता या श्लोको के बिषय ही में है। प्रदि इन हि क्य , रोहाम तक किलिड़ पर किल दसते या इसीस कि छिन छिन कि कि फिल्फिस त्मिन्छ है गुतक्रि पर फ्वाप कागित्रांभ कि उम क्रिया त्रांग्राम के सेघ रीमह नो है फिड़म छई हम माएजीए कि कि है कि कि कि कि कि कि को छोड़-जेते हेश्वर जीव और जगत का परस्पर सम्बन्ध-श्रेष सब बाते सब सम्प्र-हि फ़्लामफ़ मि ड्योड़ कि गिनि इस प्राइस्स इह मि निरम ह । एए लेकि (है फिड़्प जावगी कि, उसकी सामाग्यतः प्रमाणुभूत धमेप्रन्ये का भ्रेतुसर्प् ही करन्छ . में दिखने नाम है। आप किसी भी सम्प्रदाय को कि वह बात स्पष्ट मालुम हो मुक्क प्रभी क्षभी कि निज्ञाध्याद्यसम्बद्धाः सभी हेट भि रम निह कु के तिर्वा को कामदेवनसद्य, अपने माता पिता को पुत्र-सद्य दिखने लगे थे; इसी तरह र्मकर्त्री , एक्स-एक कि छारिए किंद्र-के प्रज्ञक्त सभी सभी कि किस प्र के हत श्रीहर

क़ारकु क्रिया में हिल के अपूर्व के अपूर्व के किया के स्वाप्त के किया के अपूर्व के किया के अपूर्व के अपूर्य के अपूर्व के अपूर्य के अपूर्य के अपूर्य के अपूर्य के अपूर्य के अपूर्य के अपूर के अपूर्य के अपूर क ा एक है नयास 17मइ फिली के निनाय वेफात का लिए की छड़ी। इस निनास है एक कि 

— है कि मामने प्राप्त निवास कु एक शिश्च मह म क्षेत्र मह । है तिंह

#### जधेनाद्रीप्पसी च छिड्नां तात्पदीनेपिये ॥ 🦳 वपङ्मीपसंहारी अभ्यासीऽपूर्वता फळम् ।

इसलिए इन सब वालो पर अवदय विचार करना चाहिये । इनमें मुचसे पहलो. क्षे <u>मक्स्म (मली) नमाम नाह नाम इ</u>ह द्रिक में किल तक्ष्म (में रिंग्स प्रांप्रती जिसमें वे कहते हैं – किसी भी लेख, प्रकर्ण अथवा ग्रन्थ के तालपे 44

क निलित भोर युविताव के मिकी कियी विषय का पूर्व-इतिहास बतला के नीए ग्रीह जावा कर स्वपक्ष का मंडन करने के लिये, अलंकार और मीत-किये, चुलतां करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद विखलाने के लिये, क न्डि क्लाइड्रे में ड्राइप के कामगीय-मिंग रहें किरक किया कांग्र का प्रमानामित कि तिक किस रिप्तर प्राक्रक सिक फिक है कि कि कि प्राक्र कि कि की निविचत हो जाने पर भी, कि हम मुख्यतः जिसे बात की बतला कर जमा देना है, क्राइ । (२१ .१ .१ .१ .में के क्वाइ क्वीस्प्रीप कि किसामि ' क्राइफ्फ' अपता ही जाता है। खुठवा श्रोर सातवा सामन 'अथेवाव ' और 'उपपति है। चाहिये । क्योंक़ असूक फल ही, इसी हेतु से मन्य लिखा जाता है; इसलिये यदि भी-अयित् उस लेख या प्रत्य से जो परिए।स हुआ हो उस पर भी-ध्यां हे अपवेता, विशेषता या सवीतता क्या है। इसी तरह लेख अथवा प्रत्य के फल पर मन्य के तालपं का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें उस जमाने में पाई जाती थी जब कि खापखाने नहीं थे। इसिलये किसी निकोष वस्तव्य के वह प्रत्थ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता; विकोष करके यह वात करता है तब वह कुछ नई बात बतलाना चाहता है; बिना कुछ नवीनता या कार्य निस्ता है है भी समिता है। महिला है भी अन्यकार जब प्रन्त निस्ता है। 1 है तिहक किए कि नाथने साथ के पाय कि साथ के नाथ का नाथ के कि मेली के नेत्रक गेंगुनी कि गेम्जा के सन्य हिमान के सन्य के सार्व करने के हिमान कि करने के लिये का नित भीर हर बार कहा करता है कि " इसलिये यह वात भिद्ध हो गई, " अत-रात्रकाभकी अभर कि त्रनाइसी तमहीती ड्रिक्प प्राध्याव क्रक छिल्ला कि गिप्राक इक प्राप्त करेन के के इन्छा है उसके समर्थन के लिख वह अने के प्राप्त है। भुलं में नम के प्राकालक कोरिए। ड्रीप्राम, डिक्स क्या कार कार के प्रकार कोरिए। चाहित और तब यह देवना चाहिय कि उस प्रन्थ में अभ्यास अर्थात सम्भेता चाहिये; आधारत देख कर प्रत्य का तालपर्य पहुले निविचत कर लेता इंड इंग्ड कि कि विशेषम फाइ ब्रीप किली के निक्ष कि मिर्मा कि 1 हैं पेरुत में साफ साफ फलकता है बही प्रत्य का सरल तारपं हैं। स्नार के प्रन्य प्रमात कि । है क्रिक्ष काइमी हिप्र मि प्रांपरी-पेप्रात कें अन्त म बिहु तक सीथी चली जाती हैं, उसे सरल रेखा कहते हैं। अन्य के किक्कु डिल सरत किकी किनि रम्ध का प्राथ-निडीव कार्र कि कि कि कि सीथी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिशास्त्र में एसा कहा गया है कि आरम्भ के लिय, उपक्स और उपसंहार ही का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिय। १ मिंत होते के प्रत्य के प्रमा करता है । अतपूर्व प्रत्य के निर्पे में में में मपने मन में कुछ विशेष हेतु रख कर हि प्रन्थ लिखना आरम्भ करता है, और उस बात ' उपक्रमिपिहारी 'अथति प्रत्य का आरस्स और अति है। कोई भी मनुष्य

। 🕆 हु द्विन क्तिकप्रकास कि नेप्रक निर्मा किया स्थाप हिए में एनएम क प्रतक्ष्यक र्राष्ट्र कार्गिष्यक देन हैं क्रिक्स कामसक्य कि निडिडी क रिट्ड इस मधनी र्घ के घर्णनी-धेम्नात घर रुहु धारहुठ के किसामि मिनार ज्ञामड़ । हु प्रताष्ट क्रिक्ट पास हि पास कि विभाग मितीस हि स्म्जास के स्वय हि क्ता निमम्ह हो हो। यह जान माने मह जा है। हो हो है। इस हो है। नताम भनुष्य सब रेड मेड़े रास्ते को छोड़ देता है। ब्रीर एसा करने पर, जब पाठक -िंग्य प्रमहानी तक पैपगीत-फ्रांस ,त्रप नित्य हि, प्रर्थनी तक ब्राम्डिस जाइ क्यू । हु यह मालूम हो मनता है कि कोन सा विषय प्रस्तुत और अानुष्रीक (अप्रथात) म अवृद्ध । है 15कम गर ११की एम होनी है 15वा की सीम्पर और अवृद्ध के कि निक्र प्रमास हि राष्ट्री के जिल्लिक कि कि कि निक्र में अपने प्रमास कि निक्र में कि निक्र में कि निक्र में कि प्रमाणी का तर्कशास्त्रानुसार मंडन करना ' उपपीत' अथवा ' उपपादन ' कहलाता क्षा सिंह कर दिखलाने के लिये वायक प्रमाणी का खंडन करना और साथक त्र है किए किया किया किया के एक एक का राजिय के किया किया कर है। मड़ ग्रिक हिन महिन हिन , इंग्डें मिन क्रमान है । अर्थवाद ' कहा करते हैं, और इन माना जाता है कि ये सब बातें आपंतुक अपित, केबल प्रशंसा या स्तुति ही के लिये हिए 15ल्ह रहे छन्छन एम होक (शप्त के छिए जन्हों के प्राक्षण कर कि छिए प्रमाण्येत नहीं मानी जाती; अयित् यह नहीं माना जाता कि इन भिन्न भिन्न क्रिक क्षम प क्रमाय । क्रिम पर हे प्राप्त : एउन क्षम क्षम क्षम हो । एवं वार्य हो । न्नविक बया कहा जाय, कभी कभी स्वयं प्रत्यकार पह देखने के लिये सावधान है, इसिल वह नहीं माना जा सकता कि उन्हें निर्मे होना मान हो होगा" । सकता तथापि वह केवल गोरव के लिप या स्पब्लेकरए। के लिप हो फिया जाता हि डिम उत्तायवरी पीडप इन है कियन मंग्रम कि उत्तम्प म प्रस्मा किंग्र 1 क्ति द्विम प्रजाक प्रोहमी भि छक् कि भिक भिक जीए है किस दि प्रजाक प्रभए भि र्राप्त क्रिशीहोह के फिसर कि फ़िराक क्रिक्ट । इत्तर्क रक्ष क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट

ï

बाला था, कि इतने में अनुन बहातान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा:बीर नड़ाई के लिये मुसजिजत हो गई थीं, भीर जब एक हुसरे पर शस्त्र चलाने ही ज़ानि कि फिर निक में इसके का छड़ा के निहु फंग्राप कि द्वा प्रिताए को गिर्मा हि मुन्म कि , किंड कि डी। इ प्राहेम्घ , मक्ष्म के गिर्मा हि त्रीद्धम कि किसामि किर्धुम्छ शिष्ट , एक इक्षि कि तिद्धम कथी। ই দুন্দ , । हं फा किली थंगकांड फाफ कर्मक कं फांग्रिस किसी प्रभी रूप न्छ , कारायह, वेदानसूत्र और गील में नाती र्रोह क्ष्मिनाइ इंप्रांग्यह, मह हाल हैं, ती उसमें कुछ भाष्ययं की हिम के मार्थ भार हा है म क्रिक क्रिक्स क्रिक्स भी पड़ी है। यदि समाम क्रिक्स क्रिक्स मिल नहीं कि ,म रिप्त करने किसा और फैसलों का अर्थ करने में, जो खीचा-हैं। साज कल क वह वह कापद-पंडित, वकील और न्यायायीश लोग, । प्राथा अन्य किया किया किया किया किया किया अन्य किया वाजा है। प्रथ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पड़ता है, तब तो अंथापं-ही को प्रमाण मानना चाहिये, और जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित छल गए एं कमूक प्रम विवय भिक्ष की है शिक्ष है प्रम कम्प्रेस के हैं। मार वह दियों से भिन्न मन्त है। यहाँ कि हेला जाता है कि, जब कभी यह बता कि फिशा हुन के जाय है माइयों में पुरानी नायबल के कुछ नायज कि उत्तरीय दि । भूर में रिगक के किया है कि कि प्राप्त के कि कि कि कि कि कि कि कि कि मिस्त्रेय में हो पाई जाती है। किस्तानों के आध्येष <u>बायवल</u> और मुसलमान तरवानुसार को जाती है। ऐसा नहीं समक्ष्मा चाहिये कि यह बात केवल हिन्दू मित्राक्षरा, दावभागु द्रस्वाति घंथो में स्मृतिवसनी के व्यवस्था या एकता इसी िहस मीमांसाशास्त्र के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दू धर्मशास्त्र किक डिंग मिर्ग कि ताब सब विका 'है एए एकी तथी प्रियं में थि कसीय बस भानने लगते हैं, और वह मिख कर दिखाने काय करने लगते हैं। भी भेप फिर कि फेंग्र के प्राव्यां हि निपष्ट गृह कियी तिम्होंनी में छिट्टम वि वार प्राक्य मधे सिस हो, तो वे यह समफ्ते हैं कि उसका हेतु कुछ और हो हैं। इस क्योज्यां केन्ट कि दि एक दे केस एमडे हैं के किए एक एक डोट की है जिल दि गएराध प्रिप् , दि भि निह्रम , कि रिगकाकिट कावीह्यांभ में घषघी क मिन्ना किथि नह । है । एको न्येव कि प्राप्त के किया नहीं है कि कि में किया है । नी है किया करा किया किया है। विद्या किया करा वाल किया करा है। ( किने हिंग अने हिंग अधि हे वह वह लावका का स्विध में किने कि । /- प्रांत ड्वीड्र कि कि राम कप की है दि ानत इत्र काकन्छ े हैं उपन पर हिक मिक पिडिकपूर प्रेम्पात का तिथि एस्ट्री प्राथम विकास विकास है । र्रेग्रं कैन्छ मञनी इस प्रद्रीय। थि दिन मलाम कि जिन्ना लाइनाल प्राइप्रो इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या मीमांसको के उक्त कियम

-फ़्रांकिको हुछ . प्रक्रि प्राप्त हि लिंबाबॉड लिंबी किए तिरक तिरक रामधी प्राक्रप सङ् ा है हिन क्रिक्य हो भी इस समय स्था कि एक प्रकार मार्थ न्हास होच प्रती शामिक होहरू प्रकल्प कार्य मान होने होने हो है। नार्ह है कभी नहीं 1 मुभ्र यह देखना चाहिए कि मेरी आत्मा का करपाए। कि मेरी होगा हि िम में भास किए एक कि हुं छह है, हि हो मास मास कि कि कि कि कर में कि िमड्ड ईम ! प्रमानिसास सिंग होंगे होंगे लाग ग्रीस में में महासारी शाक करने में न चूकी, अपने कुल का नादा क्री—क्या, यही क्षात्रधर्म है ! आग लगे एसे न्त्रक धक्रुमी ,रिक १४७५ हि कृए ,रिमम कि देश े है हिड़क कि किइ मेशहास्ट उनके खून और शाप से सने हुए सुखों का उपभोग नहीं करना बाहता। क्या क्रक 1973 कि मिरहार निपष्ट में कुरा , इं ।इंट महेग रिम उक छई हराह:नी सिक्ष र्सम् हार र्रम होम ! हे रक्फप्र हिक ान्ठक द्रोगनों नगिए रक गम इक्ट ित हि निप्त कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक दुकड़ा ना " पिता-सम पूज्य बृद्ध और गुरुजनों की, भाइं-बधुन्नो मोर मिनो को मार मिड़क डि एकझेमि ड्राप्ट का प्राप्ता डि मार्ग्य राग मिथप्रदीक्ष किन्द्रहू—हे फिड़ि वती वंपुलेह का प्रभाव -- उस समस्य का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः प्रिय नहंगा " कह कर अति दु खित चित्त से एथ में बेठ गया। और, अत में, समीप-जिंह में " इह ज़ीस एड़ जारी, धनुष्य हाथ ही पार पड़ा और वह डिंग जारा, शरी, शरी, वह जो जारा, शरी, वह जो जारा, शरी योहा था, तथापि धमियने के इस महान् संकट में पड़ कर बेचारे का मुह मुख रिगम ।इन क्य हम-गर दिम घर्के प्राथमित में हैं कि महिल प्राथम । है किए दि केसी जोर से टकराती हुई दी रिलगाडियों के बीच मिसी असहाय मनुष्य की ि है। हि छि छिने छिने कि मुक्त कि मुक्त कि छिने उनिह स्वाह है। । हो छिने उनिह स्वाह स्वाह है। गिम के क्रामाहम के उक १४७५ कि किमी-धृष्ट ग्रीर तिक निकरण तिक गिराइन्द्रियों सींच रहे थें! यह बड़ा भारी संकट या विदि लड़ाई करे तो अपने ही वित्मधित, गुरमित, बधुरमि, बुहत्मीत श्राह अनेक थम उसे जबदेरती से पिछ क्ए । 1101 हि ध्रद्धुर प्रसि कोडो:ह मज्ञक् सम विकास है भार है भारत है स्व । गार्ड्म गर्भ क्या के लिंद क्या आहें। व्याप अपने कुल का क्षय करना पहुंगा। तय वह मन में सीचने लगा कि इन सब की केवल एक छोटे से हिस्तमापुर न काहा हिंद स्था से हो हो। से स्वाय अर्थ राजा अर्थ हे हैं है । अरथरपामा, विपक्षी बने हुए अपने बंधु कौरब-गाएा, अन्य सुहुद् तथा आप्ता, मामा-क्पृत्र ,धाकाश्री वर्ष तुमातिमी मितीम कुक का रहे धाख हिए प्रवि प्रांट में तिक निकं धिनी के निरुक ड्राइन सिसम् एक नव कपाड़ार के नधीपरू छड्ड की गरन निरूप्ट ये प्रवृत्त करने के लिये भगवान् ने गीता का उपवेश विधा है। जब अजीन यह मैथहाम रूपस रिष्ट फित शाम हि प्राध्येत कि निरु सामने रूक हि ' क्युनमही '

"हे मर्जुन ! तेरा त्रवान-मोह अभी तक नव्ह हुआ कि नहीं ?" इस पर अर्जुन न च्योर, अंत में (गी. १८ ७२), भगवान् ने अर्जुन से प्रदन किया है कि वार प्रगट किया है—" इन सब कम ने की, करना ही चाहिये " (गी. १८. ६) १ , अध्याप के उपसंहार में भावान् ने निव्यत श्रीर उत्तम मन के प्राप्त भी पुक "शास्त्रोक्त कर्तव्य करना मुक्ते उचित है" (गी. १६. २४ ) अठारहरें केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शबुत्रों को जीत" (गी. १९. ३३. ) .स्मरण कर और लड़ (गी. ट. ७); "करने करानेवाला सब कुछ में ही हैं, तू लिये तु कर्म ही कर (गीरे ४. १५. ); मामनुत्मर युद्धय च "—इसलिये मेरा कर अपना कर्तव्य कर्म कर (गीताः ३. १६ ); " कुर कर्मव तस्मात् त्वं "—इस (गी. २. ३७); " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर "-इसिलये तु मोह छोड़ कुतिनश्चयः "—इसित्ये हे काँतेय अर्जुन ! तू युद्ध का निश्चय करके, उठ, इसलिये हे अर्जुन! तू युद्ध कर (गी. २. १८); "तस्मादुनिक कोतिय युद्धाय की यही निचित्रायक कमे-विषयक उपवेश विधा है कि " तत्माध्य अरत भारत."-दशक अरयन्त महत्त्व के 'तस्मात्' ('इसलिये') पद का उपयोग करके, श्रजुन • भगवान् ने भनेक प्रकार के अनेक कारए। बतलाये हैं; और अन्त में अनुमान-प्रमानक्ष्य में हे अबार का नाम नाम हो। मिल के हे अब हो दिखार्वे। श्रव तो अज्ञातवास पूरा हो गया था श्रीर अर्जुन को कुरक्षेत्र में खडे ञान का उन्चारए। करता हुआ, बृह्यला के समान और एक बार भपना माच - नाम के हासमाराह किरोध प्रमास में उपस्थित भारतीय आससमाय के सामने भगव-उद्देश नहीं या कि अर्जुन धनुष्य-बाए। को फंक हे मीर हाथ में बीए। तथा मुदंग -मृत्युपर्पन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। श्रथवा भगवान् का यह भी जिंदागी बन कर भीख मेंगाता किए, या लेगोटी लगा कर हो हो में के पह का कर भगवान् श्रीकृष्या का यह उद्देश नहीं था कि अर्जुन संन्यास-दीक्षा से कर और अताउज्यल योग से मोख की सिद्ध केंसे होती है ें इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या कर्म-की ग्रवह्य ध्यान में रखना पढ़ेगा। भिन्त से मीक्ष केसे मिलता हैं े बहाबान या माएरीए प्रांत के उपदेश का रहस्य जानना है, ता अक्सोपसंहार और परिशाम कतेव्य समक्ष्य गया श्री र अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तरपर हो गया। जुद्ध से पराडमुख हो रहा था, वही अब गीता का उपदेश भुन कर अपना यथीचित यह हुआ कि वो अर्जुन पहले भीव्म आदि गुरुजनों को हरपा के भय के कारए। का उपदेश हे कर उसके चंचल चिंत की स्थिर और शान्त, कर दिया। इसका फल ींबम्ब् ही कर भगवान् श्रीकृष्या की शरपा में गया । तब भगवान् ने उसे गीता

ा हुट एकार स्मार्थक । स्वर्धका स्मार्थक स्थाप हुट । ।। चित्र संच्या स्थाप । स्थाप स्थाप स्थाप ।।

का बहाता या भोत्त मृत्य ही संप्रदाय के मान्य है। साम आप आप मान्य का उक ई म माध्य प्रय प्राद्यांमण्ड- मक्ष्मण्ड के क्रान्नाक्ष के ग्राती। वृद्धव क्रिक प्राक्राक्रीड मिली । है फिक्स दि असी सिंक मि हि हजाइफाइन प्रिष्ट है एक एउन्हर क्यानी मंजू इस को हे फिक्षी हिंस ने राकाकडि भि भिक्षी फुरक्डिएम का हो। बार प्रवृत्ति भतएव गीताथमें का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक अर्थात् कर्मविषयक हो होना नाहिंग । उस प्रधान विषय हो की मिद्र के लिये कही गई है, अयित वे सब आनुष्योंग है; की के प्रमानियम हो का जाता का प्रथम विषय है और अन्य सब बाह धेमें के अनुसार अपने जास्त्रचिहित कम् में प्रवृत्त हो जाय । इससे यही बात सिद्ध अजैन की अपने कतेव्य के विषय में कोड़ निर्माप मार्ग मिल जाप और वह क्षात्र-धमी के भयंकर संकट में पड़े हुए "यह कर कि वह "-कहनुवाले कर्तव्य-मुढ में जो मेल किया गया है बह केवल ऐसा ही होना चाहिय कि जिससे, परस्पर-विरुद्ध ्योग का उपदेश विलकुल दिया ही नहीं गया है । परन्तु इन तीनो निषयो का गीता क्रिक्टा है। है स्मिर क्रिक्ट में मिर्म के से स्मिर के हैं। इस के स्मिर के कि से कि कि से कि के से कि के से कि नहीं राख सकते । प्रेस करना माने घर के मालिक को उसी के घर में मेहमान बना " मिल्काम वृद्धि से युद्ध कर्" या "कर्म कर् "--अर्थवाद कह कर कभी भी की-कि प्रस्य पाप न लगे े इस जिक्ट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के ) उत्तर को-कि · कि प्रह्याच्च हि तरुक इपू और रहित पर प्रह्याच तरक इपू सम् पि रकछई लिए है जिस से होर होते करनेवाला युष्य इन वाली पर विश्वास क्षेत्र कर लेता है कहागया है। यदि ऐसा वृष्तिहोन कारण बतलाया भी गया होता हो श्रजून सरीखा म मिराय के गिरित के कु गृह किही उपर अपर अपर हिल के अपर्य में मिर्म में मि हिक में उस प्रतिष में एक होने के निरुक इसी कि हाय सह । प्रही का एन हों नेसंबंधी अपने कतेव्य की मर्र्याययत, अनेक कव्ह और बाधाएँ सह कर भी करते मियन, की कि 1त्रकादकास कि नांछड़ी कि इन्ह्रेम के ताब भिड़ ति रम (हाँछक्र) ार्डेप र किक्स द्वि द्विम कठि कठि ज्ञीपपट कि माध्येगि श्रीष्ट शहसंग्रीमकपट के क्षार्टी। में जारतियों प्रतिमक प्रीह प्रथय मिंगू किया । " घड़ी कि गानताम डि. कम्पाडा हो ए अर्थात् युद्ध का समाप्त करना मुख्य बात नहीं हें--उसको सिर्फ आनुर्योगक या .हे एटो न्ज्रक 17 प्रदेश के प्रकार के जाता है। कि कि मिल फ्रेंस कि मिल फ्रेंस हो कि मिल फ्रेंस है। कि मिल फ्रेंस मुख्य प्रतिकाश विषय भी है। परतु युद्ध का अंगरे हैं कि प्रथम विषय में क उहें नह में महीस क्षाय कारा, योग या भीस का ही हैं। और वही गीता का किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि "भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया उत्तर नहीं था; उसने सबसुच उस युद्ध में भीव्य-कर्ण-जयद्वथ आदि का वथ भी कि कि कि एक प्रिय के एवं होते । " गार्क के मान कि रामुनानाथन के माह में इस भागति "हे अच्युत ! स्वक्तंब्य संबधी मेरा मीह और सदेह नव्ह हो गया है।

१ ई क्रीरू फीए---,म क्रामाइम :कव -हिही--िम रिशाद रामह कि राष्प्राए प्रकी राष्ट्रही रक रिप्रहाइट केन्द्र के रिप्रेप्र ि उने " यह सुरू न पड़ने के कारण मनुष्य कि घवड़ा उठता है, एमें ही केन मेड़" प्राप्त किए प्रस्ति रहे निहि उनकी मिले डान्स के मिनार-मिक की प्राप्ती क का मम पाठको के ध्यान में पूर्णतया नही जम सकेगा। इसलिये अब यह जानने उसका असली रूप भी दिखलाना चाहिय; नही तो गीता में प्रतिपादित विषयी आरम्भ में परस्यर-निरुद्ध नीतियमी से फाउँ हुए अर्जुन पर जो संकट आधा था के फिरि कहिए के मिरक एस प्रिया जाने । परन्तु ऐसा करने के पहिले, गीता के प्रस्य का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयी क्तिम प्रजीम इ। इ प्रशास्त्रक नजामतीर द्राय ली ‡,है द्रिक मि भन्य निगर न नमियाँड कों है। है फिर्क लिम कि फिर्म कियों और अध्यायों का मेल के हैं। बोक्क ने समस्त गीता-प्रत्य की परीक्षा करके यह स्पव्सतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया मिको मिम्ह गीएत । ब्रे तम द्विप थि कि सिहा कि कि कि कि निर्मा कि है। मिम्होप तक्रीतिक्ष किन्ह । इ द्विक म फ्रा कमान ' नामक्रत । क डिमनेश्ट ' नेश्व िन निमांड भिर हो। निम्ह नाइ दिए। दि गादि इसी में एडविद्र की कि नीतिशास्त्रम् " ग्रथति—इसिलये गीता वह नीतिशास्त्र ग्रथवा कर्तेच्यथमेशास्त्र हे स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है कि "तस्मात् गीता नाम बद्याविद्यामृतं मिस्ट । इंश्वें के प्रें में तह के किया है । उसी किया है । उसी किया है । उसी किया है । उसी किया है । , हुं पृडु ध्रमाधिस्य हिं जाड़े सिक्ष कि , कि सिम्ड इन्माधिस्य हुए हुं, इमिरह के दिवक इंक्षित । अंद्रीय । अप्रिक्ष के विप्रिक्ष है । के मार हुई थी और उसने लिखा था कि स्वयं अक्रिक्ष के चहुई भ नम के जा मिल सम्बन्ध क्रमाना एक बड़ा भार हि मा है । वह क्रमाना है कि मिल कि

<sup>\*</sup> इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के छुछ अवतरए। बहुत निम कुए एक महाशय ने हमकी पत्र द्वारा बतलाये थे । परन्तु हमारी पीरिश्यित की गडबडी में बहु एन न जाने कहूँ। की गया ।

<sup>ं</sup> श्रीकृष्णानन्दस्वामीकृत वारो निवंध (शीगीतारहस्य, गीताधंप्रकाः), गीतार्थ-प्रामशं और गीतासारोद्धार) एकत्र कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं। ‡ Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads. p. 862.

<sup>(</sup>English Translation, 1906.)

## ्। एकिस १५५५

। मित्रहासा ।

ां क्षान्त्रीम हम्परिष्टक निर्मक्मकी मेक् की

क नार मुर्जे में नसन्छ कि मित्र दे इड़िन अपन्तर में मंत्राक्ष के 15िए इन्हिन हुन्

१३९ ४ ग्रिस

मिथियों में हुरत खिन्स तहुब में कठान मुद्र होते। तक तिवि ब्रीमिरह ताम हि. भेर भेत में जिये या भरे इसी वात की चिला करते उसका अन्त केंसे समान कोंद्र मार्ग-दर्शक और हितकतो न होने के कारण वह केंसे पागल हो गया के प्रवर्गी हुं हैं। विके कि उल्पेड़ के प्रियंशिष्ट कि प्रियं के विकार है। के प्रिवर्ग ज्ञान अला के पीय और गड़ी पर देह हैं। अप काम सिम्प अना है । इस मीह रिस निमस प्रमास इस कि एड्स के 16मी निमस रासन्दर के मध-सपू के रेक तव उस राजकुमार के मन में गहा ऋगडा पेदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध । कि निह्न की माता की अपनी स्त्री तना लिया और राजगड़ी भी छीन नि प्रायीत राजपुत्र हेमलेंट के चाचा ने, राजकती श्रपने भाई—हेमलेंट के बाप की सुप्रसिद्ध अप्रेज नाटककार शेक्सपियर का हुमसेट नारक लीज़िय । डेन्मक देश के उन पर वडे वडे कवियों ने मुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदहिरएएएं, क्रक त्राग्रीक ाज्ञथर रक इडू एसर क्रिप्र क्रिय के घारंत मेकीमक । हु पार हिक े केमितार केरते समय, हुआ था । उसके इस महि की हिल करने के लिय । आधिपन के क रिगम्हरूरी नेमस यृहु रिम में इसू (क रुखीधीमु इसि ११४ए । ११४हु इसि रिस्ट । माहल-फिन कि मुक्क में डि भन्गाय के इप् । ड्रे रिज्य प्राप्त गांव किए कि सिंह प्रमान संगारिक कतेव्यो का पालन थमें तथा नितिषुषेक करना पडता है, उन्हों पर कि विश्व तिमां मार्ज न मही हि उन हर मि जान मुर्ग । हे किया कार्य प्रविधि विश्व विष्य विश्व विश्य जाते हैं, अथवा जा कमज़ रिरो के कारण जगत् के अनेक अत्यापो के विपयाप सह किए में एक एक इंक्षि कि जासंस प्रीष्ट एक कि साधनंत कि दें प्रभी दि जार कि गिरित मड़ा था वह कुछ अपूर्व तहा हैं। उन असमयं और अपता हो पेट पालनेवालें कारए। अजुन जिस तरह कर्तव्यमुढ हो गया था और उस पर जो मीक़ा भा

<sup>ा</sup>म निक मेंक की, हैं। किया में मोह हैं। जावा करता हैं, कि की की अभाव ' के शोर अकम कीन सा हैं''। इस स्थान पर अकमें बब्द को ' कमें के अभाव' जीर ' बुरे कमें ' दोनो अथों में यथासम्भव लेना चाहिये। मूल व्लोक पर हमारी होना देखी।

किंग्रेय मार्गिय कुट अथवा ' घम' माहतिह कार्मा कि हिन जनों को बोध करा देने ही के लिये 'भारत' का 'महाभारत' हो गया हु। पुरवों ने केसा बर्तीव किया इसका, सुलभ श्राख्यानी के द्वारा, साधारए। ्रही हार इंग्रह के के कि हैं है । अपने हो हो है । कि है के कि कि कि कि कि कि कि कि कि है हर छारात । (६४.६३. भा ) है हिम में नाथ भीर सिक्सी और हिम है हिम न तत्तवचित् "--अथति, जो कुछ इसमें हे बही और स्थाने में हैं, जो इसमें हिमाहिन हरूक हरूक हिमाहिन " मी हैए फिए राक्र मह मिहीम किएट हुकी ,डि्रा उसमें थर्मुशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र, सब कुछ आ गया है। इतता ही ा हे प्रही एष्ट्रोडी झार्स कियोपमानक्त, ' अनेकसम्यानित आदि विशेष्ण दिये है।, किसाफ फंड्र पृहु रिज्ञ नांग्रह में (९ अह) क्ष्रांक के घरे। हु हि नीक गिर्म डिक कप कि पिप्रहाइट मिप्र प्रथे-क्रामाइम । ग्रामह । डिम क्रिक्यद्रशास हैकि नीक कार्य प्रहासिस में पायें जाते हैं। परन्तु हम लोगों को इतनी हूर जाने की ज़िक लिकार के रामनेह एएउड़ाइट ड्रेक भि ज़िक हैं। के निक मर्न में इमि क फ़िलेक्स-फ़िले । इए । मर्रक एमं । क नच्छ पृत्रु प्रद्री कि फ़िल्म के मिर्र किस्पट में छन्। १४की १६वेघ किसड़ में खंबंध के मीसूनाम के रक निमाप्त कि ग्राम कि शिक्ति के उद्वार भिर एक कि एमि किप के प्रक्रि किप के द्वार के नमिर् निस् मार्ग निर्म समय के बाद इस शबुभी की सहायता से उसने रोमन क्राह्म में अने कि तहतीय रेसेट प्रसिक्त की में विद्वारा साथ सरदार था। नगरबासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तब वह रोमन का वर्णन डोक्सपियर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर

ा है रिक्ष जाक कप किसी किस्ड रिक्ष प्राक्तीय क्व गिर्म कर उक हि । सिर्म --ग्रेंक शीम , कि साम क्रियास प्राप्त क्रिया क्षीम क्

शिवत उसका शासम किया जाय हे मनुजी कहते हैं---नाथी भनुष्य की उपेक्षा की जाय ? या, यदि वह सीथी तरह से म माने तो यथा--नाष्ट्र मृष्टे एक द्रक ", :मेथ भिष्टम एम्डोक्ष " एक--- र छड़ी। इ. १ मण्ड कमड़ और उस समय हमारी रक्षा करनेवाला 'हमारे पास कोई न हो, तो उस समय हमारा धन खोन लेने के लिये, कोई दुव्ट मत्या हाय से, शहत ले कर तैयार हो जाय कन्या पर वलात्कार करने के लिये , अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिये, या परन्तु अय करनता कीजिय कि हिमारी जान कि कि प्राप्त या हुनारी स्त्री अथवा । है। एग तनम उन्हें में मिश्र हम मेर अध्या यम भा है। एग एमी में अंटर माना गया है। वह ,में जासह सद्र । है सिद्धीय कि न करना है । इस समा है । इस समा न्ययदा शरीर की दुःख देने का भी समावेश किया लाता है। श्रयित, किसी सचे-नम के फ़िकी में में उसे हैं। उसे के नाम के फ़िकी के मी है। उसे किसी के मन में जी आजाएँ हें उनमें अहिंसा की, मन् की आजा के समान, पहुला स्थान दिया फिंग्-मेंग है। इंड अबि । है। प्रधानाम नाशर भि में मिथ क्र फ्रेन्ड हिन म हि मेर आ. ११.१३) यह तत्व मिर्फ हमारे वेदिक वर्म हो में किड़ीए "। किलिकि रामनी कि हि छिड़ीह क्यू ६ में मिथतीकि न्इ हुएनी १०.६३)-अहिता, सत्य, अस्तेय, काया वाचा और मन की शुद्धता, एव इन्द्रिय-ंपांच नियम बतलाये हे—-"श्रहिसा सत्यमस्तेय द्योचिभिह्यानेपहः" ( मनु में किया गया है। उदाहरणार्य, मनु ने तब वर्ण के लोगो के लिये नीतियमें के निभिन्न हेक में तर्राभात्रम नेम्बेबी कमीम कि ताब भट्ट । है तर्रक ।भार रसम्ह मोंक्। आ पड़ा था, परन्तु अजुन के सिवा और लोगों पर भी पृक्षे कठिन अवसर कर " इस चिन्ता में पढ़ कर मनुष्य पणल सा हो जाता है। श्रजून पर ऐसा हो में से दो या ग्रधिक नियम एकदम लागू होते हैं। उस समय "यह करू या बह मिमने क्रिगंद्राप्त क्रिक्ट भ्रमप्त क्ष्य कि कि कि मिन प्राप्त क्ष्मि कि क्षिप्तिक

#### । मुरुकुर । वाह्याच्या । वाह्याच्या वा वहुक्या । वे के के वि भारतानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वानिक्षा । विश्वान

न्य है । अबूत महाभारत में (श. १५. २६) अर्जुन कहता है :--कल इत्यादि सब स्थानों में जो संकड़ों जोव-जेतु है उनकी हत्या कसे टाली जा न्ह भी टल सबता है (मभा. या. ३३७; प्रतू. ११५. ५६) तयापि हवा, पातो,

## मुक्ष्मयोनी मुतानि तर्कगस्यानि कानिनित् ।

## 🗸 ॥ :प्रदेगधन्त्रम् हाय्र विष्ठि मिर्गिति गिरिक्सिय

अक्तेब्स का सुक्ष्म विचार करना हो पड़ता है। -फ़र्तिक भि में--ामहीस--मधनी नावप के प्रशास्त्रीनि तानिय हिन मान १३६ ह हि मिथनो फामाप्त के त्रीनि की है हुए छोठाए े गिर्म है कि 185 कि 1हर कि महा हो इत साययम नहां योर मंग्रे रहेग है या साययमं नट हो जाय भी स्पब्द कहा गया है (वेसु. ३. ४. २८. हो. ४. २. ८; बु. ६. १. १४) बहि सब लोग क रिमित् हो में नहीं (भूत. ४. २६ : मभा गा १४. २१) के हो है में में हो हो हो हो है हिए के पड़ता है। अपरकाल में तो "प्राधुस्यात्रमिदं सर्वेम् " यह नियम सिर्फ स्मृति-खाता ? "जोवो जीवस्य जीवनम् " (भाग. १. १३. ४६)—यही नियम सर्वत्र देख द्वित किसकी निक में जारण भड़ा । एवं। 1005 रक तिर्मा करता किन्छ । त । अविहास क्रिट न व्याप्त वत् । ११६३ व्रक्त प्रमिन ए एन ए व्याप राम १६० व्याप्त प्रमान नेना करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का धड़ा भक्त ! इस ब्याथ का यह मांम आखाद्वाप । एवं क्या के मार्क किसी न किस के प्राधा भारत है। कि हुआ तब बह स्त्री की शर्ण में गणा। थमें का सच्चा रहस्य समक्ष लेके किसी पीतवता स्त्री को भरम कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यत्त तफल ह अदि एमुद्राह देकि की है ।एक कुए में किमन । है ।एम एकी मध्मम कि निरुक्त नाभ होगा ? इसी विचार के अनुसार अनुसास पर्व में (अनु. ११६) ज्ञिकार की पलक हिलाने उतने ही है कर जन्मुका का नाश है जाता हैं ! ! ऐसी अवस्था किए निमार मह होए की है निहड़ किए हुई । है इसी से केत शीथत राह्म पहिल्ला है। भ इस जगत, में ऐसे सुक्ष्म जन्तु है कि जिनका अस्तित्व यद्या में है

बात-बन्दी की भी दुष्ट लीग हरए। किये जिना नहीं रहेगे । इसी कारए। का प्रथम ्हें घर हेक में हिनाड गुए जीए जीए तथा, यथा, वाहत में वह सह

--: इ 1इक में लिंहा गणर तीता निमर ने अहत के क लिंहा

न अयः सवतं तेजो न नित्यं अयसी क्षमा । 🐣

### 🗸 ॥ तिझाक्त्रज्ञीं ठात मान कंद्रीएम्ज

क्ली इस करना अथवा कीय करार अयस्क प्रहा है । इसी विके

े दूसरा तत्त्व "सुर्या" है, जो सब देशों और धर्मों में अली भेंगित माना जाता । कोर प्रमाण समका जाता है। सत्य का वर्णन कहा का त्या का वर्णन के स्वा का वर्णन के स्व के स्व

# अखमेशसहस्र च सत्यं च तुरुपा धुतम् । 🗸

वाल्ययो नियताः सर्वे वाङ्मुका वानिवासःसुताः । 🗸 तां तु यः स्तेनयेद्वांच स सर्वेस्तेयकृत्ररः ॥

भन्तव्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार हुम भे विसार हुम भे विसार के विसार है। वही सब व्यवहार काणी के विसार के समान अग्य साधन नहीं है। वही सब व्यवहारों का साधार करता है। जो मनुष्य उसकी मिलन कर डालता के आध्या-स्थान और वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूंजी ही की चोरी करता है, अथित जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूंजी है की नित्र काणि के ही है। अपित अपित काणि के सिंध के सिंध के विद्या के सिंध के सिं

कि इस में मिष्ठ है। इस १६७. ५०) । बोह्र और ईसाई धर्मा है एक। इस्टि र्गिगिन मा प्रजी के निरुक राष्ठ्रमध्य रासनुष्ट की दि एउस नि हिन्छ एक स्प्रमा राप्त

क्षाजेत चरेद्धमें "धर्म से बहाना करके मन 'का संशाभान नहीं कर लेगा खाहिये; ्र मं है हिक में निविध के प्राप्त (अर. ३४) में कहें स्थानी में कहा है। इस करना नहीं है। क्रिक बात बना देनी चाहिये--"जानशिप हि मेथावी जडवल्लोक आचे-नहीं हेना चाहिय। यदि मालूम भी ही तो सिड़ी या पागल के समान कुछ रतिला न बाहिये और वदि कोई अत्याय से प्रश्न करे ती पूछने पर भी उत्तर ह हिस्से का का रेक म मदर देश का का ---(४६ .थउ९ .शह सभा शाह अभा है वर्म है। मन् कहते हैं " नापृष्ट्: कस्यचिद् ब्रयास चान्यायेन पृच्छतः" (मनु-क अनुसार निरमराथी जीवी कि छिसा का राजकार सरक हो। के समान महत्व का बील कर सब हाल कह होगे, या उन निरपराधी मनुष्यी की रक्षा करोगे ? शास्त्र ने आहमी कहा वले गये ? ऐसी अवस्था में तुम भया कहा कि । इंक विकास न पछी रक क्ष में नाथन किकी निमास शहुरह रम निक्त छक्षी छिपि से रिर्मि निजास जनों से भरे हुए इस जगत का ब्यवहार बहुत कठिन हैं। कल्पना कीजिय कि कुछ स्वयंसिद्ध और निरस्थायी है, उसके लिय भी कुछ अपवाद होंगे ? प्रत्नु दुष्ट जिया उस बात की कि मिन है कि एक एक एक कि कि कि कि कि कि । है क्तिए का मध्य मध्य का कि कि

अक्त्यमेन चन्मोक्षी नावक्तिक्यनेन । --: है हिड़क है उटगेथी ए हमातगी मगीभ मि

अवश्यं क्रीततस्ये वा शंकरम् वाप्यक्रमात्। 🗸 🆖

(६६. ६१) में अर्जुन से और आगे शांतिषयें के संध्वत अध्याय (१०६.१५.१६) काननेवाल भगवात श्रीकृष्ण, एते ही चोरों के किहानी का दूष्टात दे कर, कर्णापद मुद्देर कि कि अस हो है हिंदी कि एक एक कि प्रमुख कि । एक कि कि कि कि हि मार ि पिंड न उत्तर छट्ट बीए हैं हैं कि नथ छाड़िक की है छिर छपू प्रक्रि है। उहे। इस के लिख के हैं। इस में उनकार के लिख के हो हो। तन्त्रक प्रथ कि एवं मान कि एक कि एक कि क्षित तुम धर्म की घोषा नहीं हे सकते, ऐक मुद्द हो हो। अपन कि में में में में में

सुमय सरप के बरले असुरय बोलना ही अधिक प्रशस्त है।" इसका कारए। यह इयक ही अथवा न बोलने से (इसरों को) कुछ संदेह होना सम्भव हो, तो उस कुरकारा ही सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये; और यदि बोलना आद-अयित् " यह बात विचारपुरंक निहिन्त की गई है, कि यह विना कीले मोक्ष या 🗸 ॥ मुर्फीलिंग होंडीएम्स कुंक्व हेंब्राहरूम् 🛭

है कि सत्य धर्म केवल शब्दोच्चार हो के लिये नहीं है, अतएव जिस आचरण में स्वा नाम क्षित धर्म केवल शब्दोच्चार क्षावरण, सिर्फ इसी कारण से लिय नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार अयथायं है। <u>जिसमें सभी की हानि हो, वह न तो मत्य हो</u> अस सक्तम के अदि (३१: २०७: १६) में, समस्कुमार के अध्या ते अदि हो। शाहितदं (३३: २००: १६) में असस्कुमार के आधार पर वारदणो शुक्यों से कहते हैं:—

सलस्य चचनं अयः स्याद्गि हितं वदेत्। पूर्ण पङ्गूतहितमत्यन्तं पतत्सत्यं मतं सम्।।

३. दर्भ: ससु. द. ६०४-१०६)। भी प्रायहिचत वतलाया है-' तर्पावनाय निर्यापश्चर. साररवतो हिंजः' (याज्ञ. र्फ़ों के ज्ञानगर प्रदू में क्रिंस में क्रिंस किनी में है। हो क्रान क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस क्रिंस मीएक है किक में अध्यापना ताएए कि िएसर में एक्का प्राप्त कुम मुद्धार । ई किए डि क्म इआइहोिन प्रण किमि भ्रे की इ । शिखि में प्रथं कमान ' काष्ट करना चाहिये ? यीन नामक एक अंग्रेज गंथकार ने अपने 'नीतिशास्त्र का उपीद्-कित्र से निरपराधी आदिमयो को जान जाने की शहका हो, तो उस समय पया कम रीमह, क्षामम के तांड्यू, के रिपित उक्त नीपी के क्षाम, हमारे सब सात या अधिक पूर्वजी सहित नरक में जाता है ( मतु. ट. ट ९ – १६; मभा. आ. क्मिह इस है एक दिशका एक्स भिकार कि किसी समिह है । ाम्प्रस , प्रमान मिंग की है ।हिक द्विप नि जिल्हा ना कि भारत हि निज्ञ सक प्रापदिवत् अथवा वयदंड की सज़ा कही गई है, इसलिये वह सज़ा पाने अथवा ताहरे प्रिं के मिशास लियिंग्य में खेन करने लाय का समी के कि किको रक लिंह उस को इ जिन नफक ज्ञा क किया रामत । इ गाम गामिन मफ़नी ड़िफ फि में िताक शिक्ष डि किंगू। डिडेन छक् शिक्ष है किए डिक प्रमुख कर है हिंद प्रिया कारह है। हो हो है। है। है है। है। ீரिककु कि रिक्त भिष्मागृहि कि प्रत्यायोग कि कि एक कि कि कि कि कि ती "<u>श्रहिसा सत्यवचनं सर्वभृतहितं परम्</u>" पाठ हे <sub>(</sub>(बन. २०६. ७३), श्रोर दूसरी जगह " यद्भृतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारधूता" (बन. २०६. ४), ऐसा मुल्ल क्ये हे मिन्छ । है। ग्राप्त आब होत हि में बावां के खाल और व्यक्ति में केमन के तत्राभाड़म नष्टव हम की पेड़ी। हा एए एउसन इन्छ कि (ड्राप्ट गनड़क हमक्षीप्र कि नम्ब निष्ट देकि बीय क्रक एएएस कि कि हा वाली विकास कि कि क कई कि इम " विद्याहे " " पहुं मार्च कि कि है। " वहु महिंदे कि है। कि हड़ी ज़्निप्र क फिएगार इस समले लेकिंग हि हड़ी क फिएगीए इस समले "सच दोलना शब्हा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा दोलना अच्छा है,

कुछ दड़े अंग्रेज़ी नं, जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय में आदचर्य नहीं भातूम, होता, हमारे शास्त्रकारी को सस्य के विषय में दोंब हेंने का यत्न किया है। •

[2] for

fţţ

Dillie J

T.

) cce 4

ŧ, ,

學

है किकम द्रि भि घाप ह्रम में माघट्टी सड़ र्म । किंद्र डिन राम्हे भिक् घेली के निलिड म कि गरि में हो मार्च कि मार्च कि मार्च कि कि मार्च के मार्च के मार्च कि मा ि। कि कि इन्डोनी । इमिटोिन किमर हि जा के निर्धा निष्ध । कि माण्रिए के आक फिकी " ,ई फिछानी में कन्छ रक ई एरहाइट हि स्र्रे में एरं निपक्ष भि हाट । हु श्रवेन संवन संवक्त है। उसने नीतिशास्त्र का विवेचन स्राधिभौतिक हृष्टि से किया क्य कि मान नयित किर्म । है किलमी कि फिड़ीएमी ग्रीप्र फिरीज़प काधरी डिप्र की है। होने से से हो बोला करें रें "। किसी अन्य स्थान में वह जिखता है। नीतियों के साथ, तथा व्याप रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने -रात्र मही<sup>0</sup> की किम इक डिंग हम यह भीए , छिड़ी का निर्म के सिक जिन राज-किस की है ग्रथ पड़क पीछा " की रहें जिल्ला है, कि पदा कि किस किस किसी एक में -त्रीष्ट के जिनकार , नहां ने हैं । एक जिन्ह कि स्वान के अपनाद के अपन हमातनी क नमें । \*ह दिन तमीनस मनक दुर्भ म मानवा क्रम कि कि ान्न स्था हो स्थाप के मिर्न प्रमाय के महर के महार कि प्राप्त कि है। प्रमाय मार्क निक ति हो हो हो हो है । स्वा है । से सिक्ष के सि क प्रथम किन्छ वि निर्व । एक छाव क्रिक शिष्ठ) कि प्रिमी श्राह अपि अपि अपि । प्रक्रि , प्रमप्त के निर्व प्रत्तर कि कि गार्ग कि गार्ग कि कि , है । प्रकी प्रांत्रनी द्रिय निम्च प्रामनुष्ट के मधनी मिड़। ई त्रिक (भूम प्रद्रुव कि पिन्य प्रदेश) "-अप्र-काशीस में का तम विक्ता काशीस कि का " किसर है । तारक प्रका राकार राका राकार राका राकार राकार राकार राकार राकार राकार राका राक इए (रम राधास के घरत सर्जी, फीएमी कि इड्डिस के मेंक्स र्रीस मेंक । है छार एष्ट क्रिम्ट , है ज्ञार । प्राज्ञ में रिल्हें के रीमह हजाइतीरि क ज्ञीन क्रिसे के मान क्रियार नहीं है। क्रियान क्षेत्र है। उन्हों है। क्रिया है। क्रिया क्रिय क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिय क हे कर या भूला कर धमेश्रद्ध करना न्याप नहीं मनिने; परनु वे भी यह कहने की किया करते थे। यह बात सन है कि वर्तमान समय के नीतिशास्त्रम, किस निक्रा किया प्रिप्नास ब्रिगत कि इंग्राम हैं के कार्डमों स्था है अधि की है । असी एक प्राप्त की है । असी एक प्राप्त की है । राक्साइह्योड़ क मेंन दासहे र (७ .६ .मर्रि) " द्र गतक द्रि रक्षिक शिष्ट में मिहे कि (ह । तिह राम्प्र कथिक वर्ष के मेरु होशह ) है । एक राष्ट्र । महीम-कि फार के सूप में गुष्पाप फाराह है में हो । है । एवं में के स्पर्ध में के हो के कि कि उन्होक, । है निहक एम प्राक्षण क्रिक के हमादतीनि प्रीप्त कार्दमीमा है। है ंडसलिये यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI, § 6.

Longmans, 1907.) † Mill's Villitarianism, Chap. II pp. 88-84 (15th Ed. p. 355 (7th Ed.) Also, see pp. 315-317 (same Ed.).

<sup>‡</sup> Sidgwicks Methods of Ethics, Book IV. Chap. III, § 7.

p. 454 (7th Ed.); and Book II. Chap. V. § 3. p. 169.

कि, इस समय, भूठ बोखना ही मेरा करंक हैं "।" <u>ग्रीत</u> साहब ने नीतिशास्त्र का विन्तु स्वाहन ने नीतिशास्त्र का विन्तु स्वाहन के किया है। आप, जनत जा विन्तु का उल्लेख कर के, स्पष्ट रीति का विन्तु कर नहीं सकता। कि कहीं के हिंक हैं कि समय नीतिशास्त्र में सम्हें की ने बूदि के तहीं कहता कि कि की का ने अपने पह सिदान्त कि सिदान्त के अपने कि सिदान्त के सिदान्त के अपने कि कि कि अपने कि कि के अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि सिदान्त के अपने सिदान्त के अपने कि सिदान के अपने कि सिदान्त के अपने कि सिदान के अपने कि सि

यहि उस्त अंग्रेज़ गंथकारों के मती की तुल्ता हमार अमेशास्त्रकारों के बताये. हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही घ्यान में आ जायगी कि, सत्यः —:ई डिक्य में अभिमानी की ह इसमें सदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा है:

्रीत शिक्षां क्षेत्र होते के स्थित के सिन के सि

के से में हैं से में मिर्ड में मिर्ड में सिर्ड में सिर्ड में मिर्ड मिर्ड में मिर्ट में मिर्ड में मिर्ड में मिर्ड में मिर्ड मे

and XIV. (4th Ed. 1864).

s. t.eslie Stephen's Science of Ethics, Chap. IX § 29, p. 869 (2nd Ed). "And the certainty might be of such a kind se to make me think it a duty to he."

as to make me think it a duty to lie."

† (.reen's Prolegomena to Ethics, § 315, p. 379, (5th

Cheaper edition).

‡ Bain's Alenial and Moral Science, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's Elements of Moraldy, Eook II. Chale. XIII

नांतु छिक मि तिर्वाप न कहाड़म कि , है डिब्र क्राइमी कर्गात प्रीप्त मतिष कहें गवे उक्त अपवाद सुख्य या प्रमाए। नहीं माने जा सकते । हमारे शास्त्रकारों का प्राजित होना पड़ा १इन सब बातों हे पही अगर होता है, कि बिश्व असंगों के लिय के पीछे छिप कर यह कास किया था, इसिलये उसको अपने पुत्र वश्व्वाहन से यशीष अनुत ने भीव्म का वध सात्रधमें के अनुसार किया था, तथापि उसने शिखंडी द्वतरा उबाहरए। अर्जुन का लोजिये । श्रद्ममेपर्च (८१. १०) में लिखा है, कि उसे नरकलोक में रहना पड़ा (मभाःत्रोणुः १६१.५७.५८ तथा स्वर्गाः इं. १५)। फिले के उस एक कप्र म जंद , और । गण्न निलम प्रम निरम नासक के छिर के गिरिह उसका रथ, जो पहले ज़मीन से चार आंजुल ऊपर चला करता था, अब और मामूलो . दबी हुई आवाज् से, "नरो वा कुंजरो वा" कहा था। इसका फल यह हुआ कि अर्थ प्रतिक किया गया है। देखि, युधिहर ने संकट के समय एक हि बार सिर अपवाद की गीए। ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओं में भी, यही किर किर किरम किरम के के देव हैं के किरम के किरम किरम किरम कुं कुंक क्रमहोशार के निसर्थ कुरिंग, पर्देक किंग्रेन कि किंग्रमहोधार नड़ किंग्रे कित्री सिने किक किक के कि कि में है कि में है कि सिन्न कि सिन कि स्वाधिस के कि सिन समान अबाधित—है, अतएव यह अपरिहाये भूठ बोलना भी थोड़ा सा पाप हो है जाता है। इनकी राथ है कि सत्य श्रादि नीतियमें फिल – श्रयति सब समय प्रक सर्य) में विरोध हो जाता है और व्यवहार की दृष्टि से भूठ बोलना श्रपरिहार्प हो

स मुचा स चद्नतीह ते सराः स्वर्गगामितः ॥ राज्य स स्वर्गगामितः ॥

"जो लोग, इस जगत् में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये, या मज़ाक में भी कभी भूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ध की प्राप्ति होती हैं " (मभा. अतु. १४४. १६)।

निहिचत किया गया है, कि वेध्यम की अपेक्षा क्षात्रधम प्रबंत है। इस स्थान में सत्य की अवेक्स भारतृथमें ही श्रंक माना गया है। और गोता में यह इसम् सदेह नहीं, कि इन सुक्ष्म ,प्रसगी की जानना बहुत कीठन काम है। देखिये, । फिड़ीक । एडर म नापट के गिर्म में त्रोड़काठ । एडरे हा । (३०१ -।।। है । इक में 1 है, उसी की आप चल कर शान्तिपर्व के सत्धानृत नामक श्रध्याय में भीव्म ने युधिष्ठिर से दचाया । इस समय भगवान् श्रीकृष्ण् ने जो सत्यान्त-विवेक श्रर्जुन को बताया ही के समान है। "इस प्रकार बोध करके उन्हों ने श्रर्जुन को ज्यंद्रभातृयध के पाप चहिता है तो तू पुर्धिष्टिर की निभेत्सेना कर; बयोक्त सभ्यजन कि निभेत्सेना मृत्यु हि ान्त्रक 1187 कि गहति है जोय--है कि डि़न 1वि कि फि अहे ने हू---' सनज्ज, तुम्हे बृद्ध जनो से इस निषय की शिक्षा ग्रहुए। करनी चाहिए, 'न बृद्धाः सेविता-यह उपदेश किया कि " तु मूढ है, तुभ्दे अब तक सुक्ष्म-थमे मालूम नही हुआ है, कि न्हेर करक नम्हेही कमीाम कि मध्यम मि खोड़ कि नाहरू रिहरू है हि अजुन हाथ म तलवार ले पूर्विष्टर की मारने दोड़ा ! उस समय भगवान् श्रीकुरण् उक मुद्र हो " ! ई डब्रि में इ है ! ई कि मार प्रकी रीम है शिहा । १५ " । हिम मुद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ, तब उसने निराश हो कर श्रर्जुन से धनुष्य किसी दूसरे की दे दे " उसका शिर में तुरन्त ही काट डालुगा। इसके बाद अज़ैन ने प्रतिशा की थी कि जो कोई मुक्त से कहेगा कि " तू अपना गांडीव नाता है। अर्जुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्ण, ६६) में है। जो न्यायालय में वे-कायदा समक्षे जाते हें या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना पुराएं। में हिरएपकविष्यु की हैं। व्यवहार में भी कुछ कीन-करार एसे होते हैं, कि गणक हि मिर्ग । क्लार-जाम किसर जिल्ला को उस हैन्स् कि कि विद्या । क्री कि काम क

विश्वामित्र की " पञ्चपञ्चनाला भक्षाः" (मनु. ५. १८) \* इत्यादि शास्त्रार्थं बतला कर अभक्ष्य-भक्षण और वह भी चीरी से न करने के विषय में बहुत उपदेश किया। परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दिया:—

। मिह्नसम्बर दुक्ड्रम काए कड़िक्नम्। ॥ :कछाड़रमगर्युः ।म हमेटमेछ रिमक्छी2ि म

भिष्य हिम क्रिया के हमी। विश्वा भिष्य है प्रक्रिय क्षिया है सिम भ

\*मत् और पात्रवल्य ने कहा है कि कुता, वल्दर आदि जिन जानवरो के मिन में में भी पान के प्रिक्त के जान क

† Hobbes, Leviathan, Part II. Chap. XXVII. p. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's Utilitarianism Chap. V. p. 95. (15thEd.) "Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc."

। :हिए हिपिड रेस्ट्रेस मिन्हाण्यस हिसि म न्हिं । मुरुष एउनार में (७८-०१) काम कडीकश्चन । । । । उक प्रिपेष प्रशिद गान्यक्ष फेड्न कि डगा नि महाद्यानानीय कि नि कि पाइर कि (रयु. २. ५७) । कथासिरित्सागर और नागानन्द नाहक में यह वर्णन है, कि सपी अतएव तु मेरे इस जड शरीर के बदले मेरे यशस्वरूपी शरीर का और ध्यान है:" .ड्र किड्डेंग्र एक्सिम में एकही के जिन्ह क्षीसिक्टाप मेड्र " कि छिन् नामसे जामह को गिन हो हो हो हा भारत हु आया कि महे मानली हा पर अधि कि की हे दी हैं जब राजा दिलीप अपने गुरु विसव्ह की गाय की रक्षा करने के लिये सिह हिड्डिस भि कि ग्रिप्र रिपक्ष है जनास मिनीयक्रिक हि सड़ रिक्सिनाड़म केस्स रिया के लिये : एवं इच्चत क्रीति और सर्वभूतिहत के लिये ) तव, एको समस्य पर, े होती हैं, (जसे देश, धमें और सत्य के लियें; अपनी प्रतिसा, बत और विरद की जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाइबत बस्तु की प्राप्ति कर लेनी चगहित (मनुः ७. २१३) । यदांप मनुष्य-देह दुलंभ और नाशवान् भी है, तथांप निज्य प्रिप्त हो निम्प हेन्से निह्न किमहे प्रिक्ष कि लीग्नि और हिन होएए हैं। इसी लिय मनु ने कहा है "आत्मानं सततं रहोत् दार्रोप धनरीप "--इस जगर्य में जो केंद्र करना है उसका एक मात्र सावन यही नाग्नवान् मनुष्यवह महें में सब जानते हैं कि यह शरीर नाशवान् हैं; परन्तु आत्मा के कल्याय़ के लिय विचार करते समय, सिंफ़ इस शरीर का हि किचार करना बाकी रह जाता हैं।अच्छा है ? अध्यात्मशास्त्र की हृष्टि मे आत्मा मिल्प और अमर है; इसलिय मृत्यु का (भाग. १०. १३८, गी. २. २७), ती किर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ पह नात सन है कि मान नहीं कि कल, मंत में से वर्ष के बाद मरना ज़ब्द ह "मुहूत ज्वलित श्रेय न च धुमायितं चिरं" ( मभाः उ. १३२. १५)। यि नुपक क्षाय भी अपने पराज्ञन को किया जिल्हा कर कर जायगा तो अन्छ। होगा-होप , सिर्फ कि में उस कि कार्य के कार्य कि कि में उस पर मिल हुए हैं। पही सीच कर वीरपत्नी विदुत्ता अपने पुत्र से कहती हैं, कि विखीन पर पढ़े पड़े । इं त्रिष्ठ किल किल केल केल केल एक क्षा का का का किल किल केल केल किल किल केल केल किल किल केल केल किल किल केल क अपवाद-रहित कहा जा सकता है ? नहीं । इस जगत् में सिक जिदा रहना ही

चिशुद्धत हिं में मृत्युः तुत्रयन्मसमः किल ॥ 🦯

रिमाहकू ! कि 1197 कि त्रिमिक त्रागण्याद प्रक्षि ग्राप्ते ई कि प्रिय नेपट सर एक डाक्ष रक्षा के लिये राजा शिवि की शर्या में गया तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस निमक्ष त्रीमक कुम मर प्रि , इंट छिपि के त्रिमक क्रिक प्रिराध का का क्षिप मिन शिवि और द्यीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब घर्म-(यम) राज इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत (बन १०० तथा १३१ ; बां. ३४२) में राजा नीति शुद्ध रहे और मृत्यु भी आ जाय, ती में उसकी पुत्र के उत्तव के समान माने गा। । " में मृत्यू से नहीं डरता; मुखे यही दु.ख है कि मेरी कीरिक कर्नोक्त हो गड़ । योब

नृष्ति से आत्महत्या करने का पाप साथे बढ़ जापगा । क्रिंग (हर हि रहू कि क्योप कि देश में क्ष्र काण कि गण्या कार्यों हिम ग्रन्नी कि ताद भट्ट डीय। है तमीनुष्ट कि प्रमीट कि राध्ये राध्ये कि मिर्ड भाष्ट रम कींमें मिली सी ,ार्माह ार्मल लाय हार किएक प्राप्तनी कि एक हमाहमेकार-मेक प्राप्त क मिड़ ग्रीर । गिर्म । गर्न । कि । मार्म न्दर मड़ े छिह्नाच ार्मह मलाम फिर पारी कथीस तानप्रक प्राक्षमरिप में नेडर प्रकारि किसी सभ्य मनुष्य की अपकीति की अपेक्षा मर जुाना (गी. २. ३४), या किष्य दें है पिएफ एक एक छोकि बाब के फ़ुफ़ पीएफ ,है रिर्मेड होरिक है राक्परिप पीछर की रहे फिक्स डि मदर डिए। " हर कि जीकि रम निरम १०. ९५) ; और वे उपदेश भी करते हैं हैं कि 'हैं सज्जन मन ! प्राप्त काम करते जिससे नहीं है और सुख की और देखने से कीति नहीं मिलती" (दास. १२. १०. १६; १८: | छप्ट कि निरूर्ड प्राप्त कि त्रीकि " है जिड़क मिक्स भाष्टमार क्रिक्सिक प्राप्तनुष्ट कि घरत नियनं श्रेयः" (गी. ३. ३४) यह मिद्धांत उपत तत्व पर ही अवलवित है । इसी , ज्यापगा तो पृथ्दी का राज्य मिलेगा." इत्यादि क्षात्रयमें (गी. २. ३७) और " स्वयम् निक्ति र्रोप्त गिरिह तिगाए कि रेक्टर कि गणभार उस ब्रीप्त " की है हथ छोरास । (२६ परवाह नहीं, परन्तु अपनी कीति की रक्षा करनाही मेराजत हैं (मभा वन. ?९९° कृतु भि रि प्राप्त किंच नाय होथर--"प्रकार से द्वीद्यक्तिस्य पश्चा से शीनर्ह "मृतस्य की राष्ट्री कि कार्यम् "। यह सुन कर कार्य कर उत्तर विष्ण कि "मृतिक = है गिथम ह कि सी कि मा है । सर जान पर माहि मा कि सिक्षी हैं है है हि सिक्षी हैं । विद् ये अपने कवन-कुण्डल हान में हैगा तो पेरे कोवन हो कि माज हो जो जायों। हते समय सूर्य ने कर्ण से कहा "इसमें संदेह नहीं कि तू बड़ा दानो है, परन्तु क सूचना हे ही थी, कि तुम अपने कवच-कुण्डल किसी को साह से भा है ही भा पुचना जव सुयं ने जाता कि इन्ह कवय-कुण्ड़ल मेंगमें जा रहा है तब उसने पहले ही से कण कवच और कुंडल मैगने आया । कएं। इन कवच-कुण्डलें कि पेह हुए ही जन्मा था । पुक समय की बात है कि इन्द्र, ब्राह्मणु का रूप घारणु करके, दानशूर कण के पास वड़ आनत्र से अपना शरीर त्याग दिया श्रीर अपनी हड़ेडिया देवताओं की दे दें! न घोड़र चीरिंग्रे मुस् रिनहीं। फिलीक गाफ इंड घास धाने के गिराफाक कें पिकि ! ष्टाराहम ई—" त्रींडुमहुक नामभ भागहीकि । एफररिंग्ड " कि जिंह कि भार के ब्रीक्र क्रिक ज़रू कि कि । देह । के ब्रिक क्रिक कि कि कि कि कि कि नाम का हेवताओं का एक शत्रु था। उसको मारने के लिये दशीचित्रूपिकी हुड्डियों

न्ह सपते घर जाते लागता तब प्रत्येक गुरु का यहा उपहेश होता था कि " मात्-हेचो भव । पित्हें को भव । सांचापंहें चे " (ते. १. ११ १ क्षोर ६.) । महाभारत.के आह्मण्ड्याथ आख्पान का तात्मयं भी यहों हैं (बन. झ. २१३) । परत्तु इस धमें में भी ——(५४१, ६) हे हिंहक कि में में हो हो हो हो हो है। १४१)——

#### । 15मी होड़ iाणीमाझाः शाचादङ्गामायापट । 15मिन्नीमाण्डर्गाः शासन्त्रमे ह स्डास

नः हे हिहक किनम १ ई इंडि रक समस फिमी गिनम्ह किसर हो इंड के कि गिनी समस्य होम के किये इन्साफ़ के लिप उसके सामने लापा गया; इस अवस्था में वह लड़का क्या करें!-- ' उक रहें सड़का अपने पराकम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर के सर्वय में भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी जा सकता है। जेसे मान लीजिय, मिता परन्तु माता के सबंध में की न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता के प्रतिहा के सत्य करने के लिये, पिता की आजा से, राभचंद्र में किंगि की , हमलाम कि गिरिक का का विष्ठ एक ल मि जिल्ला हा। कि शिल जिल्ल कि निरक कि भी है कि हिशाहिति कि कि मिसे मश्रे हैं। सम के छोड़ नहास की रहे । क्षेत्र के स्वतं क्षेत्रकर है । इससे स्पब्ट जाना जाता है, कि महा-निक्चा संभिक्त साथक-वायक प्रमाणी सहित इस बात का विस्तृत विवेचन नकरही के (२३५) विराज्या १ आपनी माता को मार डाला। शाहितवर्ष (२६५) के चिरका-(बन. ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुछ अपराध किया था, इस लिये उसने हु इसीए 11थक हम भि रम निई 1मतह । " ई कवीष वर्गा गाम स रिक्षातमी प्राप्त हे पित्र है। स्वाप्त कि प्राप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त स्व

नितायारः सुहन्मता भाषां पुतः पुरादेतः । नितायारः सुहन्मता भाषां पुतः पुरादेतः ।

ोड़क डुंन्ह कुक् कि से अरागींस " की ाधकी धंगुमी इय र्जीस प्राप्त ने मुख्य विक्र प्रकान के लिए के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के । इस्पान्न के प्राप्त के प् हो गये और कहते लगे कि यह लड़का मस्त हो गया है ! उसको उचित दएड द्रीत हीवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्"। वस, यह सुन कर सब वृद्धजन कोय से लाल

ा :प्रहा हंडाम एसिस वेनास्य पिछतं हास्य हिस् मि --: है हम एग्राक क्षिट्ट । " है फ्राफ हिंह

यो वै युवाव्यधीयात्तस्यं देवाः स्थविरं विदुः ॥

न हिक र स्वार्थ के लिये उसका लाग किया, तब महत ने कहा:-महाभारत ही में यह भी लिखा है कि, एक समय महत राजा के गुरु ने लोभवज़ हिन्द्र । हे छेंद्र सि हे तिनी-नित्त गुर, माता-निता है भी श्रेट । परन्तु समभा जावगा । पितामह भीव्म ने बुधिष्ठिर से कहा है " गुरुनेरीयान् पितृतो मातू का अवलंब करके, अपने पिता की गालिया देने लगे, तो बह केवल पशु के समान जीि किए , किइल प्रिक्ट में इंकि डीफ ,िम प्रेड र्जिड़ म के प्रक्षक में प्रेट हुए प्राप्त है है, तब उतने समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता निहिं निष्नीपट थंबंस इंड कथीर 17मड्र ड्रेकि कि में निम फ्नमबेस के हपू-15मी भिक भिक , का की है फ़िश्म नार हम भिष्ट । थि कि एक मिक जी प्राप्त करक तिक प्रहोकपग्रही तिमी किए के आइन की है िना एक विकास कि । ड्रि होग । एड्रेस केरेट में हिन्हों , रेक दिस्प कि कि स्था होशा । र्जा किष्यण करनेवाला भिक्ष नया हो, तथापि वह उँचे प्राप्तन पर वंदे और काग ' नामक दूसरे गंथ (६. १३. १) में स्वयं बुद्ध की यह आज़ा है, कि यद्यि म थियद और बृद्ध होते के लिये सर्थ, अहिसा आदि की आवश्यकता है। 'चुल्ल-कहा है कि जो सिक अवस्था ही से बढ़ हो गया है उसका जीना ब्यथं है। यथाथ भि द्रार पास क्रिक्ट र्रीहर (०३९ व्यक्तिय) है छिल अरहा अरहा है कि का पहला चरण 'धम्मपद' ' नाम के प्रसिद्ध नोतिविषयक पाली भाषा कि कि के त्रीमुन्म (क्रीफि । एवं प्राप्त कि के के कि प्रिम कि हि कि सि कि २. १५६ और मभा. वत. १३३. ११; शल्य. ५१. ४७.) । यह तत्व मनुजो और वेनगण, उसी को बृद्ध कहते हैं, जो तहण़ होने पर भी ज्ञानवान् हो" (मनु-" सिर के बाल सक्द हो जाने से ही कोई मनुष्य बृद्ध नहीं कहा जा सकता;

व्योक यह है ---मित से अरा. X VII की एक्स में XX के लिए हैं। इस्पर के लिए Books of the East Vol. X) में किया गया है और चुल्लवमा का अनुवाद \* , हास्मपद , ग्रन्थ का अग्रेजी अनुवाद , प्राच्यथर्म-पुस्तकमाला , ( Sucred

<sup>।</sup> रिप्ती कलीए स्प्रेम्फ ठीड़ि रिश्व नर्त म

<sup>&#</sup>x27;थेर' शब्द बुद्ध भिक्षुत्रों के लिये प्रयुक्त हुगा है। यह सस्कृत 'स्थित'का प्रपम्रंश है।' ।। होम्ब्कृ हो ग्रिण्धिविम स्त्रित किव्यान

#### गुरीरव्यवित्रस्य कार्याक्षमजानतः। अस्ययातिपञ्चस्य स्थाक्षं भवतिःशासम्।।

फेरी कोही के उन्हें में हैं कि स्पा कर कि के कि कि अर्थ हैं के अर्थ क

#### समज्यानित खुच्डान् गुष्ता है। हे हो हो । भिड्डिन समरे पापान् खोड्यः स हि धमेषित् ॥

वात मनुस्मृति में कही गई है और महाभारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेंग निकता। यदि वह इस धर्म का त्याप कर देगा तो उसका नाश हो जापग। पह हि हिम तम्म से मेर सह भी देव होंगे (०४ . २३ . ग्रंट मभ मेर मेर मेर होंगे हैं। रहेगा " (मतु. द. १४–१६) । राजा तो गुरु में भी भ्रधिक खेळ एक देवता हूँ के अनुसार आचरए। नहीं करेगा, तो वह उस मनुष्य का नाश किये विना नहीं है—" यमें जी रक्षा करो; यदि कोई थमें का नाश करेगा, अर्थात् थमें की आजा या गुरु से अधिक चलवान् होता हैं। मनुष्यों की निम्म आचा का भी यही रहस्य श्रनुकरण नहीं करना चाहिय; क्योंकि नीति, मधोदा और धमें का अधिकार मान्याप तथापि यहि वे शराव पीते ही, ती पुत्र और खात का अपने पिता या आचापे का होता है कि वद्यपि पिता और आचार्य के देवता के समान मानना चाहिये, डाग्य ह्नाइमी ड्रेंग क किमीपड सिम्ड । (१.११ .१ .ते-"गुरीरतड़ कि , मीएनार्गफ नीत । नीत्रियम क्षेत्र काम्प्रकाप "--, विन क र्राप्ट (फ्रक एप्टक्स , कि हिन्छ हि विकास मेल कि शामह ,की है हिल गास के फिट प्रक हक (शं. ५५. १६) । इसी तरह तितरीयोपियद् म भी प्रथम " आचापेदेवो भव " भी लोभी या पापी हैं, उन्हें लड़ाई में मारनेबाला क्षत्रिय ही धर्मन्न कहलाता हैं " " हे केशव । जो गुप्त नयोदा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते है, और

अभिम : २९९ . २ प्रीह १४ . ७ . हम ) है गया गया किया नम्प के शिक्षांचार

ज़िसा, सत्य और अस्तेय के साथ इन्दिय-निग्रह की भी गणना सामान्य शों. ५६. ६२-१०० तथा अदव. ४) ।

---: हे 1हक भि म नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया है। विदुरनीति और भगवद्गीताः है, इसलिय जब तक मनुष्य हनको जीत मही लेगा तब तक समाज का कल्यापा धर्म में की जाती है (मनु. १०.६३) । काम, क्रोध, जोस आहि मनुष्य के शत्र

ा होद्यस्त कंत्र होत्रहासम्बन्धा छात्रस्य । । । : मिमामहाद्राम गाँउ इंस्किम हिहि।

न्योंकि भागवत (११. ५. ११) में कहा है:--का प्रधास उद्देश हैं। उसका नाश करना कोई सेवार नहीं कहा जा सकता: ५. ५६) । इन प्रवस मनोवृत्तियों का उचित रोति से निग्रह करना हो। सब मुधारो. उचित मयबिर के भीतर, काम और शेष की अत्यत आवश्यकता है (मनु फ़िली के निरूप प्राप्त सक्त तक उठीपू की है किम्मित कि रितक्तशाद ब्रीपर नुम काछ हाप नीय मनुष्य के शबू है; परन्तु कब े जब वे अपने को अनिवार्य हो जाय तव । र्जार मार की हं मि ताब हुए।।।।।। हि इंडिन्ड में हि लाक्ष्मा विकास कायगा । और जिस् सृध्यि की रक्षा के जिय भगवान् बार बार अवतार घारणु करते रह मा निरुष्य कर लें, तो सी-पचास वर्ष ही में सारी मजीव सृष्टि कालप हो यहि सब प्राणी कल से 'काम' का लंगा कर दें और मृत्युपर्यंत बहाचर्यंतत से त्र काम धर्म के बिरुद्ध हो, उनका त्याप कर देना चाहिये (मम. ४. १७६) १ मन् ने भी यही कहा है ? " परित्यजेदर्यकामी यो स्यातां धमेवजिती "--तो अर्थ त्रि मान के अनुकूष के अनुकूष के मान कि अनुकूष है। रिमट्ट कि त्रिश्रीतिष्ट कीस्ट्ट। है शहाक कर्रन हिन्द है द्वारी के मेध माक कि की है मिह इसी नाम इस सम (११) । इसने यह बात सिद्ध होती है कि मिंदि भार कि में हामाग्री। र ने कि है--" में ने कि में रिमा के में कि कि हो। परन्तु गीता ही में भगवान् श्रीकृष्ण् ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है "धर्मा. इस लिये इनका स्थाप करना चाहिये" (गीता. १६. २१; मभा. ३२. ७०) ,हैं कि कि मिंह कि हो। इस है अब के कर हैं कि है सि व्यक्त कि कि कि

। क्षित्र हा डीमिरिक्ट स्त्रीफिक्ती क्षित्रप्रियामिक क्रिक्

॥ एर्गिनीकृति सार्यहास्यास्यास्यास्य । स्वृतिमा

जिया गामित ,होम्मे हि मक्नूस (मि जिल्हा), फिली के निर्व जिल्हा जीव कुछ व्यवस्था कर हेने के लिये, प्रयोत् इनके उपयोग की कुछ मयादित करक "इस द्रीत्या में किसी से यह कहना नही पड़ता कि तुम मंथून, मोस और

नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है "समः सर्वेषु भूतेषु" यही सिद्ध शुरुवों का लक्षण है। परंतु समता कहते किसे हैं? यदि कोई मनुष्य योग्यता-अयोग्यता को विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगे तो क्या हम उसे भ्रच्छा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है—" देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं विदु:- " देश, काल ग्रौर पात्र का विचार कर जो दान किया जाता है वही सात्त्विक कहलाता है (गीता १७. २०,)। काल की मर्यादा सिर्फ़ वर्तमान काल ही के लिये नही होती। ज्यो ज्यों समय वदलता जात है त्यों त्यों व्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है, इसलिये जब प्राचीन

समय के धर्म-प्रधर्मसंबधी विश्वास का भी ग्रवश्य विचार करना पड़ता है देखिये मनु (१.८५) ग्रौर व्यास (मभा जां. २.५६.८) कहते हैं:--

"युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न

न्समय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस

अन्ये कृतयुगे धर्माश्चेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये किळ्युगे नृणां युगहासानुरूपतः॥

होते है "। महाभारत (म्रा. १२२; म्रीर ७६) में यह कथा है कि प्राचीन काल स्त्रियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतन्त्र श्रीर श्रनावृत्त थों; परन्तु जब इस म्राचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब क्वेतकेतु ने विवाह क मर्यादा स्थापित कर दी, भ्रौर मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शुक्राचार्य ह ने किया। तात्पर्य यह है, कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म अवर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जान चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म श्रागे बदल जाय त उसके साम मिष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा कालमान के श्रनुसार देशाचार, कुलाचार, श्रीर जातिधर्म का भी विचार करन

पड़ता है; क्योंकि श्राचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि श्राचारों में भी बहु

न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति संरेऽपरं वाधते एनः॥

"ऐसा श्राचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकार

भिन्नता हुम्रा करती है। पितामह भीष्म कहते है:---

formar at any other former at any at any

हो । यदि किसी एक ग्राचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ क मिलता है; यदि इस दूसरे श्राचार का स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीर ब्राचार का विरोध करता है" (शां.४४६.१७.१८)। जब ब्राचारों में ऐ

ā 削

कर्म-ग्रकर्म या धर्म-ग्रधमं के विषय में सब संदेहो का यदि निर्णय करने लगें तो दूसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा। उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात थ्रा जायगी, कि गीता के ब्रारंभ में, क्षात्रवर्म श्रीर वंयुप्रेम के वीच भगड़ा उत्पन्न हो जानेसे, अर्जुन पर कठिनाई आई वह कुछ लोग-विलक्षण नहीं है; इस संसार में ऐसी कठिनाइया कार्यकर्तात्री और बड़े आदिमियी पर अनेक बार आया ही करती है; भ्रोर, जब ऐसी कठिनाइयाँ भ्राती है तब , कभी भ्राहसा भ्रोर धात्मरक्षा के बींच, कभी सत्य ग्रीर सर्वभूतहित में, कभी श्रीर-रक्षा ग्रीर कीर्ति में, श्रीर कभी भिन्न भिन्न नातो से उपस्थित होनेवाले कर्तव्यो में भगडा होने लगता है; शास्त्रोक्त सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमो से काम नहीं चलता धीर उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसे विकट समय पर साधारण मन्पों से ले कर बड़े बड़े पंडितों को भी, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, कि कार्य-स्रकार्य की व्यवस्था-- अर्थात कर्तव्य-स्रकर्तव्य धर्म का निर्एय-करने के लिये कोई <u>चिरस्थायी नियम ग्रथवा युक्ति है या नहीं</u>। यह वात सच है कि <u>शास्त्रों</u> में दुमिक्ष जैसे संकट के समय 'श्रापद्धमं' कहकर कुछ सुविवाएँ दी गई है। उदाहरएायं, स्मृतिकारो ने कहा है कि यदि श्रापत्काल में ब्राह्मए। किसी का भी श्रत्र ग्रहण कर ले तो वह दोषी नहीं होता, श्रीर उपस्तिचाकायण के इसी तरह वर्ताव करने की कथा भी छांदोग्योपनिषद् (याज्ञ. ३.४१; छां. १. १०.) में है । परन्तु इसमें और उक्त कठिनाइयों में वहुत भेद हैं। दुर्भिक्ष जैसे ग्रापत्काल में शास्त्रवर्म भ्रोर भुख, प्यास भ्रादि इन्द्रियवृत्तियो के बीच में ही भगड़ा हुआ करता है। उस समय हमको इन्द्रिया एक श्रोर खींचा करती है श्रोर शास्त्रधर्म दूसरी श्रोर खींचा करता है। परन्तु जिन कठिनाइयो का वर्शन ऊपर किया गया है, उनमें से बहुतेरी ऐसी है कि उस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का ग्रीर शास्त्र का कुछ भी विरोध नहीं होता; किन्तु ऐसे दो धर्मी में परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें शास्त्रों हीं ने विहित कहा है। ग्रीर, फिर, उस समय सूक्ष्म विचार करना पडता है कि किस वात का स्वीकार किया जावे। यद्यपि कोई मनुष्य ग्रपनी वृद्धि के प्रनुसार, इनमें से कुछ वातो का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुषो के ऐसे ही समय पर लिये हुए वर्ताव से कर सकता है, तथापि अनेक मौके ऐसे होते है कि उनमें बड़े बढ़े बुद्धिमानों का भी मन जनकर में पड़ जाता है। कारण यह है, कि जितना जितना श्रिधिक विचार किया जाता है उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते है। और श्रंतिम निर्ण्य श्रसंभव सा हो जाता है। जब उचित निर्ण्य होने नहीं पाता तव ग्रवमं या ग्रपराय हो जाने की भी संभावना होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम होता है, कि धर्म-ग्रधर्म या कर्म-ग्रकर्म का विदेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है, जो न्याय तथा व्याकरण से भी श्रधिक गहन है। प्राचीन संस्कृत ग्रयो में 'नीतिशास्त्र' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है और कर्तव्य-श्रतंकव्य के विवेचन को 'धर्मशास्त्र' कहते हैं।

जाता है, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति के ग्रनुसार, इस ग्रंथ में धर्म-श्रधर्म तर्म-ग्रकर्म के विवेचन ही को "नीतिशास्त्र" कहा है। नीति, कर्म-ग्रकर्म ार्म-ग्रधर्म के विवेचन का यह शास्त्र बड़ा गहन है; यह भाव प्रकट ही के लिये " सूक्ष्मा गतिहि धर्मस्य "--- अर्थात धर्म या व्यावहारिक नीति-का स्वरूप श्रुक्ष्म है---यह वचन महाभारत में कई जगह उपयुक्त हुस्रा है। पांडवों ने भिल कर भ्रकेली द्रौपदी के साथ विवाह कँसे किया दे द्रौपदीके हरए। के समय भीष्म-द्रोए। ग्रादि सत्पुरुष शून्यहृदय हो कर चुपचाप धयो वंठे दुष्ट दुर्वोधन की ग्रोर से युद्ध करते समय भीष्म ग्रोर द्रोणाजार्य ने, प्रपने का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त बतलाया कि "श्रर्थस्य पुरुषो : दासत्त्वर्थों न कस्यजित्"-- पुरुष श्रर्थ (सम्पत्ति) का दास है, श्रर्थ किसी हास नहीं हो सकता—मभा भी ४३ ३४), वह सच है या भूठ? यदि वर्म कुत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है, जैसे "सेवा श्ववृत्तिरा-ता " (मनु. ४०६), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म श्रादिकों ने दुर्योधन नेवा ही का त्याग वर्षों नहीं कर दिया ? इनके समान छीर भी छनेक प्रश्न होते तनका निर्फ़ुय फरना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में, प्रसंग के श्रनुसार, । भिन्न मनुष्यो के भिन्न भिन्न प्रनुमान या निर्णय हुत्रा करते हैं। यही नहीं क्रना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सूक्ष्म ही है--" सूक्ष्मा गतिहि च "--(मभा भ्रनु. १०. ७०); किन्तु महाभारत (वन. २०५.२) में यह भी है कि "वहु<u>शाला हचनंति</u>का"—श्रर्थात् ऊसकी शाखाएँ भी श्रनेक है श्रौर ते निकलनेवाले प्रनुमान भी भिन्न भिन्न है। <u>तुलाधार श्रीर जाजलि के संवाद</u> धर्म का विवेचन करते समय, तुलाधार भी यही कहता है कि " सूक्ष्मत्वान्न स ातुं शक्यते बहुनिह्नवः "—-प्रर्थात् धर्म बहुत सूक्ष्म भ्रौर चक्कर में डालनेवाला ा है इसलिये वह समक्त में नहीं श्राता (शां. २६१. ३७)। महाभारतकार तजी इन सूक्ष्म प्रसंगों को श्रच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समभा के उद्देश ही से भ्रपने ग्रंथ में भ्रनेक भिन्न भिन्न कथाओं का संग्रह किया है प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा वर्ताव किया था। तु शास्त्र-पद्धति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा-त सरीखे धर्मग्रंथ में, कहीं बतला देना ग्रावश्यक था। इस रहस्य या मर्म प्रतिपादन, श्रर्जुन की कर्तच्य-मूद्ता को दूर करने के लिये भगवान श्रीकृष्ण हलं जो उपदेश दिया था उसी के श्राघार पर, व्यासजी ने भगवद्गीता में किया <sup>6</sup>इससे 'गीता ' महाभारत का रहस्योपनिषद् श्रौर शिरोभूष्ण हो <u>गई</u> है। ् महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतत्त्वों का उदाहरण सहित तृत च्याख्यान हो गया है। उस बात की भ्रोर उन लोगो को भ्रवस्य ध्यान देना हिये, जो यह कहा करते है, कि महाभारत ग्रंथ में 'गीता' पीछे से गी. र. ४

। भ्राज कल 'नीति ' शब्द ही में कर्तव्य श्रथवा सदाचरएा का भी समावेश

चुसेड़ दी गई है। हम तो यही समभते हैं, कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह यही हैं कि जिसका उल्लेख अपर किया गया है। कारण यह है कि यद्यपि केवल मोक्षशास्त्र अर्थात् वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद् आदि, तथा श्रीहंसा आदि सदाचार के सिर्फ़ नियम वतानेवाले स्मृति आदि अते अ प्रंय हैं, तथापि वेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आधार पर "कार्याकार्यव्यव- विश्वति" करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य में देख नहीं पडता। गीताभक्तो को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि 'कार्याकार्यव्यवस्थित' बाद्य गीता ही (गीता १६.२४) में प्रयुक्त हुआ है—यह अब्द हमारी मनगढंत नहीं है। भगवद्गीता ही के समान योगवातिष्ठ में भी विसष्ठ मृति ने श्रीरामचन्द्रजी को जान-मूलक प्रवृत्ति सार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह प्रंय गीता के वाद बना है 'ग्रीर उसमें गीता ही का अनुकरए। किया गया है; अतएव ऐसे ग्रंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो अपर कही गई है, कोई वाघा नहीं होगी।

# तीसरा प्रकरण्।

### कर्मयोगशास्त्र

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु क्रीशलम् । \* गीता २-५०।

शुद्धि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का श्रिधकारी नहीं हो सकता। ऐसे अधिकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दूहना ही .हैं। शिष्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर-र्थक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है। जैमिनि श्रीर वादरायण के सूत्रों के भ्रारंभ में, इसी कारण से " श्रथाती धर्मनिज्ञासा" भ्रौर " श्रथाती ब्रह्मनिज्ञासा" कहा हुआ है। जैसे ब्रह्मोपदेश मुम्क्षुओं को श्रीर धर्मोपदेश धर्मेच्छ्ओं को देना चाहिये, वैसे ही कर्मशास्त्रीपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की 🖍 इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसारमें कर्म कंसे करना चाहिये। इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'श्रयातो ' कह कर, दूसरे प्रकरण में 'कर्मजिज्ञासा 'का स्वरूप श्रीर कर्मयोगशास्त्र का महत्त्व बतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का श्रनु-भव न कर लिया जाय कि प्रमुक काम में प्रमुक रुकावट है, तब तक उस रुकावट से छूटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्त्र का महत्त्व घ्यान में नहीं श्राता; श्रीर महत्त्व को न जानने से, केवल रटा हुया शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं हैं। यही कारण है, कि जो सद्गुरु हैं वे पहले यह देखते है कि शिष्य के मन में जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धित से किया गया है। जब श्रर्जुन के यन में यह शंका श्राई कि जिस लड़ाई में नेरे हाथ से पितृबंध ग्रौर गुरुवंध होगा, तथा जिसमें प्रपने सब बंधुग्रो का नाश हो जायगा उसमें शामिल होना उचित है या अनुचित; भ्रोर जब वह युद्ध से पराडमुख हो कर संन्यास लेने को तैयार हुआ, और जब भगवान् के इस सामान्य युक्तिवाद से भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि 'समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्खता भ्रौर दुर्बलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उलटी दुष्कीर्ति ग्रवश्य होगी " 'तब श्रीभगवान् ने पहले " श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं

<sup>\* &#</sup>x27;' इप्तलिये तू योग का आश्रय लें ! कर्म करने की जो रोति, चतुराई या कुशलता है उसे योग कहते हैं। " यह 'योग' शब्द की व्याख्या अर्थात् लक्षण है। इसके सबवमें अधिक विचार इसी प्रकरण में आगे चल कर किया है।

प्रज्ञावादांश्च भाषसे "—प्रर्थात् जिस वात का शोक नहीं करना चाहिये उसी का तो तू शोक कर रहा है भ्रीर साथ साथ बहाजान की भी वड़ी वड़ी वाते छोट रहा है-कह कर प्रर्जुन का कुछ थोड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान का उपदेश दिया। प्रर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण में हमने यह दिललाया है, कि ग्रच्छे ग्रच्छे पंडितों को भी कभी कभी " वया करना चाहिये थ्रीर क्या नहीं करना चाहिये ? " यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परंतु फर्म-प्रकर्म की चिन्ता में प्रनेक ग्रडचनें श्राती है इसलिये कर्म की छोड़ देना उचित नहीं है; विचारवान् पुरुषो को ऐसी युक्ति प्रर्थात् 'योग 'का स्वीकार करना चाहिये, जिससे सांसारिक कर्मों का लोप तो होने न पावे ग्रौर कर्माचरए करनेवाला किसी पाप या बंधन में भी न फेंसे; — यह कह कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पहले यही उपदेश दिया है "तस्माद्योगाय युज्यस्व" श्रयात तू भी इसी युवित का स्वीकार फर । यही 'योग ' कर्मयोगशास्त्र हैं । श्रौर, जबकि यह बात प्रकट है कि श्रर्जुन पर ग्राया हुया संकट कुछ लोक-दिलक्षण या ग्रनोखा नही था-ऐसे ग्रनेक छोटे वडे मंत्रट संसार में सभी लोगो पर श्राया करते है- तव तो यह वात है कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवदगीता में किया गया है उसे हर एक मनुष्य सीखे । ज्ञास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य ग्रीर गृढ प्रर्थ की प्रगट करनेवाले शब्दो का प्रयोग किया जाता है; प्रतएव उनके सरल श्रयं को पहले जान लेना चाहिये, श्रौर यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति-पादन की मूल जैली कँसी है। नहीं तो फिर उसके समभने में कई प्रकार की आप-तिया श्रीर वाधाएँ होती हैं। इसलिये कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के म्रथं की परीक्षा यहाँ पर की जाती है।

सव मे पहला शब्द 'क्रमं' है। 'कर्म' शब्द 'क्रि' पातु से वना है, उसका अर्य 'करना, व्यापार , हलचल होता है, और इसी सामान्य अर्थ में गीता में उसका उपयोग हुत्रा है, अर्थात् यही अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने का कारण यही है, कि मीमांसाशास्त्र में और अन्य स्थानो पर भी, इस शब्द के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अस उत्पान होने पाने। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें ईश्वर-आप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने को वतलाया ही रहता है। आचीन वैदिक धर्म के अनुसार देखा जाय तो यत्त-याग ही वह कर्म है जिससे ईश्वर की आप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में यत्त-याग की विधि वताई गई है, परन्तु इसके विषय में कहीं कहीं परस्पर-विरोधी वचन भी पाये जाते हैं। अत्र एवं उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जैनिनि के पूर्वसीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। जैनिनि के मतानुसार वैदिक और औत यत्त-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मनुष्य कुछ करता है वह सब यत्त के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यत्त के लिये और धान्य संग्रह करना है तो यत्त ही के लिये (मभा. शां २६.२४)।

U जबिक यज्ञ करने की श्राज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी
कर्म करे वह उसको बंघक नहीं होगा। वह कर्म यज्ञ का एक साधन है-वह
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है
उसी में उस कर्म का भी समावेज्ञ हो जाता है-उस कर्म का कोई अलग फल नहीं
होता। परन्तु यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं है, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति (श्रर्थात् मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार की सुखप्राप्ति ) होती है श्रौर इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य वड़े चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पु खार्थ 'कहलाता है; क्योंकि जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है श्रौर जिसे पाने की उसके मर्न में इच्छा होती है उसे 'पुरुषार्थ' कहते हैं (जै. सू. ४. १. १ ग्रौर २)। यज्ञ का पर्यायवाची एक दूसरा 'ऋतु ' शब्द है, इसिलये ' यज्ञार्थ ' के बदले ' ऋत्वर्थ ' भी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मों के दो वर्ग हो गये:-एक 'यज्ञार्थ' (जत्वर्थ) कर्म, प्रर्थात् जो स्वतंत्र रीति से फल नही देते, प्रतएव प्रबंधक है; और दूसरे 'पुरुषार्थं कर्म, श्रर्थात् जो पुरुष को लाभकारी होने के कारण बंधक है; संहिता श्रीर बाह्मण ग्रंथों में यज्ञ-याग श्रादि का ही वर्णन है। यद्यपि ऋग्वेद-संहिता में इन्द्र श्रादि देवताश्रों के स्तुति-संबंधी सूक्त है, तथापि मीनांसक गए। कहते है, कि सब श्रुति ग्रन्थ यज्ञ श्रादि कमों ही के प्रतिपादक है, क्यों कि उनक के विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल फर्मवादियों का कहना है कि वेदोक्त यज्ञ-याग ग्रादि कर्म करने से ही स्वर्ग-प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग न्प्रज्ञानता से किये जायें -या ब्रह्मज्ञान से । यद्यपि उपनिषदों में यज्ञ प्राहच माने गये है, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है, इसिलये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग से स्वर्ग प्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता ; मोक्ष-प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त श्रावश्यकता है। भगवदगीता के दूसरे श्रध्याय में जिन यज्ञ-याग श्रादि काम्य कर्मी का वर्णन किया गया है——" वेदवाद-रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः " (गी. २. ४२)--वे ब्रह्मज्ञान के बिना किये जानेवाल उपर्युक्त यज्ञ-याग ग्रादि कर्म ही है। इसी तरह यह भी मीमांसकों ही के मत का ग्रानुकरण है कि "यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः" (गी. ३. ६) श्रर्थात् यज्ञार्थं किये गये कर्म बंधक नहीं है; शेष सब कर्म, बंधक है। इन सज्ञ-याग श्रादि वंदिक कर्मों के श्रतिरिक्त, श्रर्थात् श्लीत कर्मों के श्रतिरिक्त श्रीर भी चातुर्वएयं के भेदानुसार दूसरे श्रावश्यक कर्म मनुस्मृति श्रादि धर्मग्रन्थों में विण्ति हैं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध श्रौर वैश्य के लिये वाणिज्य। पहले पहल इन चणिश्रम-कर्मी का प्रतिपादन स्मृति-ग्रन्थों में किया गया था, इसलिये इन्हें 'स्मार्त कर्म 'या 'स्मार्त यज्ञ 'भी कहते है। इन श्रौत श्रौर स्मार्त कर्मों के सिवा श्रीर भी धार्मिक कर्म है; जैसे वत, उपवास भ्रादि । इनका विस्तृत प्रतिपादन पहले

पहल सिर्फ़ पुराणो में किया गया है, इसलिये इन्हें 'पौराणिक-कर्म' कह सकेंगे ए इन सब कर्मों के और भी तीन-नित्य, नैमित्तिक श्रीर काम्य-भेद किये गये हैं ए स्नान, संच्या ग्रादि जो हमेशा किये जानेवाले कर्म है उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। इनके करने से पुद्ध विशेष फल प्रयवा प्रयं की सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करन से दोप श्रवश्य लगता है। नैमिज्ञिक कर्म उन्हें कहते हैं, जिन्हे पहले किसी कारण के उपिथत हो जाने से करना पड़ता है, जैसे अनिष्ट ग्रहो की शान्ति, प्रायश्चित्त प्रादि । जिसके लिये हम शान्ति ग्रौर प्रायश्चित करते है वह निमित्त कारण यदि पहले न हो गया तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई प्रादश्यकता नहीं। जब हम कुछ विजेप इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रा-नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे <u>काम्य-कर्म कहते</u> है; जैसे वर्षा होने के लिये या पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ करना। नित्यं, नैमित्तिक ग्रीर काम्य कर्मों के सिवा भी कर्म है, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शास्त्रों ने त्याज्य कहा है; इसलिये ये <u>कर्म निषिद्ध</u> कहलाते है । नित्य कर्म कौन कौन है, नैमित्तिक कौन है श्रीर कास्यू तया निषिद्ध कर्म कीन कीन है-ये सब बाते धर्मशास्त्रो में निश्चित कर दी गई है। यदि कोई किसी धर्मज्ञास्त्री से पूछे कि अमुक, कर्म पुणचप्रद है या पापकारक, तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शास्त्रों की ग्राज्ञा के अनुसार / वह कर्म यज्ञार्थ है या पुरुषार्थ, नित्य है या नैमित्तिक, अथवा काम्य है या निषिद्ध; ग्रीर इन बातो पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा। परन्तु भगवद्गीता की दृष्टि उससे भी व्यापक ग्रीर विस्तीएं है। मान लीजिये कि श्रमुक एक कर्म शास्त्रो में निधिद्ध नही माना गया है, श्रथवा नह निहित कर्म ही कहा गया है, जैसे युद्ध के समय क्षात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म था; तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अथवा उस कर्म का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा। यह बात पिछले प्रकरण में कही गई हैं कि कहीं कही तो शास्त्र की ग्राज्ञा भी परस्पर -विरुद्ध होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये? इस वात का निर्णय करने के लिये कोई युक्ति है या नहीं ? यदि है तो वह कौन सी ? वस, यही गीता का मृख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक भेदो पर ध्यान देनेकी कोई ग्रावश्यकता नही । यत्त-याग ग्रादि वैदिक कर्मी तथा चातुर्वएर्य के कर्मी के विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये है वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग से कहाँ तक मिराते हैं यह दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसको के कथन का भी कुछ विचार किया गया है; ग्रीर ग्रंतिम ग्रध्याय (गी. १८.६) में इस पर भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरेष को यज्ञ-याग श्रादि कर्म करना चाहिये या नहीं। परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विष्य का क्षेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिये मीता में कर्म ' शब्द का ' केवल श्रीत ग्रेथवा स्मार्त कर्म ' इतना ही संकुचित श्चर्य हीं शिया जाना चाहिये, किंतु उससे श्रधिक व्यापक रूप में लेना चाहिये ह

सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है—जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बेठना, श्वासोच्छ्वास करना, हॅसना, रोना, सूँघना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, देना-लेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन और ध्यान करना, आजा और निषेध करना, दान देना, यज्ञ-याग करना, खेती और व्यापार-धंधा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि—यह सब भगवद्गीता के अनुसार 'कमं' ही हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, वाचिक हो अथवा मानिसक हो (गीता. ५.८,८)। और तो क्या, जीना-मरना भी कर्म ही हैं; मौका आने पर यह भी विचार करना पड़ता है कि 'जीना या परना' इन दो कर्मो में से किसका स्वीकार किया जावे? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 'कर्नव्य कर्म' अथवा 'विहित-कर्म' हो जाता है (गी. ४. १६))। मनुष्य के कर्म के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका। अब इसके आगे बढ़ कर सब चर-अचर सृष्टि के भी—अवेतन वस्तु के भी—व्यापार में 'कर्म' शब्द हो का उपयोग होता है। इस विषयका विचार आगे कर्म-विपाक प्रिक्रिया में किया जायगा।

<sup>o</sup> कर्म शब्द से भी अधिक भ्रम-कारक शब्द <u>'योग '</u> है। आज कल इस शब्द ् का रूढार्थ "प्राणायामादिक साधनों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध करना " प्रयवा " पातंजल सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग " है। उपनिषदों में भी इसी श्रर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कठ ६ ११) । परन्तु घ्यान में रंखना चाहिये कि यह संकुचित श्रर्थ भगवदगीता में विवक्षित नहीं है । '<u>योग</u>' शब्द 'युज़' घातु से बना है, जिसका म्रर्थ "जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र म्वस्थिति" इत्यादि होता है, भ्रौर ऐसी स्थिति की प्राप्ति के "उपाय, साधन, युक्ति या कर्म " को भी योग कहते हैं। यही सब अर्थ अमरकोषु (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए हैं—"योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु"। फलित ज्योतिष में कोई ग्रह यदि इट्ट श्रथवा श्रनिष्ट हों तो उन ग्रहों का पेयोग 'इष्ट या श्रनिष्ट कहलाता है; ग्रौर 'योगक्षेम 'पद में 'योग ' शब्द का प्रर्थ " श्रप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना " लिया गया है (गी. ६. २२)। भारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को श्रजेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है कि "एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय" (मभां-द्रो. १८१. ३१) अर्थात् द्रोणाचार्यं को जीतने का एक ही 'योग' (साधन या पुक्ति) है, ग्रौर ग्रागे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकाल में घर्म की रक्षा के लिये जरासंघ श्रादि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मारा था। उद्योगपर्व (ग्र. १७२) में कहा गया है कि जब भीष्म ने श्रम्बा, श्रम्बिका श्रौर श्रम्बालिका को हरण किया तब श्रन्य राजा लोग 'योग योग 'कह कर उनका पीछा करने लगे थे। महाभारत में 'योग 'शब्द का प्रयोग इसी श्रर्थ में श्रतेक स्थानों पर हुआ है। गीता में 'योग ' योगी ' अथवा योग शब्द से बने हुए सामा-सिक बाब्द तामा प्रस्सी बार ब्राये हैं; परन्तु चार पाँच स्थानों के सिवा (देखो

गी. ६. १२ और २३) योग शब्द से 'पातंजल योग श्रर्थ कहीं भी श्रभिप्रेत मही है। तिर्क 'युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल' यही अर्थ कुछ हेर फेर से सारी गीता में पाये जाते है। श्रतएव कह सकते है, कि गीताशास्त्र के व्यापक शब्दों में 'योग 'भी एक शब्द है। परन्तु योग शब्द के उपत सामान्य प्रयों से ही —र्जंते सायन, कुशलता, युन्ति स्रादि से ही—काम नहीं चल सकता; क्योकि वक्ता की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, कर्म और चित्त-निरोध का हो सकता है, और मोक्ष का अथवा और भी किसी का हो सकता है। उदा-हरए। वं, कहीं कहीं गीता में अनेक प्रकार की व्यक्त सुष्टि निर्माए। करने की ईश्वरी कुशलता ग्रीर श्रइभुत सामर्थ्य को 'योग' कहा गया है (गी. ७. २५; ६. ५; १०.७; ११.८); स्रीर इसी सर्थ में भगवान् की 'योगेश्वर' कहा है (गी. १८.७५)। परन्तु यह कुछ गीता के 'योग ' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है । इसलिये , यह बात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिये, कि 'योग' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति श्रयवा उपाय को गीता में विवक्षित समक्कना चाहिये। उस प्रन्य ही में योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है-- "योगः फर्मसु क्रीशलम्" (गी. २, ५०) प्रयति कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुश-लता, युक्ति, चतुराई श्रयंवा शंली को योग कहते है। शॉकर-भाष्य में भी "कर्मतु कीशलम्" का यही 'प्रर्थ लिया गया है—" कर्म में स्वभावसिद्ध रहने-चाले वयन को तोड़ने की युक्ति "। यदि सामान्यतः देखा जाय तो एक ही कम को करने के लिये अनेक 'योग 'ग्रौर ' उपाय 'होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उसी को 'योग 'कहते हैं। जैसे दिव्य उपार्जन करना एक कर्म है; इसके ग्राफे उपाय या साधन है-जैसे चोरी करना, जालसाजी करना, भीख में।गना, सेवा करना, ऋए। लेना, मेहनत करना म्रादि । यद्यपि घातु के म्रर्थानुसार इनमें से हर एक को 'योग' कह सकते है, तथापि यथार्थ में 'द्रव्य-प्राप्ति-योग' उसी उपाय को कहते हैं जिससे हम अपनी "स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते हुए, दृव्य प्राप्त कर सकें। "

जब स्वयं भगवान ने 'योग ' शब्द की निश्चित छौर स्वतंत्र व्याख्या कर दी है (योगः कर्ममु कौशलम प्रयीत् कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को योग कहते हैं), तब सच पूछो तो इस शब्द के मुख्य छर्थ के विषय में कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिये। परन्तु स्वयं भगवान् की बतलाई हुई इस व्याख्या पर व्यान न दे कर, गीता का मिथतार्थ भी मनमाना निकाला है, श्रतएव इस भम को दूर करने के लिये 'योग ' शब्द का कुछ छौर भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल गीता के दूसरे श्रव्याय में श्राया है छौर वहीं इसका स्पष्ट अर्थ भी बतला दिया गया है। पहले सांख्यशास्त्र के श्रनुसार भगवान् ने श्रर्जुन को यह समभा विया कि युद्ध क्यो करना चाहिये; इसके वाद उन्हों ने कहा कि ' श्रव हम

सुर्फे योग के ग्रतुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' (गी. २. ३६)। ग्रौर फिर इसका वर्णन किया है, कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कर्मी में निमन्त रहते है उनकी बुद्धि फलाशा से कैसी व्यग्न हो जाती है (गी. २.४१-४६) । इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को प्रव्यप्र, स्थिर या शान्त रख कर " आसिक्त की छोड़ दे, परन्तु कर्मी को छोड़ देने के श्राग्रह में न पड़ " श्रोर " योगस्य हो कर कर्मों का आचरएा कर " (गी. २. ४८) । यहीं पर '<u>योग ' शब्द का यह स्पष्ट अर्थ</u> भी कह दिया है कि "सिद्धि श्रीर श्रसिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं "। इसके वाद यह कह कर, कि " फल की श्राशा से कर्म करने की श्रपेक्षा समबुद्धि का यह योग ही श्रेष्ठ हैं " (गी. २. ४९) श्रीर बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने-बाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुएय की बाबा नहीं होती; इसलिये तू इस "योग' को प्राप्त कर " तुरंत ही योग का यह लक्षण फिर भी वतलाया है कि " योगः कर्मसु कौशलम " (गी. २. ५०) । इससे सिद्ध होता है कि पाय-पुण्य से अलिप्त रह कर कर्म करने की जो समत्वयुद्धिरूप विज्ञेष युक्ति पहले बतलाई गई है वही 'कौशल 'हैं श्रीर इसी कुशलता अर्थात् युक्ति से कर्म करने को गीता में 'योग' कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चलकर "योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन " (गी. ६. ३३) इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके संबंध में, कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो मार्ग है-। एक मार्ग यह है, कि ज्ञान ' की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मों का संन्यास प्रयात् त्याग कर हें; ग्रीर वूसरा 2 यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्यों को न छोड़ें-उनको जन्म भर ऐसी युक्ति के साथ करते रहें कि उनके पाप-पुएय की बाधा न होने पावे । इन्हीं दो मार्गों को गीता में शंन्यास श्रीर कर्मयोग कहा है (गी. ४. २) । संन्यास कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को अर्थात कर्म के त्याग और कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग है । इन्हीं दो भिन्न मार्गी को लक्ष्य करके आगे (गी.५.४) " सांख्ययोगी "(सांख्य श्रीर योग) ये संक्षिप्त नाम भी दिये गये है। बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शास्त्र के ग्रासनों का यर्णन छठवें ब्राच्याय में है सही, परन्तु वह किसके लिये हैं ? तपस्वी के लिये नही; किन्तु वह कर्मयोगी अर्थात् युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 'समता 'की युक्ति 'तिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नहीं तो फिर " तपस्विभ्योऽ-धिको योगी " इस बाक्य का कुछ श्रर्य ही नहीं हो सकता । इसी तरह इस श्रव्याय के अन्त (६.४६) में श्रर्जुन को जो उपदेश दिया गया है कि " तस्माद्योगी भवार्जुन " उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि 'हे अर्जुन ! तू पातंजल योग का श्रम्यास करनेवाला बन जा । इसलिये उक्त उपदेश का श्रथ ्योगस्थः कुरु कमर्ःणि" (२.४८), "तस्माद्योगायुयुज्यस्व योगः कर्मसु कौश्च-सम्" (गी. २.५०); "योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत" (४.४२) इत्यादि वचनों के

Ī

í

i

ą F

प्रयं के समान ही होना चाहिये; श्रयात् उसका यही श्रयं लेना उचित है कि ॰ "हे अर्जुन! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्थात् कर्मयोगी हो। "क्योंकि यह फहना ही सम्भव नहीं कि " तू पातञ्जल योग का आश्रय ले कर युद्ध के लिये तैयार रह। "इसके पहले ही साफ़ साफ़ कहा गया है कि "कर्मयोगेएा योगि-नाम् " (नी. ३. ३) श्रर्थात् योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत के (मना शां. ३४८. ५६) नीरायणीय श्रयवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है, कि इस धर्म के लोग श्रपने कर्मों का त्याग किये विना ही युक्तपूर्वक कर्म करके (सुप्रयुक्तेन कर्मणा) परमेश्वर की प्राप्ति कर रोते है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 'योगी ' ग्रौर ' कर्मयोगी ' दोनों शब्द गीता में समानार्थक है, ग्रौर इनका ग्रर्थ "युक्ति से कर्म करनेवाला " होता है। तथा वड़े भारी 'कर्षयोग' शब्द का प्रयोग करने के वदले, गीता और महाभारत में, छोटे से 'योग 'शब्द का ही श्रविक उपयोग किया गया है। "मैने तुम्हें जो यह योग बतलाया है इसी को पूर्वकाल में विवस्यान् से कहा था (गी. ४.१); ग्रीर विवस्वान् ने मनु को वललाया था, परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग श्राज तुभासे कहना पड़ा "--इत श्रवतरए। में भगवान् ने जो 'योग' शब्द का तीन वार उच्चारेए। किया है उसमें पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; किन्तु "कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युवित, साधन था मार्ग " श्रर्थ ही लिया जा सकता हैं। इसी तरह जब संजय कृष्ण-श्रर्जुन संवाद को गीता में 'योग' कहता है (गी. १८. ७४) तव भी यही श्रर्थ पाया जाता है। श्रीशंकराचार्य स्वय संन्यास-मार्गवाले ये; तो भी उन्होने ग्रयने गीता-भाष्य के श्रारम्भ में ही वैदिक धर्म के दो भेद-प्रवृत्ति <u>श्रोर निवृत्ति</u> यतलाये हे श्रोर 'योग' शब्द का श्रर्थ श्रीभगवान् की की हुई व्यास्या के अनुसार कभी "सम्यन्दर्शनोपायकर्मानुष्ठातम्" (गी. ४. ४२) और कभी "योगः युक्तिः" (गी. १०. ७) किया है । इसी तरह महाभारत में भी 'योग' ग्रोर 'ज्ञान दोनों शब्दों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि "प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम् " (मभा श्रद्य, ४३, २५) त्रर्थात् योग का श्रर्थ प्रवृत्तिगार्ग ग्रौर ज्ञान का ग्रर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। ज्ञान्तिपर्व के श्रन्त में, नारायणीयोपास्यान में 'सांख्य' श्रीर 'घोग' शब्द तो इसी अर्थ में अनेक बार श्राये हैं श्रीर इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के श्रारम्भ में क्यों और कैसे निर्माण किये गये (मभा. ज्ञां. २४० श्रीर ३४८)। पहले प्रकरण में महाभारत से जो बचन उद्घृत किये गये है उनसे यह स्पष्टतया मालूम हो गया है कि यही नारायणीय प्रथवा भागवतवर्म भगवद्गीता का प्रति-पाच तथा प्रधान विषय है। इसलिये कहना पड़ता है कि 'सांख्ये' और 'योग' शब्दों का जो प्राचीन ग्रौर पारिभाषिक ग्रर्थ (सांख्य = निवृत्ति; योग = प्रवृत्ति) नारायणीय धर्म में दिया गया है वही झर्थ गीता में भी विवक्षित हैं। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस व्याख्या से—

"स्तत्वं योग उच्यते" या "योगः कर्मसु क्षौशलम्"—तथा उपर्युक्त "कर्मयोगेण योगिनाम्" इत्यादि गीता के वचनों से उस शंका का समाधान हो
सकता है। इसिलये, प्रव यह निर्विकार सिद्ध है, कि गीता में 'योग' शब्द
प्रवृत्तिमार्ग प्रर्थात् 'कर्मयोग' के प्रर्थ ही में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक धर्म-प्रंथों
की कौन कहे; यह 'योग' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बौद्धधर्मप्रयों में भी, इसी अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरणार्थ, संवत् ३३५ के लगभग लिखे गय
मिलिंदप्रश्न नामक पाली-प्रत्य में 'पुब्बिगोगे' (पूर्वयोग) शब्द आया है और
वही उसका अर्थ 'पुब्बकम्म' (पूर्वकर्म) किया गया है (मि. प्र. १.४)। इसी
तरह अश्वधोष कविकृत — जो शालिवाहन शक के ग्रारम्भ में हो गया है—
'बुद्धचित्त'नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के प्रचासवें लोक में यह वर्णन है:—

आचार्यकं योगविधो द्विजानामप्राध्तिमन्येर्जनको जगाम।
प्रथात् "बाह्मणों को योग-विधि की शिक्षा देने में राजा जनक आचार्य (उपदेष्टा)
हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नही हुप्रा था"। यहाँ पर
'योग-विधि 'का प्रथं निष्काम कर्मयोग की विधि हो सग़क्तना चाहिये; क्योंकि गीताप्रादि प्रनेक ग्रन्थ मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि जनकजी के वर्ताव का यही रहस्य हैं,
श्रीर अश्वयोप ने अपने वुद्धचरित (६. १६ और २०) में यह दिखलाने ही के लिये
कि "गृहस्याश्रम में रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है" जनक का
उदाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम 'योग 'है और यह बात
बौद्धधर्म-ग्रन्थों से भी सिद्ध होती हैं, इसलिये गीता के 'योग ' शब्द का भी यही
प्रथं लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के कथनानुसार (गी. ३. २०) जनक का ही
मार्ग उसमें प्रतिपादित किया गया है। सांख्य और योगमार्ग के विषय में प्रधिक
विचार श्रागे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में 'योग ' शब्द का
उपयोग किस श्रथं में किया गया हैं।

जब एक वार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग' का प्रधान अर्थ कर्मयोग और 'योगी' का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य कता नहीं कि भगवद्गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग' कहते हैं (गी. ४. १-३); बित्क छठवें (६. ३३) अध्याय में अर्जुन ने और गीता के अन्तिम उपसंहार (१८. ७५) में संजय ने भी गीता के उपदेश को 'योग' ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो अध्याय-समाप्ति -दर्शक संकल्प है, उनमें भी साफ, साफ, कह दिया है कि गीता | का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगशास्त्र' है। परन्तु जान पड़ता है कि उनत संकल्प के शब्दों के अर्थ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पदों "श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्यु' के बाद इस संकल्प में दो शब्द "ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र" और भी जोड़े गये है। पहले दो शब्दों का अर्थ है—" भगवान् से गाये गये उपनिषद् में '; और पिछले दो शब्दों का अर्थ "ब्रह्मविद्याका योगशास्त्र"

प्रयात कर्मयोग-शास्त्र" है, जो कि इस गीता का विषय है। ब्रह्मविद्या श्रीर ब्रह्म-ज्ञान एक ही बात है; श्रीर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्ठाएँ या मार्ने खुले हुए हैं (गी. ३. ३)। एक सौरय अयवा सन्यास मार्ग--अर्थात् यह मार्ग जिसमें ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है; ग्रीर इसरा योग श्रयवा कर्ममार्ग-श्रयात् वह मार्ग जिसमें, कर्मो का त्याग न करके, एँसी युवित से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिससे मोक्ष-प्राप्तिमें कुछ भी वाया न हो । पहले मार्ग का दूसरा नाम 'ज्ञाननिष्ठा' भी है जिसका विवेचन उपनिपदों में प्रनेक ऋषियों ने श्रीर श्रन्य ग्रंथकारों ने भी किया है। परन्तु ब्रह्म-रिवद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगज्ञास्त्र का तात्त्विक विदेचन भगवद्गीता के सिवा ग्रन्य ग्रन्यो में नहीं है। इस वात का उल्लेख पहले किया जा चुका है, कि श्रध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतियो में पाया जाता है, श्रीर इससे प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाम्रो के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना हुई होगी। इस संकल्प के रचिवता ने इस संकल्प में 'ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे 'इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशास्त्र के प्रतिगद्य दिवय की श्रपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प में श्राघार थ्रौर हेतु सहित स्थान दिया है। ग्रतः इस वात का भी सहज निर्णय हो सकता -हैं कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का ताल्पर्य कैसे ग्रीर क्या समका जाता था। यह हमारे सौभाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं भगवान् श्रीकृटण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक श्रीर सब योगों के साक्षात ईववर (योगेववर = योग + ईववर) है, श्रीर लोकहित के लिये उन्होने श्रर्जुन को उसको बतलाया है। गीता के 'योग' श्रौर 'योग-शास्त्र 'शब्दों से हमारे 'कर्मयोग ' ग्रौर कर्मयोगशास्त्र ' शब्द कुछ वड़े हैं सही; परन्तु श्रव हमने कर्मयोगशास्त्र सरीखाँ वड़ा नाम ही इस ग्रन्य श्रीर प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्य में कुछ भी संदेह न रह जावे।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग है उनमें से सर्वोत्तम और शृद्ध मार्ग कौन है; उसके अनुसार नित्य आचरण किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद उत्पन्न होते हैं और वे क्यो उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्यो है; जिस मार्ग को हम बुरा समभते हैं वह बुरा क्यो है; यह अच्छापन या बुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; अथवा इस अच्छेपन या बुरेपन का रहस्य क्या है—इत्यादि बाते जिस शास्त्र के आधार से निश्चित की जाती है उसको "कर्मयोगशास्त्र" या गीता के संक्षिप्त रूपानुसार "योगशास्त्र" कहते हैं। 'अच्छा अोर 'बुरा' दोनो साधारण शब्द है; इन्हीं के समान अर्थ में कभी कभी शुभ-श्रशुभ, हितकर-श्रहितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर,

पाप-पुण्य, धर्म-ग्रधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुन्ना करता है। कार्य-प्रकार्य कर्तव्य-ग्रकर्तव्य, न्याय्य-ग्रन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी श्रयं वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दो का उपयोग करनेवालों का सृष्टि-रचना विषयक मत भिन्न भिन्न होन के कारण "कर्मयोग" शास्त्र के निरूपण के पंथ भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास्त्र को लीजिये, उसके विषयों की चर्चा साधारएतः तीन प्रकार से फी जाती हैं। (१)) इस जड़ सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही है जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं, इसके परे उनमें श्रौर कुछ नहीं हैं; इस दृष्टि से उनके विषय में विचार करने की एक पद्धति हैं जिसे श्राधिभोतिक विवेचन कहते हैं। उदाहरएएएं, सूर्य को देवता न मान कर केवल पाञ्चभौतिक जड़ पदार्थी का एक गोला मानें; श्रीर उल्लाता, प्रकाश, यजन, दूरी श्रीर श्राकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण-वर्मी ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का प्राधिभौतिक विवेचन कहेंगे। दूसरा उदाहरए। पेड़ का लीजिये। उसका विचार न करके, कि पेड़ के पत्ते निकलना, फूलना फलना खादि क्रियाएँ किस श्रंतर्गत शिवत के द्वारा होती हैं, निकलना, फूलना फलना थ्रादि श्रियाएँ किस श्रंतर्गत शिवत के द्वारा होती हैं, जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि जमीन में बीज बोने से श्रंहर फूटते है, फिर वे बढते हैं, श्रोर उसी के पत्ते, शाखा, फूल इत्यादि दृश्य विकार प्रगट होते हैं, तय उसे पेड़ का श्राधिभीतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पंदार्थविज्ञानशास्त्र, विद्युतशास्त्र इत्यादि श्राधुनिक शास्त्रों का विवेचन इसी ढंग का होता हैं। श्रोर तो क्या, श्राधिभीतिक पिंदत यह भी माना करते हैं, कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणों का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है—सृष्टि के पदार्थों का इससे श्रधिक विचार करना निष्फल हैं। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता हैं, कि जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल्य में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल उनके गुए-धर्मों ही से होता हैं या उनके लिये किसी तत्त्व का ग्राधार भी हैं, तब केवल श्राधिभौतिक विवेचन से ही श्रपना काम नहीं चलता; हमको कुछ श्रागे पैर बढाना पडता है। उदाहरएएंग्रं, जब हम यह मानते हैं कि. यह पाञ्च-म्रागे पैर बढाना पडता है। उदाहरणार्थ, जब हम यह मानते हैं कि, यह पाञ्च-भौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन गोले (सूर्य) के तक व्यापार या व्यवहार होते रहते हैं; तद उत्तको उस विषय गाल (सूर्य) के सब व्यापार या व्यवहार हात रहत हु; तद उसका उस विषय का आधिदंविक विवेचन कहते हैं। इस मत के अनुसार यह माना जाता हैं कि पेड़ में, पानी में, हवा में अर्थात् सब पदार्थों में, अनेक देव है जो उन जड़ तथा अवेतन पदार्थों से भिन्न तो है, किन्तु उनके व्यवहारों को वही चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि, जड़ सृष्टि के हजारों जड़ पदार्थों में हजारों स्वतंत्र देवता नहीं है; किन्तु वाहरी सृष्टि के सब व्यवहारों को चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्यरूप से रहनेवाली, श्रीर मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित् शक्ति है, जो कि इंद्रियातीत है और जिसके द्वारा ही इस जगत् का सारा व्यवहार चल रहा है, तब उस विचार-पद्वति को आच्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रध्यात्मवादियों का मत है कि सूर्य-चन्द्र फ्रांदि का व्यवहार, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है; सूर्य-चन्द्र श्राहि में या ग्रन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं है। प्राचीन काल ने किमी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित है ग्रीर इनका उपयोग उपनिषद्-प्रन्यो में भी किया गया है। उदाहरणार्थ, ज्ञाने-न्हियाँ श्रेष्ठ है या प्राण श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय, बृहवारण्यक त्रादि उपनिपदो में एक बार उक्त इन्द्रियो के ग्रग्नि ग्रादि देवताओं को स्रोर दूसरी बार उनके सूक्ष्म रूपो (ग्रध्यात्म) को ले कर उनके बलावल का विचार किया गया है (वृ. १. ४. २१ और २२; छां १. २ और ३; कीपी. २ द); श्रीर, गीता के सातवें श्रव्याय के श्रन्त में तथा श्राठवे के श्रारंभ में से ईश्वर के रवस्प का जो विचार वतलाया गया है, वह भी इसी वृष्टि से किया गया है। "श्रुट्यात्मिवद्या विद्यानाम्". (गी. १० ३२) इस वाक्य के श्रनुसार हमारे शास्त्रकारो ने उक्त तीन मार्गी में ते, ग्राव्यात्निक विवरण को ग्रधिक महत्त्व दिया है। परन्तु ग्राज कल उपर्युक्त तीन शब्दो (ग्राधिभौतिक, म्राधिदैविक भ्रोर धाध्यात्मिक) के भ्रयं को थोड़ासा वदल कर प्रसिद्ध भ्राधि-भीतिक परेंच पडित कोंट ने ग्राधिभौतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व विया है। उसका कहना है, कि सृष्टि के मृल-तत्त्व को खोजते रहने ते कुछ लाभ नहीं; यह तत्त्व अगम्य है अर्थात् इसकी समभ लेना कभी भी मंभव नहीं। इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न उचित । ग्रसभ्य ग्रीर जगली मनुष्यो ने पहले पहल जब पेड, बादल ग्रीर ज्वालामुखी पर्वत ग्रादि को देखा, तब उन लोगो ने ग्रपने भोलेपन से इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह कोट के मतानु-सार, 'ग्राबिइंविक' विचार हो चुका । परन्तु यनुष्यो ने उक्त कल्पनांग्रों को शीध ही त्याग दिया; वे समभाने लगे कि इन सब पदार्थी में कुछ न कुछ आत्मतत्त्व

<sup>े</sup> परान्त देश में आगस्ट कोट (Auguste Comte) नामक एक वडा पडित गत गताव्दी में हो चुका है। इसने समाजशास्त्रपर एक वहुत वडा ग्रन्थ लिख कर वतलाया है कि ममाजरचना का शान्त्रीय रीति से किस प्रकार विवेचन करना चाहिये। ग्रनेक शास्त्रों की ग्रालोचना करके इसने यह निश्चित किया है कि, किसी भी शास्त्र को लो, उसका विवेचन पहले पहल Theological पद्धित से किया जाता है, फिर Metaphysical पद्धित से होता है, ग्रार ग्रन्त में उसको Positive स्वरूप मिलता है। उन्हों तीन पद्धितयों को, हमने इस ग्रन्थ में ग्राधिवैविक, ग्राच्यात्मिक ग्रीर ग्राधिनभौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं। ये पद्धितयाँ कुछ कोट की निकाली हुई नही है, स्वय पुरानी ही है। तथाप उसने उनका ऐतिहासिक नम नई रीति से वाँचा है ग्रीर उनमें ग्राधिनीनिक (Positive) पद्धित को ही श्रेष्ठ वतलाया है, वस इतना ही कोट का नया शोय है। कोट के ग्रनेक गन्थों का ग्रग्नेजी में अनुवाद हो गया है।

त्र्यवश्य भरा हुआ है । कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की वह दूसरी सीढ़ी है। इसे वह 'श्राध्यात्मिक कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्त्रीय नान की कुछ वृद्धि नहीं हो सकी, तव श्रंत में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुणु-धर्मी ही का श्रीर प्रधिक विचार करने लगा, जिससे वह रेल थ्रौर तार सरीखें उपयोगी थ्राविष्कारों को ढूँढ कर सृष्टि पर ग्रयना ग्रधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कोट ने ' ग्राधि भौतिक' नाम दिया है। उसने निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र या विषय का विवेचन करने के लिये, ग्रन्य मार्गों की ग्रयेक्षा, यही ग्राधिभौतिक मार्ग श्रधिक श्रेष्ठ श्रौर लाभकारी है। कोट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का तात्त्विक विचार करने के लिये, इसी श्राधिभौतिक मार्ग का श्रवलम्ब करना चाहिये। इस मार्ग का अवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की आलोचना की श्रीर सव व्यवहारशास्त्रों का यही मिथतार्थ निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब लोगों के कल्याए के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे। मिल श्रौर स्पेन्सर श्रादि श्रंग्रेज पंडित उसी मत के पुरस्कर्ता कहे जा सकते हैं। इसके उलट कान्ट, हेगेल, शोपेनहर ग्रादि जर्मन तत्त्वजानी पुरुषों ने, नीतिशास्त्र के निवेचन के लिये, इस श्राधिसौतिक पद्धति को अपूर्ण माना है; हमारे वेदान्तियों की नाई श्रध्यात्मदृष्टि से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग को, आज कल उन्होने यूरोप में फिर मी स्थापित किया है। इसके विषय में ग्रीर ग्रधिक लिखा जायगा।

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी "अच्छा और बुरा" के पर्यायवाची भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे "कार्य-अकार्य" और "धर्म-अधर्म" का, उपयोग क्यों होने लगा? इसका कारए। यही है कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है। अर्जुन के सामने यह प्रश्न था, का जित युद्ध में भीष्म, द्रोए। आदि का वय करना पड़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहीं (गी. २.७)। यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित पर आता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं अर्जुन को दृश्य हानि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका क्या परिए॥ सहोगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना "न्याय्य" है या "अन्याय्य"। इसका कारए। यह है कि किसी कर्म के अञ्छेपन या बुरेपन का निर्ण्य करते समय ये आधिभौतिक पण्डित यही सोचा करते है, कि इस संसार में उस कर्म का आधिभौतिक परिए॥ अर्थात् प्रत्यक्ष बाह्य परिए॥ क्या हुआ या होगा—ये लोग इस आधिभौतिक परिए॥ अर्थात् प्रत्यक्ष बाह्य परिए॥ क्या हा सा होगा—ये लोग इस आधिभौतिक कसौटी के सिवा और किसी साधन या कसौटी को नहीं मानते। परन्तु ऐसे उत्तर से अर्जुन का समाधान होना संसव नहीं था। उसकी दृष्टि उससे भी अधिक व्यापक थी। उसे केवल अपने सांसारिक हित का विचार नहीं करना था, किन्तु उसे पारलौकिक दृष्टि से यह भी विचार कर

सेना चा कि इस युद्ध का परिणाम मेरी श्रात्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उले ऐसी वातो पर जुछ भी शंका नहीं थी, कि युद्ध में भीक्म-द्रोण श्रादिको का वय होने पर तया राज्य मिलने पर मुक्ते ऐहिक सुख मिलेगा या नहीं; श्रीर मेरा श्रिषकार सोगों को दुर्योचन से श्रिष्ठक सुखदायक होगा या नहीं। उसे यही देखना था कि में जो कर रहा हूँ वह 'धमं' है या 'श्रधमं' श्रयवा 'पुएय' है या 'पाप'; श्रीर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है। केवल गीता में ही नहीं किन्तु कई स्यानों पर महाभारत में भी कमं-श्रकमं का जो विवेचन है वह पार-लोकिक श्रयात् श्रय्यात्म दृष्टि से ही किया गया है; श्रीर वहाँ किसी भी कमं कह श्रव्यात्म या वुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धमं' श्रीर 'श्रवमं' दो ही श्रव्यां का उपयोग किया गया है। परन्तु 'धमं श्रीर उसका प्रतियोग 'श्रवमं' से दोनो शब्द, श्रवने व्यापक शर्य के कारण, कभी कभी भम उत्पन्न कर दिया करते है; इसलिये यहाँ पर इस बात की कुछ श्रष्टिक मीमासा आवश्यक है, कि कमंयोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यत. किस श्र्यं में किया जाता है।

<sup>©</sup>नित्य व्यवहार में 'धर्म ं शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग "इसी म्रथं में किया जाता है। जब हम किसी से प्रक्त करते हैं कि "तेर्" कौन सा धर्म है ? " तब उससे हमारे पूछने का यही हेतु होता है, कि तू प्रपने पारलीकिक कल्याएा के लिये किस मार्ग-वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मदी, या पारसी—से चलता है; श्रीर वह हमारे प्रश्न के श्रनुसार ही उत्तर देता है।इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग प्रादि वैदिक विषयों की मीमांसा फरते समय " श्रयातो धर्नजिज्ञासा " श्रादि धर्मसूत्रो में भी धर्म शब्द का यही श्रयं लिया गया है। परन्तु 'धर्म 'शब्द का इतना ही सकुचित श्रयं नहीं है। इसके तिवा राजवर्म, प्रजावर्म, देशवर्म, जातिवर्म, कुलवर्म, मित्रधर्म इत्यादि सासारिक नीति-वंधनो को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थी को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलोकिक धर्म को 'मोक्षधर्म' प्रथया सिर्फ 'मोक्ष ' ग्रौर घ्यावहारिक धर्म श्रथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्विय पुरुषों की गणना करते समय हम लोग "धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष" कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में हो यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो म्रन्त में मोक्ष को पृथक् पुरुषार्थं वतलाने की आवश्यकता न रहती; स्रर्थात् यह <sup>0</sup>कहना पड़ता है कि 'धर्म 'पद से इस स्थान पर संसार के सैकड़ो नीतिधर्म ही शास्त्र कारों को ग्रभिन्नत है। उन्हों को हम लोग न्नाज कल कर्तव्यकमं, नीति, नीतिधर्म भ्रयवा सदाचरए। कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रथो में 'नीति' श्रयवाः 'नीतिशास्त्र' शब्दो का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है; इसिलये पुराने जुमाने में कर्तव्यकर्म श्रथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 'नोतिप्रवचन'न कह कर 'धर्मप्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' स्रौर वमं ' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-प्रन्थों में नहीं माना गया है

इसलिये हमने भी इस ग्रन्थ में 'नीति', 'कर्तन्य' ग्रीर 'धर्म' शब्दों काः उपयोग एक हो अयं में किया है; और मोक्षका विचार जिन स्थानों पर करना है उन प्रकरणों के 'अध्यात्म ' श्रीर 'भिक्तमार्ग ' ये स्वतंत्र नाम रखे है । महाभारत में धर्म शब्द श्रतेक स्थानों पर श्राया है; श्रीर जिस स्थान में कहा गया है कि "किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है" उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्यशास्त्र प्रथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का ग्रर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान में पारलौकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग श्राया है उस स्थान पर ग्रर्थात् शान्तिपर्व के उत्तरार्ध में 'मोक्षधर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शूद्र के विशिष्ट कर्मी भ्रथीत् चारों वर्णी के कर्मी का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही श्रतेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। श्रौर भगवद्गीता में भी जब भगवान् श्रर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते है कि "स्वधर्ममिपि चाऽवेक्य" (गी. २. ३१) तब, ग्रीर इसके वाद "स्वधर्मे निधनं श्रोयः परघर्मी भयावहः " (गी. ३. ३५) इस स्थान पर भी, 'धर्म ' शब्द 'इस लोक के चातुर्वण्यं के धर्म " श्रयं में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने ज्माने के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वर्ण्य संस्था इसलिये चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति यावर्ग पर ही सारा बोक्स न पड़ने पावे, श्रौर समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण श्रौर पोषण भली भाति होता रहे। यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों दएों के लोग कैवल जातिमात्रोपंजीवी हो गये; प्रर्थात् सच्चे स्वकर्म को भूलकर वे केवल नामघारी काह्मण, क्षत्रिय, वैदय श्रयवा शृद्ध हो गये। इसमें संदेह नहीं कि श्रारम्भ में यह ज्यवस्था समाज-धारणार्थ ही की गई थी; श्रीर यदि चारो दणों में से कोई भी एक वणं ग्रयना धर्म श्रर्थात् कर्तन्य छोड़ दें, यदि कोई दर्ण समूल नष्ट हो जाय मौर उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पंगु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है श्रेथवा वह निकृष्ट ग्रवस्था में तो ग्रवस्य हा कर धार घार नच्ट भा हान लग जाता ह ग्रथवा वह । नकुच्ट ग्रवस्था म ता ग्रवदय ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोप में ऐसे ग्रनेक समाज हैं जिनका ग्रथ्युदय चातुर्वण्यं व्यवस्था के बिना ही हुग्रा है, तथापि स्मरण रहे कि उन देशों में चातुर्वण्यं-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों दणों के सब धर्म जाति-रूप से नहीं तो गुण्-विभागरूप ही से जागृत ग्रवदय रहते है। सारांश, जव हम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते है, तव हम यही देखा करते हैं कि सब समाज का धारण ग्रौर पोषण की होता है। मनू ने कहा है—' श्रसु-स्नोदक 'प्रर्थात् जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिये (मनु. ४. १७६) ग्रौर शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय (शां. १०६ १२) में धर्म-श्रधर्म का विवेचन करते हुए भोष्म ग्रौर उनके पूर्व कर्णपर्व में श्रीकृष्ण कहते है— गी. र. ४

घारणाद्धर्ममित्याहुः घर्मो घारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स घर्म इति निश्चयः॥

"धर्म शब्द धृ (=धारण करना) धातु से बना है। धर्म से ही सब प्रज वंधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजा का) धारा होता है वही धर्म है" (मभा कर्ण ६६. ५६)। यदि यह धर्म छूट जाय ह समक्त लेना चाहिये कि समाज के सारे वंधन भी टूट गये; और यदि समाज वंधन टूटे, तो श्राकर्पणशक्ति के बिना श्राकाश में सूर्यादि प्रहमालाओं की जो दश हो जाती है, श्रयवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठी बही दशा समाज की भी हो जाती है। इसलिये उक्त शोचनीय श्रवस्था में पड़क समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि या श्रयं या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो "धर्म के द्वारा" श्रयांत समाज की रचना के विगाड़ते हुए प्राप्त करो, श्रीर यदि काम श्रादि वासनाश्रो को तृष्त करना हो त वह भी "धर्म से ही" करो। महाभारत के श्रन्त में यही कहा है कि :—

ऊर्घ्ववाहुविंरोम्येषः न च किवच्छुणोति माम्। धर्मादर्थदच कामइच स धर्मः किं न सेव्यते॥

"श्ररे! भुजा उठा कर मं चिल्ला रहा हूँ (परन्तु) कोई भी नहीं सुनता चमं से ही श्रयं श्रीर काम की प्राप्ति होती है (इसिलये) इस प्रकार के घमं क श्राचरण तुम क्यो नहीं करते हो?" श्रव इससे पाठकों के घ्यान में यह वा श्रव्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस घमं-दृष्टि से पाँचवां वेद श्रयद 'धमंसंहिता' मानते हैं, उस 'धमंसंहिता' शब्द के 'धमं' शब्द का मुख्य श्र क्या है। यही कारण है कि पूर्वमीमांसा श्रीर उत्तरमीमासा दोनों पारलों किक श्रयं प्रितपादक ग्रन्थों के साथ ही, धमंग्र्य के नाते से, "नारायणं नमस्कृत्य" इन प्रतीव शब्दों के द्वारा महाभारत का भी समावेश ब्रह्मयज्ञ के नित्यपाठ में कर दिया गया है।

घर्म-प्रधमं के उपर्युक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रक्षन करें, कि या तुम्हें 'समाज-धारण ' और दूसरे प्रकरण के सत्यानृतिविवेक में कथित ' सर्वभूतिहत ये दोनों तत्त्व मान्य है, तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिभौतिक दृष्टि में भेद ही क्या है क्यों कि ये दोनों तत्त्व वाहचत. प्रत्यक्ष दिखनेवाले और भ्राधिभौतिक ही है। इ प्रक्ष्म का विस्तृत विचार भ्रगले प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ह कहना वस है कि, यद्यपि हमको यह तत्त्व मान्य है कि समाज-धारण ही धर्म का मुख्य वाहच उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है कि वैदिक प्रयवा प्रन्य सब धर्मों का जो परम उद्देश भ्रात्म-कल्याण या मोक्ष है उस पर भी हमारी दृष्टि वनी है। समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्वभूतिह ही को; यदि ये वाहचोपयोगी तत्त्व हमारे भ्रात्म-कल्याण के मार्ग में वाधा डालें ते हमें इनकी जुरूरत नहीं। हमारे न्रायुक्ट-मृत्य यदि यह भ्रतिपादन करते है

कि वैद्यकशास्त्र भी शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारण संग्र-इएगोय है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का विचार किया गया है कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार श्राध्यात्मिक मोक्षज्ञान से श्रलग बतलावें इसलिये हम समभते हैं कि जो कर्म, हमारे मोक्ष श्रथवा हमारी श्राध्यात्मिक उन्नति के भ्रनकल हो, वही पुण्य है, वही धर्म भ्रौर वही शुभकर्म है: श्रौर जो कर्म उसके प्रतिकूल वही पाप, अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम 'कर्तव्य-ग्रकर्तव्य', 'कार्य-ग्रकार्य' शब्दो के बदले 'धर्म' ग्रीर 'भ्रधर्म' शन्दों का ही (यद्यपि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हों तो भी) अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि वाहच सृष्टि के न्यावहारिक कर्मी श्रथवा न्यापारों का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मी के बाहच परिएाम के विचार के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते है, कि ये व्यापार हमारी ब्रात्मा के कल्याएं के अनुकूल है या प्रतिकूल । यदि ब्राधिभौतिक-वादी से कोई यह प्रश्न करें कि 'में अपना हित छोड़ कर लोगों का हित क्यो करूँ ? 'तो वह इसके सिवा श्रीर क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि "यह तो सामान्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है। " हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; भ्रौर उस न्यापक ग्राम्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोगज्ञास्त्र का विचार किया गया है; एवं श्रीमृद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपएा भी इतने ही के लिये किया गया हैं। प्राचीन यूनानी पंडितो की भी यही राय है कि 'अत्यन्त हित' ग्रथवा े सद्गुएं की पराकाष्टा 'के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित कर फिर उसी दृष्टि से कर्म-प्रकर्म का विवेचन करना चाहिये; श्रीर श्रीर ह्यरिल्टाट्ल ने प्रपने नीतिज्ञास्त्र के ग्रन्थ (१.७. ८) में कहा है, कि श्रात्मा के हित में ही इन सब बातों का समावेश हो जाता है। तथापि इस विषय में आत्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाँहिये थी उतनी अरिस्टाटल ने दी नही है। हमारे शास्त्र--कारो में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है, कि आत्मा का कल्याएा श्रथवा श्राच्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला श्रौर परम उद्देश हैं;° ग्रन्य प्रकार के हितों की ग्रपेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये, ग्रीर उसी के प्रनु-सार कर्म-अकर्म का विचार करना चाहिये; ग्रध्यात्मविद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्म का विचार करना ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के कुछ पंडितों ने भी कर्म-प्रकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ, जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले "शुद्ध (व्यवसायात्मिक) बुद्धि की मीमांसा " नामक फ्राध्यात्मिक ग्रन्थ को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये " व्यावहारिक (वासनात्मंक) वृद्धि की सीमांसा" नाम का नीतिशास्त्र दिषदक न्यन्य लिखा है; \* ग्रीर इंग्लेंड़ में भी ग्रीन ने अपने " नीतिशास्त्र के उपोद्घात " का

रुं कान्ट एक जर्मन तत्त्वज्ञानी था । इसे श्रवीचीन तत्त्वज्ञानशाली का जनक सम-

सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है। परन्तु इन प्रत्यों के घटले केवल आधिमीतिक पंडितों के ही नीतिप्रन्य आज कल हमारे यहाँ अप्रेजी ज्ञातायों में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह दीख पड़ता है, कि गीता में बतलाये गये कर्मयोग शास्त्र के मूलत्रायों का, हम लें.गो में अप्रेजी सीखे हुन्ने बहुतेरे विद्वानों को भी, स्पष्ट वोघ नहीं होता।

उन्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि न्यावहारिक नीतिबंधनो के लिये ग्रयवा सनाज-धारए। की व्यवस्था के लिये हम 'धर्म' शब्द का उपयोग वयों करते है। महाभारत, भगवद्गीता भ्रादि संस्कृत-प्रन्थो में, तथा भाषा-प्रन्थो में भी, स्यानहारिक कर्नस्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। कुलवर्म श्रीर कुलाचार, दोनों शब्द समानार्वक सममें जाते है। भार-तीय युंड में एक समय, वर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसकी उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा, तब अर्जुन उसका वय करने के लिये उद्यत हुन्ना । यह देख कर कर्ण ने कहा " नि.शस्त्र शत्रू को मारना घर्तवृद्ध नहीं है। "इसे सुन कर श्रीकृष्ण ने वर्ण को कई पिछली वातों का स्मरण बिलाया, जैसे कि द्रीपदी का वस्त्रहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर भ्रकेले प्रस्मिन्यु का वध कर डाला था इत्यादि; ग्रीर प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्त किया है कि 'हे कर्ण़ ! उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था ? ' इन सब बातो का वर्णन सहाराष्ट्र किन मोरोपंत ने किया है। श्रीर महानारत में भी इस प्रसंग पर " वन ते पर्मस्तदा गतः " प्रश्न में ' वर्म ' शब्दका ही प्रयोग किया गया है। तथा श्रंत में कहा नया है, कि जो इस प्रकार सवर्ष करें उसके साथ उसी तरह का वर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है। सारांश, स्या संस्कृत भीर नया भाषा, सभी युर्गो में 'घर्म' ज्ञां का प्रयोग एवं सब नीति-कियमे के बारे में विधा गुर्ग है, जो समाज-ध्यरणा के लिये, शिष्टजनो के द्वारा, श्रव्यात्म-दृष्टि से वनाये गुने है, इसलिने उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रंथ में किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमो अथवा 'शिष्टाचार' को धर्म की बुनि-याव कह सकते हैं, जो समाज-धारएग के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये हों ब्रोंर जो सर्वमान्य हो चुके हो । श्रीर, इसलिये महाभारत ( ग्रनु. १०४ १५७) में एव स्मृति ग्रंथों में " ब्राचारप्रभवो धर्मः " ब्रायवा " ब्राचारः परमो धर्मः " (मतु. १. १०८), प्रथवा धर्म का मूल बतलाते समय "वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च त्रियमात्मन (" (मनुः २. १२) इत्यादि वचन कहे है । परन्दु कर्मयोगज्ञास्त्र में इतने ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पडता है कि उपत श्राचार की त्रवृत्ति ही दयो हुई--इस श्राचार की श्रदृत्ति ही का कारएा दया है। भते हैं । इसके Critique of Pure Reason ( शद्ध वृद्धि की मीमांसा ) श्रीर Critique of Practical Reason ( वासनात्मक वृद्धि की मीमासा )

यं दो ग्रन्थ प्रतिद्ध है । ग्रीन के ग्रन्थ का नाम Prolegomena to Ethnes हैं।

'धर्म ' शब्द की दूसरी एक भ्रौर व्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है; उसका भी यहें। थोड़ा विचार करना चाहिये। यह व्याख्या मीमांसकों की हैं " चोदनालक्ष-ग्गोऽर्थों धर्मः " (जै. सू. १. १. २) । किसी ग्रधिकारी पुरुष का यह कहना प्रथवा आज्ञा करना कि "तू श्रमुक कर " श्रथवा "मत कर " 'घोदना' यानी श्रेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतंत्रता होती है। इसका आक्षय यही है, कि पहल पहल, निर्वेध या प्रबंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह व्याख्या कुछ झंश में, प्रसिद्ध अंग्रेज़ ग्रन्थकार हॉब्स के मत से मिलती है। असभ्य तथा जंगली धवस्या में प्रत्येक मनुष्य का श्राचरण, समय समय परं उत्पन्न होनेवाली मनोदृ िस्यों की प्रबलता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु घीरे घीरे कुछ समय के बाद यह सालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयरकर नहीं है, श्रीर यह विक्वात होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार वर्ताव करने ही में सब लोगों का कल्याए। है; सब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाश्रों का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है; जो शिष्टाचार से, ग्रन्य रीति से, सुदृढ़ हो जाया करती है। जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत वढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है। पूर्व समय में विवाह-च्यवस्था का प्रचार नहीं था; पहले पहल उसे इवेतकेतु ने चलाया । ग्रौर, पिछले प्रकरए। में बतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध ठहराया। यह न देख कर, कि इन मर्यादाओं को नियुक्त करने में स्वेतकेतु श्रथवा शुकाचार्य का क्या हेतु था, केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाश्रों के निश्चित करने का काम या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा, धर्म शब्द की "चोदनालक्ष्णोऽथीं धर्मः " व्याख्या बनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व विसी व्यवित के ध्यान में आता है और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। 'खाओपिओ, चैन करो ' ये बाते किसी को सिखलानी नहीं पड़ती; मयोकि ये इन्द्रियों के स्वाभा-विक वर्म ही है। मनुजी ने जो कहा है कि "न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न छ। मैथुने" (मनु. ५. ५६)——प्रर्थात मांस भक्षण करना प्रथवा मद्यपान ग्रौर मैथुन करना कोई सृष्टिकर्म-विरुद्ध दोष नहीं है-उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब बाते मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक है-- प्रवृत्ति-रेषा भूतानाम्। " समाज-धारए। के लिये भ्रर्थात् सव लोगो के मुखे के लिये इस स्वाभाविक श्राचरएा का उचित प्रतिबंध करना ही धर्म है। महाभारत (शां-२६४,२६) में भी कहा है :---

आहारिनद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पश्चिभिनेराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पश्चिभिः समानाः ॥ अर्थात् "ग्राहार, निद्रा, भयं श्रौर मैथुन मनुष्यों श्रौर पश्चिमें लिये एक ही समान स्वाभाविक है; मनुष्यो ग्रौर पशुग्रो में कुछ भेद है तो केवल धर्म का (श्रर्थात इन रवाभाविक वृत्तियो को मर्यादित करने का)। जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है वह नशु के समान ही है! " ग्राहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में भागवत का श्लोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार भगवद्गीता में भी जब श्रर्जुन से भगवान् कहते है (गी. ३ ३४)— इंडियस्योद्धियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

तयोर्न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनौ॥

" प्रत्येक इद्रिय में, श्रपने श्रपने उपभोग्य श्रथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में, जो प्रीति अथवा हेप होता है वह स्वभाविसद्ध है। इनके दश में हमें नहीं होना चाहिये, क्यों कि राग और हेव दोनो हमारे शत्रु है" तब भगवान् भी धर्म का वही लक्षण स्वीकार करते हैं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर दिया गया है। मनुष्य की इन्द्रियों उसे पशु के समान आवरण करने के लिये कहा करती है, और उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती है। इस कलहान्नि में, जो लोग अपने शरीर में सचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल) होते है, उन्हे ही सच्चा याजिक कहाना चाहिये ग्रीर वेही धन्य भी है!

घर्म को "ग्राचार-प्रभव" कहिये, "घारएात्" धर्म मानिये ग्रथवा " चोदनालक्षण " धर्म समझिये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबंघनो की, कोई भी व्याख्या लीजिये, परन्तु जब धर्म-म्रथर्स का संशय उत्पन्न होता है तब उसका निर्णय करने के लिये उपर्युवत तीनो लक्षणो का कुछ उपयोग नहीं होता t पहली व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है कि 'धर्म का मूल स्वरूप वया है; उसकावाहच उपयोग दूसरी व्याख्या से मालूम होता है, श्रौर तीसरी व्याख्या से यही वोध होता है कि पहले पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु श्रनेक श्राचारो में भेद पाया जाता है; एक ही कर्म के श्रनेक परिएाम होते है; श्रीर श्रनेक विषियो की श्राज्ञा श्रर्थात् "चोदना" भी भिन्न भिन्न है। इन कारणीं से संशय के समय धर्म-निर्णय के लिये किसी दूसरे मार्ग को ढूँ ढ़ने की श्रावश्यकता होती है। यह मार्ग कौन सा है ? यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था। उस पर यविष्ठिर ने उत्तर दिया है कि ---

तर्कोऽप्रतिष्ठः शुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः॥

"यदि तर्क को देखें तो यह चंचल है, श्रर्थात् जिसकी बुंद्धि जैसी तीव्र होती हैं वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते है; श्रुति अर्थात् वैदाज्ञा देखी जाय वह भी भिन्न भिन्न है; श्रीर यदि स्मृतिज्ञास्त्र को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियो की अपेक्षा अधिक प्रमाण्-भूत समभा जाय । श्रच्छा, (इस व्यावहारिक) धर्म का मुलतस्व देखा जाय तो वह भी ग्रंधकार में छिपा गया है ग्रर्थात वह साधारए। मनुष्यों की समक्त में नहीं ग्रा सकता। इसलिये महा-जन जिस मार्ग गये से हों वही (धर्म का) मार्ग हैं " (म. भा. वन. ३१२. ११५))। ठीक है! परन्तु महा-जन किस को कहना चाहिये ? उसका श्रर्थं "बड़ा श्रथवा बहुतसा जनसमूह " नहीं हो सकता; क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-श्रधर्म की शंका भी नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना, मानी कठोपनिषद में वर्णित " श्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः "-वाली नीति ही को चरितार्थं करना है! प्रव यदि महा-जन का अर्थ 'बड़े बड़े सदाचारी पुरुष लिया जाय—-ग्रौर यही श्रर्थ उक्त क्लोक में ग्रभिप्रेत हैं — तो उन महा-जनो के श्राचरण में भी, एकता कहाँ है ? निष्पाप श्रीराम-चन्द्र ने ग्रग्निद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, ग्रपनी पत्नी का त्यांग केवल लोकापवादके ही लिये किया; श्रौर सुग्रीव को श्रपने पक्ष में मिलाने के लिये उससे " तुल्यारि-मित्र "-- श्रर्थात् जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रू श्रौर जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र इस प्रकार संधि करके, बेचारे वाली का वध किया, यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ अपराघ नहीं किया था! परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता का शिरच्छेद कर डाला! यदि पाण्डवी का श्राचरण देखा जाय तो पांचो की एक ही स्त्रीथी! स्वर्गके देवतास्रो को देखें तो कोई स्रहत्या का सतीत्व भाष्ट करनेवाला हैं, भ्रौर कोई (ब्रह्मा) मृगरूप से श्रपनी ही कन्या का श्रभिलाष करने के कारण रुद्र के वाए से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (ऐ. ब्रा. ३. ३३)! इन्हीं बातों को मन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के मुख से कह-लाया है कि "वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः"--इन वृद्धों के कृत्यों का बहुत। विचार नहीं करना चाहिये। श्रंग्रेजी में जैताने का इतिहास लिखनेवाले एक ग्रन्थकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियो और देवदूतों के अगड़ों का हाल देखने से मालूम होता है, कि कई बार देवताश्रों ने ही देखों को कपटजाल में फाँस लिया है। इसी प्रकार कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद् (कौषी. ३. १ श्रीर ऐ. वा. ७. २८ देखों) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि "मैने वृत्र को (यद्यपि वह ब्राह्मण था ) मार डाला; श्रवन्मुख संन्यासियों के टुकड़े टकड़े करके भेड़ियों को (खाने के लिये) दिये; भ्रौर भ्रपनी कई प्रतिज्ञाश्रों का भंग करके प्रत्हाद के नाते-दारों श्रोर गोत्रजों का तथा पौलोम श्रोर कालखंज नामक दैत्यों का वध किया, (इससे) मेरा एक वाल भी बाँका नहीं हुन्ना--- "तस्य मे तत्र न लोम च मा मीयते ! " यदि कोई कहें कि "तुम्हे इन महात्मात्रों के बुरे कर्मों की क्रोर ध्यान देने का कुछ भी कारण नही है जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् (१.११.२) में बतलाया है; उनके जो कर्म अच्छे हों उन्ही का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो। उदाहर-ए। थं, परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की हत्या मत करो; "तो वही पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म ग्रीर भला कर्म सम-भनें के लिये साधन है क्या? इसलिये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर

इन्द्र प्रतर्दन से फिर कहता है कि "जो पूर्ण आत्मज्ञानी है उसे मात्दध, दित्वख, भर गहत्या श्रयवा स्तेय (चोरी) इत्यादि किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता; इस वात को तू भली भाति समक ले श्रोर फिर यह भी समक ले कि श्रात्मा किसे कहते है-ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति हो जायगी! "इसके बाद इन्द्र ने त्रतर्दन को श्रात्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि "म्हार नो येन गतः स पन्याः" यह युवित यद्यपि सामान्य लोगो के लिये सरेल है तो भी सब बातों में इससे निर्वाह नहीं हो सकता; छौर छन्त में महाजनो के आचरण का सच्चा तस्व कितना भी गूढ़ हो तो भी आत्मज्ञान में घृस कर विचारवान् पुरुषों को उसे दूँढ़ निकालना हो पड़ता है। "न देदहरित हरेत्" --देदत. हो के वेदल दाहरी चरित्र के अनुसार अ.चरण नहीं, बरना चारिये--इस उपदेश का रहरय भी यही है। इसके सिवा, कर्म-शक्रमं का निर्एाय करने के लिये बुछ लोगों ने एक रि सरल यृदित वतलाई है। उनका बहना है कि, कोई भी सद्गृण हो, उसकी श्रध-कता न होने देने के लिये हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; वयोकि, इस अधिकता से ही श्रन्त में सद्गुण दुर्गुए बन बँठता है। जैसे, देना सचमुच सद्गुए है; परन्तु " अतिदानाद्विलर्बद्धः "--दान की अधिकता होने से, ही राजा वलि फाँसां गया । प्रसिद्ध यूनानी पण्डित श्रिस्टाटल ने श्रमने नीतिशास्त्र के ग्रन्य में कर्म- ग्रकर्म के निर्णय की रही शृति दत्लाई है, ग्रीर स्पष्टतया दिख-साया है कि प्रत्येक सद्गुए। की अधिकता होने पर दुईशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है कि केवल शूरता व्याघ्य सरीखे व्वापद का जूर काम है और कैवल नीति भी डरपोक्पन है, इसलिये श्रतिथि राजा तलवार श्रीर राजनीति के योग्य मिश्रण से श्रपने राज्य का प्रवन्ध करता था ( रघु-१७.४७)। भतृंहरि ने भी दुछ गण दें पो का दर्णन कर वहा है, कि जादा बोलना वाचालता का लक्षण है और कम बोलना घुम्मापन है, यदि नादा खर्च करें तो उडाऊ श्रीर कम करें तो कंनूस, श्रागे बढ़े तो दुःसाहसी श्रीर पीछे हटे तो ढीला, श्रतिशय प्राग्रह करें तो जिही श्रीर न करें तो चंचल, जादा खुशामद करें तो नीच श्रीर ऐंठ दिखलावे तो घमंडी है; परन्तु इस प्रकार की स्थल कसीटी से श्रन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता; क्योकि, 'श्रित 'किसे कहते हैं श्रीर 'नियमित ' किसे कहते हैं—इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तथा, यह निर्णय कौन किस प्रकार करे? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर जो वात 'अति' होगी वही दूसरे को, श्रयवा दूसरे मौके पर कम हो जायगी। हनुमानजी को पैवा होते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पड़ा (वा. रामा.७.३५) ; परन्तु यही वात ग्रीरो के लिये कठिन क्या, श्रसंभव ही जान पड़ती हैं। इसलिये जब धर्म-श्रयमें के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा हो निर्णय करना पड़ता है जैसा क्येनने राजा शिवि से कहा है :--

अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः। पि विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाधवम्। न वाधा विद्यते यत्र तं धर्मं समुपाचरेत्॥

अर्थात् परस्पर-विरुद्ध धर्मो का तारतम्य भ्रयवा लघुता श्रीर गुरुता देख कर ही, प्रत्येक भीके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा, सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्एय करना चाहिये (मभा. वन. १३१. ११, १२ ग्रीर मनु. ६. २६६ देखो) । परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, कि इतने ही से धर्म-प्रधर्म के सार-प्रसार का दिचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्णय की एक सच्ची कसौटी है। क्योंकि, व्यवहार में भ्रनेक बार देखा जाता है कि, अनेक पंडित लोग प्रपनी श्रपनी बुद्धि के प्रमुसार सार-ग्रसार का विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं, और एक ही वात की नीतिमत्ता का निर्एाय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युदत "तकॉंडप्रतिष्ठः" बचन में कहा गया है। इसलिये प्रब हमें यह जानना चाहिये कि <sup>0</sup>धर्म-स्रधर्म-संज्ञय के इन प्रश्नों का अचूक निर्णैय करने के लिये अन्य कोई साधन या उपाय है या नहीं; यदि है तो कौन से हैं, फ्रौर यदि भ्रनेक उपाय हो तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। चस; इस बात का निर्एा अ कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लक्षण भी है कि " अने क्लंशयोच्छे दि परोक्षार्थस्य दर्शकम् " अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को श्रलग ग्रलग कर दें, जो समक्त में नहीं छा सकते है, फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दें, और जो बातें ग्रांखों से दीख न पड़ती हों उनका, ग्रथवा ग्रागे होनेवाली बातों का भी, यथार्थ ज्ञान करा दें। जब हम इस बात को सोचते है कि ज्योतिषज्ञास्त्र के सीखने से आगे होनेवाले ग्रह एो का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उपत लक्षए के "परोक्षार्थस्य दर्शकम् " इस दूसरे भाग की सार्थकता ग्रच्छी तरह दीख पड़ती है। परन्तु धनेक संशयों का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि वे कौन सी शंकाएँ है। इसीलिये प्राचीन श्रौर श्रवींचीन ग्रंथकारों की यह रीति हैं कि, किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष बतलाने के पहले, उस विषय में जितने पक्ष हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष श्रीर उनकी न्यूनताएँ विखलाई जाती है। इसी रीति का स्वीकार गीता में, कर्म-प्रकर्म-निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुआ सिद्धान्त-पक्षीय योग प्रर्थात् युवित बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो प्रन्य युदितयाँ पडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात संच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थी; विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ में न की जावें । क्योकि न केवल तुलना हीं के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का महत्त्व ध्यान में आने के लिये भी इन युक्तियों को-संक्षेप में भी क्यों न हो-जान लेना म्रत्यन्त माबश्यक है।

## चौथा प्रकरणर्

## आधिभौतिक सुखवाद 🗀

दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। \*

महाभारत, शांति. १३६. ६१।

मुद्रन म्रादि शास्त्रकारो ने "म्रीहंसा सत्यमस्तेयं "इत्यादि जो नियम वनाये हैं उनका कारए। क्या है, वे नित्य है कि भ्रनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही समयमें भ्रा पड़ें तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य , युक्तियों से नहीं हो सकता , जो " महाजनो येन गतः स पंथाः " या " श्रीत सर्वत्र वर्जंपेत्" स्रादि वचनों से सूचित होती है । इसलिये भ्रव यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नो का उचित निर्एाय कैसे हो श्रीर श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये निभर्रान्त युक्ति क्या है; प्रर्थात् यह जानना चाहिये कि परस्पर-विरुद्ध धर्मी की लघुता ग्रोर गुरुता-न्यूनाधिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की जावे। ग्रन्य शास्त्रीय प्रतिपादनो के प्रनुसार कर्म-श्रकर्म-विवेचनसर्वंधी प्रश्नो की भी चर्चा करने के तीन मार्ग है; जैसे श्राधिभौतिक, श्राधिदैविक श्रीर श्राध्यात्मिक। इनके भेदों का वर्णन पिछलं प्रकरण में कर चुके हैं। हमारे शास्त्रकारो के मतानुसार <u>श्राध्यात्मिक मार्ग ही</u> इन सव मार्गों में श्रेष्ठ हैं । परन्तु ग्रध्यात्म मार्ग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जैनने के लिये दूसरे दो मार्गो का भी विचार करना श्रावश्यक है; इसलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-ग्रकर्म-परीक्षा के ग्राघिभौतिक मुलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन म्राधिमौतिक शास्त्रो की म्राज कल वहुत उन्नति हुई है उनमें व्यक्त पदार्थों के वाहच श्रीर इंदेय गुणो ही का विचार विशेषता से किया जाता है; इसलिये जिन लोगो ने श्राधिसौतिक शास्त्रों के श्रव्ययन ही में श्रपनी उम्म विता दी है, श्रीर जिनकी इस शास्त्र की विचारपढ़ित का ग्रिभनान है, उन्हें बाहुच परिएामो के ही विचार करने की श्रादत सी पड़ जाती है। इसका परिएगम यह होता है, कि 'उनकी तत्त्वज्ञानदृष्टि थोड़ी वहुत संकुचित हो जाती है, श्रीर किसी भी वात का विचार करते समय वे लोग श्राध्यात्मिक, पारलोकिक, ग्रव्यक्त या श्रदृश्य कारएगे को विशेष महत्त्व नहीं देते ! परन्तु यद्यपि वे लोग उक्त कारण से श्राध्यात्मिक श्रौर पारलौकिक दृष्टि को छोड़ दें, तथापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों को सरलतापूर्वक चलाने ग्रीर लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमों की ग्रत्यन्त ग्राव-इयकता है। इस लिये हम देखते है, कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र वहुत

र " दु स से सभी छड़कते हैं श्रीर मुख की इच्छा सभी करते हैं। " 🗸

महुत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलौकिक विषयो पर ग्रनास्था रखते है, या -र्जिन लोगों का श्रव्यक्त श्रध्यात्मज्ञान में (श्रर्थात् परमेश्वर में भी) विश्वास नहीं है । ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है --- ग्रीर वह चर्चा श्रब तक जारी हैं -- कि केवल श्राधिभौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात् केवल सांसारिक दृश्य युक्तिवाद से ही ) कर्स-श्रकर्म-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं । इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है, कि नीतिशास्त्र का विवेचन करने में श्रध्यात्मज्ञास्त्र की कुछ भी श्रावश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले या बुरे होने का निर्णय उस कर्म के बाहच परिएामो से,जो प्रत्यक्ष देख पड़ते है, किया जाना चाहिये; श्रीर ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या दु:ख-निवारए। यें ही किया करता है श्रीर तो क्या 'सब मनुष्यों का सुख ' ही ऐहिक परमोहेश है; श्रीर यदि सब कर्मों का श्रंतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है, तो नीति-निर्णय का सच्चा मार्ग यही होना चाहिये कि, सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारण के तारतम्य अर्थात लघुता गुरुता को देख कर सब कर्मों की नीतिमत्ता निश्चित की जावे। जबिक व्यवहार में किसी वस्तु का भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग हो से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सींगोवाली ग्रौर सीधी हो कर भी ग्रधिक दूध देती है वही ग्रच्छी समभी जाती है। तव इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारणात्मक वाहच फल अधिक हो उसी को नीति की दृष्टि से भी श्रेयस्कर समक्तना चाहिये। जब हम लोगों को केवल वाहच स्रौर दृश्य परिएामों की लघुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने की यह सरल भ्रोर शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हो गई है, तब उसके लिये भ्रात्स-म्रनात्म के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने की कोई स्रावश्यकता नहीं है। "स्रक्रें चेंमाधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् "\*—पास में यदि मधु मिल जाय तो मधुमवली के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यो जाना चाहिये ? किसी भी कर्म के केवल बाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को हमने " आधिभौतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमता का निर्एय करने के लिये, इस मत के अनुसार, जिन सुख-दुःखों का विचार किया जाता है, वे सब प्रत्यक्ष दिखलानेवाले स्रौर केवल बाहच स्रर्थात बाहचपदार्थी का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले, यानी श्राधिभौतिक है। श्रौर, यह पंथ भी सब संसार का केवल म्राधिभौतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ही चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना श्रसंभव है—भिन्न भिन्न ग्रन्थकारों के

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस क्लोक में ' ग्रर्क' शब्दसे ' ग्राक या मदार के पेड ' का भी ग्रर्थ लेते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्र ३ ४.३ के शाकरभाष्य की टीका में ग्रानन्दिगिरि ने ग्रर्क शब्द का ग्रंथ ' समीप ' किया है। इस क्लोक का दूसरा चरण यह है.—सिद्धस्यार्थस्य सप्राप्तौ को विद्वान्यत्नमाचरेत।"

-मतों का सिर्फ साराज देने के लिये ही एक स्वतंत्र प्रन्य लिखना पड़ेगा। इसलिये, श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप श्रीर महत्त्व पूरी तौर से ध्यान में क्या जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस श्राधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण श्रत्या-वश्यक है उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरण में एकत्रित किया गया है। इससे -प्रियक वातें जानने के लिये पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मुल ग्रन्थ ही पढ़ना चाहिये। ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, श्राधिभौतिक-वादी उदासीन रहा फरते है; परन्तु इसका यह मतलव नहीं है कि, इस पंथ के सब विद्वान लोग स्वार्थ-साधरु, श्रयस्वार्थी श्रथवा श्रनीतिमान् हुन्ना करते हैं। यदि इन लोगो में पारलौकिक दृष्टि नहीं हैं तो न सही । ये मनुष्य के कर्तन्य के विषय में यही कहते है, कि प्रत्येक मनुष्य को ग्रपनो ऐहिक दृष्टि ही को, जितनी वन सके उतनी, व्यापक वना कर समुचे जगत के कल्याए। के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह श्रंतःकरए। से पूर्ण उत्साह के साथ उपदेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर प्रादि सास्टिक वृत्ति के ग्रनेक पंडित इत पन्य में है; श्रीर उनके ग्रन्य श्रनेक प्रकार के उदात श्रीर प्रगल्भ विचारो से भरे रहने के कारण सब लोगो के पढने योग्य है। यद्यपि कर्मयोगशास्त्र के पन्य भिन्न हैं, तयापि जब तक " संसार का कल्याए।" यह बाहरी उद्देश छूट नहीं गया है -तव तक भिन्न रोति से नोतिशास्त्र का प्रतिरादन करनेवाले किसी मार्ग पा पंथ का उपहास करना प्रच्छी वात नहीं है। श्रस्तु; श्राधिभौतिक-दादियो में इस विषय पर मतभेद है कि, नैतिक कर्म-ग्रक्म का निर्णय करने के लिये जिल ग्राधिभौतिक बाहच मुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं श्रवना है या दूसरे का; एक ही व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया जायगा, कि नये श्रीर पुराने सभी आधिभीतिक-वादियों के मुख्यतः कितने वर्ग हो सकते हैं, श्रीर उनके ये पंथ कहाँ तक उचित श्रथवा निर्दोष है।

इनमें से पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुखवादियो का है। उस पंथ का कहना है कि परलोक और परोपकार सब कूठ है, आध्यात्मिक धर्मशास्त्रों को चालाक लोगों ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है और जिस उपाय से स्वार्थ-सिद्धि हो सके अथवा जिसकें द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक सुख की वृद्धि हो उसी को न्याय्य, अश्वस्त या श्रेयस्कर समभना चाहिये। हमारे हिंदु-स्थान में, बहुत पुराने समय में, चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस सत का अतिपादन किया था और रामायण में जाबालि ने अयोध्याकांड के अंत में श्रीरामचंद्रजी को जो कुटिल उपदेश दिया है वह, तथा महाभारत में विणित किणक-नीति ( मभा- आ. १४२) भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का मत है, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र होते हैं तब उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है; इसलिये विद्वानों का कर्तव्य है कि, आत्मिवचार के अंक्ष्य में न पड़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में .है तब तक "ऋण ले कर भी त्योहार मनावें "—-ऋणुं कृत्वा घृतं पिवेत —-श्योंकि

भरने पर फुछ नही है। चार्वाक हिन्दुस्यान में पैदा हुना था इतनिये उतने घृत ही स अपनी तृष्णा व्भा ली; गही ता उन्त सूत्र का ल्पान्तर "ऋणं कृत्वा सुरी पिबेत् हो गया होता! कहाँ भा धर्म और कहाँ का परोपकार! इस संवार में जितने पटार्थ परमेश्वर ने,--शिव शिद! भूल हो गई! अरमेश्वर आया-कहाँ से ?-इन संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हैं। उनका वूसरा कोई भी उपयोग नही दिखाई पड़ता-अर्थात है ही नहीं! में मरा कि द्वी । इनलिये जब तक में जीता हूँ तब तक श्राज यह तो कल वह, इस प्रकार सब कुछ प्रपने यधीन करके अगनी सारी काम-दासना को तृप्त कर लूँगा। ये में तप करूं ना अथवा कुछ दान देंगा तो वह सब में अपने महत्त्व को बढ़ाने ही के लिये कुरूंगा, ग्रीर विद में राजसूय या ग्राउनमेच यज्ञ करूंगा तो उसे मं यही प्रगट फरेने के लिये कन्नंगा कि मेरी सत्ता या श्रधिकार सर्वत्र श्रवाधित है। सारांश, हंस जगत का "में ही केन्द्र हूँ भौर केवल यही सब नीतिशास्त्रों का रहम्भ हैं; वाकी सब क्षृठ हैं। ऐसे हो आसुरी फ्ताभिमानियों का वर्णन गीता के सोल-हवें श्रध्याय में किया गया है—ईश्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी" (गीता १६. १४)—में ही ईश्वर, में ही भोगनेवाला श्रीर में ही सिद्ध बलवान स्रौर सुखी हूँ। यदि श्रीकृष्ण के बदले जावालि के समान इत पन्थवाला कोई श्रादमी श्रर्जुन को उपटेश करने के लिये होता, तो वह पहले श्रर्जुन के कान पत्न कर यह बतलाता कि " ग्ररे तु मूर्व तो नहीं है ? लड़ाई में सब को जीत कर श्रनेक प्रकार के राजभोग श्रीर विलासों के भोगने का यह बढ़िया मीका पा कर भी तू 'यह करूँ कि वह करूँ ! 'इत्यादि व्यर्थ भ्रम में कुछ का कुछ बक रहा है। यह मोका फिर से मिलने का नहीं । कहाँ के लात्मा और कहाँ के कृटिस्वयों के लिये बैठा है। उठ तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दें श्रीर हस्तिनापुर के साम्प्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभीन कर ! — इसी में तेरा परम कल्याए। है। स्वयं अपने वृत्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है? यरन्तु धर्जुन ने इस प्रणित, स्वार्थ-साधक श्रीर आसुरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं की—उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि :—

पत न हं नुविच्छामि ध्नतोऽपि मधुस्दन । अपि नैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महोद्दते॥

"पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकोंका राज्य (इतना वड़ा विषय-सुख) भी (इस यृद्ध के द्वारा) मुस्ते मिल जाय, तो भी से कौरवों को मारना नहीं चाहता। चाहे वे मेरी गर्दन भले ही उड़ा दें! " (गी. १. ३५)। ग्रर्जुन ने पहले ही से जिस स्वार्यपरायए। श्रीर श्राधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेप किया है, उस श्रासुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-श्रनहित की कुछ भी परवाह न करके सिर्फ श्रपने खुद के विषयोपभोग सुख को परम-पुरुषार्थ मान कर, नीतिमत्ता श्रीर वर्म को गिरा देने-

वाले ग्राधिभौतिक-यादियों की यह ग्रत्यन्त किन्छ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सब ग्रन्यकारों के द्वारा श्रोर सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही श्रनीति की, त्याज्य श्रोर गहुंचे मानी गई है। श्रिषक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशास्त्र ग्रयवा नीति-विवेचन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके बारे में श्रिषक विचार न करके श्राधिभौतिक सुखवादियों के दूसरे वर्ग की श्रोर ध्यान देना चाहिये।

खुन्लमखुल्ला या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रत्यक्ष श्रनुभव की बात है, कि यद्यपि श्राधिभौतिक विषयमुख प्रत्येक को इप्ट होता है, तयापि जव हमारा सुख भ्रन्य लोगों के सुखोपभोग में बाधा डालता है तब वे लोग बिना विष्न किये नहीं रहते । इसलिय दूसरे कई म्राधिमौतिक पंडित प्रतिपादन, किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं अपना सुख या स्वार्थ-साधन ही हमेशा उद्देश है तथापि सब लोगों को अपने ही समान रिम्रायत दिये विना सुख का मिलना सम्भव नहीं है; इसलिये अपने सुख के लिये ही दूरर्दाशता के साथ अन्य लोगो के सुख की श्रोर भी ध्यान देना चाहिये। इन श्राधिभौतिक-वादियी की गएाना हम दूसरे वर्ग में करते हैं। विहक यह कहना चाहिये कि नीति की श्राधिभौतिक उपपत्ति का यथार्य ग्रारम्भ यहीं से होता है। क्योंकि, इस वर्ग के चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते कि समाज-धारएगा के लिये नीति के बन्धनो की कुछ आवश्यकता ही नहीं है; कितु इन लोगो ने अपनी विचार-दृष्टि से इस बात का कारण बतलाया है, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये। इनका फहना यह है कि यदि इस वात का सूक्ष्म विचार किया जाय, कि संसार में फ्राहिसा-धर्म कैसे निकला भ्रौर लोग उसका पालन क्यो करते हैं, तो यही मालूम होगा कि, ऐसे स्वार्यमूलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा ब्रादिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रगट होता है-- "यदि मैं लोगों को मारूगा तो वे मुक्तें भी मार डालेंगे और फिर मुभे अपने सुखो से हाथ घोना पड़ेगा"। अहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमूलक कारणो से प्रचलित हुए हैं। हमें दुःख हुआ तो हम रोते हैं और दूसरो को हुआ तो हमें दया आती है। क्यो? इसी लिये न, कि हमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भविष्य में हमारी भी ऐसी ही दु. खमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नमरता, मित्रता इत्यादि जो गुण लोगों के सुख के लिये त्रावश्यक मालूम होते हैं वे सव-पि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो-अपने ही दुःखिनवारंणार्थ है। कोई किसी की सहायता करता है या कोई किसी को दान देता है, क्यों ? इसी लिये न कि जब हम पर भी आ बीतेगी तब वे हमारी सहायता करेंगे। हम अन्य लोगों पर इमलिये प्यार रखते हैं, कि वे भी हम को प्यार करें। श्रीर कुछ नहीं तो हमारे सन में अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परोपकार और परार्थ दोनो शब्द केवल भ्यांतिमूलक है। यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्थ; श्रीर स्वार्थ कहते है प्रपने लिये मुख-प्राप्ति या भ्रपते दु.खनिवारण को । माता वच्चे को दूध पिलाती

है, इसका कारण यह नहीं है कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो वहीं है, कि उसके स्तनों में दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है उसे कम करने के लिये, प्रयवा भविष्य में यही लड़का मुक्ते प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही, वह बच्चे को दूध पिलाती है! इस वात को दूसरे वर्ग के ग्राधि-भौतिक-वादी मानते हैं कि स्वयं भ्रपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु स्विष्य पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी सुख हो—बस, यही इस मत में श्रीर चार्चीक के मतं में भेद हैं। तथापि चार्चीक-मत के श्रनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्थ के साँचे में ढ़ला हुश्रा एक पुतला है। मनुष्य कवल विषय-मुखल्प स्वाथ क साच म ढ़ला हुआ एक पुतला है।

<u>इंग्लंड में हॉक्स</u> श्रीर <u>परात्स में हेल्वेशियस ने</u> इस मत का प्रतिपादन किया है।

परन्तु इस मत के अनुयायी ग्रव न तो इंग्लंड में ही श्रीर न कहीं वाहर ही

श्रिषक मिलेंगे। हॉक्स के नीतिधर्म की इस उपपित्त के प्रसिद्ध होने पर वटलर

सरीखे विद्वानों ने उसका खंडन करके सिद्ध किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवर्ल
स्वार्थी नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतज्ञता

श्रादि सद्गूण भी कुछ श्रंश में रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्मका
नीतिक वृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की श्रीर ही व्यान न दे कर, मनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणो (ग्रर्थात् स्वार्थं ग्रीर परार्थं) की ग्रोर नित्य ध्यान देना चाहिये। जब हम देखते हैं, कि ध्याध्य सरीखे कूर जानवर भी त्रपने वच्चों की रक्षा के लिये प्राण देने को तयार हो जाते है, तब हम यह कभी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हदय में प्रेम श्रीर परोपकार बृद्धि जैसे सदगृण केवल स्वार्थ ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है, कि धर्म-ग्रधर्म की परीक्षा केवल नूरदर्शी स्वार्थ से करना शास्त्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है। यह बात हमारे प्राचीन पंडितो को भी श्रच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार में लिप्त रहने के कारए जिस मनुष्य की बिंद्ध शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार के नाम से करता है वह बहुआ अपने ही हित के लिये करता है। महाराष्ट्र में नुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये हैं। वे कहते हैं कि "वहू, दिखलाने के लिये तो रोतो है सास के हित के लिये, परन्तु हृदय का भाव कुछ और ही रहता है।" बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी आगे बढ़ गये है। उदाहरणार्थ, "मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती है— प्रवर्तनालक्षणा दोषाः" इस गौतम-न्यायसूत्र (१.१.१८) के आवार पर ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रीशहराचार्य ने जो कुछ कहा है (वेसू. जांभा. र. २. ३), उस पर

हॉक्स का मत उसके Leviathan नामक ग्रन्थ में सग्रहीत है, तथा वटलर का मत उसके Sermons on Human Nature नामक निवन्ध में है। हेल्वेशियस की पुस्तक का साराश मोर्ले ने ग्रपने Diderot विषयक ग्रन्थ (Vol. II Chap. V) में दिया है।

टोका करते हुए प्रानंदिगरि निखते हैं कि " जब हमारे हुदय में कारुएयवृत्ति जागृत हाती हैं श्रीर हमका उतसे दु.स हाता है तब उस दुःख को हटाने के लिये हम श्रन्य लोगो पर दटा श्रोर परोप हार किया करते हैं। " श्रानंदगिरि की यही याक्त प्रायः हमारे सब सन्यासमार्गीय प्रन्थों में पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न देख पडता है कि सब कर्म स्वार्थ मृलक होने के कारण त्यांच्य हैं। परन्तु बृहदारएयकोपनियद (२.४;४.५) में याज्ञवल्वय प्रौर उनकी पत्नी मैत्रेयो का जो संवाद दो स्थानो पर है, उसमें इसी युवितवाद का उपयोग एक दूस**ी** ही भ्रद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा "हम भ्रमर कैसे?" इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्वय उससे कहते हैं "हे मैत्रेयी! स्त्री प्रपने को, पित ही के लिये नहीं चाहती किन्तु वह श्रपनी श्रात्मा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह हम अपने पुत्र पर उसके हिताथे प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं प्रपने ही लिये उसपर प्रेम करते हैं \*। द्रव्य, पशु श्रीर प्रन्य वस्तुश्रो के लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। 'श्रात्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति '-श्रपनी श्रात्मा के प्रोत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते है। श्रौर, यदि इस तरह सब प्रेम म्रात्न-मुलक है, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रथत नहीं करना चाहिये, कि ब्रात्मा (हम) क्या है ?" यह कह कर अन्त म याजवन्वय ने यही उपदेश दिया है " ब्रात्मा या श्ररे द्रष्टच्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निविध्यासि-तव्यः--ग्रर्थात सब से पहले यह देखो कि ज्ञात्मा कीन है, फिर उसके विषय में सुनो स्रोर उसका मनन तथा ध्यान करो। "इस उपदेश के अनुसार एक बार श्रात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सव जगत श्रात्ममय देख पढके लगता है, ग्रीर स्वार्थ तथा परार्थ का भेद ही मन में रहने नहीं पाना । याज्ञवलक का यह रिवतवाद दिखने में तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के दिरुद्ध हैं। हॉब्स स्वार्य ही को प्रधान मानता है; श्रीर सब पदार्थी को दूरदेशी स्वार्थ का ही एक स्वरूप मान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्य के सिवा श्रीर कुछ नहीं। याज्ञवल्क्य 'स्वार्थं 'शब्द के 'स्व' (श्रपना) पद के यात्रार पर दिखलाने हैं, कि क्रथ्यात्मदृष्टि से अपनी एक ही द्वातमा में सब प्राणियों का घार सब प्राणियों में ही प्रवनी ग्रात्मा का, ग्रविरोध भार से, सनावेश कैसे होता है। यह दिखला

<sup>\* &</sup>quot;What say you of natural affection? Is that also a species of self-love? Yes; All is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And Your country engages you only so far as it has a connection with Yourself." ह्यूम ने भी इसी यृक्तिवाद का उल्लंद अपने Of the Dignity or Meanness of Hunan Nature बामक निवन्य में किया है। स्वय हथूम का मत इससे भिन्न है।

कर उन्होंने स्वार्थ और परार्थ में दिखनेवाले हैत के भगडे की जड़ ही को काट डाला है। याज्ञवल्क्य के उक्त मत श्रीर संन्यासमार्गीय मत पर श्रिषक विचार श्रागे किया जायगा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्रादिकों के मतों का उल्लेख यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वार्थ-विषयक अर्थात श्रात्मसुख-विषयक् होती है"—इस एक ही वात को थोड़ा बहुत महत्त्व दे कर, श्रथवा इसी एक बात को सर्वथा श्रपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों ने उसी बात से हाँक्स के विषद्ध दूसरे श्रनुमान कैसे निकाले हैं।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमुलक श्रर्यात तमोगुणी या राक्षसी नहीं है, जैसा कि श्रंप्रेज ग्रन्थकार हॉव्स श्रौर परेंच पंडित हेल्वेशियस कहते है, किन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ के साथ ही परोपकार बढि की सास्विक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात जब यह सिद्ध हो चुका कि परोपकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ श्रर्थात् स्वसुख श्रौर परार्थ अर्थात दूसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वों पर समदृष्टि रख कर कार्य-श्रकार्य व्यवस्था शास्त्र की रचनां करने की ग्रावश्यकता प्रतीत हुईं। यही ग्राधिभौतिक-वादियों का तीसरा वर्ग है। इस पक्ष में भी यह आधिभौतिक मत मान्य है कि स्वार्थ श्रीर परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है। भेद केत्रल इतना ही है कि, इन पंथ के लोग स्वार्थवृद्धि के समान ही परार्थबृद्धि की भी स्वाभाविक मानते है; इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय स्वार्थ के समान परार्थ की स्रोर भी व्यान देना चाहिये। सामान्यतः स्वार्थ स्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनृष्य जो कुछ करता है वह सब प्रायः समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने घनसंचय किया तो उससे समस्त समाज का भी हित होता है; क्योंकि, ग्रनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते है, और यदि उस समाज की प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर, अपना भ्रपना लाभ करने लगे तो उत्तसे कुल समाज का हित ही होगा। ग्रतएव इस पंथ के लोगों ने निश्चित किया है कि श्रपने सुख की ग्रोर दुर्लक्ष करके यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा । परन्तु इस पक्ष के लोग परार्थ की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते; किन्तुं वे यही कहते हैं, कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रहो कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थ । इसका परिएाम यह होता है, कि जब स्वार्थ श्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तव इस प्रश्न का निर्णय करते समय बहुचा मनुष्य स्वार्य ही की म्रोर मधिक भूक जाया करता है, कि लोक-सुख के लिये अपने कितने सुख का त्याग करना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थ श्रौर परार्थ को एक समान प्रवल मान लें, तो सत्य के लिये प्राए। देने और राज्य खो देने की बात तो दूर ही रही, परन्तु इस पंथ के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य के लिये द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ गी. र. ६

के लिये प्राण दे दे, तो इस पंथवाले कदाचित् उसकी स्तुति कर वेंगे; परन्तु जब यह मीका स्वयं प्रपने ही ऊपर आ जायगा, तब स्वार्थ परार्थ दोनों ही का प्राथ्य करनेवाले ये लोग स्वार्थ की श्रोर ही अधिक भ्केंगे। ये लोग, हॉस्स के समान परार्थ को एक प्रकार का दूरदर्शी स्वार्थ नहीं मानते; किन्तु ये समभते हैं कि हम स्वार्थ श्रोर परार्थ को तराजू में तोल कर उनके तारतम्य श्रर्थात उनका न्यूना-िषकता का विचार करके वड़ी चतुराई से श्रपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं; श्रतएव ये लोग श्रपने मार्ग को 'उदात्त 'या 'उपच 'स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थही) कह कर उत्तकी वड़ाई मारते फिरते हैं । परन्तु देखिये, भर्तृ हरि ने दथा कृत है :—

एके सत्युरुपाः परार्थघटकाः रवार्थान् परित्युष्य ये क्रिं सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभतः रवार्थाऽविरोधेन ये। तेऽमी मानवराक्षसाः परिहतं रवार्थाय निष्निति ये ये तु 'नित निरर्थकं परिहतं ते के न जानीमहे॥ ''जो ग्रपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं वे ही सच्चे सत्युक्ष हैं।

स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे पुरुष सामान्य हैं; ग्रीर ग्रपने लाभ के लिये जो दूसरों का नकसान करते है वे नीच, मनुष्य नहीं हैं-उनको मनुष्याकृति राक्षस समक्षना चाहिये ! परन्तु एक प्रकार के मनुष्य श्रीर भी है, जो लोकहित का निरथंक नाश किया करते हैं--मालूम नहीं पड़ता कि ऐसे मनुष्यो को क्या नाम दिया जाय " (भर्तृ नी श ७४) । इसी तरह राज-धर्म की उत्तम स्थित का वर्णन करते समय कालिदास ने भी कहा है :--स्वसुखानिराभिलाषः । खद्यसे लोकहेतोः । प्रांतदिनमध्वा ते वुंसरेविधेव ॥ प्रयात् "तु ग्रपने मुख की परवा न करके लोकहित के. लिये प्रतिदिन कप्ट उठाया करता है ! प्रथवा तेरी वृत्ति (पेशा) ही यही है " (शाकुं. ५. ७) । भर्तृहरि या कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि कमंयोगशास्त्र में त्वार्थ श्रीर परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तत्त्वो के तारतम्य-भाव से धर्म-श्रवमं या कर्म-श्रकर्म का निर्एंय कैसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिये स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुषों को उन्होने जो प्रयम स्थान दिया है, वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है। इस पर इस पन्य के लोगों का यह कहना है, कि यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है, त्तयापि परम सीमा की शुद्ध नीति की स्रोर न देख कर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है कि सावारण व्यवहार नें 'सामान्य' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये; श्रीर इसलिये हम 'उच्च स्वार्थ 'को जो श्रग्रस्थान देते है वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है " †। परन्तु हमारी समभ के प्रनुसार इस यूक्तिवाद से कुछ लाभ

<sup>\*</sup> अग्रेजी में इसे enlightened self-interest कहते हैं । हमने enlightened का भाषान्तर 'उदात्त 'या 'उच्च ' शब्दो से किया है।

<sup>†</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp. 18—29; also Book IV. Chap. IV. § 3 p. 474 qg

नहीं है। बाजार में जितने माप, तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क रहता ही है; बस, यहो कारए बतला कर यदि प्रमाएमूत सरकारी माप तौल में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जायें, तो क्या इनके खोटे-पन के लिये हम प्रधिकारियों को दोष नहीं देंगे? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वख्य का शास्त्रीय निर्णय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, भ्रौर इस काम को यदि नीतिशास्त्र नहीं करेगा तो हम उसको निष्फल कह सकते है। सिज्जिक का यह कथन सत्य है कि '' उच्च स्वार्थ " सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। भर्तृहरि का मत भी ऐसा हो है। 'परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाष्ट्रा की नीतिमत्ता के विषय में उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह मानूम होगा कि सिज्जिक ने उच्च स्वार्थ को जो महत्त्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साथारए लोग भी यही कहते हैं, कि निष्कलंक नीति के तथा सत्युखों के श्राचरए के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इमी बात का वर्णन भर्त हिर ने उक्त क्लोक में किया है।

ग्राधि शौतिक सुख-वादियों के तीन वर्गी का भव तक वर्णन किया गया:--(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरवर्शी स्वार्थी; श्रौर (३) उभयवादी श्रर्थात उच्च स्वार्थी। इन तीन वर्गों के मुख्य भुख्य दोव भी वतला दिये गये है। परन्तु इतने ही से सब श्राधिभौतिक पंय पूरा नहीं हो जाता । उसके श्रागे का, श्रौर सब श्राधिभौतिक पंयों -में श्रेष्ठ पंथ वह है, जिससे नुष्ठ, सात्त्विक तथा ग्राविभौतिक पण्डितों \* ने यह प्रति-\ पादन किया है कि " एकं ही मन्ष्य के सुख की न देख कर, किंतु सब मनुष्यजाति के भ्राधिभौतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य-स्रकार्य का निर्णय करना चाहिये। " एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के -या संसार के सब लोगों को मुख होना श्रसम्भव है। कोई एक बात किसी को -सुखकारक मालूम होती है तो वही बात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु जैसे घुष्यू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याच्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह नहीं है। ग्रौर, इसी लिये "सब लोगों का सुख" इन जन्दों का अर्थ भी " ग्रधिकांश लोगों का ग्रधिक सुख " करना पड़ता है। इस पंथ के मत का सारांश यह है कि, "जिससे अधिकांश लोगों को अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की

तीसरा पंय कुछ सिन्त्रिक का निकाला हुआ नही है; परन्तु सामान्य सुशिक्षित अंग्रेज न्त्रोग प्राय इसी पन्य के अनुयायी है। इसे Common sense morality कहते हैं। के बेन्थ्रेम, मिल आदि पडित इस पंथ के अगुआ है। Greatest good of the greatest number का हमने "अधिकाश लोगों का अधिक सुख" यह भाषान्तर किया है।

दृष्टि से उचित ग्रीर प्राहच मानना चाहिये ग्रीर उसी प्रकार का आचरण करना इस संतार में मन्ष्य का सच्चा कर्तव्य है। " आधिभौतिक सुख-वादियो का उक्त तस्य शाष्यात्मिक पथ को मंजूर हैं। यदि यह पहा जाय तो भी कोई आएति नहीं, कि ब्राध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तस्व को ब्रायन्त प्रत्वीन काल में दूँ व किकाला था, ग्रीर भेद दतना ही हैं कि अब आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है। हुकाराम महाराज ने वहा है कि "संतज्नी की दिभूतियाँ केवल जगत् के कत्याएं के लिये हुँ--वे लोग परोप्यार करने में अपने करीर की कप्ट दिया करते हैं।" अर्थात् इस तत्व की सचाई और योग्यता के दिषय में दुछ, भी सदेह नहीं है । स्वयं श्रीमद्भगवदगीता में ही, दूर्ण ये रयुन्त प्रथंत व मं ये रयुद्त े ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का दर्णन करते हुए, यह बात दो बार स्पष्ट वही गईं है कि वे लोग "सर्वभूतिहते रताः" अर्थात् सब प्राणियों का कल्याण करने ही में निमग्न रहा करते हैं (गी. ५. २५; १२.४); इस बात का पता दूसरे प्रकरण में दिये हुए महाभारत के " यद्भृतिहतमत्यन्तं तत् सत्यमिति घारणा " दचन से स्पप्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस-तत्त्व को हमेशा ध्यानमें रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारों के मथानुसार सर्व-मूतिहत 'को ज्ञानी पुरुषो के श्राचरण का बाहच लक्षण समक्ष कर वर्म ग्रदर्भ का निर्णय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्थूल मान से उस तस्व का उपयोग करना एक वात है; श्रीर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर, दूसरी विसी वात पर विचार न करके, केवल इसी नींव पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना दूसरी वात है। इन दोनो में वहुत भिन्नता है। ग्राधिभौतिक पष्टित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं, कि नीतिशास्त्र का श्रध्यात्मिदिया से पुछ भी संबंध नहीं है । इसलिये ग्रब यह देखना चाहिये कि उनका कहाँ तक युवितसंगत है। 'सुख' और 'हित' दोनो शब्दों के अर्थ में बहुत भेद है; परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान न दें, और 'सर्वभूत का अर्थ " क्रिंध-कांश लोगों का श्रधिक सुख " मान लें श्रीर कार्य-श्रकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त्व का उपयोग करें, तो यह साफ देख पड़ेगा कि बड़ी बड़ी अनेक किन्नाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये कि, इस तत्त्व का कोई आधिभौतिक पिटत श्रर्जुन को उपदेश देने लगता, तो वह श्रर्जुन से क्या कहता! यही न कि, यदि युद्ध में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीष्म पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। दिखने को तो यह उपदेश बहुत सीधा और सहज देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी अपूर्णता और श्रदंचन समक्त में श्रा जाती है। पहले यही सोचिये कि, श्रधिक यानी कितना? पांटवों की सात श्रक्षोहिणियाँ यो श्रीर कौरवो की ग्यारह; इसलिये घदि पाटवों की हार हुई होती तो कौरनो को सुख हुन्ना होता-दया उसी युदितवाद से पांडचों का भक्ष अन्याय्य कहा जा सकता है? भारतीय युद्ध ही की बात कीन कहे, और भी

अपनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर वैठना बड़ी भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समऋते है, कि लाखों दुर्जनों को सुख होने की श्रपेक्षा एक ही सज्जन को जिससे सुख हो, वही सच्चा सत्कार्य है। इस -समभ को सच बतलाने के लिये, एक ही सज्जन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख की अपेक्षा श्रधिक मूल्यवान मानना पड़ेगा; श्रौर ऐसा करने पर "श्रधिकांश लोगों का श्रधिक बाह्य सुखवाला" (जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र -साधन माना गया है) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा। इसलिये कहना पड़ता है कि लोक-संस्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साथ, कोई नित्य-संबंघ नहीं हो सकता । दूसरी यह बात भी घ्यान में रखने योग्य है, कि कभी कभी जो बात साधारए। लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी दूरदर्शी पुरुष को परिएाम में सब के लिये हानिप्रद देख पड़ती है। उदाहरएएथं, साऋटीज श्रौर ईसामसीह को ही लीजिये। दोनो श्रपने श्रपने मत को परिएाम में कल्याणकारक समभ कर ही श्रपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते थे। परन्तु इनके देशबंधुओं ने इन्हें "समाज के शत्रु "समभ कर मौत की सज़ा दी! इस विषय में " ग्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख " इसी तत्त्व के श्रनुसार उस' समय नोगों ने फ्रौर उनके नेताश्रो ने मिल कर श्राचारए किया था; परन्तु श्रव इस समय हम यह नहीं कह सकते कि उन लोगों का वर्ताव न्याययुक्त था। सारांश, यदि " श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख," को ही क्षण भर के लिये नीति का मूलतत्त्व मान लें, तो भी उससे ये प्रश्न हल नहीं हो सकते कि लाखों-करोडों मनुष्यों का सुख किसमें है, उनका निर्एय कौन श्रीर कैसे करें ? साधारण श्रवसरों पर निर्णय करने का यह काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में मुखदुःख का प्रकृत उपस्थित हो। परन्तु साधारण श्रवसर में इतना प्रयन्त करने की कोई स्रावश्यकता ही नहीं रहती; श्रीर जब विशेष फठिनाई का कोई समय स्राता है, तब साधारए मनुष्यों में यह जानने की दोषरहित शक्ति नहीं रहती कि हमारा सुख किस बात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारए। श्रीर श्रधिकारी लोगों के हाथ नीति का यह अकेला तस्व "अधिकांश लोगों का अधिक सुख " लग जाय तो वही भयानक परिणाम होगा, जो सैतान के हाथ में मञाल देने से होता है। यह वात उनत दोनों उदाहरेणों (साऋटीज स्त्रीर ऋाइस्ट) से भली भाँति प्रगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि " नीतिधर्म का हमारा तत्त्व शुद्ध श्रीर सच्चा है, मूर्ख लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं? "कारण यह है कि यद्यपि तत्त्व शृद्ध श्रीर सच्चा हो, तथापि उसका उपयोग करने के श्रधिकारी कौन है, वे उनका उपयोग कव श्रीर कैसे करते हैं, इत्यादि वातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो सम्भव है कि, हम भ्रपने को साकेटीज के सदृश नीति-निर्णय करने में समर्थ मान कर श्रर्थ का श्रनर्थ कर बैठें।

केवल संस्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सक्ता, श्रीर इस यात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाहरी साधन नहीं है कि श्रिधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किस में है। इन दो श्राक्षेपों के सिवा इस पन्य पर श्रीर भी बड़ें बड़े श्राक्षेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह अपने श्राप ही मालूम हो जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिएाम से ही उसको न्याय्य श्रथवा धन्याय्य कहना वहुषा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को उसके ठीक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, अच्छी या जराब कहा करते हैं; परातु इसी नीति का उपयोग सनस्य के कार्यों के सम्बंध में करने के पहले हमें यह बात ग्रवश्य घ्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है। यह ब्रात सच है कि सब सत्पुरुष जगत के कल्याएगार्थ प्रयत्न किया करते है; परन्तु इससे यह उत्तटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता, कि जो कोई लोक-कल्याए। के लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि मन्ष्या का अतःकरण कैसा है। यंत्र भ्रोर मनुष्य में यदि बुछ भेद है तो यही, कि एक हृदयहीन है और दूसरा हृदययुक्त है; और इसी लिये प्रज्ञान से या भूल से किये गये अपराव को कायदे में क्षम्य मानते हैं। तात्पर्य, कोई काम अच्छा है या बुरा, धर्म है या श्रधर्म, नीति का है श्रथवा श्रनीति का, इत्यादि वातो का सच्चा निर्एय चस काम के केवल वाहरी फल या परिएाम—श्रर्थात वह श्रधिकांश लोगीं को श्रधिक सुख देगा कि नहीं इतने ही-से नहीं किया जा सकता । उसी के साय साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की सुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है कि अमेरिका के एक बड़े शहर में, सब लोगों के सुख श्रौर उपयोग के लिये, ट्रामवे की बहुत म्रावश्यकता थी। परन्तु म्रधिकारियों की म्राज्ञा पाये विना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में वहुत देरी हुई। तव ट्रामवे के व्यवस्थापक ने श्रिधिकारियों को रिक्वत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली। ट्रामवे बन गई श्रौर उससे शहर के सब लोगों को सुभीता भ्रीर फायदा हुआ। कुछ दिनों के वाद रिश्वत की वात प्रगट हो गई, श्रीर उस व्यवस्थापक पर फौजदारी मुकदमा चलाया गया । पहली ज्यूरी (पंचायत) का एकमत नहीं हुआ इसिलये दूसरी ज्यूरी चुनी गई। दूसरी ज्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया, श्रतएव उसे सज़ा दी गई। इस उदाहरण में प्रधिक लोगों के प्रधिक सुखवाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योकि, यद्यपि 'घूस देने से ट्रामवे बन गई 'यह वाहरी परिएाम श्रविक लोगों को श्रधिक सुखदायक था, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता\* । हान करने को अपना धर्म (दातव्य) समभ कर निष्काम बुद्धि से दान करना, न्मीर कीर्ति के लिये तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कृत्यों का

<sup>\*</sup> यह उदाहरण डॉक्टर पॉल केरस की The Ethneal Problem pp. 58, 59. 2nd Ed.) नामक पुस्तक से लिया गया है।

बाहरी परिएाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को सात्त्विक ग्रौर दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २१); ग्रौर यह भी कहा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय, तो वह तामस श्रथवा गहर्च है। यदि किसी गरीव ने एक-ग्राध धर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये और किसी श्रमीर ने उसी के लिये सौ रुपये दिये, तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समभी जाती है। परन्तु यदि केवल "अधिकांश लोगों का अधिक सुख" किसमें है, इसी बाहरी साघनद्वारा विचार किया जाय, तो ये दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। "अविकांश लोगों का श्रविक सुख " इस श्राधिभौतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा दोष है वह यही है, कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता; भ्रौर यदि अन्तस्थ हेतु पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता है, कि ग्रधिकांश लोगों का ग्रधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसीटी है। कायदा-कानून बनानेवाली सभा श्रनेक व्यक्तियों के समूह से बनी होती है; इस्लिये उक्त मत के अनुसार इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-श्रयो-ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ भावश्यकता ही नहीं कि सभा-सवों के श्रंतःकरएों में कैसा भाव था-हम लोगों को श्रपना निर्एय केवल इस बाहरी विचार के ग्राधार पर कर लेना चाहिये, कि इनके कायदों से ग्रधिकों को श्रिषिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उनते उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान में आ सकता है कि सभी स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा यह कहना नहीं है कि " ग्रथिकांश लोगों का ग्रथिक युख या हित--" वाला तत्त्व बिलकुल ही निरुपयोगी है। केवल बाहच परिएामों का विचार करने के लिये उससे बढ़ कर दूसरा तस्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हंमारा यह कथन है कि, जब नीति की दृष्टि से किसी वात की न्याय्य श्रथवा श्रन्याय्य कहना हो, तब केवल बाहच परि-एगर्मों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये श्रीर भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है; अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये पूर्णतया इसी तत्त्व पर श्रवलम्बित नहीं रह सकते, इसलिये इससे भी श्रविक निश्चित श्रौर निर्देष तत्त्व को खोज निकालना श्रावश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है, कि " कुर्म की अपेक्षा से बृद्धि श्रेष्ठ है" (गी. २. ४९) उसका भी यही अभिप्राय है। यदि - केवल बाह्य कर्मी पर ध्यान दें तो वे बहुधा भामक होते हैं। "स्नान-संध्या, तिलक-माला" इत्यादि बाह्य कर्मी के होते हुए भी "पेट में क्रोधाग्नि" का भड़कते रहना ग्रसम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाहच कर्मी का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है। सुदामा के 'मुठ्ठी भर चावल 'सरीखे अत्यन्त भ्रत्प बाह्य कर्म की धार्मिक और नैतिक योग्यता, अधिकांश लोगों को अधिक सुःख देने-वाल हजारों मन अनाज के बराबर ही समक्षे जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन तस्वज्ञानी कान्ट\* ने कर्म के बाहच श्रीर दृष्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गौण \* Kant's Theory of Ethics. ( trans. by Abbott ) 6th Ed. p.6.

माना है; एवं नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारम्भ कर्ता की शद्ध वृद्धि (शुद्ध भाव) हो से किया है। यह नहीं समक्तना चाहिये, कि म्राधिमौतिक सुख-वाद की यह न्युनता बड़े बड़े प्राविभौतिक-वादियों के घ्यान में नहीं ग्राई । हचूम में ने स्पष्ट लिखा है-जब कि मनुष्य का कर्म (काम या कार्य) ही उसके शील का छोतक है, श्रीर इसी तिने जब लोगो में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल वाहच परिएगमो ही से उत कर्म को प्रशंसनीय या गर्हणीय मान लैना श्रसम्भव है। यह यात निल साहब को भी नान्य है कि "किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ता के हेतु-पर ग्रयांत वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया ग्रवलंबित रहती है। "परन्तु अपने पक्ष मण्डन के लिये मिल साहव ने यह युक्ति भिड़ाई है कि "जब तक बाहच कमों में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना किसो भी भाव से हुई हो "। । मिल की इस युक्ति में सांप्रवायिक श्राग्रह देख पड़ता है; क्योंकि वृद्धि या भाव में भिन्नता होते के कारण, यद्धपि दो कर्म दिखने में एक हो से हो तो भी, वे तत्त्वत. एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। श्रीर, इसी लिये, मिल साहव की कही हुई " जब तक (बाहच) कर्मी में भेद नहीं होता, इत्यादि " मर्यादा को ग्रीन साहब ! निर्मूल वतलाते है । गीता का भी यह प्रभिप्राय है। इसका कारण गीता में यह बतलाया गया है कि, यदि एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मनुष्य बरावर धन प्रदान करें तो भी-प्रथात्-दोनों के वाहच कर्म एक समान होने पर भी—दोनों की दृद्धि या भाव की भिन्नता के कारण, एक दान सास्त्रिक श्रीर दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस-विषय पर प्रविक विचार पूर्वी और पिक्समी मतो की तुलना करते समय करेंगे। ग्रभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल बाहरी परिणाम पर ही प्रव-

<sup>\* &</sup>quot;For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects."—Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII Part II (p. 368 of Hume's Essays—The World Library Edition).

if "Morality of the action depends entirely upon the intention, that is upon what the agent wills to do. But the motive that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarianism, p 27.

I Green's Prolegomena to Ethics, § 292 note, p. 348. 5th Cheaper Edition.

न्तंबित रहने के कारण, ग्राधिभौतिक सुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णंय के काम में,कैसी श्रपूर्ण सिद्ध हो जाती है; ग्रौर इसे सिद्ध करने के लिये, हमारी समभ्र में, मिल साहब की युक्ति ही काफी है।

" अधिकांश लोगों का अधिक सुख "-वाले 'आधिशौतिक पन्य में सब से भारी दोष यह है कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, उस (मिल) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक -समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल ब्राह्य फल के श्रनुसार नीति का निर्एय करता है; अर्थात् उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है; या यों किहये कि वह एकदेशीय है। इसके सिवा इस मत पर एक और भी श्राक्षेप किया जा सकता है कि, 'स्वार्थ की श्रपेक्षा परार्थ क्यों श्रीर कैसे श्रेष्ठ हैं ?-इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व की सच मान लिया करते है। फल यह होता है कि उच्च स्वार्थ की बेरोक वृद्धि होने लगती है। यदि स्वार्थ और परार्थ दोनों वातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, अर्थात स्वामाविक है, तो प्रश्न होता है कि में स्वार्थ की श्रपेक्षा लोगों के सुख की म्रिविक महत्त्वपूर्ण क्यों समर्भें ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ही नहीं सकता, कि तुम प्रविकांश लोगों के ग्रधिक मुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रवन ही यह है, कि में अधिकांश लोगो के अधिक सुख के लिये यत्न क्यो करूँ ? यह बात सच हैं कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित सम्मिलित रहता है, इसलिये यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता। परन्तु भ्राधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे वर्ग की अपेक्षा इस अन्तिम (चौथे) वर्ग में यही विशेषता है कि, इस आधिभौतिक पन्य के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय, तब उच्च स्वार्थ का त्याग करके परार्थ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये। इस पर्य की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस श्रभाव की श्रोर एक विद्वान् श्राधिभौतिक पंडित का ध्यान श्राकिषत हुआ। उसने छोटे कीड़ों से लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारो का खूब निरीक्षण किया; श्रीर थन्त में उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीडों से ले कर मनुष्यों तक में यही गुए अधिकाधिक बढ़ता और प्रगट होता चला आ रहा है, कि वे स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की रक्षा करते है, और किसी को दुःख न देते हुए श्रपने बन्धुश्रो की यथासम्भव सहायता करते है, तब हम कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि के श्राचरण का यही — परस्पर-सहायता का गृण्— प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादन श्रौर सन्तान के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है। ऐसे श्रत्यन्त सूक्ष्म कीड़ों की सृष्टि को देखने से, कि जिनमें स्त्री-पुष्प का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीड़े की बेहु बढ़ते बढ़ते फूट जाती है श्रीर उससे दो कीड़े बन जाते है। श्रर्थात् यही कहना पढ़ेगा कि सन्तान के लिये-दूसरे के लिये- यह कीड़ा श्रपने शरीर की भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के दर्जे के स्त्री-पुरुषा त्मक प्राणी भी प्रवनी प्रवनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वार्थ-त्याग करने में धार्नान्दत हुया करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्यजाति के ग्रसभ्य श्रीर जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रक्षा करने में, किंतु प्रपने जाति-भाइयों की सहायता करने में भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं; इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सूष्टि का शिरोमिण हैं, स्वार्य के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युवत नियम की उन्नति करने तथा स्वार्थ श्रीर परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में लगे रहना चाहिये; वस इसी में उसकी इतिकर्तव्यता है। यह युक्तिवाद बहुत ठीज है। परन्तु यह तत्त्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सदगुए। मूक सृष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी मनुष्यों को सर्वव लगे रहना चाहिये। इस तत्त्व में विशेषता सिर्फ यही है कि, श्राज कल ग्राधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत बृद्धि होने के कारण इस तत्त्व की श्राविभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गई है। यद्यपि हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि प्राच्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थो में कहा है कि :--

अप्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्घतम् । प्रिकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

"परोपकार करना पुष्पकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है; वह यही अठारह पुराणों का सार है।" भर्तृहरि ने भी कहा है कि "स्वार्थों यस्य परार्थ एवं स पुमान् एकः सतां अप्रणीः "—परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वायं वना लिया है, वही सब सत्पुरुषों में अच्छ है। अच्छा, अब यदि छोटे की डों से मनुष्य तक की सृष्टि की उत्तरोत्तर कमशः बढ़ती हुई अंणीयों को देखें तो एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है—स्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बृद्धि ही का उत्कर्ष हुआ है या, इसी के साथ, उनमें स्वार्थ-बृद्धि, दया, उदारता, दूरदृष्टि, तर्क, श्रूरता, वृति, कमा, इंद्रियनिग्रह इत्यादि अनेक अन्य सात्विक सद्गुणों की भी वृद्धि हुई है कि जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है, कि अन्य सब सजीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कर्ष हुआ है। इन सब सात्विक गुणों के समूह को "मनुष्यत्व "नाम दीजिये। अब यह वात सिद्ध हो चुकों कि प्ररोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व को हम अच्छ मानते है; ऐसी अवस्था में किसी कमं की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कमं की

<sup>\*</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethnes नामक ग्रन्थ में दी हुई हैं। स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था कि मेरे श्रीर श्रापके मत में क्या मेद हैं। उस पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये हैं। pp. 57, 128. Also see Bain's Mental and Moral Science pp. 721, 722 (Ed. 1875).

परोक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती--ग्रब उस काम की परीक्षा मनुष्येत्व की दृष्टि से ही, श्रर्थात् मनुष्यजाति में श्रन्य प्राणियों की श्रपेक्षा जिन जिन गुणों का उत्कर्ष हुम्रा है उन सब को घ्यान में रख कर ही, की जानी चाहिये। भ्रकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णय कर लेने के बदले श्रव तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कर्म सब मनुष्यों के 'मनुष्यत्व' या 'मनुष्यपन ' को शोभा दे, या जिस कर्म से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म श्रीर वही नीति-धर्म है। यदि एक वार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय तो, " श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख " उक्त दृष्टि का एक श्रत्यन्त छोटा भाग हो जायगा-इस मत में कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं रह जायगा कि सब कर्मी के धर्म-श्रधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल " श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख" तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये-अग्रीर तब तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना श्रवश्य होगा। श्रीर, जब हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि 'मनुष्यपन 'या 'मनष्यत्व' का यथार्थ स्वरूप क्या है, तव हमारे मन में, याज्ञवक्त्य के श्रनुसार, "श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः" यह विषय श्राप ही श्राप उपस्थित हो जायगा । नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले एक श्रमेरिकन ग्रंथकार ने इस समुच्चयात्मक मनुष्य के घर्म को ही " श्रात्मा " कहा है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि 'केवल स्वार्थ या अपनी ही विषय-सुख की कनिष्ठ श्रेणी से बढ़ते बढ़ते श्राधिभीतिक सुख-वादियों को भी परोपकार की श्रेणी तक श्रीर अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे श्राना पड़ता है। परन्तु, मनुप्यत्व के विषय में भी आधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सब लोगों के बाहच विषय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; ग्रतएव ग्राघिभौतिक--वादियों की यह ग्रंतिम श्रेणी भी--जिसमें ग्रंतःसुख ग्रौर ग्रंतःशुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता—हमारे ग्राध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निर्देशि नहीं है। यद्यपि इस वात को साधार एतया मान भी लें, कि मनुष्य का सब प्रयतन मुख-प्राप्ति तथापि दुःख-निवारण के ही लिये हुग्रा करता है, तथापि जब तक पहले इस बात का निर्एय न हो जाय, कि सुख किसमें है—ग्राधिभौतिक भ्रयीत सांसारिक विषयभोग ही में है अथवा श्रौर किसी में है—तब तक कोई भी श्राधिभौतिक पक्ष ग्राहच नहीं समभा जा सकता। इस बात को श्राविभौतिक सुख-वादी भी मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु की . जितने सुख मिल सकते हैं वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछों कि "वया. कुम पशु होना चाहते हो ? " तो वह कभी इस बात के लिये राजी न होगा। इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह बतलाने की भ्रावश्यकता नहीं कि, तरवज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है उसकी योग्यता सांसारिक सम्पत्ति ग्रीर बाह्चापयोग से हजार गुनी बढ़ कर है। ग्रच्छा; यदि लोकमत को देखें तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निर्एय करना केवल संख्या पर भव-

लिन्चित नहीं हैं; सोग जो फुछ किया करते हैं वह सब केवल श्राधिभौतिक सुख के री लिये नहीं किया करते—वे ग्राधिभौतिक सुख ही को ग्रपना परम उद्देश नहीं मानते । चल्कि हम लोग यही कहा करते हैं कि, वाहच मुखों की कौन कहे, विशेष प्रसंग ग्राने पर श्रपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये, क्योकि ऐसे समय में श्राध्यात्मिक दृष्टि के श्रनुसार जिन सत्य श्रादि नीति-धर्मो की योग्यता श्रपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हाल श्रर्जुन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं था कि लड़ाई करने पर किस को कितना सुँस होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रक्रन था कि "मेरा, प्रयात् मेरी श्रात्मा की श्रेय किसमें है सो मुक्ते वतलाइये " (गी. २. ७; ३. २.)। थ्रात्मा का यह नित्य श्रेय श्रोर सुखे श्रात्मा की शांति में है; इसी लिये वृहदा-रण्यकोपनियद् (२. ४. २.) में कहा गया है कि " अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन ' ✓ प्रयात् सांसारिक सुख ग्रोर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी ग्रात्मसुख ग्रौर शांति नहीं मिल सकती इसी तरह कठोपनिषद् में लिखा है कि जब मृत्युं ने निचकेता को पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्यादि श्रनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देना . चाहा तो उसने साफ जवाव दिया कि "मु<u>भे श्रात्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं;</u>' धीर 'प्रेय' अर्थात् इन्द्रियो को प्रिय लगनेवाले सासारिक सुख में तथा 'श्रेय' भ्रयात भ्रात्मा के सच्चे कल्याए में भेद दिखलाते हुए (कठ. १.२.२ में) कहा है कि :-

श्रेयश्च व्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति घीरः।

श्रेयो हि घीरोऽभित्रेयसो घणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् घणीते॥ "जब प्रेय (तात्कानिक वाहच इंद्रियसुख) श्रोर श्रेय (सुच्चा चिरकानिक कल्याएः) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं तब बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोमें से किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में वृद्धिमान होता है, वह प्रेय की अपेक्षा थेय को श्रधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी वृद्धि मन्द होती है, उसको ~ प्रात्मकल्याए। की अपेक्षा प्रेय अर्थात् वाहच सुख ही अधिक श्रम्खा लगता है। " इसलिये यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्द्रियगम्य विषय-मुख ही मनुष्य। का ऐहिक परम उद्देश है, तथा मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल वाहच प्रर्थात् म्राधि-भौतिक सुख ही के लिये भ्रयवा श्रपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करता है।

० इन्द्रियगम्य वाह्य सुखों की श्रपेक्षा वृद्धिगम्य श्रन्तःसुख की श्रर्थात् श्राव्या-त्मिक सुल की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है कि विषय-मुख श्रनित्य है। यह दशा नीति-घर्म की नहीं है। इस वात को सभी मानते है कि श्राहिसा, सत्य श्रादि धर्म कुछ वाहरी उपाधियों श्रर्थात् सुख-दुःखों पर अवलिम्बत नहीं है; किंतु ये सभी अवसरो के लिये श्रीर सब काम में एक समान उपयोगी हो सकते है; अतएव ये नित्य है। बाहच वातों पर अवलंबित न रहनेवाली, नीति-धर्मी की यह नित्यता उनमें कहाँ से ग्रीर कैसे भ्राई---ग्रर्थात् इस नित्यता का कारण क्या है? इस प्रश्न का श्राधिभौतिक-वाद से हल होना श्रसंभव हैं। कारण यह है कि, यदि वाहच सृष्टि के सुख-दुःखों के श्रवलोकन से कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-दुःखों के स्वभावतः श्रनित्य होने के कारण, उनके श्रपूर्ण श्राघार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही श्रनित्य होंगे। श्रोर, ऐसी श्रवस्था में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवाह न करके सत्य के लिये जान दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकाल ब धित नित्यता है, वह "श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुखे" के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस पर वह श्राक्षेप किया जाता है, कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय श्रा जाता है सो श्रव्छे श्रव्छे लोग भी श्रसत्य पक्ष ग्रहण करने में संकोच नहीं करते, श्रौर उस समय हमारे शास्त्रकार भी ज्यादा सख्ती नही करते, तब सत्य श्रादि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिये? परन्तु यह श्राक्षेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंिक जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी श्रपने में ह से इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते है। इसी लिये महाभारत में श्रर्थ, काम श्रादि पुरुषार्थों की सिद्धि करनेवाले सब व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, श्रन्त में भारत-सावित्री में (श्रौर विदुरनीति में भी) व्यासजी ने सब लोगों को यही उपदेश किया है:—

न जातु कामान्न भयान्न छोभाद्धमें त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।

ग्रमी नित्यः सुखदुः खे त्विनत्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्विन्त्यः ॥

ग्रमी नित्यः सुखदुः खे त्विनत्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्विन्त्यः ॥

ग्रमी (" मुख-दुः ख ग्रनित्य है, परन्तु (नीति) धर्म नित्य है; इसित्ये सुख की इन्छा से, भय से, लोभ से अथवा प्राण-संकट ग्राने पर भी धर्म को कभी नहीं खोड़ना चाहिये। यह जीव नित्य है, श्रीर मुख-दुः ख ग्रावि विषय ग्रनित्य है"।

इसी लिये व्यासजी उपदेश करते हैं कि ग्रनित्य मुख-दुः खों का विचार न करके नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये (मभा स्व. ५. ६०; उ. ३९. १२, १३)। यह देखने के लिये, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं हमें ग्रव इस बात का विचार करना चाहिये कि मुख-दुः ख का यंथार्थ स्वरूप क्या है ग्रीर नित्य मुख किसे कहते हैं।

## पाँचवाँ प्रकरण

सुख दुःखविवेक ।

المسري

सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धियाह्यमतींद्रियम् । क्ष गीता ६. २१

भू मारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुष्य सुख-प्राप्ति के लिये, प्राप्त सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के 'लिये ही सर्वव प्रयत्न किया करता है । भृगुजी भरद्वाज से ज्ञान्तिपर्व (मभा ज्ञां-१६०. ह) में कहते हैं कि "इह खलु श्रमुध्मिक्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थमभि-घीयन्ते । न हचतः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति । "-श्रर्थात् इस लोक तथा पर-लोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिये है और धर्म, प्रर्थ, काम का इसके ग्रतिरियत कोई अन्य फल नहीं है। परंतु ज्ञास्त्रकारो का कथन है कि मनुष्य यह न समभ कर कि सच्चा सुल किसमें है, मिय्या सुल ही को सत्य सुल मान वठता है; घौर इस प्राशा से कि म्राज नहीं तो कल म्रवस्य मिलेगा, वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है। इतने में, एक दिन मृत्यु के अपेटे में पट कर वह ससार को छोड़ कर चल वसता है! परन्तु उसके से ग्रन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका श्रतुकरण करते हैं। इस प्रकार यह भव-वक चल रहा है, श्रीर कोई मनुष्य सच्चे श्रीर नित्य सुख का विचार नहीं करता ! इस विषय में पूर्वी श्रोर पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों में वड़ा ही मतभेद है, कि यह संसार केवल दु.खमय है, या सुखप्रधान श्रथवा दु:खप्रधान है। परन्तु इन पक्षवालो में से सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्याए। दुःख का श्रत्यन्त निवारए। करके श्रत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। 'सुख' शब्द के वदले प्रायः 'हित,' 'श्रेय ' श्रीर 'कारए। शब्दो का श्रधिक उपयोग हुआ है; इनका भेद श्रागे वतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जाय कि 'सुख' शब्द में ही सब प्रकार के सुख श्रीर कल्याएा का समावेश हो जाता है, तो सामा-न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के श्राघार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महा-भारतान्तर्गत पराशरगीता (म. भा. शां. २९५. २७) में दिया गया है, "यदिप्टं तत्सुखं प्राहुः हेष्यं दुःखिमहेष्यते " – जो कुछ . हमें इब्ट मुख है भ्रीर जिसका हम द्वेष करते है, श्रर्यात् जो हमें नहीं

<sup>&</sup>quot; जो केवल वृद्धि से ग्राह्य हो और इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुन्न कहने है।"

बुःख है- उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते; वर्योकि एस क्याख्या के अनुसार 'इन्ट' शन्द का अर्थ इन्ट बस्तु या पदार्थ भी हो सकता ह; श्रोर इस श्रथं को मानने से इष्ट पदार्थं को भी सुख कहना पढ़ेगा। उदाहरएगर्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदायं 'पानी' को 'सुख' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूवनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूवा हुआ है! सच वात यह है कि पानी पीने से जो डिन्द्रय तृष्ति होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य इस इन्द्रिय-तृष्ति या सुख को चाहता है, परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता, कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। इसी लिये नैय्याधिको ने सुख-दुःख को वेदना कह कर उनकी न्याख्या इस तरह से की है "अनुकूल वेदनीय सुखं" जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है आर "प्रतिकूलवेदनीय दुःखं" जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुःख है। ये वेद-नाएँ जन्मसिद्ध श्रर्थात् मूल ही की श्रीर श्रनुभवगम्य है, इसलिये नैय्यायिकों की उक्त व्याख्या से बढ़ कर सुख-दुःख का अधिक उत्तम लक्षण वतलाया नहीं जा सकता। कोई यह कहे कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न होते है, तो यह बात भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि, कभी कभी देवताओं के कोए. से भी बड़े बड़े रोग श्रौर दुःख उत्पन्न हुमा करते हैं, जिन्हे मनुष्य को श्रवश्य भोगना पड़ता है। इसी लिये <u>वेदान्त पन्थों में साम्रान्यतः इन पुख-दुःखों के तीन</u> भेद-श्राधिदैविक, श्राधिभौतिक श्रीर ख्राध्यात्मिक-किये ग्ये है। देवताओं की कृपा या कोप से जो सुखदुःख मिलते हैं उन्हें 'ग्राधिदैविक' कहते हैं। बाहच सृष्टि के, पृथ्वी श्रादि पंचमहाभूतात्मक, पदार्थी का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग होने पर, शीतोष्ण श्रादि के कारण जो सुख-दुःख हुश्रा करते है उन्हें 'श्राधि-भौतिक ' कहते हैं। श्रौर, ऐसे वाहच संयोग के बिना ही होनेवाले श्रन्य सब सुखदु:खों को 'श्रा<u>ध्यात्मिक' कहते हैं। यदि सुख-दुःख का यह वर्गीकरण</u> स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त श्रादि दोषों का परिणाम विगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर भादि दुःखो को, तथा उन्हीं दोषों का परिएगम ग यथोचित रहने से श्रनुभव में श्रानेवाले शारीरिक स्वास्थ्य को, श्राध्यात्मिक सुख-दुःख कहना पडता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभूतात्मक क्षरीर से सम्बन्ध . रखते हैं, श्रर्यात् ये ज्ञारीरिक है, तथापि हमेजा यह नहीं कहा जा सकता कि ये ज्ञरीर से बाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं। ग्रौर इसलिये ग्राध्यात्मिक सुख-हु: खों के वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो भेद--शारीरिक और मानिसक--करने पड़ते हैं। परन्तु थिद इस प्रकार सुख-हु: खों के 'शारीरिक ' श्रीर 'मान-सिक ' दो भेद कर दें, तो फिर श्राधिदैविक सुख-दु:खों को भिन्न मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि, यह तो स्पब्ट ही है कि देवताओं की कृपा

भयवा क्रीय से होनेवाने सुख-दु.खो को भी ग्राखिर मनुष्य ग्रपने ही शरीर या मन के द्वारा भोगता है। ग्रतएव हमने इस ग्रन्थ में वेदान्त-ग्रन्थो की परिभाषा के ग्रन्तार सुल-दु खो का त्रिविय वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही वर्ग (याह्य या शारीरिक ग्रीर याभ्यंतर या मानितक) किये है, ग्रीर इसी वर्गीकरण के ग्रन्तार, हमने इस ग्रन्थ में सव प्रकार के शारीरिक सुख-दु:खों को "ग्राधिमौतिक" ग्रीर सब प्रकार के मानितक सुख-दु:खों को "ग्राधिमौतिक" ग्रीर सब प्रकार के मानितक सुख-दु:खों को "ग्राधिमौतिक" कहा है। वेदान्त ग्रन्यों में जसा तीसरा वर्ग 'ग्राधिदैविक' दिया गया है वैसा हमने नहीं किया है; प्रयोकि, हमारे मतानुसार सुख-दु:खों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह दिविय वर्गीकरण ही ग्रीयक सुभीते का है। सुखदु:ख का जो विवेचन नीचे किया गया है उसे पढ़ते समय यह वात ग्रवश्य घ्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त ग्रन्थों के ग्रीर हमारे वर्गीकरण में भेद है।

सुख-दु.खो को चाहे श्राप द्विविघ मानिये श्रथवा त्रिविघ; इसमें सन्देह नहीं कि दुःख की चाह किसी मन्ष्य को नहीं होती। इसी लिये वेदान्त ग्रीर सांस्य शास्त्र (सां. का. १; गी. ६. २१, २२)में कहा गया है कि, सब प्रकार के दुःसों की श्रत्यन्त निवृत्ति करना श्रीर श्रात्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुपार्य है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश श्रात्यन्तिक सुख ही है, तव ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते हैं, कि अत्यन्त , सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना सभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कव श्रोर कैसे ? इत्यादि । श्रोर जब हम इन प्रश्नो पर विचार करने लगते हैं तव सब से पहले यही प्रश्न उठता है, कि नैय्याधिको के वतलाये हुए लक्षण के अनुसार सुख ग्रौर दुःख दोनो भिन्न किन्न स्वतंत्र वेदनाएँ, श्रनुभव या वस्तु है, श्रयवा "जो उजेला नहीं वह श्रेंघेरा" इस न्याय के अनुसार इन दोनो वेदनाश्रो में से एक का श्रभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है ? भर्तृ हरि ने कहा है कि "प्यास से जब मुँह सूख जाता है तव हम उस दु!ल का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूल से जब हम व्यादुल हो जाते है तब मिष्टान ला कर उस व्यथा को हटाते है, और काम-वासना के प्रदीप्त होने पर उसको स्त्रीसग द्वारा तृप्त करते हैं " इतना कह कर श्रंत में कहा है कि:--

प्रतीकारो व्याघेः सुखमिति विवर्यस्यति जनः।

"किसी व्याधि प्रयवा दुःख के होने पर उसका जो निवारए। या प्रतिकार किया जाता है उसी को लोग भ्रमवश 'सुख' कहा करते हैं! " दुःखनिवारए। के प्रति-रिक्त 'सुख' कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समस्रना चाहिये, कि उक्त सिद्धान्त मनुष्यों के सिर्फ उन्हीं व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ ही के लिये किये जाते हैं। पिछले प्रकरए। में प्रानन्वागिरी का यह मत वतलाया ही गया है कि, जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारए। यही होता है कि,

उसके दुःख के देखने से हमारी कारुएय वृत्ति हमारे लिये श्रसहच हो जाती है श्रौर इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के श्रनुसार यह मानना पडेगा कि:— तृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्॥

" पहलें जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दु.ख होता है श्रौर उस दु.ल की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है " (शां. २४. २२; . १७४. १६) संक्षेप में इस पंथ का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-श्राध आज्ञा, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; श्रौर जब उससे दुःख होने लगे तब उस दुःख का जो निवारण किया जावे, वही सुख कहलाता है; सुख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहे, उस पंथ के लोगो ने यह भी अनुभव निकाला है, कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियाँ केवल वासनात्मक श्रौर तृष्णात्मक ही है। जब तक सब सांसारिक कर्मी का त्याग नहीं किया जायगा तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखड़ नहीं सकती; श्रौर जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती तब तक सत्य श्रौर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बृहदारएयक (बृ.४. ४. २२; वेसू. ३. ४. १५) में विकल्प से श्रीर जाबाल-संन्यास श्रादि उपनिषदो में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा श्रष्टावकगीता (६. ८; १०. ३–८) एवं श्रवधूतगीता (३. ४६) में उसीका श्रनुवाद है। इस पंथ का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस किसी को आत्यन्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त कृरना है उसे उचित है, कि वह जितना जलदी हो सके उतना जल्दी संसार को छोड़ कर संन्यास ले ले। स्मृतिग्रन्थो में जिसका वर्णन किया गया है, श्रौर श्रीशंकरा-चार्य ने कलियुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रौत-स्मार्त कर्म-संन्यास-मार्प इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, जो कुछ है सो दुःख ही है, और वह भी तृष्णामूलक है, तो इन तृष्णा आदि विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ श्रीर परार्थ की सारी भंभटें क्राप ही भ्राप दूर हो जायगी, भ्रौर तब मन की जो मूल-साम्यावस्था तथा शांति है वहीं रह जायगी। इसी भ्रभिप्राय से महाभारतान्तर्गत शांतिपर्व के पिगल गीता में, और मिकगीता में भी कहा गया है कि :--

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुसम्। 🗸 तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहितः षोडशीं कलाम्॥

"सांसारिक काम श्रयांत् वासना की तृष्ति होने से जो सुख होता है, श्रौर जो सुख स्वर्ग में मिलता है, उन दोनो सुखो की योग्यता, तृष्णा के क्षय से होनेवाले सुख के सोहलवें. हिस्से के वरावर भी नहीं है" (शां. १७४. ४८. १७७. ४९) । वैदिक ' संन्यासमार्ग का ही, श्रागे चल कर, जैन श्रौर बौद्धधर्मी में श्रनुकरण किया गया है। इसी लिये इन दोनों धर्मों के ग्रन्थो में तृष्णा के हुष्परिणोमों का श्रौर उसकी

न्याज्यता का वर्णन, उपर्युवत वर्णन ही के समान—श्रीर कहीं कहीं तो उससे भी बटा चडा—किया गया है (उदाहरणार्थ, धम्मपद के तृष्णा-वर्ग को देखिये),। तिरवत के बौद्ध धमंग्रंथो में तो यहाँ तक कहा गया है, कि महाभारत का उबत क्तोक, बुद्धत्व प्राप्त होने पर गीतम बुद्ध के मुख से निकला था। \*

तृत्ला के जो दुप्परिए।म ऊपर वतलाये गये हैं वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी मान्य है रिपरन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हे दूर करने के लिये कर्म ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये। प्रतएव यहाँ मुख-दु.ख की उक्त उपपत्ति पर कुछ मूक्ष्म विचार करना त्रावश्यक है। सन्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता, कि सब मुख तृष्णा श्रादि दु.खो के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार श्रनुभव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि) वस्तु कि जब फिर चाह होती है-तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं। जब इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुख होता है; श्रौर जब वह इच्छा तीव होने लगती है, श्रथवा जब डिच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता श्रीर उसकी चाह श्रधिकाधिक बढने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा-स्वरूप में बदल जाने के पहले ही, यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के वारे में हम यह नहीं कह सकेंगे कि वह तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता है उसके वारे में भ्रनुभव यह नहीं है, कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन नहीं मिलता तभी हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है--ग्रन्यया नहीं। श्रन्छा, यदि हम मान लें कि तृष्णा श्रीर इच्छा एक ही श्रयं के द्योतक शब्द है, तो भी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही है। उदा-हरए। के लिये, एक छोटे बच्चे के मुँह में श्रचानक एक मिश्री की ड़ली ड़ाल दो; तो क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सुख हुग्रा वह पूर्व-तृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहीं। इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम किसी रमणीय वाग में जा पहुँचे, ग्रौर वहाँ किसी पक्षी का मधुर गान एकाएक सुन पडा, ग्रयवा किसी मन्दिर में भगवान् की मनोहर छवि देख पड़ी; तब ऐसी ज्ञवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि उस गान के सुनने से, या उस छिब के दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये वैठे थे। सच बात तो यही है, कि सुख की इच्छा किये विना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणो पर ध्यान देने से यह श्रवश्य ही मानना पड़ेगा कि संन्यास-मार्गवाले सुख को उक्त

<sup>\*</sup> Rockhill's Life of Buddha p. 33. यह श्लोक ' उदान ' नामक पाली ग्रन्य (२ २) में हैं। परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह श्लोक बुद्ध के मुख में, उसे 'नुद्धत्व ' प्राप्त होने के समय निकला था। इससे यह साफ मालूम हो जाता है कि यह श्लोक पहले पहले वुट के मुख से नहीं निकला था।

च्याख्या ठीक नहीं है, श्रौर यह भी मानना पड़ेगा कि इत्द्वियो में भली-बुरी वस्तुश्रों का उपयोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे श्रपना श्रपना व्यापार करती रहती है, और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्रांप्ति हो जाती हैं तब, पहले तब्एा या इच्छा के न रहने पर भी हमें मुख-दुःख का स्रनुभव · हुआ़ करता है। इसी बात पर ध्यान<u>रख कर गीता (२.१४) में कहा गया</u> है कि "मात्रास्पर्श " से शीत, उष्ण श्रादि का श्रनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ करता है। सुष्टि के बाह्य पदार्थों को 'मात्रा कहते हैं। गीता के उक्त पदों का श्रर्थ यह है कि, जब उन बाहच पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श श्रर्थात संयोग होता है तब सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयोगशास्त्र का भी सिद्धान्त हैं । कान को कड़ी भ्रावाज भ्रप्रिय क्यों मालूम होती हैं।? जिव्हा को मधुर रस प्रिय क्यो लगता है ? श्राँखो को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश श्राल्हादकारक क्यों प्रतीत् होता है ? इत्यादि बातो का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाती है। इससे प्रकट होता है, कि <u>ग्राधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल</u> इन्द्रियों के अधीन है, श्रौर इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारो को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है—चाहे इसका परिएाम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरएार्थ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन में कुछ विचार श्राने से उस विचार के सूचक शब्द श्राप ही श्राप मुँह से बाहर निकल पडते हैं। ये शब्द कुछ इस इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान लें; बल्कि कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारो से हमारे मन की गृप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे जव चलना सीखते है, तब चे दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारएा यह है, कि उन्हे चलने रहने की किया में ही उस समय श्रानन्द मालूम होता है। इसलिये सब -मुखो को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि "इ<u>न्द्रियस्येन्द्रि-</u> -यस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ " (गी. ३. ३४) अर्थात् इन्द्रियो में श्रौर उसके शब्द--स्पर्श श्रादि विषयों में जो राग (प्रेम) श्रौर द्वेष है, वे दोनो पहले ही से 'श्रव्यस्थित ' श्चर्यात् स्वतन्त्र-सिद्ध है। <u>श्चीर श्रब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार</u> श्चात्मा के लिये कल्याणदायक कैसे होगे या कर लिये जा सकेगे। इसके लिये श्रीकृष्ण भगवान् का यही उपदेश है, कि इन्द्रियों ग्रौर मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको श्रपनी श्रात्मा के लिये लाभदायक बनाने के श्रयं अपने आधीन रखना चाहिये—उन्हे स्वेतन्त्र नहीं होने देना चाहिये । भगवान् के इंस उपदेश में, श्रौर तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के लिये कहने में, जुमीन-श्रासमान का श्रन्तर है। गीता का यह तात्पर्ध नहीं है, कि संसार के सब कर्तृत्व ग्रीर पराक्षम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; -बिक उसके ग्रठारहवें ग्रन्याय (१८. २६) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में सम-

वृद्धि के नाथ वृति ग्रांर उत्साह के गुणों का होना भी श्रावश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा यहाँ हमको केवल यही जानना है, कि हैं सित' ग्रीर 'दु त' दोनो भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का श्रभाव मात्र ही हैं। इस विषय में गीता का मत, उपर्युक्त विवेचन से, पाठकों के ध्यान में श्रा हो गया होगा। 'क्षत्र' का श्रयं वतलाते समय 'सुख' ग्रौर 'दु.ख' की श्रलग श्रतग गणना की गई हैं (गी. १३.६); बिल्क यह भी कहा गया है, 'सुख' सत्त्वगृण का ग्रीर 'तृष्णा' रजोगुण का लक्षण हैं (गी. १४.६,७); ग्रौर सत्त्वगृण तथा रजोगुण दोनों श्रलग श्रलग है। इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ मालूम हो जाता है, कि सुख ग्रौर दु.ख दोनो एक दूसरे के प्रतियोग है, ग्रौर भिन्न भिन्न दो वृत्तिया है। श्रवारहवे श्रध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि "कोई भी काम यदि दु:खकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, कितु ऐसा त्याग राजस कहलाता है" (गीता १६.६), वह भी इस सिद्धान्तु के विरद्ध है कि "सव सुख तृष्णा-क्षय-मूलक ही हैं।"

ग्रव यदि यह मान लें, कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप ग्रथवा दु.खाभावरूप नहीं है, ग्रीर यह भी मान लें कि मुख दु ख दोनों स्वतंत्र वस्तु है, तो भी (इन दोनो वेदनाम्रो के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारए। यह दूसरा प्रक्रन उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी श्रनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ लोगो का तो यहाँ तक कहना है, कि दु.ख का श्रनुभव हुए विना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरित, स्वर्ग के देवतास्रो के नित्यसुख का उदाहरए। दे कर कुछ पडित प्रति-पादन करते है, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पूर्वानुभव की कोई श्रावश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी ट्टें पदार्थ को पहले चखें विना ही शहद, गुड, शक्कर, ग्राम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालुम हो जाया करता है, उसी तरह सुख के भी श्रनेक प्रकार होने के कारण पूर्व-दु.खानुभव के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखो (जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर परों की गही पर बैठना इत्यादि) का सदैव अन्भव करते रहना भी सर्वथा सम्भव है। परन्तु सासारिक व्यवहारो को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। पुराणों में देवतात्रों पर भी सकट पड़ने के कई उदाहरण है; ग्रौर पुण्य का ग्रज घटते ही कुछ समय के बाद स्वर्ग-सुख का भी नाश हो जाया करता है, इसलिये स्वर्गीय सुल का उदाहरए। ठीक नहीं है। श्रीर, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यह सत्य मान लें, कि 'नित्यमेव सुर्व स्वर्गे, "तो इसी के आगे (मभा आं १६०. १४) यह भी कहा है, कि "नुखं दु.खिमहोभयम् " अर्थात इस संसार में सुख और दुःख दोनो मिश्रित है। इसी के अनुसार समयं श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, "हे विचारवान् मनुष्य! इम बात को अच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कीन

इं।" इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि:---

सुखं सुखंनेह न जातु लभ्यं दुःखन साध्वी लभते सुखानि ।

श्रयात् "सुख से सुख कभी नही मिलता; साध्वी स्त्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख

या कष्ट सहना पड़ता है" (मभा वन २३३. ४); इससे कहना पड़ेगा, कि यह

उपदेश इस संसार के अनुभव के अनुसार सत्य है। देखिये, यदि जामुन किसी के

होंठ पर भी घर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले मुँह खोलना पड़ता

है; श्रीर यदि मुँह में चला जाय तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है।

सारांश, यह बात सिद्ध है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत

भारी श्रंतर है। इसका कारण यह है, कि हमेशा मुख का उपभोग करते रहते से मुख का श्रनुभव करनेवाली इंद्रिया भी किल्ल होती जाती है। कहा भी है कि

प्रायेण श्रीमतां लोके मोक्तुं शक्तिनं विद्यते। काष्टान्यपि हि जीर्यन्ते दारिद्राणां च सर्वशः॥ 🖰

श्रयांत "श्रीमानो में सुस्वादु श्रन्न को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परन्तु गरीब लोग काठ को भी पचा जाते हैं" (मभा शां २८, २६)। श्रतएव जब कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तब कहना पड़ता है कि इस प्रक्रन को श्रधिक हल करते रहने में कोई लाभ नहीं, कि बिना दुःख पाये हमेशा सुख का श्रनुभव किया जा सकता है या नहीं। इस संसार में यही क्रम सदा से सुन पड़ रहा है कि, "सुख्स्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुख्म्" (वन. २६०. ४६. शां. २५. २३) अर्थात सुख के बाद दुःख श्रीर दुःख के बाद सुख मिला ही करता है। श्रीर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) में वर्णन किया है—

कस्यैकांतं सुखसुपनतं/ दुःखमेकांतते। वा । नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण॥ ५

"किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती। सुख-दुःख की दशा, पिहये के समान ऊपर श्रौर नीचे की श्रोर हमेशा बदलती रहती है।" श्रब चाहे यह दुःख हमारे सुख़ के मिठास को श्रधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हुशा हो श्रौर इस प्रकृति के संसार में उसका श्रौर भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त श्रनुभव-सिद्ध क्रम के बारे में मतभेद हो नहीं सकता। हाँ, यह बात कदाचित्

श्रसम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करे श्रौर उससे उसका जी भी न ऊबे; परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या संसार) में यह बात श्रवश्य श्रसम्भव है, कि दुःख का विलकुल नाश हो जाय श्रौर हमेशा सुख ही सुख का श्रनुभव मिलता रहे।

यदि यह बात सिद्ध है, कि <u>संसार केवल सुखमय नहीं है, किंतु वह सुख-दुःखा-</u>
र<u>सक है</u>, तो श्रब तीसरा प्रश्न श्राप ही श्राप मन में पैदा होता है, कि संसार में

和 新 明 前 前

ij e

न्त्र । ज्यान

前河

<sub>र</sub> श्र

بيب ا

वेहां

المبتاء

मु<u>ग्न ग्रधिक है या दु ख ?</u> जो पश्चिमी पण्डित ग्राधिभौतिक मुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुख ही अधिक होता तो, (सब नहीं तो) अधिकाश लोग अवश्य ही आत्महत्या कर डालते; क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता कि संसार दु.खमय है, तो वे फिर उसमें रहने की भंभट में क्यो पड़ते ? बहुधा देखा जाता है, कि मनुष्य ग्रपनी श्रायु ग्रर्थात् जीवन से नहीं अवता, इसलिये निश्चयपूर्वक यही श्रनुमान किया जा सकता है, कि इस ससार में मनुष्य को दु.ख की श्रपेक्षा सुख ही श्रधिक मिलता है; श्रौर इसी लिये धर्म-श्रथमं का निर्णय भी सुख को ही सब लोगो का परम साध्य समक्त कर किया जाना चाहिये। ग्रव यदि उपर्युक्त मत की ग्रच्छी तरह जाँच की जाय तो मालूम हो जायगा, कि यहाँ स्रात्महत्या का जो सम्बन्ध सासारिक सुख के साथ जोड दिया गया है वह वस्तुतः सत्य नहीं है । हों, यह वात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य ससार से त्रस्त हो कर श्रात्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गणना 'अपवाद 'में अर्थात पागलो में किया करते हैं। इससे यही बोध होता है, कि सर्व साधारण लोग भी 'श्रात्महत्या करने या न करने 'का सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ नहीं जोड़ते, किंतु उसे (श्रर्थात् श्रात्महत्या करने या न करने को) एक स्वतंत्र वात समभते है। यदि श्रसभ्य श्रौर जंगली मनुष्यो के उस ससार या जीवन का विचार किया जावे, जो सुघरे हुए श्रौर सभ्य मनुष्यो की दृष्टि से श्रत्यन्त कष्टदायक ग्रौर दुःखमय प्रतीत होता है, तो भी वहीं ग्रनुमान निष्पन्न होगा जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन ने श्रपने प्रवास-प्रन्थ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है, जिन्हे उसने दक्षिएा-ग्रमेरिका के ग्रत्यन्त दक्षिए। प्रान्तो में देखा था। उस वर्एन में लिखा है, कि वे श्रसभ्य लोग—स्त्री, पुरुष सव—कठिन जाड़े के दिनो में भी नंगे घूमते रहते हैं; इनके पास श्रनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हे कभी कभी भूखो मरना पड़ता है; तथापि इनकी संत्या दिनोदिन बढ़ती ही जाती है ! देखिये जंगली मनुष्य भी श्रपनी जान नहीं देते, परन्तु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखमय है ? कदापि नहीं। यह बात सच है कि वे श्रात्महत्या नहीं करते; परन्तु इसके कारण का यदि सूक्ष्म विचार किया जावे तो मालूम होगा, कि हर एक मनुष्य को-चाहे वह सभ्य हो या ग्रसभ्य-केवल इसी वात में ग्रत्यन्त क्रानन्द मालूम होता है कि "मै पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ", **श्रौर श्रन्य सव** सुखों की ग्रपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना ग्रधिक महत्त्वपूर्ण समभता है, कि यह संसार कितना भी कष्टमय क्यो न हो, तथापि वह उसकी ग्रोर ध्यान नहीं देता, भ्रोर न वह भ्रपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार रहता है। मनुष्य की वात तो दूर रही, पशु-पक्षी भी श्रात्महत्त्या नहीं करते। तो, क्या इससे हम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय



<sup>\*</sup> Darwin's Naturalist's Voyage Round the World-Chap. X

हैं ? तात्पर्य यह है कि 'मनुष्य या पशु-पक्षी ग्रात्महत्या नहीं करते दस बात से यह भरामक अनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखमय है। सच्चा अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा भी हो, उसकी कुछ अपेका नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात् जड़ अवस्थां. से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनुपम आनंद मिलता है और उसमें भी मनुष्यत्व का आनंद तो सब से अेष्ठ है। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है:——

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां वुद्धिजीविनः । वुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु इतबुद्धयः। इतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः॥

ग्रर्थात् " श्रचेतन पदार्थो की ग्रपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ है; सचेतन प्राणियो में बुद्धिमान्, वुद्धिमानो में मनुष्य, मनुष्यो में ब्राह्मणं, ब्राह्मणो में विद्वान्, विद्वानो में कृतबृद्धि (वे मनुष्य जिनकी बृद्धि सुसंस्कृत ही), कृतबृद्धियों में कर्ता (काम करनेवाले), श्रौर कर्ताश्रों में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ है। "इस प्रकार शास्त्रों (मनु. १० ६६, ६७; मभा उद्यों ४. १ श्रौर २) में एक से दूसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जो वर्णन है, उसका भी रहस्य वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है; स्रौर उसी न्याय से भाषा-ग्रन्थों में भी कहा-गया है कि चौरासी लाख योनियो में नरदेह श्रेष्ठ है, नरों में मुमुक्ष श्रेष्ठ है, और मुमुक्षुग्रों में सिद्ध श्रेष्ठ, है। संसार में जो यह कहावत प्रचलित है कि "सब को अपनी जान अधिक प्यारी होती है " उसका भी कारण वही, जो ऊपर लिखा गया है; श्रीर इसी लिये संसार के दुःखमय होने पर भी जब कोई मनुष्य श्रात्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं, श्रौर धर्मशास्त्र के श्रनुसार वह पापी समभा जाता है (मभा कर्ण ७० २८); तथा श्रात्महत्या का प्रयत्न भी कानून के श्रनुसार जुर्म माना जाता है। संक्षेपमें यह सिद्ध हो गया कि 'मनुष्य श्रात्महत्या नहीं करता'—इस बात से ससार के सुखमय होने का श्रनुमान करना उचित नहीं हैं। ऐसी अवस्था में हम को, 'यह संसार सुखमय है या दुःखमय?' इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-प्राप्ति-रूप ग्रपने नैसर्गिक भाग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात् श्चर्यात् इस संसार ही की बातो का विचार करना चाहिये। 'मनुष्य ग्रात्महत्या नहीं करता, बल्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है ' --- यह तो सिर्फ संसार की प्रवृत्ति का कारण है, श्राधिभौतिक पिडतो के कथनानृसार, संसार के सुखमय होने का यह कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि, श्रात्महत्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, वह कुछ ससार के सुखदु:खों के तारतम्य से उत्पन्न नही हुई है; श्रौर, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि मंसार सुखमय है।

देवल मनुष्य जन्म पाने के सौभाग्य को श्रौर (उसके बाद के) मनुष्य के सामारिक व्यवहार या 'जीवन को भ्रमवश एक ्ी नहीं समभ लेना चाहिये। केवल मनुष्यत्व, श्रीर मनुष्य के नित्य व्यवहार श्रथवा सासारिक जीवन, ये दोनो भित्र भिन्न वाते है। इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस मंमार में श्रेट नरदेह-थारी प्राणी के लिये मुख श्रधिक है श्रयवा दुःख ? इस प्रश्त का यथायं निर्णय करने के लिय, केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक मनव्य के "वर्तमान समय की " वासनाओं में से कितनी वासनाएँ सफल हुई श्रोर कितनी निष्फल। "वर्तमान समय की कहने का कारए। यह है, कि जो बाते सभ्य या मुधरी हुई दशा के सभी लोगो को प्राप्त हो जाया करती है, उनका नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है श्रीर उनसे जो सुख हमें मिलता है, उसे हम लोग भूल जाया करते है, एव जिन वस्तुग्रो को पाने की नई इच्छा उत्पन्न होती हैं उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती है, सिर्फ उन्हीं के श्राधार पर हम इस समार के सुखदु खो का निर्णय किया करते हैं। इस बात की तुलना करना, कि हमें वर्तमान काल में क्तिने मुख-साधन उपलब्ध है ग्रीर सौ वर्ष पहले इनमें से कितने सुख-माधन प्राप्त हो गये थे, श्रीर इस वात का विचार करना कि श्राज के दिन में सुखी हूँ या नहीं, ये टोनो वातें अत्यंत भिन्न है। इन वातो को समऋने के लिये उदाहरण लीजिये; इसमें संदेह महीं कि सौ वर्ष पहले की वैलगाड़ी की यात्रा में वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक है; परन्तु श्रव इस रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के 'सुखत्व' को हम लोग भूल गये है, श्रौर इसका परिएाम यह देख पडता है, कि किसी दिन डाक देर से म्राती है म्रौर हमारी चिठ्ठी हमें समय पर नहीं मिलती तो हमें श्रच्छा नहीं लगता-कुछ दु.ख ही सा होता है। ग्रतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दू.खो का विचार, उन सुख-सावनो के श्राधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध है, किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान' स्रावश्यकतास्रो (इच्छास्रो या वासनास्रों) के स्राधार पर ही किया जाता है। श्रौर, जव हम इन श्रावश्यकताश्रो, इच्छाश्रो या वासनाश्रों का विचार करने लगते है, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं-वे ग्रनन्त ग्रोर ग्रमर्यादित है। यदि हमारी एक इच्छा ग्राज सफल हो जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, श्रौर मन में यह भाव उत्पन्न होता है, कि वह इच्छा भी सफल हो। ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है, त्यो त्यो उसकी दौड़ एक कदम आगे ही बढ़ती चली जाती है; ग्रीर, जबिक यह वात ग्रनुभव सिद्ध है कि इन सब इच्छाश्रो या वासनाश्रों का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें सदेह नहीं कि मनुष्य दुःखी हुए विना रह नहीं सकता । यहाँ निम्न दो वातो के भेद पर श्रद्धी तरह ध्यान देना चाहिए:-(१) मव मुख केवल तृष्णा-क्षय-स्प ही है; भ्रीर (२) मनुष्य को कितना ही सुव भिले तो भी वह श्रसंतुप्ट ही रहता है। यह कहना एक वात है, कि प्रत्येक

<sup>"</sup>-सुल दुःखाभावरूप नही है; किंतु सुल **ग्रौर दुः**ल इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं; भ्रौर यह कहना उससे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को. भूल कर भ्रौर भी श्रधिकाधिक सुख पाने के लिये श्रसंतुष्ट वना रहता हैं। इनमें से पहली बात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय में है; श्रौर दूसरी बात -यह है कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृष्ति होती है या नहीं? विषय-वासना हमेशा श्रधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते, तब यही मालूम होता है कि पूर्व-प्राप्त सुखो को ही बार बार भोगते रहना चाहिये---भ्रौर इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलियस नामक एक रोमन वादशाह था। कहते हैं कि वह जिव्हा का सुख हमेशा पाने के लिये, भोजन करने पर किसी श्रौषिध के द्वारा कै कर डालता था श्रौर प्रतिदिन श्रनेक बार भोजन क्या करता था ? परंतु, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कथा, इससे भी श्रधिक शिक्षादायक है। यह राजा शुकाचार्य के शाप से, बुड्ढा हो गया था; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सहूलियत भी हो गई थी, कि श्रपना बुढ़ापा किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले लें। तब इसने श्रपने पुरु नामक बेटे की तरुएावस्था माँग ली श्रीर, सौ दो सौ नही, पूरे एक हजार वर्ष तक सव प्रकार के विषय-सुखो का उपभोग किया। श्रन्त में उसे यही श्रनुभव हुस्रा, कि इस दुनिया के सारे पदार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृष्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है। तब इसके मुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि:-

### न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। हविषा ऋष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥

श्रर्थात् "सुखो के उपभोग से विषय-वासना की तृष्ति तो होती ही नहीं, किंतु विषय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जैसे श्रांन की ज्वाला हवन-पदार्थों से बढ़ती जाती है" (मभा श्रा. ७५. ४६)। यही क्लोक मनुस्मृति में भी पाया जाता है (मनु. २. ६४) і तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने उपलब्ध हो, तो भी इद्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है; इसिलये केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तृष्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या दबाने के लिये कुछ श्रन्य उपाय श्रवक्य ही करना पड़ता है। यह तत्त्व हमारे सभी धर्म-प्रन्थकारों को पूर्णत्या मान्य है, श्रौर इसिलये उनका प्रथम उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने कामोपभोग की मर्यादा वाध लेनी चाहिये। जो लोग कहा करते हैं, कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त श्रनभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें तो उन्हे श्रपने मन की निस्सारता तुरन्त ही मालूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त बौद्धधर्म में भी पाया जाता है; श्रौर, ययाति राजा के सदृश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते समय कहा है:—

#### न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति। अपि दिव्येसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति॥

"कार्वार्पण नामक महामूल्यवान् सिवके की यदि वर्षा होने लगे तो भी काम-वासना की तित्ति अर्थात् तृष्ति नहीं होती, श्रौर स्वर्ग का भी सुख मिलने पर कामी पुरुष की कामेच्छा पूरी नहीं होती"। यह वर्णन धम्मपद (१८६. १८७) नामक बौद्ध ग्रन्थ में हैं। इससे कहा जा सकता है, कि विषयोपभोगरूपी सुख की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, श्रीर इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होता है कि "मैं दुः ली हूँ! " मनुष्यो की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थिर करना पडता है, जो महाभारत (ज्ञा. २०५, ६; ३३०. १६) में कहा गया है:-

## मुखाव्दहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संदायः ॥

श्रर्यात् "इस जीवन में यानी संसार में सुख की श्रपेक्षा दु.ख ही श्रधिक है "। यहि सिद्धान्त साथु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है -- "सुख देखों तो राई वरावर है थ्रौर दु.ख पर्वत के समान है। " उपनिषत्कारो का भी सिद्धान्त ऐसा ही हैं (मैंत्र्यु. १. २-४)। गीता (८. १५ ग्रौर ६.३३) में भी कहा गया हैं कि मनुष्य का जन्म अञाञ्चत और "दुःखों का घर "है, तथा यह संसार श्रनित्य श्रौर "सुखरहित "है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है, जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया है। वह कहता है, कि मनुष्य की समस्त सुखेच्छाग्रो में से जितनी सुखेच्छाएँ सफल होती है उन्ही परि-एगम से हम उन्हें मुखी समभते हैं; ग्रीर जब सुखेच्छाग्रो की ग्रपेक्षा सुखोपभोग कम हो जाता है तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिमाएा से दुःखी है। इस परिमाए। को गणित की रीति से समकाना हो तो हुं खोपभोग को सुखेंच्छा से भाग देना चाहिये श्रौर श्रपूर्णांडक के रूप में सुखोपभोग ऐसा चाहिये । परन्तु यह श्रपूर्णांक है भी विलक्षणं; क्योंकि इसका हर ( अर्थात् सुखेच्छा), ग्रंश (ग्रर्थात् सुखोपभोग) की ग्रपेक्षा, हमेशा ग्रधिकाधिक बढता ही रहता है। यदि यह अपूर्णाक पहले 🦫 हो, और यदि आगे उसका अंश १ से ३ हो जाय, तो उसका हर २ से १० हो जायगा—श्रर्थात् वही श्रपूर्णादक ३० हो जाता है। तात्पर्य यह है, यदि ग्रंश तिगुना वढता है तो हर पँचगुना वढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि वह अपूर्णांक पूर्णता की स्रोर न जा कर स्रिध-काधिक श्रपूर्णता की श्रोर ही चला जाता है। इसका मतलव यही है, कि कोई मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेंच्छा दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है, जिससे यह श्राशा करना व्ययं है कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। प्राचीन काल में कितना सुख था इसका विचार करते समय हम लीग इस श्रपूर्णांक के

श्रंबा का तो पूर्ण ध्यान रखते है, परन्तु इस बात को भूल जाते है, कि श्रंब की



श्रपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निर्णय करना है, तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये, कि उक्त अपूर्णाडक के अंश और हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप ही आप मालूम हो जायगा कि इस अपूर्णाङक का पूर्ण होना असंभव है। "न जातु कामः कामानां" इस मनु-वचन का (२. ६४) भी यही ग्रर्थ है। संभव है कि बहुतेरों को मुख-दुःख नापने की गिएत की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह उब्एतामापक यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है । परन्तु इस युक्तिवाद से प्रकट हो जाता है कि इस वात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नही, कि " संसार में सुख ही श्रधिक है। " यह श्रापत्ति दोनों पक्षो के लिये समान ही है, इसलिये उन्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में अर्थात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की श्रपेक्षा मुखेच्छा की श्रमर्यादित वृद्धि से निष्पन्न होता है—यह श्रापित कुछ . बाधा नहीं डाल सकती । धर्म-ग्रंथो में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोषक अनेक उदाहरएा मिलते हैं। किसी जमाने में स्पेन देश में मुसलमानो का राज्य था । वहाँ तीसरा अवदुल रहमान "नामक एक बहुत ही न्यायी और पराक्रमी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के लिये, कि मेरे दिन कैसे कटते हैं, एक रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके श्रन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन सुखपूर्वक वीते! किसी ने हिसाव करके वतलाया है कि संसार भर के-विशेषतः युरोप के-प्राचीन श्रीर श्रवीचीन सभी तत्त्वज्ञानियों के मतों को देखो तो यही मालूम होगा, कि उनमें से प्रायः श्राघे लोग संसार को दुःखमय कहते हैं, श्रौर प्रायः श्राधे उसे सुखमय कहते हैं। श्रर्थात् संसार को सुखमय तथा दुःखमय कहनेवालो की संख्या प्रायः बराबर है 🕆 । यदि इस तुल्य संख्या में हिंदू तत्त्वज्ञों के मतो को जोड़ दें, तो कहना नहीं होगा कि संसार को दुःखमय माननेवालो की संख्या ही अधिक हो जायगी।

संसार के सुख-दुः खों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमागीय पुरुष कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि "सुख कोई सच्चा पदार्थ नहीं है; फलतः सब तृष्णात्मक कर्मों को छोड़े बिना शांति नहीं मिल सकती;" तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध है, कि तृष्णा से असंतोष और असंतोष से दुःख उत्पन्न होता है; तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने में क्या हर्ज है, कि इस असंतोष को दूर करने के लिये मनुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का और अन्हीं के सांथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुप्ट ही र्रहना चाहिये—फिर तुम्हे इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महाभारत (वन-२१५. २२) में भी कहा है कि "असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्"

<sup>\*</sup> Moors in Spain p. 128 (Story of the Nations Series).

<sup>†</sup> Macmillan's Promotion of Happiness p. 26.

ग्रयांन ग्रमंतोप का ग्रन्त नहीं है ग्रीर ग्रसंतोष ही परम सुख है। जैन श्रीर बीट धर्मों की नींव भी इसी तत्त्व पर ड़ाली गई है; तथा पश्चिमी देशो में शोपेनटर में श्रवीचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है। परन्तु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है, कि जिव्हा से कभी कभी गालिया वगैरह ग्रपशब्दो का उच्चारण करना पड़ता है तो क्या जीभ को ही समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? ग्राग्न से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो पया लोगो ने श्रान्त का सर्वथा त्याग ही कर दिया है, या उन्हों ने भोजन बनाना ही छोड़ दिया है ? ग्रान्न की बात कौन कहे, जब हम विद्युत् शक्ति को भी मर्यादा में रख कर उसको नित्य व्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा श्रीर श्रमन्तोप की भी सुन्यवस्थित मर्यादा वाँधना कुछ श्रसंभव नहीं है। हाँ; यदि श्रसन्तोप सर्वाश में श्रोर सभी समय हानिकारक होगा, तो वात दूसरी थी; परन्तु विचार करने से मालूम होगा कि सचम्च वात ऐसी नहीं है। ग्रसन्तोष का यह श्रयं विलकुल नहीं कि किसी चीज को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते रहे, रोते रहें, या न मिलने पर सिर्फ शिकायत ही किया करें ! ऐसे ग्रसन्तीय को शास्त्रकारो ने भी निद्य माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत श्रसन्तोष कभी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता, जो यह कहे, कि तुम श्रपनी वर्तमान स्थिति में ही पडे पड़े सड़ते मत रहो, किंतु उसमें यथाशिकत शान्त श्रौर समिचत्त से श्रिधिका-धिक सुधार करते जाश्रो, तथा शक्ति के श्रनुसार उसे उत्तम श्रवस्था में ले जाने का प्रयत्न करो । जो समाज चार वर्णों में विभक्त है उसमें ब्राह्मएों ने ज्ञान की, क्षत्रियों ने ऐश्वयं की श्रीर वैश्यों ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड़ दी, तो कहना नहीं होगा कि वह समाज शीध्र ही श्रधोगित में पहुँच जायगा। उसी श्रभिप्राय को मन में रख कर व्यासजी ने (ज्ञां. २३. ६) युधिष्ठिर से कहा है कि "यज्ञो विद्या समुत्यानमसंतोषः श्रियं प्रति " श्रर्थात् यज्ञ, विद्या, उद्योग ौर ऐंक्वर्य के विषय में ग्रसतोष (रखना) क्षत्रिय के गुएा है। उसी तरह विदुला ने भी श्रपने पुत्र को उपदेश करते समय (मभा उ. १३२–३३) कहा है कि " संतोपो वे श्रियं हन्ति " श्रर्थात् संतोष से ऐश्वयं का नाश होता है; श्रौर किसी श्चन्य श्रवमर पर एक वाक्य (मभा सभा ४४ ११) में यह भी कहा गया है कि "असंतोष. श्रियो मूलं" अर्थात् असंतोष ही ऐंदवर्य का मूल है । ब्राह्मणु-धमं में संतोष एक गुण वतलाया गया है सही; परन्तु उसका श्रर्थ केवल यही है. कि वह चातुर्वर्ण्य-धर्मानुसार द्रव्य श्रौर ऐहिक ऐक्वर्य के विषय में संतोष रखे। यदि

<sup>\*</sup> Schopenhauer's World as Will and Representation, . Vol. II Chap 46. ससार के दुखमयत्व का, शोपेनहरकृत वर्णन ग्रत्यन्त ही सन्म है। मूल ग्रन्य जर्मन भाषा में हैं ग्रीर उसका भाषान्तर ग्रग्नेजी में भी हो चुका है।

<sup>†</sup> Cf. "Unhappiness is the cause of progress." 'Dr. Paul Carus' The Ethical Problem, p. 251 (2nd Ed).

कोई ब्राह्मए कहने लगे कि मुभ्ते जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से मुभ्ते संतोष है, तो वह स्वयं श्रपना नाश कर बैठेगा। इसी तरह यदि कोई वैश्य या र्शूद्र, अपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी। सारांश यह है, कि असंतोष सब भादी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, ऐक्वर्य का, ग्रीर मोक्ष का बीज है। हमें इस वात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यदि हम श्रसंतीष का पूर्णतया नाश कर डालेंगे, तो इस लोक श्रीर परलोक में भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जब श्रर्जन ने कहा कि "भूयः कथयतृष्तिर्हि शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम्" (गी. १०. १८) श्रर्थात् श्राप के अमृततुल्य भाषए। की सुन कर मेरी तृष्ति होती ही नहीं, इसलिये आप फिर भी श्रपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये—तब भगवान् ने फिर से श्रपनी विभूतियों का वर्णन क्रारम्भ किया; उन्हो ने ऐसा नहीं कहा, कि तू श्रपनी इच्छा को वश में कर; श्रसंतोष या श्रतृष्ति श्रच्छी बात नही है। इससे सिद्ध होता है कि योग्य ग्रौर कल्याणकारक बातों में उचित ग्रसंतीय का होना भगवान को भी इट्ट है। भर्तृहरि का भी इसी श्राशय का एक क्लोक है यथा "यशंसि चाभिरुचिर्व्यसनं शुती "अर्थात रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही; श्रीर व्यसन भी होना चाहिये, परंतु वह विद्या का हो, श्रन्य वातों का नहीं। काम-क्रोध श्रादि विकारों के समान ही श्रसंतीय को भी श्रनिवार्य नहीं होने देना चाहिये; यदि वह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेह,हमारे सर्वस्व का नाज़ कर डालगा। इसी हेतु से, केवल विषयभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद कर ग्रौर एक ग्रांशा के वाद दूसरी ग्राशा रख कर सांसरिक मुखों के पीछ हमेशा. भटकनेवाले पुरुषो की, सम्पत्ति को गीता के सोलहवे श्रध्याय में "श्रासुरी संपत्ति" कहा है। ऐसी रात दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सास्विक वृत्तियो का नाश हो जाता है, उसकी श्रधोगित होती है, श्रीर तृष्णा की पूरी तृष्ति होना असंभव होने के कारण कामोपभोग-वासेना नित्य अधिकाधिक बढती जाती हैं; तथा वह मनुष्य स्रंत में उसी दशा में मर जाता है। परन्तु, विपरीत पक्ष में तृष्णा श्रौर श्रसंतोष के इस दुप्परिणाम से वचने के लिये सब प्रकार के तृष्णाश्रों के साथ सब कर्मी को एकदम छोड़ देना भी सात्त्विक मार्ग नंही है।(उयत कथना-नुसार तृष्णा या श्रसंतोष भावी उत्कर्ष का बीज हैं; इसलिये चोर के डेर से साह को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है, कि हम इस वात का भली भाति विचार किया करें कि किसे तृष्णा या किस श्रसंतोष से हमें दुःख होगा; श्रौरं जो विशिष्ट श्राशा, तृष्णा या श्रसंतोष दुःखकारक हो उसे छोड़ दें। उनके लिये समस्त कर्मी को छोड़ देना उचित नहीं। केवल दुःखकारी भ्राशास्रो को ही छोड़ने भ्रौर स्वधंमीनुसार कर्म करन की इस युवित या कौज्ञल को ही योग अथवा कर्मयोग कहते है (गी. २. ५०); आहीर यही <u>शीता का मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय है।)इसिलये यहाँ थोड़ा सा इस बात का स्रोर</u>

विचार कर लेना चाहिये कि <u>गीता में किस प्रकार की श्राशा को दुःखकारी कहा है।</u> मन्त्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, श्रांखो से देखता है, जिन्हा ने स्याद लेना है तथा नाक से सूँघता है। इंद्रियों के ये व्यापार जिस परिमाए। से इंद्रियों की स्वामाविक वृत्तियों के प्रनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, उसी परिमाएं से मनुष्य को नुष्य प्रथवा दु.ख हुग्रा करता है। मुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षण का यह वर्णन पहले हो चुका है; परन्तु सुख-दु.खो का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नहीं हो जाता । ग्राधिभौतिक मुख-दु.खों के उत्पन्न होने के लिये वाहच पदार्थी का नंयोग इद्रियो के साथ होना यद्यपि प्रथमतः ग्रावश्यक है, तथापि इसका विचार करने पर, कि आगे इन मुख-दु.खो का अनुभव मनुष्य को किस रीति से होता है, यहमालूम होगा कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापार से उस होने-वालें इन सुख-दु खो को जानने का (ग्रर्थात् इन्हे भ्रपने लिये स्वीकार या स्वीकार करने का) काम हरएक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है महाभारत में कहा है कि "चक्षुः पश्यित रूपाणि मनसा न तु ही चक्षुषा" (मभा जा. ३११, १७) श्रर्यात् देखने का काम केवल श्रांखो से ही नहीं होता, किंतु उस में मन की भी सहायता होती है, श्रीर यदि मन न्याकुल रहता, है तो श्राखो से देखने पर भी श्रृनदेखा सा हो जाता है। वृहदारएयकोपंनिषद् (१. ५. ३) में भी यह वर्णन पायां जाता है, यथा (श्रन्यत्रमना श्रभूवं नादर्शम्) "मेरा मन दूसरी चोर लगा था, इसलिये मुझे नहीं देखे पडा" श्रीर (श्रन्यत्र मनाग्रभूवं नाश्रीषम्) -" मेरा मन दूसरी ही ग्रोर था इसलिये में सुन नहीं सका" इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि श्राधिभौतिक सुखदुःखों का अनुभव होने के लिये इहियों के -साय मन की भी सहयता होनी चाहिये: श्रीर श्राध्यात्मिक सुख-दु.ख तो मानिसक होते ही है। साराश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दुःखो का श्रनुभव श्रंत में हमारे मन पर ही भ्रवलिम्बत रहता है; भ्रौर यह बात सच है, तो यह भी श्राप ही श्राप सिद्ध ही जाता है कि मनीनिग्रह से सुख-दुःखों के श्रनुभव का भी निग्रह ग्रर्थात् दमन करना कुछ ग्रसम्भव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए मनुजी ने सुख-दुःखो का लक्षण नैय्यायिको के लक्षणसे भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका कथन है कि:---

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एताद्वेद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

प्रयात् "जो दूसरों कीं (वाहच वस्तुग्रों की) भ्रथीनता में है वह सब दुःख है, अर्थार जो अपने (मन के) अधिकार में है वह मुख है। यही सुख-दुःख का संक्षित्य लक्षण है" (मनु. ४.१६०)। नैय्यायिकों के वतलाये हुए लक्षण के 'वेदना' शब्द में शारीरिक और मानिसक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है, और उससे सुख-दुःख का वाहच वस्तुस्वरूप भी मालूम हो जातां है; श्रीर मनु का विशेष ध्यान सुख-दुःखों के केवल श्रान्तरिक श्रनुभव पर है; वस, इस बात को ध्यान में रखने से

सुख-दुःख के उक्त दोनो लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पड़ेगा। इस प्रकार जब् सुख-दुःखों के प्रनुभव के लिये इंद्रियो का श्रवलम्ब श्रनावश्यक हो गया, तब तो यही कहना चाहिये कि :--

भेषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचितयेत्। '

"मन से दुःखो का चितन न करना ही दुःखनिवारण की श्र<u>यूक श्रौषधि है</u>" <sup>८. २५</sup> (म. भा. ज्ञां. २०५. २); ग्रौर इसी तरह मन को दवा कर सत्य तथा धर्म के लिये -मुखपूर्वक भ्रग्नि में जल कर भस्म हो जानेवालों के भ्रनेक उदाहरए। इतिहास में भी मिलते हैं। इसि<u>लिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनो-</u> निग्रह के साथ ग्रौर उसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा श्रौर न हमें उसके दुःख की बाधा ही होगी। फलाशा-त्याग का यह श्रर्थ नही है, कि हमें जो फल मिले उसे छोड़ दें; त्रथवा ऐसी इच्छा रखें कि वह फल किसी को कभी न मिले। इसी तरह फलाशा में, और कर्म करने की केवल इच्छा, आशा, हेतु या फल के निय किसी बात की योजना करने में भी बहुत ग्रंतर है। केवल हाथ पैर हिलाने की इच्छा होने में भ्रौर भ्रमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य को लात मारने के लिये हाथ पैर हिलाने की इच्छा में बहुत भेद हैं। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है, श्रौर यदि यह इच्छा छोड़ दी जाय तो कर्म का करना ही रुक जायगा । इस इच्छा के श्रतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि हरएक कर्म का कुछ न कुछ फल श्रथवा परिएाम ग्रवश्य ही होगा। बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा। भी अवस्य होनी चाहिये, कि में अमुक फल-प्राप्ति के लिये अमुक प्रकार की योजना करके ही अमुक कर्म करना चाहता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलो के से विरर्थक हुया करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिएाम में दुःखकारक नहीं होती; श्रौर, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दें। परन्तु स्मरण रहे, कि इस स्थिति से बहुत क्रागे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह भाव होता है कि "मैं जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का ग्रमुक फल मुक्ते अवश्य ही । मिलना चाहिये"—-ग्रथीत् जब कर्म-फल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह ग्रासिक्त, ग्रिभिमान, ग्रिभिनिवेश, ग्राग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है ग्रीर मन उसी से ग्रस्त हो जाता है--ग्नौर जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुआ करता है। यदि यह बाधा श्रनिवाय श्रयवा दैवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परन्तु वही कहीं मनुष्यतकृत हुई तो फिर क्रीघ श्रौर द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कुकर्म होने पर मर मिटना पड़ता है। कम के परिणाम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त आसिक्त होती हैं... उसी को 'फलाशा', 'संग', श्रौर 'श्रहंकारबृद्धि' कहते है; श्रीर यह वतलाने के लिये, कि संसार की दुःख-परस्परा यहाँ से शुरू होती है, गीता के

दूसरे अध्याय में कहा गया है, कि (विषय-सग से काम, काम से कोथ, कोध से मोह श्रीर श्रन्त में मनुष्य का नाश भी हो जाता है (गी. २. ६२, ६३)। अब यह वान सिद्ध हो गई कि जड सब्दि के अचेतन कर्म स्वयं दु.ख के मूल कारण नहीं है, क्निनु मनुष्य उनमें जो फलाशा, सग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही ययार्थ में इ.ख का मूल है। ऐसे इ.खो से बचे रहने का सहज उपाय यही है कि सिर्फ विषय की फलाज़ा, संग, काम या आसिक्त को मनोनिग्रह द्वारा द्योट देना चाहिये; संन्यासमागियो के कथनानुसार सब विषयो श्रीर कर्मो ही को, ग्रथवा सब प्रकार की इच्छात्रो ही की, छोड़ देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२ ६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ कर मयाप्राप्त विषयो का निष्काम श्रीर निस्संगवृद्धि से सेवन करता है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है। संसार के कर्म-च्यवहार कभी रुक नहीं सकते। मनुष्य चाहे इस संनार में रहे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुण-धर्मानुसार सदैव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है और न दुःख। मनुष्य व्यथं श्रुपनी महत्ता समअ कर प्रकृति के व्यवहारों में श्रासकत हो जाता है, इसी लिये वह सुख-दु.ख का भागी हुम्रा करता है। यदि वह इस म्रासक्त-बुद्धि को छोड दे ग्रौर ग्रपने सब व्यवहार इस भावना से करने लगे कि, "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. ३.२८)-प्रकृति के गुणधर्मानुसार ही सब व्यापार हो रहे हैं, तो असंतोयजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता। इस लिये यह समभ कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती ही रहती है, उसके लिये संसार को दु.ख-प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये, श्रौर न उसकी त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये। महाभारत (शा. २४,२६) में व्यासजी ने युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया है कि:-

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् । 🗸 प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृद्येनापराजितः॥

"चाहे सुख हो या दु.ख, प्रिय हो अथवा श्रिप्रय, जो जिस समय जैसा प्राप्त हो वह उस समय वैसा ही, मन को निराश न करते हुए (अर्थात् निखट्टू वनकर अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए) सेवन करते रहो।" इस उपदेश का महत्त्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है जब कि हम इस वात को ध्यान में रखें, कि संसार में अनेक कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हे दु.ख सह कर भी करना पड़ता है। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण वतलाया है कि "य. सर्वत्रानिभरनेहस्तत्त- त्प्राप्य शुभाशुभम्" (२ ५७.) अर्थात् शुभ अथवा अशुभ जो कुछ आ पड़े, उस के बारे में जो सदा निष्काम या निस्संग रहता है, और जो उसका अभिनंदन या हैय कुछ भी गहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें अध्याय (५.२०) में कहा है कि "न प्रहष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् "—सुख पा कर फूल न जाना चाहिये और दुख में कातर भी न होना चाहिये; एवं दूसरे अध्याय

(२. १४, १५) में इन सुर्ख-दुःखों की निष्काम बुद्धि से भोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया है (गी.५. ६; १३. ६)। वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में उसी को "सब कमों को ब्रह्मार्पण करना" कहते हैं; और भित्तमार्ग में 'ब्रह्मार्पण' के वदले 'श्रीकृष्णार्पण' शब्द की योजना की जाती है; बस यही गीतार्थ का सारांश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग को विना छोड़, तथा फल-प्राप्त की आसिक्त न रख कर (अर्थात् निस्संग बुद्धि से) उसे करते रहना चाहिये, और साथ साथ हमें भिविष्य में पिरिग्राम-स्वरूप में मिलनेवाले सुख-दुःखों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि और असन्तोष जितत दुष्परिग्रामों से तो हम बचेगे ही; परन्तु दूसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ साथ कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग आ सकता है, वह भी नहीं आ सकेगा; और, हमारी मनोवृत्तियाँ शुद्ध हो कर प्राण्मित्र के लिये हितप्रद हो जावेंगी हसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के लिये हितप्रद हो जावेंगी हसमें सन्देह नहीं कि इस तरह फलाशा छोड़ने के लिये भी इन्द्रियों का और मन का, वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है। परन्तु स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाचीन करके, स्वार्थ के बदले, वैराग्य से तथा निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये, उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात है, और संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने के लिये इंद्रियों के सभी व्यापारों को अर्थात् कर्मों को आग्रहपूर्वक समूल नष्ट कर डालना बिलकुल ही भिन्न बात है—इन दोनों में ज़मीन-अस्मान का अंतर है। गीता में जिस वैराग्य का और जिस इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, दूसरे प्रकार का नहीं; और उसी तरह अनुगीता (महा. अक्ष्य ३२. १७—२३) में जनक-आहाण संवाद में राजा जनक बाह्मण-रूपधारी धर्म से कहते है कि:—

शृणु वुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम। नाहमात्मार्थामेच्छामि गंधान् ध्राणगतानिप ॥ ~

नाहमात्मार्थिमिच्छामि मनो नित्यं मनोतरे । मनो मे निर्जितं तस्मात् वदो तिष्ठति सर्वदा ॥

प्रथित (जिस (वैराग्यं) वृद्धि को मन में धारण करके में सब विषयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से में 'प्रपने लिये' वास नहीं लेता, (ग्रॉखो से में 'ग्रपने लिये' नहीं देखता, इत्यादि) और मन का भी उपयोग में ग्रात्मा के लिये, ग्रथित ग्रपने लाभ के लिये नहीं करता, ग्रतएव मेरी नाक (ग्रॅं। खं इत्यादि) श्रौर मन मेरे वश में है, ग्रथित मेने उन्हें जीत लिया है। "गीता के बचन (गी. ३. ६, ७) का भी यही तात्पर्य है, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की वृत्ति को

गोर जो मनुष्य मनोनिग्रहपूर्वक फान्य ग्रुद्धि को जीत कर, सब मनोवृत्तियों को नोरमंग्रह के लिये श्रपना श्रपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है। वाहच जगत् या इदियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं है, वे स्वभाविसद्ध है। हम देग्रते है, कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसको—चाहे वह फितना ही निग्रही हो—भीख माँगने के लिये कहीं बाहर जाना हो पड़ता है (गी. ३. ३३); श्रोर, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से अब कर वह उठ राटा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निग्रह चाहे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों के जो स्वभाव-सिद्ध व्यापार है वे कभी नहीं खूटते; श्रौर यदि यह बात सच है, तो इंद्रियों की वृत्ति तथा सब कमों को श्रोर सब प्रकार की इच्छा या श्रसन्तोष को नष्ट करने के दुराग्रह में न पड़ना (गी. २. ४७; १८, एवं मनोनिग्रह- पूर्वक फलाशा छोड़ कर सुख-दु ख को एक-बराबर समक्षना (गी. २. ३६), तथा निष्काम बृद्धि से लोकहित के लिये कमों को शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही, श्रोट तथा श्रादर्श मार्ग है। इसी लिये—

कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । मा कर्मफलहेर्नुभूः मो ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥ 🗡

इस क्लोक में (गी. २. ४७) श्रीभगवान् श्रर्जुन को यह बतलाते है, कि तू इस कर्मभूमि में पैदा हुश्रा है इसिताये "तुझे कर्म करने का ही श्रिधकार है;" परन्तु इस वात को भी ध्यान में रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तव्य) कर्म करने का ही है। 'एव' पद का अर्थ है 'केवल', जिससे यह सहज विदित होता है, कि मनुष्य का श्रधिकार कर्म के सिवा अन्य वातों में--श्रयीत् कर्मफल के विषय में --- नहीं हैं। यह महत्त्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है, वयोकि दूसरे चरण में भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि "तेरा ग्रिधि-कार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है " अर्थात किसी कर्म का फल मिलना न मिलना तेरे श्रिविकार की बात नहीं है, वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर अवलिम्बत है। तो फिर जिस बात में हमारा अधिकार ही नहीं है उसके विषय में श्राका करना, कि वह श्रनुक प्रकार हो, केवल मूर्खता का लक्षण है। परन्तु यह तीमरी दात भी अनुमान पर श्वलंबित नहीं है। तीसरे चरण में कहा गया है कि "इसलिये तू कर्न-फल की आका रख कर किमी भी काम को मत कर।" ' रयोकि, कर्मविपास के अनुसार तेरे द मीं का जी फल होना होगा वह अवस्य होगा ही, तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नही हो सकती, और न उसके देरी से या जत्दी से ही जाने ही की लंभावना है, परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा या भाग्रह दरेगा तो नुके केवल व्ययं दुख ही मिलेगा। भ्रव यहाँ कोई कोई —िन्नोपतः सन्यासमागीं पुरप-प्रश्न करेंगे, कि क्यं करके फलाशा छोड़ने के क्तगडे में पड़ने की अयेक्षा कर्नाचरण को ही छोड देना हमा अच्छा नहीं होगा?

इसलिये भगवान्ने श्रंत में श्रपना निश्चित मत भी बतला दिया है, कि "क्मं न करने का (श्रक्मिंणि) तूंहठ मत कर," तेरा जो श्रिधकार है उसके श्रनुसार— परंतु फलाशा छोड़ कर—कर्म करता जा। कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने महत्त्वपूर्ण है, कि उक्त श्लोको के चारों चरणो को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीता धर्म के चतुःसूत्र भी कहें तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी।

. यह मालूम हो गया कि इस संसार में मुख-दुःख हमेशा कम से मिला करते है, ग्रौर यहाँ सुख की ग्रपेक्षा दुःख की ही मात्रा ग्रधिक है। ऐसी ग्रवस्था में भी जब यह सिद्धान्त बतलाया जाता है, कि सांसारिक कर्मों को छोड़ नहीं देना चाहिये त्व कुछ लोगों की यह समक्ष हो सकती है, कि दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति करने और अत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ है। और, केवल आधिभौतिक अर्थात् इंद्रियगम्य बाहच विषयोपभोगरूपी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समक्त ठीक नहीं है। सच है; यदि कोई बालक पूर्णचंद्र की पकड़ने के लिये हाथ फैला दें तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस के हाथ में कभी नही ग्राता, उसी तरह ग्रात्यन्तिक सुख की ग्राशा रख कर केवल श्राधिभौतिक सुख के पीछे लगे रहने से श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परन्तु स्मरए। रहे, ग्राधिभौतिक सुख ही समस्त प्रकार के सुखो का भाएडार नहीं है, इसलिये उपर्युक्त कठिनाई में भी श्रात्यन्तिक श्रौर नित्य सुख-प्राप्ति का मार्ग ढूँढ लिया जा सकता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि सुखों के दो भेद है-एक शारीरिक और दूसरा मानसिक । शरीर अथवा इंद्रियों के व्यापारों की अपेक्षा मन को ही अन्त में अधिक महत्त्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह सिद्धान्त बतलाते है, कि शारीरिक (ग्रर्थात् ग्राधिभौतिक) सुख की ग्रपेक्षा मान-सिक सुख की योग्यता अधिक हैं, उसे वे कुछ अपने ज्ञान की घमंड़ से नहीं बतलाते। " प्रसिद्ध ग्राधिभौतिक-वादी मिल ने भी ग्रपने उपयुक्तता-वादविषयक ग्रन्थ में साफ साफ मंजूर किया है\* कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म की सच्ची सार्थ-कता और महत्ता है। कुत्ते, शूकर और बैल इत्यादि को भी इंद्रियसुख का आनन्द मनुष्यों के समान ही होता है; श्रौर मनुष्य की यदि यह समक्ष होती, कि संसार में \
सच्चा सुख विषयोपभोग ही है, तो फिर मनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो
गया होता। परन्तु पशुश्रों के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का श्रवसर श्राने पर
भी कोई मनुष्य पशु होने को राजी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि मनुष्य ग्रौर पशु में कुछ न कुछ विशेषता ग्रवश्य है। इस विशेषता की समभने

<sup>\* &</sup>quot;It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, if of a different opinion, it is because they only know their own side of the question." Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1907).

के लिये, उस श्रात्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन श्रीर बुद्धि-द्वारा स्वयं श्रपना श्रोर वाहच दृष्टि का ज्ञान होता है; श्रोर, ज्योही यह विचार किया जायगा त्योंही स्पष्ट मालूम हो जायगा, कि पशु और मनुष्य के लिये विष-योपभोग-नुख तो एक ही सा है, परन्तु इसकी श्रपेक्षा मन श्रौर बुद्धि के श्रत्यन्त उदात व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है वही मनुष्य का श्रेष्ठ श्रीर श्रात्यन्तिक सुख है। यह सुख श्रात्मवश है, इसकी प्राप्ति किसी बाहच वस्तु पर श्रवलिम्बत नहीं है; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरो के सुख को न्यून करने की भी कुछ श्रावश्यकता नहीं है। यह सुख अपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता है, और ज्यो ज्यों हमारी उन्नित होती जाती है त्यों त्यो इस सुख का स्वरूप भी अधिकाधिक शुद्ध श्रीर निर्मल होता चला जाता है। भर्तृहरि ने सच कहा है कि "<u>सनिस च परितुष्टे</u> कोऽर्थवान को दरिद्रः "--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता श्रौर क्या श्रमीरी, दोनो समान ही है। प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक (श्रर्थात् वाहच श्रथ्वा श्राधिभौतिक) सुख की श्रपेक्षा मन का मुख श्रेष्ठ है, श्रौर मन के मुखों से भी बुद्धिग्राहच (श्रर्थात् परम श्राध्यात्मिक) मुख ग्रत्यन्त श्रेष्ठ है । इसलिये यदि हम श्रभी मोक्ष के विचार को छोड़ दें, तो भी यही सिद्ध होता है, कि जो बुद्धि श्रात्मविचार में निमग्न हो उसे ही परम मुख मिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में मुख के (सात्त्विक, राजस भ्रीर तामस) तीन भेद किये गये है, श्रौर इनका लक्षण भी वतलाया गया है; यथा :--मातमिष्ठ वृद्धि (श्रर्थात सब भूतों में एक ही श्रात्मा को जान कर, श्रात्मा के उसी सच्चे स्वरूप में रत होनेवाली वृद्धि) की प्रसन्नता से जो श्राध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है वही श्रेष्ठग्रौर सास्विक सुख है—" तत्सुखं सास्विकं प्रोक्तं ग्रात्मवृद्धिप्रसा-दजम् " (गी. १८.३७); जो ब्राधिभौतिक सुख इदियो से ब्रौर इदियो के विषयो से होते हैं वे सात्त्विक मुखों से कम दर्जे के होते हैं ग्रौर राजस कहलाते हैं (गी-१= ३=); श्रीर जिस मुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो मुख निद्रा या श्रालस्य से उत्पन्न होता है उसकी योग्यता तामस श्रर्थात् कनिष्ठ श्रेणी की है। इस प्रकरण के श्रारम्भ में गीता का जो ब्लोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है ग्रीर गीता (६.२२) में कहा है कि इस परम सुख का ग्रनुभव मनुष्य को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह मुखमय स्थिति कभी नहीं डिंगने पाती; कितने ही भारी दुःखं के जवरदस्त धक्के क्यों न लगते रहे, यह आत्य-न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपभोग-सुख में नही मिल मकता, इसे पाने के लिये पहले अपनी वृद्धि प्रसन्न होनी चाहिये। जो मनुष्य वृद्धि को प्रसन्न करने की युक्ति को विना मोचे-ममभे केवल विषयोपभोग में ही निमन्न हो जाता है, उसका मुख अनित्य श्रीर क्षिणक होता है। इसका कारण यह है, कि जो इंद्रिय-मुख ग्राज हं वह कल नहीं बहुना। इसना ही नहीं किन्तु जो बात हमारी

<sup>· \*</sup> Republic, Book IX.

इंद्रियों को आज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारए। से दूसरे दिन दुःखमयं हो जाती है। उदाहरणार्थ, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडा पानी हमें भ्रच्छा लगता है, वही शीतकाल में श्रप्रिय हो जाता है। श्रस्तु, इतना करने पर भी उससे मुखेंच्छा की पूर्ण तृष्ति होने ही नहीं पाती। इसलिये, मुख शब्द का व्यापक श्रर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करे, तो हमें मुख-सुख में भी भेद करना पड़ेगा। नित्य व्यवहार में सुख का प्रर्थ मुख्यतः इंद्रिय-युख ही होता है । परन्तु जो सुख इंद्रियातीत है, श्रर्थात् जो केवल श्रात्मनिष्ठ बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उसमें श्रीर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता अकट करनी हो, तब **भ्रात्मबुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले** सुख को भ्रर्थात् श्राघ्या-\ त्मिक सुँख को श्रेय, कल्याएा, हित, श्रानन्द श्रथवा शांति कहते है; श्रौर विष-योपभोग से होनेवाले भ्राधिभौतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते है। पिछले प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिषद् के वाक्य में, प्रेय ग्रोर श्रेय में, निचकेता ने जो भेद बतलाया है उसका भी भ्रभिप्राय यही है। मृत्यु ने उसे भ्रग्नि का रहस्य वहले ही बतला दिया था; परन्तु इस मुख के मिलने पर भी जब उसने <u>श्रात्म-</u> ज्ञान-प्राप्ति का वर माँगा, तब मृत्यु ने उसके बदले में उसे श्रनेक सांसारिक सुखों. का लालच दिखलाया। पर्न्तु निचकेता इन म्रानित्य <u>म्राधिभौतिक सु</u>खों को फल्याएकारक नहीं समभता था, <u>क्योंकि ये (प्रेय) सुख बाहरी दृष्टि से ग्रन्छे हैं,</u> पर श्रात्मा के श्रेय के लिये नहीं; इसी लिये उसने उन सुखों की श्रोर ध्यान नहीं दिया, किंतु उ<u>स प्रात्मिविद्या की प्राप्ति के लिये ही हठ किया, जिसका परिएाम</u> श्रात्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याएकर है, श्रीर उसे श्रंत में पाकर ही छोड़ा। सारांश यह है, कि श्रात्मबृद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को श्रर्थात् ख्राध्यामिक सुख को ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं; श्रौर उनका कथन है, कि यह नित्य सुख श्रात्मवश है इसलिये सभी को प्राप्त हो सकता है, तथा सब लोगों को चाहिये कि वे इनकी प्रप्ति के लिये प्रयत्न करें।)पशु-धर्म से होने-बाले सुख में श्रोर मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है, श्रौर यह श्रात्मानन्द केवल बाहच उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखों में नित्य, स्वतंत्र श्रौर श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाण, श्रर्थात् परम शांति कहा है (गी. ६. १५), श्रौर यही स्थितप्रज्ञों की ब्राह्मी श्रवस्था की परमा-विध का सुख है (गी. २.७१; ६. २८; १२.१२; १८. ६२ देखो)।)

भ्रंब इस बात का निर्णय हो चुका, कि श्रात्मा की शान्ति या मुंब ही अत्यन्त अंक्ठ है, और वह आत्मवश होने के कारण सब लोगों को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्राट है, कि(यद्यपि सब धातुओं में सोना अधिक मृत्यवान् है, तथापि केवल सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुओं के बिना, जैसे संसार का काम नहीं चल सकता, अथवा जैसे केवल शक्कर से ही, बिना नमक के, काम नहीं चल सकता, जिसी तरह आत्मसुख या शांति को भी समक्षना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि

इम ज्ञान्ति के साथ, शरीर-धारण के लिये सही, कुछ सासारिक वस्टुओं की श्रायप्रयक्ता है, श्रीर इसी श्रभिप्राय से श्राशीर्वाद के संकल्प में केवल "शान्तिरस्तु " न कह कर "शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु "--शान्ति के साथ पुष्टि श्रौर तुष्टि भी चाहिये, कहने की रीति हैं। यदि शास्त्रकारों की यह समक्र होती, कि केवल शान्ति से ही तुष्टि हो जा मकती है, तो इस सकल्प में 'पुष्टि 'शब्द को व्यर्थ घूसेड देने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी। इसका यह मतलव नहीं है, कि पुष्टि ग्रंथीत् ऐहिक सुद्दों की वृद्धि के लिये रात दिन हाय हाय करते रही । उन्त सकत्प का भावार्थ यही है कि तुम्हे (ज्ञान्ति, पुष्टि श्रीर तुष्टि (सन्तोष) तीनो उचित परिमाए से मिलें ग्रीर इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हे यत्न भी करना चाहिए) कठोपनिषद् का भी यही तात्पर्य है। निवकेता जब मृत्यु के ग्रर्थात् यम के लीक में गैया तब यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो; उस समय निचिता ने एकदम यह वर नहीं माँगा, कि मुभें ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो; किंग्तु उसने कहा कि "मेरे पिता मुक्तपर श्रप्रसन्न है, इसलिये प्रथम वर आप मुक्ते यही दीजिये कि वे मुक्त पर प्रसन्न हो जावे। "ग्रनन्तर उसने दूसरा वर माँगा कि "ग्रिग्नि के ग्रर्थात् ऐहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ ग्राह् कर्मो के ज्ञान का उपदेश करो। "इन दोनो वरो को प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा कि "मुक्ते म्रात्मविद्या का उपदेश करो। "परन्तु जव यमराज कहने लगे कि इस तीसरे वर के वदले में तुक्ते श्रीर भी श्रिधिक सम्पत्ति देता हूँ, तब--श्रर्थात् प्रेय (सुख) की प्राप्ति के लिये ग्रावश्यक यज्ञ ग्रादि कर्मी का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की ग्रधिक ग्राशा न करके—नचिकेता ने इस बात का ग्राग्रह किया, कि "ग्रव मुभे श्रेय (ब्रात्यन्तिक सुख) की प्राप्ति करा देनवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश करो। "साराश यह है कि इस उपनिषद् के श्रन्तिम मन्त्र में जो वर्णन है उसके भ्रनुसार 'ब्रह्मविद्या ' ग्रीर 'योगविधि (म्रर्थात् यज्ञ-याग म्रादि कर्म) दोनो को प्राप्त करके निचकेता मुक्त हो गया है (कठ. ६. १८)। इससे ज्ञान भीर कर्म का समुच्चय ही इस उपनिषद का तात्पर्य मालूम होता है। इसी दिषय पर इन्द्र की भी एक कथा है। कीषीतकी उपनिषद् में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि जब इन्द्र का राज्य छिन लिया गया और प्रत्हाद की त्रैलोक्य का ग्राधिपत्य मिला,' तव उसने देवगुरु वृहस्पति से पूछा कि "मुक्ते वतलाइये कि श्रेय किस में हैं?' तव वृहस्पति ने राज्यभ्राट इन्द्र को ब्रह्मविद्या अर्थात् आत्मकान का उपदेश करके कहा कि "श्रेय इसी में है "--एतावच्छ्रेय इति --परन्तु इससे इन्द्र का समाधान नहीं हुआ। उसने फिर प्रक्न किया "वया और भी कुछ श्रधिक हैं ? " --को विशेषों भवेत् ? तव वृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास भेजा । वहाँ भी वही हाल हुआ, और शुकाचार्य ने कहा कि "प्रल्हाद को वह विशेषता मालूम है।" तव अन्त में इन्द्र ब्राह्मणु का रूप घारण करके प्रत्हाद का शिष्य वन कर सेवा



करने लगा। एक दिन प्रल्हाद ने उससे कहा कि <u>शील</u> (सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी है श्रीर यही श्रेय हैं। श्रनन्तर, जब प्रल्हाद ने कहा कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर माँग, तब बाह्मएग-वेषधारी इन्द्र ने यही वर माँगा कि "श्राप श्रपना शील मुझे दीजिये।" प्रल्हाद के 'तथास्तु' कहते ही उसके 'शील' के साथ धर्म, सत्य, वृत्त, श्री श्रथवा ऐश्वर्य श्रादि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये। फलतः इन्द्र श्रपना राज्य पा गया। यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्टिर से महाभारत के शान्तिपर्व (शां. १२४) में कही है। इस सुंदर कथा से हमें यह बात साफ मालूम हो जाती है, कि केवल एश्वर्य की प्रपेक्षा केवल श्रात्मज्ञान की योग्यता भले ही श्रधिक हो परन्तु जिसे इस संसार में रहचा है उसकी अन्य लोगो के समान भी श्रपने लिये तथा श्रपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की श्रावश्यकता और नैतिक हक भी है; इसलिये जब यह प्रश्न उठे कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उद्देश क्या है, तो (हमारे कर्मयोगशास्त्र में श्रन्तिम उत्तर यही मिलता है, कि शांति श्रीर पुष्टि, प्रेय श्रीर श्रेय श्रयवा ज्ञान श्रीर ऐश्वर्य दोनो को एक साथ प्राप्त करो। सोचने की बात है, कि जिन भगवान से बढ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं, श्रीर जिनके दिखलाये हुए मार्ग में श्रन्य सभी लोग चलते है (गी. ३. २३), जन भगवान ने ही क्या ऐश्वर्य श्रीर सम्पत्ति को छोड़ दिया है ?

पेश्वर्थस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। — ज्ञानवैराग्ययौश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥

प्रथात "समप्र ऐंश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञ.न, ग्रौर वैराग्य-इन छः बातों को 'भग' कहते हैं"। भग शब्द की ऐसी ध्याख्या पुराएगे में हैं (विष्णु ६. ५. ७४)। कुछ लोग इम श्लोक के ऐश्वर्य शब्द का ग्रर्थ योगेश्वर्य किया करते हैं, क्योंकि श्री प्रथात् संपत्तिसूचक शब्द ग्रागे ग्राया है। परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यश और संपत्ति का, तथा ज्ञान में वैराग्य ग्रौर धर्म का समावेश हुगा करता है; इससे हम बिना किसी बाघां के कह सकते हैं कि लौकिक दृष्टि से उक्त श्लोक का सब ग्रर्थ ज्ञान ग्रौर ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। ग्रौर ज्ञविक स्वयं भगवान् ने ही ज्ञान ग्रौर ऐश्वर्य के ग्रींगकार किया है, तब हमें भी ग्रवश्य करना चाहिये (गी. ३. २१; मभा. शां. ३४१. २५) (कर्मयोग मार्ग का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोश्र ध्यात्मज्ञान ही इस ससार में परम साध्य वस्तु है; यह तो संग्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय है, इसलिये उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गों के इन सिद्धान्तों को एकश्र करके गीता के ग्रथं का ग्रनर्थ करना उचित नहीं है। स्मरए रहे, गीता का ही कथन है कि ज्ञान के विना केवल ऐश्वर्य सिवा ग्रासुरी संपत के ग्रौर कुछ नशीं है। इसीलये यही सिद्ध होता है, कि (ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, ग्रौर

तान के साय ऐश्वर्य, ग्रथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये। ऐसा करने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना ग्रथ्यावश्यक है, कर्न करने की ग्रावश्य- कता ग्राय ही ग्राय उत्पन्न होती है। वर्योक्ति मनु हुका कथन है क्ष्म कर्मण्यार- भनाण हि पुष्यं श्रीनिजेवते" (मनु ६.३००) — कर्म करनेवाले पुष्प को ही इत ज्ञाव में श्री ग्रयांत ऐश्वर्य जिलता है, त्रीर प्रत्यक्ष ग्रनुभव से भी यही बात सिद्ध होती है; एप गीता में जो उपदेश ग्रर्जुन को दिया गया है दिवह भी ऐसा ही है (गी. २.८)। इस पर कुछ लोगों का कहना है, िक मोक्ष की दृष्टि ते कर्म की ग्रायश्यकता न होने के कारण प्रत्य में, ग्रयांत् ज्ञानोत्तर ग्रवस्था म, सब फर्मों को छोड देना ही चाहिये। परन्तु यहाँ तो केवल सुखडु: ख का विचार करना है, त्रीर त्रय तक मोक्ष तथा कर्म के स्वह्य की परीक्षा भी नहीं की गई है, इसलिये बचते ग्राथिप का उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। ग्रागे नवे तथा दसवें प्रकरण में श्रव्यात्म ग्रीर कर्मविपाक का स्वष्ट विवेचन करके ग्यारहवें प्रकरण में वतला दिया जायगा, कि यह श्राक्षेप भी वेसिर-पर का है।

(सुख श्रीर दु ख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाएँ हैं;) सुखच्छा केवल सुखोपभीग से ही तृप्त नहीं हो सकती, इसलिये ससार में बहुचा दुःख का ही अधिक अनुभव होता है; परन्तु इस दु.ख को टालने के लिये तृष्णा या श्रसंतोष ग्रौर सब कर्मों का भी समूल नाज करना उचित नहीं, उचित यही है कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मों को करते रहना चाहिये; केवल विषयोपभोग-सुख कभी पूर्ण होनेवाला नही-वह श्रनित्य त्रीर पशुधमं है, श्रतएव इस संसार में बिद्धमान मनुष्य का सच्चा ध्येय इस श्रनित्य पशुपर्म से ऊचे दर्जे का होना चाहिये; श्रात्मबुद्धि-प्रसाद से प्राप्त होनेवाला ज्ञाति-सुख ही वह सच्चा ध्येय हैं;) परन्तु श्राध्यात्मिक सुख ही यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिंक वस्तुस्रों ी भी उचित श्रावश्यकता है; श्रीर, इसी लिये सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न ग्रर्थात् कर्म करते ही रहना चाहिये; -इतनी सव वातें जव कमंयोगशास्त्र के प्रनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो प्रव सुख की दृष्टि से भी विचार करने पर यह चतलाने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती, कि श्राधिभौतिक सुखों को ही परम साध्य मान कर कर्नों के केवल मुखदुःखात्मक बाह्य परिएामों के तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय जरना अनुचित है। कारए। यह है, कि जो वस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना मानो 'परम' शब्द का दुरुपयोग करके मृगजल दे स्थान में जल की खोज करना है। जब हमारा परम साव्य ही अनित्य तथा प्रयूर्ण है, तब उसकी श्राशा में बैठे रहने से हमें श्रनित्य-वस्तु को छोट़ कर और मिलेगा ही क्या ? " धर्मी नित्यः नुखहु:खे त्वनित्ये " इस वचन का मर्म भी यही है। " श्रविकांश लोगों का श्रधिक सुख" इस शब्दसमूह के सुख शब्द के श्रवं के विषय में श्राधिभीतिक-वादियों में भी बहुत मतभेद हैं। उनमें ने बहुनेरो का कहना है, कि बहुधा मनुष्य सब विषय-मुखों को लात मार कर केवल '

सत्य ग्रयवा धर्म के लिये जान देने को तयार हो जाता है, इससे यह मानना 'अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदैव भ्राधिभौतिक सुख-प्राप्तिं की ही रहती है। इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित श्रथवा फल्याए शब्द की योजना करके "श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख" इस सूत्र -का रूपान्तर " श्रीघकांश लोगो का श्रीधक हित या कल्याए " कर देना चाहिये। 'परन्तु, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोष बना ही रहता है, कि कर्त्ता की -बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । प्रच्छा, यदि यह कहें कि विषय-सुखों के साथ मानसिक मुखों का भी विचार करना चाहिये, तो उसके आधिभौतिक पक्ष की इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है-कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय केवल उसके वाहच परिएामों से ही करना चाहिये-ग्रौर तब तो किसी न किसी भ्रंश में श्रध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इस रीति से अध्यात्म-पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंज्ञतः स्वीकार करने से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह प्रस्तिम सिद्धान्त निश्चित किया गया है, कि सर्वभ्तहित, अधिकांश लोगो का अधिक सुख और, मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष इत्यादि नीति-निर्णय के सब बाह्य साधनों को अथवा आधिभौतिक मार्ग को गौएं। या अप्रधान समक्तना चाहिये, और आत्मप्रसाद-रूपी अत्यन्तिक सुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि को ही आध्यात्मिक कसोटी जान कर <u>उसी से कर्म-श्रकर्म की परीक्षा करनी चाहिये।</u> उन लोगों की बात छोड़ दो, जिन्हों ंने यह क़सम खा ली हो, कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी क्सम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा, कि मन श्रौर बुद्धि के भी परे जा कर नित्य श्रात्मा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्त्र ्भें प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई भूल से समभ बैठते है, कि जहाँ एक बार वेदान्त में घुसे कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममये हो जाता है ग्रौर वहाँ व्यवहार की उपपत्ति का कुछ पता ही नहीं चलता। श्राज कल जितने वेदान्त-विषयक ग्रन्थ पढ़े जाते है वे प्रायः संन्यास-मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए है, श्रीर संन्यास-मार्ग-वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समभते हैं, इसलिये उनके ग्रन्थों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती। श्रिधिक क्या कहे, इत पर संप्रदाय-श्रसिहब्णु ग्रन्थकारो ने संन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युक्ति-वाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है, कि जिससे लोक समसने लगे है, कि कर्मयोग श्रौर संन्यास दो स्वतंत्र मार्ग नहीं है, किन्तु संन्यास ही श्रकेला शास्त्रोक्त मोक्षमार्ग है। (परन्तु यह समभ ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान कर्मयोग मार्ग श्री वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वर्तन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है, स्रौर इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्त्वों को न छोड़ते हुए कर्म-शास्त्र की ठीक ठीक् उपपत्ति भी दिखलाई है। भगवद्गीता ग्रन्थ इसी पन्थ का है ) यदि गीता को छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यात्म-दृष्टि से कार्य-अकार्य-शास्त्र के विवेचन

मरने की पद्धति ग्रीन सरीखे ग्रन्थकार द्वारा खुद इंग्लंड में ही शुरू कर दी गई है; न्नांन जर्मनी में तो उत्तमे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी । दृश्य सृष्टि का कितना ही दिचार करो, परन्तु जब तक यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस म् टि यो देखनेवाला श्रीर कर्स करनेवाला कौन है, तब तक तात्त्विक दृष्टि से इस विषय का भी विचार पूरा हो नही सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य, श्रेट कर्नव्य या प्रन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिये याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है, कि "ब्रात्मा वा ग्ररे इट्टब्य श्रोतन्यो मन्तन्यो निविध्यासितन्यः " प्रस्तुत विषय में भी ग्रक्षरशः उपयुक्त होता है। दृश्य जगत् की परीक्षा करने से यदि परीपकार सरीखे तत्त्व ही अन्त ने निष्पन्न होते है, तो इससे श्रात्मविद्या का महत्त्व कम तो होता ही नही, किन्तु उनटा उससे सब प्राणियो में एक ही ग्रात्मा के होने का एक ग्रौर सबूत मिल जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि श्राधिभौतिक-वादी श्रपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वय बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे बास्त्रकारोः की दृष्टि इस संकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है, और इसलिये उन्हों ने आध्या-त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी उपपत्ति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-प्रकर्म-परीक्षा के एक ग्रौर पूर्वपक्ष का भी कुछ विचार कर लेना श्रावश्यक है, इसलिये अब इसी पन्थ का विवेचन किया जायगा।

<sup>\*</sup> Prolegomena to Ethics, Book I; and Kant's Metaphysics of Morals (tians. by Abbot in Kant's Theory of Ethics)

# छठवाँ प्रकरण

## आधिदैवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार।

सत्यपृतां वदेद्वाचं मनःपृतं समाचरेत्। \*

मनु. ६. ४६ ।

ह्यु मं-अकर्म की परीक्षा करने का, आधिभौतिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पंथ **ब्राधिदैवत-वादियों का है। इस पंथ के लोगो का यह कथन है कि जब कोई** मनुष्य कर्म-श्रकर्म का या कार्य-प्रकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस क्षगड़े में नहीं पड़ता कि किस कर्म से कितना सुख ग्रथवा दुःख होगा, श्रथवा उनमें से . सुखंका जोड़ म्रधिक होगाया दुःखका। यहं ग्रात्म-प्रनात्म-विचार की भंभट में भी नहीं पड़ता; श्रौर ये भगड़े बहुतेरो की तो समक्ष में भी नहीं श्राते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल श्रपने मुख के लिये ही करता है । आधिभौतिक-वादी कुछ भी कहे, परन्तु यदि इस बात का थोड़ासा विचार किया जाय, कि धर्म-ग्रधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में श्रा जायगा कि मन की स्वाभाविक श्रौर उदात्त मनोवृत्तियाँ—करुएा, दया, परोपकार श्रादि—ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती है। उदाहरए। र्थ, जब कोई भिकारी दीख पड़ता है तब मन में यह विचार भ्राने के पहले ही कि 'दान करने से जगत् का अथवा अपनी आत्मा का कितना हित होगा ' मनुष्य के हृदय म करुए।वृत्ति जागृत हो जाती है, श्रौर वह श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है । इसी प्रकार जब बालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस<sup>-</sup> बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि वालक को दूध पिलाने से लोगों का कितना हित होगा । अर्थात् ये उदात्त मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगज्ञास्त्र की यथार्थ नीव हैं। हमें किसी ने ये मनोवृत्तियाँ दी नहीं है: किन्तु ये निसर्गसिद्ध ग्रर्थात् स्वाभाविक प्रथवा स्वयंभू देवता हो है। जब न्यायाधीश न्यायासन पर बैठता है तव उसकी बुद्धि में न्याय देवता की प्रेरएा। हुन्ना करती है ग्रौर वह उसी प्रेरएा के श्रनुसार न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है तभी उससे श्रन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सदृश ही करुएा, दया, परो-पकार, कृतज्ञता, कर्तव्य-प्रेम, धैर्य श्रादि सद्गुएगें की जो स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ

<sup>\* &</sup>quot;वही बोलना चाहिए जो सत्य से पूत अर्थात् शुद्ध किया गया है, और वही आवरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो।"

है वे भी देवता है। प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवतास्रों के शुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर श्रादि कारणो से वह इन देव-तानों की प्रेरणा की परवाह न करे, तो भ्रव देवता क्या करे ? यह वात सच है कि कई बार देवताओं में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है, श्रीर तब कोई कार्य करते समय हमें इम का संवेह हो जाता है, कि किस देवता की प्रेरणा को श्रविक वलवती माने । इस सदेह को निर्एय करने के लिये न्याय, करुएा म्रादि देवताओं के प्रतिरिक्त किसी दूसरे की सलाह लेना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु ऐसे, श्रवसर पर श्रध्यात्मविचार श्रयवा सुखदु.ख की न्यूनाधिकता के भगड़े में न पड़ फर, यदि हम <u>अपने मनोदेव की गवाही लें,</u> तो वह एकदम इस बात का निर्ण्य कर देता है, कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है कि उक्त सव देवताग्रो में मनोदेवं श्रेष्ठ हैं। 'मनोदेवता' शब्द में इच्छा, श्रोघ, लोभ श्रादि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की वह ईश्वरदत्त श्रीर स्वाभाविक शक्ति ही श्रभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से भले बुरे का ' निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक वडा भारी नाम 'सदसहिवेक-बुद्धि'\* ्र । यदि, किसी सदेह-ग्रस्त भ्रवसर पर, मनुष्य स्वस्थ भ्रतःकरण से भ्रौर शांति के साय विचार करे तो यह सदसद्विवेक-युद्धि कभी उसको घोखा नहीं देगी। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे मौको पर हम वूसरों से यही कहा करते है, 'कि तू अपने मन से पूछ '। इस वड़े देवता के पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती हैं। उसमें यह लिखा होता है कि किस सद्गुए। को किस समय कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये यह मनोदेवता समय समय पर इसी सूची के भ्रमुसार श्रपना निर्एाय प्रगट किया करता है। मान लीजिये, कि किसी समय श्रात्म-रक्षा श्रीर श्रीहंसा में विरोध उत्पन्न हुन्ना त्रीर यह शका उपस्थित हुई, कि दुर्भिक्य के समय श्रभक्ष्य भक्षण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संशय को दूर करने के लिये यदि हम शात चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्एाय प्रगट होगा कि ' श्रभक्ष्य भक्षण करो । इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ श्रौर परार्थ श्रथवा परो-पकार के वीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना कर फरना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्म-ग्रधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह सूची एक ग्रंयकार को ज्ञांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुई है, जिसे उसने ग्रंपने ग्रंथ में प्रकाशित किया है †।(इस सूची में नम्प्रतायुक्त पूज्य भाव को पहला

<sup>\*</sup> इस सदसिद्विक-बुद्धि को ही ग्रग्नेजी मे Conscience कहते हैं, श्रौर ग्राधि-दैनत पक्ष Intuitionist School कहलाता है।

<sup>ा</sup> इस ग्रन्यकार का नाम James Martineau (जेम्स मार्टिनो) है। इसने यह सूची अपने Types of Ethical Theory (Vol. II. p. 266. 3rd Ed) नामक ग्रन्य में दी हैं। मार्टिनो अपने पंथ को Idio-psychological कहता है। परन्तु हम उसे श्राधिदैवतपक्ष ही में शामिल करते है।

स्रर्थात् श्रत्युच्च स्थान दिया गया है; श्रौर उसके बाद करुएा, कृतज्ञता, उदारता, वात्सल्य श्रादि भावों को श्रमशः नीचे की श्रेणियो में शामिल किया है। <u>इस</u> प्रंथकार का मत है, कि जब ऊपर' श्रौर नीचे की श्रेणियों के सदगुणों में विरोध उत्पन्न हो, तब ऊपर की श्रेणियों के सदगुणों को ही श्रधिक मान देना चाहिये। उसके मत के श्रनुसार कार्य-श्रकार्य का श्रथवा धर्म-श्रधर्म का निर्एाय करने के लिये इसकी अपेक्षा और कोई उचित मार्ग नहीं है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि हम अत्यंत दूरदृष्टि से यह निश्चित कर लें कि 'श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख ' किसमें है, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या श्रिधिकार नहीं हैं कि 'जिस बात में अधिकाश लोगो का मुख हो वही तू कर; 'इस लिये अंत में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता कि 'जिसमें अधिकांश लोगो का हित है, वह बात में क्यों करूं? ' और सारा कगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है। राजा से बिना ग्रधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है, तब उसके निर्एाय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-ग्रकार्य के निर्एाय की भी · होती है, जो दूरदृष्टिपूर्वक सुखदुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल दूरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, तुमें यह करना ही चाहिये। 'इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरवृष्टि हो, तो भी वह मनुष्यकृत ही है, श्रौर इसी कारण वह अपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती। ऐसे समय पर श्राज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई श्रधिकारी अवश्य होना चाहिये। और यह काम ईश्वरदत्त सदसिविकबृद्धि ही कर सकती है: क्योंिक वह मनुष्य की श्रपेक्षा/ श्रेष्ठ श्रतएव मनुष्य पर श्रपना श्रिष्ठकार जमाने में समर्थ है। यह सदसिव-वेक-बृद्धि या 'देवता' स्वयंभु है, इसी कारण व्यवहार में यह कहने की रीति पड़ गई है कि मेरा 'मनोदेव' श्रमुक प्रकार की गवाही नही देता। जब कोई मनुष्य एक-श्राध बुरा काम कर वैठता है, तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लिजित हो जाता है, श्रौर उसका मन उसे हमेशा टोंकता रहता है। यह भी उपर्युक्त देवता के शासन का ही फल है। इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का श्रस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि, श्राधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न माना जाय, तो इस प्रक्त की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन हमें क्यों टोंका करता है।

ऊपर दिया हुआ वृत्तान्त पश्चिमी आधिदैवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मीपदेशकों ने किया है। उनके मतके अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिभौतिक साधनों की अपेक्षा यह ईश्वरवत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं ग्राह्य है। यद्यपि हमारे देश में आचीन काल में, कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पथ नही था, तथापि उपर्युक्त सत हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पाया जाता है। महाभारत में अनेक स्थानो-वर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताओं का स्त्रस्य दिया गया है। णिद्धले

प्रक्राण में यह वतलाया भी गया है कि धमं, सत्य, वृत्त, शील, श्री स्नादि देवता स्नोंने प्रक्राद के शरीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया। (कार्य-श्रकार्य का श्रयवा धमं-ग्रथमं का निर्णय करनेवाले देवता का नाम भी 'धमं' ही है। एंने वर्णन पाये जाते हैं, कि शिवि राजा के सच्च की परीक्षा करने के लिये श्येन का रुप धर कर, श्रीर युविष्टिर की परीक्षा लेने के लिये प्रथम यज्ञरूप से तथा दूसरी श्रार कुता वन कर, धमंराज प्रगट हुए थे। स्वयं भगवव्गीता (१०,३४) में भी कीर्ना, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति श्रीर क्षमा ये सब देवता माने गये है। इनमें में म्मृति, सेधा, धृति श्रीर क्षमा मन के धमं है। मन भी एक देवता है; श्रीर परप्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिपदो में उसकी उपासना भी वतलाई है (तैं-३ ४; छां.३.१८)। जब मनुजी कहते हैं कि "मन पूर्त समाचरेत्-" (६.४६)—मन को जो पवित्र मालूम हो वही करना चाहिये—तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन' शब्द से मनोदेवता ही श्रीभप्रेत हैं। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं कि 'जो मन को श्रच्छा मालूम हो वही करना चाहिये।' मनुजी ने मनुसंहिता के चौथे श्रध्याय (४.१६१) में यह वात विशेष स्पष्ट कर दी है कि:—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितेषोऽन्तरात्मनः ।
तत्प्रयत्नेन कुर्वात विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

"वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारी श्रन्तरात्मा संतुष्ट हो, श्रोर जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड देना चाहिये।" इसी प्रकार चातु-वंएयं-धर्म श्रादि व्यावहारिक नीति के मूल तत्त्वो का उल्लेख करते समय मनु, याजवत्वय श्रादि स्मृति-ग्रंयकार भी कहते हैं:—

> वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य छक्षणम्॥ 🛩

"वेद, स्मृति, शिष्टाचार श्रीर श्रपनी श्रात्मा को प्रिय मालूम होना-ये धर्म के चार मूलतत्त्व हैं" (मनु. २. १२)। "श्रपनी श्रात्मा को जो प्रिय मालूम हो"—इस का श्रयं यही है कि मन को जो शुद्ध मालूम हो। इससे स्पष्ट होता है कि जब श्रुति, स्मृति श्रीर सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या श्रधमंता का निर्णय नहीं हो सकता था, तब निर्णय करने का चौथा साधन 'मनःपूतता' समभी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रलहाद श्रीर इन्ह्र की कथा बतला चुकने पर 'श्रील' के लक्षण के विषय में, धृतराष्ट्र ने महाभारत में, यह कहा है:—

यदन्येपां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम्। अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंचन॥

त्रयात् "हमारे जिन कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने में स्वयं प्रयने ही को लङ्जा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये" (मभा-



शां. १२४. ६६) । इससे पाठकों के ध्यान में यह बात आ जायगी, कि 'लोगो का हित हो नहीं सकता' और 'लज्जा मालूम होती है', इन दो पदों से 'अधि-कांश लोगो का अधिक हित' और 'मनोदेवता' इन दोनो पक्षो का इस क्लोक में एक साथ कैसा उल्लेख किया गया है । मनुस्पृति (१२.३५,३७) में भी कहा गया है, कि जिस कर्म करने में लज्जा मालूम होती है वह तामस है, और जिसके करने में लज्जा मालूम नही होती, एवं अन्तरात्मा संतुष्ट होती है, वह सात्त्विक है । धम्म-पद नामक बौद्धग्रन्थ (६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते है । कालिदास भी यही कहते है, कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में कुछ सन्देह हो त्व—

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ " सत्पुरुष लोग भ्रपने भ्रन्तः करए। ही की गवाही को प्रमाए। मानते है " (शाकुं. १.२०) । <u>पातंजल योग इसी</u> बात की शिक्षा देता है, कि चित्तवृत्तियों का निरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; श्रौर यह योग-शास्त्र हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है; ग्रतएव जब कभी धर्म-ग्रधर्म के विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये जाने की श्रावश्यकता है, कि '<u>श्रन्तःकरण को स्वस्थ श्रौर शान्त कर</u>ने से जो उचित मालूम हो, बही करना चाहिये। ' सब स्मृति-ग्रन्थों के श्रारम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, कि स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही धर्म-ग्रघर्म वतलाया करते थे (मनु. १.१)। यो ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाही लेना ' यह मार्ग श्रत्यन्त सुलभ प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करनें लगते है, कि 'शुद्ध मन ' क़िसे कहना चाहिये, तब यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता; और यही कारण है, कि हमारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास्त्र की इमारत इस कच्ची नींव पर खड़ी नहीं की है। भ्रव इस वात का विचार करना चाहिये कि यह त्च्वज्ञान कौन सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना श्रावश्यक है, कि पश्चिमी श्राधिभोतिक-वादियों ने इस श्राधिदैवतपक्ष का किस प्रकार खंडन किया है। कारण यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक श्रीर श्राधिभौतिक पन्थों के कारण भिन्न भिन्न है, तथापि उन दोनों का अन्तिम निर्णय एक ही सा है। श्रतएव, पहले आधिभौतिक कारणों का उल्लेख कर देने से माध्यात्मिक कारणों की महत्ता भीर सयुक्तता पाठको के ध्यान में शीघ्र मा जायगी।

उत्तर कह ग्राये हैं, कि श्राधिदैविक पन्य में शुद्ध मन को ही श्रग्रस्थान दिया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि 'श्रधिकांश लोगो का ग्रधिक सुख '—— वाले ग्राधिभौतिक नीतिपन्थ में कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये जाने का जो दोष पहले बतलाया गया हैं, वह इस ग्राधिदैवतपक्ष में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगते हैं, कि सदसद्विवेकक्षी

गुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिये, तव इस पन्य में भी दूसरी अनेक अपरिहार्ध वाचाएँ उपस्थित हो जाती है। कोई भी बात लीजिये, कहने की श्रावश्यकता नहीं है, कि उसके बारे में भली भाति विचार करना-वह प्राहच है प्रथवा श्रपाहच है, करने के योग्य है या नहीं, उससे लाभ प्रथवा सुल, होगा या नहीं इत्यादि वातीं को निश्चित करना-नाक अथवा आँख का काम नहीं है; किन्तु वह काम उस स्वतंत्र इन्द्रिय का है जिसे मर्ने कहते हैं। अर्थात्, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निर्एाय मन ही करता ह ; चाहे श्राप उसे इन्द्रिय कहे या देवता । यदि श्राधिदैविक पन्य का सिर्फ यही कहना हो, तो कोई श्रापत्ति नहीं । परन्तु पश्चिमी श्राधिदैवत पक्ष इससे एक पग श्रीर भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कथ्रन है, कि भला ग्रयवा बुरा (सत् ग्रयवा ग्रसत्), न्याय्य ग्रयवा ग्रन्याय्य, धर्म ग्रयवा ग्रधर्म का निर्णय करना एक वात है; श्रीर इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि श्रमुक पदार्थ भारी है या हलका है, गोरा है या काला, श्रथवा गणित का कोई उदाहरए। सही है या गलत । ये दोनो वाते अन्यन्त भिन्न है । इनमें से दूसरे प्रकार की वातो का निर्णय न्यायशास्त्र का श्राधार ले कर मन कर सकता है, परन्तु पहले प्रकार की वातों का निर्एाय करने के लिये केवल मन ग्रसमर्थ है, ग्रतएव यह काम सदसिंद्विचन-शिक्तिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है इसका कारए। वे यह वतलाते हैं, कि जब हम किसी गिएत के उदाहरए। की जाँच करके निश्चय करते है कि वह सही ह या गलत, तब हम पहले उसके गुणा, जोड़ श्राटि की जाँच कर लेते है, श्रीर फिर श्रपना निश्चय स्थिर करते है; श्रर्यात इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को ग्रन्थ किया या व्यापार करना पड़ता है। परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता । (जब हम यह सुनते हैं, कि किसी एक ब्रादमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मुँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते हैं "राम राम! उसने बहुत बुरा काम किया!" श्रीर इस विषय में हमें कुछ भी विचार नहीं करना पड़ता। श्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि जुछ भी विचार न करके श्राप ही श्राप जो निर्एय हो जाता है, ग्रीर जो निर्एाय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक मनोवृत्ति के व्यापार है । इसलिये यह मानना चाहिये कि सद-सिंद्विचन-शिक्त भी एक स्वतंत्र मानितक देवता है। सब मनुष्यो के श्रन्तः करण में यह देवता या जनित एक ही सी जागृत रहती है, इसलिये हत्या करना सभी लोगों को दोप प्रतीत होता है; ग्रौर उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता । इस श्राधिदैविक युक्तिकांद पर श्राधिभौतिक पन्थ के लोगों का यह उत्तर है, कि सिर्फ "हम एक-ग्राय व्यत का निर्णय एकदम कर सकते हैं " इतने हो मे यह नहीं माना जा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्दी अथवा धीरे करना अभ्यास पर प्रवनिष्यत है। उवाहरएगर्थ, गिल्न का विषय लीजिये। व्यापारी लोग मन के

भाव से, सेर-छटाक के दाम एकद्रम मुखाग्र गिएत की रीति से बतलाया करते है; इस कारए। यह नहीं कहा जा सकता, कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी श्रच्छे गिएतज्ञ से भिन्न हैं। कोई काम, श्रभ्यास के कारए, इतना अच्छी तरह सध जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुख्य उसको शीध श्रीर सरलतापूर्वक कर .लेता है । उत्तम लक्ष्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पिक्षयो को बन्दूक से सहज मार गिराता है, इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लक्ष्यंभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं, किन्तु निशाना मारना, उड़ते हुए पक्षियो की गतिं को जानना, इत्यादि शास्त्रीय बातो को भी कोई निरर्थक थ्रौर त्याज्य नहीं कह सकता । <u>नेपोलियन के</u> विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह समरांगए। में खड़ा हो कर चारों श्रोर सूक्ष्म दृष्टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम थ्रा जाया करती थी, कि शत्रु किस स्थान पर कमजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतंत्र देवता है ग्रीर उसका ग्रन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भी सम्बन्ध नही हैं (इसमें सन्देह नहीं, कि किसी एक काम में किसी की बुद्धि स्वभावतः श्रधिक काम देती है और किसी की कम; परन्तु सिर्फ इस ग्रसमानता के श्राधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनो की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके स्रतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि कार्य-स्रकार्य का स्रथवा धर्म-स्रृधमं का निर्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि "ग्रमुक काम करना चाहिये ग्रथवा नहीं करना चाहिये"। यह बात प्रगट है, कि इस प्रकार का प्रक्न प्रसंगानुसार श्रर्जुन की तरह सभी लोगो के सामने उपस्थित हुआ करता है; श्रौर कार्य-श्रकार्य निर्एय के कुछ विषयो में, भिन्न भिन्न लोगो के श्रभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुश्रा करते हैं। यदि सदसिंहवेचनरूप स्वयम्भू देवता एक ही है, तो फिर यह भिन्नता क्यो है ? इससे यही कहना पड़ता है, कि मनुष्य की बुद्धि जितनी सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह किसी बात का निर्एाय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी है कि जो मनुष्य का वध करना श्रपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी सहर्ष खा जाते हैं! जंगली लोगो की बात जाने दीजिये। सभ्य देशों में भी यह देखा जाता है, कि देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो बात गहर्च समभी जाती है वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समझी जाती है। उदाहरएार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोष समक्षा जाता है; परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूषएीय नहीं मानी जाती । भरी सभा में सिर की पगड़ी उतारना हिन्दू लोगों के लिये लज्जा या श्रमर्यादा की बात है; परन्तुं श्रंग्रेज़ लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हैं। यदि यह वात सच है, कि ईश्वर-दत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही बुरे कर्म करने में लज्जा मालूम होती हैं, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिये? बड़े बड़े लुटेरे और डाकू लोग-भी, एक बार जिसका नमक खा गी. र. ६

नेते है उस पर हिंग्यार उठाना निद्य मानते है, किन्तु वड़े बड़े सभ्य पश्चिमी राष्ट्र भी श्रपने पटोमी राष्ट्र का वध करना स्वदेशभिवत का लक्षण समभते हैं। यदि सदस-द्विवेचन-शक्तित्प देवता एक ही है, तो यह भेद क्यो माना जाता है ? श्रीर यदि यह कहा जाय, कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसिंदिचेचन-शक्ति में भी भेद हो जाया करते है, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में वाघा आती हैं। मनुष्य ज्यो ज्यो अपनी प्रसभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य वनता जाता है, त्यो त्यों उसके मन श्रीर वृद्धि का विकास होता जाता है; श्रीर इस तरह वृद्धि का विकास होने पर, जिन वातो का विचार वह श्रपनी पहली श्रसभ्य श्रवस्था में नहीं कर संकता था, उन्ही वातो का विचार श्रव वह श्रपनी सभ्य दशा में शीधता से करने लग जाता है। ग्रयवा यह कहना चाहिये, कि इस वृद्धि का विकसित होना ही सभ्यता का लक्षण है। यह सभ्य श्रथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह का परिएाम है, कि वह ग्रोरो की बस्तु को ले लेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी, जिससे बुरे-भले का निर्एाय किया जाता है; धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, श्रोर श्रव तो कुछ कुछ बातो में वह इतनी परिपक्व होती ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये विना ही हम लोग श्रपना नैतिक निर्णय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें श्रोंखो से कोई दूर या पास की वस्तु देखनी होती है, तव ग्राँखो की नतो को उचित परिमाण से खींचना पडता है; श्रीर यह किया इतनी शीघाता से होती है कि हमें उसका कुछ वीध भी नहीं होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है ? (मारांश यह है, कि मन्ष्य की बुद्धि या मन सब समय श्रीर सब कामो में एक ही हैं। यह वात यथार्य नहीं कि काले-गोरे का निर्एाय एक प्रकार की बुद्धि करती है, स्रीर वरे-भले का निर्णय किसी अन्य प्रकार की वृद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित श्रयवा श्रपरिपक्व रहती है। उक्त भेंद की श्रोर, तथा इस श्रनुभव की श्रोर भी उचित ध्यान दे कर, कि किसी काम को शीध्यतापूर्वक कर सकना केवल श्रादत या श्रभ्यास का फल है। पश्चिमी श्राधिभौतिकवादियों ने यह निश्चय किया है, कि मन की स्वाभाविक शक्तियो से परे सदसिंहचारशिक्त नामक कोई भिन्न स्वतन्त्र ग्रौर विल-

क्षण शक्ति के मानने की ग्रावश्यकता नहीं है।
इस विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का ग्रान्तिम निर्णय भी पश्चिमी ग्राधिभौतिकं-वादियों के सदृश ही हैं। वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ ग्रीर शान्त |
ग्रान्त.करण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात
मान्य नहीं, कि धर्म-ग्रधमं का निर्णय करनेवाली बुद्धि ग्रलग है ग्रीर काला-गोरा
पहचानने की बुद्धि ग्रलग हैं। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है, कि मन जितना
मुशिक्षित होगा उतना ही वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, ग्रतएव मन
को मुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को बृद्धता से करना चाहिये परन्तु वे इस

न्वात को नही मानते, कि सदसिंदिवेचन-शिक्त, सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस' वात का निरीक्षण सूक्ष्म रीति से किया गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, श्रौर उसके मन का या बुद्धि का व्यापार किस तरह हुआ करता है। इसी निरीक्षण को 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार' कहते हैं। क्षेत्र का श्रर्थ 'श्रारा ' श्रौर क्षेत्रज्ञ का श्रर्थ 'श्रारमा' है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार अध्यात्मिवद्या की जड़ है। इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर, सदसिंदिवेक-शिक्त ही की कौन कहे, किसी भी मनोदेवता का श्रस्तित्त्व श्रात्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसी श्रवस्था में श्राधिदैवत पक्ष आप ही श्रीप कमजोर हो जाता है। श्रतएव, श्रव यहाँ इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विच्या ही का विचार संक्षेप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवद्गीता के बहुतेरे सिद्धांतों का सत्यार्थ भी पाठकों के ध्यान में श्रच्छी तरह श्रा जायगा।

यह कहा जा सकता है, कि सनुष्य का <u>शरीर (पिड, क्षेत्र या देह) एक बहुत वड़ा कारखाना ही है</u>। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर जिया जाता है, फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस वात का निश्चय किया जाता है, कि कारखाने के लिये उपयोगी ग्रौर निरुपयोगी पदार्थ कौन से है; ग्रौर तब वाहर से लाये गये कच्चे माल से नई चीजें बनाते ग्रौर उन्हें बाहर भेजते हैं। वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिक्षण अनेक व्यापार हुआ करते हैं; इस सृष्टि के <u>पांचभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इंद्रियाँ ही</u> <u>अथम साधन है</u>। इन इंद्रियों के द्वारा सृष्टि के पदार्थों का यथार्थ अथवा मूल न्स्वरूप नहीं जाना जा सकता। भ्राधिभौतिक-वादियों का यह मत है, कि पदार्थी का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इंद्रियों को प्रतीत होता है। न्परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इंद्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों का गुए-धर्म जैसा श्राज है वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इंद्रियों में भी दो भेद है-एक क्रमेंन्द्रियाँ श्रीर दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ। हाथ, पैर, वाएी, गुद श्रीर उपस्थ ये पाँच कर्मेंद्रियाँ है। हम जो कुछ व्यवहार श्रपने शरीर से करते है, वह सब इन्हीं कर्मेद्रियों के द्वारा होता है। नाक, भ्राँखें, कान, जीभ भ्रौर त्वचा ये पाँच ज्ञानें-द्रिया है। श्राँखो से रूप, जिन्हा से रस, कानो से शब्द, नाक सें गन्ध, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी किसी भी वाहच पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है, वह उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्श के सिवा श्रौर कुछ नहीं हैं। उदाहरएगर्थ, युक सोने का दुकड़ा लीजिये। वह पीला देख पडता है, त्वचा को किठोर मालूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुए। हमारी इंद्रियों को गोचर होते है उन्हीं को हम सोना कहते हैं, और जब ये गुए। बार बार एक ही पदार्थ में एक ही से दृग्गोचर होने लगते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक स्वतन्त्र पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार, वाहर का माल भीतर के लिये ग्रौर भीतर का माल बाहर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाजे होते है, उसी प्रकार

(मनुष्य वा देह में वाहर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार है, श्रौर भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार है। सूर्य की किरएों किसी पदार्य पर गिर कर जब लौटती है और हमारे नेत्रो में प्रवेश करती है, तब हमारी ग्रात्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से ग्रानेवाली गन्य के सूक्ष्म परमाणु जब हमारी नाक के मज्जातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस पदार्थ की बास आ़ती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते है। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती है, तब हमें उनके द्वारा वाहच सुष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। परंतु ज्ञानेन्द्रियाँ जो कुछं व्यापार करती है उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता, उसी लिये ज्ञानेन्द्रियो सो 'ज्ञाता' नहीं कहते, किंतु उन्हें सिर्फ वाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार 'ही कहते हैं। इन दरवाजों से माल भीतर ग्रा जाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरए। यं, बारह वजे जब घड़ी में घएटे वजने लगते है, तब एकदम हमारे कानो को यह नहीं समक्त पड़ता कि कितने बजे हैं; किंतु ज्यो ज्यो घडी में 'टन् टन्' की एकएक भावाज होती जाती है, त्यो त्यों हवा की लहरे हमारे कानो पर श्राकर टक्कर मारती है, ग्रीर मज्जातंतु के द्वारा प्रत्येक ग्रावाज् का हमारे मन पर पहले ग्रलग श्रलग संस्कार होता है, श्रौर श्रंत में इन सबो को जोड कर हम निश्चय किया करते है कि इतने बजे है। पजुस्रो में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती है। जब घड़ी की 'टन् टन्' ग्रावाज होती है तब प्रत्येक ध्विन का संस्कार उनके कानो के द्वारा मन तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि, वे उन सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि बारह बजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है, कि यद्यपि ग्रनेक संस्कारी का पृथक् पृथक् ज्ञान पशस्रो को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का वोध उन्हे नहीं होता। भगवद्गीता (३ ४२) में कहा है:-" इद्रियाणि परा-) एयाहु इंद्रियेभ्यः पर मनः " श्रर्यात् इद्रियाँ (बाहच) पदार्थों से श्रेष्ठ है ग्रौर मन इद्रियो से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वही है, जो ऊपर लिखा गया है। पहले कह श्राये है, कि यदि मन स्थिर न हो तो ब्राँखें खुली होने पर भी कुछ दीख नहीं पड़ता, श्रीर कान खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है, कि इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मंशी ( क्लर्क) है, जिसके पास वाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; श्रौर यही मुंशी (मन) उस माल की जाँच किया करता है। अब इन बातो का विचार करना चाहिये कि, यह जाँच किस प्रकार की जाती है, श्रीर जिसे हम श्रवतक सामान्यत. 'मन कहते श्राय है, उसके भी श्रोर कौन कौन से भेद किये जा सकते है, श्रथवा एक ही मन को भिन्न भिन्न प्रधिकार के अनुसार कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं।

ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो सन्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके, श्रोंर उनकी परस्पर वुलना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता है, कि उनमें से श्रद्धे

कौन से और बुरे कौन से हैं, ग्राहच अथवा त्याज्य कौन से हैं, श्रौर लाभदायक तथा हानिकारक कौन से हैं। यह निर्एय हो जाने पर उनमें से जो बात प्रच्छी, ग्राहच, -लाभदायक, उचित श्रथवा करने योग्य होती हैं उसे करने में हम प्रवृत्त हुश्रा करते हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं तब, श्राँख श्रौर नाक के द्वारा, बाग के वृक्षों श्रौर फूलों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारी ख्रात्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि, इन 'फूलों में से किसकी सुगन्ध श्रच्छी श्रीर किसकी बुरी है, तब तक किसी फूल को प्राप्त कर लेने की इन्छा मन में उत्पन्न नहीं होती, श्रीर न हम उसे तोड़ने का प्रयत्न ही करते हैं। श्रतएव सब मनोव्यापारों के तीन स्थूल भाग हो सकते है:--। (१) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहच पदार्थी का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को वुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके श्रच्छेपन या बुरेपन का सार-ग्रसार विचार करके यह निश्चय करना, कि कौन सी बात ग्राहच है और कौन सी त्याज्य; श्रौर (३)निश्चय हो चुकने पर, ग्राहच वस्तु को प्राप्त कर लने की और अग्राहच को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों व्यापार बिना रुकावट के लगातार एक के वाद एक होते ही रहें। सम्भव है, कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा श्राज हो जाय; किन्तु इतने ही से -यह नहीं कह संकते, कि उक्त तीनों कियाओं में से किसी भी किया की श्रावश्यकता . नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है:- पहले वादी और प्रतिवादी श्रथवा उनके वकील श्रपनी श्रपनी गवाहियाँ श्रौर सबूत न्यायाधिश के सामने पेश करते है, इसके बाद न्यायाधिश दोनों पक्षों के सबूत देख कर निर्णय स्थिर करता है, भ्रौर भ्रंत में न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार नाज़िर कार्रवाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी को अभी तक हम सामान्यतः 'मन कहते आये है, उसके व्यापारो के भी विभाग हुन्रा करते है। (इनमें से, सामने उपस्थित वातों का सार-म्रसार-विचार करके यह निश्चय करने का काम (अर्थात् केवल न्यायाधीश का काम) 'बुद्धि' नामक इंद्रिय का है, कि कोई एक बात अमुक प्रकार ही की (एवमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नाज्यथा) । ऊपर कहे गये सब मनोच्यापारों में से इस सार-श्रसार-विवेक शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए व्यापार ही जिस इंद्रिय के द्वारा हुआ करते / हैं, उसी को सांख्य श्रौर वेदान्तशास्त्र में 'मन' कहते हैं (सां का २३ श्रौर २७ देखो) । यही मन वकील के सदृश, कोई बात ऐसी है (संकल्प) श्रथवा इस के विरुद्ध वैसी है (विकल्प) इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिये पेश किया करता है। इसी लिये इसे 'संकल्प-विकल्पात्मक 'श्रर्थात् बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इंद्रिय कहा गया है। कभी कभी र्ि संकल्प ' शब्द में 'निश्चय 'का भी म्रर्थ शामिल कर दिया जाता है (छांदोग्य

७.४.१देखो) । परन्तु दहाँ पर 'स्कृत्य' शब्द का उपयोग--निश्चय की श्रपेक्षा न रद्रते हुए-श्रमुक वात अनुक प्रकार की नालूम होना, मानना, कल्पना करना, सम-भना, प्रथम कुछ योजना करना, इच्छा करना, दितन करना, मन में लाना ग्रादि ब्यापारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार बकील के सदृश, श्रपनी कल्प-नाम्रो को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा नहीं हो जाता । युद्धि के द्वारा भले-वुरे का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि ने प्राह्य माना है उसका कर्नेन्द्रियों से श्राचरण कराना, श्रर्थात वृद्धि की श्राज्ञा को कार्य में परिएात करना-यह नाज़िर का काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारए। मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहने में कोई, म्रापित नहीं कि, वृद्धि के निर्णय की कार्रवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संस्कृत में 'व्याकरण्-विचार करना ' यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है । इसके प्रतिरिक्त शेष सब कार्य वृद्धि के हैं। यहाँ तक, कि मन स्वयं श्रपनी ही कल्पनाश्रों के सार-श्रसार का विचार नहीं करता । सार-ग्रसार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान ग्रात्मा को करा देना, त्रयदा चुनाव करके यह निश्चय करना कि श्रमुक वस्तु श्रमुक प्रकार की है, या तर्क से कार्य-कारएा-सम्बंध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-श्रकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारो को 'ह्यब्र<u>साय</u>' या 'श्रव्यवसाय ' कहते हैं। ग्रतएव दो शब्दो का उपयोग करके, 'बुद्धि' ग्रीर 'मन' का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (शां. २५१. ११) में यह व्यात्या दी गई है :---

व्यवसायात्मिका वुद्धिः मना व्याकरणात्मकम्। 🗸

"वृद्धि (इंद्रिय) व्यवसाय करती है अर्थात् सार-श्रसार-विचार करके कुछ निश्चय करती है; श्रीर मन व्याकरण श्रथवा विस्तार है—वह श्रगली श्रवस्था, करनेवाली प्रवर्तक इंद्रिय है; श्रथांत् वृद्धि व्यवसायात्मिका है श्रीर मन व्याकरणणात्मक है। "भगवव्गीता में भी "व्यवसायात्मिका बृद्धिः" शब्द पाये जाते हैं (गी. २.४४); श्रीर वहाँ भी बृद्धि का श्रर्थ 'सार-श्रसार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्द्रिय ही है। यथार्थ में बृद्धि केवल एक तलवार है। जो कुछ उसके सामने श्राता है या लाया जाता है, उसकी काट-छाँट करना ही उसका काम है; उसमें दूसरा कोई भी गृण श्रथवा धर्म नहीं है (मभा. वन. १८१. २६)। संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, वया, सहानुभृति, छतजता, काम, लज्जा, श्रानन्द, भय, राग, संग, हेष, लोभ, मद, मत्सर, कोध इत्यादि सव मन ही के गृण श्रथवा धर्म है (वृ. १. ५. ३; मैत्र्यु ६. ३०)। जैसी जैसी ये मनोवृत्तियाँ जागृत होती जाती है वेसे ही कर्म करने की श्रोर मनुष्य की प्रवृत्ति हुन्ना करती है। उदाहरणार्थ, मन्ष्य चाहे जितना वृद्धिमान् हो श्रीर चाहे वह गरीव लोगो की दुर्दशा का हाल भलीभाँति जानता हो, तथाण

यदि उसके हृदय में करुएावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीबों की सहायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं। अथवा, यदि धैर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की इच्छा होने पर भी वह नही लड़ेगा। तात्पर्य यह है, कि वृद्धि सिर्फ यहि बतलाया करती है कि जिस बात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। इ च्छा स्रथवा धैर्य स्रादि गुए बुद्धि के धर्म नहीं है, इसलिये बुद्धि स्वयं (ग्रर्थात् बिना नन की सहायता लिये ही) कभी इंद्रियो को प्रेरित नहीं कर सकती। ्र इसके विरुद्ध कोघ ग्रादि वृत्तियो के वश में होकर स्वयं मन चाहे इंद्रियों को प्रेरित भी कर सके, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-श्रसार-विचार के विना केवल मनोवृत्तियो की प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही होगा । <u>उदाहरणार्थ, य</u>र्दि बुद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ दान किया जाता है, तो संभव है कि वह किसी ग्रपात्र को दिया जावे ग्रौर उसका परिएगम भी वृरा हो। सारांश यह है, कि बृद्धि की सहायता के विना केवल मनो-वृत्तिया अन्धी है। अतएव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात् वह भले-बुरे का श्रच्क निर्णय कर सके; मन बुद्धि के श्रनु-रोध से आचरएा करे; श्रौर इन्द्रियाँ मन के आधीन रहे । <u>मन श्रौर बुद्धि के सिव</u>ा ' <u>श्रंतःकरण</u> ' श्रोर <u>'चित्त'</u> ये दो शब्द भी प्रचिलित है। इनमें से 'श्रंतःकरण ' शब्द का धात्वर्थ 'भीतरी करण श्रर्थात् इन्द्रिय है, इसलिये उसमें मन , बुद्धि, चित्त, श्रहंकार श्रादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; श्रोर जब 'मन' पहले पहल बाह्य विषयो का ग्रहण श्रर्थात् चिंतन करने लगता है, तब | वही 'चित्त' हो जाता है (मभा शां २७४.१७)। परंतु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक में नही श्राता, कि किस स्थान पर कौन सा श्रर्थ विवक्षित है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से <u>मन और बृद्धि इन्ही दो शब्दो का उपयोग,</u> शास्त्रीय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह मन श्रौर बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तब, न्यायाधीश के समान, बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पड़ता है; श्रौर भन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का मुंशी बन जाता है। "मनसस्तु परा बुद्धिः" – इस गीता-वाक्य का भावार्थ भी यही है, कि मन की ग्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गी. ३.४२)। तथापि, जैसा कि ऊपर कह भ्राये हैं, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं-(१) ज्ञानेन्द्रियो द्वारा श्रथवा बाहर से, श्राये हुए संस्कारो की व्यवस्था करके उनको बृद्धि के सामने निर्एाय के लिये उपस्थित करना; भ्रौर (२) बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी आज्ञा अथवा डाक कर्मेंद्रियो के पास भेज कर बुद्धि का हेर्तु सफल करने के लिये श्रावत्र्यक बाहच किया करवाना । जिस तरह दूर्कान के लिये माल खरीदने का काम श्रीर दूकान में बैठ कर वेचने का काम भी, कहीं कहीं, उस दूकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है, उसी तरह मन को

भी दूसरा काम करना पड़ता है। मान लो कि, हमें एक मित्र दीख पड़ा श्रीर उसे पुकारने की इच्छा से हमने उसे 'श्ररे' कहा। श्रव देखना चाहिये कि इतने समय में श्रन्त करण मैं कितने व्यापार होते हैं। पहले श्रांखों ने श्रथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह मंस्कार मन के द्वारां बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है, श्रीर बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान श्रात्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। जब श्रात्मा बुद्धि के द्वारा यह निक्चय करती है, कि मित्र को पुकारना चाहिये, श्रीर बुद्धि के इस हेतु के श्रनुसार कार्रवाई करने के लिये मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, श्रीर मन हमारी जिव्हा (कर्मेन्द्रिय)से 'श्ररे!' शब्द का उच्चा-रण करवाता है। पाणिनि के शिक्षा-ग्रन्थ में शब्दोच्चारण-क्रिया का वर्णन इसी वात को ध्यान में रख कर किया गया है:—

आत्मा युद्ध्या समेत्याऽर्थान् मनो युंके विवक्षया। मनः कायाग्निमाहान्ते स प्रेरयति मास्तम्। मास्तस्त्रसि चरन् मंद्रं जनयति स्वरम्॥

ग्रर्थात् "पहले ग्रात्मा वृद्धि के द्वारा सव बातो का ग्राकलन करके मन में वोलने की इच्छा उत्पन्न करती है; श्रौर जब मन कायाग्नि को उसकता है तब कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती हैं। यही स्वर श्रागे कएठ-तालु श्रादि के वर्ण-भेद-रूप से मुख के बाहर श्राता है। उक्त क्लोक के श्रन्तिम दो चरण मैत्र्युपनिषद् में भी मिलते है (मैत्र्यु. ७. ११); श्रीर, इससे प्रतीत होता है, कि ये क्लोक पाणिनि से भी प्राचीन हैं † । श्रावृत्तिक शारीरशास्त्रो में कायाग्ति को मज्जातन्तु कहते है । परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञो का कथन है, कि मन भी दो है; क्योंकि बाहर के पदार्थों का ज्ञान भीतर लानेवाले श्रीर मन के द्वारा बुद्धि की श्राज्ञा कर्में न्द्रियो को वतलानेवाले मज्जा-तन्तु शरीर में भिन्न भिन्न है। हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन श्रीर बुद्धि को भिन्न वतला कर सिर्फ यह कहा है, कि मन उभयात्मक है, श्रर्थात् वह फर्मेन्द्रियों के साथ कर्मेन्द्रियों के समान ग्रीर ज्ञानेन्द्रियों के साथ ज्ञानेन्द्रियों के समान काम करता है। दोनो का तात्पर्य एक ही है। दोनो की दृष्टि से यही प्रकट है, कि वृद्धि निश्चयकर्ता न्यायाधीश है, श्रीर मन पहले ज्ञानेन्द्रियो के साथ संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है, तथा फिर कमेंन्द्रियो के साथ व्याकरएगत्मक या कार्रवाई करनेवाला भ्रयीत् कर्मेन्द्रियो का साक्षात् प्रवर्तक हो जाता है। किसी यात का 'व्याकरए।' करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया करता है, कि वृद्धि की ग्राज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारए। मन

<sup>ं</sup> मेन्समूलर साहव ने लिखा है कि मैत्र्युपनिषद् पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना चाहिये। Sacred Books of the East Series, Vol. XV. pp. Nvn-h इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक विचार किया गया है।

की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ यही कहा जाता है कि 'संकल्प-विक--ल्पात्मकं'। परन्तु, ध्यान रहे, कि उस समय भी इस व्याख्या में मन के दोनो -च्यापारों का समावेश किया जाता है।

'बुद्धि' का जो अर्थ अपर किया गया है, कि यह निर्एाय करनेवाली इंद्रिय है, वह श्रर्थ केवल शास्त्रीय श्रीर सूक्ष्म विवेचन के लिये उपयोगी है। परन्तु इन शास्त्रीय अर्थों का निर्एाय हमेशा पीछे से किया जाता है। अतएव यहाँ 'बुद्धि ' शब्द के उन व्यावहारिक अर्थी का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय स्रर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। जब तक व्यवसायात्मक बुद्धि किसी बात का पहले निर्एाय नहीं करती, तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता; भ्रौर जब तक ज्ञान नहीं हुआ़ है, तब तक उसके प्राप्त करने की इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती। श्रतएव, जिस प्रकार व्यवहार में स्नाम के पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द 'आम 'का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायात्मक बुद्धि के लिये थ्रौर उस बुद्धि के वासना थ्रादि फलों के लिये भी एक ही शब्द 'बुद्धि' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। उदाहर-्णार्थ, जब हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य की बुद्धि खोटी है, तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है, कि उसकी 'वासना' खोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हे बुद्धि से सम्बोधित करना युक्त नहीं है। पैरंतु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के व्यवहार में 'वृद्धि ' शब्द का उपयोग इन दोनों प्रर्थी में होता चला श्राया है:--(१) निर्णय करनेवाली इंद्रिय; भ्रौर (२) उस इंद्रिय के व्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा । श्रतएव, श्राम के भेद बत-लाने के समय जिस प्रकार 'पेड़' श्रौर 'फल' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों ग्रर्थों की भिन्नता व्यक्त करनी होती ्रहै, तव निर्णय करनेवाली अर्थात् शास्त्रीय बृद्धि को 'व्यवसायात्मिक ' विशेषण जोड़ दिया जाता है, श्रौर वासना को केवल 'बुद्धि' श्रथवा 'वासनात्मक'बुद्धि कहते हैं। गीता (२. ४१, ४४, ४६; श्रौर ३. ४२) में 'बुद्धि शब्द का उपयोग उपर्युक्त दोनों श्रथों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समभ लेने के लिये 'बुद्धि 'शब्द के उपर्युक्त दोनीं प्रथीं पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्बापार का ऋम इस प्रकार है—-पहले वह 'व्यवसायात्मिक ' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता है, कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; श्रौर फिर उस कर्म के करने की इच्छा या वासना (श्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि) उत्पन्न होती है; श्रौर तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-श्रकार्य का निर्ण्य करना जिस (व्यवसायात्मिक) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्थ और च्यान्त हो, तो मन में निरर्थक श्रन्य वासनाएँ (बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होने पातीं

फ्रीर मन भी विगड़ने नहीं पाता । श्रतएव गीता (२.४१) में कर्मयोगशास्त्र का प्रयम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक वृद्धि को शुद्ध श्रौर स्थिर रखना चाहिये। केवल गीता ही में नहीं, किन्तु कान्ट' ने भी वृद्धि के इसी प्रकार वो भेंद किये हैं; श्रोर शुद्ध ग्रर्थात् व्यवसायात्मिक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अर्थात् दासनात्मक युद्धि के व्यापारो का विवेचन दो स्वतंत्र ग्रंथो में किया है। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिक वृद्धि को स्थिर करना पातं-जल योगशास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगशास्त्र का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिएाम की ग्रोर ध्यान न दे कर, पहले सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात् वासनात्मक बुद्धि कैसी है (गी. २.४६)। शौर इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया जाता है तब प्रतीत होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मिक बुद्धि स्थिर ग्रीर जुद्ध नही रहती, उसके मन में वासनाश्रों की भिन्न भिन्न तरगें उत्पन्न हुआ करती है, श्रोर इसी कारए कहा नहीं जा सकता, कि वे वासनाएँ सदैव शुद्ध श्रोर पवित्र ही होनी (गी. २. ४१) । जबिक वासनाएँ ही शुद्ध नहीं है, तब आगे कर्म भी शृद्ध कैसे हो सकता है? इसी लिये कर्मयोग में भी, व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये, सावनी ग्रथवा उपायी का विस्तार-पूर्वक विचार करने की 🕐 आवश्यकता होती है; श्रीर इसी कारए भगवद्गीता के छठे श्रध्याय में बुद्धि को शुद्ध करने के लिये एक सावन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया गया हैं। परंतु इस सबंघ पर ध्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारो ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है, कि गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया. गया है! श्रव पाठकों के ध्यान में यह बात श्रा जायगी, कि गीता-शास्त्र में 'बुद्धि '-शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थो पर और उन अर्थो के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस वात का वर्णन हो चुका कि, मनुष्य के अन्तःकरण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और वृद्धि के कार्य कौन कौन से हैं, तथा वृद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अब, मन और व्यवसाया-त्मिक वृद्धि को इस प्रकार पृथक् कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसिं विक-देवता का यथार्थ रूप क्या है। इस देवता का काम सिर्फ भले-वृदे का चुनाव करना है; अतएव इतका समावेश 'मन' में नहीं किया जा सकता। और किसी भी वात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मिक वृद्धि केवल एक ही है; इसलिये सदसिं वेक-रूप 'देवता' के लिये कोई स्वतंत्र स्थान ही नहीं रह जाता। हाँ इसमें संदेह नहीं, कि जिन वातो का या विषयो का सार-असार--

<sup>ँ</sup> कान्ट ने व्यवसायात्मिक बुद्धि को Pure Reason और वासनात्मक बुद्धि को Practical Reason कहा है।

विचार करके निर्णय करना पड़ता है वे भ्रनेक भ्रौर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे व्यापार, लड़ाई, फौजदारी या दीवानी मुकदमे, साहुकारी, कृषि श्रादि अनेक व्यवसायों में हर मौके पर सार-श्रसार-विवेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायात्मिक बुद्धियाँ भी भिन्न भिन्न ग्रथवा कई प्रकार की होती है। सार-असारविवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; श्रीर, इसी कारण विवेक ग्रथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये। परन्तु मन के सदृश बुद्धि भी शरीर का धर्म है, अत्एव पूर्वकर्म के अनुसार, पूर्वपरंपरागत या श्रानुषंगिक संस्कारो के कारएा, श्रथवा शिक्षा श्रादि श्रन्य कारएों से, यह वृद्धि कम या अधिक सात्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है। यही कारण, है कि जो बात किसी एक की बुद्धि में ग्राहच प्रतीत होती है, वही दूसरे की बुद्धि में ग्रग्राहच-जँचती है। इतने ही से यह नहीं समक्ष लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इंद्रिय ही प्रत्येक समय भिन्न भिन्न रहती है। श्राँख ही का उदाहरण लीजिये। किसी की श्रांखें तिरछी रहती है तो किसी की भद्दी श्रीर किसी की कानी; किसी की दृष्टि मंद थ्रौर किसी की साफ़ रहती है। इससे हम यह कभी नही कहते कि नेत्रे-न्द्रिय एक नहीं, भ्रनेक हैं। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। जिस बुद्धि से चावल श्रथवा गेहुँ जाने जाते है, जिस बुद्धि से पत्थर श्रीर हीरे का भेद जाना जाता है, जिस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड़वे का ज्ञान होता है, वही वृद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके श्रंतिम निर्णय भी किया करती है, कि भय किसमें है और किसमें नहीं, सत् और असत् क्या रू, लाभ ग्रौर हानि किसे कहते हैं, धर्म भ्रथवा प्रधर्म ग्रौर कार्य ग्रथवा ग्रकार्य में क्या भेद है, इत्यादि। साधारण व्यवहार में 'मनोदेवता' कह कर उसका चाहे जितन. गौरव किया जाय, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही व्यवसायात्मिक बुद्धि है। इसी श्रभिप्राय की श्रोर ध्यान दे कर, गीता के श्रठारहवें श्रध्याय में, एक ही बुद्धि के तीन भेद (सात्त्विक, राजस ग्रीर तामस) करके भगवान् के श्रर्जुन को पहले यह बतलाया है कि:--

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । बंधं मोक्षं च या वेत्ति वृद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 🛩

भ्रथीत् "सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथार्थ ज्ञान है:—कौन सा काम करने योग्य है भ्रौर कौन सा भ्रयोग्य, किस बात से डरना चाहिये श्रौर किस बात से नहीं, किसमें बंधन हैं भ्रौर किसमों बंधन हैं। भ्रौर किसमों बंधन हैं। भ्रौर किसमों मोक्ष " (गी. १५. ३०)। इसके बाद यह बतलाया है कि:—

ययां धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । अययावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥

अर्थात् "धर्म श्रीर श्रधर्म, श्रथवा कार्य श्रीर श्रकार्य का यथार्थ निर्एय जो बुद्धि

नहीं कर मकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है" (१८. ३१)। श्रोर, श्रंत में कहा है कि:--

अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च दुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

श्रर्थातु "श्रथमं को ही धर्म माननेवाली, श्रथवा सब बातों का विपरीत या उलटा निर्णय करनेवाली वृद्धि तामसी कहलाती है " (गी. १८, ३२.) । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-चुरे का निर्एाय करनेवाली, प्रर्थात् सदसिद्विक वृद्धिरूप स्वतंत्र ग्रौर भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है। उसका ग्रर्थ यह नहीं है, कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्युक्त क्लोको का भावार्य यही है, कि बुद्धि एक ही है, भ्रोर ठीक ठीक निर्णय करने का सात्त्विक गुण उसी एक वृद्धि में पूर्व संस्कारों के कारएा, शिक्षा से तथा इंद्रिय-निग्रह श्रयवा श्राहार श्रादि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; श्रीर इन पूर्वसंस्कार-प्रभृति कारणों के ग्रभाव से ही, वह वृद्धि जैसे कार्य-ग्रकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही अन्य दूसरी वातों में भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भौति मालूम हो जाता है, कि चोर और साह की बुद्धि में, तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की वृद्धि में भिन्नता क्यो हुन्ना करती है। परन्तु जव हम सदसिंद्वेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते है, तव उक्त विषय की उप-पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह श्रपनी बुद्धि को सात्त्विक वनावे । यह काम इंद्रियनिग्रह के विना हो नहीं सकता । जव तक व्यवसायात्मिक वृद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य का हित किस वात में है, और जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्षा किये विना ही इंद्रियों की इच्छानुसार श्राचरण करती रहती है, तब तक यह वृद्धि 'शुद्ध' नहीं कही जा सकती। श्रतएव वृद्धि को मन श्रीर इदियों के श्राधीन नहीं होने वेना चाहिये; किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन श्रौर इंद्रिया वृद्धि के श्राघीन रहे। भगवद्गीता (२. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानीं में वतलाया गया है; श्रीर यही कारेण है कि कठोपनिषद् में शरीर को रथ की जपमा दी गई है, तथा यह रूपक बाँघा गया है कि उस शरीररूपी रथ में जुते हुए इंद्रियाँरूपी घोड़ों को विषयोपभोग के मार्ग में ग्रन्छी तरह चलाने के लिये (न्यव-सायात्मिक) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम घीरता से खीचे रहना चाहिये (कठ ३. ३-६) । महाभारत (वन. २१०, २५; स्त्री. ७. १३, ग्रस्व. ५१. ५) में भी वही रूपक दो तीन स्थानी में, कुछ हेरफेर के साथ लिया गया है। इंद्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त दृष्टांत इतना श्रच्छा है, कि ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववैत्ता प्लेटो ने भी इंद्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी रपक का उपयोग ग्रपने ग्रंथ में किया है (फिड्स. २४६)। भगवदृगीता में, यह दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नही पाया जाता; तथापि इस विषय के संदर्भ की ग्रीर जों ध्यान देगा उसे यह बात श्रवश्य मालूम हो जायगी, कि गीता के उपर्युक्त क्लोकों में इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस दृष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, श्रर्थात् जब शास्त्रीय सूक्ष्म भेद करने की श्रावश्यकता नही होती तब, उसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। परंतु जब 'मन' श्रीर 'बुद्धि में, जैसा कि ऊपर कह श्राय हैं, भेद किया जाता है, तब निग्रह करने का कार्य मन को नही किन्तु व्यवसायात्मिक बुद्धि को ही करना पड़ता है। इस व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध करने के लिये, पातंजल-योग की समाधिसे, भिवत से, ज्ञान से श्रथवा ध्यान से परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तत्त्व पूर्णतया बुद्धि में भिद्य जाना चाहिये कि, 'सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है'। इसी को श्रात्मनिष्ठ बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक बुद्धि श्रात्मनिष्ठ हो जाती हैं, श्रौर मनोनिग्रह की सहायता से मन श्रौर इन्द्रियाँ उसकी श्राधिनता में रह कर श्राज्ञानसार श्राचरण करना सीख जाती है तब इच्छा, वासना श्रादि मनोधर्म (श्रर्थात् वासनात्मक बुद्धि) श्राप ही श्राप शुद्ध श्रौर पित्र हो जाते हैं, श्रौर शुद्ध सात्त्वक कर्मों की श्रोर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। श्रध्यात्म की दृष्टि से यही सब सदाचरणों की जड़ श्रर्थात् कर्मयोगशास्त्र का रहस्य है।

अपर किये गये विवेचन से पाठक समक्ष जावेंगे कि, हमारे शास्त्रकारों ने मन श्रीर बृद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रतिरिक्त सदसिद्धिवेक-शिक्तरूप स्वतंत्र देवता का श्रस्तित्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या बृद्धि का गौरव करने के लिये उन्हें 'देवता ' कहने में कोई हजं नहीं हैं; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बृद्धि कहते हैं उससे भिन्न श्रीर स्वयंभू 'सदसिद्धिवेक ' नामक किसी तीसरे देवता का श्रस्तित्व हो ही नहीं सकता । 'सता हि संदेहपदेषु ' वचन के 'सता ' पद की उपयुक्तता श्रीर महता भी श्रव भली भाति प्रकट हो जाती है। जिनके मन शुद्ध श्रीर श्रात्मिक्ठ हैं, वे यदि श्रपने श्रंतःकरएा की गवाही लें तो कोई श्रनुचित बात न होगी; श्रथवा यह भी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है कि वे श्रपने मन को श्रच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करे। परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि 'में भी इसी प्रकार श्राचरएा करता हैं ' तो यह कदापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसिद्धवेचन-शित एक ही सी नहीं होती—सत्युक्षों की बृद्धि सात्त्विक श्रीर चोरों की तामसी होती हैं। सारांश, श्राधिदैवत पक्षवालों का 'सदसिद्धवेक-देवता 'तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मक बृद्धि के स्वरूपों ही में से एक श्रात्मनिष्ठ श्रर्थात् सात्विक स्वरूप हैं) और, जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब श्राधिदैवत पक्ष श्रपने श्राप ही कमजार हो जाता है। जब सिद्ध हो गया कि श्राधिभौतिक-पक्ष एकदेशीय तथा श्रपूर्ण है श्रीर श्राधि-

दं यन पक्ष की महल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक हैं, कि क्रमंयोगशास्त्र की जनपत्ति हूँ हने के लिये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? श्रीर, उत्तर भी यह मिलता है कि, हाँ, मार्ग है, श्रीर उसी को श्राध्यात्मिक कहते हैं। उनका कारण यह है, कि यद्यपि बाहच कमीं की श्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हैं, तथापि जब सदसिंहवेक-बुद्धि नामक स्वतंत्र और स्वयंभू देवता का ग्रस्तित्त्व सिद्ध नहीं हो सकता तव, कर्मयोणकास्त्र में भी इन प्रश्नो का विचार करना आवश्यक हो जाता है, कि शुद्ध कर्न करने के लिये वृद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध वृद्धि किसे कहते है, अथवा वृद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है? श्रीर यह विचार केवल बाह्य सुष्टि का विचार करनेवाले आधिभौतिकशास्त्रो को छोड़े बिना, तथा प्रज्यात्मज्ञान में प्रवेश किये विना, पूर्ण नहीं हो सकता। इस विषय में हमारे शास्त्रकारो का श्रन्तिम सिद्धान्त यहीं है कि, जिस वृद्धि को आत्मा का प्रयंवा परमेश्वर के सर्वन्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुन्ना है, वह बुद्धि शुद्ध नहीं है। गीता में अध्यातमशास्त्र का निरूपए। यही वतलाने के लिये किया गया है, कि ग्रात्मिनिष्ठ वृद्धि किसे कहना चाहिये। परंतु इस पूर्वापर-संबंध की भीर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदाग्रिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में नुष्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है । ग्रागे चल कर यह वात विस्तारपूर्वक वतलाई जायगी कि, गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बंध में उक्त टीकाकारो का किया हुन्ना निर्ण्य ठीर्न नहीं है ; <u>यहाँ पर सिर्फ यही बनलाना है, कि बृद्धि को शु</u>द्ध वे रखने के लिये खात्मा का भी अवस्य विज्ञार करना पड़ता है। आत्मा के विषयमें यह विचार दो प्रकार से किया जाता है:-(१) स्वयं ग्रपने पिण्ड, क्षेत्र ग्रथवा शरीर के श्रीर मन के व्यापारों का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरी-क्षण से क्षेत्रज्ञरूपी ग्रात्मा कैसे निष्पन्न होती है (गी. ग्र. १३)। इसी को शारी-रक अथवा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसूत्रों को शारीरक (शरीर का विचार करनेवाले) सूत्र कहते हैं। स्वयं ग्रयने ग्रयने शरीर ग्रीर मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न होनेवाले तत्त्व, ग्रौर हमारे चारों स्रोर की दृश्य-सृष्टि ग्रर्यात् ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न होनेवाला तत्त्व, दोनो एक ही अयवा भित्र भित्र है। इस प्रकार किये गये दृष्टि के निरीक्षण को <u>क्षर-ग्रज्</u>ञर-विचार ग्रयवा <u>व्यक्त-ग्रव्यक्त</u>-विचार कहते हैं। सृष्टि के सव नाशवान् पदार्थों को 'क्षर' या ' व्यक्त' कहते हैं, श्रौर सृष्टि के उन नाशवान् पदार्थों -में जो सारभूत नित्यतत्त्व है उसे ' श्रक्षर 'या ' श्रव्यक्त ' कहते हैं (गी. ८. २१; १५. १६ ) । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार ग्रीर क्षर-ग्रक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों तत्त्वों का फ़िर से विचार करने पर प्रकट होता है, कि ये दोनो तत्त्व जिससे निष्पन्न हुए हैन ग्रीर इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एकतत्त्व है, उसी को 'परमात्मा श्रयवा 'पुरयोत्तम' कहते हैं (गी. द. २०)। इन वातों का विचार भगवद्गीता में किया नया है; श्रीर ग्रन्त में, कर्मयोगशास्त्र की उपयत्ति वतलाने के लिये यह दिखलाया

गया है, कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है; अतएव उस उपपत्ति को अच्छी तरह समभ लेने के लिये हमें भी उन्हीं मार्गी का अनुसरण करना चाहिये। इन मार्गी में से, कृह्याएड-ज्ञान अथवा क्षर-अक्षर विचारका विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा। इस प्रकरण में, सदसिंहवेक देवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिएड-ज्ञान अथवा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो विवेचन आरम्भ किया गया था वह अधूरा ही रह गया है। इसलिये अब उसे पूरा कर लेना चाहिये।

(पाँचभौतिक स्यूल देह, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, इन ज्ञानेंद्रियो के शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंघात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन ग्रीर व्यव--सायात्मिक बुद्धि-इन सब विषयो का विवेचन हो चुका। परन्तु, इतने ही से -शरीरसंबंधी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन श्रीर बुद्धि, केवल विचार के साधन प्रथवा इंद्रिया है। यदि उस जड़ शरीर , में इनके अतिरिक्त प्राएएक्पी चेतना अर्थात् हलचल न हो, तो सन और वृद्धि का होना न होना बराबर ही-श्रर्थात् किसी काम का नहीं समभा जायगा । श्रर्थात्, शरीर में, उपर्युक्त वातों के प्रतिरिक्त, चेतना नामक एक श्रीर तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कभी कभी चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य' भी हुम्रा करता है; परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ 'चैतन्य' नहीं माना गया है; वरन 'जड़ देह में \ दृगोचर होनेवाली प्राणो की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार 'सिर्फ \ यही भ्रर्थ विवक्षित है। जिस हित-शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों में भी हलचल श्रंथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते है, भ्रौर श्रव इसी शक्ति के विषय में विचार करना है: शरीर में वृग्गोचर होनेवाले सजीवता के व्यापार ग्रथवा चेतना के प्रतिरिक्त जिसके कारए 'मेरा-तेरा' यह भेद उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुएा है। उसका कारएा यह है, कि उपर्युक्त विवे-चन के ब्रनुसार बुद्धि सार-श्रसार का विचार करके केवल निर्एय करनेवाली एक इन्द्रिय है, ग्रतएव 'मेरा-तेरा' इस भेद-भाव के मूल को ग्रर्थात् अहंकार को उस बुद्धि से पृथक् ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेष, सुखदुःख स्नादि द्वन्द्व मन ही के गुएा है; परन्तु नैय्यायिक इन्हे स्नात्मा के गुएा समभते है, इसी लिये इस भ्रम को हटाने के अर्थ वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन ही में किया है। इसी प्रकार जिन मूल तत्त्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए है, उन प्रकृतिरूप तत्त्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ४, ६)। जिस शक्ति के द्वारा ये तत्त्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे वृति कहते हैं (गी.१८. ३३)। इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय-रूपी पदार्थ वनता है उसे शास्त्रो में सिवकार शरीर अथवा क्षेत्र कहा हैं। श्रीर व्यवहार में, इसी को चलता-फिरता (सिवकार) मनुष्य शरीर अथवा पिड कहते हैं। क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता के प्राथार पर की गई है, पर्न्तु इच्छा-द्वेष ब्रादि गुणों की गणना करते समय कभी

इम च्यारया में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरएार्थ, शाति-पर्व के जनक-मुलभा-नंवाद (ज्ञां ३२०) में, क्षरीर की व्याख्या करते समय पंचकर्मेन्द्रियो के वदले काल, सदमद्भाव, विधि, शुक्र श्रौर वल का समावेश किया गया है। इस गणना के प्रनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमहाभूतो ही में शामिल करना पडता है; स्रोर यह मानना पड़ता है, कि गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त-र्भाव प्राकाश में प्रोर विधि-चल प्रादिको का प्रन्तर्भाव प्रान्य महाभूतों में किया गया है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगो को एक ही अर्थ अभिनेत है; अर्थात, मानसिक और शारीरिक सब बच्चो और गुणो का प्राण्हिपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते हैं। शरीर शब्द का उपयोग मृत देह के लिये भी किया जाता है; अतएव उस विषय का विचार करते समय 'क्षेत्र' शब्द ही का प्रधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह शरीर शब्द से भिन्न है। 'क्षेत्र' का मूल अर्थ खेत है; परतु प्रस्तुत प्रकरण में 'सविकार श्रीर सजीव मनुष्य देह 'के श्रर्थ में उसका लाक्षणिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'बड़ा कारखाना' कहा है, वह यही 'सविकार श्रीर सजीव मनुष्य देह 'है। वाहर का माल भीतर लेने के लिये श्रीर कारखाने के भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेन्द्रियाँ उस कारखाने के यथाक्रम द्वार है; ग्रौर मन, वृद्धि, ग्रहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर है। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते है या करते है, उन्हे इस क्षेत्र के व्यापार, विकार प्रथवा कर्म कहते हैं।)

इस प्रकार 'क्षेत्र' शर्व्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही उठता है कि, यह क्षेत्र अथवा खेत हैं किसका? कारलाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ? फ्रात्मा शब्द का उपयोग बहुधा मन, ग्रत करण तथा स्वयं ग्रपने लिये भी किया जाता है; परतु उसका प्रधान अर्थ 'क्षेत्रज्ञ ' अथवा ' शरीर का स्वामी ' ही हैं। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं --चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक-वे सब उसकी बुद्धि ग्रादि ग्रंतरिन्द्रिया, चक्षु ग्रादि ज्ञानेन्द्रिया, तथा हस्त-पाद ग्रादि कर्मेन्द्रिया ही किया करती है। इन्द्रियो के इस समूह में बृद्धि और मन सब से श्रेष्ठ है। परंतु, यद्यपि वे श्रेष्ठ है, तथापि अन्य इन्द्रियो के समान वे भी श्रंत में जड़ देह वा प्रकृति के ही विकार है (अगला प्रकरण देखो)। ग्रतएव, यद्यपि मन ग्रोर वृद्धि सम श्रेष्ठ है, तथापि उन्हे ग्रपने ग्रपने विशिष्ट व्यापार के ग्रति-रिक्त ग्रीर कुछ करते घरते नहीं वनता; ग्रीर न कर सकना संभव ही है। यही सच है कि, मन चित्रत करता है और बुद्धि निश्चय करती है। परंतु इससे यह निश्चित नहीं होता, कि इन कामों को वृद्धि ग्रौर मन किस के लिये करते है ग्रयवा भिन्न भिन्न समय पर मन ग्रीर वृद्धि के जो पृथक् पथक् व्यापार हमा करते है, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है, वह एकता या एकीकरए। कौन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों को अपना

ु अपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता है। इसका कारएा यह है, कि जब शरीर की चेतना श्रयवा सब हलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते है, तब जड़ शरीर के बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता ग्रौर, जड़ शरीर के घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो ग्रन्न के परिएाम है, तथा वे हमेशा जीएां हो कर नये हो जाया करते हैं; इसलिये, 'कल जिसे मैंने अमुक एक बात देखी थी, वही में श्राज दूसरी देख रहा हूँ 'इस प्रकार की एकत्व-बृद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य वदलनेवाले जड़ शरीर का ही धर्म है। अञ्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को ही स्वामी मानें तो यह आपत्ति देख पड़ती है, कि गाढ निद्रा में प्राणादि वायु के श्वासोच्छ्वास प्रभृति व्यापार अथवा रुधिराभिसरण भ्रादि व्यापार—श्रर्थात् चेतना—के रहते हुए भी, 'मैं' का ज्ञान नहीं रहता (बृ. २. १. १५-१८)। श्रतएव यह सिद्ध होता है कि चेतना, श्रथवा प्राएा प्रभृति का व्यापार, भी जड़ पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुण है, वह इन्द्रियों के सव व्यापारों की एकता करनेवाली मूल शक्ति, या स्वामी, नहीं है (कठ. ५, ५)। 'मेरा' भ्रौर 'तेरा' इन सम्बन्ध-कारक के शब्दों से केवल श्रहंकाररूपी गुणों का बोध होता है; परन्तु इस वात का निर्एय नहीं होता, कि 'श्रहं श्रर्थात् 'मं' कौन हूँ। यदि इस 'मं' या 'श्रहं' को केवल भाम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति श्रथवा श्रनुभव वैसा नहीं है; श्रीर इस श्रनुभव को छोड़ कर किसी श्रन्य वात की कल्पना करना मानो श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता ही कर दिखाना है-- "प्रतीति के बिना कोई भी कथन ग्रच्छा नहीं लगता। वह कथन ऐसा होता है, जैसे कुत्ता मुँह फैला कर रो गया हो ! " (दा. ६. ४. १४) । अनुभव के विपरीत इस वात को मान लेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ती का कुछ भी पता नहीं लगता ! कुछ लोगों की राय है, कि 'मैं कोई भिन्न पदार्थ नहीं है; किन्तु 'क्षेत्र'शब्द में जिन--मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह श्रादि-तत्त्वो का समावेश किया जाता है, उन सब के संघात या समुच्चय को ही 'में 'कहना चाहिये। श्रब यह बात हम प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि लकड़ीपर लकडी रख देने से ही सन्दूक नहीं बन जाती, ग्रथवा किसी घड़ी के सब कल-पुर्जी को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। ग्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल संघात या समुच्चय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की ग्रावश्यकता नहीं, कि क्षेत्र के सब व्यापार सोढ़ो सरीखें नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश या हेतु रहता है। तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, बुद्धि ग्रादि सव नौकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की श्रोर कौन कौन प्रवृत्त करता है ? संघात का अर्थ केवल समूह है। कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समूह बन जाने पर भी विलग न होने के लिये उनमें घागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फ़िर कभी

न मनी अताग अलग हो जायँगे। अब हमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन ता है ? यह बात नहीं है कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्तु उसकी गए।ना क्षेत्र ही में की जाती है (गी १३.६)। संघात से इस बात का निर्एाय नही होता, ति क्षेत्र का स्वामी श्रयात् क्षेत्रक्त कौन है। कुछ लोग समभते है, कि समुच्चय में कोई नया गृएा उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह सत हो सत्य नहीं, क्योंकि तत्त्वजो ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किमी नहीं, स्थाभ तरवंगा न पूरा विचार करना तदार कर विचार तर विचार तर विचार कर वि भिन्न भिन्न नहीं रह मकते, गुएा के लिये किसी न किसी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। इसी कारण समुच्चयोत्पन्न गुण के बदले वे लोग समुच्चय ही को इस क्षेत्र का स्वामी मानते हैं। ठीक हैं; परन्तु फिर व्यवहार में भी 'ग्रग्नि'शब्द के बदले लकड़ी, 'विद्युत्' के वदले मेघ, अथवा पृथ्वी की आकर्षए-अक्ति' के वदले पृथ्वी ही क्यो नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निविवाद सिद्ध है, कि क्षेत्र के सब व्यापार च्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये, मन और वृद्धि के सिवा, किसी भिन्न गिम्त का प्रस्तित्व अत्यन्त भ्रावश्यक है; और यदि यह वात सच हो, कि उस शक्ति का ग्रिधिष्ठान श्रव तक हमारे लिये श्रगम्य है, श्रथवा उस शक्ति या श्रिषटान का पूर्ण स्वरूप ठीक ठीक, नहीं वतलाया जा सकता है, तो बह कहना न्यायोजित कैमे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नही ? जैसे कोई भी मनुष्य प्रचने ही कथे पर वैठ नहीं सकता, वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि सघात-संवधी ज्ञान स्वय सघात ही प्राप्त कर लेता है। प्रतएव, तर्क की दृष्टि -से भी यही वृढ अनुमान किया जाता है, कि <u>देहेद्रिय आदिसघात के व्यापार जिसके</u> <u>उपभोग के लिये अथवा लाभ के लिये हुआ करते हैं, वह सघात से भिन्न ही हैं।</u> यह तत्त्व, जो कि सघात से भिन्न हैं, न्वय सब वातो को जानता है, इसलिये यह बात सच है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सदृश यह स्वयं अपने ही लिये 'त्रेप्' म्रयित् गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इसके म्रस्तित्व में कुछ वाधा नहीं पड प्रयात् गांचर हा नहीं सकता; परन्तु इसके ग्रास्तत्व में कुछ वाघा नहीं पड सकती, नयोकि यह नियम नहीं है कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग, जैसे ज्ञेय में, ज्ञामिल कर देना चाहिये। सब पदार्थों के वर्ग या विभाग होते हैं; जैसे ज्ञाता श्रोर ज्ञेय—श्रयात् जाननेवाला श्रोर जानने की वस्तु। श्रोर, जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग (ज्ञेय) में ज्ञामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले वर्ग (ज्ञाता) में हो जाता है, एवं उसका ग्रस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान ही पूर्णतया निद्ध होता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी पहा जा सकना है, कि मंघात के परे जो श्रात्मतत्त्व है वह स्वय ज्ञाता है, इसिलये उसको होनेवाले ज्ञान

का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आञ्चर्य की बात नही है। इसी अभिप्राय से बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने कहा है " अरे ! जो सब बातों को जानतः | है उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से श्रा सकता है ? "--विज्ञातारमरे केन विजा-नीयात (बृ. २. ४. १४) । श्रतएव, श्रन्त में यही सिद्धान्त कहना पड़ता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (क्षेत्र) में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो हाथ-पैर आदि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, मन श्रौर बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नोक्रों के भी परे हैं; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की दिशा बतलाती है; अथवा जो उनके कर्मी की नित्य साक्षी रह कर उनसे भित्त, अधिक व्यापक <u>और समर्थ है</u>। सास्य और वेदान्तशास्त्रो को यह सिद्धान्त मान्य है; ग्रौर, ग्रर्वाचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बृद्धि के व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बृद्धि, ग्रहकार और चेतना, ये सब शरीर के अर्थात् क्षेत्र के गुए अथवा अवयव है। इनकः प्रवर्तक इससे भिन्न, स्वतन्त्र श्रौर जनके परे हैं--" यो बुद्धेः परतस्तु सः" (नीः ३. ४२) । सांख्यक्षात्त्र में इसी का नाम पुरुष है; वेदान्ती इसी को क्षेत्रज अर्थात क्षेत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हुं; 'मै हूँ' यह प्रत्येक मनुष्य को होने. वाली प्रतीति ही प्रात्मा के प्रस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है-(वेसू शांभा ३-३. ५३. ५४) । किसी को यह नहीं मालूम होता कि 'में नहीं हूँ' ! इतना ही नहीं; किन्तु मुखसे 'में नहीं हूँ ' शब्दो का उच्चारण करते समय भी 'नहीं हूँ ' इस क्रियापद के कर्ता का, अर्थात् 'मैं का, अथवा आत्मा का वा 'अपना ' श्रस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है। इस प्रकार 'में 'इस श्रहं-कारयुक्त सगुए। रूप से शरीर में, स्वयं प्रपने ही को व्यक्त होनेवाले प्रात्मतत्त्व के श्रर्थात् क्षेत्रज्ञ के श्रसली, शुद्ध श्रीर गुएाविरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्एाय करने के लिये वेदान्त्ज्ञास्त्र की उत्पत्ति हुई है (गी. १३.४)। तथापि, यह निर्णय केदल शरीर अर्थात क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता। पहले कहा जा चुका है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार के अप्रतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है, कि बाहुच न्सुब्ट (ब्रह्माएड) का विचार करने से कौन सा तत्त्व निष्पन्न होता है। ब्रह्माएड के इस विचार का ही नाम 'क्षर-ग्रक्षर-विचार' है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में इस बात का निर्ण्य होता है, कि क्षेत्र में (ग्रर्थात शरीर या पिंड में) कौन सा मृल तत्त्व (क्षेत्रज्ञ या प्रात्सा) है; ग्रौर क्षर-ग्रक्षर से बाहच मृष्टि के ग्रर्थात् बह्माएड के मूलतत्त्व का ज्ञान है। जब इस प्रकार पिंड ग्रीर बह्माएड के मूल-तत्त्वों का पहले पृथक् पृथक् निर्णय हो जाता है, तंब वेदान्त में प्रान्तिम . सिद्धान्त किया जाता है कि ये दोनो तत्त्व एकरूप प्रर्थात एक ही है--यानी

हमारे शास्त्रों के क्षर-ग्रक्षर-विचार ग्रीर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के वर्गीकरण से ग्रीन साहव परिचित न थे। तथापि, उन्हों ने ग्रपने Prolegomena to Ethics ग्रन्थके त्रारम्भ में ग्रध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual

'लो पिएउ में है वही ब्रह्माएड में है'। यही सब चराचर सृष्टि में श्रन्तिम सत्य है। पिश्वमी देशों में भी इन बातों की चर्चा की गई है, श्रीर कांट जैसे कुछ पिश्वमी तत्त्वतों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, श्रीर जब हम यह भी देखते हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में श्राधिभौतिक शास्त्रों की उन्नित नहीं हुई थी; तब, ऐसी श्रवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के श्रपूर्व सिद्धान्तों को दूँ विकाला, उनके श्रलोकिक बृद्धि-वैभव के बारे में श्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। श्रीर, न केवल श्राश्चर्य हो होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित श्रभिमान भी होना चाहिये।

Principle in Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्वों का विचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में Psychology ग्रादि मानसभास्त्रों का, और क्षर-ग्रक्षर-विचार में Physics Metaphysics ग्रादि शास्त्रों का समावेग होता है। इस बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते हैं कि उक्त सब शास्त्रों का विचार कर लेने पर ही ग्रात्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है।

## सातवाँ प्रकरण

### · **कापि**ळसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार।

#### प्रकृति पुरुषं चैव विद्यवनादी उभावपि। #

गी. १३. १६।

कि छुले प्रकरण में यह बात बतला दी गई है, कि शरीर और शरीर के स्वामी या.अधिष्ठाता—क्षेत्र भ्रौर क्षेत्रज्ञ—के विचार के साथ ही साथ दृश्य सृष्टि भ्रौर उसके मूलतत्त्व —क्षर भ्रौर श्रक्षर—का भी विचार करने के पश्चात् फिर श्रात्मा के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता है। इस क्षर-ग्रक्षर-सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र है । पहला न्यायशास्त्र श्रीर दूसरा कापिलसांख्यशास्त्र । परन्तु इन दोनों शास्त्रों के सिद्धान्तों को अपूर्ण ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने बहा-स्वरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है। इस कारण वैदान्त-प्रति-षादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय श्रीर सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये। बादरायणाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पद्धित से काम लिया गया है, भ्रौर न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे भ्रध्याय में खंडन कियागया है। यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हमने उन बातों का उल्लेख इस प्रकरण में और भ्रगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, कि जिनकी अगवद्गीता का रहस्य समभने में श्रावश्यकता है। नैय्यायिकों के सिद्धान्तों की अप्रेक्षा सांख्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं। इसका कारण यह है, कि क्णाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परंतु कायिलसांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों का उल्लेख मनु श्रादि के स्मृतिग्रन्थों में तथा गीता में भी पाया जाता है। वही बात बादरायण चार्य ने भी (वे. सू. २. १. १२ भ्रौर २. २. १७) कही है। इस कारएा पाठकों को सांख्य के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं, कि वेदान्त में सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परंतु स्मर्एए रहे कि सांख्य श्रीर बेदान्त के म्रन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, बहुत भिन्न हैं। यहाँ एक प्रश्न उप-स्थित होता है, कि वेदांत भ्रोर सांस्य के जो सिद्धान्त भ्रापस में मिनते जुलते है उन्हें पहले किसने निकाला था-वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ?परंतु इस ग्रन्थ में इतने गहने विचार में प्रवेश करने की ग्रावश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर

<sup>\* &#</sup>x27;प्रकृति और पुरुष, दोनो को अनादि जानी '।

सीन प्रकार मे दिया जा सकता है। पहला यह कि, शायर उपनिषद् (वेदान्त) ग्रीर सायय दोनो को वृद्धि, दो सगे भाइयो के समान, साय ही साय हुई हो, ग्रीर उपनिषदं में जो सिद्धान्त सांख्यो के मतो के समान देख पड़ते हैं, उन्हें उपनिषदं होने न्ततंत्र रीतिसे खोज निकाला हो। दूसरा यह कि, कदाचित् कुछ सिद्धान्त सांख्य-तास्त्र से लेकर वेदान्तियोने उन्हें वेदान्त के ग्राकृत् स्वरूप दे दिया हो। तीमरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो में ही किनलाचार्य ने ग्राने मत के ग्रानार कुछ एरियर्तन ग्रीर सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो। इन तीनो में से तीसरी वात ही श्रिधक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि, यद्यपि वेदान्त ग्रीर सांख्य दोनो वहुत प्राचीन है, तथापि उनमें वेदान्त या उपनिषद् साख्य से भी श्रीक प्राचीन (श्रीत) है। ग्रस्तु; यदि पहले हम न्याय ग्रीर सांख्य के सिद्धान्तो को ग्रच्छी तरह समक्ष लें तो फिर वेदान्त के—विशेषतः गीता- ग्रीतपादित वेदान्त के—तस्व जल्दी समक्ष में ग्रा जायेंगे। इसलिये पहले हमें इस यात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त श्रास्त्रों का, क्षर-ग्रक्षर-मृष्टि की रचना के विषय में, क्या मत है।

वहुतेरे लोग न्यायनास्त्र का यही उपयोग समभते है, कि किसी विवक्षित श्रयवा गृहीत वात से तर्क के द्वारा कुछ श्रनुतान कैसे निकाले जावें; श्रीर इन श्रन्-मानों में से यह निर्ण्य कैसे किया जावें, कि कीन से सही है ख़ौर कीन से गलत है। परतु यह भूल है । अनुमानादि प्रमाणलंड न्यायशास्त्र का एक भाग है सही; परंतु यही जुल उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रमाणों के ग्रातिरिक्त, सृष्टि की ग्रानेक वस्तुग्रो का यानी प्रमेय पदार्थों का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की प्रोर चढते जाने से सृष्टि के सब पदार्थों के मूल वर्ग कितने है, उनके गुएा-धर्म क्या है, उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसे होती है, श्रीर ये बातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्यायशास्त्र में किया गया हैं। यही कहना उचित होगा कि यह शास्त्र केवल अनुमानखड का विचार करने के लिये नहीं, वरन उक्त प्रक्तों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रवना भी इसी प्रकार को है। कणाद के अनुयायियों को काणाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है कि जगत् का मूल कारण परमाण् हो है। परमाण् के विषय में कणाद की और पश्चिमी म्राधिमौतिक-शास्त्रज्ञो की व्याख्या एके हो समान है। किसी भी पदार्य का विभाग करते करते श्रंत में जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाणु (परम-म्रगु) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं वैसे संयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते है, श्रीर भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते है । मन ग्रोर ग्रात्मा के भी परमाण् होते हैं; श्रोर जब वे एकत्र होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होतो है। पृथ्वी, जल, तेज श्रीर वायु के परमाए। स्वभाव ही से पृथक् प्यक् है। पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुख (रूप, रस, गंव, स्पर्श ) है:

पानो के परमाणु में तीन गुण है, तेज के परमाणु में हो गुण है, त्रौर वायु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही सूक्ष्म ग्रौर नित्य परमाणुग्रो से भरा हुग्रा है। परमाणुग्रो के सिवा संसार का मूल कारण ग्रौर कुछ भी नहीं है। जय सूक्ष्म ग्रौर नित्य परमाणुग्रों के परस्पर संयोग का 'ग्रारंभ' होता है, तब सृष्टि के ज्यक्त पदार्थ बनने लगते है। नैय्यायिको हारा प्रतिपादित सृष्टि की जत्पत्ति के सम्बन्ध की इस कल्पना को 'ग्रारंभ-वाद कहते है। कुछ नैय्यायिक इसके ग्रागे कभी नहीं बढते। एक नैय्यायिक के वारे में कहा जाता है, कि मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने को कहा गया तब वह 'पोलवः! पोलवः! पोलवः! पोलवः! पोलवः! पोलवः! पालवः! पोलवः! पालवः! पालवः । परमाणु! परमाणु! परमाणु! –िचल्ला उठा। कुछ हसरे नैय्यायिक यह मानते हैं कि परमाणुग्रो के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर है। इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परंपरा की शृंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैय्यायिको को सेश्वर कहते हैं। वेदान्तसूत्र के दूसरे प्रध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का (२. २. ११-१७), ग्रौर इसके साथ ही साथ "ईश्वर केवल निमित्त कारण है," स मत का भी (२. २. ३७-३६) खंडन किया गया है।

उल्लिखित परमाणु-वाद का वर्णन पढ कर झंग्रेजी पढे-लिखे पाठकों को स्रर्वा-चीन रसायन ज्ञास्त्रज<u>्ञ डाल्टन</u> के परमाणु-वाद का श्रवत्य ही स्मरण होगा । परंतु पश्चिमी देशो में प्रसिद्ध सृष्टि शास्त्रज्ञ डार्विन के उत्कांति-वाद ने जिस प्रकार डाल्टन के परमाणु वाद की जड़ ही उखाड दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में सां<u>ख्य-मत ने कणाद के मत की बनियाद हिला डाली थी।</u> कणाद के अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली। इसके र ग्रातिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्एाय नहीं कर सकते कि वृक्ष, पशु, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियो की ऋमशः बढती हुई श्रेणिया कैसे बनीं, श्रीर अचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई। यह निर्ण्य पश्चिमी देशो में उन्नीसवी सदी में लेमार्क और डाविन से, तथा हसारे यहाँ प्राचीन समय में कपिल मुनि ने किया है। दोनों मतों का यही तात्पर्य है, कि एक हो मूल पदार्थों के गुणों का विकास हुआ ग्रीर फिर धीरे <u>घीरे सब सृष्टि की रचना होती गई</u>। इस कारण पहले हिन्दु-स्थान में, ग्रीर सब पश्चिमी देशों में भी, परमाणु-वाद पर विश्वास नहीं रहा है। म्रब तो म्राधुनिक पदार्थशास्त्रज्ञो ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि <u>परमाण</u> <u>स्रविभाज्य नहीं है</u>। स्राजकल जैसे सृष्टि के स्रनेक पदार्थों का पृथक्करण श्रौर परीक्षण करके अनेक मृष्टिशास्त्रों के आधार पर परमाणु-वाद या उत्कांति-वाद की सिद्ध कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के पदार्थी पर नये नये श्रौर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, श्रयवा श्रनेक प्रकार से उनका पृथक्करएा करके उनके गुण-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये पुराने अनेक प्राणियों के शारीरिक प्रवयवो की एकत्र तुलना करना इत्यादि आधिभौतिक शास्त्रों की अर्वाचीन युक्तियाँ कणाद या कपिल को मालूम नहीं थीं। उस समय उनकी दृष्टि

के सामने जितनी सामग्री थी, उसी के झाधार पर उन्हों ने अपने सिद्धान्त ढूँढ निकाले है। तथापि, यह ग्राहचर्य की वात है कि, सृष्टि की ृद्धि ग्रोर उसकी घटना के विवय में सांस्य-शास्त्रकारों के तात्त्विक सिद्धान्त में, ग्रौर श्रवीचीन ग्राध-भौतिक शास्त्रकारो के तात्त्विक सिद्धान्त में, बहुत सा भेद नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि, सुध्दिशास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस मत की श्राधिभौतिक उपपत्ति का वर्णन श्रधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है, श्रीर श्राधिभौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत ाभ हुमा है। परंतु श्राधिभौतिक-शास्त्रकार भी ' एक ही श्रव्यक्त प्रकृति से अनेक ू प्रकार की व्यक्त सुष्टि कैसे हुई 'इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं वतला सकते। इस वात को भली भाति समभा देने के लिये ही हमने श्रागे चल कर, दीच में किपल के सिद्धान्तो के साथ ही साथ, हेकेल सिद्धान्तो का भी तुलना के लिये संक्षिप्त वर्णन किया है। हेकेल ने ग्रपने ग्रन्थ में साफ साफ लिख दिया है, कि मैने ये सिद्धान्त कुछ नये सिरे से नहीं खोजे है; वरन टाविन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले श्राधिभौतिक पिडतो के ग्रंथों के श्राधार से ही मैं श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि, पहले पहल उसी ने इन सव सिद्धान्तो को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक इनका एकत्र वर्णन अपने ' विश्व की पहेली ' \* नामक ग्रंथ में किया है। इस कारण, सुभीते के लिये, हमने उसे ही सब श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञो का मुख्या माना है श्रौर उसी के मतो का, इस प्रकरण में, तथा श्रमले प्रकरण में, विशेष उल्लेख किया है। कहने की श्रावश्यकता नही, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे श्रधिक इन सिद्धान्तो का विवेचन इस ग्रथ में नहीं किया जा सकता। जिन्हे इस विषय का विस्तृत वर्णन पढ़ना हो उन्हें स्प्रेन्सर, डार्विन, हेकेल-म्रादि पहितों के मूल ग्रंथो को श्रानुोकन\_करना\_चाहिये।

ं कपिल के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह कह देना उचित होगा कि 'सांख्य' शब्दों के दो भिन्न भिन्न प्रयं होते हैं। पहला श्रयं कपिलाचार्य द्वारा प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र' है। उसी का उल्लेख इस प्रकरण में, तथा एक वार भगवद्गीता (१८.१३) में भी, किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट श्रयं के सिवा सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी है; श्रौर इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावेश किया जाता है। 'सांख्य-निष्ठा' श्रयवा 'सांख्यशेग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य श्रयं श्रभिष्ट है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में जहाँ (गी. २.३६; ३.३; ४.४, ४; श्रौर १३.२४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का श्रयं केवल कापिल

<sup>\*</sup> The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel इस प्रन्य की R. P. A. Cheap reprint आवृत्ति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है।

- सांख्यमार्गी ही नहीं है; बरन् उसमें, श्रात्म-ग्रनात्म-विचार से सब कर्मी का - संन्यास करके ब्रह्मज्ञान में निमन्न रहनेवाले वेदान्तियों का भी समावेश किया गया है। शब्द-शास्त्रज्ञों का कथन है कि 'सांख्य' शब्द 'सं—ख्या' धातु से बना है; इसलिये इसका पहला भ्रर्थ 'गिननेवाला ' हैं, श्रौर किपल शास्त्र के मूलतत्त्व इने गिने सिर्फ पचीस ही है; इसलिये उसे 'गिननेवाले' के म्रर्थ में यह विशिष्ट 'सांख्य' नाम दिया गया; म्रनन्तर फिर 'सांख्य' शब्द का म्रर्थ बहुत व्यापक हो गया ग्रौर उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा। यही कारण हैं, कि जब पहले पहले कल्पित-भिक्षुग्रों को 'सांख्य 'कहने की परिपाटी प्रचितित हो र्गई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो, इस प्रकरण का हमने जान बूक्तकर यह लम्बा चौडा 'कापिलसांख्यशास्त्र' नाम इसलिये रखा है, कि सांख्य शब्द के उक्त श्रर्थ-भेद के कारण कुछ गड़वडी न हो। कापिलसांख्यशास्त्र में भी, कणाद के न्यायशास्त्र के समान, सूत्र है। परन्तु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्री शहकराचार्य ने इन सूत्रों का ग्राधार अपने प्रन्यो में नही लिया है, इसलिये बहुतेरे विद्वान् समभते है, कि ये सूत्र कदा-चित् प्राचीन न हो । ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती है स्रौर उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा है। शांकर-भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ श्रवतरए। लिये हैं। सन ५७० ईसवी से पहले इस ग्रन्थ का जो अनुवाद चीनी भाषा में हुन्ना था वह इस समय उप-- लब्ध है । ईश्वरकृष्ण ने श्रपनी 'कारिका' के श्रन्त में कहा है कि 'षष्टितन्त्र' नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन श्रीर विस्तृत ग्रन्थ का भावार्थ (कुछ प्रकरणों को छोड़) सत्तर श्रार्था-पद्यो में इस ग्रन्थ में दिया गया है। यह षष्टितंत्र ग्रंथ श्रव उपलब्ध नहीं है। इसी लिये इन कारिकाश्रों के श्राधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र के मूल सिद्धान्तो का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य मत का निर्एाय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण

<sup>\*</sup> प्रव वौद्ध प्रन्थों से ईश्वरकृष्ण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद्ध
' षण्डित वसुवंच का गुरु ईश्वरकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्ध का जो जीवन
चरित, परमार्थ ने (सन इ ४६६-५६६ मे) चीनी भाषा में लिखा था वह अव-प्रकाशित '
आ है। इससे डॉक्टर टककसू ने यह अनुमान किया है, कि ईश्वरकृष्ण का समय सन्४५०
ई० के लगभग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain & Ireland, 1905 pp. 33-53. परतु डॉक्टर विन्सेण्ट स्मिथ की राय है
कि स्वय वसुबन्ध का समय ही चौथी सदीमें (लगभग२८०-३६०) होना चाहिये; क्योंकि
उसके प्रथों का अनुवाद सन ४०४ ईसवी में चीनी भाषा में हुआ है। वसुबन्ध का समय इस
प्रकार जब पीछे हट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरकृष्ण का समय भी करीव२००वर्ष
'पीछे हटाना पडता है; अर्थात् सन २४० ईसवी के लगभग ईश्वरकृष्ण का समय आ
पहुँचता है। Vincent Smith's Early History of India. 3rd. Ed. p. 328.

हो गया है, इसिनये किपल के शुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये दूसरे ग्रन्थों कें भी देखने की श्रायश्यकता होती है। इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की श्रपेक्षा कोई भी श्रधिक प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है। भगवान् ने भगवद्गीता में कहा है, 'सिद्धाना किपलो मुनि:' (गी. १०. २६)-सिद्धो में किंपल मिन में हैं; - इस से किंपल की योग्यता भली भाति सिद्ध होती है। तयापि यह बात मालूभ नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ और कव हुए। गांतिपर्व (३४०, ६७) में एक जगह लिखा है कि सनत्कुमार सनक, सनंदन, सनत्सुजात, सन, सनातन श्रीर कपिल ये सातो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही जान हो गया था। दूसरे स्थान (शां २१८) में किपल के शिष्य ग्रासुरि के चेले पञ्चिशिख ने जनक को साल्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख है । इसी प्रकार शांतिपर्व (३०१ १०८,१०६) में भीष्म ने कहा है, कि साख्यो ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक वार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है वही "पुराए, इतिहास, प्रवंशास्त्र " प्रादि सव में पाया जाता है। वही क्यो; यहाँ तक कहा गया है कि जान च लोके यदिहास्ति किञ्चित साख्यागत तच्च महन्महात्मन् "--प्रर्थात इस जगत का सब ज्ञान सारयो से ही प्राप्त हुआ है (सभा ज्ञा ३०१. १०६) ) यदि इस वात पर ध्यान दिया जाये, कि वर्तमान समय में पश्चिमी प्रन्थकार उत्तांति-वाद का उपयोग सब जगह कैसे किया करते हैं, तो यह बात आश्चर्यजनक नहीं मालूम होगी कि इस देश के निवानियों ने भी उत्क्रांतिवाद की बरावरी के सांख्यशास्त्र का सर्वत्र फुछ श्रंश में स्वीकार किया है। 'गुरुत्वाकर्षण,' सृष्ट्रिचना के 'उत्क्राति-तत्त्र'' या 'ब्रह्मात्मैक्य' के समान उदास विचार सैकड़ो बरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में ग्राया करते हैं। इसलिये यह बात सामान्यतः सभी देशों के ग्रन्यों में पाई जाती हैं, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज में प्रचलित रहता है, उस के श्राचार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

श्राज कल कापिल साल्यशास्त्र का अभ्यास प्रायः लुप्त हो गया है, इसी तिने यह प्रस्तावना करनी पड़ी। श्रव हम यह देखेंगे, कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त कीन से है। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है. कि इस ससारमें नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, श्रयित् जो पहले या ही नहीं उससे, शून्य को छोड़ श्रीर कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह बात सदा घ्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, श्रयीत कार्य में, जो गुए। देख

दि Colution Theory के अर्थ में 'उत्क्रान्ति-तत्त्व' का उपयोग आजकला किया जाता है। इसलिये हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परतु सस्कृत में 'उत्क्रानि' शब्द का अर्थ मृत्यु है। इस कारण 'उत्क्रानि' के बदले गुण-विकास, गुण्येत्कर्य, या गुणपरिण्यान आदि सारय-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी नमज में अधिक योग्य होगा।

पड़ते हैं वे गुएा जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, (श्रर्थात् कारएा में), सूक्ष्म शीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६) । बौद्ध और काणाद यह मानते हैं, कि पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनना है उदाहरए।।र्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे ग्रंकुर ग्रौर श्रंकुर का नाश होने के बाद उससे पेड़ होता है। परन्तु सांख्यशास्त्रियों श्रौर देदान्तियों को यह मत पसंद नहीं है। वे कहते हैं, कि वृक्ष के बीज में जी 'द्रव्य' है उनका नाश नहीं होता, किन्तु वही द्रव्य जमीन से श्रीर वायु से दूसरे द्रव्यों को खींच लिया करते हैं; श्रौर इसी कारण से बीज को अंकुर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती है (वेसू शांभा २ १ १८ ) । इसी प्रकार जव लकड़ी जलती है, तब उसके ही राख या धुग्राँ ग्रादि रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मूल 'द्रव्यों 'का नाश हो कर घुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। छांदोग्योपनिषद् (६.२.२) में कहा है "कथमसतः सज्जायेत"— जो है ही नहीं उससे, जो है वह, कैसे प्राप्त हो सकता है? जगत् के मूल कारण के लिये 'श्रसत्' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिषदों में किया गया है, (छां. ३. १६. १; तै.२.७.१).. परन्तु यहाँ 'श्रसत् 'का श्रर्थ 'श्रभाव-नही 'नही है; किंतु वेदान्तसूत्रों (२.१. १६, १७) में यह निश्चय किया गया है कि, 'श्रसत् 'शब्द से केवल नामरूपा-त्मक व्यक्त स्वरूप या श्रवस्था का ग्रभाव ही विवक्षित है। दूध से ही दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि प्रत्यक्ष देखें हुए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है। यदि हम यह मान लें कि 'कारए।' में जो गुएा नहीं है वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं, तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दही क्यो नहीं वनता ? सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं उससे, ग्रभी जो ग्रस्तित्व, में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला है, कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश ग्रौर गुए। मूलकारए। में भी किसी न किसी रूप से रहते हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्य-वाद' कहते हैं। प्रवीचीन पदार्थ-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त ढूँढ निकाला है, कि पदार्थी के जड़ द्रव्य श्रीर कर्मशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर हो जायँ, तो भी श्रंत में सृष्टि के कुल द्रव्याश का श्रौर कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा एक सा बन रहता है। उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते है तब तेल भी घीरे घीरे कम होता है, ग्रौर श्रंत में वह नष्ट हुआ सा देख पड़ता है। यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणुश्रों का विलकुल ही नाज्ञ नहीं हो जाता । उन परमाणुश्रों का श्रस्तित्व घूएँ या काजल या अन्य सूक्ष्म द्रव्यों के रूप में बना रहता है। यदि हम इन सूक्ष्म द्रव्यों को एकत्र करके तौलें तो मालूम होगा कि उनका तौल या वजन, तेल और तेल के जलते समय उसमें मिले हुए वायु के पदार्थों के वजन के बराबर होता है। अब तो यह भी सिद्ध

हो चुका है, कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह बात याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि आधुनिक पदार्थविज्ञान-शास्त्र का और सांख्य-शास्त्र का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पड़ता है, तयापि सांख्य-वादियों का सिद्धान्त केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के ही विषय में-प्रयात सिर्फ कार्य-कारण-भाव ही के संबंध में — उपयुक्त होता है । परन्तु, अर्वाचीन पदार्यविज्ञान ज्ञास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक व्यापक है। कार्य का कोई भी गुए। 'कारए।' के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, किन्तु जब कारए। को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है, तब उस कार्य में रहने-वाले द्रव्यांश ग्रीर कर्म-शक्ति का कुछ भी नाश नहीं होता; पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रवस्यात्रों के द्रव्यांश ग्रीर कर्म-शक्ति के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता है--न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनो सिद्धान्त में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब हम विचार करते है, तो हमें जान पड़ता हैं कि भगवद्गीता के "नासतो विद्यते भाव."—जो है ही नहीं उसका कभी भी श्रस्तित्व हो नहीं सकता—इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे श्रभ्यास के श्रारम्भ में दिये गये हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें तो भी उनकी समता केवल कार्य-कारएगत्मक सत्कार्य-वाद की श्रपेक्षा श्रवीचीन पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र के सिद्धान्तों के साथ ग्रधिक हैं। छांदोग्योपनिषद् के उपर्युक्त वचन का भी यही भावार्य है । सारांश, सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्तु श्रद्धैत वैदान्तशास्त्र का मत है, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुए। सृष्टि के परे कुछ भी नहीं किया जा सकता; श्रोर निर्गुए से सगुए की उत्पत्ति कैसे देख पड़ती है, इस वात की उपपत्ति श्रीर ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेदान्त-मत का विचार श्रागे चल कर श्रम्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा। इस समय तो हमें सिर्फ यही विचार करना है, कि सांख्य-वादियों की पहुँच कहाँ तक है। इसलिये श्रव हम इस वात का विचार करेगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यों ने क्षर-श्रक्षर-शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांस्य-मतानुसार जब सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तब यह मत श्राप ही श्राप गिर जाता है कि दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है। क्योंकि, शून्य से ध्रयात् जो कुछ भी नहीं है उससे 'श्रस्तित्व में है' वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इस वात से यह साफ़ साफ़ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है; इस समय सृष्टि में जो गुण हमें देख पड़ते हैं वे ही इस मूल पदार्थ में भी होने चाहिये। श्रव यदि हम सृष्टि की श्रोर देखें तो हमें वृक्ष, पश्, मनुष्य, पत्यर, सोना, चादी, हीरा, जल, वायु इत्यादि श्रनेक पदार्थ देख पड़ते है; श्रीर इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न है। सांख्य- वादियों का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता या नानात्व श्रादि में, श्रथांत मूल पदार्थ में,

नहीं है; किंतु मूल में सब बस्तुग्रों का द्रव्य एक ही है। श्रवांचीन रसायन-शास्त्रज्ञों में भिन्न भिन्न द्रव्यों का पृथक्करण करके पहले ६२ मूलतत्त्व ढूँ द निकाले थे; परन्तु श्रव पित्रचमी विज्ञानवेत्ताग्रों ने भी यह निरुचय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं है, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही पदार्थ है ग्रौर उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिये ग्रव उक्त सिद्धान्त का ग्रधिक विवेचन ग्रावश्यक नहीं है। जगत के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांख्यशास्त्र में "प्रकृति" कहते है। प्रकृति का ग्रथं "मूल का" है। इस प्रकृति से ग्राणे जो पदार्थ बनते हैं उन्हे "विकृति" ग्रथांत-मूल-द्रव्य के विकार कहते है।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थों में मूलद्रव्य एक ही है तथापि, यदि इस मूलद्रव्य में गुण भी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इन एक ही गुण से अनेक गुणो का उत्पन्न होना संभव नहीं हैं। श्रौर, इधर तो जब हम इस जगत के पत्थर, मिट्टी, पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की श्रोर देखते हैं, तब उनमें भिन्न भिन्न श्रनेक गुए। पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदार्थों के गुएों का निरीक्षए। करके सांख्य-वादियों ने इन गुणों के सत्त्व, रज ग्रीर तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये है। इसका कारए। यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते है तब स्वभावत: उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पडती ै; -- पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा-वस्था, भ्रौर दूसरी उसके विरुद्ध निक्रुष्टावस्था । परन्तु, साथ ही साथ निक्रुष्टावस्था से पूर्णावस्था की ग्रोर बढ़ने की उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुग्रा करती है, यही तीसरी स्रवस्था है। इन तीनों स्रवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णा-वस्था को सात्त्विक, निकृष्टावस्था को तामसिक श्रौर प्रवर्तकावस्था को राजसिक कहते है। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते है, कि सत्त्व, रज श्रौर तम तीनो गुएा सब पदार्थी के मूलद्रव्य में अर्थात् प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते है। यदि यह कहा जाय, कि इन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित् नहीं होगा। इन तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण का जोर आरम्भ में समान या बराबर रहता है, इसी लिये पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत् के म्रारम्भ में थी; भ्रौर, जगत् का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जा यगी। साम्यावस्था में कुछ भी हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता है। परन्तु जब उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तब प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण के कारण मूल प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं, श्रीर सृष्टि का श्रारम्भ होने लगता है। श्रव यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज श्रीर तम ये तीनो गुए साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई है ? इस प्रश्न का सांख्यवादी यही उत्तर देते है, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां-का. ६१)। यद्यपि प्रकृति जड़ है, तथापि वह स्राप ही स्राप व्यवहार करती रहती है। इन तीनो गुणों में से सत्त्वगुण का लक्षण ज्ञान श्रर्थात् जानना श्रीर

तमोगुण का तक्षण ग्रज्ञानता है। रजोगुण वृरे या भले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनो गुण कभी श्रलग श्रलग नहीं रह सकते । सब पदार्थो में सत्त्व, रज श्रौर तम तीनो का मिश्रण रहता ही हैं; श्रौर यह मिश्रण हमेशा इन तीनो की परस्पर न्यूना-धिकना से हुश्रा करता हैं; इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही है तो भी गुण भेद के फारए। एक मृलद्रव्य के ही सोना, लोहा, मिट्टी, जल, श्राकाश, मनुष्य का शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न त्रनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम सात्विक गुण का पदार्य कहते हैं उसमें, रज और तम की घ्रपेक्षा, सत्त्वगुए। का जोर या परिमाए। श्रिधिक रहेता है; इस कारए। उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज श्रौर तम दोनों गुण दव जाते है और वे हमें देख नहीं पड़ते। वस्तुत सत्त्व, रज गौर तम तीनो गुण, घ्रन्य पदार्थों के समान, सास्विक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल सत्त्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोनुण का, कोई पदार्थ ही नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ में तीनो गुएो का रगड़ा-भगड़ा चला ही करता है; ग्रीर, इस ऋगड़े में जो गुण प्रवल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पदार्थ को सात्त्विक, राजस या तामस कहा करते हैं (सां. का. १२, मभा. ग्रव्व--ग्रनुगीता--३६, श्रीर ज्ञाः ३०४) । उदाहरणार्थ, श्रपने ज्ञारीर में जब रज श्रीर तम गुणो पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है तब अपने अतःकरए। में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है, ग्रौर चित्तवृत्ति शात हो जाती है। उस समय यह नहीं समकता चाहिय कि प्रपने शरीर में रजीगृए। श्रीर तमीगुए। विलकुल है ही नहीं, विलक्ष वे सत्त्वगुए। के प्रभाव से दव जाते हैं, इसलिये उनका कुछ श्रधिकार चलने नहीं पाता (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के बदले रजीगुए प्रवल हो जाय, तो श्रंत फरए में लोभ जागृत हो जाता है, इच्छा वढने लगती है, श्रीर वह हमें प्रनेक कामो में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार जब सत्त्व श्रौर रज की श्रपेक्षा तमी-गुए प्रवल हो जाता है तब निद्रा, श्रालस्य, स्मृतिभ्रंश इत्यादि दोष शरीर में उत्पन्न हों जाते हैं। तात्पर्य यह हैं, कि इस जगत के पदार्थों में सोना, लोहा, धारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता देख पड़ती हैं वह प्रकृति के सत्त्व, रज ग्रोर तम इन तीन गुणो की ही परस्पर न्यूनाधिकता का फल है। एल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये, कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है। वस इसी विचार को 'विज्ञान' कहते है। इसी में सब आधिभौतिक शास्त्रों का \ भी समावेश हो जाता है। उदाहरएगर्थ, रसायनशास्त्र, विद्युनशास्त्र, पदार्थविज्ञान-शास्त्र, सव विविध-जान या विज्ञान हो है।

साम्यावस्या में रहनेवाली प्रकृति को सांख्यज्ञास्त्र में भ्रव्यक्त 'म्रथांत इद्रियों को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सत्त्व, रज भ्रौर तम इन तीन गुणों की परस्पर न्यूनाधिकता के कारण जो भ्रतेक पदार्थ हमारी इंद्रियों को गोचर होते हैं, भ्रयांत् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सुवते हैं या स्पर्श करते हैं, उन्हें मांख्यज्ञास्त्र में 'च्यक्त' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इद्रियों

को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सब 'व्यक्त' कहलाते हैं, चाहे फिर वे पदार्थ अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण, या किसी अन्य गुण के कारण व्यक्त होते हो । व्यक्त पदार्थ भ्रनेक है । उनमें से कुछ, जैसे पत्यर , पेड़, पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हैं; भ्रौर कुछ, जैसे मन, बुद्धि, श्राकाश इत्यादि (यद्यपि ये इन्द्रिय-गोचर प्रथात् व्यक्त है) तथापि सूक्ष्म कहलाते है। यहाँ 'सूक्ष्म' ते छोटे का मतलब नहीं है; क्योंकि श्राकाश यद्यपि सूक्ष्म है तथापि वह सारे जगत् में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिये, सूक्ष्म शब्द से 'स्थूल के विरुद्ध 'या वायू से भी अधिक महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' शब्दों से किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; ग्रौर 'व्यक्त' एवं 'श्रव्यक्त' शब्दों से हमें यह बोध होता है, कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं। म्रतएव भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाहे वे दोनों सूक्ष्म हो तो भी) एक श्रौर दूसरा ग्रव्यक्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि हवा सूक्ष्म है तथापि हमारी स्पर्नेन्द्रिय को उसका ज्ञान होता है, इसलिये उसे व्यक्त कहते है; श्रीर सब पदार्थों की मूल प्रकृति (या मूल द्रव्य) वायु से भी श्रत्यंत सूक्ष्म है उसका ज्ञान हमारी किसी इद्रिय को नहीं होता, इसलिये उसे अध्यक्त है। अब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इदिय को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते है, कि श्रनेक व्यक्त पदार्थों के श्रवलोकन से स्रात्कार्य-वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है, िक इन सब पदार्थों का मूल रूप (प्रकृति) यद्यपि इद्वियों को प्रत्यक्ष गोचर न हो, तथापि उसका अस्तित्व सूक्ष्म रूप से अवश्य होना ही चाहिये (सां का द)। वेदान्तियो ने भी ब्रह्म का श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है (कठ. ६. १२, १३ पर शांकरभाष्य देखो) । यदि हम प्रकृति को इस प्रकार ग्रत्यंत सूक्ष्म श्रीर श्रन्यक्त) मान लें, तो नैय्यायिको के परमाणुवाद की जड़ ही उखड़ जाती है; क्योंकि परमाण् यद्यपि प्रज्यक्त और ग्रसख्य हो सकते है, तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वतंत्र व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है, कि दो परमाएक्सों के बीच में कौन सा पदार्थ है ? इसी कारए। सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति क-वाच म कान सा पदाय हा इसा कारण सास्यशास्त्र का सिद्धान्त हाक, प्रकृति में परमाणुक्ष ग्रवयव-भेद नहीं है; किंतु वह सदैव एक से एक लगी हुई, बीच में थोड़ा भी ग्रंतर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; ग्रयवा यो कहिये कि वह ग्रव्यक्त (ग्रर्थात इद्वियों को गोचर न होनेवाल) ग्रौर निरवयन रूप से निरंतर ग्रौर सर्वत्र है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए दासबोध (२०.२.३) में श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं "जिधर देखिये उधर ही वह ग्रपार है, उसका किसी ग्रोर पार तहीं है। वह एक ही प्रकार का ग्रौर स्वतत्र है, उसमें देत (या ग्रौर कुछ) नहीं है । " सांख्यवादियों की 'प्रकृति' के, विषय में भी यही

<sup>\*</sup> हिन्दी-दासबोध, पृष्ठ ४८१ (चित्रशाला, पूना)।

वर्णन उपयुक्त हो सकता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति अव्यक्त, स्वयंभू भौर एक ही प्रकार की है; श्रीर चारो श्रीर निरंतर व्याप्त है। श्राकाश, वायु श्रीदि भेद पीछे से हुए, श्रोर यद्यपि वे सूक्ष्म है तथापि व्यक्त है; श्रोर इन सब की मूल प्रकृति एक ही सी तथा सर्वव्यापी श्रोर श्रव्यक्त है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के 'परब्रह्म' में श्रीर सांत्य-बादियों की 'प्रकृति ' में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। इसका कारए यह है, कि परव्रह्म चैतन्यरूप भ्रोर निर्गुए है; परंतु प्रकृति जड़रूप भ्रोर सत्त्व--रज-तमोमयी अर्थात् सगुण हैं। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ यही विचार करना है कि सांख्य-वादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सुक्म' श्रोर 'स्यूल', 'व्यक्त' श्रोर 'श्रव्यक्त' शब्दो का श्रयं समभ लगे तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म श्रीर अव्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है; फिर वह (चाहे सुक्ष्म हो या स्यूल हो) व्यक्त अर्थात् इन्द्रिय-गोचर होता है, श्रीर जब प्रलय काल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, तव फिर वह पदार्थ श्रव्यक्त प्रकृति में मिलकर श्रव्यक्त हो जाता है। गीता में भी यही मत देख पड़ता है (गी. २. २८ श्रीर म. १८) । सांख्यशास्त्र में इस श्रव्यक्त प्रकृति ही को ' ग्रक्षर ' भी कहते हैं, ग्रीर प्रकृति से होनेवाले सब पदार्थों को 'क्षर " कहते हैं। यहाँ 'क्षर' शब्द का श्रर्थ, सम्पूर्ण नाश नहीं है, किन्तु सिर्फ व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित हैं। प्रकृति के और भी अनेक नाम है; जैसे प्रधान, गुण-सोभिएरी, बहुधानक, प्रवस-धर्मिएरी इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थी का मध्य मूल होने के कारए। उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का भंग स्वयं श्राप ही करती है, इसलिये उसे गुएा-क्षोभिणी कहते गुणुत्रयरूपी पदार्थ-भेद के बीज प्रकृति में है इसलिये उसे बहुधानक कहते है, श्रीर, प्रकृति से हो सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे प्रसव-धिमणी कहते हैं इस प्रकृति हो को वेदान्तज्ञास्त्र में 'माया 'अर्थात् मायिक दिखावा कहते हैं।

सृष्टि के सब पदार्थों को 'व्यक्त' ग्रौर 'श्रव्यक्त' या 'क्षर' ग्रौर 'श्रक्षर इन दो विभागों में बाटने के वाद, श्रव यह सोचना चाहिये कि, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में वतलाये गये श्रात्मा, मन, वृद्धि, श्रहंकार श्रौर इद्वियों को सांख्य-मत के श्रनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र श्रौर इंद्रियों तो जड ही हैं, इस कारण उन का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है; परन्तु मन, श्रहंकार, बुद्धि श्रौर विशेष करके श्रात्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ हेकेल ने श्रपने ग्रन्थ में लिखा है, कि मन, बुद्धि, श्रहंकार श्रौर श्रात्मा ये सब शरीर के घमं ही है। उदाहरणायं, हम देखते है कि जब मनुष्य का मस्तिष्क विगड़ जाता है तब उतको स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है, श्रौर वह पागलभी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मुस्तिष्क का कोई भाग विगड़ जाता है, तब भी इस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है, कि मनोवर्म भी जड़ मस्तिष्क के ही गुण है; श्रतएव ये जड़ वस्तु से

कभी ग्रलग नहीं किये जा सकते, ग्रीर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथ मनोधम भीर श्रात्मा को भी 'व्यक्त 'पदार्थी के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह जड़-वाद माना लिया जाय, तो श्रंत में केवल श्रव्यक्त श्रौर जड़ प्रकृति ही शेष रह जाती है; क्योंकि सब व्यक्त पदार्थ इस मूल म्रव्यक्त प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी म्रवस्था में प्रकृति के सिवा जगत् का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नही हो सकता। तब तो यही कहना होगा, कि मूल प्रकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई, श्रौर अन्त में उसी को चैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया! सत्कार्य-वाद के समान, इस मूल प्रकृति के कुछ कायदे या नियम बने हुए है; श्रौर उन्हीं नियमों के श्रनुसार सब जगत्, श्रौर साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समान बर्ताव किया करता है! जड़-प्रकृति के सिवा श्रात्मा कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं, तब कहना नहीं होगा कि श्रात्मा न तो श्रविनाशी है श्रौर न स्वतंत्र। तब मोक्ष या मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि में अपनी इच्छा के अनुसार अमुक काम कर लूँगा; परंतु वह सब केवल भ्रम है! प्रकृति जिस स्रोर खींचेगी उसी स्रोर मनुष्य को भुकना पड़ेगा! स्रथवा किसी कवि के भ्रयानुसार कहना चाहिये, कि "यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, प्राण्मित्र कैंदी हैं ग्रौर पदार्थों के गुण धर्म बेड़ियाँ हैं–इन बेड़ियों को कोई तोड़ नहीं सकता। " बस, यही हेकेल के मत का सारांश है। उसके मतानुसार सारी सृष्टि का मूल कारण एक जड़ और श्रव्यक्त प्रकृति ही है। इसिलये उसने श्रपने सिद्धान्त को सिर्फ "श्रद्धैत "कहा है! परंतु यह श्रद्धैत जड़मूलक है, श्रर्थात् श्रकेली जड़ प्रकृति में ही सब बातो का समावेश करता है; इस कारण हम इसे जड़ाद्दैत या श्राधिभौतिक-शास्त्रद्धैत कहेगे।

हुमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड़ाइँत को नहीं मानते। वे कहते हैं, कि मन, बुद्धि श्रोर श्रहंकार पंचभूतात्मक जड़-प्रकृति ही के धर्म है, श्रोर सांख्यशास्त्र में भी यही लिखा है, कि श्रव्यक्त-प्रकृति से ही बुद्धि, श्रहंकार इत्यादि गुए। कम कम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है कि, जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती; इतना ही नहीं, बरन् जिस प्रकार कोई मनुष्य श्रपने ही कंधों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से भिन्न न हो तब तक वह "में यह जानता हूँ—वह जानता हूँ" इत्यादि भाषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता। श्रोर इस जगत के व्यव-हारों की श्रोर देखने से तो सब लोगों का यही श्रनुभव जान पड़ता है, कि 'में जो कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह मुक्त से भिन्न हैं। इसलिये सांख्यशास्त्रवालों ने कहा है, कि जाता श्रीर ज्ञेय, देखनेवाला श्रोर देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने-

<sup>\*</sup> हेकेल का मूलशब्द monism है। ग्रीर इस विषय पर उसने स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखा है।

गी र. ११

दाला भ्रोर जड़ प्रकृति, इन दोनो वानों को मूल से ही पृथक् पृथक् मानना चाहिये

(सां. का. १७) । पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या श्रात्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला है; श्रीर इसे ही सांख्यशास्त्र में 'पुरुष' या ' ज ' (जाता) कहते हैं। यह जाता प्रकृति से भिन्न है, इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सत्त्व, रज श्रीर तम) गुणों के परे रहता है; अर्थात् यह निर्विकार श्रीर निर्गुण है, श्रीर जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत् में जो घटनाएँ होती रहती है वे सव प्रकृति ही के खेल है। साराश यह है, कि प्रकृति श्रचेतन या जड़ है और पुरुष सचेतन हैं; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष उदासीन या श्रकर्ता हैं; प्रकृति त्रिगुंजात्नक है और पुरुष निर्गुण है; प्रकृति अंधी है और पुरुष साक्षी है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व श्रनादिसिद्ध, स्वतंत्र श्रीर स्वयंभू है, यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है। इस वात को ध्यान में रख करके ही भगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि " प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी जभाविष " ---प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनो श्रनादि है (गी. १३. १६); इसके बाद उनका चर्णन इस प्रकार किया गया है "कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते " अर्थात् देह श्रीर इंद्रियो का व्यापार प्रकृति करती है; श्रीर "पुरुष: सुखदु:खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते "--अर्थात् पुरुष सुखदुःखों का उपभोग करने के लिये. कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति ग्रीर पुरुष ग्रनादि माने गये है, तथापि यह वात ध्यान में रखनी चाहिये, कि सांस्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्त्व स्वतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं। कारण यह है, कि गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रकृति को श्रवनी 'माया' कहा है (गी. ७. १४, १४. ३), श्रौर पुरुष के विषय में भी यही कहा है कि "ममैवांशो जीवलोके" (गी. १५. ७) स्रर्थात् वह भी मेरा श्रंश है। इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी \ श्रागे बढ़ गई है। परंतु ग्रभी इस बात की श्रोर ध्यान न दे कर हम देखेंगे कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है।

सांत्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदाओं के तीन वर्ग होते हैं। पहला अव्यक्त (प्रकृति मूल), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार), और तीसरा पुरुष अर्थात् ज्ञा। परंतु इनमें से प्रलय काल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है; इसलिये अब मूल में केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तत्त्व शेष रह जाते है। ये दोनों मूल तत्त्व, सांख्य-वादियों के मतानुसार अनादि और स्वयंभू है; इसलिये सांख्यों को हैत-वादी (दो मूल तत्त्व माननेवाले) कहते हैं। वे लोग प्रकृति और पुरुष के परे इंश्वर, काल, स्वभाव या अन्य किसी भी मूल तत्त्व को नहीं मानते ।

<sup>\*</sup> ईंश्वरकृष्ण कट्टर निरीक्वरवादी था । उसने अपनी साख्यकारिका की अतिम उपसहारात्मक तीन वार्याभ्रो में कहा हैं, कि मूल विषयपर७० आर्याएँ थी। परंतु कोलब्रुक

इसका कारण यह है, कि सगुण ईंग्वर, काल श्रीर स्वभाव, ये सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल है; श्रीर, यि ईंग्वर को निर्गुण मानें, तो सत्कार्य-वादानुसार निर्गुण मूल तत्त्व से त्रिग्णात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसिलये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति श्रीर पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का श्रीर कोई तीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्त्व निश्चित कर लिये, तब उन्हों ने श्रपने मत के श्रनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया है, कि इन दोनों मूल तत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष कुछ भी कर नहीं सकता, तथापि जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तब, जिस प्रकार गाय अपने बछडे के लिये दूध देती है, या लोहचुंबक पास होने से लोहे में श्राकर्षण-शक्ति श्रा जाती है, उसी प्रकार मूल अव्यक्त प्रकृति श्रपने गुणों (सूक्ष्म श्रीर स्थूल) का व्यक्त फैलाव पुरुष के सामने फैलाने लगती है (सां. का. १७)। यद्यपि पुरुष सचेतन श्रीर जाता है, तथापि

श्रीर विलसन के अनुवाद के साथ, ववई में, श्रीयुत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुद्रित की हैं उसमें मूल विषय पर केवल ६९ आर्याएँ हैं। इसलिये विलसन साहब ने अपने अनुवाद में यह सदेह प्रगट किया हैं, कि ७०वी आर्या कौन सी हैं। परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिली और उनकी शका का समाधान नहीं हुआ। हमारी मत हैं, कि यह आर्या वर्तमान ६१ वी आर्या के आगे होगी। कारण यह हैं कि ६१ वी आर्या पर गौडपादाचार्य का जो भाष्य हैं वह कुछ एक ही आर्या पर नहीं हैं, किंतु दो आर्याओ पर हैं। और, यदि इस भाष्य के प्रतीक पदो को लेकर आर्या वनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी —

कारएमीश्वरमेके ब्रुवते काल परे स्वभाव वा । प्रजा. कथ निर्गुएतो व्यक्त. कालः स्वभावश्च ॥

यह श्रायां पिछले श्रौर श्रगले संदर्भ (अर्थ या भाव) से ठीक ठीक मिलती भी है। इस श्रायां में निरीश्वर मत का प्रतिपादन है, इसिलये जान पडता है, कि किसी ने इसे पीछे से निकाल डाला होगा। परन्तु इस श्रायां का शोधन करनेवाला मनुष्य इसका भाष्य भी अनिकाल डालना भूल गया; इसिलये श्रव हम इस श्रायां का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं श्रौर इसी से इस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। श्वेताश्वतरोपनिषद् के छठवे अध्याय के पहले मत्र से प्रकट होता है, कि प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वभाव श्रौर काल को,श्रौर वेदान्ती तो उसके भी श्रागे वढ कर ईश्वर को, जगत् का मूल कारण मानते थे। वह मंत्र यह हैं —

स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये परिमुहचमानाः। देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्।। 🗸

परन्तु ईश्वरकृष्ण ने उपर्युक्त आर्या को वर्तमान ६१ वी आर्या के बाद सिर्फ यह वतलाने के लिये ही रखा है, कि ये तीनो मूल कारण (अर्थात् स्वभाव, काल और ईश्वर) साख्य-व्वादियो को मान्य नहीं हैं। कवन अर्यात् निर्गुण होने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं हैं; श्रोर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या अवेतन होने के कारए। वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लेंगड़े श्रीर श्रंधे की वह जोड़ी है; जैसे श्रंधे के कंघे पर लेंगडा बैठे श्रौर वे दोनो एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, वैसी ही श्रचेतन प्रकृति श्रौर सचेतन पुरुष का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य आरम्भ हो जाते हैं (सां. का. २१) । और जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्षकों के मनोरंजनार्थ एक ही नटी, कभी एक तो कभी दूसरा हो स्वाग बना कर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुष के लाम के लिये (पुरुषार्थ के लिये), यद्यपि पुरुष कुछ भी पारितोषिक नहीं देता तो भी, यह प्रकृति तत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४६)। प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृ त्व को स्वय अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है, और जब तक वह सुख-दु:ख के काल में स्वयं अपने को फँसा रखता है, तव तक उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २७)। परन्तु जिस समय पुरुष् को यह ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है श्रीर में भिन्न हूँ, उस समय वह मुक्त ही हैं (गी. १३. २६, ३०; १४. २०); क्योंकि, यथार्थ में पुरुष न तो कर्ता है श्रीर न बँघा ही है—वह तो स्वतंत्र श्रीर निसर्गतः केवल या श्रकर्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन ग्रोर बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार है, इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के काया का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है; जैसे सास्विक, राजस श्रीर तामस (गी. १८. २०-२२) । जब वृद्धि को सात्त्विक ज्ञान प्राप्त होता है तव पुरुष को यह मालूम होने लगता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। सत्त्व-रज-तमोगुण प्रकृति के ही धर्म है, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्गुण है और त्रिगणात्मक प्रकृति उसका दर्पण है (मभा कां. २०४. ८)। जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्थात् जब अपनी यह बुद्धि, जो प्रकृति का विकार है, सास्विक हो जाती है, तब इस निर्मल दर्पए में पुरुष को अपना सात्त्विक स्वरूप दीखने लगता है, श्रीर उसे यह बोघ हो जाता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लिज्जित हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। जब यह श्रवस्था प्राप्त हो जाती है, तव पुरुष सव पाशों या जालों से मुक्त हो कर अब यह अवस्था आप्त हा जाता ह, तब पुष्प तब पाना था जाता त नुकत हा पार अपने स्वाभाविक कंवल्य पद को पहुँच जाता है। 'कंवल्य शब्द का अर्थ हैं केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना। पुरुष के इस नैर्सागक | या स्वाभाविक स्थिति को ही सांख्यशास्त्र में मोक्ष (मुक्ति या छटकारा) कहते हैं। इस व्यवस्था के विषय में सांख्य-चादियों ने एक बहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार उपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है, या प्रकृति

मुरुष को छोड़ देती है ? कुछ लोगों की समक्ष में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलह के लिये दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिये दुलहा ठिंगना है। क्योंकि, जब दो वस्तुग्रों का एक दूसरे से वियोग होता है तब .हम देखते है, कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देती है; इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाभ नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया; परन्तु, कुछ प्रधिक सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादियों का उक्त प्रकृत, उनकी दृष्टि से श्रयोग्य नहीं हैं। सांख्यशास्त्र के अनुसार 'पुरुष 'निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है, इसलिये तत्त्व-दृष्टि से " छोड़ना" या " पकडना" क्रियाओं का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता (गी. १३. ३१, ३२) । इसलिय सांख्य-वादी कहते हैं, कि प्रकृति ही 'पुरुष को ्याः १२, २१, ३२) । इसालय साल्य-वादा कहत ह, कि प्रकृत हा पुरुष का छोड़ दिया करती है, अर्थात् वही 'पुरुष 'से अपना छुटकारा या मृक्ति कर लेती है, क्योंकि कर्तृत्व-धर्म 'प्रकृति 'ही का है (सां. का. ६२ और गीः १३. ३४)। सारांश यह है, कि मृक्ति 'नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है जो 'पुरुष' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती हो; अथवा यह कहिये कि वह 'पुरुष की मूल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संबंध है, जैसा कि धास के बाहरी छिलके और अंदर के गूदे में रहता है, या जैसा पानी भ्रौर उसमें रहनेवाली मछली में । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, श्रौर श्रपनी यह स्वाभाविक भिन्नता पहचान नहीं सकते, इसी कारण वे संचार-चक्र में फँसे रहते है। परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत (शां. १६४.५८,२४८.११; श्रौर ३०६-३०८) में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को " ज्ञाता " या " बुद्ध " श्रौर " कृतकृत्य " कहते से । गीता के इस् वचन "एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्" (गी. १५. २०) में बुद्धिमान् शब्द का भी यही अर्थ है । अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा स्वरूप भी यही है (वे. सू. शां. भा. १. १.४) । परन्तु सांख्यवादियो की अपेक्षा अद्वैत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है कि आत्मा मूल ही में परब्रह्मस्वरूप है, और जब वह अपने मूल स्वरूप को अर्थात परब्रह्म को पहचान लेती है तव वही उसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारए नहीं बतलाते कि पुरुष निसर्गतः 'केवल 'है। सांख्य श्रौर वेदान्त का यह भेद श्रगले प्रकरए में स्पष्ट रीति से **बतलाया जायगा** ।

यद्यपि श्रद्धेत वेदान्तियों को सांख्य-वादियों की यह बात मान्य है कि पुरुष (श्रात्मा) निर्गुए, उदासीन श्रीर श्रकर्ता है; तथापि वे लोग सांख्यशास्त्र की पुरुष '——सम्बन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते कि एक ही प्रकृति को देखने-वाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही श्रसंख्य है (गी. ५.४; १३.२०—२२; मभा-शां. ३५१; श्रीर वेसू. शांभा. २. ११ देखो)। वेदोन्तियों का कहना है, कि उपाधि-श्रद के कारए। सब जीव भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है। सांख्य-वादियों का मत है, कि जब हम देखते है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म,

मृत्य शार जीवन अलग अलग है. और जब इस जगत में हम यह भेद पाते है कि कोई नुत्री है तो कोई दुःखी हैं, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक प्रात्ना या पुरुष मूल से ही भिन्न है और उनकी संत्या भी अनंत है (सां. का. १८)। केवल प्रकृति गीर पुरुष ही सब सृष्टि के मूलतत्त्व हैं सही; परन्तु उनमें से पुरुष बद्ध में सांत्य-वार्रियों के मतानुसार 'असंख्य पुरुषों के समुदाय का समावेश होता है। इन ब्रसस्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक पुरुष ग्रीर प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति ग्रपने गुणों का जाल उस पुरुष के सामने फैलाती है और पुरुष उसका उपभोग करता रहता है। ऐना होते होते जिस पुरुप के चारो और की प्रकृति के खेल सास्विक हो जाते हैं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं) सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है; ग्रौर उत्त पुरुष के लिये ही, प्रकृति के सब खेल बंद हो जाते हैं; एवं वह ग्रपने मूल तथा कँवल्य पद को पहुँच जाता है। परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्ष मिल गया, तो भी शेष सब पुरुषों को संसार में फरेंसे ही रहना पड़ता है। कदाचित् कोई यह समभा, कि ज्योही पुरुष इस प्रकार कैंबल्य पद को पहुँच जाता है, त्योही वह एकदम प्रकृति के जाल से छूट जाता होगा; परन्तु <u>साल्य-मत</u> के ग्रनुसार यह समभ गलत है। देह ग्रीर इन्द्रियल्पी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते। साल्य-वादी इसका यह कारण वतलाते हैं कि "जिस प्रकार कुम्हार का पहिया, घडा वन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारण कुछ देर तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मन्प्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है" (सां. का. ६७)। तथापि उस शरीर से, कैवल्य पद पर श्रारूढ होनेवाले पुरुष को कुछ भी श्रड्चन या सुद्ध-दुःख की बाबा नहीं होती। क्योकि, यह शरीर जड़ प्रकृति का विकार होने के कारए स्वय जड़ ही है, इसलिये इसे सुख-दुःख दोनो समान ही है, और यदि यह कहा जाय कि पुरप को सुख-दुःख की वाघा होती है तो यह भी ठीक नहीं; मयो कि उसे मालूम है कि मै प्रकृति से भिन्न हूँ, सव कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं। ऐसी ग्रवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुया करते है; परन्तु उसे सुख-दु.ख नहीं होता और वह सदा उदासीन ही रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनो गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छ्ट्टी नहीं पा सकता; चाहे वह सत्त्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुण के उत्कर्ष के कारण मानव-योनि में जन्म या तमोगुण की प्रवलता के कारण पशु-कोटि में जन्म ले (सां. का. ४४, ५४)। जन्म-मरएए-रूपी चक्र के ये फल, प्रत्येक मनुष्य को, उनके चारों श्रोर को प्रकृति श्रर्यात् उसकी वृद्धि के सत्त्व-रज-तम गुणो के उत्कर्य-श्रपकर्य के कारण प्राप्त हुत्रा करते हैं। गीता में भी कहा है, कि "उर्घ्य-गच्छिन्त सत्त्वस्थाः" सात्विक वृत्ति के पुष्प स्वर्ग को जाते हैं श्रोर तामस पुष्पों को अधोगित प्राप्त होती है (गी. १४. १८)। परन्तु स्वर्गीद फल अनित्य है है

जिसे जन्म-मरण से छूंदरी पाना है, या सांख्यों की परिभाषा के अनुसार जिसे प्रकृति से अपनी भिन्नता अर्थात् कै वल्य चिरस्थायी रखना है, उसे त्रिगुणातीत हो कर विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। किपलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्मते ही प्राप्त हुआ था। परन्तु यह स्थिति संव लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिये तत्त्व-विवेक-रूप साधन से प्रकृति और पुरुष को भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सात्त्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐक्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते है, और मनुष्य को अन्त में कैवल्य-पद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के योग्य-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐक्वर्य कहा है। सांख्य-मत के अनुसार धर्म की गणना सात्त्विक गुण में ही की जाती है; परन्तु किपलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है, कि केवल धर्म से स्वर्ग-प्राप्त ही होती है; और ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोक्ष या कैवल्यपद प्राप्त होता है, तथा पुरुष के दुःखो की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। जब देहेन्दियों और बद्ध में पहले सत्त्व गण का उत्कर्ष होता है, और जब

जव देहेन्द्रियों ग्रौर बुद्धि में पहले सत्त्व गुएा का उत्कर्ष होता है, ग्रौर जब घीरे घीरे उन्नति होते होते प्रंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में त्रिगुएा-त्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्य-वादी "त्रिगुणातीत" अर्थात् सत्त्व-रज-तम गुणों के परे पहुँचा हुन्ना कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सत्त्व-रज-तम मों से कोई भी गुए। त्रोष नहीं रहता। कुछ सूक्ष्म विचार करने से मानना पडता है, कि वह त्रिगणातीत ग्रवस्था सात्त्विक, राजस ग्रीर तायस इन तीनों ग्रवस्थाग्रों से भिन्न हैं। इसी अभिप्राय से भागवत में भिन्त के तामस, राजस और सास्विक भेद करने के पश्चात एक ग्रौर चौथा भेद किया गया है। तीनों गुएों के पार हो जाने-वाला पुरुष निहेंतुक कहलाता है, और अभेद भाव से जो भिक्त की जाती है उसे " निर्गुए भक्ति" कहते है (भाग ३. २६. ७-१४) । परंतु सात्त्विक, राजस श्रौर तामस इन तीनों वर्गो की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बढ़ाना उचित नहीं है; इसलिये सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्वगुए। के प्रत्यन्त उत्कर्ष से ही अन्त में त्रिगुएगतीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है, और इसलिये वे इस अवस्था की गएना सात्त्विक वर्ग में ही करते हैं। <u>ग्रीता में भी यह मत स्वीकार किया</u> गया है। उदाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि "जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो) कि सब कुछ एक ही है, उसी को सास्विक ज्ञान कहते हैं " (गी. १८. २०) । इसके सिवा सत्त्वगुए। के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वें श्रध्याय के श्रन्त में त्रिगु एगतीत अवस्था का वर्णन है; परंतु भगवद्गीता को यह प्रकृति और पुरुष वाला द्वैत मान्य नहीं है, इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में 'प्रकृति', ''पुरुष', 'त्रिगुणातीत' इत्यादि सांख्य-वादियो के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न ग्रर्थ में किया गया है; ग्रथवा यह कहिये कि गीता में सांख्यवादियों के द्वैत पर अद्वैत परब्रह्म की 'छाप' सर्वत्र लगी हुई है। उदाहर-

एगार्य, सांत्य-वादियों के प्रकृति-पुरुष-भेद का ही, शीता के, १३ वें श्रध्याय में वर्णन हैं (गी. १३. १६-३४)। परन्तु वहाँ 'प्रकृति' ग्रौर 'पुरुष' शब्दों का जपयोग-क्षेत्र-श्रोर-क्षेत्रज्ञ के <u>प्रथं में हुआ है । इसी प्रकार १४ वे अध्याय में त्रिगु-</u> एगतीत भवस्या का वर्णन ,(गी. १४. २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है, जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूटकर उस परमात्मा को पहचा-तता है, कि जो प्रकृति श्रीर पुरुष के भी परे हैं। यह वर्णन सांख्य-वादियों के उस सिद्धान्त के श्रनृसार नहीं है, जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते है, कि 'प्रकृति ' म्रोर 'पुरुष 'दोनों पृथक् पृथक् तत्त्व है, म्रोर पुरुष का 'कैवल्य' ही त्रिगृणातीत श्रवस्या है। यह भेद श्रागे श्रम्यात्म-प्रकरण में श्रन्छी तरह समक्ता दिया गया है। परन्तु, गीता ने यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि श्राव्यात्मिक तत्त्वो का वर्णन करते समय भगवान् श्रीकृष्ण ने सांख्य परि-भाषा का श्रीर युक्ति-वाद का हर जगह उपयोग किया है; इसलिये सम्भव है, कि गीता पढ़ते समय कोई यह समभ वैठें कि गीता को साख्य-वादियो के ही सिद्धान्त ग्राहच हैं। इस भ्रम को हटाने के लिये ही सांख्यशास्त्र ग्रीर गीता के तत्सदृश सिद्धान्तों का भेद फिर से यहाँ वतलाया गया है। वेदान्तसूत्रो के भाष्य में श्री-शंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिषदों के इस श्रद्देत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि " प्रकृति ग्रीर पुरुष के परे इस जगत् का परब्रह्मरूपी एक ही मूलतत्त्व है, ग्रीर उसी से प्रकृति-पुरुष ग्रादि सब सृष्टि की भी उत्पत्ति हुई है, " सांख्यशास्त्र के शेष सिद्धान्त हमें ग्रग्राहच नहीं है (वेसू. शां. भा. २. १. ३.) । यही बात गीता के उपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है।

# आठवाँ प्रकरण।

## विश्व की रचना और संहार।

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । \* 🛩 महाभारत, शांति. ३०५. २३ ।

क्कस वात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के श्रनुसार संसार में जो है दो स्वतंत्र मूलतत्त्व—प्रकृति श्रौर पुरुष—है उनका स्वरूप क्या है, श्रौर जब इन दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के सामने प्रकृति श्रपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है, श्रीर उस जाले से हम को श्रपना छूट-कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु श्रव तक इस का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को (अथवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में 'प्रकृति की टकसाल 'को) किस कम से पुरुष के सामने फैलाया करती है, श्रौर उसका लय किस प्रकार हुग्रा करता है। प्रकृति के इस व्यापार ही को 'विश्व की रचना श्रौर संहार' कहते हैं; श्रौर इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया जायगा। <u>सांख्य मत के प्रजुसार प्रकृति ने इस जगत् या सू</u>ष्टि को श्रसंख्य पुरुषों के लाभ के लिये ही निर्माण किया है । 'दासबोध ' में श्री समर्थ रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माएड के निर्माण होने का बहुत अच्छा -वर्णन किया है । उसी वर्णन से 'विश्व की रचना श्रौर संहार 'शब्द इंस प्रकरण -में लिये गये हैं। इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें श्रौर श्राठवें श्रध्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। ग्रौर, ग्यारहवें ग्रध्याय के ग्रारम्भ में भ्रर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है कि "भवाप्ययौ हि भूतानां। भुतौ विस्तारको मया " (गी. ११. २)—भूतों की उत्पत्ति भ्रौर प्रलय (जो -श्रापने) विस्तार पूर्वक ( बतलाया, उसको) मैंने सुना, ग्रब मुझे ग्रपना विश्वरूप अत्यक्ष दिखला कर कुतार्थ कीजिये--उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्व -की रचना ग्रोर संहार क्षर-ग्रक्षर-विचार ही का एक मुख्य भाग है। 'ज्ञान' वह है, जिससे यह बात मालूम हो जाती है कि सृष्टिं के श्रनेक (नाना) व्यक्त 'पदार्थी में एक ही ग्रन्थक्त मूल द्रव्य है (गीता १८. २०), श्रौर 'विज्ञान' उसे कहते हैं, जिससे यह मालूम हो कि एक ही मूलभूत श्रव्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न म्रानेक पदार्थ किस् प्रकार भ्रलग भ्रलग निर्मित हुए (गी. १३. ३०); **भ्रौर** इस

\*"गुणो से ही गुणो की उत्पत्ति होती है और उन्ही मे उनका लय हो जाता है।

में न केवल क्षर-प्रधार-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-ज्ञान और प्रध्यात्म विषयो का भी समावेश हो जाता है।

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सब्टि का कार्य चलाने के लिये स्वतंत्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईव्वर की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है (गी. ६. १०) । परन्तु, पहले वतलाया जा चुका है, कि किपलाचार्य ने प्रकृति को स्वतंत्र माना है। सांख्यशास्त्र के ग्रनुसार, प्रकृति का संसार आरम्भ होने के लिये 'पुरुष का संयोग' ही निमित्त-कारण बस हो जाता है। इस विषय में प्रकृति ग्रीर किसी की भी श्रपेक्षा नहीं करती। सांख्यों का यह कथन है कि, ज्योही पुरुष श्रीर प्रकृति का संयोग होता है त्योही उसकी टकसाल जारी हो जाती है; जिस प्रकार वसन्तऋतु में वृक्षों में नये पत्ते देख पड़ते हैं ग्रौर कमज्ञः फूल-श्रीर फल श्राने लगते हैं ( मभा. जां. २३१. ७३; मन्. ५. ३०), उसी प्रकार प्रकृति की नूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है, श्रौर उसके गुणो का विस्तार होने लगता है। इसके विरुद्ध वेदसहिता, उपनिषद् ग्रीर स्मृति-प्रन्थों में प्रकृति को मूल न मान कर परब्रह्म को मूल माना है; श्रौर परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं;—जैसे "हिरएयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत् "—पहले हिरएयगर्भ (ऋ. १०. १२१. १). श्रोर इस हिरएयगर्भ से अथवा सत्य से सव सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ. १०. ७२; १०. १६०); श्रथवा पहले मानी उत्पन्न हुआ ( ऋ. १०.५२. ६; तै. बा. १. १. ३. ७; ऐ. ज. १. १. २), श्रीर फिर उससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक अएडा उत्पन्न हुया श्रीर उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुन्ना, तथा ब्रह्मा से श्रथवा उस मूरा श्रएंडे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ (मन् १. ५-१३; छां. ३. १६); अथवा वही ब्रह्मा (पुरुष) आये हिस्से से स्त्री हो गया (वृ. १. ४. ३; मनु. १. ३२); अथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था (कठ. ४. ६); अथवा पहले परन्नह्म से तेज पानी, और पृथ्वी (श्रन्न) यही तीन तत्त्व उत्पन्न हुए श्रौर पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ वने (छां. ६.२-६) । यद्यपि उक्त वृर्णनों में बहुत भिन्नता हैं तथापि वेदान्तसूत्रो (२. ३. १-१५) में अन्तिम निर्एप यह किया गया है, कि <u>आत्मरूपी मुलबहा से ही आकाश श्रादि पञ्चमहाभूत कनशः उत्पन्न</u> हुऐ हैं (तै. उ. २. १) । प्रकृति, महत् श्रादि तत्त्वो का भी उत्लेख कठ (३. ११), मैत्रायणी (६. १०), व्वेताव्यतर (४. १०; ६. १६), म्रादि उपनिषदों में स्पष्ट रीति से किया गया है। इससे देख पड़ेगा कि यद्यपि वेदान्त-मतवाले प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हो, तथापि जब एक बार शृद्ध ब्रह्म ही में मायात्मक प्रकृति-रूप विकार दृग्गोच्र होने लगता है तब, ग्रागे सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध में उनका श्रीर सांख्यमतवालो का श्रन्त में मेल हो गया, श्रीर इसी कारण महा-भारत में कहा है कि " इतिहास, पुराएा, अर्थशास्त्र आदि में जो कुछ ज्ञान भरा है वह सब सांख्यों से प्राप्त हुन्ना है" (शां. ३०१. १०८, १०६) । उसका यह

मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने अर्थवा पौराणिकों ने यह ज्ञान कियल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ अभिन्नेत है, कि सृष्टि के उत्पत्ति-कम का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'ज्ञान के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। किपलाचार्य ने सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धति-पूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य -कर्म का स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जायगा।

💛 सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों को अगोचर प्रर्थात् श्रव्यक्त, सूक्ष्म श्रौर चारों श्रोर श्रखंडित भरे हुए एक ही निरवयव मूल द्वव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के प्रवीचीन ग्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञों को ग्राहच हैं। ग्राहच ही क्यों, भ्रब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इसी मूल द्रव्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता आया है, और इस पूर्वापर क्रम को छोड़ श्रचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नही हुत्रा है। इसी मत को <u>उत्कान्ति-वा</u>द या विकास-सिद्धान्त कहते हैं। जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहले ढूँढ निकाला गया, तब वहाँ वड़ी खलबली मच गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में यह वर्णन है, कि ईश्वर ने पञ्चमहाभूतों को ग्रीर जंगम वर्ग के प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक् पृथक् ग्रौर स्वतंत्र निर्माण किया है; ग्रौर इसी मत को, उत्कान्ति-वाद के पहले, सब ईसाई लोग सत्य मानते थे। श्रतएव, जब ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्क्रान्ति-वाद से श्रसत्य ठहरायाः जाने लगा, तब उत्क्रान्ति-वादियों पर खूब जोर से श्राक्रमए। श्रौर कटाक्ष होने लगे। ये कटाक्ष ग्राज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्त्रीय सत्य में ग्रधिक राष्ट्रित होने के कारण, सृष्टोत्पत्ति के संबंध में सब विद्वानी को उत्कान्ति-सत ही ग्राज कल श्रधिक ग्राहच होने लगा है। इस सत का सारांश यह है:--(सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्म द्रव्य था; उसकी गति भ्रथवा उज्यता का परिमाए। घटता गया; तब उक्त द्रव्य का ब्रधिकाधिक संकोच होने लगा, ग्रौर पृथ्वी समेत सब ग्रह ऋमशः उत्पन्न हुए; भ्रंत में जो शेष भ्रंश वचा, वही सूर्य है। पृथ्वी का भी, सूर्य के सदृश, पहले एक उष्ण गोला था; परंतु ज्यो ज्यों उसकी उष्णता कम होती गई त्यो त्यों मूल द्रव्यों में से कुछ द्रव्य पतले श्रौर कुछ घने हो गये; इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा थ्रौर पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जड़ गोला--ये तीन पदार्थ बने; श्रौर इसके बाद, इन तीनो के मिश्रए। श्रयवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। <u>र्झावन प्रभृति</u> पंडितो ने तो यह प्रति-पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीड़े से बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान श्रवस्था में श्रा पहुँचा है। परन्तु श्रव तक श्राधिभौतिक-वादियो में श्रौर श्रव्यात्म-वादियों में इस बात पर वहुत मतभेद हैं, कि इस सारी सृष्टि के मूल में श्रात्मा जैसे किसी भिन्न श्रौर स्वतंत्र तत्त्व को मानना चाहिये या नहीं। हेकेल के सदृश

कुछ पंडित यह मान कर, कि जड़ पदार्थों से ही बढ़ते बढ़ते श्रात्मा श्रौर चैतन्य की उत्पत्ति हुई, जडाईत का प्रतिपादन करते हैं; श्रौर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखें श्रम्यात्मज्ञानियों का यह कयन है, कि हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है वह हमारी श्रात्मा के एकीकरण व्यापार का फल है, इसिलये श्रात्मा की एक स्वतंत्र तत्त्व मानना ही पडता है। क्योंकि यह कहना—कि जो ग्रात्मा बाहच सृष्टि का ज्ञाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है प्रथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुम्रा है--सर्क-वृष्टि से ठीक वैसा ही श्रसमंजस या भ्रामक प्रतीत होगा, जैसे यह उक्ति कि हम स्वयं श्रपने ही कंघे पर बैठ सकते हैं। यही कारण है, कि सांख्यशास्त्र में प्रकृति श्रीर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्त्व माने गये है। सारांश यह है, कि श्राधिभौतिक सृष्टि-ज्ञान चाहे जितना वढ गया हो, तथापि अव तक पश्चिमी देशों में वहुतेरे बड़े बड़े पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न पद्धित ही से किया जाना चाहिये। परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया जाय, कि एक जड़ प्रकृति से भ्रागे सब व्यक्त पदार्थ किस क्रम से बने हैं, तो पाठकों को मालुम हो जायगा, कि पश्चिमी उत्क्रांति-मत में श्रीर सांख्यशास्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य-सर्वधी तत्त्वो में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योकि इस मुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत है कि अव्यक्त, सूक्ष्म श्रीर एक ही मूल प्रकृति से क्रमशः (सूक्ष्म-भौर स्यूल) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु श्रव श्राधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की खूव वृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वादियों के 'सत्त्व, रज, तम ' इन तीनो गुणो के वदले, श्राघृनिक सृष्टि-शास्त्रज्ञो ने गति, उष्ण श्रौर श्राकर्षण-शक्ति को प्रधान गुण मान रख्ला है। यह बात सच है, कि 'सत्त्व, रज, तम 'गुणों की न्युनाधिकता के परिमाणों की श्रपेक्षा, उज्लाता अथवा श्राकर्षण शक्ति की न्यूनाधिकता की बात श्राधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्व क समभ ् म श्रा जाती है। तथापि, गुणो के विकास श्रथवा गुणोत्कर्ष का जो यह तत्त्व है, कि "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. ३. २८), यह दोनों श्रोर समान ही है। सांख्य-शास्त्रज्ञो का कथन है कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को घीरे घीरे खोलते हैं उसी तरह सत्त्व-रज-तम की साम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब घीरे घीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त सृष्टि निर्मिति होती है-इस कथन में ग्रौर उत्क्रान्ति-वाद में वस्तुतः कुछ भेद नहीं है । तथापि, यह भेद तात्त्विक धर्म-दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है, कि ईसाई धर्म के समान गुणोत्कर्ष-तत्त्व का स्रनादर न करते हुए, गीता में श्रीर श्रेशतः उपनिषद् श्रादि वैदिक ग्रन्थों में भी, श्रद्धैत वैदान्त के साथ ही साय, विना किसी विरोध के, गुणोत्कर्ष-वाद स्वीकार किया गया है।

प्रव देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्य-शास्त्रकारों का क्या कथन है। इस कम ही को गुणोत्कर्ष प्रयवा गुण्यिस्एमम-दाद कहते है। यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई काम आरंभ करने के पहले मनुष्य उसे अपनी वृद्धि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की वृद्धि या

इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है,-कि ग्रारम्भ में मूल परमात्मा को यह बुद्धि या इच्छा हुई, कि हमें ग्रनेक होना चाहिये—'बहु स्यां प्रजायेय '— ग्रौर इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई (छां. ६. २, ३; तं. २. ६)। इसी न्याय के ग्रनुसार ग्रन्थक्त प्रकृति भी ग्रपनी साम्यावस्था को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। म्रतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में 'व्यवसायात्मिक बुद्धि 'का गुण पहले उत्पन्न हुम्रा करता है। सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य को पहले कुछ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुन्ना करती है, उसी प्रकार प्रकृति को भी श्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुम्रा करती है। परंतु इन दोनों में बडा भारी श्रंतर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, श्रर्थात् उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ श्रचेतन पुरुष का (श्रात्मा का) संयोग होने के कारण, वह स्वयं श्रपनी व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता है; श्रौर, प्रकृति स्वयं भ्रचेतन प्रर्थात् जड़ है इसलिये उसकी भ्रपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नही रहता । यह श्रंतर पुरुष के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृतिका गुएा नहीं है। अर्वाचीन आधिभौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे है, िक यदि यह न माना जाय, िक मानवी इच्छा की बराबरी करनेवाली किंतु अस्वयंवेद्य शिक्त जड़ पदार्थोमें भी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अथवा रसायन-िक्रया का और लोहचुंबक का आकर्षण तथा अपसारण प्रभृति केवल जड़ सृष्टि में ही दृग्गोचर होनेवाले गुणों का मूल कारण ठीक ठीक बतलाया नहीं जा सकता\*। आधुनिक सृष्टिशास्त्रज्ञों के उक्त मत पर ज्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धांत आक्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, िक

<sup>\*&</sup>quot;Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction. and repulsion must be common to all atoms of an aggregate: for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will. "-Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule-cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol. II, p. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statemen as follows:- "I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Herind, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances "-The Riddle of the Universe Chap. IX. p. 68 (R. P. A. Cheap. Ed.).

प्रकृति में पहले वुद्धि-गुण का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इन गुए। को, यदि श्राप चाहे तो, अचेतन अयवा श्रस्वयंवेद्य श्रर्थात् श्रपने श्राप को ज्ञात न होनेवाली वृद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहे, इसमें सदेह नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि श्रीर प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मूल में एक ही श्रेणी की है; श्रीर इसी कारण दोनो स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक ही सी की गई है। उस वृद्धि के ही 'महत्, ज्ञान, मित, श्रासुरी, प्रजा, स्वाति' आदि अन्य नाम भी है। मालूम होता है कि इनमें से 'महत्' (पुल्लिंग कर्ता का एकवचन महान्-वडा) नाम इस गुएा की श्रेष्ठता के कारएा दिया गया होगा; श्रयवा इसलिये दिया गया होगा, कि श्रव प्रकृति वढने लगती है। प्रकृति में पहले उत्पन्न होनेवाला महान् भ्रयवा वृद्धि-गुण ' सत्त्व-रज-तम ' के मिश्रण ही का परिणाम है, इसिनये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह श्रागे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण--सत्त्व, रज श्रौर तम--प्रथम दृष्टि से यद्यपि तीन ही है, तथापि विचार-दृष्टि से प्रगट हो जाता है, कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गृण का परिमाण अनंत रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; भ्रौर, इसी लिये, इन तीनो में से प्रत्येक गृण के अनंत भिन्न परिणाम से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के प्रकार भी त्रिघात अनंत हो सकते हैं। अव्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह वृद्धि भी प्रकृति के ही सदृश सूक्ष्म होती है। परंतु पिछले प्रकरण में 'व्यक्त' म्प्रीर 'श्रव्यक्त' तथा 'सूक्ष्म' श्रीर 'स्यूल' का जो ग्रर्थ बतलाया गया है उसके श्रनुसार, यह वृद्धि प्रकृति के समान सूक्ष्म होने पर भी उसके समान श्रन्यक्त नहीं है--मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है। श्रतएय, श्रव यह सिद्ध हो चुका, िक इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में ( अर्थात् मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थ में) होता है; श्रीर सांख्यशास्त्र में, न केवल बुद्धि किंतु बुद्धि के श्रागे प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते है। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई भी श्रन्य तत्त्व श्रव्यक्त नहीं है।

इस प्रकार, यद्यपि श्रव्यक्त प्रकृति में व्यक्त व्यवसायात्मिक वृद्धि उत्पन्न हो जाती है, तथापि प्रकृति श्रव तक एक ही बनी रहती है। इस एकता का भंग होना श्रोर बहुसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही पृथक्त्व कहलाता है। उदाहरए।।थं,पारे का जमीन पर गिरना श्रोर उसकी श्रलग श्रलग छोटी छोटी गोलियाँ चन जाना वृद्धि के वाद जब तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक एक प्रकृति के श्रनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। वृद्धि से श्रागे उत्पन्न होनेवाली इस पृथक्ता के गुण को ही 'श्रहंकार' कहते हैं। क्योंकि पृथक्ता 'में-तू विवदों से ही प्रथम व्यक्त की जाती है; श्रोर 'में-तू का श्रथं ही श्रहं -कार, श्रथवा श्रहं श्रवं (में-में) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले श्रहंकार के इस गुण को, यदि श्राप चाहे तो, श्रस्वयंवेद्य श्रर्थात् श्रपने श्राप को ज्ञात न होनेवाला श्रहंकार कह सकते हैं। परन्तु, स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रगट होनेवाला श्रहंकार, श्रीर वह

महंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणू एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं,—ये दोनो एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे 'म्रहं' का ज्ञान नहीं होता, और मुँह न होने के कारण 'मं—तू' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह प्रपनी पृथक्ता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता। सारांश यह कि, दूसरों से पृथक् रहने का, म्रर्थात् अभिमान या महंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है। इस महंकार ही को तैजस, अभिमान या महंकार का, तत्त्व सब जगह समान ही है। इस महंकार ही को तैजस, अभिमान, भ्तादि म्रौर धानु भी कहते हैं। महंकार बुद्धि ही का एक भाग है; इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक म्रहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। म्रतप्य सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि 'म्रहंकार' यह दूसरा, म्रर्थात् बुद्धि के बाद का, गुण है। म्रव यह बतलाने की म्रावश्यकता नहीं कि सात्त्विक, राजस म्रौर तामस भेदों से बुद्धि के समान म्रहंकार के भी म्रनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी, प्रत्येक के त्रिधात म्मनन्त भेद हैं। म्रथवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के, इसी प्रकार मनन्त सात्त्वक, राजस म्रौर तामस भेद हुम्रा करते हैं, भ्रौर इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके, गीता में गुण्ज्यय-विभाग भीर श्रदात्रय-विभाग बतलाये गये हैं (गी. म्र. १४ ग्रौर १७)।

े व्यवसायात्मिक बुद्धि और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण, जब मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है और उससे अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। तथापि उसकी सूक्ष्मता अब तक कायम रहती है। अर्थात्, यह कहना अयुक्त न होगा कि अब नैय्यायिकों के सूक्ष्म परमाणुओं का आरम्भ होता है। क्योंकि, अहंकार उत्पन्न होने के पहले, प्रकृति अखंडित और निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि और निरा अहंकार केवल गुण है; अतएब, उपर्युक्त सिद्धान्तों से यह मतलव नहीं लेना चाहिये, कि वे (बुद्धि और अहंकार) प्रकृति के ब्रव्य से पृथक् रहते हैं। वास्तव में बात यह हैं, कि जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में इन गुणों का प्रावुर्भाव हो जाता है। (इस प्रकार जब अहंकार से मूल प्रकृति में मिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति आ जाती है, तब आगे उसकी वृद्धि की दो शाखाएँ हो जाती है। एक, —पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय प्राण्यों की सृष्टि; और दूसरी,—निरिन्द्रिय पदार्थों की सृष्टि। यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल 'इन्द्रियवान् प्राण्यों की इन्द्रियों की शक्ति 'इतना ही अर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि, सेन्द्रिय प्राण्यों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता है, और इन प्राण्यों की आत्मा 'पुरुष 'नामक अन्य वर्ग में शामिल की जाती हैं। इसी लिये सांख्यशास्त्र में सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह और आत्मा को छोड केवल इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत् में सेन्द्रिय और

निरिन्द्रिय पदार्थों के ग्रितिरक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्भव नहीं, इसलिये कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि श्रहंकार से दो से श्रिष्क शाखाएँ निकल ही नहीं सकती। इनमें निरिन्द्रिय पदार्थों की श्रपेक्षा इन्द्रिय-शक्ति श्रेट्ठ है, इसलिये इद्रिय मृद्धि को सात्त्वक (श्रयात् सत्त्वगृण् के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते है, श्रीर निरिन्द्रिय सृद्धि को तामस (श्रयात् तमोगृण् के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं। सारांश्य यह है, कि जब श्रहंकार श्रयनी शक्ति से भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है, तब उसी में एक बारश्तिमीगृण् का उत्कर्ष हो कर एक श्रोर पांच नानेद्रियां, पांच कर्नेद्रियां श्रीर मन मिल कर इंद्रिय-सृद्धि की मूलभृत ग्यारह इंद्रियां उत्यन्न होती हैं: श्रीर दूसरी श्रोर, तसोगुण् का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय सृद्धि के मूलभृत पांच तन्मात्रद्रद्ध उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रकृति की सूक्ष्मता श्रव तक कायम रही है, इसलिये श्रहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्त्व भी सुक्ष्म ही रहते हैं ।

प्राप्त प्राप्त हैं। एवंदि, स्पर्श, रूप श्रीर रस की तन्मात्राएँ—श्रथीत् विना मिश्रण् हुए प्रत्येक गुण् के भिन्न भिन्न श्रित सुक्ष्म मूलस्वरूप—निरिन्द्रिय-मृष्टि के मूलतत्त्व हैं, श्रीर मन सिंहत ग्यारह इंन्द्रियाँ सेन्द्रिय-सृष्टि की वीज हैं। इस विषय की सांख्यशास्त्र की उपपत्ति विचार करने योग्य हैं, कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व (तन्मात्र) पाँच ही क्यों श्रीर सेन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व ग्यारह ही क्यों माने जाते हैं। श्रवांचीन सृष्टि-शास्त्रज्ञों ने सृष्टि के पवार्थों के तीन भेद—चन, द्रव श्रीर वायुक्षी—किये हैं; परन्तु सांख्य-शास्त्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न हैं। उनका कथन हैं, कि मनुष्य की सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुन्ना करता है; श्रीर इन ज्ञानेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण हैं, कि एक इंद्रिय को सिर्फ एक ही गुण् का ज्ञान हुन्ना करता हैं। श्रांखों से सुगन्य नहीं मालूम होती श्रीर न कान से दीखता ही हैं; त्वचासे मीठा-कड्वा नहीं समभ पड़ता श्रीर न जिन्हा से शब्द ज्ञान ही होता है; नाक से सफद श्रीर काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता। जब, इस प्रकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ श्रीर उनके पाँच विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गंध—विच्वत हैं, तव यह प्रकट हैं, कि सृष्टि के सब गुण् भी पाँच से श्रिषक नहीं माने जा सकते। क्योंक यदि हम कल्पना से यह मान भी लें, कि गुण् पाँच से श्रिषक हैं, तो कहना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन

The Primeval matter (Prakriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the principle of differentiation (Ahamhara) became heterogeneous. It then branched, off into two sections—one organic (Sendriya) and the other inorganic (Nirindriya). There are eleven elements of the organic and five of the morganic creation. Purusha or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

<sup>\*</sup> सक्षेप में यही अर्थ अग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है .--

या उपाय नहीं है। इन पाँच गुएरो में से प्रत्येक के श्रनेक, भेद हो सकते. है। उदा-हरणार्थ, यद्यपि 'शब्द'-गुण एक ही है, तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कश्ने, भद्दा, फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निषाद, गांधार, षड्ज आदि, भीर व्याकरणशास्त्र के भ्रनुसार कंठच, तालव्य, भ्रोष्ठच आदि भ्रनेक प्रकार हुआ करते है। इसी तरह यद्यपि 'रूप' एक ही गुएा है, तथापि उसके भी अनेक भेद हुम्रा करते है; जैसे सफेद, काला, नीला, पीला, हरा म्रादि । इसी तरह यद्यपि 'रस'या 'रुचि' एक ही गुए हैं, तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कडुवा, खारा म्रादि अनेक भेद हो जाते है; भ्रौर, 'मिठास' यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है तथापि हम देखते है कि गन्ने का मिठास, दूघ का मिठास, गुड़ का मिठास भीर शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है, तथा इस प्रकार उस एक ही 'मिठास' के श्रनेक भेंद हो जाते हैं। यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय, तो यह गुण-वैचित्र्य श्रनन्त प्रकार से श्रनन्त हो सकता है । परन्तु, चाहे जो हो, पदार्थों के मूल गुण गांच से कभी अधिक हो नहीं सकते; क्योंकि इंद्रियाँ केवल पाँच है, और प्रत्येक की एक ही एक गुए का बीघ हुआ करता है। इसलिये सांख्यो ने यह निश्चित किया है, कि यद्यपि केवल शब्दगुए। के अथवा केवल स्पर्शगुण के पृथक पृथक , यानी दूसरे गुणों के मिश्रण रहित, पदार्थ हमें देख न पड़ते हो, तथापि इसमें सदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस, ग्रीर निरा गंध है। श्रर्थात् शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसंतन्मात्र ग्रीर गंघतन्मात्र ही है; ग्रर्थात् मूल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न सूक्ष्म तन्मात्रविकारं श्रयवा द्रव्य निःसदेह है। श्रागे इस बात का विचार किया गया है, कि 'पंचतन्मात्राओं भ्रयवा उतसे उत्पन्न होनेवाले पचनहाभूतों के सम्बन्ध में उपनिषत्कारों का कथन क्या है।

इस प्रकार निरिद्रिय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उसमें पाँच ही सूक्ष्म मूलतत्त्व है; श्रीर जब हम सेन्द्रिय सृष्टि पर दृष्टि डालते है, तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेंन्द्रियाँ, श्रीर मन, इन ग्यारह इन्द्रियों कि अपेक्षा प्रधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं है। स्थूल देह में हाथ-पर श्रादि इन्द्रियाँ यद्यपि स्थूल प्रतीत होती है, तथापि इनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मूल सूक्ष्म तत्त्व का श्रस्तित्व माने बिना, इन्द्रियों कि भिन्नता का यथोचित कारण मालूम नहीं होता। पश्चिमी श्राधिभौतिक उत्क्रान्ति-वादियों ने इस बात की खूब चर्चा की है। वे कहते है, कि मूल के श्रत्यंत छोटे श्रीर गोलाकार जन्तुश्रो में सिर्फ 'त्वचा' ही एक इन्द्रिय होती है; श्रीर इस त्वचा से ही श्रन्य इन्द्रियाँ कमशः उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होने पर श्रांख उत्पन्न हुई इत्यादि। श्रादिभौतिक—वादियों का यह तत्त्व, कि प्रकाश श्रादि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव होता है, सांख्यों को भी प्राह्य है। महाभारत (शां २१३ १६) में, सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार इन्द्रियों के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:——

शब्दरागात् श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । रूपरागात् तथा चक्षुः व्राणं गन्धनिवृक्षया ॥

भर्यात् " प्राणियों के म्रात्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई तब काने उत्पन्न हुया, रूप पहचानने की इच्छा से ग्रांख, ग्रीर सूंघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई।" परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तयापि मूलप्रकृति में ही यदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, तो सजीव सृष्टि के श्रत्यन्त छोटे कीड़ो की त्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना श्राघात या संयोग होता रहे, तो भी उन्हे श्रांखें-श्रीर वे भी शरीर के एक विशिष्ट भाग ही में-कैसे प्राप्त हो सकती है ? डॉविन का सिद्धान्त सिर्फ यह आशय प्रगट करता है, कि दो प्राणियो--एक चक्षुवाला श्रीर दूसरा चक्षु-रहित--के निर्मित होने पर, इस जड़-सृष्टि के कलह में चक्षुवाला श्रधिक समय तक टिक सकता है, स्रोर दूसरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी स्राधिभौतिक सृष्टिशंस्त्रज्ञ इस बात का मूल कारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यो ।(सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियाँ किसी एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होती; किन्तु जब श्रहकार के कारण श्रकृति में विविधता श्रारम्भ होने लगती है, तब पहले उस श्रहंकार से ( पाँच सुक्म कर्मेन्द्रियां, पांच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां श्रीर मन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह भिन्न भिन्न गुए ( शक्ति ) सब के सब एक साथ ( युगपत् ) स्वतंत्र हो कर मूल प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, और फिर इसके ग्रागे स्थूल सेंद्रिय-सृष्टि उत्पन्न हुग्रा करती हैं। इन ग्यारह इन्द्रियों में से, मन के बारे में पहले ही, छुठवें प्रकरण में द्यतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकृत्य-विकत्यात्मक होता है, श्रयात ज्ञानेन्द्रियो से प्रहुण किये गये संस्कारो की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि के सामने निर्णयार्थ उपस्थित करता है; भ्रीर कर्मेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है, श्रयात् उसे बृद्धि के निर्णय को कर्मेन्द्रियों के द्वारा श्रमल में लाना पड़ता है। इस प्रकार वह उभयविष, प्रयीत् इन्द्रिय-भेद के प्रनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करनेवाला होता है। उपनिषदो में इन्द्रियो को ही 'प्राए।'कहा है; स्रीर सांरयों के मतानुसार उपनिषत्कारों का भी यही मत है, कि ये प्राण पञ्च महाभूतात्मक नहीं है, किन्तु परमात्मा से पृथक उत्पन्न हुए हैं ( मुंड. २. १. ३ )। इन प्राणो की, ग्रर्थात् इन्द्रियो की, संख्या उपनिषदो म कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, बारह श्रीर कहीं कहीं तेरह बतलाई गई है। परन्तु, वेदान्तसूत्रो के श्राधार से श्रीशंकाराचार्य ने निश्चित किया है, कि उपनिषदो के सब बाक्यो की एकरूपता करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वेसू. शाभाः २. ४. ५. ६); श्रीर, ग्रीता में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि "इन्द्रियाणि दर्शकं च " (गी. १३. ५ ) अर्थात् इन्द्रियां 'वस और एक ' अर्थात् ग्यारह है। अब / इस विषय पर सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों में कोई मतभेद नहीं रहा।

का लिगवारीर ( सुक्ष्म

प्रठारह तत्वा

सांख्यों के निश्चित ितये हुए मत का सारांश यह है—सान्तिक आहंकार से सेन्द्रिय-सृब्धि की मूलभूत ग्यारह इद्रिय शक्तियां (गुण ) उत्पन्न होती है; और तामस आहंकार से निरिन्द्रिय-सृब्धि के मूलभन पाँच तन्मात्रद्रव्य निर्मित होते है; इसके बाद पञ्चतन्मात्र-द्रव्यों से अन्तर स्यूल पञ्चमहाभूत (जिन्हें 'विशेष' भी कहते हैं) और स्यूल निरिन्द्रिय पदार्थ बनने लगते है; तथा, यथासम्भव इन पदार्थी का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय सृब्धि बन जाती है।

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्राहुर्भूत होनेवाले तत्त्वों का कर्म, जिसका वर्णन अब कत किया गया है, निम्न लिखित, वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगा :--

## व्रह्मांड का वंशवृक्ष

पुरुष → ( दोनों स्वयंभू और अनादि )—प्रकृति (अध्यक्त और सूक्ष्म ) (निर्गुण; पर्यायशब्द:- ज्ञ, द्रव्टा इ.)। (सत्व-रज्ञ-तनोगुणी; पर्यायशब्द,:-प्रधान, अध्यक्त, माया, प्रसव-र्धामणी आदि )

महान् श्रयवा वृद्धि ( ग्रव्यक्त ग्रौर सूक्ष्म )
( पर्यायशब्द :- ग्रापुरो, मित, ज्ञान, ख्याति इ.
ग्रहंकार ( व्यक्त ग्रौर सूक्ष्म )
( पर्यायशब्द :- ग्रिभमान, तेजस ग्रावि )
(सास्विक-सृष्टि ग्रयात् व्यक्त ग्रौर सूक्ष्म इन्द्रियां) (तामस ग्रर्थात्निरिद्रिय-सृष्टि)
पाँच खुद्धीन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन. पञ्चतन्मात्राएँ (सूक्ष्म)
विशेष या पञ्चमहासूत ( स्थूल )

स्थूल पञ्चमहाभूत ग्रीर पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की सख्या पचीस है। इनमें से महान् श्रयवा बृद्धि के बाद के तेईस गुण मूलप्रकृति के विकार है। किन्तु उनमें भी यह भेद है, कि सूक्ष्म तन्मात्राएँ ग्रीर पाँच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक विकार है ग्रीर बृद्धि, श्रहंकार तथा इन्द्रियां केवल शक्ति या गुण है; ये तेईस तत्त्व व्यक्त है ग्रीर मूलप्रकृति श्रव्यक्त है। सांख्यों ने इन तेईस तत्त्वों में से ग्राकाश तत्त्व ही में दिक् ग्रीर काल को भी सम्मिलित कर दिया है। वे 'प्राण्' को भिन्न सत्त्व नहीं मानते; किन्तु जब सब इन्द्रियों के ब्यापार ग्रारम्भ होने लगते है, तब उसी को वे प्राण् कहते है (सां का २९)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य महीं है; उन्हों ने प्राण् को स्वतन्त्र तत्त्व माना है (वेसू. २.४.९)। यह पहले

ही बतलाया जा चुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति ग्रीर पुरुष को स्वयस्भू शीर स्वतन्त्र नहीं सावने, जैसा कि सांस्य-मतान्यायी मानते हैं; किन्तु उनका कथन है, कि दोनो (प्रकृति ग्रीर पुरुष ) एक ही परमेश्वर की विभूतियाँ है। सांस्य ग्रीर वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष सृष्टचुत्पत्ति-फ्रम दोनों पक्षों को ग्राहच है। उदाहरणार्थ, महाभारत में ग्रनुगीता में 'ग्रह्मवृक्ष' ग्रयवा 'ब्रह्मवन' का जो वो वार वर्णन किया गया है (मभा ग्रश्व ३५, २०-२३, ग्रीर ४७, १२-१५), यह सांस्यतन्त्रों के ग्रनुसार ही है—

अव्यक्तवीनप्रमवी बुढिस्कथमयो महान् ।

महाइंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥

महाभूतविशाखश्च विदेशप्रतिपिशाखवान् ।

सदापर्णः सटापुष्पः ग्रुमाग्रुभफलोटयः ॥

शाजीव्य सर्वभूताना ब्रह्मदृक्षः सनातनः ।

एवं छित्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः ॥

हित्त्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोदयान् ।

निर्ममो निरहकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥

श्रर्थात् "ग्रव्यक्त (प्रकृति) जिसका बीज है, बुद्धि (महान्) जिसका तना या पिड़ है, ग्रहंकार जिसका प्रधान पल्लव हं, मन ग्रीर दस इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्गत खोखली या खीड़र है, (सूक्ष्म) महाभूत (पञ्च-तन्मात्राएँ) जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, श्रीर विशेष श्रर्थात् स्यूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी टहनियां है, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, ग्रीर शुभाशुभ फल धारए। करने वाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये प्राचारभूत यह सनातन वृहद् ब्रह्मवृक्ष है। ज्ञानी पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्त्वज्ञानरूपी तलवार से काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म, जरा ग्रीर मृत्यु उत्पन्न करनेवाले सगमय पार्शो को नण्ट करे ग्रीर ममत्वबृद्धि तथा श्रहंकार की त्याग कर दें; तब वह निःसंशय मुक्त होता है।" सक्षेप में, यही ब्रह्मवृक्ष प्रकृति श्रथवा माया का 'खेल ,' ' जाला ' या 'पसारा' है। अत्यन्त प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से--इसे 'वृक्ष' कहने की रीति पड गई है और उपनिषदों में भी उसकी 'सनातन ग्रश्वत्यवृक्ष' कहा है (कठ. ६. १) । परन्तु वेदो में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि उस वृक्ष का मूल ( परब्रह्म ) ऊपर है भ्रीर शालाएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव) नीचे है। इस वैदिक वर्णन को ग्रीर सांख्यों के तत्त्वों को मिला कर गीता में श्रश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसका स्पच्टीकरण हमने गीता के १५. १-२ इसोको की अपनी टीका में कर दिया है।

जपर बतालायें गये पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती । भन्न भिन्न रीति से किया करते हैं, म्रतएव यहां पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ

लिखना च।हिये। सांख्यो का यह कथन है, कि इन पचीस तन्वों के चार वर्ग होते है--- प्रयत् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति ग्रौर न-प्रकृति। तत्त्व किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव उसे मूलप्रकृति कहते है। (२) मूलप्रकृति से आगे बढने पर जब हम दूसरी सीढ़ी पर आते है, तब 'महान्' तत्त्व का पता लगता है। यह महान् तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुन्रों है, इसलिये वह 'प्रकृति की विकृति या विकार' है; श्रीर इसके बाद महान तत्त्व से ग्रहंकार निकला है, ग्रतएव 'महान्' ग्रहंकार की प्रकृति ग्रथवा मूल है। इस प्रकार महान् प्रथवा बुद्धि एक भ्रोरसे ब्रहकार की प्रकृति या मूल है भ्रौर दूसरी भ्रोर से वह मूलप्रकृति की विकृति भ्रथवा विकार है। इसीलिये सांख्यों ने उसे 'प्रकृति-विकृति 'नायक वर्ग में रखा; ग्रीर इसी त्याय के श्रनुसार श्रहकार तथा पञ्चतन्मात्राश्चों का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति वर्ग ही में किया जाता है। जो तत्त्व श्रयवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न (विकृति ) हो, श्रौर श्रागे वहीं स्वयं ग्रन्य तस्वों का मूलभूत (प्रदृति) हो जावे, उसे 'प्रकृति-विदृति' कहते हैं । इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं:--महान्, ग्रहंकार ग्रीर पञ्चतन्मात्राएँ; (३) परन्तु पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियाँ, मन भ्रौर स्थूल पच महाभूत, इन सोलह तत्वों से फिर भ्रोर भ्रग्य तस्वो की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तुेये स्वयं दूसरे तत्त्वों से प्रादुर्भूत हुए है। ग्रतएव, इन सोलह तत्त्वों की 'प्रकृति-विकृति ' न कह कर केवल 'विद्वति ' अथवा दिकार कहते हैं। (४) 'पुरुष ' न प्रकृति है और न विकृति; वह स्वतंत्र श्रीर उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार वर्गीकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यो किया है

मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 🗸 षोडशकरतु विकारी न प्रकृतिन् विकृतिः पुरूषः ॥

श्रयांत् "यह मुलप्रकृति श्रविकृति है—श्रयांत् किसी का भी विकार नहीं है;
महदादि सात (श्रयांत् महत्, श्रहंकार ग्रोर पञ्चतन्मात्राएँ) तत्त्व प्रकृति-विकृति
ह; ग्रोर मन सहित ग्यारह इंद्रियाँ तथा स्थूल पञ्चमहाभत मिलकर सोलह तस्वो
को केवल विकृति श्रयवा विकार कहते है। पुरुष न प्रकृति है न विकृति" (सां. का.
३)। श्रागे इन्हीं पचीस तस्वों के श्रोर तीन भेद किये गये है—श्रव्यक्त, व्यक्त
ग्रार स। इनमें से केवल एक मलप्रकृति ही श्रव्यक्त है; प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस
तस्व व्यक्त है, ग्रीर पुरुष सह । ये हुए सांस्यों के वर्गीकरए के भेद । पुराए,
स्मृति, महाभारत श्रादि देदिक मार्गीय प्रथो में प्रायः इन्हीं पचीस तस्वो का उल्लेख
पाया जाता है (मैंश्यु. ६. १०; मनु. १.१४०,१५ देखो )। परन्तु, उपनिषदो में
वर्णन किया गया है, कि ये सब तस्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए है श्रीर वहीं इनका
विशेष विवेचन या वर्गीकरए भी नहीं किया गया है। उपनिषदों के बाद जो प्रन्थ
हुए है उनमें इनका वर्गीकरए किया हुश्रा देख पड़ता है; परन्तु वह उपर्युक्त
सास्यों के दर्गीकरए से ।भन्न है। कुल-तस्व पचीस ह; इनमें से सोलह तस्व

नो सांरय-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात् दूसरे तत्त्वों से उत्पन्न हुए ह, इस कारण उन्हें प्रकृति में श्रयवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते । श्रव ये नी तत्व शेव रहे-१ पुरुष, २ प्रकृति, ३-९ महत्, श्रहंकार, श्रोर पांच तन्मात्राएँ। इनमें से पुरुष ग्रीर प्रकृति को छोड़ शेष सात तस्यों को मारपो ने प्रकृति-विकृति कहा है । प्रस्तु वेदान्तशास्त्र में प्रकृति को स्वतंत्र न मान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया हैं, कि पुरुष और प्रकृति दोनो एक ही परमेश्बर से उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्यों के 'मूलप्रकृति ' श्रीर 'प्रकृति-विकृति 'मेदो के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा सकती, किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। ग्रतएव, सृष्टपुत्पत्ति का वर्णन करते समय वेदान्ती कहा करते है, कि परमेश्वर ही से एक श्रोर जीव निर्माण हुआ और दूसरी ओर (महदादि सात प्रकृति-विकृति सहित) अष्ट्या अर्थात् ब्राट प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई (मभा. शां. ३०६. २९ ब्रौर ३१०. १० देखी); ग्रर्थात्, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्वों में से सोलह तत्त्वों को छोड़ शेष नौ तत्त्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते है-एक 'जीव' और वूसरी ' ब्रष्टधा प्रकृति'। सगवदगीता में वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है । परन्तु इसमें भी अन्त में थोड़ा सा फुर्क हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुष कहते हैं, उसे ्ही-गीता-में <u>जीव कहा है,</u> श्रीर यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईश्वर की 'परा प्रकृति' ग्रयति श्रेष्ठ स्वरूप है; ग्रीर सांख्यवादी जिसे मूलप्रकृति कहते हैं, उसे ही गीता में परमेश्वर का ' अपर ' अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी.७.४,५)। इस प्रकार पहले दो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के प्रयांत् कनिष्ठ स्वरूप के जब ग्रीर भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते है, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के अतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्त्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योकि यह किनय्ठ स्वरूप (अर्थात् सांख्यों कि मूलप्रकृति ) स्वय अपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जब यह बतलाना पड़ता है, कि बाप के लड़के कितने हैं, तब उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती। अतएव, परमेडवर के कनिष्ठ स्वरूप के श्रन्य भेदो को बतलाते समय यह कहना पड़ता है कि वेदान्तियों की श्रप्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व ही ( अर्थात् महान, ब्रहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार है। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर का किनिष्ठ स्वरूप ( ग्रर्थात् मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; ग्रीर ऊपर कह ग्राये है, कि बेदान्सी तो प्रकृति को श्रष्टघा श्रर्थात् श्राठ प्रकार की मानते हैं। श्रब इस स्थान पर यह विरोध देख पड़ता है, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती ग्रध्टया या ग्राठ प्रकार की कहें उसी को गीता सप्तथा या सात प्रकार की कहें। परन्तु गीताकार की ग्रमीब्ट था कि उक्त विरोध दूर हो जावें ग्रीर ' श्रष्टधा प्रकृति 'का वर्णन बना रहे। इसीलिये महान्, ऋहकार

बौर पंचतन्मात्राएँ, इन सातों में ही ब्राठवें मनतत्त्व को सिम्मिलित कर के गीता में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ब्रर्थात् मूल प्रकृति ब्रष्टिया है (गी. ७. ५)। इनमें से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का छौर पंचतन्मात्राओं में पंचमहाभूतों का समावेश किया गया है। श्रव यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता में किया गया वर्गीकरण सांख्यों ग्रोर वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुछ भिन्न है, तथापि इससे कुल तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यन्याधिकता नहीं हो जाती। सब जगह तत्त्व प्रचीस ही साने गये है। परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जायें इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके ग्रागे दिये गये है। गीता के तेरहवें ब्रध्याय (१३. ५) में वर्गीकरण के भगड़े में न पड़ कर, सांख्यों के पचीस तत्त्वों का वर्णन ज्यों का त्यों पृथक पृथक् किया गया है; ग्रीर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण में कुछ भिन्नता हो तथापि तत्त्वों की संख्या दोनों स्थानों पर बराबर ही है। पञ्चिस सुरुतरों का वर्गीकरण। पर बराबर ही है।

सांख्यों का वर्गीकरण । तत्त्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गीता का वर्गीकरण । न-प्रकृति न-विकृति, १ पुरुष 🖍 परव्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप परा प्रकृति 🗸

मूलप्रकृति १ प्रकृति अपरा प्रकृति परव्रह्म का कनिष्ठ १ महान् अपरा प्रकृति के ७प्रकृति-विकृति १ अहंकार ५ तन्मात्राएँ ( आठ प्रकार का ) आठ प्रकार विकार होने के कारण | विकार होने के १ मन ५ बुद्धीन्द्रियाँ इन सोलइ तत्त्वों को कारण, गीतां में इन ५ कमेंद्रियाँ वेदान्ती मूळतत्त्व नहीं पंद्रह तत्त्वों की गणना १६ विकार ५ महाभूत मानते । मूलतत्वो मे नहीं की ' गई है।

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूल साम्यवस्था में रहने-वाली एक ही अवयव-रहित जड़ प्रकृतिमें ध्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद्य ' बुद्धि ' कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ' अहंकार ' से अवयव-सहित विविधता कैसे उपजी; और इसके बाद 'गुणों से गुण ' इस गुणपरिणाम-वाद के अनुसार एक और सात्त्वक ( अर्थात् सेन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियां, तथा दूसरी ओर तामस ( अर्थात् निरिन्द्रिय ) सृष्टि की मूलभूत पांच सूक्ष्म तन्मात्राएँ कैसे निमित हुई। अब इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात् स्थूल पंचमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जावेगा। सांस्थातास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि सूक्ष्म तन्मात्रात्रों में 'स्थूल पंचमहाभूत' अथवा ' विशेष ', गुण-परिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र के प्रत्यों में इस विषय का अविक विवेचन किया गया है इसलिये प्रसंगानुसार उसका

भी सक्षिप्त वर्णन-इस सूचना के माय कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यों का नहीं-कर देना ग्रावश्यक जान पड़ता है। 'स्यूल पुण्ती, पानी, तेज, बायु ग्रीर ग्राकाश को पंचमहाभूत ग्रयवा विशेष कहते हैं । इनका उत्पत्ति-कम तैतिरोयोपनियद् में इस प्रकार है:-- " ग्रात्मनः त्राकाशः सभूतः । ग्राकाशाद्वायः । वायोरिनः। ग्रानेरापः। ग्रद्भ्यः पृथ्वी । पृथिन्या भ्रोषवयः । इ० " (त. उ. २. १ )—श्रयांत पहले परमात्मा से ( जड़ मूलप्रकृति से नहीं, जैसा कि सांस्य वादियों का कथन है ) आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, और फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैतिरीथीपनिषद् में यह नहीं बतलाया गया कि इस क्रमका कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है, कि उत्तर-वेदान्तप्रन्यो म पचमहाभूतों के उत्पत्ति-ऋम के कारणों का विवार, सांख्यशास्त्रीक्त गुण-परिणाम के तत्व पर ही , किया गया है। इन उत्तर-वेदान्तियों का यह कथन है, कि 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' इस न्याय से, पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुंग्रा, जससे दो गुणो के स्रोर फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए, इसी प्रकार वृद्धि होती गई। पंचमहाभूतो में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही है, इसलिये पहले श्राकाश उत्पन्न हुम्रा । इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई; क्योंकि, उसमें शब्द श्रीर स्पर्श दो गुए है। जब वायु जोर से चलती है तब उसका स्रावाज सुन पड़ती है, ग्रीर हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। वायु के बाद ग्रग्नि की उत्पत्ति होती है; क्योंकि शब्द श्रीर स्पर्श के श्रतिरिक्त उसमें तीसरा गुण, रूप, भी है। इन तीनो गुरो के साथ ही साय पानी में चौया गुरा, रुचि या रस, होता है; इसलिये उसका प्रादुर्भाव श्राग्न के वाद ही होना चाहिये; ग्रोर अन्त में, इन चारों गुणों की भ्रपेक्षा पृथ्वी में गन्व ' गुण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है ( निरुक्त १४. ४ ) । तैत्तिरीयोपनिषद् में श्रागे चल कर वर्णन किया गया है कि उक्त क्रम से स्यूल पचमहाभूतो की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर-" पृथिव्या स्रोषय यः। श्रीवधीभ्योऽश्रम् । श्रश्नात्पुरुषः ।"-पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से श्रश्न, और ग्रन्न से पुरुष उत्पन्न हुन्ना (तै. २. १ । । यह सु<u>ब्दि प्रचमहाभूतों के मिश्रण से</u> बनती है, इसलिये इस मिश्रण-किया को वेदान्त-ग्रन्थों में '<u>पंचोकरण</u>' कहते हैं। पचीकरण का ग्रयं "पंचमहाभूतो में से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब के मिश्रए। से किसी नये पदार्थ का बनना " है । यह पंचीकरण, स्वभावतः ग्रनेक प्रकार का हो सकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने प्रपते 'दासबोध ' में जो वर्णन किया है वह भी इसी बात की सिद्ध करता है। देखिये:--"काला, ग्रीर सफेद मिलाने से निला बनता है, श्रीर काला ग्रीर पीला मिलाने से हरा वनता है (दा. ९. ६. ४० । पृथ्वी में श्रनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती है; पृथ्वी ग्रीर पानी का मेल होने पर उन बीजों से ग्रंकुर निकालते हैं। ग्रनेक प्रकार के. बेलें होती है, पत्र-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं।

•••••••• ग्राउन, जरायुज, स्वेहज, उभ्दिज, सब का बीज पृथ्वी ग्रीर पानी है; यही मृष्टि-रचना का ग्रम्दुत चमत्कार है। इस प्रकार चार खानी चार वाणी, चौरासी लाख जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, त्रह्माण्ड सब निर्मित होते हैं (दा. १३. ३. १०-१५)। परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड़-पदार्थ ग्रथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न होते हैं। घ्यान रहे कि, जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सूक्ष्म इंद्रियोसे ग्रीर फिर ग्रात्मा से ग्रर्थात् पुरुष से होता है, तभी इस जड़ देह से सचेतन प्राणी हो सकता है। ४

<sup>0</sup> यहाँ यह भी बतला देन। चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तग्रःथो में वांणत यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिषदो में नहीं है। छांदोग्योपनिषद् में पाँच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत नहीं माने गये है, किन्तु कहा है, कि तिज, ग्राप, (पाणी। ग्रीर ग्रन्न (पृथ्वी)' इन्ही तीन सूक्ष्म यूलतत्त्वों के निश्रण से ग्रर्थात् 'त्रिवृत्करण् 'से सब विविध सृष्टि चनी है। और, देवेतादवतरोपनिषद् में कहा है, कि " ग्रजामेका लोहितशुक्लकृष्णां

अः यह बात स्पष्ट है कि चैारासी छाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और वह अदाज से की गई है। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उत्काति तत्त्व के अनुमार पश्चिमी आधिभौतिक-शास्त्री यह मानते हैं, कि सृष्टिके आरम के उपस्थित एक छाटे से गोल सजाव सूक्ष्म जन्तुसे, भनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कराना से यह बात स्पष्ट है, कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु वनने में, स्थूल जन्तु का पुनश्च छोटा कीडा होने में, छोटे कीडे के वाद उसका अन्य प्राणी होने में, पृथक योनि अर्थीत् जात की अनेक पीढियाँ बीतं गई होंगी । इससे एक आग्छ जीवशास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि. पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गुणधर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य-स्वरूप प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढिया बीत चुकी हैं; और, संभव है, कि इन पीढियो की सख्या कदा-चित् इससे दस गुणी भी हो। ये हुई पानी में रहनवाले जलचरों से ले कर मनुष्य तक की यानियाँ। अब यदि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओ का समावेश कर दिया जाय, तो न माल्स कितने लाख पीढियो कल्पना करनी होगी ! इससे माळूम हो जायगा कि, हमारे पुराणों में विणित चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अपेक्षा, आधिभौतिक शास्त्रज्ञों के पुराणों में वर्णित पीढियों की कल्पना कहीं अधिक बढी चढी है। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल (समय) को भी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्भगत-जीव-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि इस बात का स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कब उत्पन्न हुए और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड वर्षों के पहले हुई है। इस विजय का विवचन The Last Link by Ernst Haeckel, with notes, etc 'Dr H Gadow (1898) नामक पुस्तक में किया गया है। डाक्टर गेडो ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं उनसे ही उपर्युक्त बातें ली गई

बहीः प्रजा सृजमाना सरूपा." (इवेता. ४,५)ग्रर्थात् लाल (तेजोरूप), सफेद जल-रूप) ग्रीर काले (पृथ्वी रूप) गंगो की (ग्रयात् तीन तत्त्वी की ) एक ग्रजा , बकरी) से नाम-रूपात्मक प्रजा । सृष्टि ) उत्पन्न हुई । छांदोग्गोपनिषद् के छठवे भ्रम्याय में दवेतकेतु ग्रीर उसके पिता का संवाद है। सर्वाद के ग्रारम्भ ही में दवेतकेतु के पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि " भ्ररे! इस जगत् के श्रारम्भ में ' एकमेवाद्वितीयं सत् ' के श्रतिरियत, श्रर्थात् जहाँ तहाँ सब एक ही श्रीर नित्य परब्रह्म के श्रतिरिक्त, और कुछ भी नहीं या। जो श्रसंत् ( श्रयात् नहीं है ) उनसे. सत् फैसे उत्पन्न हो सकता है ? म्रतएव, म्रादि में सर्वत्र सत् ही व्याप्त था। इसके बाद उसे म्रानेक श्रयात् विविव होने की इच्छा हुई ग्रीर उससे क्रमशः सूक्ष्म तेज ( ग्राग्न ), ग्राप (पानो ) ग्रीर ग्रिस (पृथ्वी ) की उत्पत्ति हुई । पश्चात् इन तीन तत्त्वो में ही जीवरूप से परअह्म का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत् की श्रनेक नाम-रूपात्मक वस्तुएँ निर्मित हुईं। स्यूल ग्रन्मि, सूर्य, या विद्युत्लता की ज्योति में, जो लाल (लोहित) रंग है वह सूक्ष्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिएगम है, जो सफेद ( शुक्ल ) रंग है वह सूक्ष्म श्राप-तत्त्व का परिएाम है। ग्रीर जी कृष्ण (काला) रग है वह सूक्ष्म पृथ्वी-तत्त्व का परिणाम है, इसी प्रकार, मनुष्य जिस ग्रन्न का सेवन करता है उसमें भी-सुहम तेज, सुक्ष्म आप और सुक्ष्म अन्न ( पृथ्वी ),-यही तीन तत्त्व होते है। जैसे दही की मथन से मख्लन अपर ग्रा जाता है, वैसे ही उक्त तीन सूक्ष्म तत्वो से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तब, उसमें से तेज-तत्व के कारण मनुष्य के शरीर में स्थूल, मध्यम श्रीर सूक्ष्म परिणाम-जिन्हें श्रमशः श्रित्थ, मज्जा, श्रीर वाणी कहते है-उत्पन्न हुआ करते हैं; इसी प्रकार श्राप श्रर्थात् जल-तत्त्व से मूत्र, रकत श्रीर प्राणः; तथा श्रन्न श्रयात् पृथ्वी-तत्व से चुरीप, नास श्रीर मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते हे " ( छां. ६. २–६ )। छान्दोग्योपनिषद् की यही पद्धति, वेदान्तसूत्रो (२. ४. २०) में भी कही गई है, कि मूल महाभूतों की सस्या पाँच नहीं, केवल तीन हो है; श्रीर उनके त्रिवृत्करण से सब दृश्य पदार्थों की, उत्पत्ति भी मालूम की जा सकती है। बादरायणाचार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते। तथापि तैतिरीय (२१), प्रश्न (४.८), बृहदारण्यक (४.४.५) स्रादि स्रन्य उपनि पदों में, स्रोर विशेषतः श्वेताश्वतर (२.१२), वेदान्तसूत्र (२.३.१–१४) तथा गीता (७.४; १३.५) में भी तीन के बदले पाँच महाभतों का वर्णन है। गर्भों-पनिषद् के श्रारम्भ ही में कहा है, कि मनुष्य-देह 'पञ्चात्मक ' है, श्रीर, महाभारत तया पुरांणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा शा १८४-१८६)। इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, तथापि जब महाभूतो की संस्था तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी तब त्रिवृ-करण के उदाहरण हो से पञ्चीकरण की कल्पना का प्राटुर्भाव हुआ और त्रिवृत्करण पं.छे रह गया, एवं श्रन्त में पञ्चीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों की ग्राहम हो गई। आगे चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल है। हमारे पुराणों में चौरासी लाख योनियों की गिनती इस प्रकार की गई है:-९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख कृमि, २० लाख पद्यु, ३० लाख स्थावर और ४ टांख मनुष्य ( दासबोध २०. ६ देखों)।

हो गई, किन्तु मनुष्य का ज्ञरीर केवल पंचमहाभूतों से ही बना नहीं है, किन्तु जन पचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से ज्ञरीर में विभाजित भी हो गया है; उदाहरणार्थ, त्वक्, माँस, श्रस्थि, मज्जा और स्नायु ये पाँच विभाग श्रम्भय। पृथ्वी-तस्त्र के है, इत्यादि (मभा ज्ञां. १८४. २०-२५; श्रीर दासबीय १७. ८ देखों)। प्रतीत होता है, कि यह करपना भी उपर्युवत छान्दोग्योपनिषद् के त्रिवृ-स्करण के वर्णन से सूक्ष पड़ी है। मयोंकि, वहां भी श्रन्तिम वर्णन यही है, कि तेज, श्राप श्रीर पृथ्वी दन तीनों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य के देह में पाया जाना है।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल ग्रन्यक्त प्रकृति से श्रथवा वेदान्त-सिद्धान्त के ग्रनुसार परव्रह्म से, श्रनेक नाम ग्रीर रूप घारण करनेवाले सृष्टि के श्रचेतन श्रर्थात् निर्जीव या जड़ पदार्थ कैसे वने है। श्रव इसका विचार करना चाहियं, कि सृष्टि के सवेतन श्रर्थात् स्जीव प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य-शास्त्र का विशेष कथन क्या है; मौर फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से उसका कहाँ तक, मेल है। जब मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत पृथ्वी श्रादि स्यूल पंचमहाभूतो का संयोग सूक्ष्म इन्द्रियो के साथ होता है, तब उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है। परन्तु, यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह जड़ ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तस्व जड़ प्रकृति से भिन्न होता है, जिसे 'पुरुष' कहते है। सांख्यो के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण में किया जा चुका है, कि यद्यपि मूल में 'पुरुष' श्रकर्ता है, तथापि प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सजीव सृष्टि का आरम्भ होता है; श्रौर "मै प्रकृति से भिन्न हूँ " यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग छूटजाता है, तथा वह मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता ती जन्म-मरण के चक्कर में उसे घूमना पड़ता हैं। परेन्तु इस वात का विवेचन नहीं किया गया, कि जिस ' पुरुष की मृत्यु प्रकृति थ्रौर 'पुरुष' की भिन्नता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये मये जन्म कैसे प्राप्त होते है,। ग्रतएव यहाँ इसी विषय को कुछ ग्रधिक विवेचन करना भावश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है, कि जो ममुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही सर जाता है, उसका श्रात्मा प्रकृति के चक से सदा के लिये छूट नहीं सकता। क्योंकि, यदि ऐसा हो तो ज्ञान श्रथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा; श्रीर फिर, चार्वाक के मतानुसार यह कहना पड़ेगा, कि मृत्यु के बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फदे से छूट जाता है, श्रर्थात् वह मोक्ष पा जाता है। श्रच्छा; यदि यह कहे कि मृत्यु के बाद केवल श्रात्मा श्रर्थात् पुरुष बच जाता है, श्रीर वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त-कि पुरुष श्रकर्ता भ्रौर उदासीन है और सब कर्तृत्व प्रकृति ही का है—िमध्या प्रतीत होने लगता है। इसके सिवा, जब हम यह मानते हैं, कि श्रात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब वह उसका गुण या घर्म हो जाता है; ग्रौर, तब सो, ऐसी ग्रनवस्था

प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-भरण के ग्रादागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। इमलिये, यह सिद्ध होता है, कि यदि बिना तान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जायें-तो भी धागे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये जमकी ग्रात्मा से प्रकृति का सबंध श्रवक्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के वाद स्थूल देह का नाज हो जाया करता है, इसलिये यह प्रगट है कि, घ्रव उनत सम्यन्य स्यूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि अकृति केवल स्थूल पंच-महाभूतों ही से बनी है। प्रकृति से कुल तिईस तत्त्व उत्पन्न होते है; ग्रीर, स्यूल पञ्चमहाभूत, उन तेईस तत्त्वो में से, श्रन्तिम पाँच है। इन श्रन्तिम पाँच तत्त्वों (स्यूल पचनहाभूतो ) को तेईस तत्त्वो में से, ग्रलग करने नर १८ तत्व शेष रहते है। ग्रतएव, ग्रव यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, वह यद्यपि पंचमहाभूतात्मक स्थूल शरीर से, ग्रर्थात् ग्रन्तिम पांच तत्त्वों से छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्त्वो के साथ उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता। बे ग्रठारह तत्त्व ये है -महान् (बुद्धि), ग्रहं-कार, मन, दस इन्द्रियां और पांच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया बह्माण्ड का वशवृक्ष, पृष्ट १७९ देखिये ) । ये सब तत्त्व सूक्ष्म है । श्रतएव इन तत्त्वो के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है, उने स्थूल-शरीर के विरुद्ध सूक्ष्म ग्रथवा लिंगज्ञरीर कहते हैं (सां. का. ४०)। जन कोई मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय, उसके प्रात्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्त्वों से बना हुआ यह लिग-शरीर भी त्थूल देह से बाहर हो जाता है; स्रीर जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती, तद तक उस लिंग-शरीर ही के कारण उसकी नये नये जन्म लेने पडते है। इस पर कुछ लोगो का यह प्रश्न है, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ इस जड देह में वृद्धि, श्रहकार, मन श्रीर दस इन्द्रियों के व्यापार भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष में देख पड़ते हैं, इस कारण लिंग-शरीर में इन देरह नत्त्वो का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन तेरह तत्त्वो के साथ पाँच सूक्ष्म तन्मात्र,श्रो का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यो का उत्तर यह है, कि ये तेरह तस्व-निरी वृद्धि, निरा ग्रहकार, मन ग्रीर इस इन्द्रियाँ--प्रकृति के केवल गुण है; ग्रीर, जिस तरह छाया को किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र को दीवार, कागज ग्रादि का, श्राध्य श्रावश्यक है, उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वों को भी एकत्र रहने के लिये किसी द्रव्य के आश्रय की श्रावत्यकता होती है। श्रव, श्रात्मा (पुरुष) स्वय निर्गुए ग्रौर ग्रकर्त्ता है, इसलिये वह स्वय किसी भी गुए। का ग्राश्रय हो नहीं सकता । मनुष्य की जीवितावस्था में 'उसके शरीर के स्थूल पचमहाभूत ही इन तेरह तस्वों के ग्राश्रय-स्थान हुन्ना करते हैं। परन्तु, मृत्यु के बाद ग्रर्थात् रथूल दारीर के नष्ट हो जाने पर, स्यूल पंचमहाभूतो का यह ग्राधार छूट जाता है। तब

उस ग्रवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तस्त्रों के लिये किसी ग्रन्य द्रव्यात्मक ग्राध्यय की ग्रावश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को ग्राध्यय मान लें, तो वह ग्रव्यवते ग्रीर श्रविकृत व्यवस्था की, श्रर्थात् श्रनत ग्रीर सर्वव्यापी होने के कारण, एक छोटे से लिंग शरीर के ग्रहंकार, बुद्धि ग्रादि गुणीं का ग्राधार नहीं हो सकती। श्रतएव मूल प्रकृति के ही द्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल पञ्चमहाभूतों के बदले, उनके मूलभूत पाँच सूक्ष्म तन्मात्र-द्रव्यो का समावेश, उपर्युक्त तेरह गुणों के साथ ही साथ उनके ग्राध्यय-स्थान की दृष्टि से, लिंग-शरीर में करना पड़ता है (सां. का. ४१)। बहुतेरे सांख्य ग्रन्थकार, लिंग-शरीर ग्रीर स्थूलशरीर के बीच एक ग्रीर तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्राग्रों से बने हुए) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते हैं, कि यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का ग्राधार है। परन्तु हमारा मत यह हैं, कि यह तीसरा शरीर लिंगशरीर का ग्राधार है। परन्तु हमारा मत यह हैं, कि यह तोसरा शरीर को इकतालीसवीं ग्रार्था का यथार्थ भाव वैसा नहीं है। टीका-कारो ने भ्रम से तीसरे शरीर को कल्पना की है। हमारे मतानुसार उस ग्रार्था का उद्देश सिर्फ ईस बात का कारण बतलाना ही है, कि बुद्धि ग्रादि तेरह तत्त्रों के साथ पञ्चतन्मात्राग्रो का भी समावेश लिंग शरीर में क्यों किया-गया; इसके ग्रति-रिक्त ग्रन्य कोई हेतु नहीं हैं।

कुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूक्ष्म श्रठारह तत्वों के सांख्योक्त लिंग-शरीर में श्रीर उपनिषदों में विशित लिंग-शरीर में विशेष भेद नदीं है। बृह-दारण्यकोपनिषद में कहा है कि — " जिस प्रकार जोक ( जलायुका ) घास के तिनके के एक छोर तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर ( सामने के पैरों से ) श्रपने शरीर का श्रप्रभाग रखती है, श्रीर फिर पहले तिनके पर से श्रपने शरीर के श्रीतम भाग को खींच लेती है, उसी प्रकार श्रात्मा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है" (वृ. ४:४.३)। परन्तु केवल इस दृष्टांत से ये दोनो श्रनुमान सिद्ध नहीं होते, कि निरा श्रात्मा हो दूसरे शरीर में जाता है, और वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि बृहदारण्यकोपनिषद ( ४.४.५) में श्रांग चल कर यह वर्णन किया गया है, कि श्रात्मा के साथ साथ पाँच ( सूक्ष्म ) भूत, मन, इन्द्रियाँ, प्राण श्रीर धर्माधर्म भी शरीर से बाहर निकल जाते हु; श्रीर यह भी

\* मह कुमारिल कृत मीमासाश्लोकवार्तिक ग्रंथ के एक श्लोक से (आत्म-वाद, श्लोक ६२) देख पड़ेगा कि उन्होंने इस आयों का अर्थ हमारे अनुसार ही किया है। वह श्लोक यह है:--

अंतराभवदेहो हि नेष्यते विध्यवासिना । तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किंचिदवगम्यते ॥

"अंतरामन, अर्थात् लिंगशरीर और स्थूलशरीर के बीचनाले शरीर से विध्यवासी सहमत नहीं हैं। यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है। "ईश्वरंकृष्ण विध्याचल पर्वत पर रहता था; 'इसल्प्रिय उसकी विध्यवासी कहा है! अंतराभवशरीर को 'गंधर्व 'भी कहते है—अमरकोश ३. ३. १३२ और उपर श्री० कृष्णाजी गोविंद ओकद्वारा प्रकाशित क्षीरस्वामी की टीका तथा उस प्रथ की प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखी।

कहा है, कि आत्मा की अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं वहां उने कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (बृ. ६. २. १४ और १५)। इसी प्रकार, छन्दोग्योपनियद् में भी ग्राप (पानी) मूलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति का वर्एन किया गया है (छां ५, ३, ३; ५, ९, १) उससे, और वेदान्तसूत्री में उनके ग्रथं का जो निर्णय किया गया है (वेसू. ३. १. १-७) इससे. यह स्पष्ट हो जाता है, कि लिंगशरीर में --पानी, तेज ग्रीर ग्रेश--इन तीनी मूलतत्त्वों का समावेश किया जाना छान्दोग्योपनिषद् को भी श्रिभिन्नेत है। सारांश यही देख पड़ता है, कि महदादि श्रठारह सूक्ष्म तत्त्वों से बने हुए सांख्यों के 'लिंग-शरीर' में ही प्राण श्रीर धर्माधर्म श्रर्थात् कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग -शरीर हो जाता है। परन्तु साख्यशास्त्र के अनुसार प्राण का समावेश ग्यारह इन्द्रियो की वृत्तियों में ही, श्रीर वर्म-श्रवमं का समावेश बुद्धीन्द्रियों के व्यापार में ही हुग्रा करता है; श्रतएव उदत भेद के दिषय में यह कहा जा सकता है, कि वह केवल शाब्दिक है--वस्तुत. तिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त ग्रीर सांख्य-मतों में कुछ भी भेद नही है। इसी लिये मैत्र्युपतिषद् ( ६. १० । में "महदाबि सुक्ष्मपर्यंत " यह सांख्योक्त लिंग-शरीर का लक्ष्मण, " महदाद्यविशेषांत " इस पर्याय से ज्यों का त्यो रख दिया है । भगवदगीता (१५.७) में पहले यह बतला कर, कि " मनः षष्ठानीन्द्रियाणि"—मन ग्रीर पाँच ज्ञानेन्द्रियों ही का सूक्ष्म शरीर होता है--, आगे ऐसा वर्णन किया है "वायुर्गंधानिवाशयात्"े (१५.<sup>-</sup>८) --जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्य को हर लेती है, उसी प्रकार जीव स्यूल उरोर का त्याग करते समय, इस लिंग-दारोर को श्रपने साथ ले जाता है। तथापि, गीता में जो श्रध्यात्म-ज्ञान है वह उपनिषदों ही में से लिया गया है, इसलिये कहा जा सकता है, कि 'मनसहित छः इन्द्रियां ' इन शब्दों में ही पाँच कर्मेन्द्रियां, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण ग्रीर पाप-पुण्य का संग्रह भगवान को श्राभिप्रेत है। मनुस्मति (१२.१६,१७) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर मनूष्य

<sup>\*</sup> आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित द्वानिशादुपनिषदों की पोथी मैन्युनिषद् मे उपर्युक्तमंत्र का '' महदाद्यं विशेषान्तं '' पाठ है और उसी को टीकाकार ने मी माना है। यदि यह पाठ लिया जायँ तो लिंगशरीर मे आरंभ के महत्तव का समावेश करके विशेषान्त पद से सूचित विशेष अर्थात् पञ्चमहाभूतों को छोड देना पडता है। यानी, यह अर्थ:करना पडता है, कि महदाद्य में से महत् को ले लेना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड देना चाहिये। परन्तु जहाँ आद्यन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को लेना या दोनों को छोडना युक्त होता है। अतएव प्रो. डॉयसेन का कथन है, कि महदाद्यं पद के अन्तिम अश्वर का अनुस्वार निकालकर '' महदाद्याविशेषान्तम् '' (महदादि+अविशेषान्तम् ) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर आविशेष पद वन जाने से, महत् और अविशेष अर्थात् आदि और अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा, और लिगशरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ का विशेष गुग है। परन्तु, स्मरण रहे, कि पाठ कोई भी लिया जाय, अर्थ मे भेद नहीं पड़ता।

को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। गीता के "वायुगंधानिवाशयात्" इस दृष्टान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर सूक्ष्म है; परन्तु उससे यह नहीं मालूम होता, कि उसका आकार कितना बड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान् के (स्थूल) शरीर में से ग्रँगूठे के बराबर एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला—"ग्रंगुष्ठमात्रं पुष्प निश्चकर्ष यमो बलात्" (मभा वन २९७. १६)। इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिये ही क्यों न हो, लिंग-शरीर ग्रँगूठे के ग्राकार का माना जाता था।

, इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि लिंग-कारीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है, तथापि उसका ग्रस्तित्व किन ग्रनुमानों से सिद्ध ही सकता है, ग्रीर उस शरीर के घटकावयव कौन कौन से है। परंतु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नहीं होता कि, प्रकृति ग्रौर पाँच स्थूल महाभूतो के ग्रतिरिक्त ग्रठारह तत्त्वों के समुच्चय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कि जहाँ जहाँ ' लिंग-शरीर रहेगा वहाँ वहाँ इन भ्रठारह तत्त्वों का समुच्चय, भ्रपने भ्रपने गुएा-धर्म के भ्रनुसार, माता-पिता के स्थूल शरीर में से तथा श्रागे स्थूल-सृष्टि के श्रप्त से, हस्तपाद श्रांदि स्थूल श्रवयव या स्थूंल इन्द्रियां उत्पन्न करेगा, श्रथवा उनका पोषण करेगा । परन्तु अब यह बतलाना चाहिये, कि श्रठाण्ह तत्त्वों के समुच्चय से बना हुम्रा लिंग-शरीर पशु, पक्षी, मनुष्य म्रादि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता है। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी 'पुरुष' कहते है; ग्रौर, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष चाहे ग्रसंख्य भी हों, तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभा-वतः उदासीन तथा श्रकर्ता है, इसलिये पशु-पक्षी श्रादि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुष के हिस्से में नहीं थ्रा सकता। वेदान्त-शास्त्र में कहा है, कि पाप-पुण्य श्रादि कर्मों के परिएाम से ये भेद उत्पन्न हुग्रा-करते ह । इस कर्म-विपाक का विवेचन ग्रागे चल कर किया जायगा । सांख्यशास्त्र के अनुसार कर्म को, पुरुष और प्रकृति से भिन्न, तीसरा तत्त्व नहीं मान सकते; श्रीर जब कि पुरुष उदासीन ही है, तब कहना पड़ता है, कि कर्म प्रकृति के सर्अ-रज-तमोगुणों का ही, विकार है। लिंग-शरीर में जिन श्रठारह तत्त्वों का समुच्चय ह उसमें से बुद्धितत्त्व प्रधान है। इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से आगे ग्रहंकार ग्रादि संत्रह तस्वं उत्पन्न होते है। ग्रर्थात्, जिसे वेदान्त में कर्म कहते हैं उसी को सांख्यशास्त्र में, सत्त्व-रज-तम-गुणों के न्यूनाधिक परिमाण से उत्पन्न होनेवाला, बुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म का नाम 'भाव 'हैं। सत्त्व-रज-तम गुणो के तारतम्य से ये 'भाव कई प्रकार के हो जाते हैं। जिस प्रकार फूल में मुगंध तथा कपडे में रंग लिपटा रहता है, उसी प्रकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते है : (सां का ४०)। इन भावों के अनुसार, अथवा वेदान्त-परिभाषा से कर्म के अनुसार, लिंग-शरीर नये नये

जन्म लिया करता है; स्रीर जन्म लेते समय, माता-विताश्रों के शरीरों में से जिन इच्यों को वह आर्कायत किया करता है, उन इच्यों में भी दूसरे भाव आ जाया करते हैं। 'देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तया वृक्षयोनि 'ये सब भेंद इन भावों की ससुच्चयता के ही परिणाम है ( सां. कां. ४३--५५ )। इन सब भावो में सास्विक गुण का उत्कर्ष होने से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, ग्रीर उसके कारण प्रकृति ग्रीर पुरुष की भिन्नता समक में आने लगती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात कैवल्य पद को पहुँच जाता है; स्रोर तब तक लिंग-शरीर छूट जाता है। एवं मनुष्य के दुःसों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्व हो, तो लिंग-धरीर देव-योनि में अर्थात् स्वर्ग में जन्म लेता है; रजोगुए। की प्रवलता हो तो मनुष्ययोनि में ग्रर्थात् पृथ्वी पर पैदा होता है; ग्रीर, तमोगुए की प्रधिकता हो जाने से उसे तिवंक्योनि में प्रवेश करना पडता है (गी. १४. १८)। "गुएा गुऐावु जायन्ते" इस तत्त्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में वर्णन किया गया है, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-िन्दु से कमानुसार कलल, बुद्बुद, मांस, ऐशी श्रीर भिन्न भिन्न स्यूल इन्द्रियाँ कैसे बनती जाती है (सां. का. ४३; म. भा. शां. ३२० । गर्भोण्निपद का वर्णन प्रायः सांस्वशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है। उपर्युवत विवेचन से यह वात मालूम हो जायगी, कि सांस्त्रशास्त्र में 'भाव रे शब्द का जो पारिभाषिक स्रवं वतलाया गया है वह यद्यपि वेदान्तप्रन्थों में विवक्षित नहीं है, तथापि भगवद्गीता में ( १०. ४, ५; ७. १२ ) 🚜 बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शमः " इत्यादि गुणों को ( इसके श्रागे के क्लोक में ) जो 'भाव' नाम दिया गया है वह प्रायः सांख्यशास्त्र को परिभाषा को सोच कर ही दिया गया होगा ।

इस प्रकार, सांख्यशास्त्र के अनुसार मूल अव्यक्त प्रकृति से अथवा वेदान्त के अनुसार मूल सदूपी परब्रह्म से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ कमशः उत्पन्न हुए; और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है तब सृष्टि-रचना का जो गुण परिणाम-कम ऊपर वतलाया गया है, ठीक इसके विंद्ध कम से, सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यह सिद्धान्त सांध्य और वेदान्त दोनो शास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २.३.१४; ममाःशाः २६२)। उदाहरणार्थ, पंचमहाभूतो में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अण्नि में, अ्रिन का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बृद्धि में, और वृद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है; तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में हो जाता है। सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता है। तथापि, ऐसा- प्रतीत होता है, कि मनुमहिता (१.६६-७३), भगवव्यीता (८.१७) तथा महाभारत

( शां. २३१) में विं एत काल-गएना सांख्यो को भी मान्य है। हमारा उत्तरायए देव-ताओं का दिन है , श्रोर हमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योकि, स्मृतिग्रन्थो में श्रौर ज्योतिषशास्त्र की संहिता (सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) में भी यही ें वर्णन है, कि देवता मेरपर्वत पर अर्थात् उत्तर ध्रुव में रहते हैं। श्रयति, दो श्रयनों का हमारा एक वर्ष देवताथों के एक दिनरात के बरावर है थ्रीर हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिन-रात श्रथवा एक वर्ष के बराबर है, । कृत, त्रेता, द्वापर श्रौर किल हमारे चार युग है। युगों की काल-गणना इस प्रकार है:-कृत-युग म चार हज़ार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हज़ार, द्वापर में दो हज़ार श्रीर किल में एक हज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरम्भ नही हो जाता, बीच में दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते है। इस प्रकार कृत युग के ब्रादि श्रौर श्रन्त में से प्रत्येक ओर चार सौ वर्ष कां, त्रेतायुग के श्रागे ग्रौर पीछे प्रत्येक ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले ग्रौर बाद प्रत्येक ग्रोर दो सौ वर्ष का, कलियुग, के पूर्व तथा भ्रनन्तर प्रत्येक श्रोर 'सौ वर्ष का सन्धि-काल होता है; सब मिला कर चारों युगों का श्रादि-श्रन्त सहित संधि-काल दो हजार वर्ष का होता है। ये दो हजार वर्ष श्रीर पहले बतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों ·युगों के दस हजार वर्ष मिला कर कुल बारह हजार वर्ष होते हैं। ये वारह हजार वर्ष मनुष्यों के है या देवता हो के ? यदि मनुष्यों के मान जाय, तो कलियुग का ब्रारम्भ हुए पांच हजार वर्ष बीत चुकने के कारण, यह कहना पड़गा कि हजार मानवी वर्षों को कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद फिर से म्रानेवाला कृतयूग भी समाप्त हो गया, और हमने अब त्रेतायुग में प्रवेश किया है! यह विरोध मिटाने के लिये पुराणों में निश्चित किया है, कि ये बारह हजार वर्ष देवताश्रो के हैं। देव-ताम्रों के बारह हजार वर्ष, मनुष्यों के ३६०×१२००० = ४३,२०,००० (तेतालीस लाख बीस हजार ) वर्ष होते हैं । वर्तमान पंचाडगों का युग-परिमाण इसी पद्धति से निश्चित किया जाता है। (देवताश्रो के ) बारह हजार वर्ष मिल कर मनुष्यो का एक महायुग या देवताओं का युग होता है। देवताओं के इकहत्तर, युगों को एक मन्वंतर कहते हैं, और ऐसे मन्वंतर चौदह है, परन्तु, पहले मन्वंतर के आरम्भ तथा अन्त में, और आग चल कर प्रत्येक मन्वंतर के अधिर में दोनो और कृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे १५ सन्धि-काल होते हैं। ये पंद्रह संधि-काल और चौदह मन्वंतर मिल कर देवतात्रों के एक हजार युग अथवा ब्रह्मदेव का एक दिन होता है (सूर्यसिद्धान्त १. १५-२० ); ग्रौर मनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है, कि ऐसे ही हज़ार युग मिल कर ब्रह्मदेव की एक रात होती है (मनु. १.६९-७३ ग्रीर ७६; मिभा शां २३१.१८-३१; ग्रीर यास्के का निरुक्त १४. ९ देखों )। इस गृण्ना के श्रनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यों के चार अरव बत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर होता है; श्रीर इसी की नाम है कल्प । भगव-\* ज्योतिःशास्त्र के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वर्गीय शंकर बाल-

क ज्यातः शास्त्र के आधार पर युगादि गणना का विचार स्त्रगाय शकर बाल-कृष्ण दीक्षित ने अपने ' भारतीय ज्योतिः शास्त्र ' नामक [मराठी] ग्रंथ में किया है, पृ. १०३–१०५; १९३ इ. देखों।

<sup>-</sup> गी. र. ्१३

र्गीता (८. १८ श्रौर ९. ७) में कहा है, कि जब द्रह्मदेव के इस दिन श्रयांत् कत्प का श्रारम्म होता है तव :—

अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवंत्यहरागम । राज्यागमे प्रलीयते तत्रवाव्यक्तसंजके ॥

' ग्राच्यक्त से सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, ग्रीर जब ब्रह्मदेव की रात्रि श्रारम्भ होती है तब संव व्यक्त पदार्थ पुनश्च श्रव्यक्त में लीन हो जाते है।" स्मृतिग्रन्य श्रीर महाभारत में भी यही बतलाया है। इसके श्रातिरिक्त पुराणो में ग्रन्य प्रलयों का भी वर्णन है। परन्तु इन प्रलयो में सूर्य-चन्द्र श्रादि सारी सृष्टि का नाश नहीं हो जाता, इसलिये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति श्रीर सहार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प ब्रह्मदेव का एक दिन अयवा रात्रि है, ग्रीर ऐसे ३६० दिन तथा ३६० रात्रियाँ मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराणादिको (विष्णुपुराण १. ३ वेखो ) में यह वर्णन पाया जाता है, कि ब्रह्मदेव की श्रायु र नके सी वर्ण की है, उसमें से श्राघी वीत गई, शेष श्रायु के अर्थात् इक्यावनवे वर्ष के पहले दिन का प्रथना व्वेतवाराह नामक कल्प का प्रव श्रारम्भे हुया है; श्रीर, इस कर्व के चीदह मनन्वन्तरों में से छः मन्वन्तर बीत चुके, तया सातवें ( अर्थात् वैवस्वत ) मन्वन्तर के ७१ महायुगो में से २७ महायुग श्रूरे हो गये; एवं श्रव २८ वें महायुग के कलियुग का प्रथम चरण श्रयात् चतुर्य भाग जारी है। सवत् १९५६ ( शक १८२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० वर्ष बीत चुके । इस प्रकार गिएात करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने के लिये संवत् १९५६ में मनुष्य के ३ लाख ९१ हजार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान मन्वन्तर के ग्रन्त में ग्रथवा वर्तमान कल्प के श्रन्त में होनेवाले महाप्रलय की बात ही नया! मानवी चार श्रब्ज वत्तीस करोड़ वर्ष का जो ब्रह्मदेव का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्यान्ह भी नहीं हुन्ना, ग्रर्थात् सात मन्वन्तर भी श्रव तक नहीं बीते हैं!

सृष्टि की रचना श्रीर संहार का जो श्रव तक विवेचन किया गया यह वेदान्त के-श्रीर परब्रह्म को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्वज्ञान के- श्राधार पर किया गया है, इसिलये सृष्टि के उत्वित्त-क्रम की इसी परम्परा की हमारे शास्त्रकार सदैव प्रमाण मानते है, श्रीर यही क्रम भगवद्गीता में भी दिया हुग्रा है। इस प्रकरण के श्रारम्भ ही में वतला दिया गया है, कि सृष्ट्युत्पत्ति-क्रम के बारे में कुछ मिश्र भिन्न विचार पाये जाते है; जैसे श्रुति-स्मृति-पुराणो में कहीं कहीं कहा है कि प्रथम ब्रह्मदेव या हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुग्रा, श्रथवा पहले पानी उत्पन्न हुगा श्रीर उसमें परमेक्वर के बीज से एक सुवर्णमय श्रण्डा निर्मित हुग्रा। परग्तु इन सब विचारों को गौण तथा उपलक्षणात्मक समक्ष कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय श्राता है तब यही कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ श्रयवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है। क्ष्यवद्गीता (१४.३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्मकहा है " मम योतिर्महन

ब्रह्म " श्रौर भनवान् ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणो के द्वारा श्रनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती है। श्रन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव से श्रारम्भ में दक्ष प्रभृति सात मानस पुत्र श्रथवा मनु उत्पन्न हुए श्रौर उन्होंन श्रागे सब चर-म्रचर सृब्टि को निर्माण किया (मभा. म्रा. ६५-६७; मभा. शां. २०.७; अनु. १.३४-६३); श्रौर इसी का गीता में भी एक बार उल्लेख किया गया है (गी.१०६)। परन्तु, वेदान्त-ग्रन्थ यह प्रतिपादन करते है, कि इन सब भिन्न भिन्न वर्णनों में ब्रह्म-देव की हो प्रकृति मान लेने से, उपर्युक्त तात्विक सृष्टिचुत्पत्ति-क्रम से मेल हो जाता है; और, यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरणार्थ, शैव तथा पाशुपत दर्शनों में शिव की निमित्त-कारए। मान कर यह कहते हैं, कि उसी से कार्य-कारएगादि पाँच पदार्थ उत्पन्न हुए; श्रीर नारायएगिय या भागवत धर्म में वासुदेव को प्रधान मान कर यह वर्णन किया है, कि पहले वासुदेव से संकर्पण (जीव) हुआ, संकर्षण से प्रसुम्न (मन), ग्रीर प्रसुम्न से ग्रनिरुद्ध (ग्रहंकार). उत्पन्न हुआ। परन्तु वेदान्नशास्त्र के श्रनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य फ्रीर सनातन परमेश्वर का नित्य—ततएव अनावि—श्रंश है; इसलिये वेदान्तसूत्र के दूसरे श्रध्याय के दूसरे पाद (वेसू. २. २. ४२-४५) में, भागवत्तधर्म में विणित जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्युक्त मत का खंडन करके कहा हैं, कि वह सत वेद-विरुद्ध भ्रतएव त्याज्य है। गीता (१३. ४; १५.७) में वेदान्त-सूत्रों के इसी सिद्धान्त का श्रनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते है; परन्तु इस द्वैत को स्वीकार न कर वेदा-ीन्तयों ने यह सिद्धान्त किया है, कि प्रकृति श्रोर पुरुष दोनों तत्त्व एक ही नित्य-पृ और निर्गुण परमात्मा की विभूतियाँ है। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राहच है (गी. ९. १०)। परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन श्रगले प्रकरण में किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या नारायणीय-धर्म में विं वासुदेव भिक्त का श्रीर प्रकृति-प्रधान धर्म का तत्व यद्यपि भगवद्गीता को मान्य है, तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ श्रीर उससे श्रागे प्रद्युम्न (मन) तथाप्रद्युम्न - से श्रनिरुद्ध (श्रहंकार) का पादुर्भाव हुआ। सक्षेण्, प्रद्युम्न या श्रनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता। पञ्चरात्र में बतलाये हुए भागवतवर्म में तथा गीता प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ जान बूक कर किया गया है; क्यों कि केवल इतने ही से, कि "भगवद्गीता में भागवतंबर्म बतलाया गया है, " कोई यह न समक्त कें कि सृष्टचुत्पत्ति-क्रम विषयक श्रयवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विषयक भागवत श्रादि भनित सम्प्रदाय के मत भी गीता को मान्य है। अब इस बात का विचार किया जायगा, कि साख्य-शास्त्रीक्त प्रकृति / -श्रीर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्षर जगत के मूल में कीई दूसरा ,तत्त्व है या नहीं। इसी को श्रध्यात्म या वेदान्त कहते है।

4

## नववाँ प्रकरण । प्रवास

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः । १००० यः म सर्वेषु भृतेषु नस्यत्तु न विनन्यति ॥ १९०० १ गीता ८. २० १

पि छले दो प्रकारणो का सारांश यही है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार म जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी को सांख्य-शास्त्र में पुरुष कहते हैं; सब क्षर-ग्रक्षर या चर-श्रचर सृष्टि के संहार श्रौर उत्पत्ति का विचार करने पर साख्य-मत के अनुसार अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा अनादि मूलतस्व रह जाते है; श्रीर पुरप को श्रपने सारे क्लेशो की निवृत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर लेने के लिये प्रकृति से ग्रपना भिन्नत्व ग्रर्थात् कैवल्य जान कर त्रिगुणातित होना चाहिये। प्रकृति श्रीर पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति श्रपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का ऋम श्रवीचीन सुष्टि-शास्त्रवेत्ताश्रो ने साय्य-ज्ञास्त्र से कुछ निराला बतलाया है; श्रीर मम्भव है, कि श्रागे श्राधिभीतिक शास्त्रों की ज्यो ज्यो उन्नति होगी, त्यों त्यो इस कम में श्रीर भी सुधार होते जावेगे जो हो, इस मूल सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं पड सकता, कि केवल एक श्रव्यप्त प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुणोत्कर्षे के प्रनुसार कम कम से निर्मित होते गये हैं। परंतु वेदान्त-केसरी इस विषय को श्रपना नहीं समभता--यह श्चन्य ज्ञास्त्रो को विषय है; इसलिये वह इस विषय पर वादविवाद भी नहीं करता । वह इन सन शास्त्रों से श्रागे बढ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की भी जड़ में कीन सा श्रेष्ठ तत्त्व है श्रीर मनुष्य उस श्रेष्ठ तत्त्व में कैसे मिला जा सकता है श्रर्थात् नद्रूप कैसे हो सकता है। वेदान्त-केसरी श्रपने इस विषय-प्रवेश में श्रोर किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता। सिंह के भागे गीदड की भाँति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चूप हो जाते है। श्रतएव किसी पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथार्थ वर्णन यो किया है:--

तावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा।
न गर्जति महाशाक्तिः यावद्देदान्तकेसरी ॥

सांरयज्ञास्त्र का कथन है, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निप्पन्न होनेवाला

<sup>\* &</sup>quot; जो दूसरा अन्यक्त पदार्थ [साख्य] अन्यक्त से भी श्रेष्ठ तथा सनातन है और प्राणियों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ". वहीं अंतिम गति है।

<sup>अ</sup> द्रष्टा ' अर्थात् पुरुष या आत्मा, और क्षर-ग्रक्षर सृष्टि का विचार करने पर निष्पन्न होनेवाली सत्त्व-रज-तम-गुणमयी श्रव्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र है, श्रीर इस प्रकार जगत् के मूलतत्त्व को द्विधा मानना श्रावश्यक है। परन्तु वेदान्त इसके श्रागे जा कर यों कहता है, कि सांख्य के 'पुरुष 'निर्गुए। भले ही हों, तो भी वे श्रसंख्य ्रहै; इसलिये यह मान लेना उचित नहीं, कि इन श्रसंख्य पुरुषों का लाभ जिस बात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार बर्ताव करने का सामर्थ्य प्रकृति में है। ऐसा मानने की श्रपेक्षा सात्त्विक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो यही श्रधिक युक्ति-संगन होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-िक्रया का ग्रन्त तक निरपवाद उपयोग किया जाने ग्रौर प्रकृति तथा श्रसख्य पुरुषों का एक ही परम तत्त्व में श्रविभक्त रूप से समावेश किया जावे, जो " ग्रविभक्तं विभक्तेषु " के ग्रनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेणियों में देख पड़ती है, ग्रौर जिसकी सहायता से ही सृब्टि के ग्रनेक व्यक्त पदार्थों का एक श्रन्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २०-२२ )। भिन्नता का भास होना श्रहंकार का परिएाम है; श्रौर पुरुष यदि निर्गुए। है, तो श्रसंख्य पुरुषों के श्रलग श्रलग रहने का गुए। उसमें रह नहीं सकता। श्रथवा, यह कहना पड़ता है, कि वस्तुतः पुरुष श्रसंख्य नहीं है। केवल प्रकृति की श्रहंकार-गुएंक्पी उपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रक्त यह उठता है, कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुन्ना है, वह सत्य है या मिथ्या? यदि सत्य मानें तो वह संयोग कभी भी छूट नहीं सकता, श्रतएव सांख्य-मतानुसार ग्रात्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि निथ्या मानें तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल या निराघार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति अपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दृष्टांत भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े के लिये दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के बाभ के लिये प्रकृति सदा कार्य-तत्पर रहती है; क्योंकि, बछडा गाय के पेट से ही पैदा होता है इसिलये उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति स्रौर पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वेसू. ज्ञांभा. २.२.३)। सांख्य-मत के -श्रनुसार प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो तत्त्व श्रत्यंत भिन्न है--एक जड़ है, दूसरा सचेतन। श्राच्छा; जब ये दोनो पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से श्रत्यंत भिन्न श्रीर स्वतंत्र है, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जड़ाइँत-वाद क्यों बुरा है? हेकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते उसी प्रकृति में भ्रपने श्राप को देखने की और स्वयं भ्रपने विषय में विचार करने की चैतन्य ज्ञवित उत्पन्न हो जाती है--म्रर्थात् यह प्रकृति का स्वभाव ही है। . परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेद किया है, कि 'द्रष्टा ' श्रालग है श्रीर 'दृश्य सृष्टि' श्रालग है। श्रब यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि

सांध्य-वादी जिस न्याय का अवलम्बन कर ' द्रष्टा पुरुष ' श्रीर ' दृश्य सुव्दि ! में भेद बतलाते है, उसी न्याय का उपयोग करते हुए श्रीर श्रागे क्यो न चलें ? दृश्य सृष्टि की कोई कितनी ही सूक्ष्मता से परीक्षा करें ग्रीर यह जान लें, कि जिन नेत्रों से हम पदार्ची को देखते-परखते है उनके मज्जाततुत्रों में श्रमुक श्रमुक गुएा-वर्म है, तयापि इन सब वातों को जाननेवाला या 'ड्रब्टा 'भिन्न रह ही जाता है। क्या इस 'द्रप्टा' के विषय में, जो 'वृश्य सृष्टि 'से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई सावन या उपाय नहीं है ? और यह जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नही, कि इस दृश्य सृष्टि का सच्चा स्वरूप जैसा हम ग्रपनी इंद्रियो से देखते हैं वैसा ही है, या उससे नित्र है ? सांख्य-बादी कहते हैं, कि इन प्रश्नो का निर्णय होना श्रसम्भव है; श्रतएव , यह मान लेना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही में स्वतंत्र और भिन्न है। यदि केवल प्राधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर देखें तो सांस्य-वादियो का मत श्रनुचित नहीं कहा जा सकता। कारए यह है, कि सुष्टि के अन्य पदार्थों की जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके नुएा-वर्मी का विचार करते हैं, वैसे यह 'द्रष्टा पुरुष 'या देखनेवाला-ग्रर्थात् जिसे वेदान्त में ' श्रात्मा 'कहा है वह-द्रष्टा की, श्रर्थात् अपनी ही, इंद्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता । श्रौर जिस पदार्थ का इस प्रकार इंद्रिय-गोचर होना श्रस-म्भव है, यानी जो वस्तु इंद्रियातीन है, उसकी परीक्षा मावनी इंद्रियों से कैसे हो सकती है ? उस श्रात्मा का वर्णन भगवान् ते गीता (२.२३) में इस प्रकार किया है :---

> नैन छिन्दन्ति रास्त्राणि नेनं दहति पावकः । ~ न चैनं क्षेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः ॥

श्रयांत, श्रात्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कि यदि हम सृष्टि के ग्रन्य पदार्थों, के समान उस पर तेजाब श्रादि द्रव पदार्थ डालें तो उसका द्रव रूप हो जायें; अथवा प्रयोगशाला के पैने शस्त्रों से काट-छांट कर उसका ग्रान्तिरक स्वरूप देख लें, या श्राग पर घर देने से उसका घुश्रा हो जायें, ग्रथवा हवा में रखने से वह सूख जायें। सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के श्राधिभौतिक शास्त्रवेतान्नों ने जितने कुछ उपाय ढूँ हैं, वे सब यहां निष्फल हो जाते हैं। तब सहज ही प्रश्न उठता हैं, कि फिर 'श्रात्मा' की परीक्षा हो कंसे ? प्रश्न हैं तो विकट; पर विचार करने से खुछ कठिनाई देत नहीं पड़ती। भला, सांख्य-वादियों ने भी 'पुरुष,' को निर्गुण ग्रीर स्वतंत्र कैसे जाना ? केवल श्रपने श्रंतःकरण के श्रनुभव से ही तो जाना है न ? किर उसी रीति का उपयोग प्रकृति श्रीर पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्ण्य करने के लिये वयों न किया जावे? श्राधिभौतिका शास्त्र श्रीर श्रध्यात्म-शास्त्र में जो बड़ा भारी भेद हैं, वह यही हैं। श्राधिभौतिकशास्त्रों के विषय इंद्रिय-गोचर होते हैं; ग्रीर श्रध्यात्मशास्त्र का विषय इन्द्रियातीत श्रर्थात् केवल स्वसंवेद्य हैं, तो प्रत्येक आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि 'आत्मा 'स्वसंवेद्य हैं, तो प्रत्येक आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें कि यदि 'आत्मा 'स्वसंवेद्य हैं, तो प्रत्येक

मनुष्य को ज्सके विषय में जैसा ज्ञान होवे वैसा होने दो; फिर अध्यात्मशास्त्र की आवश्यकता हो क्या है ? हाँ; यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या श्रन्तःकरण समान रूप से शुद्ध हो, तो फिर यह-प्रश्न ठीक होगा। परन्तु जब कि श्रपना यह प्रत्यक्ष अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तः करण की शुद्धि और शक्ति एक सी नहीं होती, तब जिन लोगों के मन श्रत्यंत शुद्ध, प्रवित्र श्रीर विशाल हो गये हैं, उन्हीं की प्रतीति इस विषय में हमारे लिये प्रमाणभूत होनी चाहिये। यों ही 'मुक्तें ऐसा मालूम होता है ' प्रौर ' तुक ऐसा मालूम होता है ' कह कर निरर्थक बाद करने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्त्र तुमको युक्तियो का उपयोग करने से बिलकुल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है, कि इस विषय में निरी युक्तियाँ वहीं तक मानी ज़ावेंगी, जहाँ तक कि इन युक्तियो से श्रत्यंत विशाल, पवित्र और निर्मल ग्रन्तःकरणवाले महात्माग्रों के इस विषय सम्बन्धी साक्षात् ग्रनुभव का . विरोध न होता हो; क्योकि श्रु<u>ध्यात्मज्ञास्त्र का विषय स्वसंवेद्य है अर्थात</u> केवल · श्रा<u>धिभौतिक युवितयों से उसका निर्</u>णय <u>नहीं हो सकता</u>। जिस प्रकार श्राधि भौतिक शास्त्रो में वे श्रनुभव त्याच्य माने जाते है कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो, उसी प्रकार वेदान्त-ज़ास्त्र में युक्तियो की श्रपेक्षा उपर्युक्त स्वानुभव की अर्थात् श्रात्म-प्रतीति की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस स्रनुभव के स्रनुकूल हो उसे वेदान्ती स्रवक्य मानते है। श्रीमान् शंकराचार्य ने स्रपने वेदान्त-सूत्रो के भाष्य में यही सिद्धान्त दिया है। अध्यात्म-शास्त्र का अभ्यास करनेवाली की इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये ---

अचिन्त्याः खळु ये भावा न तास्तर्केण साधयेत् ।

प्रकृतिभ्यः परं यतु तदिचन्त्यस्य लक्षणम् ॥

'' जो पदार्थ इन्द्रियातीत है और इसी लिये जिनका चिन्नन नही किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान ते ही नहीं कर लेना चाहिये; सारी सृष्टि की मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ है वह इस प्रकार अचित्य है "— यह एक पुराना क्लोक है, जो महाभारत में ( भोष्य. ५. १२ ) में पाया जाता है; और जो श्री-शकराचार्य के वेदान्तभाष्य में भी 'साधयेत् ' के स्थान पर 'योजयेत्' के पाठ-भेद से पाया जाता है (वेसू. शां. भा. १. २७ ) । मुड्क और कठोपनिषद् में भी लिखा है, कि श्रात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता ( मुं. ३. २, ३; कठ. २. ८, ९ श्रीर २२ )। श्रध्यात्मज्ञास्त्र में उपनिषद-ग्रन्थों का विशेष महत्व भी इसी लिये हैं । मन को एकाग्र करने के उपायो के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिंदुस्थान में बहुत चर्चा हो चुकी है, और श्रन्त में इस विषय पर (पातञ्जल) योगशास्त्र नामक एक स्वतंत्र शास्त्र ही निर्मित हो गया है । जो बड़े बड़े ऋषि इस योगशास्त्र में श्रत्यत प्रवीण थे, तथा जिनके मन स्वभाव ही से अत्यंत पित्रत्र और विश्वाल थे, उन महात्माओं ने मन को श्रन्तमुंख करके श्रात्मा के स्वरूप वषय में जनकी वषय में जी श्रनुभव प्राप्त किया— श्रथवा, श्रात्मा के स्वरूप के विषय में उनकी

बुद्ध में जो स्फुर्त हुई—इसी का वर्णन उन्होने उपनिषव ग्रन्थों में किया है। इमलिये किसी भी प्रध्यात्म तत्त्व का निर्णय करने में, इन श्रुतिग्रन्थों में कहे गये श्रनुभिवक ज्ञान का नहारा लंने के श्रितिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ. ४. १)। मनुष्य केवल अपनी वृद्धि की नीवता से उक्त श्रात्म-प्रतीति की पोपक भिन्न भिन्न युक्तियाँ वतला सकेगा, परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता में रत्ती भर भी न्युनाधिकता नहीं हो सकती। भगवद्गीता की गणना स्मृति ग्रन्यों में की जाती है सही; परन्तु पहले प्रकरण के श्रारम्भ ही में हम कह चुके है, कि इस विषय में गीता की योग्यना उपनिषदों की बराबरी की मानो जाती है। श्रतण्व इस प्रकरण में श्रव श्रागे चल कर पहले सिर्फ यह बतलाया जायगा, कि प्रकृति के परे जो अचित्य पदार्थ है उसके विषय में गीता श्रौर उपनिषदों में कीन से सिद्धान्त किये गये हैं। श्रीर उनके कारणों का श्रर्थात् आस्त्र-रीति से उनकी उपपत्ति का, विचार पीछे किया जायगा।

सांख्य-वादियों का द्वेत—प्रकृति श्रीर पुरुष—भगवद्गीता को मान्य नहीं है।
भगवद्गीता के श्रद्यातम-ज्ञान का श्रीर वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है,
कि प्रकृति श्रीर पुरुष से भी पर एक सर्वव्यापक, श्रव्यक्त श्रीर श्रमृत तत्त्व है, जो
चर-श्रचर सृष्टि का मूल है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि श्रव्यक्त है तथापि वह त्रिगुएगात्मक श्रयात् सगुएग है। परन्तु प्रकृति श्रीर पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के श्राटवें श्रेष्ट्याय के बीसवे क्लोक में (इस प्रकरण के श्रारम्भ में ही यह
क्लोक दिया गया है) कहा है, कि जो सगुएग है वह नाशवान् है, इसिलये इस
श्रव्यक्त श्रीर सगुएग प्रकृति का भी नाश हो जाने पर श्रन्त में जो कुछ श्रव्यक्त शेष
रह जाता है, वही सारी सृष्टिका सच्चा श्रीर नित्य तत्त्व है। श्रीर श्रागे पृद्धहवे
श्रव्याय में (१५.१७) में क्षर श्रीर श्रक्षर—व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त—इस भांति साख्य
शास्त्र के श्रनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है:—

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविज्य विभर्त्येव्यय ईश्वरः॥

ग्रयांत्, जो इन दोनो से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते ह, वही श्रव्यय श्रीर सर्वज्ञितिमान् है, श्रीर वही तीनो लोको में व्याप्त हो कर उनकी रक्षा करता है। यह पुरुष क्षर श्रीर श्रक्षर श्रयांत् व्यवत श्रीर श्रव्यक्त, इन दोनों से भी परे है, इसलिये इसे 'पुरुषोत्तम' कहा है (गी. १५.८)। महाभारत में भी भृगु ऋषि ने भरद्वाज से 'परमात्मा' शब्दकी व्याख्या बतलाते हुए कहा हैं —

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्त प्राकृतेर्गुणैः । 🗸 तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेम्युदाहृतः ॥

अर्थात् "जब श्रास्मा प्रकृति में या वारीर में बद्ध रहता है, तब उसे. क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं; श्रीर वही, प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या वारीर के गुंखों से, मुक्त होने पर, 'परमात्मा' कहलाता है" (मभा शां १८७ २४)। सम्भव है कि 'परमात्मा' की उपर्युक्त दो व्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पड़ें, परन्तु वस्तुत वे भिन्न भिन्न हैं नहीं। क्षर-ग्रक्षर मृष्टि ग्रीर जीव (ग्रथवा सांख्यशास्त्र के ग्रनुसार ग्रव्यक्त प्रकृति ग्रीर पुरुष) इन दोनो से भी परे एक ही परमात्मा है, इसलिये भी कहा जाता है कि वह क्षर-ग्रक्षर के परे है, ग्रीर कभी कहा जाता है कि वह जीव के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे है—एवं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध व्याख्याएँ कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती। इसी ग्रभिप्राय को मन में रख कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया है—" पुरुष के लाभ के लिये उद्युक्त होनेवाली प्रकृति भी तू हो है, ग्रीर स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तू हो है" (कुमा २. १३)। इसी भाँति गीता में भगवान कहते है कि "मम योनिर्महदबह्य" यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है (१४. ३) ग्रीर जीव या ग्रात्मा भी मेरा ही ग्रंश है (१५. ७)। सातवे ग्रध्याय में भी कहा गया है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुढिरेव च । 🗸 अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरप्टधा ।।

श्रर्थात् " पृथ्वी, जल, श्रन्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि श्रीर श्रहंकार–इस तरह \ -श्राठ्यं कार की मेरी प्रकृति है; श्रीर इसके सिवा (श्रपरेयिमतस्त्वन्यां) सारे संसार का घारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है"(गी. ७.४,५)। महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यो के पच्चीस तत्त्वों का कई स्थलो पर विवेचन हैं, परन्तु बहीं यह भी कह दिया गया है, क इन पच्चीस तत्त्वों के परे एक छव्वीसवाँ (षडाँवश) परम तस्त्र हैं, जिसे पहचाने बिना मनुष्य 'वृद्ध 'नहीं हो सकता (ज्ञां २०८) । सृष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता है वहीं हमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानो पर 'ज्ञान' कहा है, ग्रौर इसी दृष्टि से पुरुष 'ज्ञाता 'कहा जाता है ( ज्ञां. ३०६. ३५-४१ )। परन्तु जो सच्चा ज्ञेय है (गी. १३. १२), वह प्रकृति श्रोर पुरुष—ज्ञान ग्रौर ज्ञाता 🗠 से भी परे हैं, इसीलिये <u>भगवदगीता में उसे परम पुरुष कहा है</u>। तीनी लोकी कौ व्याप्त कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परम पुरुष या पर पुरुष है उसे पहचानो; वह एक है, श्रव्यक्त है, नित्य है, प्रक्षर है--यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं, किन्तु वेदान्त-शास्त्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे है। साख्यशास्त्र में ' श्रक्षर ' श्रौर ' श्रव्यक्त ' शब्दो या विशेषणो का प्रयोग प्रकृति के लिये किया जाता है; क्योंकि साख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और कोई भी भूल कारण इस जगत् का नहीं है (सां. का. ६१)। परन्तु यदि वेदांत की दृष्टि से देखें तो परब्रह्म ही एक प्रक्षर है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, ग्रौर वही ग्रव्यक्त है ग्रर्थात् इन्द्रिय-गोचर नहीं है; / ग्रतएव, इस भेद पर पाठक सदा ध्यान रखें कि भगवदगीता में प्रक्षर यूरीर प्रव्यक्त वहां का प्रयोग

प्रकृति से परे के परद्रह्य-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गी-८.२०; ११.३७; १५.१६, १७)। जब इस प्रकार वैदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तव इममें सन्देह नहीं, कि प्रकृति की 'ग्रक्षरं' कहना उचित नहीं है--चाहे वह प्रकृति श्रव्यक्त भलें ही हो। सृष्टि के उत्पत्ति-कम के विषय में सांख्यो के सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ ग्रदल वदल न कर, उन्हों के शब्दों मे क्षर-ग्रक्षर या व्यक्त-ग्रव्यक्त सृष्टि का वर्णन गीता में किया गया है; परन्तु स्मरण रहे, कि इस वर्णन से प्रकृति ग्रौर पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वज्ञक्तित्त्व में कुछ भी वाघा नहीं होने पाती । (इसका परिएाम यह हुन्ना है, कि जहाँ भगवद्गीता में परब्रह्म स्वरूप का वर्णने किया गया है वहाँ, सांख्य ग्रीर वेदान्त के मतान्तर का सन्देह, मिटाने के लिये, ( सास्य ) प्रव्यक्त के भी परेका प्रव्यक्त ग्रीर ( साख्य ) ग्रक्षर से भी परे का श्रक्षर, इस प्रकार के शब्दो का उपयोग करना पड़ा है। उदाहरणार्थ, इस प्रकरण के श्रारम्भ में जो क्लोक दिया गया है उसे देखो । सारांश, गीता पढ़ते. समय इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि ' ग्रव्यक्त ' ग्रौर 'ग्रक्षर' ये दोनों शब्द कभी सांख्यो की प्रकृति के लिये ग्रीर कभी वेदान्तियों के परब्रह्म के लिये-श्रयात् दो भिन्न प्रकार से —गीता में प्रयुक्त हुए है। जिगत् का मूल वेदान्त की दृष्टि से सांट्यों की श्रव्यक्त प्रकृति के भी परे का दूसरा श्रव्यक्त तत्त्व है ) जगत् के आदि-तत्त्व के विषय में सीट्य श्रीर वेदान्त में यह उपर्युक्त भेद है। श्रागे इस विषय का वि-वरएा किया जायगा, कि इसी भेद से श्रध्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित मोक्ष-स्वरूप श्रीर साल्यों के मोक्ष-स्वरूप में भी भेद कैसा हो गया।

के सांख्यों के हैत प्रकृति श्रीर पुरुष को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जड़ में परमेश्वररूपी श्रथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्त्व हैं, श्रीर प्रकृति तथा पुरुष दोनो उसकी विभूतियाँ हैं, तब सहज ही यह अश्न होता हैं, कि उस तीसरे मूलभूत तत्त्व का स्वरूप क्या है; प्रकृति तथा पुरुष से इसका कीन सा सम्वन्य है (प्रकृति, पुरुष श्रीर परमेश्वर इसी श्रयी को अध्यात्मशास्त्र में, कम से जगत् जीव श्रीर परमश्च कहते हैं; और इन तीनों वस्तुश्रो के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्ण्य करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है; एव उपनिपदो में भी यही चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियो का मत उस श्रयी के विपय में एक नहीं है। कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही है; श्रीर कोई यह मानते हैं, कि जीव श्रीर जगत् परमेश्वर से श्रादि ही में थोड़े या श्रत्यन्त मिल है। इसी से वेदान्तियों में श्रद्धती, विशिष्टाहैती श्रीर हैती भेद उत्पन्न हो गये है। वह सिद्धान्त सब लोगो को एक सा ग्राह्य है कि जीव श्रीर जगत् के सारे व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु फुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत् श्रीर परश्रद्ध, इन तीनो का मूलस्वरूप श्राकाश के समान एक हो श्रीर श्रवण्डत है; तथा. दूसरे वेदान्ती कहते हैं, कि जड़ श्रीर चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं; श्रतएव

ग्रनार या वार्डिम के फल में यद्यपि श्रनेक दाने होते हैं तो भी इससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं होती, वैसे ही जीव श्रीर जगत् यद्यपि, परमेश्वर में भरे हुए हैं तथापि ये मूल में उससे भिन्न है—श्रीर उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन श्राता है कि तीनों 'एक 'है, तब उसका श्रर्थ 'दाड़िम के फल के समान एक 'जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाकार श्रपने श्रपने मतके श्रनुसार उपनिषदों श्रीर गीता के भी शब्दों की खींचातानी करने लगे। परिएाम इसका यह हुश्रा कि गीता का यथार्थ स्वरूप —उसमें प्रतिपादित सच्चा कर्मयोग विषय—तो एक श्रोर रह गया, श्रीर श्रनेक साम्प्रदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हो गया, कि गीता-प्रतिपादित वेदान्त द्वेत मत का है या श्रद्धेत मत का! श्रस्तु; इसके बारे में श्रिष्क विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत् (प्रकृति', जीव (श्रातमा श्रयवा पुरुष), श्रीर परब्रह्म (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। श्रव श्रागे चल कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा, कि इस विषय म गीता ौर उपनिषदो का एक ही मत है, श्रीर गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदो में पहले ही श्रा चुके हैं।

प्रकृति श्रौर पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, <u>परमात्मा या परवहा</u> है उसका वर्णन करते समय <u>भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हैं</u>, यंथा ब्यक्त और श्रव्यक्त (श्रांखो से दिखनेवाला श्रौर श्रांखो से न दिखनेवाला)। म्रब, इसमें सन्देह नही, कि व्यक्त स्वरूप म्रर्थात् इंद्रिय-गोचर रूप सगुण ही होना चाहिये। भ्रौर भ्रत्यक्त रूप यद्यपि इंद्रियों को भ्रगोचर है तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि यह निर्गुण ही हो। क्योंकि, यद्यपि वह ृहमारी श्रांखों से न देख पड़ें, तो भी उसमें सब प्रकार के गुएा सूक्ष्म रूप से रह सकते हैं। इसलिये अञ्चल्त के भी तीन भेद किये गये है, जैसे सगुण, सगुण-निर्मुण और निर्मुण । यहाँ 'गुण ' शब्द में उंन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि ज़िनका ज्ञान मनुष्य को केवल उसकी बाहचेन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है। परमे-इवर के मूर्तिमान् अवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्, श्रर्जुन के सामने खडेही कर उपदेश कर रहे थे, इसालये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-जैसे, 'प्रकृति मेरा स्वरूप है ' (९.८) 'जीव मेरा अंश है ' (१५.७), 'सब भूतो का अंतर्यामी आत्मा में हूँ '(१०.२०), ं ' संसार में जितनो श्रीमान् या विभूतिमान् मूर्तियाँ है वे सब मेरे अहा से उत्पक्त, हुईं है ' (१०. ४१), 'मुभमें मन लगा कर मेरा भक्त हो ' (९. ३४), 'तो तू मुभ में मिल जायगा', 'तू मेरा प्रिय भक्त है इसिलये में तुभ यह प्रीतिपूर्वक ' बतलाता हूँ ' (१८. ६५) । श्रौर जब श्रपने विश्वरूप-दर्शन से श्रर्जुन को यह प्रत्यक्ष अनुभव करा विया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही साक्षात् भरी हुई है, तब भगवान ने उसको यही उपदेश किया है, कि श्रुव्यक्त रूप से व्यक्तरूप की उपा-

इतने ही से केवल भिवत के श्रिभमानी कुछ पिडतो श्रीर टीकाकारो ने यह
मत प्रगट किया है, कि गीता में परमात्मा का व्यवत रूप ही श्रितम साध्य माना गया
है; परतु यह मत सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त वर्णन के साथ ही भगवान
ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यवत स्वरूप मायिक है, श्रीर उसके परे का
जो श्रव्यक्त रूप श्रयात् जो इंद्रियो को श्रगोचर है वही मेरा सच्चा स्वरूप है।
उदाहरणार्थ सातवे अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि —

भ्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

" यद्यपि में श्रन्यक्त श्रर्थात् इद्रियो को ग्रगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग मुक्ते व्यक्त समभते है, श्रीर व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा श्रव्यक्त रूप को नहीं पहचानते," श्रीर इसके श्रगले क्लोक में भगवान कहते है, कि "में श्रपनी योगमाया से श्रच्छादित हुँ इसिलये मूर्ख लोक मुभे नहीं पहचानते " (७.२५)। फिर चौथे म्राध्याय में उन्होने ग्रपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वतलाई है-" मै यद्यपि जन्मरहित ग्रीर श्रव्यय हूँ, तथापि श्रपनी ही प्रकृति में श्रिघिष्ठित हो कर में श्रपनी माया से ( स्वात्ममाया से ) जन्म लिया करता हुँ, प्रर्थात् व्यक्त हुम्रा करता हूँ " (४.६)। वे आगे सातवे अध्याय में कहते हैं-" यह त्रिगुणात्मक अकृति मेरी देवी माया है, इस माया को जो पार कर जाते हैं वे मुक्ते पाते हैं, श्रीर इस माया से जिन का ज्ञान नप्ट हो जाता है वे मूढ नराधम मुक्ते नहीं पा सकते " ( ७. १५ ) । ग्रंत में ग्रठा-रहवें (१८, ६१) ग्रध्याय में भगवान् ने उपदेश किया है-" हे ग्रर्जुन! सव प्राणियों के हृदय में जीव रूप परमात्मा ही का निवास है, ग्रौर वह ग्रपनी माया से यंत्र की भांति प्राणियों को घुमाता है। " भगवान् ने ग्रर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के शांति पर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३९) में है; श्रीर हम पहले ही प्रकरण में बतला चुके है, कि नारायणीय यानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है। नारद को हज़ारो नेत्रो, रङगो तथा श्रन्य दृश्य गुणो का विश्वरूप दिखला कर भृगवान् ने कहा -

माया होषा मया सृष्टा यन्मा पश्यसि नारद।

सर्वभृतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञानुमहीसि ॥

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है; इससे तुम यह न समस्रो कि में सर्वभूतो के गुणो से युक्त हूँ। " श्रोर फ़िर यह भी कहा है, कि " मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, श्रव्यक्त श्रोर नित्य है; उसे सिद्ध पुरुष पहचानते

है "( शां. ३३६. ४४, ४८ ) । इससे कहना पडता है, कि गीता में वाणित भगवान का अर्जुन को दिखलाया हुआ, विश्वकर भी मायिक था। (साराश, उपर्यंक्त विवेचन से इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता, कि गीता का यहाँ सिद्धान्त होना चाहिये-कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रश्नसा गीता में भगवान ते की है, तथापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप ग्रन्थक्त ग्रर्थात इन्द्रिय को ग्रगोचर ही है; और उस ग्रन्थक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया है; और इस माया से पार ही कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा श्रव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तब कि उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। ग्रब, इसका ग्रिष्ठक विचार ग्रागे करेगे कि (माया क्या वस्तु है) उपर दिये गये वचनो से इतनो बात स्पष्ट है, कि यह माया-वाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महाभारत ग्रौर भागवत धर्म में भी वह ग्राहच माना गया था। श्रवेता-श्वतरोपनिषद में भी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है—" माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्" (श्वेता. ४.१०)—ग्रर्थात् माया ही (साख्यो की) प्रकृति है ग्रीर परमेश्वर उस माया का ग्रिधपित है; ग्रौर वही ग्रवनी माया से विश्व निर्माण करता है। )

**श्रव इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमे**श्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं, ग्रव्यक्त है, तथापि थोड़ा सा यह विचार होना भी ग्रावश्य ह है, कि परमात्मा का यह श्रेष्ठ प्रव्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण । जब कि सगुण-ग्रन्यक्त का हमारे यह एक उदाहरए। है, कि सांख्यशास्त्र की प्रकृति ग्रन्यक्त (अर्थात् इदियो की ग्रगोचर ) होते पर भी सगुण प्रयात् सत्व-रज-तम-गुणमय है, तब कुछ लोग यह कहते है कि परमेश्वर का भ्रव्यक्त ग्रौर श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना जादे । श्रपनी माया ही से क्यों न हो, परन्तु जब कि वही श्रव्यक्त परमेश्वर व्यक्त-सृष्टि निर्माए। करेता है (गी. ९-८), भ्रौर सब लोगो के हबय में रहकर उनसे सारे व्यापार कराता है (१८.६), जब कि वही सब यज्ञों का भोक्ता ख्रीर प्रभु है (९.२४),जब कि प्राणियों के सुख-दुःख ग्रादि सब 'भाव' उसी से उत्पन्न होते हैं. (१०.५), ग्रीर जब कि प्राणियों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही है एवं " लभते च तत· कामान् मयेव विहितान् हि तान् " (७. २२)—प्राणियो की वासना का फल देनैदाला भी वही है; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह अव्यक्त अर्थात् इद्रियो को अगोचर भले ही हो, तथापि वह दया, कर्तृत्व आदि गुणो से युक्त-अर्थात् 'सगुए।' ग्रवक्य ही होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते है, कि " न मां कर्माणि लिम्पन्ति "-मुभे कर्मों का श्रर्थात् गुणो का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४. १४) ; प्रकृति के गुएो से मोहित हो कर मूर्ख आत्मा ही को कर्त्ता शानते है (३.२७;१४.१६); श्रथवा, यह अव्यय और अकर्ता परमेश्वर ही प्राणियों के हुदेय में जीवरूप से निवास करता है (१३.३१) और इसी लिये, यद्यपि वह प्राणियों के कर्तृत्व ग्रौर कर्म से वस्तुतः ग्रिलिंग्त है तथापि, ग्रज्ञान में फँसे

ផ

ار.

TT.

हुए लोग मोहित हो जाया करते है (५. १४, १५)। इस प्रकार ग्रव्यक्त ग्रर्थात् इन्द्रियों को ग्रगोचर परमेश्वर के रूप—सगुए। ग्रोर निर्गुएा—दी तरह के ही नहीं है; किन्तु इसके ग्रांतिरक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर भी ग्रव्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरएए मं, "भूतभृत् न च भूतस्थों " (९.५) "में भूतों का ग्राचार हो कर भी उनमें नहीं हूँ; " 'परब्रह्म न तो सत् है ग्रौर न ग्रसत् ' (१३. १२); " सर्वेद्रियवान् होने का जिसमें भास हो परन्तु जो सर्वेद्रिय-रहित हैं: ग्रौर निर्गुए। हो कर गुणों का उपभोग करनेवाला है" (१३.१४); " दूर है ग्रौर समीप भी है" (१३.१५); " अविभक्त है और विभक्त भी देख पड़ता है" (१३.१६) की हैं से प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुए। निर्गुए। मिश्रित ग्रर्थात् परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है। तथापि ग्रारम्भ में, दूसरे ही ग्रध्याय में कहा गया है, कि 'यह ग्रात्मा ग्रव्यक्त, अचिन्त्य ग्रौर ग्रविकार्य हैं ' (२. २५), ग्रौर फिर तरहवे अध्याय में—" यह परमात्मा ग्रनादि, निर्गुए। ग्रौर ग्रव्यक्त है इसलिये शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ करता है ग्रौर न किसी में लिप्त होता है" (१३. ३१)—इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुए, निरवयव, निर्विकार, ग्रविन्त्य, ग्रनादि और ग्रव्यक्त रूप की ही श्रेष्टता का वर्णन गीता में किया गया है।

भगवद्गीता की भाँति उपनिषदो में भी श्रव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है--प्रर्थात् कभी सगुएा, कभी उभयविध यानी सगुएा-निर्गुएा मिश्रित ग्रीर कभी केवल निर्गुए। इस बात की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि जपा-सना के लिये सद। अध्यक्ष मृति ही नेत्रों के सामने रहे। ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है, कि जो निराकार अर्थात् चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियो को अगोचर , हो। परन्तु जिसकी उपासना की जायें, वह चक्षु ग्रादि ज्ञानेन्द्रियो को गोचर भले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए विना उसकी उपासना होना सम्भव नहीं है। उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या ध्यान को । यदि चिन्तित वंस्तु का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुएा मन को मालूम न हो जाये तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका? प्रतएव उपनिषदो में जहाँ जहाँ भ्रव्यक्त भ्रयात नेत्रो से न दिखाई देनेवाले पश्मात्मा की (चिन्तन, मनन, च्यान) उपासना बताई गई है, वहां वहां भ्रव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पित किया गया है। परमात्मा में कल्पित किये गये गुण उपासक के श्रधिकारानुसार न्युनाधिक व्यापक या सात्त्विक होते हैं; और जिसकी जैसी निष्ठा हो उसको वैसा ही फल भी मिलता है। छांदोग्योपनिषद् (३.१४.१) में कहा है, कि 'पुरुष ऋतु-मय है, जिसका जैसा ऋनु (निःचय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल भी मिलता है; अरोर भगवद्गीता भी कहती है— 'देवतात्रों की भितत करनेवाले देवताओं में श्रीर पितरों की भिक्त करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं ' (गी. ९. २५), ग्रयवा 'यो यच्छ्घ्दः स एव सः '--जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है (१७.३)। तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकार-भेद के

श्रनुसार उपास्य श्रव्यक्त परमात्मा के गुए भी, उपनिषदों में भिन्न भिन्न कहे गये है। उपनिषदों के इस प्रकरण को 'विद्या' कहते है। विद्या ईश्वर-प्राप्ति का (उपा-सनारूप ) मार्ग है; श्रौर यह मार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी 'विद्या' ही नाम ऋन्त में दिया जाता है। शाण्डिल्यविद्या (छां. ३.१४), पुरुषविद्या (छां. ३. १६, १७), पर्यंकविद्या (कौषी. १), प्राणोपासना (कौषी. २) इत्यादि अनेक प्रकार की उपासनाग्रों का वर्णन उपनिषदों में किया गया है; ग्रौर इन सब का विवेचन विदान्तसूत्रों के तृतीयाघ्याय के तीसरे पाद में किया गया है। इस प्रकरण में श्रव्यक्त परमात्मा का सगुएा वर्णन इस प्रकार है कि वह मनोमय, प्राएश्चरीर, भारूप, सत्य-संकल्पं, श्राकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध श्रीर सर्वरस है (छा. ३.१४. २)। तैत्तिरीय उपनिषद् में तो श्रन्न, प्राण्, मन, ज्ञान या श्रानन्द—इन रूपों में भी परभात्मा की बढ़ती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. ९–५; ३. २–६)। बृहदार-ण्यक (२.१) में गार्ग्य बालाकी ने श्रजातशत्रु को पहले पहल श्रादित्य, विद्युत, म्राकाश, वायु, म्राग्न, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषो की ब्रह्मरूप से उपासना बतलाई है; परन्तु श्रागे प्रजातशत्रु ने उससे यह कहा कि सच्चा ब्रह्म इनके भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना ही को मुख्य ठहराया है। इतने ही से यह परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती। उपर्युक्त सर्व ब्रह्मरूपों को प्रतीक, ब्रर्थात् इन संब को उपासना के लिथे कित्पत गौएा ब्रह्मस्वरूप, श्रथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह कहते है; श्रीर जब यही गौणुरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रो के सामने रखा जाता है, तब उसी को 'प्रतिमा' कहते है। परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिषदों का सिद्धान्त यही है, कि सच्चा ब्रह्मरूप इससे भिन्न है (केन. १. २-८)। इस ब्रह्म के लक्षण का वर्णन करते समय कहीं तो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति. २. १) या 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' (बृ. ३. ९. ५८) कहा है; प्रर्थात् ब्रह्म सत्य (सत्), ज्ञान (चित्) ग्रीर ग्रानन्दरूप है, ग्रर्थात् सिच्चिदानन्दस्वरूप है--इस प्रकार सब गूणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। श्रीर श्रन्य स्थानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणो को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि 'ब्रह्म सत् भी नहीं ग्रौर ग्रसत् भी नहीं ' (ऋ. १०. ९.२९. १) ग्रयवा 'ग्रणोरणीयान्महतो महीयान् ' श्रर्थात् श्रणु से भी छोटा श्रौर बड़े से भी बड़ा है (कठ. २. २०), 'तदेजित तम्भीजित तत् दूरे तद्वतिके 'म्रर्थात् वह हिलता है भ्रीर हिलता भी नहीं, वह दूर है ग्रीर समीप भी है ( ईश. ५; मुं. ३. १. ७ ) ग्रयवा 'सर्वेन्द्रियगुणाभास' हो कर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्जित' है (क्वेता. ३. १७)। मृत्यु ने नचिकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सब लक्षणों को छोड़ दो और जो धर्म श्रीर ग्रधम के, कृत श्रीर श्रकृत के, श्रयवा भूत श्रीर भव्य के भी परे है उसे ही ब्रह्म जानो ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायणीय धर्म में ब्रह्मा क्द्र से ( मभा. जां. ३५१. ११ ), श्रीर मोक्षयर्म में नारद ज्ञुक से कहते हैं ( ३३१. ५३)। बहुदारण्यकोपनिषद् (२. े.२) में भी पृथ्वी, जल ग्रीर शानि-इनता

को ब्रह्म का मूर्तरूप कहा है; फिर वायु तया आकाश को अमूर्तरूप कह कर दिन्दाया है, कि इन श्रमूर्तों के सारभूत पुरुषों के रूप या रहाग बदल जाते हैं; श्रीर अन्त में यह उपदेश किया है कि 'नेति ' 'नेति ' श्रयीत् श्रब तक जो कहा गया है, यह नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है-इन सब नाम-रूपात्मक, मूर्त या श्रमूर्त पदार्थों के परे जो ' अगृहच ' या ' अवर्णनीय ' है उसे ही परब्रह्म समस्रो ( बृह. २.३.६ ' और वेसू. ३. २. २२)। अधिक क्या कहे; जिन जिन पदार्थों की कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सब से भी परे जो है वही कहा है, स्रोर उस ब्रह्म का स्रव्यक्त तथा निर्गुए स्वरूप दिखलाने के लिये ' नेति ' ' निति ' एक छोटा सा निर्देश, श्रादेश या सूत्र ही हो गया है, ग्रार वृहदारण्यक उपनिषद् में ही उसका चार बार प्रयोग हुन्ना है (बृह. ३. ९. २६; ४. २. ४; ४. २२; ४. ४ ५ १५) । इसी प्रकार दूसरे उप-निपदों में भी परब्रह्म के निर्गुए। श्रौर श्रचिन्त्य रूप का वर्एन पाया जाता है; जैसे 'धतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " !(तैत्ति. २. ९); " अद्रेश्य ( अदृश्य ), स्रप्राहच " (मु. १.१. ६), " न चक्षुषा गृहचते नाऽिव वाचा (मुं. ३ १.८); स्रथवा

> अशब्दमस्पर्शमस्प्रमब्यय तथाऽरसं नित्यमगनधवच्य यत् । अनाद्यनन्त महतः पर ध्रुव निचाय्य तनमृत्युमुग्वात्प्रमुन्यते ॥ 🗸

JAN ✓अर्थात् वह परब्रह्म पञ्चमहाभूतो के शब्द, स्पर्श, रप, रस और गन्ध-इन पाँच गुएगे से रहित, अनादि, अनन्त और अन्यय है (कठ ३, १५, वेसू ३ २, २२-३० देखो )। महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागनत्वर्म के वर्णन में भी भगवान् ने नारद को ग्रपना सच्चा स्वरूप 'ग्रदृश्य, ग्रत्नेर, ग्रत्नृश्य, निर्गुण, निष्कल (निरवयंव), श्रज, नित्य, शास्वत श्रौर निष्क्रिय' बतला कर कहा है, कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुण।तीत परनेश्वर है, स्रोर इसी को ' वासुदेव परमात्मा कहते हैं (मभा का ३३९ २१-२८)।

उपर्युक्त वचनो से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवदगीता में ही, बरन महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में ग्रीर उपनिषदी में भी परमात्मा का ग्रह्मक्त-स्वरूप ही व्यवत स्वरूप से श्रेट्ठ माना गया है, श्रीर यही श्रव्यवत श्रेष्ठ स्वरूप वहाँ तीन प्रकार ने विणित है-अथीत सगुण, सगुण-निर्मुण और अन्त में केवल निर्मुण। अब प्रश्न यह है, कि अव्यक्त श्रीर श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी रूपो का मेल \J W किस तरह मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनो में से जो सगुए। निर्गुण अर्थात् उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में ( ग्रयवा ग्रज़ेय में ) जाने की नीढी या साधन है; क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही, घीरे धीरे एक एक गुए। का त्याग करने से, निर्गुए। स्वरूप का अनुभव हो सकता है श्रीर इसी रीति से ब्रह्मप्रतोक की चड़ती हुई उपासना उपनिषदों में बतलाई गई है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगुवल्ली में वरुण ने भृगु की पहले यही उप देश किया है कि श्रन्न ही ब्रह्म है; फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान श्रीर

म्रानन्द-इन ब्रह्मरूपो का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. ३..२-६ )। श्रथवा ऐसा भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुणरूप का वर्णन करना ् श्रसम्भव है, श्रतएव परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पड़ता है। इसका कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बंध में 'दूर 'वा 'सत् ' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी श्रन्य बस्तु के समीप 'या 'श्रसत् ' होने का भी श्रप्रत्यक्ष रूप से बोध हो जाया है। परन्तु यदि एक सर्वव्यापि है, तो परमेश्वर को 'दूर'या 'सत्' कह कर 'समीप'यां 'श्रसत्' किसे कहे ? ऐसी श्रवस्था में 'दूर नहीं, समीप नहीं; सत् नहीं, असत् नहीं '--इस प्रकार की भावा का उपयोग करने से दूर ग्रीर समीप, सत् ग्रीर ग्रसत् इत्यादि परस्पर-सापेक्ष गुणों की जोड़ियाँ भी लगा दी जाती है; श्रीर यह बोध होने के लिये परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि जो कुछ निर्गुए सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेक्ष श्रीर स्वतन्त्र बचा है, वही सच्चा ब्रह्म है (गी. १३. १२)। जो कुछ है वह सब वम्ह ही है, इसलिये दूर वही, समीप भी वही, सत् भी वही और असत् भी वही है। अतएव दूसरी दृष्टि से उसी अम्हं का एक ही समय परस्पर-विरोधी विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी॰ ११. ३७; १३. १५ ) । अब यद्यपि उभयविष सगुएा-निर्गुएा वर्एान की उपपत्ति इस प्रकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्पष्टीकरण रहही जाता है, कि एक ही पर-मेरवर के परस्पर-विरोधी दो स्वरूप—सगुण ग्रौर निर्गुण-कैसे हो सकते हैं? माना कि जब भ्रव्यक्त परमेश्यर व्यक्त रूप भ्रथित् इन्द्रिय-गोचर रूप घारए। करता है, तब वह उसकी माया कहलाती है; परन्तु जब वह व्यक्त-यानी इन्द्रियगोचर-न होते हुए अञ्चक्त रूप में ही निर्गुण का सगुण हो जाता है, तब उसे क्या कहे ? उदा-हरएार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति' कह कर निर्गण भानते है: श्रीर कोई उसे सत्त्वगुण-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु मानते है । इसका रहत्य क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कौन सा है ? इस निर्गुण और श्रव्यक्त ब्रम्ह से सारी व्यक्त सुष्टि ग्रौर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? — इत्यादि बार्तो का बुलासा हो जाना भ्रावश्यक है। यह कहना मानों भ्रध्यात्मशास्त्र ही ़ को काटना ' है, कि सब संकल्पो का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में सगुण है, श्रीर उपनि-षदों में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल म्राति शयोक्ति या प्रशंसा है। जिन बड़े बड़े महात्माश्रों श्रौर ऋषिश्रों ने एकाग्र मन करके सूक्स तथा ज्ञान्त विचारों से यह सिद्धान्त ढुँढ़ निकाला, कि ' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " ( तै. २. ९)—मन को भी जो दुर्गम है अरिह्मवाणी भी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, वही श्रन्तिभ ब्रह्मस्वरूप है-उनके श्रात्मानुभव को अतिवायोक्ति कैसे केहें ! केवल एक साधारण मनुष्य अपने क्षुद्र मन में यदि अनन्त निर्मुण ब्रह्म को प्रहण नही कर सकता इसलिये यह कहना, कि सच्चा ब्रह्म सगुण हीं है मानों सूर्य की भ्रपेक्षा श्रपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है ! हाँ; यदि

it ;-

·{ }

1

Į į

前。

निर्गुएं रूप की उपपत्ति उपनिषदों में श्रीर गीता में न दी गई होती, तो बात ही दूसरी बी; परन्तु यथार्थ में वैसा नहीं है। देखियेन, <u>भगवदगीता में तो स्पब्ट ही कहा</u> है, कि परमेश्वर का सच्चा श्रेष्ठ स्वहप श्रन्यकत है; श्रीर न्यक्त सृष्टि का घारण करना तो जसकी माया है (गी. ४. ६)। परन्तु भगवान ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से 'मोह में फँस कर मूर्ख लोग (श्रव्यक्त श्रौर निर्गुण) श्रात्मा को ही कर्ता, मानते हैं (गी. ३. २७--२९), किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता, लोग केवल, प्रज्ञानसे धोखा खाते हैं (गी. ५. १५)। प्रर्थात् भगवान् ने स्पष्ट शब्दो से यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अन्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३.३१), तो भी लोग उस पर 'मोह 'या 'अज्ञान 'से कर्तृत्व ग्रादि गुणो का ब्राच्यारोप करते है, ब्रॉर उसे श्रन्यक्त सगुण बना देते है (गी. ७. २४)। उक्त विवेचन से परमेडवर के स्वरूप के 'विषय 'में गीता के यही सिद्धान्त मालम होते है:-(१) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि परमेश्वर का मूल और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण तथा श्रव्यक्त ही है और मनुष्य मोहया श्रज्ञान से उसे संगुए मानते है; ((2)) सांख्यो की प्रकृति या उसका व्यक्त फैलाव —यानी श्रिखल संसार-उस परमेश्वर की माया है; और (३) सांख्यों का पुरुष यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्गुण श्रौर श्रकर्ता है, परन्तु श्रज्ञान के कारण लोग उसे कर्त्ता मानते हैं। वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी र्ऐंसे ही है; परन्तु उत्तर वेदान्त-ग्रन्थो में इन सिद्धान्तो को बतलाते समय माया श्रौर श्रविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पचदशी में पहलें यह बतलाया गया है, कि आत्मा और परब्रह्म दोनों में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है, श्रौर यह चित्स्वरूपी ब्रह्म जब माया में प्रतिबिम्बित होता है तब सत्व-रज-तम गुणमयी (सांख्यों की मूल) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया के ही दो भेद- 'माया' ग्रीर 'ग्रविद्या '--किये गये हे ग्रीर यह बतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुणों में से 'शुद्ध ' सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तव उसे केवल माया कहते है, ग्रीर इस माया में प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईव्वर (हिरण्यगर्भ) कहते है; झीर यदि यही सत्व गुण 'श्रवाुद्ध' हो तो उसे 'श्रविद्या' कहते हैं; तथा उस श्रविद्या में प्रतिविध्वित बह्य की 'जीव ' कहते हैं ( पच. १.१५-१७ )। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से देखें तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेद करने पड़ते है-श्रर्थात् परब्रह्म से ' व्यक्त ईव्वर 'के निर्माण होने का कारण माया श्रीर 'जीव 'निर्माण होने का कारण श्रविद्या मानना पड़ता है। परन्तु गीता में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया है। गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप यानी सगुण रूप घारे करते हैं (७. २५), अथवा जिस माया के द्वारा अष्टवा प्रकृति अर्थात् सृष्टि की सारी विभूतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहिस होता है (७.४-१४) । ' अविद्या ' अन्द गीता में कहीं भी नहीं आया है, और

द्वेताव्यतरोपनिषद् में जहाँ वह शब्द श्राया है वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपञ्च को हो 'श्रविद्या 'कहते है (द्वेता. ५. १)। श्रतएव उत्तरकालीन वेदान्त-ग्रंथों में केवल निरूपण की सरलता के लिये, जीव और ईश्वर की दृष्टि से, किये गये सूक्ष्म भेद-श्रथित माया और श्रविद्या-को स्वीकार न कर हम 'माया,' 'श्रविद्या ' श्रोर 'श्रज्ञान 'शहों को समानार्थक ही मानते हैं। श्रोर श्रव शास्त्रीय रीति से संक्षेप में इस दिषय का विवेचन करते है, कि त्रिगुणा-त्मक माया, श्रविद्या या श्रज्ञान श्रोर मोह का सामान्यतः तात्त्विक स्वरूप क्या है, श्रोर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति कैसे क्या सकती हैं है।

निर्गुण श्रीर सगुण शब्द देखने में छोटे है; परन्तु जब इसका विचार करने लग कि इन शब्दों में किन किन बातों का समावेश होता है, तब सबमुच सारा ब्रह्माण्ड दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि परब्रह्म हैं, जो एक, निष्क्रिय श्रौर उदासीन है, तव उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाले श्रनेक प्रकार के व्यापार श्रौर गुंण कैसे उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उसकी अवंडता भंग कैसे हो गई; अथवा जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध र्भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते है; जो परब्रह्म निविकार है और जिसमें खट्टा, मीठा, कडुवा या गाढ़ा-पतला श्रयवा शीत, ऊष्ण श्रादि भेद नहीं है, उसी में नाना प्रकार की रुच, न्यूनाधिक गाढ़ा-पतला-पन, या शीत श्रीर उष्ण, सुख श्रीर दु:ख, प्रकाश और अँघेरा, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के द्वन्द्व कैसे उत्पन्न हुए; जो परब्रह्म शान्त श्रौर निर्वात है उसी में नाना प्रकार की ध्वनि श्रौर शब्द कैसे निर्माण होते हैं; जिस परब्रह्म में भीतर-बाहर या दूर श्रीर समीप का कोई भेद नहीं हैं उसी में ग्रागे या पीछे, दूर या समीप, ग्रथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कत या स्थलकृत भेद कैसे हो गये; जो परब्रह्म अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य ग्रीर अमृत है उसी के न्यूनाधिक काल-मान से नाशवान् पदार्थ कैसे वने; श्रयवा जिसे कार्य-कारएा-भाव का स्पर्श भी नहीं होता उसी परब्रह्म के कार्य-कारएा-रूप-जैसे मिट्टी और घड़ा-वर्यों दिखाई देतेंहिं; ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे से दो शब्दों में समावेश हुम्रा है। <u>झथवा संक्षेप में कहा जायें ती, श्रब इस बात</u> का विचार करना है कि एक ही में अनेकना, निर्दृत्व में नाना प्रकार की दन्हता, अद्वेत में द्वेत और नि.संग में संग कैसे हो गया। सास्यो ने तो उस ऋगड़े से बचेने के लिये यह द्वैत कल्पित कर लिया है, कि निर्गुए श्रौर नित्यपुरुष के साथ त्रिगुणात्मक यानी सगुण प्रकृति भी नित्य श्रीर स्वतंत्र है। परन्तु जगत् के मूल-तत्त्व को दूँढ़ निकालने की मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका समाधान इस द्वेत से नहीं होता; इतना ही नहीं, किन्तु यह द्वेत युक्तिवाद के भी सामने ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति श्रौर पुरुष के भी परे जा कर उपनिषत्कारों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया है, कि सिच्चदानन्द ब्रह्म से भी श्रेष्ठ श्रेणी का 'निर्गुण 'ब्रह्म

ही जगत् का मूल है। परन्तु ग्रव इसकी उपपत्ति देना चाहिये, कि निर्गुण से सगुण कैसे 🖯 हुआ; क्योंकि सार्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है, कि जो वस्तु नहीं है वह हो ही नहीं सकती; और उससे, 'जो वस्तु है' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इम सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण (श्रर्थात् जिस में गुंए। नहीं उस) ब्रह्म से समुण् तृष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुए। है) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फ़िर सगुए। आया कहाँ से? यदि फहेर्निफ सगुए। छुछ नहीं हैं, तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। स्रोर यदि निर्गुए। के समान सगुए को भी सत्य माने, तो हम देखते है, कि इद्रिय-गोचर होनेवाले शब्द, स्वर्श, रूप, रस श्रादि सब गुणो के स्वरूप श्राज एक है तो कल दूसरे ही--श्रर्थात धे नित्य परिवर्तनज्ञील होने के कारण नाज्ञवान, विकारी और अञाञ्चत है, तब तो (ऐसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य है)यही कहना होगा, कि ऐसा सगुए परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नश्चवान् है। परन्तु जो विभाज्य ग्रीर नाशवान् होकर लृध्टि के नियमो की पकड़ में नित्य परतन्न रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें? सारांश, चाहे यह मानो कि इदिय-गोचर सारे नगुए। पदार्थ पञ्चमहाभूतो से निर्मित हुए हैं, प्रयवा सांर्यानुसार या श्राधिभौतिक दृष्टि से यह श्रनुमान कर लो कि सारे पदार्थी का निर्माण एक ही अन्यन्त सगुण मूल प्रकृति से हुआ है; किसी भी पक्ष का स्वीकार करो, यह वात निविवाद सिद्ध है, कि जब तक नाशवान् गुए। इस मूल प्रकृति से भी छूट नहीं गये है, तब तक पञ्चमहाभूतो को या प्रकृतिरूप इस सगुए। मूल पदार्थ को जगत् का श्रविनाक्षी, स्वतन्त्र श्रीर श्रमृत तत्त्व नहीं कह सकते। श्रतएव जिसे प्रकृति-वाद का स्वीकार करना है, उसे उचित है कि वह या तो यह कहना टोड दे कि परशेक्वर नित्य, स्वतंत्र श्रीर श्रमृतरूप है; या इस बात की लोज करें, कि पञ्चमहाभूतों के परे श्रथवा सगुए। मूल प्रकृति के भी परे और कीन सा तत्त्व है। इसके सिका अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार मृगजल से प्यास नहीं बुभती, या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाजवान् वस्तु से श्रमृतत्त्व की प्राप्ति की श्राशा करना भी व्यर्थ है; श्रीर इसी लिये याजवल्क्य ने श्रपनी स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उससे श्रमृतत्त्व की श्राशा करना व्यर्थ है--- अमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति । वित्तेन " (जृह. २.४.२)। अछा; श्रब यदि अमृतत्त्व को मिथ्या कहे, तो ननुष्यों की यह स्वाभाविक इछा देख पडती है, कि वे किसी राजा से जिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल घ्रपने लिये वरन् श्रपने पुत्र-पौत्रादि के लिये भी-श्रर्थात् चिरकाल के लिये--करना चाहते है; अथवा यह भी देखा जाता है, कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब श्रवसर आता है, तव मनुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । त्रुग्वेद के समान श्रत्यंत प्राचीन गन्यों में भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि "हे इन्द्र! तू हमें 'अक्षित-अद ' प्रदात् प्रक्षय कीर्ति या धन दे " ( ऋ. १. ९. ७ ), अथवा " हे सोम ! यू मुक्ते चैवस्यत (यम) लोक में प्रमर कर दे" (ऋ. ९. ११३. ८)। भ्रीर, भ्रवी-

चीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर के स्वेन्नर, कोन्ट प्रभृति केवल प्राधिभौतिक | पण्डित भी यही कहते हैं, कि "इस संसार में मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्ताय यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षिणिक सुख में न फँस कर वर्तमान और भावी मनुष्य जाति के चिरकालिक सुख के लिये उद्योग करें। " प्रपने जीवन के पश्चात् के चिरकालिक कल्याण की अर्थात् अमृतत्त्व की यह कल्पना अर्ध कहाँ से ? यदि कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाजवान देह के सिद्या श्रीर कोई अमृत वस्तु अवस्य है। और यदि कहे कि ऐसी श्रमृत वस्तु कोई नहीं है, तो हमें जिस मनीवृत्ति की साक्षात् प्रतीति होती है, उसका श्रन्य कोई कारण भी नहीं बतलाते बन पड़ता! ऐसी किटनाई थ्रा पड़ने पर कुछ आधिभौतिक पण्डित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान--कार्य उत्तर नहीं मिल सकता, ग्रतएव इनका विचार न करके दृश्य सृष्टि के पदार्थों के गुए।धर्म के परे प्रपने मन की दौड़ कभी न जाने दो। यह उपदेश है तो सरल; परन्तु मनुष्य के मन में तत्त्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कोन और किस प्रकार से कर सकता है? ग्रीर इस दुर्धर जिज्ञासा का यदि नाश कर **डालें तो फिर ज्ञान की वृद्धि हो कैसे ? जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न** हुआ है, तभी से यह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है, कि "सारी दश्य श्रीर नाज्ञवान् सृष्टि का मूलभूत प्रमृत-तत्व क्या है, श्रीर वह मुक्ते कैसे प्राप्त होगा ? " ब्राधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो, तथापि मनुष्य की श्रमृत-तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कंभी कम हीने की नहीं। ग्राधिभौतिक शोत्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो, तो भी सारे श्राधिभौतिक सृष्टि-विज्ञान को वयन में दबा कर फ्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके आगे ही दोड़ता रहेगा! दो चार हज़ार वर्ष के पहले यही दशा थी, ग्रीर ग्रव पश्चिमी देशों में भी वही बात देख पड़ती है। और तो क्या, मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-लालसा जिस दिन छूटेगी, उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि "स वै मुक्तोऽथवा पशुः"!)

विदकाल से अमर्यादित, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी
और निर्मुण तत्त्व के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्मुण तत्त्व से सगुणसृद्धि
की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है,
उससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान अन्य दशों के तत्त्वशों ने अब तक नहीं किया
है। अर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेता कान्ट ने इस बात का सूक्ष्म विचार किया है, कि
मनुष्य को बाहच सृष्टि की विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे
होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्वाचीन शास्त्र की रीति से अधिक
स्पष्ट कर दिया है; और हेकल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे वढ़ा है,
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे नहीं बढ़े है। शोपेनहर का भी यही
हाल है। लैटिन भाषा में उपनिषदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था—
और उसने यह बात भी लिख रखी है कि " संसार के साहित्य के इन अत्युत्तम "

ग्रन्थों से कुछ विचार मैने श्रपने ग्रन्थों में लिए है। इस छोटे से ग्रन्थ में इत सब यातो का विस्तारपूर्वक निरूपण करना सम्भव नही, कि उक्त गम्भीर विचारो श्रीर उनके सावक-वावक प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धान्तो श्रीर कान्ट प्रभति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है ग्रीर अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद् श्रीर वैदान्त-त्त्रत्र जैसे प्राचीन प्रन्थों के वेदान्त में ग्रीर तहुत्तरकालीन पन्थी के वेदान्त में छोटे मोटे भेद कीन कीन से है। श्रतएव भगवद्गीता के श्रध्यात्म-सिद्धान्तो की सत्यता, महत्त्व श्रीर उपपत्ति समभा देने के लिये जिन जिन बातो की श्रावश्यकता है, सिर्फ उन्हीं वातो का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिषद्, येदा-न्तसूत्र ग्रीर उसके शांकरभाष्य का ग्राधार प्रवान रूप से लिया गया है। प्रकृति-पुरुषक्पी सांस्योक्त द्वेत के परे क्या है-इसका निर्णय करने के लिये, केवल द्रष्टा श्रीर दृश्य सृष्टि के द्वैत-भेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं; किन्तु इस वात का भी सूक्ष्म विचार करना चाहिये, कि द्रव्टा पुरुष को बाहच सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका स्वरूप क्या है; वह ज्ञान किससे होता है, श्रीर किसका होता है। बाहच सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पशुग्रों को भी दिखाई-देते है। परन्तु मंनुष्य में यह विशेषता है, कि श्रांख, कान इत्यादि ज्ञानेंन्द्रियो से उसके मन पर जो संस्कार हुआ करते है, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है, श्रौर इसी लिये बाह्य सृष्टि के पदार्थ मात्र का ज्ञान उसकी हुया करता है। पहले क्षेत्र-ज्ञेत्रज्ञ-विचार में वतला चुके है, जिस एकीकरण-जनित का फल उपर्युक्त विज्ञेषता है, वह शक्ति मन भ्रौर बुद्धि के भी परे है--श्रर्थात् वह श्रात्मा की शक्ति है। यह बात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सूष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों में कार्य-कारएा-भाव थादि जो अनेक सम्बन्ध है---जिन्हे हम सृष्टि के नियम कहते हैं---उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है; इसका कारए यह है, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते है, तथापि उनका कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर नहीं होता; किन्तु हम प्रपने मानसिक व्यापारो से उसे निश्चित् किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के समाने श्राता है तब उसका रूप श्रीर उसकी गित देख कर हम निश्चय करते है, कि यह एक 'फौजी सिपाही 'है, श्रौर यही सस्कार मन में वना रहता है। इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप श्रौर गित में दृष्टि के सामने श्राता है, तब वही मानसिक किया फिर शुरू हो जाती है, श्रौर हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि वह भी एक फौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक के वाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम श्रपनी स्मरएा-रादित से याद कर एकत्र रखते हैं; श्रीर जब वह पदार्थ-समूह हुमारी दृष्टि के सामने थ्रा जाता है, तब उन सब भिन्न भिन्न सस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में होकर हम कहने लगते है, कि हमारे सामने से 'फीज 'जा रही है; इस सेना के

पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते है कि वह 'राजा 'है। 'ग्रौर 'फौज '-सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा 'राजा '-सम्बन्धी इस नूतन संस्कार को एकत्र कर हम कहते है, कि यह 'राजा की सवारी जा रही है । इसलिये कहना पड़ता है कि सुष्टि-ज्ञान केवल इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई वेनेवाला जड़ पदार्थ नहीं है; किन्तु इंद्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिएामों का जो ' एकीकरण ' ' द्रव्टा आत्मा ' किया करता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान है इसी लिये भगवद्गीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है—" ग्रविभक्तं ( विभक्तेषु " अर्थात् ज्ञान वही है, कि जिससे विभक्त या निरालेपन में श्रविभक्तता या एकता का बोध हो । (गी. १८.२०)। परन्तु इस विषय का यदि सूक्ष्म विचार किया जावें कि इद्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हैं वे किस वस्तु के है; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान नाक इत्यादि इंद्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध भ्रादि गुणो का ज्ञान हमें होता है, तथापि जिस पदार्थ में बाहच गृए। है उसके भ्रान्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इंद्रियाँ हमें कुछ भी नहीं बतला सकतीं। हम यह देखते हैं सही, कि 'गीली मिट्टी 'का घड़ा बनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम 'गीली मिट्टी कहते है, उस पदार्थ का यथार्थ तात्त्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुए। जब इंद्रियों के द्वारा मन को पृथक पृथक् मालूम हो जाते, ह, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके 'द्रव्टा ' श्रात्मा कहता है, कि 'यह गीली मिट्टी है; ' ग्रौर श्रागे इसी द्रव्टा की (क्योकि यह मानने के लिये कोई कारए नहीं, कि द्रव्य का तात्त्विक रूप बदल गया) गोल तथा पोली आकृति या रूप, ठन दन स्रावाज स्रौर सूखापन इत्यादि गुण जब इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते है तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे 'घड़ा' कहता है। सारांश, सारा भेद ' रूप या श्राकार ' में ही होता रहता है; श्रीर जब इन्हीं गुणों के संस्कारों को, जो मन पर हुआ करते हैं, ' द्रष्टा ' श्रात्मा एकत्र कर लेता है, तब एक ही तात्विक पदार्थ को ग्रनेक नाम प्राप्त हो जाते है। इसका सब से सरल उवाहरण समुद्र श्रीर तरका का, या सोना श्रीर श्रलंकार का है। क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग गाढ़ापन-पतलापन, वजन भ्रादि गुएा एक ही से रहते है, श्रीर केवल रूप (भ्राकार) तथा नाम यही दो गुण बदलते रहते हैं। इसी लिये वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते है, उन्हें एकत्र करके 'द्रव्टा ' उस सोने को ही, कि जो तात्त्विक दृष्टि से एक ही मूल पदार्थ है, कभी 'कड़ा, 'कभी 'श्रॅंगूठी' या कभी 'पॅचलडी, ''पहुँची

<sup>\*</sup> Cf "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of Pure Reason, p. 64, Max Muller's translation, 2nd Ed.

श्रीर 'कडागन 'इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते है उन नामों को, तथा पदार्थों की जिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कारण वे नाम वतलते रहते है उन ब्राकृतियों को, उपनिषदो में ', नामरूप ' कहते हैं श्रौर इन्हीं में श्रन्य सब गुणो का भी समावेश कर दिया जाता है (छां- ३ श्रीर ४; वृ. १. ४. ७. )। श्रीर इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है; क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप श्रवश्य होगा। यद्यपि इन नाम-रूपों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहे, तथापि कहना पड़ता है, कि इन नाम-रूपों के मूल में श्रावारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, जो इन नासरूपो से भिन्न है पर कभी बदलता नहीं—जिस प्रकार पानी पर तरक्षगें होती है उसी प्रकार ये सव नाम-रूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरझगो के समान है । यह सच है, कि हमारी इन्द्रियां नाम-रूप के श्रीतरिक्त श्रीर कुछ भी पहचान लहीं सकतीं; श्रीतएव इन इन्द्रियो को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका श्राघारभूत है । परन्तु सारे संसार का ग्राघारभूत यहे तत्त्व भले ही श्रव्यक्त हो श्रर्थात् इन्द्रियो से न जाना जा सकें; तथापि हमको श्रपनी वृद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सत् है--अर्थात वह सचमुच सर्व काल सब नाम रूपो के मूल में तथा नाम-रूपो में भी निवास करता है, श्रौर उसका कभी नाश नहीं होता । क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नाम-रूपो के श्रतिरिक्त मूलतत्त्व को कुछ मानें ही नहीं, तो फिर 'कड़ा ' 'कड़गन ' श्रादि भिन्न भिन्न पदार्थ हो जावेगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुन्ना करता है कि 'वे सब एक ही घातुंके, सोने के, बने हैं 'उस ज्ञान के लिये कुछ भी आधार नहीं रह जावेगा। ऐसी श्रवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा, कि यह 'कड़ा' है, यह 'कड़गन' है; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कडगन भी सोने का है। श्रतएव न्यतः यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है' कड़गन सोने का है, दरयादि वाक्यों में 'हैं 'शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे ' ग्रौर 'कडगन ' का सम्बन्घ जोड़ा गया है, वह सोना केवल शशश्रृडगवत् ग्रभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही बोधक है, कि जो सारे प्राभूषणो का श्राधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त यह निकलता है, कि पथर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकडी इत्यादि श्रनेक नाम-रूपा-त्मक पदार्थ, जो नजर श्राते है वे, सब, किसी एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों का मुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए है; श्रर्थात् सारा भेद केवल नामरूपो का है, मूल द्रव्य का नहीं। भिन्न भिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करता है। 'सब पदार्थों में इस प्रकार से नित्य रूप से सदैव रहना'--संस्कृत में 'सत्ता-सामान्यत्व' कहलाता है।

वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त कों ही कान्ट श्रादि श्रवीचीन पश्चिमी तत्त्व-ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत् की जड़ में नामरूपों से

भिन्न, जो कुछ ग्रदृक्य नित्य द्रव्य है उसे कान्ट ने ग्रपने ग्रन्थ में 'वस्तुतत्त्व ' कहा ह, श्रौर नेत्र श्रादि इन्द्रियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को 'वाहरी दृश्य 'कहा हैं । परन्तु वेदान्तशास्त्र में, नित्य बदलनेवाले नाम-रूपात्मक दृश्य जगत् को 'मिथ्या' या 'नाशवान्' ग्रौर मूलद्रव्य को 'सत्य' या 'प्रमृत' कहते है। सामान्य लोग सत्य की न्याख्या यों करते है, कि 'चक्षुर्वे सत्यं ' स्रर्थात् जो साँखों से देख पड़े वही सत्य है; और व्यवहार में भी देखते है, कि किसी ने स्वप्न में लाख रुपया पा लिया श्रथवा लाख रुपया मिलने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वप्न की बात में श्रीर सचमुच लाख रुपये की रक्म के मिल जाने में बड़ा भारी श्रन्तर रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई और आँखों से प्रत्यक्ष देखी हुई-इन दोनों बातो में किस पर अधिक विश्वास करें ? आँखों पर या कानों पर ? इसी दुविधा को मेटने के लिये बृहदारण्यक उपनिषद् (५.१४.४) में यह 'चक्षुर्वें सत्यं 'वाक्ष्य श्राया है। किन्तु जिस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निश्चय 'रुपये 'की गोल-मोल सूरत थ्रौर उसके प्रचलित नाम से करना है। वहाँ सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते है, कि यदि किसी की वात-चीत का ठिकाना नहीं ह ग्रौर यदि वह घण्टे-घण्टे में ग्रपनी बात बदलने लगें, तो लोग उसे भूठा कहते हैं। फ़िर इसी न्याय से ' रुपये' के नाम-रूप को (भीतरी द्रव्य को नहीं ) खोटा ग्रथवा भूठ कहने में क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप श्राज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदलें 'करघनी 'या 'कटोरे 'का नाम-रूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है; अर्थात् हम अपनी आँखों से देखते है, कि यह नाम-रूप हमेशा बदलता रहता है,—इनमें नित्यता कहाँ है ? अब यदि कहें कि जो आँखों से देख पड़ता है उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है, तो एकीकरण की जिस मानिसक किया-में सृष्टि-ज्ञान होता है, वह भी तो आँखों से नहीं देख पड़ती—-श्रतएव उसे भी भूठ-कहना पड़ेगाः इन कारएा हमें जो कुर्छ ज्ञान होता है, उसे भी श्रसत्य — भूठ-कहना पडेगा। इन पर, श्रौर ऐसी ही दूसरी कठिनाइयों पर घ्यान देकर "चक्षुर्वे सत्यं" जैसे सत्य के लौकिक श्रीर सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वोपनिषद् में सत्य की यही व्याख्या की है, कि सत्य वही है जिसका श्रन्य वातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता। श्रौर इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही लक्षए। बतलाया गया है ---

<sup>\*</sup> कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक ग्रन्थ में यह विचार किया है। नाम-रूपात्मक संसार की जड में जो द्रव्य है, उसे उसने 'डिंग आन् झिश् ' (Ding an sich-Thing in itself ) कहा है, और हमने उसा का भाषान्तर 'वस्तुतत्व 'किया है। नाम-रूपों के बाहरी दृश्य को कान्ट ने एरशायनुंग ' (Ersechemung-appearance) कहा है कान्ट कहता है, कि 'वस्तुतत्व ' अश्रेय है।

सत्यं नामाऽव्ययं नित्यमविकारि तथैव च\*।

श्रयात् " सत्य वहीं है कि जो श्रव्यय है श्रयात् जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है प्रयति सदा-सर्वदा बना रहता है, और प्रविकारि है प्रयति जिसका स्वरूप क्मी वदलता नहीं " ( मभा. ज्ञा. १६२. १० )। श्रभी कुछ श्रौर थोड़ी देर में कुछ करनेवाले मनुष्य को भूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता-इवर उधर डगमगता रहता है। सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर लेने पर कहना पडता है, कि श्रांखों से देख पड़नेवाला, पर हर घडी में बदलने वाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुम्रा ग्रीर उसी के मूल में सदैव एक ही सा स्थित रहनेवाला ग्रमृत वस्तुतत्व ही— वह ग्रांखो से भल ही न देख पड़े—ठीक ठीक सत्य है। भगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है 'या स सर्वेष भूतेष नश्यत्स न विनश्यित '(गी. ८. २०; १३. २७) - प्रक्षर बहा यही है, कि जो सब पदार्थ अर्थात् सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नब्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय श्रथवा भागवत धर्म के निरूपण में यही क्लोक पाठभेद से फ़िर 'यः स सर्वेषु भूतेषु 'के स्थान में 'भूतग्रामशरीरेषु ' होकर श्राया है (मभा कां र ३३६. २३)। ऐसे ही गीता के दूसरे प्रध्याय के सोलहवें श्रीर सत्रहवे क्लोकों का तात्पर्य भी वही है। वेदान्त में जब श्राभूषण को 'मिथ्या ' ग्रीर सुवर्ण को 'सत्य ' कहते हैं, तब उसका यह मतलब नहीं है, कि वह जैवर निरुपयोगी या विलकुल खोटा है, प्रर्थात् थ्राँखों से दिखाई नहीं पड़ता, या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है-श्रयात् वह श्रस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ 'मिथ्या ' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रहग, रूप ग्रादि गुणों के लिये ग्रीर श्रकृति के लिये श्रर्थात् ऊपरी दृश्य के लिये किया गया है, भीतरी द्रव्य से उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे कि तात्त्विक द्रव्य तो सदैव 'सत्य 'है। वेदान्ती यही देखता है, कि पदार्थमात्र के नाम-रूमात्मक श्राच्छादन के नीचे मूल कीन सा तत्त्व है, श्रीर तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही। व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि गहना गढ़वाने में चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो, पर श्रापत्ति के समय जब उसे वेचने के लिये शराफ की दूकान पर ले जाते हैं तब वह साफ साफ कह, देता है, कि "मै नहीं जानना चाहता कि गहना गढ़वाने में तोले पीछे क्या उज़रत देनी पड़ी है; यदि सोने के चलत् भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लेंगे "! वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार को इस ढेंग से व्यक्त करेंगे; –शराफ़ को गहना मिण्या ग्रीर उनका सोना भर सत्य देख पड्ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को वेचें तो उसकी सुन्दर बनावट ( रूप ), ग्रीर गुञ्जाइश की जगह ( श्राकृति )

<sup>\*</sup> श्रीन ने real (सत् या सत्य) की न्याख्या वतलाते समय "Whatever anything is really, it is unalterably "कहा है (Prolegomena to Ethics 25). ग्रीन की यह न्याख्या और महामारत की उक्त न्याख्या दोनो तत्वतः एक ही है।

बनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी श्रोर खरीददार जरा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है, कि इंट-चुना, लकड़ी-पत्थर श्रीर मज़दूरी की लागत में यदि बेचना चाही तो बेच डालो। इन दृष्टान्तो से वेदान्तियो के इस कथर्न को पाठक भली भाति समभ जावेगे, कि नाम-रूपात्मक ज़गत् मिथ्या है श्रीर बहा सत्य है। 'बृश्य जगत् मिण्या है' इसका अर्थ यह नहीं कि वह आँखो से देख ही नही पड़ता; इसका ठीक ठीक श्रर्थ यही है, कि वह श्रांखों से तो देख पड़ता है पर एक ही द्रव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्थलकृत अन्यया कालकृत दृश्य है, वे नाशवान् है भ्रौर इसी से मिथ्या है, इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के आच्छादन में छिपा हुग्रा सदेव वर्तमान जो विवनाशी **ग्रौर ग्रविकारी द्रव्य है**, वही नित्य ख्रौर सत्य है। सराफ़ को कड़े-कड़गन, गुञ्ज ख्रौर भ्रॅंगूठियाँ खोटी जैंचती है, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जँचता है, परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक द्रव्य है, कि जिसके भिन्न-भिन्न नाम-रूप दे कर सोना-चाँदी, लोहा-पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गहने गढवाये जाते हैं। इसलिये शराफ़ की अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आने बढ कर सोना-चाँदी या पत्थर प्रभृति नाम-रूपों को, जेवर के ही समान मिण्या समभ कर सिद्धान्त करता है, कि इन सब पदार्थों के मूल ेमें जो द्रव्य प्रर्थात् 'वस्तुतत्व' मौजूद है वही सच्चा प्रर्थात् ग्रधिकारी सत्य है। इस वस्तुतत्व में नाम-रूप ग्रादि कोई भी गुएा नहीं है, इस कारएा इसे नेत्र ग्रादि इंद्रियां कभी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु आंखों से न देख पड़ने, नाक से न सूंघे जान भ्रयवा हाथ से टटोले न जाने पर भी बृद्धि से निश्चयपूर्वक भ्रनुमान किया जाता है, कि अव्यक्त रूप से वह होगा अवस्य ही; न केवल इतना ही, विल्क यह भी निश्चय करना पड़ता है, कि इस जगत् में कभी भी न वदलनेवाला 'जो कुछ 'है, वह यही सत्य वस्तुतत्व है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते है। परन्तु जो नासमभ-विदेशी श्रीर कुछ स्वदेशी पण्डितमन्य भी सत्य श्रीर मिथ्या शब्दों के वेदांत-क्सस्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समभते हैं, और न यह देखने का ही कब्ट उठाते है, कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सूभता है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं-वे यह कह कर श्रद्धेत वेदान्त का उपहास किया करते है, कि "हमें जो जगत् ग्राँखों से प्रत्यक्ष देख पड़ता है, इसे भी वेदान्ती लीग मिथ्या कहते है, भला यह कोई बात है! " परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं। कि यदि ग्रन्थे को खम्भा नहीं समक्तता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा नहीं है ! छांदोग्य/ ( ६. १; ग्रीर ७. १ ), बृहदारण्यकः (१. ६. ३), मुण्डकः (३. २. ८) ग्रीर प्रश्ने (६. ५) ग्रादि उपनिषदी में बारम्वार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाल श्रर्थात् नाशवान् नाम-रूप सत्य नहीं है; जिसे सत्य श्रर्थात् नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे श्रपनी दृष्टि को इन नाम-रूपों से बहुत श्रागे पहुँचाना चाहिये। इसी नाम-रूप को कठ (२.५′) श्रौर मुण्ड़क (१.२.९) श्रादि उपनिषदों - में 'ग्रविद्या' तथा व्वेताक्वतर उपिनषद् (४.१०) में 'माया' कहा है।

नगवद्गीता में 'माया,' 'मोह' श्रीर 'श्रज्ञान' शब्दो से वही अर्थ विवक्षित है। जगत् के प्ररम्भ में कुछ था, वह विना नाम-रूप का था--प्रयात् निगुंए। श्रीर श्रव्यवत था; फ़िर श्रागे चल कर नाम-रूप मिल जाने से वही व्यक्त श्रीर संगुण बन जाता है (वृ. १. ४. ७; छां. ६. १. २. ३)। म्रतरुव विकारवान् म्ययदा नाशवान् नाम-रूप को ही 'माया' नाम दे कर कहते है, कि यह सगुए। अथवा दृश्य-सृटिट एक मूलद्रव्य ग्रर्थात् ईश्वर की नाया का खेल या लीला है। ग्रब इस दृष्टि से देखें तो सांख्यो की प्रकृति श्रव्यक्त भली बनी रहे, पर वह सत्व-रज-तमगुणमयी हैं। श्रतः नाम-रूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है (जिसका वर्णन श्राठवे प्रकरण में किया है), वह भी तो उस माया का सगुण नाम-रूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो, वह इंद्रियों को गोचर न होनेवाला श्रीर इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा (सारे श्राधिभौतिक ज्ञास्त्र भी इसी प्रकार माया के वर्ग में श्रा जाते है। इतिहास, भूगर्भज्ञास्त्र, विद्युतज्ञास्त्र, रसायनज्ञास्त्र, पदार्थविज्ञान श्रादि कोई भी ज्ञास्त्र लीजिय, उसमें सब नाम-रूप का ही तो विवे-चन रहता है - ग्रर्थात् यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का एक नाम-रूप चला जा कर उसे दूसरा नाम-रूप कैसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नाम-रूप के भेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है; - जैसे पाती जिसका नाम है, उसकी भाफ नाम कव श्रीर कैसे मिलता है, श्रथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले रंगने के रद्ध्य (रूप) क्योंकर बनते हैं इत्यादि । श्रतएव नाम-रूप में ही उलक्षे हुए इन ज्ञास्त्रों के श्रभ्यास से उस सत्य वर्स्तु का बोध नहीं हो सकता, कि जो नाम-रूप से परे है। प्रगट है, कि जिसे सच्चे सह्यस्वरूप का पता लगाना हो, उसको श्रपनी दृष्टि इन सब श्राधिभौतिक श्रर्थात् नाम-रूपात्मक शास्त्रो से परे पहुँ चानी चाहिये। श्रीर यही श्रयं छान्दोग्य उपनिषद् में सातवें श्रध्याय के श्रारंभ की कयामें व्यक्त किया गया है। <u>कया का श्रारभ इस प्रकार हैः</u> नारद ऋषि सनत्कुमार श्रयित् स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे, कि 'मुक्ते श्रात्मज्ञान बतलाश्रो; 'तव सन-त्कुमार वोले कि 'पहले बतलाग्रो, तुमने क्या सीखा है, फिर में बतलाता हूँ'। इस पर नारद ने कहा कि "मैने इतिहास -पुराण्रू पाँचवे वेद सहित ऋग्वेद) प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र,नीतिशास्त्र, सभी वेदाङग, धर्मशास्त्र, भूतविद्या, क्षेत्रविद्या, नक्षत्रविद्या श्रीर सर्वदेवजनविद्या प्रभृति सब कुछ पढ़ा है; परन्तु जब इससे भ्रात्मज्ञान नहीं हुन्ना, तब भ्रब तुम्हारे यहाँ श्राया हूँ।" इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि 'तूने जो कुछ सीखा है, वह तो सारा नाम-रूपात्मक है; सच्चा बहा इस नामब्रह्म से बहुत श्रा हैं, श्रीर फिर नारद की अमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप के अर्थात् सांख्यों की श्रव्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी, श्राज्ञा, संकल्प, मन, बुद्धि (ज्ञान) ग्रीर प्राण से भी परे एवं इनते बउ-चढ कर जो है वही परमात्मरूपी श्रमृततत्त्व है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया उसका तात्पर्य यह है, कि युद्यपि मनुष्य की.

इन्द्रियों को नाम-रूप के अतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तो भी इस भ्रनित्य नाम-रूप के श्राछादन से ढँका हुआ लेकिन भ्राँखों से न देख पड़नेवाला भ्रर्थात कुछ न कुछ श्रव्यक्त नित्य द्रव्य रहना हो : चाहिये: भ्रौर इसी कारण सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, सो आत्मा को हो होता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। . भीर इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान हीता है; श्रतः नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि ज्ञात हुई (मभा ज्ञां ३०६ ४०) ग्रौर इस नाम-रूपात्मक सृष्टि के मूल में जो कुछ वस्तुतत्त्व है, वही ज्ञेय है । इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा श्रीर ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा है (गी. १३. ११-१७); श्रौर फ़िर ग्रागे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है, कि भिन्नता या नानात्व से जो सृष्टिज्ञान होता है वह <u>राजस है,</u> तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से होता है वह सात्त्विक ज्ञान है (गी. १८. २०, २१)। इस पर कुछ लोग कहते है, कि इस प्रकार जाता, ज्ञान, ग्रौर ज्ञेय का तीसरा भेद करना ठीक नहीं है; एवं यह मानने के लिये हमारे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसकी श्रपेक्षा जगत् में श्रौर भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रभृति जो बाहच वस्तुएँ हमें देख पड़ती है, वह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है श्रीर यद्यपि यह ज्ञान सत्य है तो भी यह वतलाने के लिये, कि वह ज्ञान है काहे का, हमारे पास ज्ञान को छोड़ भ्रौर कोई मार्ग ही नहीं रह जाता; श्रतएव यह नहीं कहा जा सकता की इस ज्ञान के अतिरिक्त बाहच पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ है भ्रथवा इन बाहच वस्तुओं के मूल में श्रीर कोई स्वतन्त्र तत्त्व है। क्योंकि जब जाता ही न रहा, तब जगत् कहाँ से रहे? इस दृष्टि से क्विंग करने पर उक्त तीसरे वर्गी-करण में अर्थात् ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञेय नहीं रह पाता; ज्ञाता भ्रीर उसको होनेवाला ज्ञान, यही दो बच जाते हैं; श्रौर इसी युक्ति को श्रौर ज़रा सा श्रागे, लेचलें तो 'ज्ञाता' या 'द्रष्टा' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, इसलिये श्रन्त में ज्ञान के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं रहती। इसी को '<u>बिज्ञान-वाद</u>' कहते हैं, श्रौर योगाचार पन्य के बौद्धों ने इसे ही प्रमाण माना है। इस पन्य के विद्वानो ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के श्रतिरिक्त इस जगत् में और कुछ भी स्वतंत्र नहीं है; और तो क्या दुनिया हो नहीं है; जो कुछ है मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है। अंग्रेज़ ग्रन्थकारों में भी हचूम जैसे पण्डित इस ढेंग के मत के पुरस्कर्ता है। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रों (२. २. २८-३२) में ग्राचार्य बादरायण ने ग्रीर इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छ-इकराचार्य ने इस मत का खण्डन किया है। यह कुछ भूठ नहीं कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते है, अन्त में वे ही उसे विदित रहते है थ्रौर इसी को हम ज्ञान कहते है। परन्तु श्रव प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ ं है ही नहीं, तो 'गाय '-सम्बग्धी कान, जुदा है, 'घोडा ' सम्बन्धी ज्ञान जुदा ह

श्रीर 'मैं '-विषयक ज्ञान जुदा है---इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो भिन्नता हमारी युद्धि को जंचनी है, उसका कारण क्या है? माना कि, ज्ञान होने की मान-सिक क्रिया सर्वत्र एक ही है, परन्तु यदि कहा जायें कि इसके सिवा श्रीर कुछ है ही नहीं, तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद श्रा कहां से गये ? यदि कोई कहे कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन श्राप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये भेद बनाय। करता है, तो स्वप्न की सृष्टि से पृथक् जागृत श्रवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, इसका कारण बतलाते नहीं बनता (वेसू. शांभा-२. २. २९; ३. २. ४), । श्रच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, श्रीर 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न-भिन्न पदार्थों को निर्मित, करता है, तो प्रत्येक द्रष्टा को 'श्रहंपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि 'मेरा मन यानी में ही खम्भा हूँ' श्रथवा. 'में ही गाय हूँ'। परन्तु ऐसा होता कहां है? इसी से श्रद्धकराचार्यं न सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह प्रतीति होती है, कि में श्रलग हूँ ग्रौर मुक्त से खम्भा श्रौर गाय प्रभृति पदार्थ भी अलग-अलग है, तब द्राटा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिये इस श्राधारभूत बाहच सृाष्ट में कुछ न कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ श्रवश्य होनी चाहिये (वेसु. शांभा. २. २. २८)। कान्ट का मत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिये यद्यपि मनुष्य की बृद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बृद्धि इस ज्ञान को सर्वथा अपनी हो गाँठ से, अर्थात् निराधार या बिलकुल नया नहीं उत्पन्न कर देती; उसे सृष्टि की बाहच वस्तुग्रों की सदैव श्रपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, "क्योंजी! शंकराचार्य एक बार बाहच सृष्टि को मिथ्या कहते है श्रीर फ़िर दूसरी बार बौद्धों का खण्डन करने में उसी बाहच सृष्टि के ग्रस्तित्व को 'द्रष्टा' के ग्रस्तित्व के समान ही सत्य प्रतिपादन करते है। इन बे बातो का मेल मिलान होगा कैसे?" पर इस प्रकन का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं! आचार्य जब बाहच सूंब्टि को मिथ्या या ग्रसत्य कहते है तव उसका इतना ही ग्रर्थ समक्षना चाहिये, कि वाहच सृष्टि का दृत्रय नाम-रूप ग्रसत्य प्रयात् विनाशवान् है। नाम-रूपात्मक वाह्य दृश्य मिथ्या बना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रत्ती भर भी ग्रांच नहीं लगती कि उस बाह्य सृिट के मूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है, कि देहेंद्रिय ग्रादि विनाशवान् नाम-रूपों के मूल में कोई नित्य ग्रात्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है, कि नाम-रूपात्मक वाहच सृष्टि के मूल में भी फुछ न कुछ नित्य श्रात्मतत्त्व है। श्रतएव वेदांतशास्त्र ने निश्चय किया है, कि देहेन्द्रियों श्रीर बाह्य सृष्टि के निशिदिन वदलनेवाले श्रर्थात् मिथ्या दृश्यो के मूल में, दोनो ही श्रोर कोई नित्य सर्थात् सत्य द्रव्य छिपा हुत्रा है। इसके श्रागे श्रब प्रश्न होता है, कि दोनों श्रोर जो ये नित्य तत्त्व है, वे श्रलग श्रलग है या एक-क्पी है ? परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-बेमौके इसकी भ्रवीची-नता के सम्बन्ध में जो ग्राक्षेप हुन्ना करता है, उसी का थोडासा विचार करते है ।

छ लोग कहते है, कि बोद्धोका विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-ज्ञास्त्र को सम्मत नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के माया-वाद का भी तो प्राचीन उपनिषदो में वर्एन नहीं है; इसलिये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूल भाग नहीं मान सकते। श्रीशंकराचार्थ का मत, कि जिसे माया-वाद कहते है, यह है कि वाहचसृष्टि का आँखों से देख पडने-वाला नाम-रूपात्मक स्वरूप मिथ्या है; उसके मूल में जो ग्रव्यय ग्रौर नित्य द्रव्य है वही सत्य है । परन्तु उपनिषदों का मन लगा कर श्रघ्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जावेगा कि यह श्राक्षेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके है, कि 'सत्य ' शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में श्रांखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाली वस्तु के लिये किया जाता है। श्रतः 'सत्य' शब्द के इसी प्रचलित श्रर्थ को ले कर उपनिषदों में कुछ स्थानों पर भ्रांखों से देख पडनेवाले नाम-रूपात्मक बाहच पदार्थों को 'सत्य, 'श्रीर इन नाम-रूपों से श्राच्छादित द्रव्य को 'श्रमृत 'नाम दिया गया है। उदाहरण लीजिये। बृहदारण्यक उपनिषद् (१.६.३) में "तदे-तदमृतं सत्येन च्छन्नं" –वह अमृत सत्य से ग्राच्छादित है-कह कर फिर ग्रमृत और सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि "प्राणी वाश्रमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या-मयं प्रछन्नः " श्रर्थात् प्राए। श्रमृत है श्रीर नाम-रूप सत्य है; एवं इस नाम-रूप सत्य से प्राण ढेंका हुन्ना है। यहाँ प्राण् का श्रर्थ प्राण्-स्वरूपी परब्रह्म है। इससे प्रंगट है, कि आगे के उपनिषदों में जिसे 'मिथ्या ' और 'सत्य 'कहा है, पहले उसी के नाम कम से 'सत्य ' और 'ग्र<u>मत '</u> थे। अनेक स्थानों पर इसी श्रमत को ' सत्यस्य सत्यं '—ग्रांंकों से देख पढ़नेवाले सत्य के भीतर का ग्रन्तिम सत्य (ब. २. ३. ६ )— कहा है। किन्तु उक्त श्राक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर श्रांखों से देख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि बृहदारण्यक में ही अन्त में यह सिद्धान्त किया है, कि आत्मरूप पर-ब्रह्म को छोड़ थ्रौर सव ' श्रार्तम् ' श्रर्थात् विनोशवान् है (वृ.३. ७. २३) <u>। जब पह</u>ले पहल जगत के मुलतत्त्व की खोज होने लगी. तब शोधक लोग आँखों से देख पड़नेवाले जगत् को पहले से ही सत्य मान कर दूँढ़ने लगे, कि उसके पेट में और कौन सा सूक्ष्म सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ, कि जिस दृश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते हैं वह तो श्रसल में विनाशवान है, श्रौर उसके भीतर कोई श्रविनाशी या श्रमृत तत्त्व मौजूद है। दोनों के वीच के इस भेद को जैसे जैसे श्रिधक व्यक्त करने की श्रावक्यकता होने लगी, वैसे वैसे 'सत्य 'ग्रौर 'श्रमृत ' शब्दो के स्थान में 'श्रविद्या 'श्रौर 'विद्या ', एवं ग्रन्त में 'माया श्रौर सत्य ' श्रथवा ' मिथ्या न्नीर सत्य ' इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया । क्योंकि ' सत्य 'शब्द का धात्वर्थ ' सदैव रहनेवाला ' है, इस कारण नित्य विदलनेवाले और नावावान् नाम-रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर श्रीर भी श्रनुचित जैंचने लगा। परन्तु इस रीति से 'माया म्रथवा मिथ्या ' शब्दो का प्रचार पीछे भने ही हुम्रा हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने जमाने से चलं आ रहे है, कि जगत् कि वस्तुओं का वह दूवय,

जो नज्र से देख पड़ता है, विनाशी श्रीर श्रसत्य है; एवं उसका श्राधारभूत 'तात्त्विक द्रव्य 'ही सत् या सत्य है। प्रत्यक्ष ऋग्वेद में भी कहा है, कि "एकं सदिप्रा बहुद्या बदन्ति" (१. ३. ६४. ५६ ग्रौर १०. ११४. ५)-मूल में जो एक ग्रौर नित्य (सत्) है, उसी को वित्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते ह--ग्रर्थात् एक ही सत्य वस्तु नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है। 'एक रूप के श्रनेक रूप कर दिखलाने 'के अर्थ में, यह ' माया ' शब्द ऋग्वेद में भी अत्युक्त है और वहाँ यह वर्णन है, कि 'इन्द्रो मायाभिः पुरुख्यः ईयते '--इंद्र श्रपनी माया से श्रनेक रूप धारण करता है (ऋ. ६. ४७. १८)। तैतिरीय संहिता (३. १. ११) में एक स्थान पर 'माया ' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है, और श्वेताश्वतर उपनिषद् में इस 'म।या ' शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है, जो हो, नाम-रूप के लिये 'माया ' शब्द के प्रयोग किये जाने की रीति श्वेताश्वतर उपनिषद् के समयं में भले ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नाम-रूप के ग्रनित्य ग्रयवा श्रसत्य होने की कल्पना इससे पहले की है। 'माया काब्द का विपरीत अर्थ करके श्रीशकराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीशंकराचार्य के समान वेषड़क 'मिथ्या' कह देने की हिम्मत न कर सकें, श्रयवा जैसा गीता भें भगवान् ने उसी श्रर्थ में 'माया शब्द का उपयोग किया है वैसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहें तो खुषी से वृहदारण्यक उपनिषद् के 'सत्य 'ग्रोर 'अमृत ' जन्दो का उपयोग करे। कुछ भी क्यो न कहा जावे, पर इस सिद्धान्त में ज़रा सी बोट भी नहीं लगती, की नाम-रूप 'विनाशवान् 'है, ग्रौर जो तत्त्वे उससे ग्राच्छादित है वह 'ग्रमृत' या 'ग्रविनाशी' है; एवं यह भेद प्राचीन वैदिक) काल से चला श्रा रहा है।

श्रपने यात्मा को नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये 'कुछ न कुछ ' एक ऐसा मूल नित्य द्रव्य होना चाहिये, कि जो श्रात्मा का श्राधार-भूत हो ग्रीर उसीके मेल का हो, एवं बाह्य सृष्टि के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता हो; नहीं तो यह ज्ञान हो न होगा । किन्तु इतना हो निश्चय कर देने से श्रध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्य सृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्य को हो वेदान्ती लोक ' ब्रह्म 'कहते हैं; श्रीर श्रब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करना भी श्रावश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्यतत्त्व है श्रव्यक्त; इसलिये प्रगट हो है, कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त श्रीर स्थूल ( जड़ ) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त श्रीर-स्थूल पदार्थों को छोड़ दें, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण श्रीर ज्ञान प्रभृति बहुत से ऐसे श्रव्यक्त पदार्थ है कि जो स्थूल नहीं है, एवं यह श्रमम्भव नहीं कि पर- ब्रह्म इनमें से किसी भी एक श्राघ के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते है, कि प्राण् का श्रीर परप्रह्म का स्वरूप एक हो है। जर्मन पण्डित श्रोपेनहर ने परब्रह्म को वासना- भक निश्चत किया है; श्रीर वासना मन का धर्म है। श्रतः इस भत के श्रनुसार

**ब**ह्य मनोमय ही कहा जावेगा (तै. ३. ४) । परन्तु, श्रव तक जो विवेचन हुग्रा है उससे तो यही कहा जावेगा कि—'प्रज्ञानं ब्रह्म ' (ए. ३. ३) श्रथवा ' विज्ञानं ब्रह्म ' (तै. ३. ४) -- जड़सृष्टि के नानास्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही ब्रह्म का स्वरूप होगा। हेकेल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपनिषदों में चिद्रूपी ज्ञान के साथ ही साथ सत् (भ्रर्थात् जगत् की सारी वस्तुश्रों के ग्रस्तित्व के सामान्य धर्म या सत्ता-समानता) का श्रौर श्रानन्द का भी ब्रह्म-स्वरूप में ही श्रन्त-र्भाव करके ब्रह्मको सिच्चदानन्दरूपी माना है। इसके श्रतिरिक्त दूसरा ब्रह्म-स्वरूप कहना हो तो वह ॐकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है:—पहले समस्त भ्रनादि ॐकार से उपजे हैं; श्रौर वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शब्दों से ही श्रागे चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सृष्टि को निर्माण किया है (गी. १७.२३; मभा. शां. २३१. ५६-५८), तब मूल आरम्भ में ॐकार को छोड़ और कुछ न था, इससे सिद्ध होता है, कि अकार ही सच्चा ब्रह्म-स्वरूप है (माएडूक्य १; तैत्ति-१. ८) । परन्तु केवल श्रध्यात्म-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो परब्रह्म के ये सभी स्वरूप थोड़े बहुत नाम-रूपात्मक ही है। क्योंकि इन सभी स्वरूपों को मनुष्य श्रयनी इन्द्रियों से जान सकता है, श्रीर मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ करता है वह नाम-रूप की ही श्रेणी में है। फिर इस नाम-रूप के मूल में श्रनादि, भीतर-वाहर सर्वेत्र एक सा भरा हुआ, एक ही नित्य और श्रमृत तत्त्व है ﴾ (गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय ही तो क्योकर हो? कितने ही ग्रध्यात्म शास्त्री पिएडत कहते हैं, कि कुछ भी हो, यह तत्त्व हमारी इन्द्रियों को म्रज्ञेय ही रहेगा; ग्रीर कांट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिषदों में भी परब्रह्म के अज्ञेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है:-" नेति नेति " अर्थात् वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता हैं; ब्रह्म इससे परे हैं; वह श्रांंखों से देख नहीं पड़ता; वह वाणी को श्रौर मन को भी अगोचार है—" यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । " फिर भी अध्यात्म-शास्त्र ने निश्चय किया है, कि इस प्रगस्य स्थिति में भी मनुष्य श्रपनी बृद्धि से बहा के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो वासना, स्मृति, धृति, श्राज्ञा, प्राण श्रौर ज्ञान प्रभृति श्रव्यक्त पदार्थ बतलाये गये है, उनमें से जो सबसे श्रतिशय व्यापक ग्रथवा सब से श्रेष्ठ निर्णीत हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है, कि सब अव्यक्त पदार्थों में परवहा श्रेष्ठ ह । भ्रब इस दृष्टि से आशा, स्मृति, वासना और धृति आदि का विचार करे तो ये सब मन के धर्म है, अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रीर ज्ञान है बृद्धि का धर्म, श्रतः ज्ञान से बृद्धि श्रेष्ठ हुई: श्रीर श्रन्त में यह बृद्धि भी जिसकी नौकर है वह श्रात्मा ही सबमे श्रेष्ठ है (गी. ३. ४८)। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-प्रकरण में इसका विचार किया गया है। श्रुब वासना श्रीर पन श्रादि श्रव्यक्त पदार्थों से यदि ब्रात्मा श्रेष्ठ है; तो ब्राप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वरूप भी

الخاشب 清新新

111

أبيبحيب

7. A. S.F

بسيخ أأيب

गी. र. १५

वही श्रात्मा होगा । छान्दोग्य उपनिपद् के सातवें श्रध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है; श्रोर सनत्कुमार ने नारद से कहा है, कि वाएंगि की श्रवेक्षा मन ग्रधिक योग्यता का (भूयस्) है, मन से ज्ञान, ज्ञान से बल श्रीर इसी प्रकार चढ़ते-चढ़ते जव कि श्रात्मा सब से श्रेष्ठ (भूमन्) है, तब श्रात्मा ही को परव्रह्म का सच्चा स्वरूप कहना चाहिये। श्रंग्रेज ग्रन्थकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है; किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न है। इसलिये यहाँ उन्हें संक्षेप से वेदान्त की परिभाषा में बतलाते हैं। ग्रीन का कथन है कि हमारे मन पर इन्द्रियो के द्वारा बाहच नाम-रूप के जो संस्कार हुम्रा करते हैं, उनके एकीकरण से म्रात्मा को ज्ञान होता है; उस ज्ञान के मेल के लिये वाहच सृष्टि के भिन्न भिन्न नाम-रूपों के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो श्रात्मा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वकपोल-कित्पत और निराधार हो कर, विज्ञान-वाद के समान ग्रसत्य प्रामाणिक हो जायेगा। इस 'कोई न कोई ' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं; भेद इतना ही है, कि कांट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसकी वस्तु-तत्त्व कहता है। कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) और आत्मा ये ही दी पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से 'श्रात्मा' मन श्रीर बुद्धि से परे प्रर्थात् इन्द्रियातीत है; तथापि श्रपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना करते हैं, कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रूपी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार ग्रात्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना है, कि बाहचसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप नया है। इस विषय में यहाँ दो ही पक्ष हो सकते है; यह बहुत या वस्तुतत्व (१) श्रात्मा के स्वरूप का होगा या (२) श्रात्मा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि, ब्रह्म श्रीर श्रात्मा के सिवा श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती। परन्तु सभी का श्रनुभव यह है, कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिएाम प्रयवा कार्य भी भिन्न भिन्न होने चाहिये। ग्रतएव हम लोग पदार्थी के भिन्न ग्रयवा एकरूप होने का निर्एय उन पदार्थों के परिर्एामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते है। एक उदाहरण लीजिये, दो वृक्षों के फल, फूल, पत्ते, छिलके श्रीर जड़ को देख कर हम निश्चय करते है, कि वे दोनो अलग-अलग है या एक ही है। यदि इसी रीति का अवलम्बन करके यहाँ विचार करें तो देख पड़ता है, कि आत्मा और बहा एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों के जो संस्कार मन पर होते है उनका आतमा की किया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साथ उस एकीकरए। का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न भिन्न वाहच पदार्थों के ्रमूल में रहनेवाला अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थों की अनेकता को मेट कर निष्पन्न वस्तुतत्त्व में करता है, यदि इस प्रकार इन दोनो में मेल न होगा तो समूचा ज्ञान निराधार श्रीर श्रसत्य हो जावेगा । एक ही नमूने के श्रीर विलकुल एक दूसरे की जोड़ के एकीकरण करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हों, परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्न नहीं रह सकते; श्रतएव यह श्राप ही सिद्ध होता है, कि इनमें से श्रात्मा का जो रूप होगा

व्दही रूप ब्रह्म का भी होना चाहिये \*। सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यों न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि बाहच सुष्टि के नाम और रूप से भ्राच्छादित ब्रह्मतत्त्व, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड तो है ही नहीं, किन्तु वासनात्मक वहा, मनोमय बहा, ज्ञानमय बहा, प्राणबहा प्रथवा ॐकाररूपी ज्ञाब्दबहा—ये बहा के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं, श्रीर बहा का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हैं; एवं इनसे अधिक योग्यता का अ<u>र्थात शुद्ध आत्मस्वरूपी है</u>। श्रीर इस विषय का गीता में श्रतक स्थानों पर जो उल्लेख है उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखोगी. २,२०; ७.५; दे.४; १३.३१; १५.७, ८)। फिर भी यह न समक लेना चाहिये कि ब्रह्म और श्रात्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे ऋषियो ने ऐसी युक्ति-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारण इसी प्रकरण के ग्रारम्भ में बतला चुके है, कि अध्यात्मशास्त्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता से ्कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, <u>उसे सदैव श्रात्म-प्रतीति</u> का सहारा रहना चाहिये। उसके श्रतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है; कि श्राधिभौतिक शास्त्र में भी अनुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या ढूँढ ली जाती है। इसी न्याय से उक्त ब्ह्यात्मैक्य की बुद्धिगम्य उपपत्ति निकलने के सैकड़ो वर्ष पहले, हमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया था कि " नेह नानाऽस्ति किचन " (बृ. ४. ४. १६; कठ. ४. ११)--सृष्टि में देख पड़नेवाली ग्रानेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों ग्रोर एक ही ग्रामत, श्रवश्य श्रौर नित्यतत्त्व है (ग्री. १८. २०) । श्रौर फिर उन्होंने श्रपनी श्रन्तर्द् व्टि से यह सिद्धान्त ह है निकाला, कि वाहच सुष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह स्रात्मतत्त्व कि जो बृद्धि से परे है-ये दोनों एकं ही, स्रमर स्रौर श्रान्यय है; श्रथवा जो तत्त्व ब्रह्माएड में है वही पिएड में यानी मनुष्य की देह में वास करता है; एवं बृहदारएयक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी-वार्काए प्रभृति को ग्रौर जनक को (बृ. ३. ५-८; ४. २-४) पूरे वेदान्त का यही रहस्य बतलाया है । इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि <u>जिसने जान लिया कि "</u>ब्रहं -ब्रह्मास्मि "--मैं ही परब्रह्म हूँ--उसने सब कुछ जान लिया (वृ. १. ४. १०); श्रौर छान्दोग्य उपनिषद् के छठे श्रध्याय में इवेतकेतु को उसके पिता ने श्रद्वेत वेदान्त का यही तत्त्व श्रनेक रीतियों से समझा दिया है। जब श्रध्याय के श्रारम्भ में क्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा कि "जिस प्रकार मिटी के एक लींदे का भेद जान लेने से मिट्टि के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते है, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु का ज्ञान हो जाने से सब छुड़ समक्त में भ्रा जावे वही एक वस्तु मुक्ते वतलाग्रो, -मुक्ते उसका ज्ञान नहीं; "तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी श्रौर नमक प्रभृति -म्रनेक दृष्टान्त दे कर सनमाया कि बाहच् सृष्टि में मूल में जो द्रश्य है, वह (तत्) म्रीर तू (त्वम्) म्रर्थात् तेरी देह की म्रात्ना दोनों एक ही है-"तत्त्वमित," एवं

Green's Prolegomena to Ethics, 26-36.

ज्योही तूने अपनी आत्मा को पहचाना, त्योही तुभे आप ही मालूम हो जावेगा कि समस्त जगत् के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने क्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नी दृष्टान्तों से उपदेश किया है और प्रति वार "तत्त्वमित"—वही तू है—इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (छां. ६. ८-१६)। यह 'तत्त्वमित् अहैत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है।

इस प्रकार निर्णय हो गया कि बहा आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिद्रपी है; इसलिये सम्भव है, कि कुछ लोग बहा को भी चिद्रपी समभे। अतएव यहाँ बहा के श्रौर उसके साथ ही आत्मा के सच्चे स्वरूप का थोडा सा खुलासा कर देना श्रवश्यक है। श्रात्मा के सान्निध्य से जड़ात्मक वृद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित् अर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बृद्धि के इस धर्म को श्रात्मा पर लादना उचित नहीं है, तब तास्विक दृष्टि से ग्रात्मा के मूल स्वरूप को भी निर्गुण श्रीर श्रत्ये ही मानना चाहिये। श्रतएव कई-एको का मत है, कि यदि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है तो इन दोनो को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रूपी कहना कुछ श्रंशों में गौए। ही है। यह श्राक्षेप श्रकेले चिद्रूप पर ही नही है; किन्तु यह ग्राप ही श्राप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिये सत् विशेषए। का प्रयोग करना भी उचित नहीं है; क्योंकि सत् और असत् , ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्ध और सदैव परस्पर-सापेक्ष है अर्थात् भिन्न भिन्न दो बस्तुओं का निर्देश करने के लिये कहे जाते है। जिसने कभी उजेला न देखा हो वह अँधेरे की कल्पना नही कर सकता; यही नही; ' किन्तु 'उजेला ' और ' अंधेरा 'इन शब्दों की यह जोडी ही उसको सूभ न पड़ेगी। सत् ग्रीर श्रसत् शब्दों की जोड़ी (इंद्व) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब हम देखते हैं कि कुछ वस्तुग्रो का नाश होता है, तब हम सब वस्तुग्रो के ग्रसत् (नाश होनेवाली) ग्रीर सत् (नाश न होनेवाली), ये दो भेद करने लगते है, श्रथवा सत् ग्रीर श्रसत् शब्द सूभ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के ग्रागे दो प्रकार के विक्द धर्मों को आवश्यकता होती है। अच्छा, यदि आरम्भ में एक ही वस्तु थी, तो हैत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुओं के उद्देश ने जिन सापेक्ष सत् और असत् शब्दों का अचार हुआ है; उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया जावेगा? क्योंकि, यदि इसे सत् कहते हैं तो शंका होती है, कि क्या उस समय उसकी जोड़ का कुछ असत् भी था? यही कारण है जो ऋग्वेद के नासदीय सुकत (१०. १२६) में परव्रह्म को कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलतत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है कि "जगत् के आरम्भ में न तो सत् था और न असत् ही था; जो कुछ था वह एक ही था।" इन सत् और असत् गव्दो की जोड़ियाँ (अथवा हन्ह) तो पीछ से निकली है; ग्रौर गीता (७. २८; २. ४५) में कहा है कि सत् श्रीर श्रसत्, शीत श्रीर उष्ण द्वन्द्वो से जिसकी वृद्धि मुक्त हो जाय, वह इन सब इन्हों से परे अर्थात् निईन्द्र ब्रह्मपद को पहुँच जाता है। इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहुन और सुक्ष्म है। केवल तर्कदृष्टि से विचार

करें तो परब्रह्म का श्रथवा श्रात्मा का भी श्रज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गित ही नहीं रहती। परन्तु बहा इस प्रकार श्रज्ञेय श्रौर निर्गुए श्रतएव इंद्रियातीत हों, तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परब्रह्म का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे निर्गुण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है, और जिसे हम साक्षात्कार से पहचानते है; इसका कारए। यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती ही है। श्रतएव अब यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता, कि बह्म श्रीर श्रात्मा एक-स्वरूपी है। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म-स्वरूप के विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, कि बह्म ग्रात्म-स्वरूपी है; शेष वातों के सम्बन्ध में ग्रपने श्रनुभव को ही पूरा प्रमाए। मानना पड़ता है। किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में जितना शब्दों से हो सकता है उतना खुलासा कर देना श्रावश्यक है। इसी लिये यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्याप्त, श्रज्ञेय श्रीर श्रनिर्वाच्य है, तो भी जड़ सृष्टि का श्रौर श्रात्मस्वरूपी ब्रह्मतत्त्व का भेद व्यक्त करने के लिये, श्रात्मा के सान्निध्य से जड़ प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुण हमें दृग्गोचर होता है, उसी को आत्मा का प्रधान लक्षण मान कर अध्यात्मशास्त्र में आत्मा और ब्रह्म दोनों को चिद्रपी या चैतन्युरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न करे, तो श्रात्मा श्रौर ब्रह्म दोनों ही निर्गुए, निरंजन एवं अनिर्वाच्य होने के कारए। उनके रूप का वर्एन करने यें या तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया तो "नहीं नहीं " का यह मन्त्र रटना पड़ता है, कि "नेति नेति। एतस्मादन्यत्परमस्ति।" —यह नहीं है, यह (ब्रह्म) नहीं है, (यह तो नाम-रूप हो गया), सच्चा ब्रह्म इससे परे ग्रौर ही है; इस नकारात्मक पाठ का श्रावर्तन करने के ग्रतिरिक्त श्रीर दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता (बृ. २. ३. ६) । यही कारण है जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामाञ्चत्व प्रथवा श्रीस्तत्व) श्रीर ग्रानन्य बतवाये जाते है। इसमें कोई सन्देश नहीं कि ये लक्षण श्रन्य सभी लक्षणों की श्रपेक्षा श्रेष्ठ हैं। फिर भी स्मरण रहे, कि शब्दों से ब्रह्मस्वरूप की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिये ये लक्षए। भी कहे गये है; वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्गुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका भ्रपरोक्षानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है—इंद्रियातीत, होने के कारण अनिर्वाच्य बहा के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मानिष्ठ पुरुष को कब और कैसे होता है-इस विषय में हमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यहाँ संक्षेप में बतलाते हैं।

बहा और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कि 'जो पिएड में हैं, वही बहाएएड में हैं'। जब इस प्रकार बहात्मैक्य का अनुभव हो जावे, तब यह भेद-भाव नहीं रह सकता, कि ज्ञाता अर्थात् द्रष्टा भिन्न वस्तु है, और ज़ेय अर्थात् देखने की वस्तु अलग है। किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र

म्रादि इंद्रियाँ यदि छुट नही जाती है, तो इद्रियाँ पृथक् हुई म्रौर उनको गोचर होनेवाल विषय पृथक् हुए—यह भेद छूटेगा तो कैसे? म्रौर यदि यह भेद नहीं छूटता, तो ब्रह्मात्मैक्य का श्रनुभव कैसे होगा ? अब यदि इन्द्रिय-दृष्टि से ही विचार करे तो यह शंका एकाएक प्रनुचित भी नहीं जान पड़ती। परन्तु हाँ, गभीर विचार करने तमें तो जान पड़ेगा, कि <u>इन्द्रियाँ बाहच विषयों को देखने का काम खुद-</u>
मु<u>स्तारी से—श्रपनी ही मर्जी से—नहीं किया करती हैं</u>। पहले वतला दिया है, कि
" चक्षः पञ्च्यति व्याणि मनसा न न चक्षुणा" (मभा जां ३११. १७)-किसी
भी वस्तु को देखने के लिये (श्रीर सुनने श्रादि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रभृति को भी) <u>मन की सहायता श्रावञ्यक है; यदि मन जून्य हो, कि</u>सी श्रीर विचार में टूवा हो, तो श्रांखो के श्रागे धरी हुई वस्तु भी नहीं सूक्षती। व्यव-हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है, कि नेत्र ग्रादि इन्द्रियो के श्रक्षुएए। रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल लें, तो इन्द्रियों के विषयों के द्वन्द्व वाहच सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने के समान रहेगे। फिर परिएाम यह होगा, कि मन केवल श्रात्मा में श्रर्थात् श्रात्म-स्वरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा, इससे हमें ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। ध्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से अथवा अत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से, अन्त में यह भानितक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नज़र के श्रागे दृश्य सृष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते भले रहा करे पर वह उनसे लापरवाह है---उसे वे देख ही नही पडते; श्रीर उसको श्रद्धैत ब्रह्म-स्वरूप का श्राप ही श्राप पूर्ण साक्षात्कार होता जाता है। पूर्ण बहाजान से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, इसमें ज्ञाला, ज्ञेय और ज्ञान का तिहरा भेद ग्रर्थान् त्रिपुटी नहीं रहती, ग्रथवा उपास्य ग्रीर उपासक का द्वेत भाव भी नहीं वचने पाता। ग्रतएव यह ग्रवस्था श्रीर किसी दूसरे को वतलाई नहीं जा सकती; क्योकि ज्योही 'दूसरे' शब्द का उच्चारण किया, त्योही अवस्था विगड़ी, और फिर प्रकट ही है कि मनुष्य अद्वैत ' से द्वीत में आ जाता है। स्रीर तो क्या, यह कहना भी मुक्किल है कि मुझे इस श्रवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं' कहते ही, श्रौरो से भिन्न होने की भावना मन में श्रा जाती है; श्रौर ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना पूरी बाधक है। इसी कारए से याज्ञवल्क्य ने बृहदारएयक (४. ४. १५; ४. ३. २७) में इस परमाविध की स्थिति का वर्णन यो किया है:-- " यत्र हि हैतिमिव भवति तदितर इतर पश्यित... ।जघरति...शृणोति...विजानाति । ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत् ...जिध्रेत्...शृणुयात्...विजानीयात्।...विज्ञातारमरे केन विजानीयात्। एतावदरे खलु स्रमृतत्विमिति "। इसका भावार्थ यह है कि "देखनेवाले (हब्टा) स्रौर देखने का पदार्य जब तक बना हुम्रा था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सूँघता था, सुनता था ग्रौर जानता था; परंतु जब सभी ग्रात्ममेव हो गया (ग्रर्थात श्रपना श्रोर पराया भेद ही न रहा) तब कौन किसको देखेगा, सूँघेगा, सुनेगा श्रीर

जानेगा ? प्ररे ! जो स्वयँ ज्ञाता ग्रर्थात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला ग्रीर दूसरा कहाँ से लाग्रोगे ? " इसप्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक अथवा सुख-दुःख भ्रादि द्वन्द्व भी रह कहाँ सकते हैं (ईश. ७) ? क्योंकि, जिससे डरना है या जिसका शोक करना है, वह तो श्रपने से--हम से--जुदा होना चाहिये, ग्रौर ब्रह्मात्मैक्य का ग्रनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को ' आनन्दमय ' नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद् (२. ८; ३. ६) में कहा है, कि यह स्रानन्द ही ब्रह्म है। किन्तु यह वर्णन भी गौए। ही है। क्योंकि स्रानन्द का स्रनु-भव करनेवाला भ्रब रहहीं कहाँ जाता है? ग्रतएव बृहदारएयक उपनिषद (४. इ. ३२), में कहा है, कि लौकिक ग्रानन्द की ग्रपेक्षा ग्रात्मानन्द कुछ विलक्षए। होता हैं। ब्रह्म के वर्णन में 'श्रानन्द' शब्द श्राया करता है, उसकी गौएता पर ध्यान दे कर श्रन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का श्रतिम वर्णन ('श्रानंद' शब्द को बाहर निकाल कर) इतना ही किया जाता है कि " ब्रह्म भवति य एवं वेद " (बृ. ४-४. २५). अथवा " ब्रह्म वेट ब्रह्मेंच भवति " (मु. ३. २. ६)—जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही हो गया । उपनिषदो (बृ. २. ४. १२; छां. ६. १३) में इस स्थिति के लिये यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली जब पानी में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि इतना भाग खारे पानी का है और इतना भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्म-मय हो जाता है। किन्तु उन श्री. तुकाराम महाराज ने, कि ' जिनकी कहै नित्य वेदान्त वाएगी ' इस खारे पानी के दृष्टान्त के बंदले गुड़ का यह मीठ्टा दृष्टान्त दे कर अपने श्रनुभव का वर्णन किया है --

'गूँगे का गुड 'है भगवान, बाहर भीतर एक समान। किसका ध्यान करूं सविवेक? जल-तरंग से हैं हम एक॥

इसी लिये कहा जाता है, कि परब्रह्म इद्रियों को अगोचर और मन को भी अगम्य होने पर भी स्वानुभवगम्य है, अर्थात् अपने-अपने अनुभव से जाना जाता है। परब्रह्म की जिस अज्ञेयता का वर्णन किया जाता है वह जाता और ज्ञेयवाली द्वेती स्थिति की है; अद्वैत साक्षात्कारवाली स्थिति की नहीं। जब तक यह बुद्धि बनी है, कि में अलग हूँ; और दुनिया अलग है, तब तक कुछ भी क्यों न किया जाय, ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं। किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती —उसको अपने में लीन नहीं कर सकती—तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्र्य हो जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म में निमन्न होने से मनुष्य को उसका अनुभव हो जाया करता है और उसकी ब्रह्ममय स्थिति हो जाती है कि "सर्व भूतस्थ-मात्मानं सर्व भूतानि चात्मिन" (गी. ६. २६)—सारे प्राणी मुक्त में है और में सब में हूँ। केन उपनिषद् में बड़ी खूबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधा-

भासात्मक वर्णन इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परब्रह्म का ज्ञान केवल अपने अनुभव पर ही निर्भर है। वह वर्णन इस प्रकार है;—" श्रविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्" (केन. २. ३)—जो कहते हैं कि हमें परब्रह्म का ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुश्रा है; श्रोर जिन्हें जान ही नहीं पड़ता कि हमने उसको जान लिया, उन्हे ही वह ज्ञान हुआ है। क्योंकि, जब कोई कहता हं कि मेने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वंत बुद्धि उत्पन्न हो जाती हैं कि मैं (ज्ञाता) जुदा हूँ ऋौर जिसे मैंने जान लिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्मे श्रलग हैं; अतएव उसका ब्रह्मात्मैक्यरूपी अद्वैती अनुभव उस समय उतना हीं कच्चा श्रीर श्रपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से सिद्ध होता है, कि कहनेवाले को सच्चे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। इसके विपरीत 'मैं 'श्रीर 'ब्रह्म 'का द्वैती भेद मिट जाने पर ब्रह्मात्मैक्य का जब पूर्ण श्रनुभव होता है; तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कि 'मैंने उसे (ग्रर्थात् ग्रपने से भिन्न ग्रौर कुछ) ज्ञान लिया। ' स्रतएव इस स्थिति में, स्रर्थात् जब कोई ज्ञानी पुरुष यह वत-लाने में भ्रसमर्य होता है कि मै ब्रह्म को जान गया, तब कहना पड़ता है कि उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वैत का बिलकुल लोग हो कर, परब्रह्म में ज्ञाता का सर्वया रॅंग जाना, लय पा लेना, विलकुल घुल जाना, ग्रथवा एक जी हो जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता है; परन्तु हमारे शास्त्रकारो ने अनुभव से निश्चय किया है, कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली 'निर्वाए ' स्थिति अभ्यास श्रीर वैराग्य से ग्रन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है। 'मैं '-पनरूपी द्वेत भाव इस स्थिति में डूव जाता है, नव्ट हो जाता है; श्रैतएव कुछ लोग शंका किया करते है, कि यह तो फिर ग्रात्म-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही समक्ष में ग्राया कि यद्यपि इस स्थिति का अनुभव करते समय इमका वर्णन करते नही वनता है, परन्तु पीछे से उसका स्मरए हो सकता है, त्योही उस्त शंका निर्मूल हो जाती हैं । इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रवल प्रमाल साध-सन्तो का अनुभव है। वहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषो के स्रतुभव की वाते पुरानी है, उन्हें जाने दीजिये; विलकुल ग्रभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमाविध की स्थित का वर्णन ग्रलंकारिक भाषा में वडी खूबी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार

<sup>\*</sup> ध्यान से ग्रीर समाधि से प्राप्त होनेवाली ग्रह्वैत की ग्रयवा ग्रभेदभाव की यह ग्रवस्था nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वायु को मधन में प्राप्त हो जाया करती है। इसी वायु को 'लाफिंग गैंस' भी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy, by William James pp. 294-298 परन्तु यह नकली ग्रवस्था है। समाधि से जो ग्रवस्था प्राप्त होती है, मच्ची-ग्रसली-है। यही इन दोनो में महत्त्व को भेंद है। फिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इसलिये किया है कि इस कृत्रिम ग्रवस्था के ग्रस्तित्व के विषय में कुछ भी वाद नहीं रह जाता।

किया है कि "हमने श्रपनी मृत्यु श्रपनी श्रांखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो ्यद्या।" व्यक्त श्रथवा श्रव्यक्त संगुण ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता हुम्रा उपासक श्रन्त में " श्रहं ब्रह्मास्मि " (बृ. १. ४. १०)—मै ही ब्रह्म हूँ— की स्थिति में जा पहुँचता है; ग्रौर ब्रह्मात्मैवय स्थिति का उसे साक्षात्कार होने लगता है। फिर उसमें वह इतना मग्न हो जाता है, कि इस बात की स्रोर उसका ध्यान भी नहीं जाता कि मै किस स्थिति में हूँ, प्रथवा किसका अनुभव कर रहा हूँ। इसमें जागृति बनी रहती है, ग्रतः इस ग्रवस्था को न तो स्वप्न कह सकते हैं श्रौर न सुषुप्ति; यदि जागृत कहें तो इसमें वे सव व्यवहार एक जाते है, कि जो जागृत श्रवस्था में सामान्य रीति से हुआ करते हैं। इसलिये स्वप्न, सुषुप्ति (नींद) अयवा जागृति—इन तीनों च्यावहारिक ग्रवस्थाओं से विलकुल भिन्न इसे चौथी अथवा तुरीय ग्रवस्था शास्त्रों ने कही है; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्जल--योग की दृष्टि से मुख्य साधन निविकल्प समाधि-योग लगाना है, कि जिसमें हैत का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। श्रीर यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) में कहा है, कि इस निविकल्प समाधि-योग को ग्रभ्यास से प्राप्त कर लेने में मनुष्य को उकताना नहीं चाहिये। यही ब्रह्मात्मैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णावस्था है। क्योंकि जब सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप प्रर्थात् एक ही हो चुका, तंब गीता के ज्ञान-क्रियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि "प्रविभक्तं विभक्तेष्"--अने-कत्व की एकता करनी चाहिय-श्रौर फिर इसके श्रागे किसी को भी श्रधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नाम-रूप से परे इस ग्रमृतत्त्व का जहाँ मनुष्य को श्रनुभव हुआ कि जन्स मराए का चक्कर भी श्राप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्म-मरण तो नाम-रूप में ही है; श्रीर यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों से परे (गी. इ. २१)। इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'सरएका सरएा' रख छोड़ा है। भ्रौर इसी कारण से, याज्ञवल्क्य इस स्थित को अमृतत्त्व की सीमा -या पराकाष्ठा कहते है ? <u>यही जीवन्मुक्तावस्था है</u>। पातञ्जलयोगसूत्र श्रौर श्रन्य स्थानो में भी वर्णन है, कि इस श्रवस्था में श्राकाश-गमन श्रादि की कुछ श्रपूर्व अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है (पातञ्जलसूत्र ३.१६-५५); श्रीर इन्ही को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते है। परंतु -योगवासिष्ठ-प्र**ऐता कहते हैं, कि म्राकाशगमन प्रभृति सिद्धियाँ** न तो ब्रह्मनिष्ठ स्थिति का साध्य है श्रोर न उसका कोई भाग ही; श्रतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्धियों को पा लेने का उद्योग नहीं करता, श्रीर बहुधा उसमें ये देखी भी नहीं जातीं (देखो -यो. ५. ८९) । इसी कारए। इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिल्ठ में ही ब्रौर न गीता में ही कहीं है। विसष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि <u>ये चमत्कार तो</u> माया के खेल हैं, कुछ बहाविद्या नहीं है। कदाचित् ये सच्चे हों; हम यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं। जो हो; इतना तो निर्विवाद है कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नहीं हैं। अतएव ये सिद्धियाँ मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परवा न करनी चाहिये;

ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये, कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मा-वाली परमाविध की ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त हो जावे। ब्रह्मज्ञान आत्मा की शुद्ध अवस्था है; वह कुछ जादू, करामान या तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—ब्रह्मज्ञान के गौरव का बढना तो दूर किन्तु, उसके गौरव के—उसकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते। पक्षी तो पहले भी उड़ते थे, पर अब विमानोवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे है; किन्तु सिर्फ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं में नहीं करता। श्रीर तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, वे मालती-माधव नाटकवाले अधोरधएट के समान कूर और घातकी भी हो सकते है।

ब्रह्मात्मैनयरूप श्रानन्दसय स्थिति का श्रनिर्वाच्य श्रनुभव श्रीर किसी दूसरे को पूर्णतया वतलाया नहीं जा सकता । क्योंकि जब उसे दूसरे को वतलाने लगेंगे तब 'मै-तू' वाली द्वेत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; ग्रौर इस द्वेती भाषा में ग्रदैत का समस्त अनुभव व्यक्त करते नही बनता । अतएव उपनिषदो में इस परमावधि की स्थिति के जो वर्णन है, उन्हें भी ग्रधूरे ग्रौर गौएा समसना चाहिये। ग्रौर जब ये वर्णन गौएा है, तब सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समसने के लिये ग्रनेक स्थानो पर उपनिषदो में जो निरे हैती वर्णन पाये जाते है, उन्हे भी गौण ही मानना चाहिये। उदाहरएा लीजिये, उपनिषदो में दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन है कि स्रात्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और स्रविकारी अह्य ही से स्रागे चल कर हिरएयगर्भ नामक सगुएा पुरुष या ग्राप (पानी) प्रभृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ क्रमज्ञः निर्मित हुए; ग्रथवा परमेश्वर ने इन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव-रूप से उनमें प्रवेश किया (तै. २. ६; छां. ६. २, ३. वृ. १. ४. ७), ऐसे सब द्वैतपूर्ण्। वर्णन ब्रह्मैतदृष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि, ज्ञानगम्य निर्गुण परमेश्वर ही जब चारो क्रोर भरा हुन्ना है, तब तास्विक दृष्टि से यह फ़हना ही निर्मूल हो जाता है कि एक ने दूसरे को पैदा किया। परंतु साधारएा मनष्यो को सृष्टि की रचना समका देने के लिये व्यावहारिक अर्थात् द्वैत की भाषा ही तो एक साधन है, इस कारए। व्यक्त सृष्टि की अर्थात् नाम-रूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिषदो में उसी ढेंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है। तो भी उसमें श्रद्धैत का तत्त्व बना ही है; श्रौर प्रनेक स्थानो में कह दिया है, कि इस प्रकार द्वैती व्यावहा-रिक भाषा वर्तने पर भी मूल में श्रद्वैत ही है। देखिये, श्रव निक्ष्यय हो चुका है कि सूर्य घूमता नहीं है, स्थिर है; फिर भी बोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता हैं कि सूर्य निकल स्राया स्रथवा डूच गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही स्रात्म-स्वरूपी परव्रह्म चारों श्रोर श्रखएड भरा हुश्रा है श्रौर वह श्रविकार्य है, तथापि उपनिषदों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते है कि 'परब्रह्म से व्यक्त जगत् की उत्पन्ति होती है। 'इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि

'मेरा सच्चा स्वरूप श्रव्यक्त ग्रौर श्रज हैं '(गी. ७. २५), तथापि भगवान् ने कहाः है कि 'मैं सारे जगत् को उत्पन्न करता हूँ '(४.६)। प्ररन्त इन वर्णनों के मर्म को विना समभे-बूभे कुछ पिएडत लोग इनको शब्दशः सच्चा सान लेते हैं. <u>श्रौर फिर इन्हे ही मुख्य समभ कर यह सिद्धान्त किया करते है, कि द्वैत श्रथवा</u> वि<u>शिष्टाद्वैत सत का उपनिषदों में प्रतिपादन हैं</u>। वे कहते हैं कि यदि यह मान लिया जायँ कि एक ही निर्गुए। ब्रह्म सर्वत्र-व्याप्त हों रहा है, तो फिर इसकी उप-पत्ति नहीं लगती कि इस श्रविकारी ब्रह्म से विकार-सहित नाशवान् सगुण पदार्थ कैसे निर्मित हो गये। क्योंकि नाम-रूपात्मक सूष्टि को यदि 'माया' कहे तो निर्गुए ब्रह्म से सगुए। माया का उत्पन्न होना ही तर्कदृष्टचा शक्य नहीं है; इससे श्रद्वैत-वाद लॅगड़ा हो जाता है। इससे तो कहीं श्रच्छा यह होगा, कि सांख्यशास्त्र के मतानुसार प्रकृति के सदृश्य नाम-रूपात्मक व्यक्त सृष्टि के किसी सगुए। परन्तु व्यक्त रूप को नित्य मान लिया जावे; श्रौर उस व्यक्त रूप के अभ्यन्तर में परब्रह्म कोई दूसरा नित्य तस्व ऐसा जोतप्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पेंच की नली में भाफ रहती है (बृ. ३.७); एवं इन दोनो में वैसी ही एकता मानी जावें जैसी कि दाड़िम या अनार के फल भीतरी दोनो के साथ रहती है। परन्तु हमारे मत में उपनिषदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। उपनिषदो में कहीं कही द्वैती और कहीं कहीं अद्वैती वर्णन पाये जाते है, सो इन दोनो की कुछ न कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्तु अद्वैत-वाद को मुख्य समभन् भीर यह मान लेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होने लगता है, तब उतने ही समय के लिये मायिक द्वैत की स्थिति प्राप्त सी हो जाती है; सब वचनीं की जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था द्वैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नही हैं। उदाहरएा लीजिये, इस 'तत् त्वमित ' वाक्य के पद का श्रन्वय द्वेती मतानुसार कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस अड़चन की द्वैत मत-वालों ने समभ ही नहीं पाया ? नहीं, समका जरूर है, तभी तो वे इस यहावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर श्रपने मन को समभा लेते हैं। 'तत्त्वमिस 'को द्वैतवाले इस प्रकार उल-भाते है--तत्त्वम्--तस्य त्वम्--ग्रर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुभते भिन्न है; तू वहीं नहीं है। परन्तु जिसको संस्कृत का थोडा सा भी ज्ञान है, और जिसकी बुद्धि क्राग्रह में बँध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड़ लेना कि यह खीचातानी का ग्रर्थ ठीक नहीं हैं। कैवल्य उपनिषद् (१ १६) में तो "स त्वमेव त्वमेव तत् " इस प्रकार 'तत्' श्रौर 'त्वम् 'को उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के ग्रह्वैतप्रधान होने का ही सिद्धान्तः दर्शाया है । **अब श्रौर क्या बतला**चें ? समस्त उपनिषदो का बहुत सा भाग निकालः डाले बिना अथवा जान-बूभ कर उस पर दुर्लक्ष किये बिना, उपनिषद् शास्त्र में श्रहैत को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ये वाद तो ऐसे है कि जिनका कोई ओर-छोर ही नही; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करें ? जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हो, वे खुशी से उन्हें स्वीकार

कर लें। उन्हें रोकता कीन हैं ? जिन उदार महात्माओं ने उपनिषदों में अपना यह स्पष्ट विश्वास बतलाया है कि "नेह नानास्ति किञ्चन " (बृ. ४. ४. १६; कठ. ४.११)—इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो कुछ है वह मूल में सब "एकमेवाद्वितीयम्" (छां. ६. २. २) है, और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया है कि "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित "—जिसे इस जगत् में नानात्व देख पड़ता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में फँसता है; — हम नहीं समभते कि उन महात्माओं का आश्रय अद्वैत को छोड़ और भी किसी प्रकार हो सकेगा। परन्तु अनेक वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिषद् होने के कारण जैसे इस शंका को थोड़ी सी वीदक शालाओं के अनक उपनिषद् हान के कारण जस इस शका का थाड़ा सा मुंजाइश मिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है, वैसा हाल गीता का नहीं है। जब गीता एक ही प्रन्य है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। ग्रीर जो विचारने लगें कि वह कीन सा वेदान्त है, तो यह श्रहेतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है कि "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है." (गी. इ. २०) वही यथार्थ में सत्य है, एवं देह और विशव में मिल कर सर्वत्र वही स्थान्त हो रहा है (गी. १३. ३१)। ग्रीर तो क्या, श्रात्मीपम्य-वृद्धि का जो नीतितत्त्व गीता में बतलाया गया है, उसकी पूरी पूरी उपपत्ति भी श्रहेत को छोड़ ग्रीर दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से उसकी पूरी पूरी उपपित्त भी अद्वेत को छोड़ श्रौर दूसरे प्रकार की वेदान्त दृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह श्रावाय न समभ लें कि श्रीवकराचायं के समय में श्रथवा उनके पश्चात् श्रद्धेत मत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तियां निकली है, श्रथवा जितने प्रमाण निकले है, वे सभी यच्च-यावत् गीता में प्रतिपादित है। यह तो हम भी मानते हैं कि देत, श्रद्धेत श्रौर विशिष्टाद्वेत [प्रभृति सम्प्रदायों की उत्यत्ति होने से पहले ही गीता वन चकी है; श्रौर इसी कारण से ग्रीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का सम्प्रवेश होना सम्भव नहीं है। किन्तु इस सम्मति से यह कहने में कोई भी वाघा नहीं ग्राती कि गीता का वेदान्त मामूली तौर पर शाइकर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार श्रद्धेती है—हैती नहीं। इस प्रकार गीता श्रौर शाइकर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सही, पर हमारा मत है कि श्राचार-दृष्टि से गीता कर्म-संन्यास की श्रपेक्षा कर्मयोग को श्रिष्ठ महत्त्व देती है, इस कारण गीता-धर्म शाइकर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार श्रागे किया जादेगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्बन्धी है; इसलिये यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता श्रौर शाइकरसम्प्रदाय में—दोनो में—यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है श्रर्थात् श्रदेती है। ग्रन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की श्रपेक्षा गीता के शाइकर भाष्य का है अर्थात् अहैती है। प्रन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शांडकर भाष्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है, उसका कारण भी यही है।

ज्ञानकृष्टि से सारे नाम-रूपो को एक और निकाल देने पर एक ही अधिकारी

अरे निर्मुण तत्त्व स्थिर रह जाता है; अतएव पूर्ण और सक्ष्म विचार करने पर

अर्डत सिद्धांत को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो चुका, तब
अर्डत बेदात की दृष्टि से यह विवेचन करना आवश्यक है, कि इस एक निर्मुण और

<u>थ्रव्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुण सृष्टि क्योंकर उपजी</u>। पहले बतला श्राये है, कि सांख्यों ने तो निर्गुए पुरुष के साथ ही त्रिगुएगत्मक अर्थात् सगुए प्रकृति को अनादि और स्वतंत्र मान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया है। किन्तु यदि इस प्रकार सगुए प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें तो जगत् के मूलतत्त्व दो हुए जाते हैं, भ्रौर ऐसा करने से उस भ्रहैत मत में बाधा भ्राती है, कि जिसका अपर श्रनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह बतलाते नही वनता, कि एक ही मूल निर्गुए द्रव्य से नानाविध सगुएा-सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई/। क्योंकि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त यह है कि निर्गुए। से सगुए।—जो कुछ भी नहीं है उससे और कुछ-—का उपजना शक्य नहीं है; श्रीर यह सिद्धान्त श्रद्धैत-वादियो को भी मान्य हो चुका है, इसलिये दोनों ही ग्रोर ग्रङ्चन है। फिर यह उलभन सुलभे कैसे ? बिना ग्रहेत को छोडे ही निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है ग्रौर सत्कार्य-वाद की दृष्टिसे वह तो रुका हुम्रासा ही है। सच्चा पेंच है-ऐसी वैसी उलभन नही है। स्रौर तो क्या कुछ लोगो की समभ में, अहैत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी अड़चन है, जो सब मुख्य, पेचीदा श्रीर कठिन है। इसी अड़चन से छड़क कर वे द्वैत की श्रंगिकार लिया करते हैं। किंतु ऋहैती पिएडतो ने ऋपनी बुद्धि के द्वारा इस बिकट ऋड़चन के फन्दे से छूटने के लिये भी एक युक्तिसङ्गत बेजोड़ मार्ग ढूँढ लिया है। वे कहते है, कि सत्कार्य-वाद अथवा गुएापरिएगम-वाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता है जब कार्य और कारएा, दोनो एक ही श्रेएी के ग्रथवा एक ही वर्ग के होते हैं, श्रौर इस कारण श्रद्वैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य श्रीर निर्गुण ब्रह्म से, सत्य श्रौर सगुए। माया का उत्पन्न होना शक्य नही है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हो; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ दृश्य है, वहाँ सत्कार्य-वाद का उपयोग नही होता। सांख्य मत-वाले 'पुर्रंष के समान ही प्रकृति ' को स्वतन्त्र ग्रौर सत्य पदार्थ मानते वहें। यही कारण है जो वे निर्मुए। पुरुष से सगुए। प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार कर नहीं सकते । कितु अहैत वेदान्त का सिद्धान्त ग्रह है, कि माया अतादि बनी रहे, फिर भी वह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है; वह तो गीता के कथानुसार 'मोह' 'अज्ञान अथवा 'इंद्रियो को दिखाई देनेवाला दृश्य' है। इसलिये सत्कार्य-वाद से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था, उसका उपयोग अहैत सिद्धान्त के लिये किया ही नहीं जा सकता। बाप से लड़का पैदा हो, तो कहेगे कि वह इसके गुएा-परिएाम से हुआ है; परन्तु पिता एक व्यक्ति है; श्रीर जब कभी वह बच्चे का, कभी जवान का श्रौर कभी बुंड्ढे का स्वांग बनाये हुए देख पड़ता है, तब हम सदैव देखा करते है कि इस व्यक्ति में श्रीर इसके श्रनेक स्वांगो में गुण्परिणामरूपी कार्य-कारणभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी में श्रांखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिन्च को हम भ्रम कह देते हैं, श्रीर उसे

गुण परिएगम से उपजा हुन्ना दूसरा सूर्य नहीं मा्नते । इसी प्रकार दूरबीन से किसी गृह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योति शास्त्र स्पष्ट कह देता है, कि उस ग्रह का जो स्वरूप निरी श्रांखा से देख पड़ता है वह, दृष्टि की कमजोरी श्रीर उसके ग्रत्यन्त दूरी पर रहने के कारण निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है। इससे प्रगट हो गया कि कोई भी बात नेत्र श्रादि इंद्रियों के प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र श्रोर सत्य वस्तु मानी नही जा सकती । फिर इसी न्याय का श्रध्यात्मशास्त्र में उपयोग करके यदि यह कहें तो क्या हानि है, कि ज्ञान-चक्षुरूप दूरवीन से जिमका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुए परब्रह्म सत्य है; श्रीर ज्ञानहीन चर्मचक्षुत्रों, को जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परब्रह्म का कार्य नहीं है-वह तो इन्द्रियों की दुर्वलता से उपजा हुन्ना निरा भ्रम प्रर्थात् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह श्राक्षेप ही नहीं फ़बता कि निर्गुए से सगुए उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि दोनो वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं है; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी है सिर्फ दुव्य; एवं प्रनुभव यह है कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी देखनेवाले पुरुष के दिन्द-भेद से, श्रज्ञान से श्रथवा नज्रवन्दी से उस एक ही वस्तु के दृश्य वदलते रहते हैं। उदाहरएगर्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द ग्रौर श्रांंखों से दिखाई देने-वाले रङ्ग--इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या श्रावाज सुनाई देती है, उसकी सूक्ष्मता से जाँच करके ग्राधिभौतिक-शास्त्रियो ने पूर्णतया सिद्ध कर ि दिया है, कि 'शब्द'या तो वायुकी लहर है या गति। ग्रौर ग्रव सूक्ष्म शोध करने से निश्चय हो गया है कि श्रांखों से देख पड़नेवाले लाल, हरे, पीले, श्रादि रद्रग भी मूल में एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार है श्रीर सूर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि 'गति 'मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द श्रौर र्श्रांखें उसी का राज्य वतलाती है, तव यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ श्रिधिक व्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावें, तो सभी नाम-रूपो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सत्कार्य-वाद'की सहायता के विना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार। लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न इन्द्रिया प्रयनी प्रयनी श्रोर से शब्द-रूप श्रादि श्रनेक नाम-रूपात्मक रं ग्रम्यारोप 'करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती है; परन्तु कोई ग्रावश्यकता है नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुण प्रथवा ये नाम-रूप होवें ही। श्रीर इसी श्रयं को सिद्ध करने के लिये रस्सी में सर्प का, श्रयवा सीप में चाँदी का भ्रम होना, या प्रांख में उँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पड़ना, म्रथवा अनेक रंगों के चष्मे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-विरंगा देख पड़ना आदि अनेक दृष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते है । मनुष्य की इन्द्रियाँ उससे कभी छूट नहीं जाती है, इस कारण जगत् के नाम-रूप श्रयंवा गुण उससे नयन-पथ में गींचर तो अवश्य होंगे; परंतु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत् का जो सापेक्ष स्वरूप देख पड़ता है, वही इस जगत् के मूल का अर्थात्

'निरपेक्ष ग्रौर नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इंद्रियों की ग्रपेक्षा यदि, उसे न्यूना-धिक इन्द्रियाँ प्राप्त हो जावें, तो यह सृष्टि उसे जैसी भ्राजकल दीख पड़ती है वैसी ही न दीखती रहेगी । और यदि यह ठीक है, तो जब कोई पूछे कि द्रष्टा की--देखने-वाले मनुष्य की—इंद्रियों की श्रपेक्षा न करके बतलाश्रो कि सृष्टि के मूल में जो -तत्त्व हैं उसका नित्य श्रौर सत्य स्वरूप क्या है, तब यही उत्तर देना पड़ता है कि वह मूलतत्त्व हैं तो निर्गुण, परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाई देता है—यह मनुष्य की इंद्रियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुण । आधिभौतिक शास्त्र में उन्हीं बातों की जाँच होती है कि जो इंद्रियों को गोचर हुआ करती है, और यही कारण है कि वहाँ इस ढँग के प्रश्न होते ही नहीं । परन्तु मनुष्य और उसकी इंद्रियों के नष्ट-प्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि ईश्वर भी सफाया हो जाता है अथवा मनुष्य को वह अमुक प्रकार का देख पड़ता है; इसलिये उसका त्रिकालावाधित, नित्य और निर्पेक्ष स्वरूप भी वही होना चाहिये । अतएव जिस अध्यात्म शास्त्र में प्रवास करवा होता है कि नाम है पर हो हो स्वरूप के स्वरूप साम करवा होता है कि नाम है पर हो होना चाहिये । अतएव जिस अध्यात्म शास्त्र में पर कियार करवा होता है कि नाम है पर हो होना चाहिये । अत्र का स्वरूप का स्वरूप के कि नाम है पर हो होना चाहिये । अत्र का स्वरूप का यह विचार करना होता है, कि जगत् के मूल में वर्तमान सत्य का मूल स्वरूप क्या है, उसमें मानवी इंद्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ देनी पड़ती है श्रौर जितना हो सके उतना, बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इंद्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुण श्राप ही श्राप छूट जाते है, श्रीर यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म होनेवाल सभी गुण श्राप ही श्राप छ्ट जात ह, श्रार यह सिद्ध हा जाता ह कि बहा का नित्य स्वरूप इंद्रियातीत श्रर्थात् निर्गुण एवं सब में श्रेष्ठ है। परन्तु ग्रव प्रश्न होता है कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन, श्रीर किस प्रकार करेगा? इसी लिये श्रद्धेत वेदान्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का श्रन्तिम ग्रर्थात् निरपेक्ष श्रीर नित्य स्वरूप निर्गुण तो है ही, पर श्रनिर्वाच्य भी है; श्रीर इसी निर्गुण स्वरूप में मनुष्य को ग्रपनी इन्द्रियों के योग सगुण दृश्य की भलक देख पड़ती है। श्रव यहाँ फिर प्रश्न होता है, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति इंद्रियों ने पा कहाँ से ली? इस पर श्रद्धेत वेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है, कि मानवी ज्ञान की गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुज़र नहीं; इसलिये यह इंद्रियों का श्रज्ञान है, श्रौर निर्गुए परब्रह्म में सगुण जगत् का दृश्य देखना यह उसी श्रज्ञानका परिएाम है; अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चित हो जाना पड़ता, है, कि इंद्रियाँ भी परमेश्वर की सृष्टि की ही है, इस कारण यह सगुणसृष्टि (प्रकृति) निर्मुण परमेश्वर की ही एक 'देवी माया' है (गी. ७. १४) । पाठकों की समक्त में श्रव गीता के इस वर्णन का तत्त्व श्रा जावेगा, कि केवल इंद्रियों से देखनेवाले म्ब्रप्रवृद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण देख पड़े सही; पर उसका सच्चा और श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण है, उसको ज्ञान-दृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी. ७. १४. २४, २४)। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है श्रीर मनुष्य की इंद्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृश्य देख पड़ता है; किर भी इस वात का थोड़ा सा खुलासा कर देना श्रावश्यक है, कि उक्त सिद्धान्त में 'निर्गुण ' शब्द का ग्रर्थ क्या समभा जावे। यह सच है, कि हवा की लहरों पर शब्द-रूप

श्रादि गुणो का ग्रयवा सीप पर चाँदी का जब हमारी इंद्रियाँ श्रध्यारीप करती है, तव हवा की लहरों में शब्द-रूप ग्रादि के ग्रयंवा सीप में चांदी के गुण नहीं होते; परन्तु यद्यपि उनमें ब्रघ्यारोपित गुण न हो, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे भिन्न गुए मूल पदार्थों में होगे ही नही । क्योंकि, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि यद्यपि सीप में चांदी के गुए नहीं हैं, तो भी चांदी के गुएों के अतिरिक्त और दूसरे गुए उसमें रहते ही हैं । इसी से अब यहाँ एक और शंका होती है—यदि कह कि इदियों ने अपने अज्ञान से मूल ब्रह्म पर जिन गुणों का अध्यारोप किया था, वे गुण ब्रह्म में नही है, तो क्या और दूसरे गुण परब्रह्म में न होगे ? श्रीर यदि मान लो कि है, तो फिर वह निर्गुए। कहाँ रहा ? किन्तु, कुछ ग्रौर ग्रधिक सूक्ष्म विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि मूल ब्रह्म में इंद्रियों के द्वारा ग्रध्यारोपित किये गये गुएगे के अतिरिक्त और दूसरे गुए हो भी, तो हम उन्हे मालूम ही कैसे कर सकेगे ? क्यों कि गुणों को मनुष्य श्रपनी इंद्रियों से ही तो जानता है, श्रीर जी गुण इदियों को श्रगोचर है, वे जाने नहीं जाते। सारांश, इंद्रियों के द्वारा श्रध्यारोपित गुणों के श्रतिरिक्त परशहा में यदि श्रौर कुछ दूसरे गुण हो तो उनको जान लेना हमारे सामर्थ्य के वाहर है; श्रोर जिन गुणो को जान लेना हमारे काबू में नहीं उनको परब्रह्म में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। श्रतएव गुएा शब्द का 'मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुणु ' ग्रर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते हैं कि ब्रह्म 'निर्नुण 'हैं। न तो ग्रहैत वेदान्त ही यह कहता है, ग्रीर न कोई दूसरा भी कह सकेगा, कि मूल परब्रह्म-स्वरूप में ऐसा गुएा या ऐसी शक्ति भरी होगी, कि जो मनुष्य के लिये अतक्यं है। किवहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इंद्रियों के उक्त श्रज्ञान श्रथवा माया को उसी मूल परव्रह्म की एक अतर्क्य शक्ति कहा करते है।

त्रिगुणात्मक माया ग्रथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु एक ही निर्गुण ब्रह्म पर मनुष्य की इद्रियाँ ग्रज्ञान से संगुण ब्रह्मों का ग्रध्यारोप किया करती है। इसी मत को 'विवर्त-वाद' कहते हैं। ग्रह्मैत वेदान्त के ग्रनुसार यह उपपत्ति इस वात की हुई कि जव निर्गुण ब्रह्म एक ही मूलतत्त्व है, तब नाना प्रकार का सगुण जगत् पहले दिखाई कैसे देने लगा? कणाद-प्रणीत न्यायशास्त्र में ग्रसंख्य परमाणु जगत् के मूल कारण माने गये हैं, ग्रौर नैय्यायिक इन परमाणु ज्ञों को सत्य गानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन ग्रसंख्य परमाणु ज्ञों को सत्य गानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन ग्रसंख्य परमाणु ग्रों को सत्य गानते हैं। इसलिये उन्होंने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है, इसलिये इसको 'ग्रारम्भ-वाद' कहते हैं। परन्तु नैय्यायिकों के ग्रसंख्य परमाणु ग्रों के मत को सांख्य-मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़सृष्टि का मूल कारण 'एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से ग्रथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि वनती है। इस मत को 'गुणपरिणाम-वाद'

कहते हैं। क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है, कि एक मूल सगुए प्रकृति के गुए। विकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादी को श्रद्वेती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते। परमाणु श्रसंख्य है, इसलिये श्रद्वैत मत के अनुसार वे जगत् का मूल हो नही सकते; और रह गई प्रकृति, सो यद्यपि वह एक हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतंत्र होने के कारण श्रद्धैत सिद्धान्त से यह द्वैत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से श्रौर कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निर्गुए ब्रह्म से सगुए कैसे उपजी है। क्योंकि, सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्गुण से सगुण हो नही सकता। इस पर वेदान्ती कहते हैं, कि सत्कार्य-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है जहाँ कार्य ग्रौर कारण दोनों वस्तुएँ सत्य हों। परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है, भ्रौर जहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते है, वहाँ इस न्याय का नहीं होता। क्योंकि हम सदैव देखते हैं, कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न दृश्यों का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा—देखनेवाले पुरुष—के दृष्टि भेद के कारए। ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं । इस न्याय का उपयोग निर्मुए। ब्रह्म श्रीर सगुण जगत् के लिये करने पर कहेगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है, पर मनुष्य के इन्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुणत्व की भलक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्त-वाद है। विवर्तवाद में यह मानते है, कि एक ही मूल सत्य द्रव्य पर अनेक असत्य प्रथात् सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का ग्रध्यारोप होता है; श्रीर गुएा-परिएाम-वाद में पहले से ही दो सत्य द्रव्य मान लिये जाते है, जिनमें से एक एक के गुणों का विकास हो कर जगत् की नाना गुणयुक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती है। रस्सी में सर्प का भास होना विवर्त है; अौर दूध से वही बन जाना गुण-परि-एगम है। इसी कारए वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति में इन दोनों वादों के लक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं :--

यस्तास्विकोऽन्यथाभावः परिणाम उदीरितः। अतास्विकोऽन्यथाभावो विर्वतः स उदीरितः॥

"किसी मूल वस्तु से जब तास्विक अर्थात् सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुए) परिएाम कहते हैं, और जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही कुछ की कुछ (अतास्विक) भासने लगती है, तब उसे विवर्त कहते हैं " (वे. सा. २१)। आरम्भ-वाद नैय्यार्थिकों का है, गुए।परिएाम-वाद सांख्यों का है, और विवर्त वाद अहैती वेदान्तियों का है। अहैती वेदान्ती परमाए। या प्रकृति, इन दोनों सगुए। वस्तुओं को निर्गुए। बहा से भिन्न और स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह आक्षेप

<sup>\*</sup> अग्रेजी मे इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यो कहेगे:—appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing itself.

गी. र. १६

होता है, कि सत्कार्य-बाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव है 1 इसे दूर फरने के लिये ही विवर्त-वाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह समम बैठे है, कि वेदान्ती लोग गुण-परिणाम-वाद को कभी स्वीकार नहीं करते है श्रयवा श्रागे कभी न करेगे, यह इनकी भूल है। श्रद्धेत मत पर, सांख्यमत-वालों का अथवा श्रत्यान्य द्वैतमत-वालो का भी जो यह मुख्य श्राक्षेप रहता है, कि निर्गुण बह्य से सगुण शकृति का श्रयांत् माया का उद्गम हो नहीं सकता, सो यह श्राक्षेप कुछ श्रपरिहायं नहीं है। विवर्त-वाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना है, कि एक हो निर्गुण बह्य में माया के श्रनेक दृश्यों का हमारी डिन्द्रयों को दिख पड़ना सम्भव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, ग्रर्थात् जहाँ विवर्त-वाद से यह सिद्ध हुग्रा कि एक निर्गुए। परब्रह्म में ही त्रिगुएगत्मक सगुए। प्रकृति के बृश्य का दिख पड़ना शक्य है। वहाँ, वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि महीं, कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण-परिणाम से हुआ है। अद्वैत वेदान्त का मुख्य कथन यही है, कि स्वयं मूल प्रकृति एक दृश्य है—सत्य नहीं है। जहाँ प्रकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आगे चल कर निकलनेवाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अहैत वेदान्त को यह मान लेने में फुछ भी श्रापत्ति नहीं है, कि एक दृश्य के गुणों से दूसरे दृश्य के गुण श्रीर दूसरे से तीसरे श्रादि के, इस प्रकार नाना-गुणात्मक दृश्य उत्पन्न होते है । श्रतएव यद्यपि नीता में भगवान् ने वतलाया है, कि "यह प्रकृति मेरी ही माया है" (गी. ७. १४; ४. ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित (गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (गी. इ. २८; १४. २३) के न्याय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है, कि <u>विवर्त</u>-वाद के प्रमुसार मूल निर्गुण परब्रह्म में एक वार माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकते. पर इस मायिक दृश्य की, प्रर्थात प्रकृति के प्रगले विस्तार की, उपपत्ति के लिये गुणोत्कर्ष का तत्त्व गीता को भी मान्य हो चुका है। जब समूचे दृश्य जगत् को ही एक बार मायात्मक दृश्य कह दिया, तव यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि इन दश्यों के श्रन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होते ही चाहिय । वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है, कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी नियम-बद्ध ही रहता है। उनका तो इतना ही कहना है, कि मूल प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं श्रीर परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का श्रिषपित है। वह इनसे परे हैं, श्रीर उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमस्व श्रर्थात् नित्यता प्राप्त हो गई है। दृश्य-रूपी सगुएा श्रतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता कि जो शिकाल में भी श्रवाधित रहें।

यहाँ तक जो विवेचन किया है, उससे ज्ञात होगा, कि ज्ञमत्, जीव और परमेश्वर—अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिभाषा के अनुसार माया (अर्थात् माया हे उत्पन्न किया हुआ जगत्), आत्मा और परमहा—का स्वरूप क्या है एवं इनका

श्वरस्पर क्या सम्बन्ध है। अध्यात्म दृष्टि से जगत् की सभी वस्तुश्रों के दो वर्ग होते हैं-- 'नामं-रूप' ग्रौर नाम-रूप से ग्राच्छादित 'नित्य तत्त्व । इनमें से नाम-रूपों को ही सगुण माया श्रथवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम-रूपों को निकाल डालने पर जो 'नित्य द्रव्य ' बच रहता है, वह निर्गुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुए बिना नाम-रूप के रह नहीं सकता । यह नित्य भ्रौर श्रव्यक्त तत्त्व ही पर-अहा है, ग्रौर मनुष्य की दुर्बल इंद्रियों को इस निर्गुए परब्रह्म में ही सगुए माया उपजी हुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्थ नहीं है; परब्रह्म ही सत्य ग्रर्थात् त्रिकाल में भी श्रवाधित श्रोर कभी न पलटनेवाली वस्तु है। दृश्य सृष्टि के नाम-रूप और ज़नसे श्राच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्धी ये सिद्धांत हुए । श्र्व इसी न्याय से मनुष्य का विचार करे तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह श्रौर इंद्रियाँ दृ<u>ञ्य सृष्टि के श्रन्यान्य पदार्थों के समान नाम-रूपात्मक श्रंथीत श्रनित्ये माया के वर्ग में</u> हैं; श्रौर इन देहेन्द्रियों से ढँकी हुश्री श्रात्मा नित्यस्वरूपी परब्रह्म की श्रेणी की है; श्रथवा ब्रह्म श्रौर श्रात्मा एक ही है। ऐसे श्रर्थ से बाहच को स्वतन्त्र, सत्य यदार्थ न माननेवाले ग्रहेंत-सिद्धान्त का भ्रौर बौद्ध-सिद्धान्त का भेद श्रब पाठकों के ध्यान में ग्रा ही गया होगा। विज्ञान-वादी बौद्ध कहते है, कि बाहच सृष्टि ही नहीं है, वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते है; और वेदान्तशास्त्री बाह्य सृष्टि के तित्य बदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही श्रसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते है, कि इस नाम-रूप के मूल में श्रीर मनुष्य की देह में-दोनों में -एक ही श्रात्मरूपी, नित्य द्रस्य भरा हुआ है; एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है। सांख्य मतवालों ने 'श्रविभक्तं विभक्तेषु ' के न्याय से सृष्ट पदार्थों की श्रनेकता के एकीकरण को जड़ प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने नाद की बाधा को दूर करके निश्चय किया है, कि जो 'पिएड़ में है वही ब्रह्माएड़ में है; 'इस कारए। ग्रव सांख्यों के ग्रसंख्य पुरुषो का ग्रौर प्रकृति का एक ही परमात्मा में श्रद्धेत से या श्रविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध श्राधिभौतिक पिएडत हेकल श्रद्धैती हैं सही; पर वह श्रकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है; ग्रौर वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धांत स्थिर करता है, कि दिक्कालों से अमर्यादित, अमृत और स्वतन्त्र चिद्रपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूल है। हेकल के जड श्रद्देत में श्रीर श्रध्यात्मशास्त्र के श्रद्देत में यह श्रत्यन्त महत्त्व-थूर्ण भेद है। श्रद्दैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, श्रीर एक पुराने कवि ने समग्र ग्रहुत वेदान्त के सार का वर्णन यों किया है--

> श्लोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। इहा सत्यं जगन्मिख्या जीवो बहीव नापरः॥

"करोड़ों प्रन्थों का सार ग्राघे क्लोक में बतलाता हूँ—-(१) ब्रह्म सत्य है, (२) जगत् प्रर्थात् जगत् के सभी नाम-रूप मिथ्या ग्रथवा नाशवान् है; ग्रीर (३) र कुट्य

की श्रात्मा एवं ब्रह्म मूल में एक ही है, दो नहीं। "इस क्लोक का 'मिथ्या' शब्द यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदारएयक उपनिषद् के अनुसार इसके तीसरे चरए का 'ब्रह्मामृतं जगत्सत्यम्' पाठान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले ही वतला चुके हैं कि इससे भावार्थ नहीं बदलता है। फिर कुछ वेदान्ती इस वात को लेकर फिजूल भगड़ते रहते हैं, कि समूचे दृश्य जगत् के ब्रदृश्य किन्तु नित्य परब्रह्मस्पी मूलतत्त्व को सत् (सत्य) कहे या श्रसत् (श्रसत्य = श्रनृत) । श्रतएव इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते हैं, कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या है। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न श्रर्थ होते है, इसी कारए। यह भगड़ा मचा हुत्रा है; श्रीर यदि ध्यान से देखा जावें कि प्रत्येक पुरुष इस 'सत् ' शंब्द का किस अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ भी गड़बड़ नही रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है, कि ब्रह्म अनुस्य होने पर भी नित्य है, ग्रीर नाम-रूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पल-पल में बदलनेवाला है। इस सत्या सत्य शब्द का व्यावहारिक ग्रर्थ है (१) आँखों के आगे अभी प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला अर्थात् व्यक्त (फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बदले चाहे न बदले); और दूसरा अर्थ है (२) वह अव्यक्त स्वरूप कि जो सदव एक सा रहता है, श्रांखों से भले ही न देख पड़े पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला श्रर्थ जिनको सम्मत है, वे श्रांको से दिलाई देनेवाले नाम-रूपात्मक जगत् को सत्य कहते हैं। ग्रौर परब्रह्म को इसके विरुद्ध ग्रर्थात् ग्रांखो से न देख पडने-वाला श्रतएव असत् अथवा असत्य कहते हैं । उदाहरणार्थ, तैतिरीय उपनिषद् में दश्य सृष्टि के लिये 'सत् ' ग्रीर जो दृश्य सृष्टि से परे हैं उसके लिये 'त्यत् ' (श्रर्थात् जी कि परे'हैं) अथेवा 'अनृत' (अपाँखों को न देख पड़नेवाला) शब्दों को उप-योग करके वहा का वर्णन इस प्रकार किया है, कि जो कुछ मूल में या आरम्भ में था वही द्रव्य "सच्च त्यच्चाभवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । " (तै. २. ६)—सत् (आ्राखो से देख पड़नेवाला) ग्रौर वह (जो परेहैं), वाच्य ग्रौर ग्रिनविच्य, साधार ग्रौर निराधार, ज्ञात ग्रौर ग्रविज्ञात (ग्रज्ञेय), सत्य ग्रौर ग्रनृत,–इस प्रकार द्विथा बना हुग्रा है। परन्तुं इस प्रकार बहा को 'अनृत ' कहने से अनृत का अर्थ भूठ या असत्य नहीं है, क्योंकि आगे चल कर तैतिरीय उपनिषद् में ही कहा है, कि "यह अनृत ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्टा ' ग्रथवा श्राघार है, इसे त्रौर दूसरे ग्राघार की ग्रपेक्षा नही है— एवं जिसने इसको जान लिया वह ग्रभय हो गया।" इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हैं, कि शब्द-भेद के कारण भावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही अन्त में कहा है कि " ग्रसद्वा इदमग्र त्रासीत्" यह सारा जगत् पहले ग्रसत् (ब्रह्म) था, और ऋग्वेद के (१०. १२६. ४) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत् यानी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २. ७) । इससे भी स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर ' ग्रसत् ' शब्द का प्रयोग ' ग्रन्थक्त ग्रयात् ग्रांखों से न देख पडनेवाले ' के अर्थ में ही हुन्ना है; श्रौर वेदान्तसूत्रो (२. १. १७) में बादरायणाचार्य ने उक्त वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगो को 'सत्' अथवा 'सत्य' शब्द का यह अर्थ (ऊपर बतलाये हुए अर्थों में से दूसरा अर्थ) सम्मत है-अर्थों से न देख पड़ने पर भी सदैव रहनेवाला श्रथवा टिकाऊ-वे उस श्रदृश्य परब्रह्म को ही न्सत् या सत्य कहते है, कि जो कभी नहीं बदलता और नाम-रूपात्मक माया को श्रसत् यानी श्रसत्य श्रर्थात् विनाशी कहते हैं। उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन किया गया है, कि " सदेव सोम्येदमग्र आसीत् कथमसतः सज्जायेत "--पहले यह सारा जगत् सन् (ब्रह्म) था, जो श्रसत् है यानी नही उससे सत् यानी जो विद्यमान है—मौजूद है—कैसे उत्पन्न होगा (छां. ६. २. १, २) ? फिर भी छांदोग्य उपनिषद् में ही इस परत्रहा के लिये एक स्थान पर श्राच्यक्त श्रर्थ में 'श्रसत् ' शब्द । प्रयुक्त हुआ है (छां ३.१६.१)'। एक ही परब्रह्म को भिन्न भिन्न समयो और अर्थों में एक बार 'सत् 'तो एक बार ' ग्रसत् ', यों परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गड़बड़--श्रर्थात् वाच्य अर्थ के एक ही होने पर भी निरा शब्द-वाद मचवाने में सहायक--प्रणाली ग्रागे चल कर रक गई; ग्रौर ग्रन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है कि बहा सत् या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि ग्रसत् प्रथात् नाशवान् है। भगवदगीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है, और इसी के अनुसार दूसरे ग्रध्याय (२. १६-१८) में कह दिया है, कि परब्रह्म सत् और <u>श्रविनाशी है, एवं नाम-रूप असत् अर्थात् नाशवान् है</u>; श्रीर वेदान्तसूत्रो का भी ऐसा ही मत है। फिर भी दृश्य सृष्टि को 'सत्' कह कर परब्रह्म को 'ग्रसत्' या 'त्यत्' (वह = परे का) कहने की तैत्तिरीयोपनिषद्वाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशाँ अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिभाषा से इसका भली भाँति खुलासा हो जाता है, कि गीता के इस अतित्-सत् ब्रह्मिन्देंश (गी. १७. २३) का मूल अर्थ क्या रहा होगा। यह 'ॐ' गूड़ाक्षररूपी वैदिक मन्त्र है; उपनिषदों में इसका अनेक रीतियो से व्याख्यान किया गया है (प्र. ५; मां; ५-१२; छां १.१)। 'तत्' यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दूर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्त्व है; भ्रौर 'सत्' का अर्थ है आँखो के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सडकल्प का अर्थ यह है, कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही है; और इसी-अर्थ में भगवान् ने गीता में कहा है कि "सदसच्चाहमर्जुन" (गी. ६. १६)—मत् यानी पर-न्नह्य ग्रीर श्रसत् श्रर्थात् दृश्य सृष्टि, दोनो में ही हूँ। तथापि जल्ल कि गीता में कर्म-योग ही प्रतिपाद है, तब सत्रहवें अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस अह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; 'ॐ तत्सत्' के 'सत्'

<sup>्</sup>रिष्यात्मशास्त्र-वाले अग्रेज ग्रन्थकारों में भी, इस विषय में मतभेद हैं, कि real ग्रंथीत् सत् शब्द जगत् के दृश्य (माया) के लिये उपयुक्त हो अथवा वस्तु-तत्त्व (ब्रह्म) के लिये। कान्ट दृश्य को सत् समक्त कर (real) वस्तुतत्त्व को श्रवि-नाशी मानता है। पर हेकल श्रीरग्रीन प्रभृति दृश्य को असत् (unreal) समक्त कर वस्तुतत्त्व को (real) कहते हैं।

शब्द का श्रयं लोकिक दृष्टि ने भला श्रयांत् सव्वृद्धि से किया हुआ श्रथवा वह कर्म है, कि जिसका श्रव्छा फल मिलता है; श्रीर तत् का श्रयं परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुशा कर्म है। संकल्प में जिसे 'सत्' कहा है वह दृश्य मृष्टि यानी कर्म ही है (देखो श्रगला प्रकर्ण), श्रतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मप्रधान श्रयं मूल श्रयं से सहज ही निष्पन्न होता है। अतत्सत्, नेति नेति, राच्चिवानन्द, श्रौर सत्यन्य सत्यं के श्रतिरिक्त श्रौर भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उपनिषदो में है; परन्तु उनको यहां इमलिये नही वतलाया, कि गीता का श्रयं समक्तने में उनका उपयोग नहीं है।

जगत्, जीव ग्रौर परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर मध्वन्ध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान् ने जो कहा है, कि "जीव मेरा ही 'ग्रंश' हैं " (गीता. १५.७) ग्रीर "में ही एक 'ग्रंज 'से सारे जगत् में व्याप्त हूँ" (गी. १०. ४२)--एवं बादरायणात्तार्थ ने भी वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १९) में यही वात कही है---ग्रथवा पुरुषसूक्त में जो " पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या-मृतं दिवि " यह वर्णन है, उसके 'पोद 'या 'ग्रंश ' शब्द के अर्थ का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह निरवयव ग्रौर नाम-रूप-रहित है; ग्रतएव उसे काट नहीं सकते (ग्रच्छेद्य) श्रीर उसमें विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य); श्रीर इसलिये उसके श्रलग श्रलग विभाग या दुकडे नही हो सकते (गी. २. २५) । स्रतएव जो परज्रह्म सघनता से श्रकेला ही चारो श्रोर व्याप्त है, उसका श्रौर मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाली भ्रात्मा को भेद वतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है, कि 'शरीर ग्रात्मा' परत्रह्म का ही 'ग्रंश' है; तथापि 'ग्रश' या 'भाग' शब्द का प्रर्थ "काट कर अलग किया हुआ टुकड़ा", या "अनार के अनेक दानी में से एक दाना " नही है; किन्तु सात्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समभता चाहिये, कि जैसे घर के भीतर का ग्राकाश और घड़े का ग्राकाश (मठाकाश ग्रीर घटाकाश) एक ही सर्वव्यापी आकाश का 'अंश 'या भाग है, इसी प्रकार 'शारीर आत्मा' भी परव्रह्म का श्रंश है (श्रमृतविन्दूपनिषद् १३ देखो) । सांख्य-वादियों की प्रकृति श्रौर हेकल के जड़ाद्वैत में माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुए परमात्मा के सगुण अर्थात् मर्यादित अंश है। अधिक क्या कहे; आधिभौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या ग्रव्यक्त मूल तत्त्व है (फिर चाहे वह स्राकाशवत् कितना भी व्यापक हो), वह सब स्थल श्रौर काल से वद्ध केवल मान-रूप श्रतएव मर्यादित श्रौर नाशवान् है। यह वात सच है, कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे ग्राच्छादित हैं; परन्तु परब्रह्म उन तत्त्वो से मर्याटित न हो कर उन सव में श्रोतप्रोत भरा हुग्रा है श्रीर इसके श्रतिरिक्त न जाने वह कितना वाहर है, कि जिसका कुछ पता नहीं। परमेश्वर की व्यापकता दृश्य सृष्टि के वाहर कितनी है, यह वतलाने के लिये

यद्यपि 'त्रिपाद' शब्द का उपयोग पुरुषसूक्त में किया गया है, तथापि उसका अर्थ ' अनन्त ' ही इष्ट हैं । वस्तुतः देखा जाय तो देश और काल, माप और तौल या संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार है; श्रीर यह बतला चुके है, कि परब्रह्म इन सब नाम-रूपो के परे है। इसी लिये उपनिषदों में ब्रह्म-स्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते है, कि जिस नाम-रूपात्मक 'काल 'से सब कुछ प्रसित है, उस 'काल ' को भी ग्रसनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परब्रह्म है (मै. ६. १५); श्रौर ' न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः'—परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला 📝 सूर्य, चन्द्र, प्रगिन इत्यादिको के समान कोई प्रकाशक साथन नहीं है, किन्तु वह स्वयं प्रकाशित है--इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदो में श्रौर गीता में है उनका भी भ्रर्थ यही हैं (गी. १४. ६; कठ ४. १४; इवे. ६. १४) । सूर्य-चन्द्र-तारागण सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हैं। जिसे 'ज्योतिषां ज्योतिः' (गी. १३० १७; बृह. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश ग्रौर ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के परे अनन्त भरा हुआ है; उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थी की अपेक्षा नहीं है; और उप-निषदों में तो स्पष्ट कहा है, कि सूर्य-चन्द्र ग्रादि को जो प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (मुं. २. २: १०) । म्राधिभौतिक शास्त्रो की युक्तियों से इन्द्रिय-गोचर होनेवाले अतिसूक्ष्म या अत्यन्त दूर का कोई पदार्थ लीजिये-ये सव पदार्थ दिक्काल ग्रादि नियमों की कैद में बँधे हैं, ग्रतएव उनका समावेश 'जगत् ' ही में होता है। सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे निराला श्रौर उनसे कही श्रधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र है; श्रतएवा केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले आधिभौतिक शास्त्रों की युक्तियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने ऋधिक सूक्ष्म ग्रौर प्रगत्भ हो जावे, तथापि सुब्दि के मूल ' श्रमृत तत्त्व ' का उनसे पता लगना सम्भव नही । उस श्रविनाशी, श्रविन कार्य श्रौर श्रमत तत्त्व को केवल श्रव्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही ढूँढना चाहिये।

यहाँ तक अध्यात्मशास्त्र के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये और शास्त्रीय रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गई, उनसे इन बातो का स्पष्टीकरंण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-रूपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल माधिक और अनित्य हे तथा इनकी अपेक्षा उनका अव्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, उसमें भी जो निर्गुण अर्थात् नाम-रूप-रिहत है वही सब से श्रेष्ठ है; और गीता में बनलाया गया है, कि अहान से निर्गुण ही सगुण सा मालूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों में प्रथित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदैव से हमारे समान चार अक्षरों का कुछ ज्ञान हो गया है—इसमें कुछ विशेषता नही है। विश्वषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावें, मन में प्रतिबिम्बत हो जावें, हृदय में जम जावें और नस नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस अकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परब्रह्म सब प्राण्यों में व्याप्त है, और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से वर्ताव करने का अचल स्वभाव

'<u>'</u>.ں

हो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पीढ़ियों के संस्कारों की, इन्द्रिय-निग्रह की, दीर्घोद्योग की, तथा ध्यान और उपासना की सहायता श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इन सव वातों की सहायता से "सर्वत्र एक ही आत्मा" का भाव जब किसी मनुष्य के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने सगता है, तभी समभना चाहिये कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्व हो गया है, और ऐसे ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है (गी. ४.१५–२०; ६. २१, २२)— यही ब्रध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत श्रौर शिरोमिणि-भूत श्रीत्म सिद्धान्त है। ऐसा श्राचरण जिस पुरुष में दिखाई न दे, उसे 'कच्चा' समभना चाहिये—श्रभी वह ब्रह्म-ज्ञानादि में पूरा पक नहीं पाया है। सच्चे साधु ग्रौर निरे वेदान्त-शास्त्रियो में जो भेद है वह यही है। ग्रौर इसी ग्रभिप्राय से भगवद्गीता में ज्ञान का लक्षए। वतलाते समय यह नहीं कहा, कि "वाहच सृष्टि के म्लतत्त्व को केवल वृद्धि से जान लेना " ज्ञान है; किन्तु यह कहा है, कि सच्चा ज्ञान वहीं है, जिससे "श्रमानित्व, क्षान्ति, श्रात्मिनग्रह, समबुद्धि " इत्यादि उदात्त् मनोवृत्तियाँ जागृत हो जावे श्रौर जिससे चित्त की पूरी शुद्धता श्राचरण में सदैव च्यवत हो जावे (गी. १३. ७-११) । जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म-निष्ठ (ग्रर्थात् ग्रात्म-ग्रनात्म-विचार में स्थिर) हो जाती है, ग्रौरं जिसके मन को सर्व -भूतात्मैक्य का पूरा परिचय हो जाता है उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि भी निस्सदेह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह समझने के लिये कि किसकी बुद्धि कैसी है, उसके श्राचरण के सिवा दूसरा वाहरी साधन नहीं है; श्रतएव केवल पुस्तकों से प्राप्त कोरे ज्ञान-प्रसार के श्राधुनिक काल में इस वात पर विशेष ध्यान रहे, कि 'ज्ञान' या 'समवुद्धि' शब्द में ही शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना (वासनात्मक वृद्धि), ग्रौर शुद्ध श्राचरण, इन तीनो शुद्ध वातो का समावेश किया जाता है । ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्पाएडत्य दिखलानेवाले, ग्रौर उसे सुन कर 'वाह' 'वाह!!' कहते हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान "एक वार फिर से—वन्स्मोर" कहनेवाले बहुतेरे होगे (गी. २. २६; क. २. ७)। परन्तु जैसा कि ऊपर कह आये हैं, जो मनुष्य अन्तर्वाहच शुद्ध अर्थात् साम्यशील हो गया हो; वही सच्चा आत्मनिष्ठ है और उसी को मुक्ति मिलती है, न कि कोरे पंडित को—फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और वृद्धिमान क्यो न हो। उपनि-पदों में स्पष्ट कहा है कि " नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया बहुना श्रुतेन " (क. २. २२.; मुं. ३. २. ३); श्रौर इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं--(क. २. २२., मु. २. २. ४), जार कार जार प्रमाण प्राप्त करा है। "यदि तू पंडित होगा, तो तू पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि 'मं' कीन हूँ"। देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकुचित है। 'मुक्ति मिलती है '—ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं! मानो यह मुक्ति आत्मा से कोई भिन्न वस्तु हैं! यहा और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले ब्रब्टा और दृश्य जगत् में भेद था सही; परन्तु हमारे श्रध्यात्मशास्त्र ने निश्चित कर के रखा है, कि

जब ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, और जहाज्ञानी पुरुष श्राप ही ब्रह्मरूप हो जाता है; इस श्राध्यात्मिक श्रवस्था को ही श्रह्मित्वाण 'मोक्ष' कहते है; यह ब्रह्मित्वाण किसी से किसी को दिया नहीं जाता, यह कहीं दूसरे स्थान से श्राता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी अन्य लोक में जाने की भी श्रावश्यकता नहीं। पूर्ण श्रात्मज्ञान जब श्रीर जहां होगा, उसी स्थाप में श्रीर उसी स्थान पर मोक्ष घरा हुश्रा है; क्योंकि मोक्ष तो श्रात्मा ही की मूल श्रुह्मवस्था है; वह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं। श्रिवगीता (१३.३२) में यह क्लोक है—

मोक्षस्य न हि वासोऽँस्ति न प्रासान्तरमेव वा।
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः॥

श्चर्यात् "सोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, प्रथव यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े! वास्तव में हृदय की श्रज्ञानग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं"। इसी प्रकार श्रध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही श्चर्य भगवद्गीता के "श्रिभतो ज्ञह्मनिर्वाएां वर्तते विदितात्मनाम् " (गी. ५. २६)——<u>जिन्हे पूर्ण ग्रात्मज्ञान हुन्रा</u> ्हैं उन्हें ब्रह्मनिर्वाण्ररूपी मोक्ष स्राप ही प्राप्त हो जाता है, तथा "यः सदा मृक्त एव सः" (गी. ५. २८) इस क्लोक में विण्त है; स्त्रौर "ब्रह्म वेद ब्रह्मैंब स्वति"-जिसने ब्रह्म को जाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मुं. ३. २. ६) इत्यादि उपनिषद्-वाक्यो में भी वही अर्थ विणित है। मनुष्य की श्रात्मा की ज्ञान-दृष्टि से जो यह पूर्णावस्था होती है उसी को 'ब्रह्मभूत' (गी. १८. ५४) या 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं (गी. २. ७२); श्रौर स्थितप्रज्ञ (गी. २. ५५–७२), भिक्तमान् (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग-वद्गीता में जो वर्णन है, वे भी इसी अवस्था के है। यह नही समक्षना चाहिये, कि जैसे सांख्य-वादों 'त्रिगुएगतीत 'पद से प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनो को स्वतन्त्र मान , कर पुरुष के केवलपन या 'कैवल्य' को मोक्ष मानते है, वैसा ही मोक्ष गीता को भी सम्मत है; किन्तु गीता का श्रिभिप्राय यह है, कि श्रध्यात्मशास्त्र में कही गई -ब्राह्मी श्रवस्था " श्रहं ब्रह्मास्मि"— मै ही ब्रह्म हूँ (वृ. १. ४. १०)—<u>क्रमी स</u>ो भिक्त-मार्ग से, कभी चित्त-निरोधरूप पातञ्जल योगकार्ग से, और कभी गुणागुण-विजे जनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गो में अध्यातमिवचार केवल बुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-म्वरूप का ज्ञान होने के लिये अक्ति ही सुगम साधन है। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने आगे चल कर तेरहवे प्रकरण में किया है। साधन कुछ भी हो; इतनी वात तो निविवाद है, कि बहाात्में स्य का अर्थात् संच्ये परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा पहचानना, और उसी भाव के अनुसार वर्ताव करना ही अध्यात्म-ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त हो जाय वही पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही वतला चुके है,

कि केवल इन्द्रिय-मुख पशूत्रो भ्रोर मनुष्यो को एक ही समान होता है; इसिलयें मनुष्य-जन्म की सार्यकता श्रयवा <u>मनुष्य की मनुष्यता ज्ञान-प्राप्ति ही में</u> है। सव प्राणिशों के विषय में <u>काया-बाज्ञा-मन से सहैव ऐसी ही साम्यबृद्धि रख कर श्रपने सव</u> कर्नों को करते रहना ही नित्यमुक्तावस्था, पूर्ण योग या विद्वावस्था है। इस श्रवस्था के जो वर्णन गीता में है, उनमें से बारह श्रध्यायवाले भिक्तमान् पुरुष के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रनेक दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत पुरप की साम्यावस्था का ग्रत्यन्त मनोहर श्रौर चटकीला निरूपण किया है; श्रौर यह कहने में कोई हर्ज नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारो स्थानो में विण्त ब्राह्मी श्रवस्था का सार श्रा गया है; यथा:—"हे पार्थ! जिसके हृदय में विष-मता का नाम तक नहीं है, जो शत्रु और मित्र दोनों को समान ही मानता है; अथवा हे पाएडव ! टीपक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह मेरा घर है इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ श्रौर वह पराया घर है इसलिये वहाँ श्रॅंघेरा करूँ; वीज वोनेवाले पर श्रौर पेड़ को काटनेवाले पर भी वृक्ष जैसे समभाव से छाया करता हैं; " डत्यादि (ज्ञा. १२. १८) । इसी प्रकार "पृथ्वी के समान वह इस वात का भेद विलकुल नही जानता, कि उत्तम का ग्रहण करना चाहिये ग्रीर श्रधम का त्याग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्राएा इस वात को नही सोचता कि, राजा के शरीर को चलाऊँ श्रौर रडक के शरीर को गिराऊँ; जैसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की तृपा वुभाऊँ श्रौर व्याघ्य के लिये विष वन कर उसका नाश करूँ; वैसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एक सी मित्रता है, जो स्वयँ क़ुया की मूर्ति है, श्रौर जो 'मैं' श्रौर 'मेरा' का व्यवहार नहीं जानता, श्रौर जिसे सुख-दुःख का भान भी नहीं होता" इत्यादि (ज्ञा. १२. १३)। ग्रध्यात्मविद्या से जो कुछ ग्रन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधमें के मूलभूत अध्यात्म-ज्ञान की परम्परा हमारे यहाँ उपिनंधदों से लगा कर ज्ञानेध्वर, तुकाराम, रामदास, क्वीरदास, सुरदास, तुलसीदास, इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषो तक किस प्रकार अव्याहत चली आ रही है। परन्तु उपिनषदों के भी पहले यानी अत्यन्त प्राचीन काल में ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ था, और तब से कम कम से आगे उपिनपदों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह दात पाठकों को भली भाति समभा देने के लिये अग्वेद का एक प्रसिद्ध सुक्त भाषान्तर सहित यहाँ अन्त में दिया गया है, जो कि उपिनषदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का आधारस्तम्भ है। सृष्टि के अगम्य मूलतत्त्व और उससे विविध दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार इस सूक्त में प्रदक्षित किये गये हैं वैसे प्रगत्भ, स्वतन्त्र और मूल तक की खोज करनेवाले तत्त्वज्ञान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के मूलग्रन्थ में दिखाई

<sup>\*</sup> जानेश्वर महाराज के ' ज्ञानेश्वरी' ग्रन्थ का हिन्दी ग्रनुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधवो भगाडे, वी ए सव-जज्ज, नागपूर, ने किया है ग्रीर वह ग्रन्थ उन्ही से मिल सकृता है ध

नहीं देते। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे अध्यात्म-विचारों से परिपूर्ण और इतन प्राचीन लेख भी अब तक कही उपलब्ध नहीं हुआ है। इसिलये अनेक पिर्विम् पंडितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इसं सूक्त को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान के आंश्चर्य-चिकत हो अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने विवये किया है, कि मनुष्य के मन की अवृत्ति इस नाश्चान और नाम-रूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य ब्रह्म-शक्ति की और सहज ही कैसे भुक जाया करती है , यह अग्वेद के दसवें मंडल का १२६ वां सुक्त है; और इसके प्रारम्भिक शब्दों से इं प्यासहीय सुक्त " कहते हैं। यही सुक्त तैत्तिरीय बाह्मए। (२. ८. ६) में लिय गया है, और महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवत-धर्म में इसी सुक्त के आधा

पर यह बात बतलाई गई है, कि भगवान् की इच्छा से पहले पहल सुध्ट के <u> उत्पन्न हुर्म</u> (मभा शां ३४२. ८) । सर्वानुकमिएका के ग्रनुसार इस<sup>°</sup> सूक्त क ऋषि परमेष्ठि प्रजापित है ग्रौर देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टुप् वृत्त के यान ग्यारह अक्षरों के चार चरेणों की सात श्रृवाएँ हैं। 'सत्' और 'श्रसत्' शब्द के दो दो प्रर्थ होते हैं; प्रतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को 'सत् 'कहने के विषय में उप निषत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके हैं, वह मतभेद श्रुग्वेद में भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, इस मूल कारण के विषय कहीं तो यह कहा है, कि "एकं सिद्धप्रा बहुधा वदन्ति (श्रृ. १. १६४. ४६ म्रथेवा " एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति " (मृ. १. ११४. ५)— वह एक **फ्रौर** सत् यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं श्रीर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है; कि "देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः । सब जायत " (श्रृ. १०. ७२. ७) — देवताश्रों के भी पहले असत् से अर्थात् अव्यक्त से 'सत्' ग्रर्थात् व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके ग्रतिरिक्त, किसी न किसी एक् दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में अग्वेद ही में भिन्न भिन्न अने -वर्णन पाये जाते हैं; जैसे सृष्टि के श्रारम्भ में मूल हिरएयगर्भ था, श्रमृत श्रौर मृत दोनों उसकी ही छाया है, श्रीर श्रागे उसी से सारी मृष्टि निर्मित हुई है (श्रृ. १ १२१. १, २); पहले विराट्रूपी पुरुष था, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष् उत्पन्न हुई (मृ. १०.६०); पहले पानी (म्राप) था, उसमें प्रजापित उत्पन्न हुम (श्रृ. १०. ७२. ६; १०. ५२. ६); श्रृत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर राहि (भ्रन्धकार), ग्रौर उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (कृ १०. १६०. १) । अग्वेद में विण्ति इन्ही मूल द्रव्यों का श्रागे अन्यान्य स्थानों इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जैसे:—(१) जल का, तैतिरीय ब्राह्मण में श्राप वा इदमग्रे सिललमासीत् '—यह सब पहले पतला पानी था (तै. जा. १. १. ३ ५); (२) ग्रसत् का, तैतिरीय उपनिषद् में 'श्रसद्वा इदमग्र श्रासीत् '--या पहले श्रसत् था (तै. २. ७); (३) सत् का, छांदोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत् -- यह सब पहले सत् ही था (छा. ६. २) अथवा (४) आकाश का, 'आकाश परायएम् '—ग्राकाश ही सब का मूल है (छां. १, ६); मृत्यु का, बृहदारएयक में 'नैवेह किचनाग्र ग्रासीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत् '—पहले यह कुछ भी न था, मृत्यु से सब ग्राच्छादित था (वृह १.२.१); ग्रोर (६) तम का, मैत्र्युपनिषद्में 'तमो वा इदमग्र ग्रासीदेकम्' (मै. ५.२)—पहले यह सब ग्रकेला तम (तमोगुएगी, ग्रन्थकार) था, —ग्रागे उससे रज ग्रौर सत्त्व हुग्ना। ग्रन्त में इन्हीं वेदवचनो का ग्रनुमरए करके मनुस्मृति में सृष्टि के ग्रारम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया है '—

### आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्। अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥

श्चर्यात् "यह सव पहले तम से यानी श्रन्थकार से व्याप्त था, भेदाभेद नहीं जाना जाता था, श्रगम्य ग्रौर निद्रित सा था; फिर ग्रागे इसमें श्रव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया" (मनु. १.५−८)। सृष्टि के ग्रारम्भ के मूल द्रव्य के सम्बन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासदीय सूक्त के समय भी अवश्य प्रचलित रहे होंगे; श्रौर उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुत्रा ∕ होगा, कि इनमें कीन सा मूल-द्रव्य सत्य माना जावे ? श्रतएव उसके सत्यांश के विषय में इस सूक्त के शृष्य यह कहते हैं, कि—

#### सुक्त।

न।सदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीव. कुह कस्य शर्म-न्नम्भः किमासीद्गहनंगभीरम्॥१॥

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राज्या म्रह्न म्रासीत्प्रकेतः । म्रामीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस ॥२॥

#### अनुवाद् ।

१ तव अर्थात् मूलारभ मे असत् नहीं था और सत्भी नहीं था। अतिरक्ष नहीं था और उसके परेका आकाश भी नथा। (ऐसी अवस्था में ) किस ने (किस पर) आवरण डाला? कहाँ? किस के सुख के लिये? अगाध और गहन जल (भी) कहाँ था? क

'२ तव मृत्यु अर्थात् मृत्युग्रस्त नागवान् दृश्य सृष्टि न थी, अतएव (दूसरा) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थ (यह भेद) भी न था।(इसी प्रकार )रात्री और दिन का भेद समझने के लिये कोई सावन (= प्रकेत ) न था। (जो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी गिक्त (स्वधा) से वायु के विना ज्वसोच्छ्वास लेता अर्थात् स्फूर्तिमान् होता रहा। इसके अतिरिक्त या इसके पर और कुछ भी न था।

<sup>ं</sup> ऋचा पहली—चौथे चरए में 'आसीत् किम्' यह ग्रन्वय करके हमने उक्त 'त्रर्थ दिया है, ग्रीर उसका भावार्थ है 'पानी तव नही था' (तै. ब्रा २ २,९)।

तम ग्रासीत्तमसा गूढमग्रेऽ
् प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्
तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥३॥

कामस्तदग्रे समवर्तताधि
मनसो रेतः प्रश्रमं यदासीत्
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥

३. जो (यत्)ऐसा कहा जाता है, कि अन्धकार था, आरम्भ में यह सब अन्धकार से व्याप्त (और)भेदाभेद रहित जल था, (या)आभु अर्थात् सर्वव्यापी ब्रह्म (पहलेही)तुच्छ से अर्थात् झूठी माया से आच्छादित था, वह (तत्) मूल में एक (ब्रह्मही) तप की महिमा से (आगे स्वांतर से) प्रगट हुआ था है।

४. इसके मन का जो रेत अर्थात् बीज प्रथमतः निकला, वही आरम्भ मे काम (अर्थात् मृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ। ज्ञाताओ ने अन्तःकरण मे विचार करके बुद्धि से निश्चित किया, कि (यही) असत् में अर्थात् मूल परब्रह्म में सत् का यानी विनाशी दृश्य सृष्टि का (पहला) सम्बन्ध है।

\*ऋचा तीसरी--कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणो को स्वतन्त्र मान कर उनका ऐसा विधानात्मक ग्रर्थ करते है, कि " ग्रन्धकार, ग्रन्धकार से व्याप्त पानी, या तुच्छ से म्राच्छादित म्राभु (पोलापन) था। "परन्तु हमारे मत से यह भूल है। क्यों कि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उस्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न था, तब उसके विपरीत इसी सूक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, कि मूलारम्भ मे, अन्धकार या पानी था। अच्छा, यदि वैसा अर्थ करे भी, तो तीसरे चरए के यत् शब्द को निरर्थक मानना होगा। ग्रतएव तीसरे चरण के 'यत्' का चौथे चरण के 'तत्' से सम्बन्ध लगा कर, जैसा कि हम ने ऊपर किया है, अर्थ करना आवश्यक है। मूलारम्भ मे पानी वगैरह पदार्थ थे ' ऐसा कहनेवालो को उत्तर देने के लिये इस सूनत मे यह ऋचा आई है, और इसमें ऋषि का उद्देश यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथानुसार मूल मे तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक ब्रह्म का ही मागे यह सब विस्तार हुम्रा है। 'तुच्छ 'म्रीर 'म्रामु' ये शब्द एक दूसरे के प्रति-योगी है, अतएव तुच्छ के विपरीत 'म्राभु' शब्द का अर्थ बडा या समर्थ होता है; ग्रीर ऋग्वेद मे जहाँ अन्य दो स्थानो मे इस शब्द का प्रयोग हुम्रा है, वहाँ सायणाचार्यने भी उसका यही अर्थ किया है (ऋ १० २७. १,४)। पचदशी (चित्र. १२९, १३०) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है (नृसि. उत्त. ९ देखो), अर्थात् 'ग्रामु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परब्रह्म ही होता है। 'सर्व आ: इदम् '—यहाँ थाः (म + म्रस्) म्रस् घातुका भूतकाल है म्रोर इसका मर्थ ' आसीत ' होता है।

तिरक्वीनो विततो रिक्मरेषाम् ग्रयः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् । रेतोघा ग्रासन् महिमान श्रासन् स्वधा ग्रवस्तात् प्रयतिः परस्तात ।५।

को श्रद्धा वेद क इह प्र बोचत् कुत श्राजाता कुत इयं विसृष्टिः। श्रदीग देवा श्रस्य विसर्जनेना-थ को देद यत श्रावभूव ॥ ६॥

इयं विसृष्टियंत श्रावभूव यदि वा दधे यदि वा न दधे । - यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो श्रंग वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥ ५ (यह) रिश्म या किरण या धागा इनमें आडा फैंल गया, और यदि कहे कि यह नीचे था तो यह ऊपर भी था। (इनमें से कुछ) रेतोघा अर्थात् बीजप्रद हुए और (बढ कर) बडे भी हुए। उन्हीं की स्वगिवत इस ग्रोर रही और प्रयति अर्थात् प्रभाव उस ग्रोर (ब्याप्त)हो रहा। ६ (सत् का) यह विसर्ग यानी पसारा किससे या कहाँ से आया—यह (इससे अधिक) प्र यानी विस्तारपूर्वक, यहाँ

कौन कहेगा <sup>7</sup> इसे कीन निश्चयात्मक जानता है <sup>?</sup> देव भी इस (सत् सृष्टि के) विमर्ग के पश्चात् हुए हैं। फिर वह जहाँ से हुई, उसे कौन जानेगा <sup>?</sup>

७ (सत् का) यह विसर्ग अर्थात् फैलाव '
जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया
या नहीं किया गया—उसे परम आकाश
में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अध्यक्ष
(हिरण्यगर्भ) है, वही जानता होगा;
यान भी जानता हो। (कौन कह सके ?)

िसारे वेदान्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इंद्रियों को गोचर होनेवाले विकारी ग्रीर विनाशी नाम-रूपात्मक ग्रनेक दृश्यों के फंदे में फंसे न रह कर, ज्ञान-दृष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक ग्रीर ग्रमृत तस्व है। इस मक्खन के गोले को ही पाने के लिये उक्त सुक्त के ऋषि की बुद्धि एकदम दौड पड़ी है; इससे यह रपष्ट देख पड़ता है, कि उसका अन्तर्जान कितना तीत्र था मूलारम्भ में ग्रर्थात् सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहलें जो कुछ था, वह सत् था या ग्रसत्, मृत्यु थी या ग्रमर, ग्राकाश था या जल, प्रकाश या या ग्रंधकार ?——ऐसे ग्रनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हूए उक्त ऋषि सबके ग्रागे दौड़ कर यह कहता है, कि सत् ग्रीर ग्रसत्, मर्न्य ग्रीर ग्रमर, ग्रंधकार ग्रीर प्रकाश, ग्राच्छादन करनेवालों ग्रीर ग्राच्छादित, चुख देनेवाला ग्रीर उसका ग्रनुभव करनेवाला, ऐसे ग्रद्धित की परस्पर-सापेक्ष भाषा दृश्य सृष्टि की उत्पत्ति के ग्रन्तर की है; ग्रतएव सृष्टि में इन हुन्हों के उत्पन्न होने के पूर्व ग्रर्थात् जव 'एक ग्रीर दूसरा 'यह भेद ही न था तव, कौन किसे ग्राच्छादित करता ? इसलिये ग्रारम्भ ही में इस सुक्त का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूला-रम्भ के एक द्रव्य को सत् या ग्रमत्, ग्राकाश या ग्रंथकार, ग्रमत

या मृत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेक्ष नाम देना उचित नहीं; जो कुछ था, वह द्भन सब पदार्थों से विलक्षण था श्रौर वह श्रकेला एक चारो श्रोर श्रपनी श्रप-रंपार शक्ति से स्फूर्तिमान् था; उसकी जोड़ी में या उसे श्राच्छादित करनेवाला अन्य कुछ भी न था। दूसरी ऋचा में 'श्रानीत्' कियापद के 'श्रन्' धातु का श्रयं हैं क्वासोच्छ्वास लेना या स्फुरण होना, श्रीर 'प्राण्' शब्द भी उसी धातु से बना है; परन्तु जो न सत् है श्रौर न श्रसत्, उसके विषय में कीन कह सकता है, कि वह सजीव प्राणियों के समान क्वासोच्छ्वास लेता था, ग्रोर क्वासोच्छ्वास के लिये वहाँ वायु ही कहाँ हैं ? ग्रतएव 'ग्रानीत्' पद के साथ ही-'ग्रवातं' = विना वायु के -ग्रौर 'स्वधया' = स्वय ग्रपती ही महिमा से इन दोनों पदों को जोड़ कर " सृष्टि का मूंलतत्त्व जड़ नहीं था" यह श्रद्दैतावस्था का श्रर्थ द्वैत की भाषा में वड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, कि "वह एक बिना वायु के केवल श्रपनी ही शक्ति से स्वासो-च्छ्वास लेता या स्फूरितमान् होता था ! " इसमें वाहचदृष्टि से जो विरोध दिखाई देता है, वह हैती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। "नेति नेति", "एकमेवाहि-तीयम्" या " स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः " (छां. ७. २४. १)-ग्रपनी ही महिमा से अर्थात् अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला-इत्यादि जो परब्रह्म के वर्णन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त ग्रर्थ के ही द्योतक हैं। सारी सुष्टि के मुलारंभ में चारों श्रोर जिस एक श्रनिवार्य तत्त्व के स्फुरए। होने की बात इस सुकत में कही गई है, वही तत्त्व सुष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह शेष उद्देशा। श्रतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि "सब पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता" (गी. द. २०); श्रौर श्रागे इसी सुक्ती के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि "वह सत् भी नहीं है श्रौर असत् भी नहीं है " (गी. १३. १२) । परन्तु प्रश्न यह है, कि जब सृष्टि के मूलारस्भ में निर्गुण बहा के सिवा श्रीर कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि " प्रारंभ में पानी, ग्रन्थकार, या ग्राभु ग्रौर तुच्छ की जोड़ी थी" उनकी क्या व्यवस्था होगी ? श्रतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के जितने वर्णन है जैसे कि-सृष्टि के श्रारम्भ में श्रंधकार था, या श्रंधकार से श्राच्छादित पानी था, या श्रामु (ब्रह्म) श्रीर उसको झाच्छादित करनेवाली माया (तुच्छ) ये दोनों पहले से थे इत्यादि; वे सब उस समय के है, कि जब प्रकेले एक मूल परब्रहा के तप-महात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वर्णन मूलारंभ के स्थिति के नहीं है। इस ऋचा में 'तप' शब्द से मूल ब्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण शक्ति विविक्षित है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है (मुं. १.१.६ देखो) "एतावान् ग्रस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः" (ऋ. १०. ६०. ३) इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उस मूल द्रव्य के विषय में कहना न पड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है। परन्तु दृश्य वस्तु और द्रष्टा, भोक्त और भोग्य, भ्राच्छादन करनेवाला भीर अभच्छाद्य, भ्रांच्छाद्य,

श्रीर प्रकाश, मर्त्य श्रीर श्रमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार श्रलग कर यद्यपि यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निर्मल चिद्रपी विलक्षण परब्रह्म ही मूलारंभ में था; तथापि जब यह बतलाने का समय ग्राया कि इस ग्रनिवार्य, निर्गुण, ग्रकेले एक तत्त्व से ग्राकाश, जल इत्यादि द्वंद्वात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपात्मक विविच सृष्टि या इस सृष्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तब तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, ग्रसत् ग्रौर सत् जैसी हैती भाषा का ही उपयोग किया है; और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मूल ब्रह्म को ही 'असत्' कहा है; परन्तु उसका अर्थ "कुछ नही "यह नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा है कि "वह है"। न केवल इसी सूक्त में, किंतु अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में गहन विषयो का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है (ऋ. १०.३१.७; १०.८१.४; वाज.सं. १७.२०देखो)— जैसे दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज्ञ के लिये श्रावश्यक घृत, सिमधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आई? (ऋ. १०. १३०.३), श्रयवा घर का दृष्टान्त ले कर प्रश्न किया है, कि मूल एक निर्गृण से, नेत्रों को प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली श्राकाश-पृथ्वी की इस भव्य इमारत को बनाने के लिये लकड़ी (मूल प्रकृति) कैसे मिली?—कि स्विद्धनं क उस वृक्ष श्रास यतो द्यावा-पृथिवी तिष्ठतक्षुः । इन प्रश्नो का उत्तर, उपर्युक्त सूक्त की चौथी श्रौर पाँचवी ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उससे श्रधिक दिया जाना सम्भव नहीं है (वाज सं ३३. ७४ देखो); श्रौर वह उत्तर यही है, कि उस श्रनिर्वाच्य, श्रकेले एक ब्रह्मा ही के मन में सृष्टि निर्माण करने का 'काम '—हपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुग्रा, श्रौर वस्त्र के घागों समान, या सूर्य प्रकाश के समान, उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे उपर श्रोर चहुँ श्रोर फैल गईँ तथा सत् का सारा फैलाव हो गया, श्रर्थात् श्राकाश-पृथ्वी की यह भव्य इमारत वन गई। उपनिषदो में इस सूक्ष्म के म्रर्थ को फिर पृथ्वा का यह मव्य इमारत वन गड़ । उपानवदा म इस सूक्ष्म क ग्रंथ का फिर भी इस प्रकार प्रकट किया है, कि "सोऽकामयत । वहुं स्यां प्रजायेयेति" । (तै. \ २, ६; छां. ६. २. ३)—उस परब्रह्म को ही ग्रनेक होने की इच्छा हुई (बृ. १. ४. देखो); ग्रोर ग्रयवं वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत द्रंथ्य से ही पहले पहल 'काम' हुग्ना (ग्रथवं. ६. २. १६) । परन्तु इस सूक्त में विशेषता यह है, कि निर्गुण से सगुण की, ग्रसत् से सत् की, निर्द्वन्द्व से द्वन्द्व की, ग्रथवा प्रसद्धग से सद्धग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिये ग्रगम्य समक्ष कर, सांख्यों के समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके सदृश्य किसी दूसरे तत्त्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सूक्त का ऋषि कहता है कि "जो बात ससक्त में नहीं आती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समक्ष में नहीं त्राती; परंतु उसके लिये शुद्ध बुद्धि से और ब्रात्मप्रतीति से निश्चित किये गये अनिर्वाच्य बह्य की योग्यता को दृश्य सृष्टिरूप माया की योग्यता के बराबर

सत समभो, ग्रीर न परब्रह्मके विषय में ग्रयनं ग्रहैत-भाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सोचना चाहिये की यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न त्रिगुणात्मक स्वतन्त्र पदार्थ मान भी लिया जावे; तथापि इस अश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता कि उसमें सृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रथमतः बुद्धि ( महान् ) या अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ। और , जब कि यह दोष कभी टल ही नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है ? सिर्फ़ इतना कहो, कि यह वात समक्ष में नहीं ग्राती कि मूल ब्रह्म से सत् ग्रर्थात् प्रकृति कैसे निर्मित हुई । इसके लिये प्रकृति को स्वतंत्र मान लेने की ही कुछ ग्रावश्यकता नहीं है। मनुष्य की वृद्धि की कौन कहे, परन्तु देवताश्रो कि दिव्य-बृद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समक्ष में ग्रा जाना सभव नहीं; क्योंकि देवता भी दृश्य सृष्टि के आ़रभ होने पर उत्पन्न हुए है; उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०० २ देखो ) । परन्तु हिरण्यगर्भ देवतात्रों से भी बहुत प्राचीन ग्रीर श्रेष्ठ है ग्रीर ऋग्वेद में ही कहा है; कि ग्रारम्भ में वह ग्रकेलाही "भूतस्य जात पितरेक श्रासीत्" (ऋ. १०. १२१. १.<sub>-</sub>) सारी सृष्टि का 'पति' ग्रर्थात् राजा या श्रध्यक्ष था। फिर उसे यह बात क्योकर मालूम न होगी? और यदि उसे मालूम होगी; तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस बात को दुर्बोच या अगम्य क्यों कहते हो ? श्रतएव उस सुक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर दिया है कि "हाँ; वह इस बात को जानता होगा; " परन्तु ग्रयनी बुद्धि से ब्रह्म-देव के भी ज्ञान-सागर की थाह लेनेवाले इस ऋषिने श्राक्चर्य से साज्ञक हो श्रन्त में तुरन्त ही कह दिया है, कि " प्रथवा, न भी जानता हो ? कौन कह सकता है ? क्यों कि वह भी सत् ही की श्रेणी में है इसलिये 'परम' कहलाने पर भी 'श्राकाश' ही में रहनवाले जगत् के इस श्रध्यक्षको सत्, असत्, श्राकाश और जल के भी पूर्व की बातो का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है ? " परन्तु यद्यपि यह बात समक्तमें नहीं श्राती कि एक 'श्रसत्' श्रर्थात् ग्रव्यक्त और निर्गुण द्रव्य ही के साथ विविध नाम-रूपात्मक सत् का ग्रर्थात् मूल प्रकृति का संबंध कैसे हो गया, तथापि मूलबह्य के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अहैत-भाव को डिगने नहीं दिया है। यह इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, कि सात्त्विक श्रद्धा और निर्मल प्रतिभा के बल पर मनुष्य की बुद्धि श्रचिन्त्य वस्तुओं के सद्यन वन में सिंह के समान निर्भय हो कर नैसे सञ्चार किया करती है और वहाँ की अतर्क्य बातो का यथाशिकत कैसे निश्चय किया करती है। यह सचमुच ही श्राश्चर्य तथा गौरव की बात है कि ऐसा सुक्त ऋग्वेद में पाया जाता है ! हमारे देश में इस सूक्त के ही विषय का श्रागं बाह्मणों (तैत्ति. बा. १. ८.९) में, उपनिषदो में श्रौर श्रनंतर वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थोमें सूक्ष्म रीति से विवेचन किया गया है। श्रीर पश्चिमी देशों में भी श्रर्वा-चीन काल के कान्ट इत्यादि तत्त्वज्ञानियों ने उसीका अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण किया है। परन्तु स्मरए। रहे कि इस सूक्त के ऋषि की पवित्र बुद्धि में जिन परम सिद्धान्तो की गी. र. १७

स्फूर्ति हुई है, वही सिद्धान्त, आगे प्रतिपक्षियों को विवर्त-वाद के समान उचित उत्तर वे कर और भी दृढ, स्पष्ट या तर्कदृष्टि से निःसदेह किये गये है—इसके आगे अभी तक न कोई बढ़ा है और न बढ़ने की विशेष आशा ही की जा सकती है

श्रध्यात्म-प्रकरण समाप्त हुग्रा! श्रब श्रागे चलने के पहले 'केसरी' की चाल के श्रनुसार उस मार्ग का कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिये कि जो यहाँ तक चल ग्राये हैं। कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिहाव्लोकन न किया जावे, तो विषयानुसंधान के चूक जाने से सम्भव है कि और किसी अन्य मार्ग में सञ्चार होने लगे ( प्रत्यारम्भ में पाठको को विषय में प्रवेश कराके कर्म-जिज्ञासा का संक्षिप्त स्वरूप वतलाया है श्रीर तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया है कि कर्मयोगशास्त्र ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। ग्रनतर चौथे, पाँचवे ग्रौर छठे प्रकरण में सुखदु.ख-विवेकपूर्वक यह वतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की श्राधिभौतिक उपपत्ति एक-देशीय तथा प्रपूर्ण है भ्रौर भ्राधिदैविक उपपत्ति लेंगड़ी है। फिर कर्मयोग की श्राध्यात्मिक उपपत्ति वतलाने के पहले, यह जानने के लिये कि श्रात्मा किसे कहते है, छुठे प्रकरण में ही पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ग्रीर ग्रागे सातवें तथा ग्राठवें प्रकरण में साख्य-शास्त्रान्तर्गत द्वैत के श्रनुसार क्षर-श्रक्षरिवचार किया गया है। श्रौर फिर इस प्रकरणमें ग्राकार इस विषय का निरूपण किया गया है, कि ग्रात्मा का स्वरूप क्या है, तथा पिण्ड और ब्रह्माण्ड में दोनो ग्रोर एक ही ग्रमृत ग्रीर निर्गुण श्रात्मतत्त्व किस प्रकार श्रोतप्रोत श्रौर निरन्तर व्याप्त है। इसी प्रकार यहां यह भी निश्चित किया गया है, कि ऐसा समबुद्धि-योग प्राप्त करके — कि सब प्राणिश्रो में एक ही श्रात्मा है-उसे सदैव जागृत रखना ही श्रात्मज्ञान की श्रीर श्रात्मसुखकी पराकाष्टा है; श्रीर फिर यह बतलाया गया है कि भ्रपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध आत्मनिष्ठ अवस्था मं पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्त्व श्रर्थात् नर-देह की सार्थकता या मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार मनुष्य जाति के श्राध्यात्मिक परम साध्य का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगशास्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय श्राप ही श्राप हो जाता है, कि संसारमें हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते है वे किस नीति से किये जावें, अथवा जिस शुद्ध बुद्धि से उन सांसारिक व्यवहारो को करना चाहिये उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। क्योंकि ग्रब यह बतलाने की ग्राव-र्वियकता नहीं कि ये सारे व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिए कि जिससे वे परि-एाम में ब्रह्मात्मैवयरूप-समवृद्धि के पोषक या श्रविरोधी हो। भगवद्गीता में कर्मयोग के इसी ब्राघ्यात्मिक तत्त्व का उपदेश ब्रर्जुन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता । क्य़ों कि कुछ लोगो का कहना है, कि नामस्पात्मक सृष्टि के व्यवहार ब्रात्मज्ञान के विरुद्ध है ब्रतएव ज्ञानी पुरुष उनको , छोड़ दे; श्रीर यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समभी जायेंगे, श्रीर फिर कर्म-श्रकर्मशास्त्र भी निरर्थक हो जावेगा! श्रतएव इस विषय का निर्एाय करने के लिये कर्मयोगशास्त्रमें ऐसे प्रश्नो का भी विचार श्रवश्य करना

पड़ता है, कि कर्म के नियम कौन से हैं और उनका परिणाम क्या होता है, अथवा बुढ़िकी शुद्धता होने पर भी व्यवहार अर्थात् कर्म क्यों करना चाहिये? भगवव्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों की इन प्रश्नों का कुछ भी महत्त्व नहीं जान पड़ता; अतएव ज्योही भगवव्गीता का वेदान्त या भिक्त या निरूपण समाप्त हुआ, त्योही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते है। परन्तु ऐसा करना, हमारे मत से, गीता के मुख्य उद्देश की ओर ही दुर्लक्ष्य करना है। अतएव अब आगे कम कम से इस बात का विचार किया जायगा, कि भगवव्गीता में उपर्युक्त अश्नों के क्या उत्तर दिये गये है।

# नववाँ प्रकरण ।

## कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्र्य।

क्रमणा वय्यते जन्तुर्विचया तु प्रमुच्यते । ३६

महाभारत, जाति २४०, ७।

मुद्यपि यह सिद्धान्त प्रन्त में सच है कि इस सुसार में जो कुछ है वह परब्रह्म हों है; परब्रह्म को छोड कर श्रन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियो को गोचर होनेवाली दृश्य सृष्टि के पदार्थों का ग्रध्यात्मज्ञास्त्र की चलनी में जब हम संशोधन करने लगते हैं, तब उनके नित्य-ग्रनित्य-रूपी दो विभाग या समूह हो जाते हैं ---एक तो उन पदार्थों का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियो को प्रत्यक्ष देख पडता है; परन्तु हमेशा वदलनेवाला होने के कारण ऋनित्य है श्रीर दूसरा पर-मात्म-तत्त्व है जो नाम-रूपो से श्राच्छादित होने के कारए। श्रदृश्य, परन्तु नित्य है। यह सच है कि रसायन-शास्त्र में जिस प्रकार सब पदार्थों का पृथक्करए। करके उनके घटक-द्रव्य फ्रलग ग्रलग निकाल लिये जाते है उसी प्रकार ये दो विभाग ग्रांखों के सामने पृथक् पृथक् नहीं रखे जा सकते; परन्तु ज्ञान-दृष्टि से उन दोनो को ग्रलग थ्रलग करके ज्ञास्त्रीय उपपादन के सुभीते लिये उनको क्रमज्ञः '<u>ब्रह्म' और '</u>माया' तथा कभी कभी 'ब्रह्म सृष्टि' और 'माया-सृष्टि' नाम दिया जाता है तथापि स्मरण रहे कि ब्रह्म मूल से ही नित्य और सत्य है, इस कारण उसके साथ सृष्टि शद्व ऐसे श्रवसर पर श्रनुप्रासार्थ लगा रहता है और 'ब्रह्म-सृष्टि ' शब्द से यह मतलव नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सुष्टियो में से, दिक्काल ग्रादि नाम-रूपो से ग्रमर्यादित, ग्रनादि, नित्य, ग्रविनाशी, ग्रमृत, स्वतन्त्र और सारी दृश्य-सृष्टि के लिये प्राधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-सृष्टि में, ज्ञानचक्षु से सञ्चार करके ग्रात्मा के ज्ञुद्ध स्वरूप ग्रथवा ग्रेपने परम साध्य का विचार पिछले प्रकरण में किया गया; ग्रीर सच पूछिये तो शुद्ध प्रध्यात्मशास्त्र वहीं समाप्त हो गया । परन्तु, मनुष्य का स्रात्मा यद्यपि स्रादि में ब्रह्म-सृटिट का है, तथापि वृश्य-सृष्टि की अन्य वस्तुओं की तरह वह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से म्राच्छादित है और ये देहेन्द्रिय म्रादिक नाम-रूप विनाशी है; इसलिये प्रत्येक मनुष्य की यह स्वभाविक इच्छा होती है कि इनसे छूट कर अमृतत्त्व कैसे प्राप्त क्हें। ग्राँर, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये 0--कर्मयोग-ज्ञास्त्र के इस विषय का विचार करने लिये, कर्म के कायदो से वैधी हुई ग्रनित्य माया-सृष्टि के द्वैती प्रदेश में ही ग्रव हमें ग्राना चाहिये। पिण्ड ग्रौर

<sup>\* &#</sup>x27; र्म्म से प्राणी वाधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है।"

बह्माण्ड दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य ग्रीर स्वतन्त्र ग्रात्मा है, तो ग्रव सहज ही प्रक्रन होता है कि पिटड के आत्मा को ब्रह्माण्ड के आत्मा की पहचान हो जाने में कौन सी अड़चन रहती है श्रीर वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न के हल करने के लिये नाम-रूपो का विवेचन करना श्रावश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त के दृष्टि से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते हैं, एक ग्रात्मा श्रथवा परमात्मा, ग्रौर दूसरा उसके अपर कां नाम-रूपो का ग्रावरण ; इसलिये नाम-रूपात्मक ग्रावरण के सिवा ग्रव श्रन्य कुछ भी शेष नहीं रहता। वेदान्तशास्त्र का मत है कि नाम-रूप का यह अवरण किसी जगह घन तो किसी जगह-विरल होने के कारण दृश्य सृष्टि के पदार्थों में सचेतन ग्रोर अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, गन्धर्व श्रौर राक्षस इत्यादि भेद हो जाते है। यह नहीं कि श्रात्मा-रूपी ब्रह्म किसी स्थान में न हो। वह सभी जगह है--वह पत्थर में है ग्रौर मनुष्य में भी है। पर्न्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी लोहे के बक्स में, अथवा न्यूना-धिक स्वच्छ काच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार **आत्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात्** नाम-रूपात्मक श्रावरण के तारतम्य भेद से श्रवेतन ग्रीर संवेतन ऐसे भेद हो जाया करते हैं। श्रौर तो क्या, इसका भी कारेण वही है कि सचेतन में मनुष्यों श्रौर पशुग्रों को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यो नहीं होता। ग्रात्मा सर्वत्र एक ही है सही; परन्तु वह ग्रादि से ही निर्गुए ग्रीर उदासीन होने के कारए। मन, वृद्धि इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के बिना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता श्रौर वे साघन मनुष्य-योनी को छोड़ श्रन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते. इस लिये मनुष्य-जन्म सब में श्रेष्ठ कहा गया। इस श्रेष्ठ जन्म में ग्राने पर श्रात्मा के नाम-रूपात्मक ग्रावरण के स्थूल ग्रीर सूक्ष्म, दो भेद होते हैं। इनमें से स्थूल श्रावरण मनुष्य की स्थूल देह ही है कि जो शुक्र शोणित श्रादि से बनी है। शुक्र से ग्रागे चल कर स्नायुं, ग्रस्थि ग्रीर मज्जाः तथा शोणित ग्रर्थात् रक्त से त्वचा मांस थ्रौर केश उत्पन्न होते है--ऐसा समक कर इन सब को वेदान्ती 'श्रन्नमय कोश 'कहते है। इस स्थूल कोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते है कि इसके अन्दर क्या है तब कमका वायुरूपी प्राण अर्थात् 'प्राणमय कोका'। मन ग्रर्थात् 'मनोमय कोंश, 'बुद्धि श्रर्थात् 'ज्ञानमय कोश 'ग्रीर श्रन्त में 'ग्रानन्दमय कोश मिलता है। म्रात्मा इससे भी परे है। इसलिये तैर्तिरीयोपनिषद् में श्रत्रमय कोश से श्रागे बढ़ते बढ़ते श्रन्त में श्रानन्दमय कोश वतला कर वरुए ने भृगु को ब्रात्म-स्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १--५; ३.२--६)। इन सब कोशों में से स्थूल देह का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राणादि कोशों, सूक्ष्म इन्द्रियों ग्रीर पञ्चतन्मात्राम्रो को वेदान्ती 'लिग.' अथवा सूक्ष्म शरीर कहते है। वे लोग, 'एक ही ब्रात्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म कैसे प्रत्यत होता है '--इसकी उपपत्ति, सांख्य-शास्त्र की तरह वृद्धि के ग्रनंक 'भाव मान कर नहीं लगाते; किन्तु इम विषय में उनका यह सिद्धान्त है कि यह सब कर्म-विषाक का, अथवा कर्म के फलो का परिणाम है। गीता में, वेदान्तसूत्रों में और उपनिषदों में स्पष्ट कहा है कि यह कर्म लिग-शरीर के आश्रय से श्रयात् आधार से रहा करता है और जब आतमा स्थूल देह छोड कर जाने लगता है तब यह कर्म भी लिगशरीर-द्वारा उसके साथ जा कर वार वार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य करता न्हता है। इसलिये नाम-रुपात्मक जन्म-मरण के चक्कर से छूट कर नित्य परब्रह्म-स्वरूपी होने में अथवा मोक्ष को प्राप्त में, पिण्ड के आतमा को जो अड्चन हुआ करती है उसका विचार करते समय लिग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमें से लिग-शरीर का साख्य और वेदान्त दोनों दृष्टियों से पहले ही विचार किया जा चुका है; इसलिये यहाँ फिर उसकी चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकरण में सिर्फ इसी बात का विवेचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आतमा को ब्रह्मज्ञान न होते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है और उससे छूट कर आतमा को अमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये।

सुष्टि के ग्रारम्भकाल में ग्रव्यक्त ग्रौर निर्गुण परब्रह्म जिस देशकाल ग्रादि नाम-रूपात्मक सगुणुशक्ति से व्यक्त, श्रर्थात् दृश्य-सृष्टिरूप हुश्रा सा देख पड़ता है, उसी को वेदान्तशास्त्र में 'माया' कहते है (गी. ७, २४, २५); श्रीर उसी में कमं का भी समावेश होता है (वृ. १. ६. १)। किंबहुना यह भी कहा जा सकता है कि 'माया 'ग्रीर 'कर्म 'दोनों समानार्थक है। क्योकि पहले कुछ न कुछ कर्म, श्रर्थात् व्यापार, हुए बिना श्रव्यक्त का व्यक्त होना श्रथवा निर्गुंए का सगुए होना सम्भव नहीं। इसी लिये पहले यह कह कर कि मै श्रपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता हूँ (गी..४.६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह लक्षण दिया है कि 'श्रक्षर परब्रह्म से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि-निर्माण होने की जो किया है वही कर्म है' (गी. ८. ३)। कमें कहते है व्यापार अथवा क्रिया को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के श्रन्य पदार्थों की किया हो, श्रथवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना व्यापक भ्रयं इस जगह विवक्षित है। परन्तु कर्म कोई हो उसका परिएाम सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम-रूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन नाम-रूपों से ग्राच्छादित मूल द्रव्य कभी नहीं बदलता--वह सदा एक सा ही रहता है। उदाहरएार्थ, वुनने की क्रिया से 'सूत' यह नाम बदल कर उसी द्रव्य को 'वस्त्र' नाम मिल जाता है; श्रौर कुम्हार के व्यापार से 'मिट्टी' नाम के स्थान में 'घट 'नाम प्राप्त हो जात। है। इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म को न लंकर नाम ग्रॉर रूप को ही कभी कभी माया कहते है। तथापि कर्म का जब स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तब यह कहने का समय ब्राता है कि कर्म-स्वरूप और माया-स्वरूप एक ही है । इसलिये ब्रारम्भ ही में यह कह देना

र्थाधिक सुभीते की बात होगी की माया, नाम-रूप श्रीर कर्म, ये तीनों मल में एक। स्वरूप ही है। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक सूक्ष्म भेद किया जा सकता है कि माया एक सामान्य शब्द है श्रौर उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को कर्म कहते है। पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी लिये तीनो शब्दो का बहुधा समान श्रर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। पर-ब्रह्म के एंक माया पर विनाशी माया का यह जो ब्राच्छादन (ब्रथवा उपाधि = ऊपर का उढ़ौना) हमारी श्रांखो को दिखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में "त्रिगुणात्मक प्रकृति " कहा गया है। सांख्य-वादी पूरुष श्रीर प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्वयंभु, स्वतन्त्र श्रौर श्रनादि मानते है। परन्तु माया, नाम-रूप श्रथवा कर्म, क्षिण-क्षण में बदलते रहते है : इसलिये उनको, नित्य श्रीर श्रविकारी परब्रह्म की योग्यता का, श्रर्थात् स्वयंभ् श्रौर स्वतंत्र मानना न्याय-दृष्टि से श्रन्चित है। क्योंकि नित्य श्रौर श्रनित्य ये दोनो कल्पनाएँ परस्पर-विरूद्ध है श्रीर इसलिये दोनों का श्रस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसलिये वेदान्तियो ने यह निश्चित किया है कि विनाशी प्रकृति ग्रथवा कर्मात्मक माया स्वनन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्व-व्यापी श्रौर निर्गुए। परब्रह्म में ही मनुज्य की दुर्बलता इन्द्रियों को सगुए। माया का दिखावा देख पड़ता है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम न्नहीं चल जाता कि माया परतन्त्र है और निर्गुण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है। गुण-परिएाम से न सही, तो विवर्त-वाद से निर्गुए श्रौर नित्य ब्रह्म में विनाशी सगुए नाम-रूपों का, ग्रर्थात् माया का दृश्य दिखाना चाहे सम्भव हो, तथापि यहाँ एक श्रीर प्रक्त उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियो को दिखनेवाला यह सगुए। दृश्य निर्गुं परब्रह्म में पहले पहले किस क्रम से, कब और वयों दिखने लगा? श्रथवा यही ग्रथं व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है; कि नित्य ग्रौर चिद्रपी परमेश्वर ने नाम-रुपात्मक, विनाशी ग्रौर जड्-सृष्टि कब ग्रौर नर्यों उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं, किन्तु देवताओं के लिये और वेदों के लिये भी अगम्य हैं (ऋ.१०.१२९; ते. ब्रा. २.८.९.), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे अधिक श्रौर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि "ज्ञान-दृष्टि से निञ्चित किये हुए निर्गुए परब्रह्म की ही यह एक ग्रतक्यं लीला है " (वेसू. २. १. ३३)। ग्रतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तब से निर्गुण ब्रह्म के साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म श्रथवा सगुए माया हमें दृग्गोचर होती श्राई है। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है क<u>ि मायात्मक कर्म ग्रानादि है</u> (वेसू. २. १. ३५-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान् ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है—'मेरी ही माया है' (गी. ७. १४), फिर ग्रग्गे कहा है कि प्रकृति प्रथित् माया, और पुरुष, दोनों 'श्रनादि 'है (गी. १३. १९)। इसी तरह श्रीशंकराचार्य ने श्रपने भाष्य में माया का लक्षण देते हुए कहा है कि "सर्वज्ञे- इवरस्याऽऽत्मभृते इवाऽविद्याकित्यते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार-प्रपञ्चवीजभूते सर्दज्ञस्पेश्वरस्य 'माया ' 'शक्ति ' 'प्रकृति ' रिति च श्रुतिस्मृत्योरिभ-लप्येते " (वेसू शाभा २. १. १४) । इसका भावार्य यह ई-- " (इन्द्रियो के) श्रज्ञान से मूल ब्रह्म में कल्पित किये हुए नाम-रूप को ही श्रुति और स्मृति-ग्रन्थो में सर्वज्ञ ईंडेवर की 'माया', 'शिवत' श्रयवा 'प्रकृति' कहते हैं; ये नाम रूप सर्वज्ञ परमेश्वर के श्रात्मभूत से जान पडते हैं, परन्तु इनके जट होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ये परब्रह्म से भिन्न है या श्रभिन्न (तत्त्वान्यत्व), श्रीर यही जड़ सृष्टि (दृश्य) के विस्तार के मूल है; " श्रीर " इस माया के योग से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पडती हैं, इस कारण यह माया चाहे विनाशी हो, तथापि दृश्य-सृष्टि की उत्पत्ति के लिये श्रावश्यक श्रीर श्रत्यन्त उपयुक्त है तथा इसी की उपनिषदों में ग्रन्यक्त, ग्राकाश, ग्रक्षर इत्यादि नाम दिये गये है " (वेसू-शाभा १.४.३)। इससे देख पड़ेगा कि चिन्मय (पुरुष) और अचेतन माया (प्रकृति) इन दोनो तत्त्वो को साल्य-वादी स्वयभू, स्वतन्त्रं ग्रौर ग्रनादि मानते है; पर माया का अनादित्व यद्यपि वैद्यान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि यह उन्हें मान्य नहीं कि माया स्वयभू श्रीर स्वतत्र है; श्रीर इसी कारण संसारात्मक माया का वृक्षरप से दर्णन करते समय गीता (१५.३) में कहा गया है कि 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा'-इस संसार-वृक्ष का रूप प्रन्त, श्रादि, मूल श्रथवा ठीर नहीं मिलता। इसी प्रकार तीसरे श्रध्यायमें जो ऐसे वर्णन है कि 'कर्म ब्रह्मोभ्दवं विद्धि ' (३.१५)—ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ; 'यज्ञ. कर्म समुभ्दवः ' (३.१४)—यज्ञ भी कर्म से ही उत्पन्न होता है, अथवा 'सह यज्ञा.-प्रजाः सृष्ट्वा, (३. १०) — ब्रह्मदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनो को साथ ही निर्माण किया; इन सब का तात्पर्य भी यही है कि "कर्म ग्रथवा कर्मरूपी यज्ञ और सृष्टि श्रर्थात् प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई है। " फिर चाहे इस सृष्टि को प्रत्यक्ष अहादेव से निमित हुई कही ग्रथवा मीमांसकी की बाई यह कही कि उस बहादेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको बनाया—ग्रर्थ दोनों का एक ही हैं (मभा शा २३१; मनु १.२१) सारांश, दृश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्मुण ब्रह्म में जो व्यापार दिख पडता है; वहीं कर्म है। इस व्यापार को ही नाम-रूपात्मक माया कहा गया है; श्रीर इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र श्रादि सृष्टि के सब पदायों के व्यापार श्रागे परम्परा से उत्पन्न हुए हैं (बृ.३.८.९)। ज्ञानी पुरुषों ने श्रपनी वृद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत जो यह सृप्टचुत्पत्ति-काल का कर्म अथवा माया है, सो बहा की ही कोई न कोई अतक्यें लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है "। परन्तु ज्ञानी पुरुषो की गति यहाँ पर कुठित हो

<sup>\*</sup> What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself.' Kant's Metaphysic of Morals (Abbot's trans In Kant's Theory of Ethics, p. 81).

जाती है, इसलिये इस बात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप ग्रथवा मायात्मक कर्न 'कब ' उत्पन्न हुमा। ग्रतः केवल कर्म-सृष्टि का ही विचार जब करना होता है तब इस परतात्र ग्रीर विनाशी माया की तथा माया के साथ ही तदंगभूत कर्म की भी, वेदान्तशास्त्र में ग्रनादि कहा करते हैं (देसू, २.१.३५) स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, ग्रनादि का यह मतलब नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की बराबरी की, निरारम्भ ग्रीर स्वतन्त्र है; परन्तु यहाँ ग्रनादि शब्द का यह ग्रथं विवक्षित है कि वह दुर्जेयारम्भ है ग्रथांत्। उसका ग्रादि (ग्रारम्भ) मालूम नहीं होता।

परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रूप ब्रह्म कर्मात्मक श्रर्यात् दृश्यसृष्टि-रूप कव ग्रीर क्यो होने लगा, तथापि इस मायात्मक कर्म के श्चगले सब व्यापारों के नियम निश्चित है श्रीर उनमें से बहुतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते है। श्राठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्र के श्रनुसार इस बात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से श्रर्थात् श्रनादि मायात्मक कर्म से ही ग्रागे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविधपदार्थ किस कम से निर्मित हुए; ग्रीर वहीं ग्राधुनिक ग्राधिभौतिकशास्त्र के सिद्धान्त भी तुलना के लिये वतलाये गये हैं। यह सच है कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रह्म की तरह स्वयम्भू नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के श्रगले विस्तार का ऋम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है, वही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो क्रम पहले बतलाया गया है उसमें, उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य की कर्म-फल भोगने पड़ते है। इसलिये श्रव उन नियमों का विवेचन करना श्रावश्यक है। इसी को 'कर्म विपाक ' कहते है। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि जहाँ एक बार कर्म का स्रारम्भ हुस्रा कि फिर उसका व्यापार स्रागे बरावर श्रखण्ड जारी रहता है और जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है त्तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का ग्रारम्भ होने लगता है तब उसी कर्म-बीज से फिर पूर्ववत् अकुर फुटने लगते है। महाभारत का कथन है कि:-

वेषां ये ्यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । प तान्येव प्रातिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥

अर्थात् "पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे (चाहे उसकी इच्छा हो या न हो) फिर फिर यथापूर्व प्राप्त होते रहते है" (देखो मभा शां २३१. ४८, ४९ और गी. ८. १८ तथा १९)। गीता (४.११) में कहा है कि "गहना कर्मणो गितः "— कर्म की गित किट्टत है; इतना ही नहीं किन्तु कर्म का बन्धन भी बड़ा किटन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलता है; सूर्य, चन्द्रादिक कर्म से ही घुमा करते है; और बहा, विष्णु,

महेश श्रादि सगुए। देवता भी कर्मों में ही वैधे हुए है। इन्द्र श्रादिकों का वया पूछना है! सगुण का अर्थ है नाम-रूपात्मक और नामरूपात्मक का अर्थ है कर्म या कमं का परिएगम । जब की यही बतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म ग्रारम्भ में कैसे उत्पन्न हुया, तब यह कैसे बतलाया जावे कि तदडगभत मन्व्य इस कर्म-वक में पहले पहल कैसे फँस गया। परन्तु किसी भी रीति से क्यो न हो, जब वह एक बार कर्म-बन्धन में पड़ चुका, तब फिर श्रागे चल कर उसकी एक नाम-रूपात्मक देह का नाश होने पर कर्म के परिएाम के कारएा उसे इस सृष्टि में भिन्न भिन्न रूपों का मिलना कभी नहीं छूटता; क्योंकि श्राधुनिक श्राधिभौतिक शास्त्रकारी ने भी ग्रब यह निश्चित किया है" कि कर्म-शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता; किन्तु जो शक्ति श्राज किसी एक नाम-रूप से देख पडती है, वही शक्ति उस नाम-रूप के नाश होने पर दूसरे नाम-रूपसे प्रगट हो जाती है। ग्रीर जब कि किसी एक नाम-रूप के नाश होने पर उसको भिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्त हुग्रा ही करते है, तब यह भी नहीं माना जा सकता कि ये भिन्न भिन्न नामे-रूप निर्जीव ही होगे अथवा ये भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । ऋष्यात्म-दृष्टि से इस नाम रूपात्मक परम्परा को ही जन्म-मरण का चक्र-या संसार कहते हैं; ग्रीर इन नाम-रूपो की ग्राधारभूत । शक्ति को समिष्टि-रूप से ब्रह्म, ग्रीर व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हैं। वस्तुत: देखने से यह विदित होगा कि यह श्रात्मा न तो जन्म धारए। करता है श्रीर न मरता ही है; श्रर्थात् यह नित्य श्रीर स्थायी है। परन्तु कर्म-बन्धन में पड़ जाने के कारए। एक नाम-रूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नामरूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता। श्राज का कर्म कल भोगना पडता है श्रीर कल का परसो; इतना ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे ग्रगले जन्म में भोगना पडता है--इस तरह यह भव-चक्र सदैव चलता रहता है । मनुस्मृति तथा महाभारत ( मनु. ४. १७३; मभा आ. ८०. ३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलो को न केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाम-रूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़कों

े यह बात नहीं कि पुनुर्जन्म की इस कल्पना को केवल हिन्दुधर्म ने या केवल आस्तिकवादियोंने ही माना हो। यद्यपि बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदिकधर्म विणित पुनर्जन्म की कल्पना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया है; और वीसवी जाताब्दी में "परमेश्वर मर गया" कहनेवाले पक्षे निरिश्वर वादी जर्मन पाण्डित निद्दों ने भी पुनर्जन्म-वाद को स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि कर्म-जािं के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते हैं, वे मर्यादित हैं तथा काल अनन्त है; इसल्थि कहना पडता है कि एक वार जो नाम-रम हो चुके है, वही फिर आगे यथापूर्व कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही है, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात् बन्धन केवल आधिभौतिक हिए से ही सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है कि यह कल्पना या उपपत्ति मुझे अपनी स्फूर्ति से मालूम हुई है। Nietzsche's Etetnal Recurrence (Complete Works Engl Trans, Vol. XVI. pp. 235-256)

कमावपाक आर आत्मस्वातन्त्र्य ।

भ्रौर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शांतिपर्त्र में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं:--

पापं कर्म कृतं किंचिद्यदि तरिमन दृश्यते। चपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि चं नप्तृषु ॥

श्रर्थात् ''हे राजा! चाहे किसी ग्रादमी को उसके पाप-कर्मो का फल उस समय मिलता। हुम्रा न देख पड़े; तयापि वह, उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रो, पौत्रों श्रीर प्रपौत्रों तक को भोगना पड़ता है" (१२९.२१) । हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते है कि कोई<sup>7</sup>

कोई, रोग वशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही दिरद्री होता है और कोई वैभव-पूर्ण राजकुल में उत्पन्न होता है। इन सब बातो की उपपत्ति

केवल कर्म-वाद से ही लगाई जा सकती है; श्रीर बहुतो का मत है कि यही कर्म-चाद की सचाई का प्रमाण है। <u>कर्म का यह चन्न जब एक बार श्रारभ्भ ही जाता</u> है तब उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखें कि सारी

सृष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म-फल का देने-

याला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता (वेसू. ३, २, ३८; कौ. ३.८);

श्रौर इसी लिये भगवान ने कहा है कि "लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्" ( गी. ७. २२ )---में जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इन्छित फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि

ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे-खोट कर्मों की अर्थात् कर्म-श्रकर्म की योग्यता के श्रनुरूप ही निश्चित किये जाते है; इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्धमें वस्तुतः उदासीन ही है; प्रर्थात् यदि मनुष्यो में

भले-बुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य (विषमबुद्धि) श्रौर नैर्घुण्य (निर्दयता) दोषो को पात्र नहीं होता (वेसू. २. १. ३४)। इसी स्राशय को लेकर गीता में भी कहा है कि "समी उहं सर्वभूतेषु " (९. २९) ग्रर्थात्

ईश्वर सब के लिये सम है; ग्रथवा-

नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विमुः ॥

परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता है न पुण्य को, कर्म या माया के स्वभाव का चक्र चल रहा है जिससे प्राणिमात्र को ग्रपने ग्रपने कर्मानुसार सुखदुःख भोगने पड़ते हैं (गी, ५, १४, १५) । सारांत्र, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का ग्रारम्भ कब हुन्रा ग्रीर तदं-

गभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले पहल कैसे फँस गया तथापि जब हम यह देखते हैं कि कर्म के भविष्य परिएगम या फल केवल कर्म के नियमों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सक है कि ससार के ब्रारम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक ब्रनादि कर्म की कृद में बँघ सा गया है । " कर्मणा बघ्यते जन्तुः"—एसा जो इस प्रकरण के ग्रारम्भ में ही

चचन दिया हुन्रा है, उसका श्रर्थ भी यही है।

इस अनि कर्म-प्रवाह के श्रीर भी दूसरे अनेक नाम है, जैसे संसार, प्रकृति माया, द्य्य सुष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्यों क सृष्टि-शास्त्र के नियम नाम-हिपो में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम है, और यदि इस दृष्टि से देखें तो सब श्राधिभौतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपत्न में ही श्रा जाते है। इस माय के नियम तथा दघा सुदृढ एवं सर्वव्यापी है। इसी लिये हेकल जैसे श्राधिभौतिक-शास्त्रज्ञ, जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दृष्य-सृष्टि के मूल में श्रयवा उससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं मानते, उन लोगो ने सिद्धान्त किया है कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिंघर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पड़ता है। इन पडितों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये ग्रथवा श्रमुक काम करने से हमें ग्रमृतत्त्व मिलेगा-यह सब केवल भरम है; ग्रात्मा या पर-मात्मा कोई स्वतत्रपदार्थ नहीं है और ग्रमृतत्त्व भी भूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु इस ससार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वय उसके या उसके पूर्वजो के कर्मों का परिएगम है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी इच्छा पर कभी भ्रवलिम्बत नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ, किसी की एक-भ्राध उत्तम् वस्तु को देख कर पूर्व-कर्मों से प्रथवा वंशपरम्परागत संस्कारो से उसे चुरा 'लेने की बुद्धि कई लोगों के मन में, इच्छा न रहने पर भी, उत्पन्न हो जाती है श्रीर वे उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। ग्रर्थात् इन ग्राधिभौतिक पडितो के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है कि ి " श्रनिच्छन् श्रपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः " (गी. ३. ३६) श्रच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप करता है--यही तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, उसके लिये एक भी अपवाद नहीं है और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है । इस मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और इच्छा ग्राज होती है वह कल के कर्मों का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी वह परसो के कर्मों का फल था; ग्रीर ऐसा होते होते इस कारण-परम्परा का कभी श्रन्त ही नहीं मिलेगा तथा यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य श्रपनी स्वतंत्रबृद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता लाता है वह सब पूर्वकर्म प्रर्थात् दैव का ही फल है--क्योंकि प्राक्तन कर्म को ही लोग दैव कहा करते है। इस प्रकार यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर यह कहना भी ब्यर्थ है कि मनुष्य को प्रपना प्राचरण ग्रमुक रीति-से सुधार लेना चाहिये ग्रौर श्रमुक रीति से ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करके ग्रपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की बही दशा होती है कि जो नदी के प्रवाह में बहती हुई लकड़ी की हो जाती है, श्रर्थात् जिसे श्रोर माया, प्रकृति, मृध्टि-कम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी भ्रोर उसे चुपाचुप चले जाना

्चाहिय-फिर चाहे उसमें ग्रधोगित हो ग्रथवा प्रगति । इस पर कुछ ग्रन्य ग्राधि-भौतिक उत्क्रांति-वादियों का कहना है कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है भ्रौर नाम-रूप क्षएा-क्षए में बदला करते है; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के ब्रनुसार ये · परिवर्तन होते हैं, उन्हें जान कर मनुष्य को बाहच-सृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते है कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यक्ष व्यवहारो में ग्रग्नि या विद्युच्छिक्ति का उपयोग ग्रपने फायदे के लिये किया करता है। इसी तरह यह भी अनुभव की बात है कि प्रयत्न से मनुष्य-स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन श्रवक्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रक्त यह नहीं है कि सृष्टि-रचना में या मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं, और करना चाहिये या नहीं; हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या नहीं। और, श्राधिभौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि "बुद्धिः कर्मानुसारिएो।" के न्याय के श्रनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमो से पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निष्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस वाद को "वासना-स्वातन्त्र्य," "इच्छा-स्वातन्त्र्य" या "प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य" कहते है। केवल कर्म-विपाक ग्रथवा केवल ग्राधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य या इच्छा-स्वातन्त्र्य नहीं है---यह कर्म के ग्रछेद्य बन्धनों से वैसा ही जकड़ा हुआ है जैसे किसी गाड़ीका पहिया चारों तरफ से लोहे की पट्टी से जकड़ दिया जाता है। परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये मनुष्यों के श्रन्तःकरणका श्रनुभव गवाही देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रन्तः करण में यही कहता है कि यद्यपि मुक्त में सूर्य का उदय पिश्चम दिशा में करा देने की शक्ति नहीं है, तो भी मुक्त में इतनी शक्ति अवश्य है कि मै अपने हाथ से होनेवाले कार्यों की भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें श्रपनी इच्छा के श्रनुसार करूँ या न करूँ, अथवा जब मेरे सामने पाप भ्रौर पुण्य तथा घर्म भ्रौर भ्रघर्म के दो ंमार्ग उपस्थित हो, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये में स्वतन्त्र हूँ। श्रब यही देखना है कि यह समभ सच है या भूठ । यदि इस समभ को भूठ कहें, तो हम देखते हैं कि इसी के ग्राधार चोरी, हत्या श्रादि श्रपराध करने-वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच माने तो कर्म-वाद, कर्म-विपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते है। श्राधिभौतिक-शास्त्रों में केवल जड़ पदार्थों की क्रियाभ्रों का ही विचार किया जाता है; इसलिये वहाँ यह प्रवन उत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्तव्य-श्चकर्त्तव्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्षन है ग्रीर इसका उत्तर देना भी श्रवश्यक है। क्योंकि एक बार यदि यही श्रन्तिम

निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है; तो फिर अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, ग्रमुक कार्य करना चाहिये, ग्रमुक नहीं करना चाहिये, ग्रमुक धर्म्य है, ग्रमुक ग्रधर्म्य, इत्यादि विधि-निषेधशास्त्र के सब भगडे ही श्राप ही श्राप मिट जायेंगे ( वेसू. २, ३, ३३ ), श्रीर तब परम्परा से या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में सदैव रहना ही मनुष्य का पुरू पार्थ हो जायगा। श्रयवा पुरुवार्थ ही काहे का ? श्रपने वश की बात हो तो पुरु-पार्थ ठीक है; परन्तु जहां एक रत्ती भर भी अपनी सत्ता श्रीर इच्छा नहीं रह जाती वहाँ दास्य ग्रीर परतंत्रता के सिवा ग्रीर हो ही क्या सकता है ? हल में जुते हुए वैलो के समान सब लोगो को प्रकृति की ग्राज्ञा में चल कर, एक ग्राधुनिक कवि के कथनानुसार 'पदार्थधर्म की श्रृंखलाग्रो 'से बाँघ जाना चाहिये ! हमारे भारत– वर्ष में कर्म-वाद या दैव-वाद से श्रीर पिक्चमी देशो मे पहले पहल ईसाई धर्म के भवितन्यतावाद से तथा श्रर्वाचीन काल में शुद्ध श्राधिभौतिक शास्त्री के सृष्टि-कम-वाद से इच्छा-स्वातंत्र्य के इस विषय की स्रोर पडितों का ध्यान श्राकार्षत हो गया है ग्रौर इसकी बहुत कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर उसका वर्णन करना श्रसम्भव है; इसलिये इस प्रकरण में यही बतलाया जायगा की वेदान्त-शास्त्र श्रीर भगवद्गीता ने इस पश्न का क्या उत्तर दिया है।

ियह सच है कि कर्म-प्रवाह ग्रनादि है ग्रीर जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हों जाता है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षंप नहीं करता । तथापि ग्रध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि दृश्य-सृष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नाम-रूपात्मक ग्रावरए। के लिये ग्राधारभूत एक ग्रात्मरूपी, स्वतन्त्र ग्रौर ग्रविनाशी बहा-सृष्टि है तथा मनुष्य के शरीर का ग्रात्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म ही का ग्रश्च है। इस सिद्धान्त की सहायता से, प्रत्यक्ष में ग्रनिवार्य दिखनेवाली उक्त ग्रड़-चन से भी छुटकारा हो जाने के लिये, हमारेशास्त्रकारों का निश्चित किया हुग्ना एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक प्रक्रिया के शेष ग्रंश का वर्णन पूरा कर लेना चाहिये। 'जो जस करें सो तस फल चाखा यानी "जैसी करनी वैसी भरनी" यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र ग्रौर समस्त ससार के लिये भी उपयुक्त होता है ग्रौर चूकि प्रत्येक मनुष्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, ग्रथवा देश में समावेश हुग्रा हो करता है इस-लिये उसे स्वय ग्रपने कर्मों के साथ कुटुम्ब ग्रादि के सामाजिक कर्मों के फलो को भी ग्रंशतः भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में प्रायः एक मनुष्य के कर्मों का ही

न वेदान्तस्त्र के इस अधिकरण को 'जीवकर्तृत्वाधिकरण ' कहते हैं। उसका पहला ही स्त्र है ''कर्ता गास्त्रार्थवत्वात्'' अर्थात् विधि-निषेधशास्त्र मे अर्थवत्व होने के लिये जीव को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनि के ''स्वर्तत्रः कर्ता '' (पा. १.४. ५४) सूत्र के 'कर्ता ' गब्द से ही आत्मस्वातत्र्य का बोध होता है और इससे माद्रम होता है कि यह अधिकरण इसी विषय का है।

विवेचन करने का प्रसंग भ्राया करता है; इसलिय कर्म-विवाक-प्रक्रिया में कर्म के विभाग प्रायः एक मनुष्य को ही लक्ष करके किये जाते है । उदाहरणार्थ मनुष्य से किये जानेवाले प्रशुभ कमें। के मनुजी ने-कायिक, वाचिक भ्रौर मानसिक--तोन भेद किये है। व्यभिचार, हिंसा और चोरी-इन नीनों को कायिक; कट् मिथ्या, ताना मारना भ्रौर भ्रसंगत बोलना — इन चारों को वाचिक; भ्रौर पर-द्रव्याभिलाषा, दूसरो का ग्रहित-चिन्तन श्रीर व्यर्थ ग्राग्रह करना, -- इन तीनों को मानसिक पाप कहते है। सब मिला कर दस प्रकार के श्रशुभ या पाप-कर्म बतलाये गये हैं ( मनुं, १२. ५-७; मभा, अनु, १३ ) और इनके फल भी कहे गये है। परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं है; क्योंकि इसी प्रध्याय में सब कर्मी कें फिर भी—सात्विक, राजस ग्रीर तामस—तीन भेद किये गये है ग्रीर प्रायः भगवग्दीता में दिये गये वर्णन के श्रनुसार इन तीनो प्रकार के गुणों या कर्मी के लक्षण भी बतलाये गये हं ( गी. १४. ११-१५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४)। परन्तु कर्म विपाक-प्रकरण में कर्म का जो सामान्यतः विभाग पाया जाता है, वह इन दोनों से भी भिन्न है; उसमें कर्म के संचित, प्रारब्ध ग्रौर कियमाए, ये तीन भेद किये जाते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कर्म है —चाहे वह इस जन्म में िकया गया हो या पूर्वजन्म में — वह सब 'सचित ' श्रर्थात् 'एकत्रित' कर्म कहा जाता है। इसी 'सचित' का दूसरा नाम 'श्रदृष्ट' ग्रौर मीमांसको की परिभाषा में 'श्रपूर्व' भी है। इन नामो के पड़ने का कारण यह है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समय के लिये वह दृश्य रहती है, उस समय की बीत जाने पर वह किया स्वरूपतः शेष नहीं रहती; किन्तु उसके सूक्ष्म श्रतएव श्रवृक्य श्रर्थात् श्रपूर्व श्रौर विलक्षण परिणाम ही बाकी रह जाते है (वेसू क्षोभा ३. २. ३९, ४०)। कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षण तक जो जो कर्म किये गये होंगें उन सब के परिएगमो के संग्रह को ही 'सचित,' 'ग्रदृष्ट'या 'ग्रपूर्व' कहते है। उन सब सचित कमीं को एकदम भोगना ग्रसम्भव है, क्योकि इनके परिएामों से कुछ परस्पर-विरोधी श्रर्थात् भले श्रौर बुरे दोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते है। उदाहरणार्थ, कोइ संचित कर्म स्वर्गप्रद श्रीर कोइ नर्कप्रद भी होते है; इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना सम्भव नहीं है — इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है । श्रतएव 'सचित'में से जितने कमीं के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को 'प्रारब्ध' श्रर्थात् श्रारम्भित 'संचित' कहते हैं। व्यवहार में संचित के श्चर्य में ही ' प्रारब्ध ' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्र-दृष्टि से यही प्रगट होता है की संचित् के ग्रर्थात् समस्त भूतपूर्व कमा के संग्रह के एक छोटे भेद को ही 'प्रारव्ध' कहते है। 'प्रारब्ध' कुछ समस्त संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलो का (कार्यों का ) भोगना आरम्भ हो गया हो उतना ही प्रारब्ध है ग्रौर इसी कारण से इस प्रारब्ध का दूसरा नाम

श्रारब्ध-कर्म है। प्रारब्ध और संचित के श्रतिरिक्त कर्म का कियमाए नामक एक न्नीर तीसरा भेद हैं । 'क्रियमाण ' वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित- शब्द है ग्रीर उसका ग्रर्थ है—' जो कर्म ग्रभी हो रहा है ग्रथवा जो कर्म ग्रभी कीया जा रहा है। 'परन्तु वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं वह प्रारब्ध-कर्म का ही (ग्रर्यात् संचित कर्मों में से जिन कर्मी का भोगना शुरू हो गया है, उनका ही ) परिएाम है; अतएव 'कियमाएा' को कर्म का तीसरा भैद मानने के लिये हमें कोई कारण देख नहीं पड़ता। हाँ, यह भेद दोनों मैं ग्रवश्य किया जा सकता है कि प्रारब्ध कारण है और क्रियमाण उसका फल ग्रर्थात् कार्य है; पेरन्तु कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। सचित में से जिन कमीं के फलो का भोगना श्रभी तक श्रारम्भ नहीं हुवा है उनका—श्रर्थात् सचित में से प्रारब्ध को घटा देने पर जो कर्म बाकि रह जायें उनका-बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द की भ्रावक्यकता है । इसलिये वेदान्तसूत्र ( ४. १. १५ ) में प्रारम्भ ही को प्रारब्ध-कर्म श्रीर जो प्रारव्य नहीं हैं उन्हें श्रनारब्य-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार सचित कर्मी के इस रीति से - प्रारब्ध-कार्थ और प्रतारब्ध-कार्य-दो भेंद करना हो शास्त्र की दृष्टि से ग्रधिक युनितपूर्ण मालूम होता है। इसलिये 'क्रियमाए।' को धातु-साधित वर्तमानकालवाचक न समभ कर 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्या' इस पाणिनिसूत्र के ग्रनुसार (पा. ३. १३१) भविष्यकालवाचक समभे तो उसका ग्रर्थ / जो -म्रागे शीध्य ही भोगने को है ' किया जा सकेगा; और तब क्रियमाए। का ही म्रर्थं म्रनारव्ध कार्य हो जायगा; एवं 'प्रारब्ध 'तथा 'क्रियमाण ' ये दो शब्द कम से वेदान्तसूत्र के ' श्रारब्ध कार्य ' और ' श्रनारब्ध-कार्य ' शब्दो के सामनार्थक हो जायेंगे। परन्तु कियमाण का ऐसा श्रर्थ आज-कल कोई नहीं करता; उसका श्रयं प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह श्राक्षेप है कि ऐसा अर्थ लेने से प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाए। कहना पडता है ग्रीर जो कर्म ग्रनारब्ध-कार्य है उनका बोध कराने के लिये सचित, प्रारब्ध तथा ऋियमाए। इन तीनो शब्दो में कोई भी शब्द पर्याप्त नही होता। इसके श्रतिरिवत कियमाण शब्द के रूढ़ार्थ को छोड देना भी ग्रन्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक किया में सचित, प्रारब्ध ग्रीर कियमाण कर्म के इन लौकिक भेदों को न मान कर हमने उनके श्रनारब्ध-कार्य श्रौर प्रारब्ध-कार्य यही दो वर्ग किये है स्रौर यही शास्त्र-दृष्टि से भी सुभीतेके है। 'भोगना' किया के कालकृत तीन भेद होते हैं-जो भोगा जा चूका है (भूत), जो भोगा जा रहा है (वर्तमान), और जिसे भ्रागे भोगना है (भविष्य) । परन्तु कर्म-६िपाक-क्रिय। में इस प्रकार कर्म के तीन भैद नहीं हो सकते; क्योंकि सचित में से जो कर्मप्रारब्ध हो -कर भोगे जाते है उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्म-भोग का विचार करते समय सचित के यही दो भेद हो सकते हैं-- (१) वे कर्म जिनका भोगन। शुरू हो गया है अर्थात् प्रारब्ध; और (२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है यथीत अनारदधः हम हो घेटो से शक्तिक भेट करने की कोई सरकारका नहीं है।

इस प्रकार सब कमी के फलो का विविध वर्गीकरण करके उनके उपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाक-प्रित्रा यह बतलाती है, कि सञ्चित ही कुल भोग्य है, इसमें से जिन कर्म-फलों का उपभोग क्रारम्भ होने से यह क्षरीर या जन्म मिला है ऋर्यात् सिञ्चत में से जो कर्म प्रारब्ध हो गये है, उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं है— " प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः।" जब एक बार हाथ से बाण छूट जाता है तब वह लीट कर ग्रा नहीं सकता; ग्रन्त तक चला ही जाता है; ग्रथवा जब एक बार फुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तब उसकी गति का अन्त होने तक वह घूमता ही रहता है; ठीक इसी तरह 'प्रारब्ध ' कर्मों की म्रर्थात् जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती है। जो शुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये। इसके सिवा दूसरी गृति नहीं है। परन्तु स्रनारब्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है--इन सब कर्मी का ज्ञान से पूर्णतया नाश किया जा सकता है। प्रारव्य-कार्य और अनारब्ध कार्य में जो यह महत्वपूर्ण भेद है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसींगक रीति से मृत्यु होने तक, प्रथीत् जन्म के साथ ही प्रारब्ध हुए कर्मों का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पडती है । ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करे तो--ज्ञान से उसके अनारव्य-कर्सी का क्षय हो जाने पर भी—देहारम्भक प्रारब्ध-कर्मों का भोग श्रपूर्ण रह जायगा ग्रौर उन्हें भोगने के लिये उसे किर भी जन्म लेना पड़ेगा, एवं उसके मोक्ष में भी बाधा आ जायगी । यह वेदान्त और सांख्य, दोनो शास्त्रो का निर्एय है । (वेसू. ४. १. १३- १५; तथा सां. का. ६७ )। उक्त बाधा के सिवा हट से आत्म-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा और उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी आवश्यकता होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्मशास्त्र की दिष्ट से भी श्रात्म-हत्या करना मूर्खता ही है।

कर्म-फल-भोगकी दृष्टि से कर्म भेदों का वर्णन हो चुका। ग्रब इसका विचार किया जायगा कि कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे ग्रर्थात किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-बंधन से छुटकारा कैसे ग्रर्थात किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-बादियों की है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि ग्रनारब्ध-कार्य भविष्य में भुगते जानेवाले संचित कर्म को कहते है—फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये ग्रार भी दूसरा जन्म लेना पड़े। परन्तु इस ग्रर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसको ने कर्मबन्धन से छूट कर मोक्ष पाने का ग्रपने मतानुसार एक सहज मार्ग ढूष्ट निकाला है। तीसरे प्रकरण में कहे श्रनुसार मीमांसको की दृष्टि से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषद्य ऐसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या ग्रादि नित्य-कर्मों को न करने से पाप लगता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पडते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनो कर्मों को करना ही चाहिये। बाकी रहे काम्य और निषद्ध कर्म। इनमेंसे निषद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस लिये नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को भोगने के

लिये किर भी जन्म लेना पडता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिएामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुछ कमों को छोड दे ग्रौर कुछ कमों को शास्त्रीक्त रीति से करता रहे, तो वह ग्रापं ही श्राप मुक्त हो जायगा। क्योकि, प्रारब्ध कर्मी का, इस जन्म में उपभोग कर लेने सं उनका अन्त हो जाता है; अरीर इस जन्म में सब नित्य-नैमित्तिक कर्मों को करते रहने में तया निविद्ध कर्मों से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता, एव काम्य कर्मों को छोड़ देने से स्वर्ग श्रादि सुखो के भोगने की भी श्रावश्यकता नहीं रहती। श्रीर जब इहलोक, नरक ग्रौर स्वर्ग, ये तीनो गति, इस प्रकार छूट जाती है, तब ग्रात्मा के लिये मोक्ष के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती। इस वाद को 'कर्म-मुबित' या 'नैष्कर्म्य-सिद्धि कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान हो, श्रर्यात् जव किसी कर्म के पाप-पुण्य का वंधन कर्जा को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति को 'नैष्कर्म्य' कहते हैं। परन्तु वेदान्तशास्त्र में निश्चय किया गया है कि मीमासकीं की उक्त युक्तिसे यह 'नैक्कर्म्यं' पूर्ण रीति से नहीं सध सकता ( बसू. शाभाः ४. ३. १४); ग्रौर इसी ग्रभिप्राय से गीता भी कहती है कि "कर्म न करने से नैष्कर्म्य नहीं होता, ग्रीर छोड देने से सिद्धि भी नहीं मिलती" (गी. ३.४)। धर्मशास्त्रो में कहा गया है कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मों का त्याग करना ही ग्रसम्भव है; ग्रीर यदि कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायश्चित्त से उसके सब दोषो का नाश भी नहीं होता। भ्रच्छा, यदि मान लें कि उक्त वात सम्भव' है, तो भी मीमांसको के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पडता कि 'प्रारव्य कर्मों को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मों को उक्त युक्ति के अनुसार करने या न करने से सब 'संचित' कर्मों का सग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो, 'संचित' कर्मों के फल परस्पर - विरोधी---उदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा दूसरे का फल नरक-यातना—हो, तो उन्हें एक ही समय में ग्रीर एक ही स्थल में भोगना ग्रसम्भव है; इसलिये इसी जन्म में 'प्रारब्ध 'हुए कर्मों से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कमों से सब 'संचित' कमों के फलो का भोगना पूरा नहीं हो सकता। महाभारत में पराशरगीता में, कहा है:---

> कदान्त्रित्सुकृतं तात कृटस्थमिव तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते ॥

"कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पूर्वकाल में किया गया पुष्य ( उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ) चृप बैठा रहता है" (मभा. शां. २९०. १७); और यही न्याय संचित पापकर्मों को भी लागू है। इस प्रकार सचित-कर्मोपभोग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु सचित कर्मों का एक भाग अर्थात् अनारब्ध-कार्य हमेशा बचा ही रहता है; और इस जन्म में सब कर्मों को यदि उपर्युंक्त युक्ति से करते रहें तो भी बचे हुए अनारब्ध कार्य-संचितों की

भीगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पडता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है कि मीमांसको की उपर्युक्त सरल मोक्ष-पुक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है। कर्म-बधन से छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद् में नहीं बतलाया गया है। यह केवल तर्क के आधार से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तर्क भी श्रन्त तक नहीं टिकता। सारांग्र, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पाने की श्राशा रखना वैसा ही व्यर्थ हैं, जैसे एक श्रन्था, दूसरे श्रन्थे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! श्रच्छा, श्रव यदि मीमा-सकों की इस युक्ति को मजूर न करें श्रीर कर्म के बधनो से छुटकारा पाने के लिये सब कर्मों को श्राग्रहपूर्वक छोड़ कर निर्ह्योगी बन बैठें तो भी काम नहीं चल सकता; क्योंकि श्रनारब्ध-कर्मों के फलों का भोगना तो बाकी रहता ही है, श्रीर इसके साथ कर्म छोड़ने का श्राग्रह तथा चुपचाप बैठ रहना तामस कर्म हो जाता है; एवं इस तामस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पडता है; एवं इस तामस कर्मों के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पडता है (गी. १८.७, ८)। इसके सिवा गीता में श्रनेक स्थलो पर यह भी बतलाया गया है, कि जब तक शरीर है तब तक श्वासोच्छ्वास, सोना, बैठना इत्यादि कर्म होते ही रहते हैं, इसलिये सब कर्मों को छोड़ देने का श्राग्रह भी व्यर्थ ही है—यथार्थ में, इस ससार में कोई क्षण भर के लिये भी कर्म करना छोड नहीं सकता (गी. ३. ५; १८. ११)।

कर्म चाहे भला हो या बुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये भनुष्य को एक न एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्म अनादि है और उसके अखंड व्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता; सब कर्मी को छोड़ देना सम्भव नहीं है; श्रौर मीमांसको के कथनानुसार कुछ कर्मी को करने से श्रौर कुछ कर्मी को छोड़ देने से भी कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता--इत्यादि बातों के सिद्ध हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नाम-रूप के विनाशी चक्र से छूट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले अमृत तथा अविनाशी तत्त्व में मिल जाने की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी तृष्ति करने का कौनसा मार्ग है ? वेद और स्मृति-ग्रंथों में यज्ञ-याग आदि पार्ली किक कल्याण के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोक्षशास्त्र की दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के है; क्योंकि यज्ञ-याग ग्रादि पुण्य-कर्मों के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्य-कर्मों के फलो का अन्त हो जाता है तब-चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो-- कभी न कभी इस कर्म-भूमि में फिर लौट कर ब्राना ही पड़ता है ( मभा. चन. २५९, २६०; गी. ८. २५ स्रौर ९. २०)। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कमें के पंजे से बिलकुल छूट कर अमृततत्त्व में मिल जानेका और जन्म-मरए। की भंभट को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है। इस भंभट को दूर करने का ग्रर्थात् मोक्ष-प्राप्ति का ग्रध्यात्मशास्त्र के कथानानुसार 'ज्ञान' ही एक सच्चा भागं है। 'ज्ञान' शब्द का ग्रर्थ व्यवहार-ज्ञान या नाम-रूपात्मक सृष्टिशास्त्र का ज्ञान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान है। इसी को 'विद्या' भी

Anesky.

कहते है; और प्रकरण के आरम्भ में 'कर्मणा बध्यते जन्तुः विदया तु प्रमु-च्यते'-कर्म से ही प्राणी बांघा जाता है और विद्यासे उसका छुटकारा होता है-यह जो बचन दिया गया है उसमें 'विद्या'का अर्थ 'ज्ञान'ही विदक्षित है। भगव।न् ने अर्जुन से कहा है कि ---

जानााभेः सर्वकर्माणि भस्मसात्दुरतेऽर्जुन र्र

"ज्ञान-रूप ग्राग्न से सब कर्म भस्म हो जाते हैं" (गी. ४. ३७); और दी रथलों पर महाभारत में भी कहा गया है कि:—

वीजान्यग्न्युपटम्धानि न रोहित यथा पुन : । जानदग्धैस्तथा क्लेगैर्नात्मा सपद्यते पुन ।। 🗸

"भूना हुम्र वीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के ) बलेश दग्ध हो जाते है तब वे श्रात्मा की पुनः प्राप्त नहीं होते" (माभा वन १९९ १०६, १०७; शा. २११.१७) । उपनिषदो में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलाने वाल म्रानेक वचन है,--जैसे "य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति स इद सर्व भवति" (वृ. १. ४. १० ) -- जो यह जानता है कि में ही ब्रह्म हूँ, वही ग्रमृत ब्रह्म होता है; जिस प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया उसे कर्म दूषित नहीं कर सकते (छां. ४. १४, ३); ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष मिलता है (त. २. १); जिसे यह मालूम हो चुका है कि सब कुछ आत्ममय है उसे पाप नहीं लग सकता (वृ. ४. ४. २३); "ज्ञान्वा देवं मुच्यते सर्वपादौः" (क्वे. ५. १३; ६.१३) — परमेरवर का ज्ञान होने पर सब पाक्षो से मुक्त हो जाता है; "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे" (मुं. २. २.८)—परबह्य का ज्ञान होने पर उसके सब कर्मी का क्षय हो जाता है; "विद्ययामृतमञ्जूते " (ईशा. ११. मैत्र्यु. ७. ६ )--विद्या से श्रमृतत्व ियलता है; "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" (इवे ᢃ.८)—परमेश्वर को जान लेने से ग्रमरत्व मिलता है, इसको छोड मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। श्रीर शास्त्र-दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्धान्त दृढ़ होता है; क्यों कि दृश्य-सृटिट में जो कुछ है वह सब यद्मपि कर्म-मय है, तथापि इस सृष्टि के श्राधारभूत परब्रह्म की ही वह सब लीला है, इस लिये यह स्पष्ट है कि कोई भी कर्न परव्रह्म को वाधा नहीं दे सकते-अर्थात् सब कर्मी को करके भी परब्रह्म श्रलिप्त ही रहता है। इस प्रकरण के श्रारम्भ में बतलाया जा चुका है कि ग्रव्यात्मशास्त्र के ग्रनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म (माया) ग्रीर बम्ह दो ही वर्ग होते हैं। इससे यही प्रगट होता है कि इनमें से किसी एक वर्ग से प्रयात कर्म के छुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में ग्रयित् बम्ह-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये थ्रौर दुसरा मार्ग नहीं है, वयोकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते है तब कर्म से मुक्त अवस्था निवा बहा-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह स्नाती। परन्तु इहा-स्वरूप की इस

श्रवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है; नही तो करने चलेंगे एक ग्रीर होगा कुछ दूसरा ही ! "विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् "-मूर्ति तो गणश की बनानी थी; परन्तु ( वह न बन कर ) बन गई बन्दर की-ठीक यही दशा होगी ! इसलिये अध्यात्मशास्त्र के युक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान ( ग्रर्थात् ब्रह्मात्मैक्य का तथा बहा की अलिन्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यु पर्यन्त स्थिर रखना ही कर्म-पाश से मुक्त होने का सच्चा मार्ग है। गीता में भगवान् ने भी यही कहा है कि "कर्मों में मेरी कुछ भी थ्रासित नहीं है; इसिलये मुभे कर्मका वन्धन नहीं होता--ग्रौर जो इस तत्त्व को समभ जाता है वह कर्म-पाश से मुक्त हो जाता है " (गी. ४. १४ तथा १३. २३)।स्मरण रहे कि यहाँ 'ज्ञान ' का ग्रर्थ केवल शाब्दिक ज्ञान या केवल मानसिक किया नहीं है; किन्तु हर समय श्रौर प्रत्येक स्थान में उसका ऋर्थ ''पहले मानसिक ज्ञान होने पर और फिर इन्द्रियोपर जय प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी स्थित "ही है। यह बात वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य के आरम्भ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के सम्बन्ध में ग्रध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त वतलाया गया है ग्रीर महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है कि--" ज्ञानेन कुरुते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत् "--ज्ञान (ग्रर्थात् मानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है ग्रीर यतन के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महतत्त्व (परमेश्वर) प्राप्त हो जाता है (शा-३२०. ३०)। ग्रध्यतमशास्त्र इतना ही बतला सकना है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से ग्रौर कहाँ जाना चाहिये—इससे ग्रधिक वह ग्रौर कुछ नहीं बतला सकता। शास्त्र से ये बातें जान कर प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रीक्त मार्ग से स्वयं श्राप ही चलना चाहिये ग्रौर उस मार्ग में जो कांटे या बाघाएँ हों, उन्हें निकाल कर श्रपना रास्ता खुद साफ कर लेना चाहिये एवं उसी मार्ग में चलते हुए स्वयं ग्रापने प्रयत्न से ही श्रन्त में ध्येय वस्तु की प्राप्ती कर लेनी चाहिये। परन्तु यह प्रयत्न भी पातंजल योग, श्रध्यात्मविचार, भवित, कर्मफल-त्याग इत्यादि श्रनेक प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२. ८--१२), श्रीर इस कारण मनुष्य बहुधा उलभन में फैंस जाता है। इसी लिये गीता में पहले <u>निष्काम कर्मयोग का मुख्य मार्ग</u> बतलाया गया है श्रीर उसकी सिद्धि के लिये छुठे श्रध्याय में यम-नियम-श्रासन-प्राणा-याम-प्रत्याहार-धारुणा-ध्यान-समाधिरूप अंगभूत साधनो का भी वर्णन किया गया है; तथा आगे सातवे अध्याय से यह बतलाया है कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान श्रध्यात्मिवचार-द्वारा श्रयवा (इससे भी सुलभ रीति से) भिक्तमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८.५६)।

कर्म-बन्धन से छुटकारों होने के लिये कर्म को छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है, किन्तु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके परमेडेवर के समान श्राचरण करते रहने से ही श्रन्त में मोक्ष मिलता है; कर्म को छोड़ देना भरष्ट है, क्योंकि कर्म किसी

से छूट नहीं सकता; — इत्यादि बातें यद्यपि ग्रब निविवाद सिद्ध हो गई तथापि यह पहले का प्रक्रन फिर भी उठता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये ग्राव-क्यक ज्ञान-प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता है वह मनुष्य के वज्ञ में हैं? श्रथवा नाम-रूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये? भगवान् गीता में कहते हैं कि "प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यित" (गी ३. ३३) --- निग्रह से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृती के अनुसार ही चलते है; / "मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति"—तेरा निश्चय व्यथं है, जिघर तू न चाहेगा उघर तेरी प्रकृति तुभे खीच लेगी (गी. १८. ५६; २. ६०); स्रौर मनुजी कहते हैं कि "बलवान इन्द्रियग्रामी विद्वांसमिप कर्षति" (मनु २, २१५) — विद्वानों को भी इन्द्रियाँ अपने वश में कर लेती है। कर्मविपाक-प्रक्रिया का भी निष्कर्ष यही है, क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्व-कर्मों से ही उत्पन्न होती है, तब तो यही अनुमान करना पडता है कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में ग्रर्थात सदैव भव-चक्र में ही रहना चाहिये। ग्रधिक क्या कहे, कमें से छुटकारा पाने की प्रेरएग और कमें दोनो बाते परस्पर-विरुद्ध है। और यदि यह सत्य है, तो यह ग्रापित थ्रा पडती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-सृष्टि का श्राघारभूत जो तत्व है वहीं मनुष्य की जड़देह में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह ग्रौर ग्रात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से ग्रात्मस्वरूपी ब्रह्म मूल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता; क्योंकि किसी एक वस्तु को दूसरे की श्रधीनता में होने के क्लिये एक से श्रधिक-कम से कम दो-वस्तुत्रों का होना नितान्त ग्रावश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्तु है; परन्तु यह कर्म श्रनित्य है श्रौर मूल में वह परब्रह्म की ही लीला है जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि, यद्यपि उसने परब्रह्म के एक ग्रश की ग्रान्छादित कर लिया है, तथापि वह परब्रह्म को ग्रपना दास कभी भी बना नहीं स्कता। इसके श्रतिरिक्त यह पहले ही वतलाया जा चुका है, कि जो श्रात्मा कर्म-सृष्टि के व्यापारों का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि परब्रह्म और उसी का श्रश शरीर श्रात्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र श्रर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त है। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे श्राधिक ज्ञानं नहीं हो । सकता कि व्ह ग्रनन्त सर्वेन्यापी, नित्य, शुद्ध ग्रीर मुक्त है। परन्तु, इस परमात्मा ही के ग्रश-रूप जीवातमा की बात भिन्न हैं; यद्यपि वह मूल मैं शुद्ध, मुक्तस्वभाव, निर्गुण तथा प्रकर्ता है, तथापि करीर ग्रीर बुद्धि ग्रादि इन्द्रियो के बन्धन में फँसा होने के कारण, वह मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है उसका प्रत्यक्षानुभवरूपी ज्ञान हमें हो सकता है। भाफ का उदाहरण लीजिये, जब

2

वह खुली जगह में रहती है तब उसका कुछ जोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी बर्तन में बंद कर दी जाती है तब उसका दबाव उस बर्तन पर जोर से होता हुम्रा देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरह जब प्रमात्मा का ही म्रंशभूत जीव (गी. १५. ७) ग्रनादि-पूर्व-कर्माजित जड़ देह तथा इद्रियो के बन्घनों से बद्ध हो जाता है, तब इस बद्धावस्था से उसको मुक्त करने के लिये (मोक्षानुकूल) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती है और इसी को व्यावहारिक दृष्टि से " ग्रात्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति " कहते हैं। " व्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण यह है कि शुद्ध मुक्तावस्था में या "तात्विक दृष्टि से " ग्रात्मा इच्छा-रहित तथा श्रकर्ता है—सब कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (१३. २९; वेसू. शांभा. २. ३. ४०)। परन्तु वेदान्ती लोग सांल्य-मत की भांति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकूल कर्मं किया करती है; क्यों कि ऐसा मान लेने से यह कहना पडेगा कि जड़ प्रकृति अपने अंधेपन से अज्ञानियों को भी मुक्त कर सकती है। श्रीर यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो श्रात्मा मूल ही में श्रकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से, अर्थात् बिना निसी निमित्त के, अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो जाता है। इसलिये श्रात्म-स्वातंत्र्य के उदत सिद्धान्त को वेदान्तशास्त्र में इस प्रकार बतलाना पड़ता है कि आतमा यद्यपि मूल में अकर्ता है तथापि बन्धनों के निमित्त से वह इतने हीं के लिये दिखाऊ प्रेरक बन जाता है, श्रीर जब यह आग-न्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तब वह कमें के नियमों से भिन्न ग्रर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। "स्वतंत्र" का ग्रर्थ निनिमित्तक नहीं है, श्रौर श्रात्मा श्रपनी मूल शुद्धावस्था में कर्ता भी नहीं रहता। परन्तु बार बार इस लम्बी चौडी कर्म कथा को न बतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आतमा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरणा कहने की परिपाटी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारणी श्रात्मा के द्वारा इन्द्रियो को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रे एए। में श्रौर बाहचसृष्टि के पदार्थी के सयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाली प्रेरएग में बहुत भिन्नता है। खाना, पीना, चैन करना-ये सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ है, श्रौर श्रात्मा की प्रेरणा मोक्षानुकूल कर्म करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाहच अर्थात् कर्म-सृष्टि की है; परन्तु दूसरी प्रेरणा श्रात्मा की अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि की है; श्रौर ये दोनों प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर-विरोधी है जिससे इन के भगड़े में ही मनुष्य की सब श्रायु बीत जाती है। इनके भगड़े के समय जब मनमें सन्देह उत्पन्न होता है तब कर्म-सृष्टि की प्रेरणा को न मान कर (भाग ११. १०.४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरएग के अनुसार चलने लगे-और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या सच्ची आत्मनिष्ठा कहते है-तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होंगे; ग्रौर ग्रन्त में--

> विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान्। विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना। स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्नुते॥

भी वह जीवातमा या शरीर ग्रात्मा, जो मूल में स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा में मिल जाता है जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल ग्रीर स्वतन्त्र हैं" (मभा. शा. ३०८.२७-३०)। अवर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, उस का यही ग्रथं है। इसके विपरीत जब जड इन्द्रियों के प्राकृत धर्म की ग्रर्थात् कर्म-सृष्टि की प्रेरणा की प्रवल्ता हो जाती है, तब मनुष्य की प्रधोगित होती है। शरीर में बंधे हुए जीवात्मा में, देहेन्द्रियों से मोक्षानुकूल कर्म करने की तथा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर केने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, इसकी ग्रीर ध्यान दे कर ही भगवान् ने ग्रजुंन को ग्रात्म-स्वातन्त्र्य ग्रर्थात् स्वातलस्वन के तत्त्वका उपदेश किया है कि:

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत्। ०,५००० आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वय श्रपना बन्धु (हितकारी) है और स्वय श्रपना शत्रु (नाशकर्ता) है " (गी. ६. ५); श्रौर इसी हेर्नु से योगवासिष्ठ (२. सर्ग४-८) में दैव का निराकरण करके पौरुष के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है कि सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है, उसी के श्राचरण को सदाचरण या मोक्षानुकूल श्राचरण कहते है, और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे श्राचरण की श्रोर देहेन्द्रियो को प्रवृत्त किया करे। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनुष्य का ग्रन्तःकरण भी सदाचरण हो की तरफदारी किया करता है जिससे उसे अवने किये हुए दुष्कर्मों का पश्चात्ताप होता है। म्राधिदैवत पक्ष के पण्डित इसे सदसद्विवेक-बुद्धिरूपी देवता की स्वतन्त्र स्कूर्ति कहते है। पर्न्तु तात्विक दृष्टि से विवार करने पर विदित होता है, कि बुद्धीन्द्रिय जड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वय अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियम-बन्धनो से मुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा उसे कर्म-सृष्टि के बाहर के स्रात्मा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी पण्डिडतों का "इच्छा-स्वातन्य " शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि डच्छा मन का धर्म है और भ्राठवे प्रकरण में कहा जा चुका है कि बृद्धि तथा उसके साथ साथ मन भी कर्मात्मक जड़ प्रकृति के श्रस्वंयवेद्य विकार है इसलिये ये दोनो स्वयं श्रापही कर्म के वधन से छूट नही सकते। यतएव वेदान्तशास्त्र का निश्चय है कि सच्चा स्वातंत्र्य न् तो दुद्धि का है श्रीर न मन का-- यह केवल श्रात्मा का है। यह स्वातंत्र्य न तो ग्रात्मा को कोई देता है ग्रार न कोई उससे छीन सकता है। स्वतंत्र परमात्मा का ग्रंशरूप जीवात्मा जब उपाधि के वधन में पड़ जाता है, तब वह स्वय स्वतत्र रीति से ऊपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन में प्रेरणा किया करता है। अन्त करण की इस प्रेरणा का अनादर करके कोई बर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता है कि वह स्वयं प्रयने पैरो में ब्राप कुल्हाटी मारने को तैयार है ! भगवदगीता में इसी तत्त्व का

- जुरुने व यों किया गरा है "<u>न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मात." --</u> जो स्वयं अपना घात आप ही नहीं करता, उसे उतम गित मिलती है (गी. १३. २८) और दासबोध में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है ( दा बो १७.७.७-१० )। यद्यपि देख पड़ता है कि मनुष्य कर्म-सृष्टि के अभेग्र नियमो से जकड़ कर बँधा हुआ है, तथापि स्वभावतः उसे ऐसा मालूम होता है कि मै किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर सकूंगा । श्रनुभव के इस तत्व की उपपत्ति ऊपर कहे श्रनुसार ब्रह्म-सृष्टि की जड़-सृष्टि से भिन्न माने बिना किसी भी श्रन्य रीति से नहीं वतलाई जा सकती इसलिये जो भ्रम्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्म दासत्व को मानना चाहिये, या प्रवृत्ति-स्वातत्र्य के प्रश्न को ग्रगम्य समक्त कर यों ही छोड़ देना चाहिये; उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। (श्रद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवात्मा ग्रीर परमात्मा मूल में एकरूप है (वेसू शांभा २ ३ ४०) श्रौर इसी सिद्धांतके श्रनुसार प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छा-स्वातत्र्य की उनत उपपत्ति बतलाई गई है।)परन्तु जिन्हें यह ग्रद्वैत मत मान्य नहीं है, ग्रथवा जो भिवत के लिये द्वैत कः स्वीकार किया करते है, उनका कथन है कि जीवात्मा का यह सामर्थ्य स्वयं उसका नहीं है, बल्कि यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि "न ऋते-श्रान्तस्य सख्याय देवा। " (ऋ. ४. ३३. ११)--थकने तक प्रयत्न करनेवाले भनुष्य के श्रतिरिक्त श्रत्यों को देवता लोग मदत नहीं करते-ऋग्वेद के इस तत्त्वा-भुसार यह कहा जाता है कि जीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिये पहले स्वयंही प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात् अत्म-प्रयत्न का और पर्याय से आत्म-स्वातंत्र्य का तत्त्व किर भी स्थिर बनाही रहता है (वेसू. २. ३. ४१, ४२; गी. १०.५ ग्रीर २०)। श्रधिक क्या कहें वौद्धिधर्मी लोग श्रात्मा का या परब्रह्मका श्रस्तित्व नहीं भानते; ग्रीर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा ग्रात्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उनके धर्मग्रन्थो में यही उपदेश किया गया है कि "ग्रत्तना (श्रात्मना) चोदयऽत्तानं "--अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयन्न से राह पर लगाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के लिये कहा गया है कि:---

> अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि गति। तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्सं (अर्खं) भद्दं व वाणिजो॥

"हम ही खुद अपने स्वामी या मालिक है और अपने आतमा के सिवा हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है; इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उत्तम घोड़े का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भली भांति करना चाहियें (धम्मपद. ३८०); और गीता की भांति आत्म-स्वातंत्र्य के अस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो महापरिनिब्बाणमुत्त २.३३-३५)। आधिभौतिक परेंच पण्डित कोंट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिये; क्योंकि यद्यि वह किसी भी आष्यात्म-वाद को नहीं मानता, तथापि वह विना किसी उपपत्ति

के केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस बातको ग्रवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्य ग्रपन ग्राचरण ग्रीर परिस्थित को सुधार सकता है।

पद्यपि यह सिद्ध हो चुका कि कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक आत्मा को पहचान लेने की जो सध्यात्मिक पूर्णावस्था हं उसे प्राप्त करने के लिये ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और इस ज्ञान को धाप्त कर लेना हमारे श्रिधिकार की बात है, तथापि स्मरण रहे कि यह स्वतन्त्र श्रात्मा भी अपनी खाती पर लदे हुए प्रकृति के बोक्त को एकदम अर्थात् एक ही क्षण में अलग नहीं कर सकता। जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यो न हो परन्तु वह हिययारी के बिना कुछ काम नहीं कर सकता श्रीर यदि हथियार खराब हो तो उन्हें ठीक करने में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, वैसा ही जीवात्मा का भी हाल है। ज्ञान-प्राप्ति की प्रंरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतन्त्र तो ग्रवश्य हैं; परन्तु वह तात्त्विक दृष्टि से मूल म निर्गुण और केवल है, अथवा सातवे प्रकरण में बतलाये अनुसार नेत्रपुरत परन्तु लॅंगड़ा है (मैंज्यू ३. २, ३; गी. १३. २०), इसलिये उन्त प्रेरणा के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनो की आवश्यकता होती है (जसे कुम्हार को चाक की ब्रावश्यकता होती है ) वे इस ब्रात्मा के पास स्वय श्रपने नहीं होते--जो साधन उपलब्ध है, जैसे देह श्रीर बुद्धि श्रादि इन्द्रियाँ, वे सब मायात्मक प्रकृति के विकार है। अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिये भी, भारब्ध कर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय श्रादि सामग्री (साधन या उपाधि ) के द्वारा ही सब काम करना पड़ता है। इन साधनो में बुद्धि मुख्य है इसलिये कुछ काम करने के लिये जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता है। परन्तु पूर्वकर्मानुसार ग्रीर प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा सात्त्विक ही हो। इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपच से मुक्त हो कर यह बृद्धि अन्तमुँख, शुद्ध, सास्त्रिक या ब्रात्मनिष्ठ होनी चाहिये; ब्रयीत् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने उसकी श्राज्ञा का पालन करे श्रीर उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे कि जिनसे श्रात्मा का कल्याएा हो। एसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का ग्रभ्यास करना पडता है। इतना होने पर भी भूल-प्यास श्रादि देहधर्म श्रीर संचित कर्मों के वे फल, जिनका भोगना श्रारम्भ हो गया है, मृत्यु-समय तक छूटते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि उपाधि-बढ़ जीवात्मा देहेन्द्रियों को मोक्षानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करने के लि र स्वतन्त्र हैं, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूकि उसे सब काम कराने पड़ते हैं, इसलिये उतने भर के लिये (बढाई, कुम्हार ब्रादि कारीगरो के समान) वह परावलम्बी हो जाता है और उमे देहेन्द्रिय स्रादि हथियारो को पहले शुद्ध करके श्रापने स्रधिकार में कर लेना पड़ता है (वेसू. २. ३.४०)। यह काम एकदम नहीं हो सकता, इसे घीरे घीरे करना चाहिये; नहीं तो चमकने और भड़कनेवाले घोडे के समान इन्द्रियां बलवा करने लगेंगी ग्रीर मनुष्य को घर दबावेगी। इसी लिये भगवान ने कहा है कि इन्द्रिय

निप्रह करने के लिये बुद्धि की धृति या धैर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. ६. २५); श्रीर श्रागे श्रठारहवे श्रव्याय (१८.३३-३५) में बुद्धि की भाति धृति के भी--सास्विक, राजस श्रीर तामस--तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये है। इनमें से त्तामस और राजस की छोड़ कर बुद्धि को सात्त्विक बनाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करना पड़ता है; ग्रीर इसों से छठवें ग्रध्याय में इसक भी संक्षिप्त वर्णन किया है कि ऐसे इंन्द्रिय-निग्रहाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल, ग्रासन ग्रीर ग्राहार कौन कौन से है। इस प्रकार गीता (६.२५) में बतलाया गया है कि "शतः शनैः" अभ्यास करने पर चित स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती है स्रीर स्थागे कुछ समय के वाद (एकदम नहीं) ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान होता है, एवं फिर "ग्रात्मवत न कर्नाणि निबच्नन्ति धनंजय"-- उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छ्ट जाता है (गी. ४. ३८-४१) । परन्तु भगवान एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं (गी. ६.१०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समक लेना चाहिये कि संसार के सब <u>च्यवहारों को छोड़ कर योगाभ्यास में ही सारी ग्रायु बिता दी जावे</u>। जिस प्रकार कोई व्यापारी भ्रपने पास की पुंजी से ही--च्हि वह बहुत थोडी ही क्यो न हो--पहले धीरे धीरे ब्यापार करने लगता है और उसके द्वारा अन्त में अपार संयक्ति कमा लता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। अपने से जितना हो सकता है उतना ही इन्द्रिय-निप्रह करके पहले कर्मयोग को शुरू करना चाहिये और इसी से अन्त में अधिकाधिक इन्द्रिय-निग्रह-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; तथापि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इससे बुद्धि को एकाग्रत। की जो आदत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता है। इसलिये कर्मयोग का ग्राचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का सेवन करना भी स्रावस्थक है (गी. १३. १७)। इसके लिये संसार के समस्त व्यवहारों को छोड़ देने का उपदेश भगवान् ने कहीं भी नहीं दिया है; प्रत्युत सांसारिक व्यवहारों को निष्काम-बुद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिग्रह का अभ्यास बर्वलाया गया है; स्त्रीर गीता का यही कयन है कि इस इन्द्रिय निग्रह के साथ साथ यथाशक्ति निष्काम कर्मयोग का भी ग्राचरए। प्रत्येक मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठे नहीं रहना चाहिये। मैत्र्युपनिषद् में भ्रौर महाभारत में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् और निग्रही हो, तो वह इस-प्रकार के योगाभ्यास से छः महिने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है (मै. ६.२८; मभा. शां. २३९.३२ त्रव्य. त्रनुगीता १९. ६६) । परन्तु भगवान् ने जिस सात्त्विक, सम या श्रात्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन किया ह, वह बहुतेरे लोगो को छः महीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जानेके कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि होगी ही नहीं, परन्तु दूसरा जन्म ले कर फिर भी शुरू से वही अभ्यास करना पड़ेगा और उस जन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अभ्यास की भाँति ही अधूरा रह

जायगा, इसलिये यह शड़का उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कभी

मिल ही नहीं सकती; फनतः ऐसा भी मालूम होने लगता है कि कर्मयोग कर श्राचरण करने के पूर्व पातञ्जल योग की सहायता से पूर्ण निविकल्प समाधि लगाना पहलं सीख लेना चाहिये । अर्जून के मन में यही शङ्का उत्पन्न हुई यी और उसने गीता के छठवें भ्रव्याय ( ६.३७-३९) में श्रीकृष्ण से पूछा है कि ऐसी दशा में मनुष्य को क्या करना चाहिये। उत्तर में भगवान ने कहा है कि ब्रात्मा ब्रमर होने के कारण इस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो थोड़े बहुत संस्कार होते है, वे श्रागे भी ज्यों के त्यों वने रहते हैं, तथा यह 'योगभरष्ट' पुरुष, श्रर्थात् कर्मयोग को पूरा न साथ कर सकने के कारण उससे भ्रष्ट हुटेनेवाला पुरुष, ग्रगले जन्म में ग्रपना प्रयत्न वहीं से शुरू करता है कि जहाँ से उसका ग्रभ्यास छूट गया था और ऐसा होते होते क्रम "ग्रनेकजन्मसिद्धस्ततो याति परां गतिम" (गी. ६.४५)— श्रनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं श्रन्त में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे ब्रघ्याय में कहा गया है कि " स्वल्पमध्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्" (गी. २. ४० )-इस धर्म का श्रर्थात् कर्मयोग का स्वल्प ग्राचरण भी बड़े बड़े संकटों से बचा देता है। सारांश, मनुष्य का ग्रात्मा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता, क्यों कि पूर्व कर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अर्शुद्ध होता है। परन्तु इससे " नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभ : " ( मनु. ४. १३७ )--किसी को निराश नही होना चाहिये; श्रीर एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के दुराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाभ्यास में श्रर्थात् इन्द्रियो का जर्बदस्ती दमन करने में ही सब श्रायु वृथा खो नहीं देनी चाहिये। श्रात्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी है, जितना भ्राज हो सके उतने ही योगबल को प्राप्त करके कर्मयोग का भ्राचरण शुरू कर देता चाहिये, इससे धीरे धीरे बुद्धि ग्रधिकाधिक सात्त्विक तथा गुद्ध होती जायगी श्रीर कर्मयोग का यह स्वल्पाचरण हो-नहीं, जिज्ञासा तक-रहेंट में बैठे हुए मनुष्य की तरह, ग्रागे ढकेलते ढके्लते ग्रंत में ग्राज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो ग्रगले जन्म में, उसके श्रात्मा को पूर्णब्रह्म-प्राप्ति करा देगा। इसी लिये अगवान् ने गीता में साफ कहा है कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है कि उसका स्वल्प से भी स्वल्प म्राचरण कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखी) । मनुष्य को उचित है कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान दे ग्रीर धीरज को न छोड़े, किन्तु निष्काम कर्म करने के प्रपने उद्योग को स्वतत्रता से ग्रीर घीरे घीरे यथाशिक जारी रखें। प्राक्तन-सस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति की गाँठ हम से इस जन्म में ग्राज नहीं छुट सकती। परन्तु वही बन्धन ऋम ऋम से बढ़नेवाले कर्मयोग के श्रभ्यास से कल या दुसरे जन्मों में श्राप ही श्राप ढीला हो जाता है, श्रीर ऐसा होते होते "बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते " (गी. ७. १९)---कभी न कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पराधीनता छूट जाती है एवं ग्रात्मा ग्रपने मूल की पूर्ण निर्गुण मुक्तावस्था को ग्रथीत् मोक्ष-दशा को पहुंच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? जो यह कहावत प्रचलित है कि "नर करनी करे तो नर का नारायण होय" वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही ग्रनुवाद है; ग्रौर इसी लिये योगवासिष्ठकार ने मुमुक्षु प्रकरण में उद्योग की खूब प्रशंसा की है तथा ग्रसन्दिग्ध रीति से कहा है कि ग्रन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता है) (यो. २. ४. १०-१८)।

यह सिद्ध हो चुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मल म स्वतंत्र है श्रीर स्वावलम्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के <u>पजे से छुटकारा मिल जाता है।</u> ग्रब थोड़ा सा इस बात का स्पष्टीकरण श्रीर हो जाना चाहिये, कि कुर्म-क्षय किसे कहते है और वह कब होता है। कर्म-क्षय का अर्थ है-सब कर्मों को बन्धनी से पूर्ण अर्थात् निःशेष मुक्ति होना। परंतु पहले कह ग्राये हैं कि कोई पुरष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जब तक ज्ञारीर है तब तक सोना, बैठना, भूख, प्यास, इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते, श्रीर प्रारब्ध कर्म का भी बिना भोगे क्षय नहीं होता, इसलिये वह श्राग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता। इस में सन्देह नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मी का नाश ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जब कि ज्ञानी पुरुष को यावज्जीवन ज्ञानोत्तर-काल में भी कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, तब ऐसे कर्मो से उसका छुटकारा कैसे होगा? और, यदि छुटकारा न हो तो यह शडका उत्पन्न होती है कि फिर पूर्व कर्म-क्षय या श्रागे मोक्ष भी न होगा। इस पर वेदान्तशास्त्र का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देह को नाम-रूपात्मक कर्मों से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कर्मों के फलों को अपने ऊपर लाद लेने या न लेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतत्र है; इसलिये यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके, कर्म के विषय में शाणिमात्र की जो श्रासिक्त होती है, केवल उसका ही क्षय किया जाय, तो ज्ञानी मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म स्वभावतः श्रन्ध, अचेतन या मृत होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही है; वह स्वयं न अन्छा है, न बुरा। मनुष्य अपने जीव को इन कर्मो में फँसा कर इन्हें अपनी ब्रासिक्त से अच्छा या बुरा, श्रीर शुभ या अशुभ बना लेता है। इसलिये कहा जा सकता है कि इस समत्वयुक्त श्रासिकत के छ्टनेपर कर्म के बन्धन आप ही टट जाते है; फिर चाहे वे कर्म बने रहें या चले जायें। गीता में भी स्थान-स्थान पर यही उपदेश दिया गया है कि:--सच्चा नैष्कम्यं इसी में है, कर्म का) त्याग करने में नहीं (गी. ३.४); तेरा श्रिधकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है (गी. २.४७); कर्में द्वियेः कर्म योगमसक्तः " (गी. ३.७)--फल की आंशा न रख कर्मेन्द्रियों को कर्म करने दे; " त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् " (गी. ४. २०) कर्मफल का त्याग कर, "सर्वभूता-रमभुतात्मा कुर्वन्निष न लिप्यते " ( गी. ५, ७ )—िजन पुरुषो की समस्त प्राणियों )

में समबुद्धि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कारण नहीं हो सकते; "सर्वकर्मफलत्यागं कुरु" (गी. १२. ११)—सब कमफलो का त्याग कर; कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियते" (गी. १८. १९)—केवल कर्तव्य समक्ष कर जो प्राप्त कर्म किया जाता है वही सात्त्विक है; "चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य" (गी. १८. ५७) सब कर्मों को मुक्तें अर्पण करके बर्ताव कर )इन सब उपदेशों का रहस्य वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। श्रब यह एक स्वतंत्र प्रक्रन है कि ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके सम्बन्ध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार प्रगले प्रकरण में किया जायगा। श्रभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कर्मों के भस्म हो जाने का श्रथं क्या है; ग्रीर ऊपर दियें गये वचनों से, इस विषय में गीता का जो ग्रि प्राय है वह, भली भाति प्रगट हो जाता है। व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य नै किसी दूसरे मनुष्य को घोले से धक्का दे दिया तो हम उसे उज्जड नहीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या हो जाती है तो उसे फाजदारी कानून के अनुसार खून नहीं समभते । अग्नि से घर जल जाता है श्रथवा पानी से संकड़ों खेत बह जाते हैं, तो क्या श्रींग्न श्रीर पानी को कोई दोषी समऋता है ? केवल कर्मी की श्रोर देखें तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष या अवगुण अवश्य ही मिलेगा "सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः " (गी. १८. ४८)। परन्तु यह वह दीष नहीं है कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कहती हैं। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तब यह भ्रच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कमें में नहीं रहता, किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता (२. ४९-५१) में कहा है कि इन कमों के बुरेपन की दूर करने के लिये कर्ता की चाहिये कि वह अपने मन श्रोर बुद्धि को शुद्ध रखें; श्रोर उपनिषदों में भी कर्ता की बृद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसे:---

> मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । वन्धाय विषयासगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥ "

"मनष्य के (कर्म से ) बधन या मोक्ष का मन ही (एव ) कारण है; मन के विषयासकत होने से वधन, और निष्काम या निर्विषय अर्थात् नि.सग होने से मोक्ष होता है" (मैन्यू. ६,३४; अमृतबिन्दु. २)। गीता में यही बात प्रधानता से बतलाई गई है कि, ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेना चाहिये। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-क्षय हो जाया करता है। निरिन्त होने से अर्थात् संन्यास ले कर अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड देने से, अथवा अक्रय रहने से अर्थात् किसी भी कर्म को न कर चुपचाप बैठं रहने से, कर्म का क्षय नहीं होता (गी. ६.१) चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे

परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा धूमता ही रहता है जिसके कारण मनुष्य को भी उसके साथ ग्रवश्य ही चलना पड़ेगा (गी. ३. ३३; १८. ६०)। परन्तु ग्रज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न करके जो मनुष्य प्रयनी बुद्धि को इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है श्रीर सृष्टिकम के श्रनुसार श्रपने हिस्से के (प्राप्त) कर्मों को केवल कर्त्तव्य समक कर अनासक्त बृद्धि से एवं अति पूर्वक किया करता है, वही सच्चा विरक्त है, वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है भ्रोर उसी को ब्रह्मपद पर पहुँचा हुम्रा कहना चाहिये (गी. ३. ७; ४. २१; ५. ७-९; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी च्यावहारिक कर्म को न करके सुन्यास ले कर जंगल, में जा बैठे; तो इस प्रकार कर्मों को छोड़ देने से यह समभाना बड़ी भारी भूल है, कि उसके कमों का क्षय हो गय। (गी. ३.४)। इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कमें करे या न करे, परन्तु उसके कर्मों का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कर्मों को खोड़ने से या न करने से । <u>क्रम-क्षय को सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहर</u>स् दिया जाता है, कि जिस\_तरह श्रीग्न से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से सब कर्म भस्म हो जाते है; परन्तु इसके बदले उपनिषद् में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त ग्रधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी पानी से श्रिलप्त रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष की—ग्रर्थात् ब्रह्मार्पण करके ग्रथवा ग्रासिक्त छोड़ कर कर्म करनेवाले की—कर्मोका लेप नहीं होता (छां.४.१४.) र ३; गी. ५ १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की - कोई म्रावश्यकता है। जब यह बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है और नाम-रूप दृश्य सृष्टि है, तब यह समस्त दृश्य सृष्टि जलेगी कैसे ? और कदाचित् जल भी जाय, तो सत्कार्य-वाद के भ्रनुसार सिर्फ़ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल जायगा। नाम-रूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है, इसलिये मनुष्य श्रपनी रुचि के श्रनुसार नाम-रूपों में भले ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात की ्रनहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो परन्तु इस नाम-रूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता। यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वेसू. ४. ४. १७) । हाँ, मूल में इन जड़ कर्मों में भलाई व्यादित का जो वीज है ही नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्व बुद्धि से उत्पन्न किया करता है, उसका नाझ करना मनुष्य के हाथ में है; और उसे जो कुछ जलाना है वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब व्यापारों की <u>इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) दिया है, वही घन्य है, वही कृत-</u> कृत्य और मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से दग्य समझे जाते हैं (गी. ४. १९; १८. ५६)। इस प्रकार कर्मों का दग्घ होना मन की निर्विषयता पर और ब्रह्मात्मेक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अलवस्वित है; अतएव प्रगट है कि जिस तरह ग्राग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन करने का ग्रपना

धर्म नहीं छोडती, उसी तरह ब्रह्मात्मंक्य-तान के होते ही कर्मक्षय-रूप परिखाम के होने में कालाविध की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती--ज्योंही ज्ञान हुआ कि उसी क्षण कर्म-क्षय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कालों से मरण काल इस सम्बन्ध में भ्रधिक महत्त्व का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है, भीर इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारब्य-सचित का यदि क्षय हो गया हो तो भी प्रारब्ध निष्ट नहीं होता। इसिलये यदि वह बहाज्ञान प्रन्त तक एक समान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध-कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो ग्रन्छ या बुरे कर्म होगे वे सब सकाम हो जावेंगे और उनका फल भोगने के लिये फिरभी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता है उसे यह अय कदापि नहीं रहता; परन्तु जब इस विषय का शास्त्र दृष्टि से विचार करना हो तब इस बात का भी विचार ग्रवश्य कर लेना पड़ता है, कि मृत्यु के पहले जो बहाशन हो गया या वह कदाचित् मरण्-काल तक स्थिर न रह सके ! इसी लिये शास्त्रकार मृत्यु से पहले के काल की अपेक्षा सरण-काल ही की विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं, और यह कहते हैं कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मैश्य-ज्ञान का अनुभव अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी श्रमिप्राय से उपनिषदों के आधार पर गीत। में कहा गया है कि " श्रन्तकाल में मेरा श्रनन्य भाव से स्मरण करने पर मनुष्य मुक्त होता है " (गी. ८. ५) । इस सिद्धान्त के ब्रनुसार कहना पड्ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य ग्रपनी सारी ग्रायु दुराचरण में व्यतीत करे और केवल अन्त समय में ब्रह्मज्ञान हो जावे, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस पर कितनेहीं लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है। परन्तु थोडासा विचार करने पर मालूम होगा कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती—यह बिलकुल सत्य और सर्युन्तिक हैं। वस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म दुराचार में बीता हो, उसे केवल मृत्यु-समय में ही ब्रह्मज्ञान हो जावे। श्रन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को श्रोंदत डालनी पड़ती है; और जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान का ध्रनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण-काल में ही उसका एकदम हो जाना परम दुर्घट या ग्रसम्भव ही है। इसी लिये गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कथन यह है कि मन को विषय-वासना-रहित बनाने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सर्वंव श्रभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका फल यह होगा कि भ्रन्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्ति भी भ्रवश्य हो जायगी (गी. ८.६,७ तथा २.७२) । परन्तु शास्त्र की छान बीन करने के लिये मान लीजिये कि पूर्व संस्कार ग्रादि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समय में हीं बहाज्ञान हो गया निस्संदेह ऐसा उदाहरण लाखों और करोडों मनुष्यों में एक-ग्राघ ही मिल सकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिल, इस विचार को एक ओर रख कर हमें यही देखना है कि यदि ऐसी स्थित प्राप्त हो जाय ती क्या होगा। ज्ञान चाहे मरए-किल में ही वर्षों न हो, परन्तु इससे मनुष्य के ब्रनारब्ध-सचित का क्षय होता ही है;

श्रीर इस जन्म के भोग से श्रारब्ध-संचित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है इसलिये उसे कुछ भी कर्म भोगवा बाकी नहीं रह जाता है; ग्रीर यही सिद्ध होता है कि वह सब कर्मों से श्रर्थात् संसार-चक्रसे मुक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है कि " ऋषि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्" (गी. ९. ३०) — यदि कोई बड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा तो वह भी मुक्त हो जायगा; श्रीर यह सिद्धान्त ससार के श्रन्य सब धर्मी में भी ग्राहच माना गया है। 'अनन्य भाव' का यही अर्थे है कि परमेश्वर में मन्ष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन-हो-जाबे-। स्मरण रहे कि मुँह से तो 'राम मा वड्बडाते रहें श्रीर चित्तवृत्ति दूसरी ही श्रीर रहे, तो इसे श्रनन्य भाव नहीं कहेंगे । सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही ऐसी है की ज्योही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब ग्रनारब्ध-संचित का एकदम क्षय हो जाता है। यह ग्रवस्था कभी भी प्राप्त हो, सदैव इष्ट ही है । परन्तु इसके साथ एक आवश्यक बात यह है कि मृत्युं के समय यह स्थिर बनी रहे, श्रीर यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कम मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कथनानुसार, कुछ न कुछ वासना श्रवस्य ही बाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म लेना पड़ेगा ग्रौर मोक्ष भी नही मिलेगा।

इसका विचार हो चुका कि कर्स-बन्धन क्या है, कर्स-क्षय किसे कहते है, वह कैसे ग्रौर कब होता है; श्रब प्रसंगानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जायगा कि. जिनके कर्मफल नष्ट हो गये है उनको, ग्रौर जिनके कर्म वन्धन नहीं छूटे है उनको मृत्युं के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कीन सी गति मिलती है। इसके सबंध में उपनिवदों में बहुत चर्चा की गई है (छां.४, १५; ५. १०; बृ. ६.२,२-१६; की.१.२-३) जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौथे श्रध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलानेकी, कोई ग्रावश्यकता नहीं है; हमें केवल उन्हों दो मार्गों का विचार करना है जो भगवद्गीता (८. २३-२७.) में कहे गये है। वैदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड़, और कर्मकाण्ड़, दो प्रसिद्ध भेद है। कर्मकाण्ड़ का मूल उद्देश यह है कि सूर्य, ग्राग्न, इन्द्र, वरुए, रुद्र इत्यादि वैदिक देवताग्री का यज्ञ द्वारा पूजन किया जाने, उनके प्रसाद से इस लोकमें पुत्र-पौत्र ग्रादि सन्तिति तथा गौ, ग्रह्व, धन, धान्य ग्रादि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे ग्रौर ग्रन्त में मरने पर सड्-गति प्राप्त होवे । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग म्रादि श्रीतधर्म प्रायःलुप्त हो गया है, इसके उक्त उद्देश को सिद्ध करने के लिये लोग देव-भक्ति तथा दान-धर्म ग्रादि शास्त्रोक्त पुण्य-कर्म किया करते है। ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम होता है कि प्राचीन काल में, लोग, न केवल स्वार्थ के लिये बल्कि सब समाज के कल्याएा के लिये भी, यज्ञ द्वारा ही देवतात्रों की श्राराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्द्र श्रादि देवताओं की अनुकूलता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ही ऋग्वेद के सुक्त भरे पड़े है ग्रौर स्थल-स्थल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि "हे देव! गी. र. १९

हमें सन्तित ग्रीर समृद्धि दो, " "हमें शतायु करो ", "हमें, हमारे लड़कों-बच्चों की ग्रीन हमारे वीर पुरुषो को तथा हमारे जानवरों को न मारो "\*। ये याग-यज्ञ ्तीनों वेटों में विहित है इसलिये इस मार्ग का पुराना नाम ' ऋयी धर्म ' है; और ब्राह्मणुप्रयो में इन यज्ञो की विधियो का विस्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु भिन्न भिन्न ब्राह्मएप्रंथो में यज्ञ करने कि भिन्न भिन्न विधियाँ है, इससे आगे शका होने लगी कि कौन सी विधि ग्राह्य है; तव इन परस्पर विरुद्ध वाक्यो की एकवाक्यता करने के लिये <u>जैमिनि ने ऋर्य-निर्एायक नियमो का संग्रह किया</u>। जैमिनि के इन नियमों को ही मीमांसासूत्र या पूर्व-मीमांसा कहते है, और इसी कारए से प्राचीन कर्मकाण्ड को मीमांसक मार्ग नाम मिला तथा हमने भी इसी नाम का इस ग्रन्थ म कई बार उपयोग किया है क्योंकि आज कल यही प्रचलित ही गया है। परन्तु स्मरण रहे कि यद्यपि "मीमांसा"-शब्द ही श्रागे चलकर प्रचलित हो गया है, तथापि यज्ञ-याग का वह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता श्राया है। यही कारण है कि गीता में 'मीमांसा ' शब्द कहीं भी नहीं श्राया है किन्तु इसके बदले " <u>त्रयी</u> ह्मर्म " (गी. ९, २०, २१ ) या '<u>जयी विद्या 'नाम</u> श्राये हैं। यज्ञ-याग श्रादि श्रीत-कर्म-प्रतिपादक ब्राह्मण्यंथो के वाद श्रारण्यक श्रीर उपनिषद बने । इनमें यह प्रति-पादन किया गया कि यज्ञ-याग आदि कर्म गौए। है और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये इनके घर्म को 'ज्ञानकाण्ड 'कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिषदो में भिन्न भिन्न विचार है, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की ग्राव्स्यकता हुई; ग्रीर इस कार्य को बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में किया। इस ग्रन्थ को बहासूत्र, <u> शारीरसूत्र या उत्तररमीमांसा कह</u>ते है । इस प्रकार पूर्वभीमांसा तथा उत्तरमीमांसा,क्रम से , कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड-संवंधी प्रधान ग्रन्थ है । वस्तुतः ये दोनो ग्रन्थ मूल में मीमांसा ही के है भ्रर्थात् वैदिक वाचनो के भ्रर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये गये है। तथापि श्राज कल कर्मकाण्ड-प्रतिपादको को केवल 'मीमांसक' श्रीर ज्ञान-काण्ड-प्रतिपादकों को 'वेदान्ती 'कहते है। कर्मकाण्डवालों का प्रर्थात् मीमांसकों ! का कहना है कि श्रीतधर्म में चातुर्मास्य , ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञ-याग ग्रादि कर्म ही प्रधान है; श्रीर जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के श्राज्ञानुसार मोक्ष प्राप्त होगा। इन यज्ञ-याग श्रादि कर्मों को कोई भी छोड नहीं सकता। यदि छोड देगा तो सम-भना चाहीये कि वह श्रीत-धर्म से वञ्चित हो गया; क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई है श्रीर यह चक्र श्रनादि काल से चलता श्राया है की मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तुप्त करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य स्नादि सब भ्रावश्य-

<sup>√ \*</sup> ये मंत्र अनेक स्थलों पर पाये जाते है, परन्तु उन सैंब को न दे कर यहाँ केवल एक ही मन्त्र बतलाना वस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है "मान्तरतों के तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः। वीरान्या नो रुद्र भामितो वधीईविप्मन्तः सर्दीमत्वा ह्वामेहे" (ऋ. १.११४.८)।

· कताओं को देवगए। पूरा करें। भ्राज कल हमें इन विचारो का कुछ महत्त्व मालूम नहीं होता क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रौत-धर्म श्रब प्रचलित नहीं है। परन्तु गीता-) काल की स्थिति भिन्न थी, इसलिए भगवद्गीता (३. १६-२५) में भी यज्ञचक-का महत्त्व ऊपर कहे भ्रनुसार वतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारए। मोक्ष-दृब्टि से इन कर्मों को गौएाता ग्रा चुकी थी (गी. २. ४१-४६)। यही गौएाता अहिंसा-धर्म का प्रचार होने पर श्रागे श्रधिकाधिक बढती गई। भागवतधर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ-याग वेदिवहित है तो भी उनके लिये पशुवध नही करना चाहिये, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा कां ३३६. १० स्रौर ३३७) । इस कारएा (तथा कुछ छंशों में छागे जैनियो के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारएा ) श्रौत यज्ञमार्ग की श्राज कल वह दशा हो गई है, कि काशी सरीखे बड़े बड़े धर्म क्षेत्रों में भी श्रौताग्निहोत्र पालन करनेवाले ग्रग्निहोत्री बहुत ही थीड़े देख पडते है, और ज्योतिष्टोम भ्रादि पशुयज्ञों का होना तो दस वीस वर्षी में कभी कभी सुन पड़ता है। तथापि श्रौतधर्म ही सब वैदिक धर्मी का मूल है श्रौर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ श्रादरवुद्धि पाई जाती हैं श्रौर जैमिनि के सूत्र अर्थ-निर्णायकशास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते है। यद्यपि श्रौत-यज्ञ-याग-म्रादि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियो में वींएत दूसरे यज्ञ--जिन्हें प्रञ्चमहायज्ञ कहते हैं--श्रव तक प्रचलित है श्रौर इनके सम्बन्ध में भी श्रीतयज्ञ-यागचक श्रादि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, मनु आदि स्मृतिकारों ने पाँच श्राहिसात्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलायें है; जैसे वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, द्वर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, <u>बलि भृतयज्ञ है</u> ग्रीर ग्र<u>ितिथि-सतर्पण मनुष्ययज्ञ है</u>; तथा गाईस्थ्य-धर्म में यह कहा है कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा क्रमानुसार ऋषियो, पितरों, देवताग्रो, प्राणियो तथा मनुष्यों को पहले तृप्त करने फिर किसी गृहस्थ को स्वयंभोजन करना चाहिये (मनु ३. ६८-१२३)। इन यज्ञों के कर लेने पर जो ग्रक्ष बच जाता है उसकी "ग्रमृत" कहते हैं; ग्रौर पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो ग्रन्न बचे उसे 'विघस' कहते हैं (म. ३. २८५)। यह 'ग्रमृत' ग्रौर 'विघस' श्रन्न ही गृहस्य के लिये विहित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के लिये ही भोजन पका कर खावे, तो वह श्रघ श्रर्थात् पाप का भक्षण करता है भ्रौर उसे क्या मनुस्मृति, क्या ऋग्वेद श्रौर गीता, सभी ग्रन्तों में 'श्रघाशी' कहा गया है (ऋ. १०. ११७. ६; मनु. ३. ११८; गी. ३. १३)। इन स्मार्त पंञ्चमहायज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, श्राहिंसा श्रादि सर्वभूत हितप्रद श्रन्य धर्म भी उपनि-षदों तथा स्मृतिग्रन्थों में गृहस्थ के लिये विहित माने गये है (तै. १.११); ग्रौर उन्हीं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुटुम्ब की वृद्धि करके वंश की स्थिर रखो-- "प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः " । ये सब कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही मान

जाते है और इन्हें करने का कारण तैंसिरीय संहिता में यह बतलाया गया है, कि जन्म से, ही बाह्मण अपने अपर तीन प्रकार के ऋण ले आता है— एक ऋषियों का, हसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का। इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाभ्यास से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पित्त से चुकाना चाहिये; नहीं तो जनकी अपछी गित न होगी (तै. स. ६. ३. १०. ५) ै। महाभारत (आ. १३) में एक कथा है कि जरत्कार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले ही उग्र तपदचर्या करने लगा, तब संतान-क्षय के कारण के उसके यायावर नामक पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े और फिर उनकी आज्ञा से उसने अपना विवाह किया। यह भी कुछ बात नहीं है कि इन सब कर्मो या यज्ञों को केवल बाह्मण ही करें। वैदिक यज्ञों को छोड़ अन्य सब कर्म यथाधिकार स्त्रियों और शब्दों के लिये भी विहित है इसलिये स्मृतियों में कही गई चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के अनुसार जो कर्म किये जाय सब यज्ञ ही है; उदाहरणार्थ क्षत्रियों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है; और इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक अर्थ विवक्षित है। मनु ने कहा है कि जो जिसके लिये विहित है, वही उसके लिये तप है (११. २३६); और महाभारत में भी कहा है कि:—

आरंभयजाः क्षत्राक्च हविर्यज्ञा विश्वः स्मृताः । 🗸 परिचारयज्ञाः श्रुद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥

" श्रारम्भ ( उद्योग ), हिंव, सेवा श्रॉर जप ये चार यज्ञ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रौर बाह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुकम विहित है ( मभा. शां. २३७. १२. )। सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है ( मभा. श्रनु. ४८. ३; श्रौर गीता ३. १०; ४. ३२)। फलतः चातुर्वर्ष्य श्रादि सब शास्त्रोक्त कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही है श्रौर यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपंने श्रपने श्रिष्ट कार के श्रनुसार इन शास्त्रोक्त कर्मी या यज्ञों को—ध्य, व्यवसाय या कर्त्तव्य-व्यव-हार को— न करे तो समूचे समाज कि हानी होगी श्रौर सम्भव है कि अन्त में उसका नाश भी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक श्रथं से सिद्ध होता है कि लोकसंग्रह के लिये यह की सदैव श्रोवश्यकता होती है।

श्रव यह प्रश्न उठता है कि यदि वेद श्रीर चातुर्वर्ण्य श्रादि स्मार्त-व्यवस्था के श्रनुसार गृहस्थों के लिये वही यज्ञप्रधान-वृत्ति विहित मानी गई है कि जो केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को घर्मशास्त्र के श्रनुसार यथाविधि ( श्रर्यात् नीति से श्रीर धर्म के श्राज्ञानुसार ) करते रहने से ही काई मनुष्य

<sup>ै</sup> तित्तिरीय सिंहता का वचन यह है:—''जायमानो वे ब्राह्मणिक्याभिर्म्यः णवा जायते ब्रम्हचर्येणिविस्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पितृस्य एषवा अनुणो यः पुत्री यज्ञा ब्रह्मचारिवासीति ''।

जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जायगा? श्रौर यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बड़ाई श्रौर योग्यता हो क्या रही? ज्ञानकांड ग्रथांत् उपनिषदों का साफ यही कहना है कि जब तक ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरिक्त न हो जाय तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं सिल सकता; श्रौर श्रौतस्मार्त-धर्म को देखो तो यही मालूम पडता है कि प्रत्येक मनुष्य का गार्हस्थ्य धर्म कर्मप्रधान या व्यापक श्रथं में यज्ञमय है। इसके श्रितिरिक्त गेदो का भी कथन है कि यज्ञ श्री किये गये कर्म बन्धक नहीं होते श्रीर यज्ञ से ही स्वर्गप्रात्ति होती है। स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी हम देखते है कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है कि इन्द्र श्रादि देवताश्रों के सन्तुष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती श्रौर यज्ञ के ब्रिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहीं होते! ऐसी अवस्था में यज्ञ श्रथीत् कर्म किये बिना मनुष्य की भलाई कैसी होगी? इस लोक के क्रम के विषय में मनुरमृति महाभारत, उपनिषद तथा गीता में भी कहा है कि:—

अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याक्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।।

"यज्ञ में हवन किये गये सब द्रव्य ग्रग्नि द्वारा सूर्य को पहुँचते है और सूर्य से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है" ( मनु. ३. ७६; मभा जां-२६२. ११; मैत्र्यु. ६.३७; गी. ३. १४ )। और, जब कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही होते हैं, तब कर्म को छोड देने से काम कैसे चलेगा ? यज्ञमय कर्मी को छोड देने से संसार का चक बन्द हो जायगा और किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा ? इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है कि यज्ञ-याग श्रादि वैदिक कर्मों को या श्रन्य किसी भी स्मार्त तथा व्यावहारिक यज्ञमय कर्म को छोड देने का उपदेश हम नहीं करते; हम ती तुह्यारे ही समान यह भी कहने को तैयार है कि जो यज्ञ-चक्र पूर्वकाल से बराबर चलता ग्राया है उसके बंद हो जाने से संसार का नाक हो जायगा; इसिलये हमारा यही सिद्धान्त है कि इस कर्ममय यज्ञ को कभी नहीं छोडना चाहियें (मभा शां ३४०; गी ३.१६)। परन्तु ज्ञानकाण्ड में श्रर्थात् उपनिषदो ही में स्पष्टरूप से कहा गया है कि ज्ञान श्रौर वैराग्य से कर्मक्षय हुए बिना मोंक्ष नहीं मिल संकता, इसलिये इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा श्रन्तिम कथन यह है कि सुब कमीं को ज्ञान से प्रार्थात् फलाशा छोड कर निष्काम या विरक्त बृद्धि से करते रहना चाहीये (गी. ३. १७. १९)। यदि तुम स्वर्ग-फल की काम्य-बृद्धि मन में रख कर जोतिष्टोम ग्रादि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वर्ग-फल तहाँ निस्सन्देह मिलेगा; क्योंकि वेदाज्ञा कभी भूठ नहीं हो सकती । परन्तु स्वर्ग-फल नित्य अर्थात्. हमेशा टिकनेदाला नहीं है; इसी लिये कहा गया है (बृ.४.४. ६; वसू. ३. १.८; मभा. बन. २६०. ३९ )---

## प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यर्त्किचेह करोत्ययम्। तस्माछोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे ॥ \*

इस लोक में जो यज्ञ-याग ग्रादि पुण्य कर्म किये जाते है उनका फल स्वर्गीय उप-भोग से समाप्त हो जाता है थ्रीर तब यज्ञ करनेवाले कर्मकाण्डी मनुष्य को स्वर्ग-लोक से इस कर्मलोक अर्थात् भूलोक में फिर भी ग्राना पड़ता है। छांदोग्योगीनषद् (५. १०. ३--९) में तो स्वर्ग से नीचे श्राने का मार्ग भी बतलाया गया है। भगवद्गीता में "काम्प्रत्मानः स्वर्गपराः " तथा "त्रेगुण्यविषया वेदाः " (गी. २. ४३,४५ ) इस प्रकार कुछ गौएत्व-सूच्क जो वर्णन किया गया है वह इन्हीं कर्मकाण्डी लोगों को लक्ष करके कहा गया है; ग्रीर नवें ग्रध्याय में फिर भी स्पष्ट-तया कहा गया है कि "गतागतं कामकामा लभंते" (गी. ९. २१) -- उन्हे स्वर्ग लोक शौर इस लोक में बार वार ग्राना जाना पड़ता है। यह ग्रावागमन ज्ञान प्राप्ति के बिना एक नहीं सकता। जब तक यह एक नहीं सकता तब तक श्रात्मा को सच्चा समाधान, पूर्णावस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इस लिये गीता के समस्त उपदेश का सार यही है कि यज्ञ-याग ग्रावि की कीन कहे. चातुर्वर्ण्य के सब कर्मों को भी तुम ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से तथा साम्यबृद्धि से ग्रासिक्त छोड कर करते रहो—बस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम मुक्त ही बने रहोगे (गी. १८. ५,६)। किसी देवता के नाम से तिल, चावल था किसी पशु को " इदं श्रमुक देवतार्य न मम "कह कर श्रांन में हवन कर देने से हो कुछ-यज्ञ नहीं हो जाता । प्रत्यक्ष प्रज्ञु को मारने की अपेक्षा, अत्येक मनुष्य के अरीर में काम-कोध आदि जो अनेक प्रज्ञुवृतियां है, उनका साम्यवृद्धिरूप संय-मानि में होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ४, ३३)। इसी अभिप्राय से गीता में तथा नारायणीय धर्म में भगवान् ने कहा है कि 'से यजों में जपयज्ञ" अर्थात् श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २५, मभा. ग्रां ३, ३७)। मनुस्मृति ( २,८७) में भी कहा गया है कि ब्राह्मण श्रीर कुछ करे या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि ण सकता है। श्रीन में श्राहुति डालते समय 'न मम ' ( यह वस्तु मेरी नहीं है ) कह कर उस वस्तु से श्रपनी ममत्ववृद्धि का त्याग दिखलाया जाता है-यही यज्ञ का मुख्य तत्त्व है और दान श्रादिक कर्मों का भी यही बीज है, इसलिये इन कर्मों की योग्यता भी यज्ञ के बरावर है। अधिक क्या कहा जाय, जिनमें अपना तिनक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कमों को शुद्ध-वृद्धि से करो पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते है। यज्ञ की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम बृद्धि से किये जाये वे सब एक महायज्ञ ही होगे और द्रव्यमय यज्ञ को लाग होने-

<sup>ः</sup> इस मंत्र के दूसरे चरण को पढते समय 'पुनरेति ' और ' अस्म ' ऐसा पदच्छेद करके पढना चाहिये, तब इस चरण मे अक्षरों की कमी नहीं मान्द्रम होगी। वैदिक अन्थों को पढते समय ऐसा बहुधा करना पडता है।

वाला मीमांसको का यह न्याय कि 'यथार्थ किये गये कोई भी कर्म बंघक नहीं हीते' उन सब निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण स्वर्ग का ग्राना-जाना भी छूट जाता है ग्रीर इन कर्मों को करने पर भी ग्रन्त में मोक्षरूपी सद्गति मिल जाती है (गी.३.९)। साराश यह है कि संसार यज्ञमय या कर्ममय है सही; परन्तु कर्म करनेवालों के दो वर्ग होते है। पहले वे जो शास्त्रोक्त रीति ले, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते है (कर्मकांडी छोग); ग्रीर दूसरे वे जो निष्काम बुद्धि से, केवल कर्तव्य समभ कर, कर्म किया करते है (जानी लोग)। इस संबंध में गीता का यह सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग प्रान्तिष्ठप ग्रानित्य फल मिलता है ग्रीर ज्ञान से ग्राय्ति निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्षरूपी नित्य फल मिलता है। मोक्ष के लिये कर्मों का छोडना गीता में कहीं भी नहीं बतलाया गया है। इसके विपरीत ग्रठारहवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में स्पष्टतया बतला दिया है कि 'त्याग = छोडना '' शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी मी वहीं समभना चाहिये, किन्तु उसका ग्रार्थ 'फलत्याग' ही सर्वत्र विवक्षित है।

इस प्रकार कर्मकांडियो श्रीर कर्मयोगियो को भिन्न भिन्न फल मिलते है, इस कारण प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जाना पड़ता है। इन्हीं मार्गों को क्रम से 'पितृयाएं 'क्रीर 'देवयान' कहते हैं (शां. १७. १५, १६); और उपनिषदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्ही दोनों मार्गों का वर्णंन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है--- और यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२)—देहपात होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर, उस अग्नि से ज्योति (ज्वाला), दिवस, शुक्लपक्ष भ्रौर उत्तरायण के छः महीने में, प्रयाण करता हुम्रा बहापद को जा पहुँचता है तथा वहाँ उसे मौक्ष प्राप्त होता है इसके कारण वह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौटता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी है अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अग्नि से घुआ, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छः महीने, इस कम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है और अपने किये हुए सब पुण्य-कर्मों को भोग करके फिर इस लोक में जन्म लेता है; इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गी. ८. २३-२७)। 'ज्योति' (ज्वाला) शब्द के बदले उपनिषदी में 'श्रीच ' (ज्वाला) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मार्ग को 'अर्चिरादि ' और दूसरे को 'धूम्प्रादि ' मार्ग भी कहते हैं में हमारा उत्तरायण उत्तर घ्रुवस्थल में रहनेवाल देवताथ्रो का दिन है हमारा दक्षिणायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर घ्यान देने से मालूम हो जाता है कि इन दोनों मार्गो में से पहला श्राचिरादि (ज्योतिरादि) मार्ग श्रारम्भ से श्रन्त तक प्रकाशमय है श्रौर दूसरा धूम्प्रादि मार्ग श्रन्धकारमय है । ज्ञान प्रकाशमय है और परवहा " ज्योतिषां ज्योतिः " (गी. १३. ७)-तेजों का तेज-है इस कारए देहपात

होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकाशमय होना उचित ही है; और गीता में उन दोनों मार्गों को 'श्राबल ' और 'कृष्ण ' इसी लियं कहा है कि उनका भी अर्थ प्रकाशमय और अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्क के निरुक्त में उदगयन के बाद के देवलोक, सूर्य, वैद्युत और मानस पुरुष का वर्णन है (निरुक्त १४.९); और उपनिषदों में देवयान के विषय में जो वर्णन है, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र में यह कम दिया है कि उत्तरायण के बाद संवत्सर, वायुलोक, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, वरुणलोक, इन्द्रन्तोक, प्रजापतिलोक और अन्त में ब्रह्मलोक है (वृ. ५, १०; ६. २.१५; छा. ५.१०; कौषी. १ ३; वेसू. ४.३.१—६)।

🛈 देवयान ग्रौर पितृयाण मार्गो के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, शुवलपक्ष, उत्तरायण इत्यादि का वर्णन है उनका सामान्य म्रर्थ कालवाचक होता है, इस लिए स्वाभाविकही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या देवयान और पितृयाए। मार्गों का काल से कुछ सम्बन्ध है अथवा पहल कभी था या नहीं? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपक्ष इत्यादि शब्दों का स्रर्थ कालवाचक है; तथापि भ्रग्नि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत् भ्रादि जो भ्रन्य सोपान हूं उनका भ्रयं कालवाचक नही हो सकता; श्रीर यदि यह कहा जाय कि ज्ञानी पुरुष की दिन श्रयवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती है तब तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता । इसलिये <u>श्राप्ति, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों</u> को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके ग्रभिमानी देवताओं के लिये कल्पित किये गर्य है जो ज्ञानी ग्रौर कमकाडी पुरुषों के श्रात्मा को भिन्न भिन्न मार्गों से ब्रह्मलोक ग्रीर चन्द्रलोक में ले जाते है (वेसू. ४. २. १९ – २१; ४. ३. ४) । परन्तु इस में सन्देह है कि भगवद्गीता को यह मत मान्य है या नहीं; क्योंकि उत्तरायण के बाद के सोपानों का, कि जो काल-वाचक नहीं है; गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नही; बल्कि इन मार्गों की बत-लाने के पहले भगवान् ने काल स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया है कि "में तुभे वह काल बतलाता हूँ कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लौट कर आता है या नहीं ब्राता है" (गी. ८. २३); ब्रौर महाभारत में भी यह वर्णन पाया जाता है कि जब भीष्म पितामह शरशय्या में पड़ें थे तब वे शरीर त्याग करने के लिये उत्तरायण र् की, अर्थात सूर्य के उत्तर की ग्रोर मुड़ने की, प्रतीक्षा कर रहे थे (भी. १२०; ग्रनू-१६७)। इससे विदित होता है कि दिवस, शुक्लपक्ष ग्रीर उत्तरायणकाल ही मृत्यु होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे। ऋग्वेद (१०.८८. १५ ग्रीर बृ ६. २. १५) में भी देवयान श्रौर पितृयाण मार्गो का जहाँ पर वर्णन है, वहाँ काल-वाचक अर्थ ही विवक्षित है। इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणो से हमने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गीलार्घ के जिस स्थान में सूर्य क्षितिज पर छः महीने तक हमेगा देख पड़ता है, उस स्थान में ग्रर्थात् उत्तर घ्रुव के पास या मेरुस्थान में

जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायण रूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने अपने दूसरे ग्रन्थ में किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह समक्त बहुत प्राचीन काल से चली श्रांती है; श्रौर यही समक्त देव-यान तथा पितृयाएा मार्गों में-प्रगट न हो तो पर्यायसे ही-श्रन्तर्भूत हो गई है। श्रिधिक क्या कहें, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गो का मूल इस प्राचीन समक्त में ही है। यदि ऐसा न माने तो गीता में देवयान श्रौर पितृयाए। को लक्ष्य करके जो एक बार 'काल' (गी. ८. २३) श्रौर दूसरी बार 'गिति या 'सृति ' श्रर्यात् मार्ग (गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न श्रर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वेदान्त-सूत्र के शाङकरभाष्य में देवयान ग्रौर पितृयाण का कालवाचक ग्रर्थ स्मार्त्त है जो कर्मयोग हो के लिये उपयुक्त होता है, और यह भेद करके, कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी उपनिषदों में विं पात श्रीत मार्ग से, श्रर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म-लोक को जाता है, 'कालवार्चक' तथा 'देवतावाचक' श्रर्थी की व्यवस्था की गई है (वे. सू. जा. भा. ४. २. १८-२३)। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को किल्पत कर देवयान का जो देवताचक अर्थ बादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वहीं उनके मतानुसार सर्वत्र अभित्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र हो सकता है। परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी में पैठने की कोई श्रावश्यकता नही है; क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान और पितृयाण के दिवस, रात्रि, उत्तरायण श्रादि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मूलारम्भ में कालवाचक थे या नहीं, तथापि यह बात निर्विवाद है, कि ग्रागे यह कालवाचक श्रथं छोड़ दिया गया। अन्त में इन दोनों पदो का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ़ हो गया है कि-काल की अपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे-यदि वह जानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाशमय मार्ग से, श्रीर केवल कर्मकांडी हो तो श्रन्थकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस श्रीर उत्तरायए। श्रादि शब्दो से बादरायए। चार्य के कथनानुसार देवता समिभये या उनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के कमशः बढते हुए सोपान समिभये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं होता कि यहां देवयान भ्रौर पितृयाण शब्दों का रूढार्थ मार्गवाचक है।)

परन्तु क्या देवयान श्रीर क्या पितृयाएा, दोनों मार्ग शास्त्रोक्त ग्रर्थात् पुण्यकर्म करनेवाले को ही प्रान्त हुत्रा करते है, क्योंकि पितृयाएा यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को श्रर्थात् एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट है, कि वहाँ सुख भोगनें की पात्रता होने के लिये इस लोक में कुछ न कुछ शास्त्रोक्त पुण्यकर्म श्रव्य ही करना पड़ता

है (गी. ९. २०,२१)। जो लोग थोड़ा भी शास्त्रोक्त पुष्यकर्म न करके संसार में अपना समस्त जीवन पापाचरए में बिता देते हैं, वे इन दोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि ये लोग मरने पर एकदम पशु-पक्षी आदि तिर्थक-योनि में जन्म लेते हैं और वारंबार यमलोक अर्थात् नरक में जाते हैं। इसी को 'शीसरा' मार्ग कहते हैं (छां. ५. १०, ८; कठ. २.६,७); और भगवद्गीता में भी कहा गया है कि निपट पापी अर्थात् आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गति आप्त होती है (गी. १६. १९.-२१; ९. १२, वेसू. ३. १. १२,१३; निरुक्त १४. ९.)।

ऊपर इस वात का विवेचन किया गवा है कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मा-नुरूप वैदिक पर्म के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस कम से प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही शोक्ष-दायक है, परन्तु यह मोक्ष क्रम-क्रम से अर्थात् अचिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कई सोपानों ) से जाते जाते अन्त में मिलता है; इसलिये इस मार्ग को 'क्राममुक्ति' कहते है, छोर देहपात होने के श्रनन्तर श्रर्थात् मृत्यु के श्रनन्तर ब्रह्मलोक में जाने से वहां प्रन्त में मुक्ति मिलती है, इसी लिये इसे '<u>विदेह-मुक्ति' भी कहते हैं</u>। परन्तु इन सब वातों के श्रतिरिक्त शुद्ध ग्रध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है कि जिसके मन में ब्रह्म ग्रीर ग्रात्मा के एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा ? प्रयवा उसे मृत्यु-कालं की भी बाट वयो जोहनी पड़ेगी ? यह बात सच है कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि प्रतीको की श्रर्यात् सगुण ब्रह्मं की उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है वह पहले पहल फुछ श्रपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती है श्रीर वे ही मरण-समय में भी मन में न्यूनाधिक परिमाण से बनी रहती है। स्रतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोक्ष की प्राप्ती के लिये एंसे लोगो को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है (वेसू. ४. ३१५)। दयोक्ति ग्रध्यात्म-शास्त्र का यह श्रटल सिद्धान्त है की मरण-समय में जिसकी जैसी भावना या क्तु हो उसे वैसी ही 'गति' मिलती हैं ( छां. ३.१४.१ ) परन्तु सगुण उपासना या ग्रन्य किसी कारण से जिसके मन में ग्रपने श्रात्मा श्रीर ब्रह्म के बीच कुछ भी परदा या द्वैतभाव (तै. २. ७) शेप नहीं रह जाना, वह सर्देव झहा-रूप ही है; अतएव प्रगट है, कि ऐसे पुरुष को ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान में जाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं। इसी लिये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है कि जो पुरुष शुद्ध बहाजान से पूर्ण निष्काम हो गया हो— "न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन बह्माप्येति "— उसके प्राण दूसरे किसी रथान से नहीं जाते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है श्रौर ब्रह्म में ही लय पाता है (तृ. ४. ४. ६); श्रीर वृहदारप्यक तथा कठ, दोनो उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा पुरुष " अत्र बहा समहतुते " (कट. ६. १४.)--यही का यहीं बहा का अनभव करता

है। इन्हों श्रुतियों के ब्राधार पर शिवगीता में भी कहा, कि गया है,कि सोक्ष के लिये स्थानान्तर करने की श्रावत्यकता नहीं होती। ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नही है कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में तही (छा ७. २५; मुं. २ २ ११)। तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक अर्पाद मार्ग से जाने की ग्रावश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? " बहा वेद बहाँव अवृति " (मुं. ३. २. ९) — जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह तो स्वयं यहीं का यहीं, इस लोक में ही; ब्रह्म हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है जब 'एक ' और 'दूसरा' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद \ शेष हो; श्रीर यह भेद तो श्रन्तिम स्थिति में श्रर्थात् श्रद्धेत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुभव में रह ही नहीं सकता। इसलिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है कि " यस्य सर्वमात्मेवाऽभूत् " (वृ. २. ४. १४), या " सर्व कित्वदं बह्म " (छां: इ. १४. १), भ्रथवा में ही बहा हूँ-- "झहं ब्रह्मार्धस्म" (वृ. १. ४, १०), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये थ्रौर किस जगह जाता पड़ेगा ? वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त में जैसा हमने कहा है वैसा ही गीता में परम ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि " श्रिभतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मना " (ूगी. ५. २६)—जिसने द्वैत भाव को छोड़ कर झात्मस्वरूप को जान लिया है उसे चाहे प्रारब्ध-कर्म-क्षय के लिये देहपात होने की राह देखनी पड़े, तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्योकी ब्रह्मिन-र्वाण्डप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है; ग्रथवा "इहैच ्तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः" (गी. ५.१९) — जिसके मन में सर्वि। भूतान्तर्गत ब्रह्मात्मैक्यरूपी साम्य प्रतिबिम्बित हो गया है; वह (देवयान मार्ग की अपेक्षा न रख) यहीं का यही जन्म-मरण को जीत लेता है अथवा " भूतपृथ-ग्भावमेकस्यमनुपश्यति " -- जिसकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियो की भिन्नता का नाज्ञ हो चुका ग्रौर जिसे वे सब एकस्य ग्रर्थात् परमेववर-स्वरूप दिखने लगते है, वह " ब्रह्म सम्पद्यते"— ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३. ३०)। गीता का जो वचन ऊपर दिया गया है कि "देवयान श्रौर पितृयाए। मार्गी को तत्वतः जाननेवालः कर्मयोगी मीह को प्राप्त नहीं होता " (गी. ८. २१ ), उसमें भी "तत्वतः जाननेवाला" पद का ग्रर्थ "परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को पहचाननेवाला " ही विवक्षित है ( देखो भागदत ७. १५. २६ ) । यही . पूर्ण ब्रह्मभूत या परमाविध की ब्राह्मी स्थिति है; श्रौर श्रीमच्छकराचार्य ने श्रपने कारीरक भाष्य ( वेसू. ४. ३. १४ ) में प्रतिपादन किया है, कि यही - श्रध्यात्म-ज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाष्ठा है। यदि कहा जाय कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पड़ता है, तो कोइ अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रीति से जो पुरुष बह्मभूत हो जाते है, वे कर्मसृष्टि के सब विधि-निषेघों की अवस्था से भी

परे रहते है; क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सदैव जागृत रहता है; इसलिये जो कुछ वे किया करते है वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-पुण्य श्रलिप्त रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी श्रन्य स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात् मरने की भी कोइ आवश्यकता नहीं रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ इहानिएठ पुरुष को " जीवनमुक्त" कहते है ( यो. ३. ९ ) । यद्यपि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या श्रात्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक्त की यह निष्काम स्रवस्या ही है; स्रीर इसी तत्व का संग्रह उन्होने कुछ शब्द-भेद से स्रपने धर्म में किया है (परिज्ञिष्ट प्रकरण देखों)। कुछ लोगों का कथन है कि पराकाष्ठा के निष्कामत्व की इस श्रवस्था में श्रीर सांसारिक दर्मों में स्वाभाविक परस्पर-विरोध है, इसलिये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही आप छट जाते है श्रोर वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु <del>गीता को यह मत मान्य</del> नहीं है; उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार ज़ीवन्मुक्त के लिये भी निष्काम बुद्धि से, सोकसग्रह के निमित्तं, मृत्यु पर्यन्त स ल्यवहारों को करते रहना ही प्रधिक श्रेयस्कर है, क्यो कि विष्कामत्व और कर्म में कोइ विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जायगी। गीता का यह तत्व योगवासिष्ठ (६. उ. १९९) में भी स्वीकृत किया गया है।

## ग्यारहवाँ प्रक्रण।

## मंन्यास और कर्मयोग ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकरातुभौ । त्योस्त कर्मसंन्यासात कर्मयोगो विद्याच्यते ॥

गीता. ५. २।

पिछले प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है कि <u>श्रनादि कर्</u>भ के चवकर से छुटने के लिये प्राणिमात्र में एकत्व से रहनेवाले परबहा का श्रृनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; श्रौर यह विचार भी किया गया है की इस ग्रमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं, एवं इस ज्ञान कियाप्ति के लिये मायासृष्टि के श्रनित्य व्यवहार ग्रथवा कर्म वह किस प्रकार करे। श्रन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुए। नहीं है किन्तु मन का है, इसलिये व्यावहारिक कर्मों के फल के बारे में जो श्रपनी श्रासिवत होती है उसे इद्रिय-निग्रह से घीरे घीरे घटा कर, शुद्ध ग्रर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पॅर, कुछ संमय के बाद साम्यबुद्धिरूप श्रात्मज्ञान देहेन्द्रियों में समा जाता है श्रीर श्रन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि मो रूपी परम साध्य श्रथवा श्राध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का श्रवलम्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के बर्ताव से, ग्रर्थात् यथा-शक्ति ग्रौर यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बर्धन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा भ्रन्त में पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय, तव यह महत्त्व का प्रक्रन उप-स्थित होता है कि म्रब ग्रागे भ्रयात् सिद्धावस्था में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, ग्रथवा प्राप्य वस्तुं को पा कर कृतकृत्य हो, मा्या-सृष्टि के सब व्यव-हारों को निरर्थक् ग्रौर ज्ञानविरुद्ध समभ कर, एकदम उन का त्याग करे दे ? क्योंकि सब कर्मों को बिलकुल छोड देना (कर्मसन्यास), या उन्हे निष्काम बृद्धि से मृत्यु पर्यंत करते जाना (कर्मयोग), ये दोनो पक्ष तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संभव होते हैं। ग्रौर इन में से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की ग्रोर घ्यान दे कर पहले से ( ग्रर्थात्

<sup>\* &</sup>quot;संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्षदायक हैं; परन्तु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा-कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है।" दूसरे चरण के 'कर्म-संन्यास 'पद से प्रगट होता है, कि पहले चरण में 'सन्यास' शब्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेश गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में गीता के यही प्रश्नोत्तर लिये गये हैं। वहाँ यह श्लोक थोड़े शब्देभेद से इस प्रकार आया है—"कियायोगो वियोगश्चाप्युमौ सोक्षस्य साधने। तयोर्भध्ये कियायोगस्यागात्त्रस्य विशिच्यते॥"

सायनावस्था से ही ) वर्ताव करना सुविवाजनक होगा, इसलिये उक्त दोनो पक्षो के तारतम्य का विचार किये बिना कर्म और श्रकर्म का कोई भी श्राध्यात्मिक विवेचन पूरा नहीं हो सकता। अर्जुन से सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर कर्मो का करन। श्रौर न करना एक सा है (गी. ३. १८); क्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही की श्रेष्ठता होने के कारएा, ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतो में सम हो गई है, उसे किसी भी कर्म के शुभाशुभत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४.२०,२१)। भगवान् का तो उसे यही निश्चित उपदेश था कि-युद्ध हो कर-युद्धचस्व ! (गी.२. १८); श्रीर इस खरे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'लडाई करो तो श्रच्छा, न करो तो श्रछा ' ऐसे सन्दिग्घ उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल कारणो का वतलाना आवश्यक था । ग्रौर तो क्या, गीताशास्त्र की प्रवृत्ति यह बतलाने के लियेही हुई है कि, किसी कर्म का भयंकर परिएाम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी वृद्धिमान् पुरुष उसे ही क्यों करें। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म से जन्तु वेंयता श्रौर ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही क्यो चाहिये? कर्म-यज्ञ का अर्थ कर्मों का छोड़ना नहीं है; केवल फलाजा छोड़ देने से ही कर्म का क्षय हो जाता है, सब कर्मों को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हों तथापि इससे भली भाति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कर्म छूट सकें उतने भी न छोड़े जाँय। ग्रीर, न्याय से देखने पर भी, यही ग्रर्थ निष्पन्न होता है; क्योंकि गीता ही में कहा है कि चारों स्रोर पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मों से सित होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती (गी. २.४६)। इसी लिये तीसरे-श्रध्याय के श्रारम्म में श्रर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है, की श्रापकी सम्मति में यदि कर्म की श्रपेक्षा निष्काम श्रयवा साम्यबुद्धि श्रेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी श्रपनी बुद्धि को शुद्ध किये लेता हूँ-बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; श्रब फिर भी लड़ाई के इस घोर कर्म में मुक्ते क्यो फँसाते हो ? (गी. ३, १) इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने 'कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते 'इत्यादि कारण बतला कर, चौथे श्रध्याय में कर्म का समर्थन किया है। परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कर्म योग दोनो ही मार्ग यदि शास्त्रों से वतलाये गये है, तो यही कहना पडेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें से जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा में, पाँचवे अव्याय के आरम्भ में, अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुक्ते न बतलाइये; निश्चयपूर्वक मुक्ते एक ही बात बतलाइये कि उन दोनो में से ग्राधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५.१)। यदि ज्ञानीत्तर कर्म करना भ्रीर न करना एक ही सा है, तो फिर मै अपनी मर्जी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म करेंगा, नहीं तीन करेंगा। यदि कर्म करना ही उत्तम पक्ष हो, तो मुओ

उसका कारण समभाइये; तभी में ब्रापके कथनानुसार ब्राजरण करूँगा। ब्रजुंन का यह प्रश्न कुछ श्रपूर्व नहीं है। योगवासिष्ठ (५, ५६. ६) में श्रीरामचंद्र ने विसष्ठ से श्रीर गणेंशंगीता (४.१) में वरेणय राजा ने गणेंशजी से यही प्रक्रन किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरन यूरोप में जहाँ तत्त्वज्ञान के विचार पहले पहल शुरू हुए थे, उस ग्रीस देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। यह वात अरिरटाटल के ग्रन्थ से प्रगट होती है। इस प्रसिद्ध यूनानी ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिज्ञारत्र-सम्बन्धी ग्रन्थ के ग्रन्त (१०.७ ग्रौर ८) में यही प्रक्त उपस्थित किया है और प्रथम प्रयुनी यह सम्मति दी है कि संसार के या राजनीतिक मामलों में जिन्दगी बिताने की श्रवेका ज्ञानी पुरूष को शांति से तत्त्व विचार में जीवन विताना ही सच्चा श्रीर पूर्ण श्रानन्ददायक है। तो भी उसके अनन्तर लिखे गये अपने राजवर्स-सम्बन्धी ट्रन्ये (७. २ और ३) में श्ररिस्टाटल ही लिखता है कि " कुछ ज्ञानि पुरुष तत्त्व-विचार में, तो कुछ राजनैतिक कार्यों में निमग्न देख पड़ते हैं; मौर यदि पूछा जाय कि इन दोनो मार्गो में कौन बहुत श्रछा है तो यही कहना पड़ेगा कि प्रते के मार्ग ग्रहातः सच्चा है। तथापि, कर्म की अपेक्षा श्रकर्म को श्रच्छा कहना भूल है । क्योंकि, यह कहने में कोई हानि नहीं कि श्रानन्द भी तो एक कर्म ही है और सच्ची श्रेयःप्राप्ति भी अनेक ग्रंशों में ज्ञानयुक्त तथा, नीतियुक्त कर्मों में ही है।" दो स्थानों पर प्ररिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कथन का महत्त्व पाठकों के ध्यान में आ जावेगा, कि "कर्म ज्यायो हचकर्मण्:" (गी. ३.८)—- प्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। गत शताब्दी कर प्रसिद्ध परेच पिएडत आगस्टस कोंट अपने आधिभौतिक तत्त्वज्ञान में कहता है-"यह कहना भ्रान्तिमूलक है, कि तत्त्वविचार ही में निमग्त रह कर जिन्दगी विताना श्रेयस्कर है। जो तत्त्वज्ञ पुरुष इस ढडाग के श्रायुष्यक्रम को ग्रडगीकार करता है और श्रपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याण करना छोड देता है उसके विषय में यही कहना चाहिये कि वह श्रपने प्राप्त सावनो का दुरुपयोग करता है।"" विपक्ष में जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहर ने कहा है, कि संसार के समस्त त्यवहार—सहाँ तक कि जीवित रहना भी—–दु.खनय है, इमलिये तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन सब कर्मों का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस ससार में मनुष्य का सच्चा कर्त्तव्य है। कोंट सन् १८५७ ई० में, ग्रौर शोपेनहर सन् १८६० ई० में संसार से बिदः हुए। शोपेनहर का पन्य जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है। कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर श्रीर मिल प्रभृति अंग्रेज तत्त्वशास्त्रज्ञों के मत कोंट के ऐसे हैं। परन्तु इन सृत्र के आगे बढ़ कर हाल ही के जमाने के आधिभौतिक जर्मन पण्डित निक्झे ते

action for happiness is activity and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble," (Aristotle's Poetics, trans by Jowett Vol. I. P. 212. The italics are ours).

श्रपनं ग्रन्थो में, कर्म छोडनेवालों पर ऐसे तीव कटाक्ष किये है कि, वह कर्म-संन्यास-पक्षवालों के लियं 'मूर्ख-शिरोमिण ' जब्द से ग्रधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है "।

 यूरोप में श्रुरिस्टाटल से ले कर प्रव तक जिस प्रकार इस सम्बंध में दो पक्ष है, उसी प्रकार भारतीय वैदिक भर्न में भी प्राचीन काल से लेकर प्रव तक इस सम्बंध के दो सम्प्रदाय एक से चले ग्रा रहे हैं (मभा शा ३४९.७) । इनमें से एक को सन्यास-मार्ग, सास्य-निष्ठा या केवल सांख्य ( श्रथवा ज्ञान में ही नित्य निमग्न रहने के कारण ज्ञान-निष्ठा भी) कहते हैं; ग्रीर दूसरे को कर्मयोग, ग्रथवा संक्षेप में केवल योग या कर्म-निष्ठा कहते है। हम तीसरे प्रकरण में हो कह श्राये है, कि यहाँ ' सांख्य ' श्रौर 'योग' शब्दों से तात्पर्य कमशः कापिल-सांख्य श्रौर पातञ्जल योग से नहीं है। परन्तु 'सन्यास' शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये उसके ग्रर्थ का कुछ ग्रधिक विवरएा. करना यहाँ भ्रावश्यक है। 'सन्यास' शब्द से सिर्फ 'विवाह न करना' श्रीर यदि किया हो तो 'वाल वच्चो को छोड़ भगवे कपड़े रेंग लेना ' प्रथवा ' केवल चौथे ग्राश्रम <sup>रे</sup>प्रहुए करना ' इतना ही म्रर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। क्योकि विवाह न करने पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यों के उद्योग में लगे रहे; श्रीर श्रीमच्छंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य से एकदम चौथा श्राश्रम ग्रहण कर, या महाराष्ट्र देश में श्रीसमर्थ रामदास ने मृत्युपर्यंत ब्रह्मचारी गोस्वामी रह कर, ज्ञान पैदा करके ससार के उद्धारार्थ कर्म किये हैं। यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है, कि जानोत्तर न संसार के व्यवहार केवल कर्तव्य सम्भ कर लोक-कल्याए। के लिये, किये जावे भ्रथवा मिथ्या समभ कर एकदम छोड़ दिये जावें? इन व्यवहारो या कर्मी का करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहे वह व्याहा हो या क्वारा, भगवे कपड़े पहने या सफेद । हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम करने के लिये विवाह न करना, भगवे कपडे पहनना श्रथवा बस्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही कभी कभी विशेष सुभीते का होता है। क्योंकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषण की भंभट ग्रपने पीछे न रहने के कारण, ग्रपना सारा संमय ग्रौर परिश्रम लोक-कार्यो

<sup>\*</sup> कर्मयोग और कर्मत्याग (साख्य या संन्यास) इन्हीं दो मार्गों को सली ने अपने Pessimism नामक ग्रन्थ में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं पर हमारी राय मे यह नाम ठीक नहीं । Pessimism दावद का अर्थ "उदास, निराशावादी या रोती सूरत" होता है। परन्तु संसार को अनित्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहते हैं और वे लोग ससार को आनन्द से ही छोड़ते हैं, इसलिये हमारी राय में, उनको Pessimist कहना ठीक नहीं । इसके वदले कर्मयोग को Energism और सांख्य या संन्यास मार्ग को Quictism कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक धर्म के अनुसार दोनो मार्गों में ब्रह्मज्ञान एक ही सा है, इसलिये दोनों का आनन्द और शांति मी एक ही सी है। हम ऐसा भेद नहीं करते कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दु:खमय है अथवा एक आगावादी है और दूसरा निराशावादी।

में लगा देन के लिये कुछ भी अड़चन नहीं रहती। यदि ऐसे पुरुष भण से संन्यासी हो, तो भी वे तत्व-दृष्टि से कर्मयोगी हो है। परन्तु विगरीत पक्ष में अर्थात् जो लोग इस ससार के समस्त व्यवहारों को निःसार समभ उनका त्याग करके चृपचाप बैठ रहते हैं, उन्हों को सन्यासी कहना चाहिये; किर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष चौथा आश्रम प्रहण किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कटाक्ष भगवे अथवा सफेद कपड़ो पर और विवाह या अहमचर्य पर नहीं है; प्रत्युत् इसी एक वात पर नज़र रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग दोनो मार्गो का विभेद किया गया है कि ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार करता है या नही। शेष वातें गीतावर्म में महत्त्व की नहीं है। सन्याम या चतुर्याश्रम शब्दो की अपेक्षा कर्मसंन्यास अथवा कर्मत्याग बाव्द यहाँ अधिक अन्वर्थक और निःसन्दिष्ध है। परन्तु इन दोनो की अपेक्षा सिर्फ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति होने के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हें इस ससार के व्यवहार निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे निवृत्त हो अरण्य में जा कर स्मृति-वर्मानुसार चतुर्याश्रम में प्रवेश करते हैं, इससं कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते हैं। परन्तु इसमें प्रधान भाग कर्म-त्याग ही है, गेरूवे कपड़े नहीं।

यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पक्षो का प्रचार हो कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे कर्म करो ( कर्मयोग ) या कर्म छोड दो ( कर्मसंन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-चायिक टीकाकारो ने अब यहाँ यह प्रश्न छोड़ा है, कि क्या अन्त में मोक्ष-प्राप्ति कर देने के लिये दोनो मार्ग स्वतन्त्र ग्रर्थात् एक से समर्थ है; ग्रथवा, कर्मयोग केवल पूर्वाडग यानी पहली सीढी है ग्रौर ग्रन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड कर सन्यास लेना हो चाहिये ? गीता के दूसरे श्रीर तीसरे अध्यायो में जो वर्णन उससे जान पड़ता है कि <u>ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र</u> है। परन्तु जिन टीकाकारों का मत है, कि कभी न कभी संत्वास श्राश्रम की ग्रडगीकार कर समस्त सासारिक कर्मी को छोडे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता—ग्रीर जो लोग इसी बुद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए है, कि यही वात गीता में प्रतिपादित की गई है—–वे गीता का यह तात्पर्य निकालते है कि "कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग नहीं हैं, पहले चित्त की बुद्धता के लिये कर्म कर, ग्रन्त में संन्यास ही लेना ज्वाहिये, संन्यास ही ग्रन्तिम मुख्य निष्ठा है। " परन्तु इस ग्रर्थ को स्वीकार कर लेने से भगवान् ने जो यह कहा है कि 'साख्यं (संन्यासं) ग्रीर योग (कर्मयोग) हिविध श्रर्थात् दो प्रकार की निष्ठाएँ इस ससार में हैं (गी. ३.३), उस हिविध पद का स्वारस्य विलकुल नष्ट हो जाता है। कर्मयोग शब्द के तीन ग्रर्थ हो सकते है:--(१) पहला अर्थ यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुर्वएर्य के यज्ञ-या आदि कर्म ग्रथवा श्रुति-स्मृति-वॉिंगत कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। परन्तु मीमांसकों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं (गी. २. ४५)। (२) दूसरा ग्रर्थ यह है कि चित्त-शुद्धि के लिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की स्नावश्यकता है, इसलिये गी. र. २०

केयन चित्तशृद्धि के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वोग हो जाता है; परन्तु यह गीता में विश्ति कर्मयोग नहीं है। (﴿﴿﴿﴾) जो जानता है कि मेरे श्रात्मा का कल्याए। किस में है, वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मीक्त युद्धादि सासारिक कर्म मृत्युपर्यन्त करे या न करे, यही गीता में मृख्य प्रश्न है और इसका उत्तर यही है कि जानी पुरुष को भी चातुर्वर्णय के सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५) - यही 'कर्मयोग ' शब्द का तीतरा प्रश्नं है श्रीर गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वांग कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस मार्ग में कर्म कभी छूटते ही नहीं। अब प्रश्न है केवल मोक्ष-प्राप्ति के विषय में। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत संन्यास से जो मोक्ष मिलता है बही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता हैं (गी. ५. ५)। इसलिये गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वांग नहीं है; किन्तु ज्ञानोत्तर ये दोनो मार्ग मोक्षदृष्टि से स्वतन्त्र प्रथात तुल्यहल के है (गी. ५. २); गीता के "लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा" (गी. ३. ३) का यही अर्थ करना चाहिये। श्रोर इसी हेतु से, भगवान् ने श्रगले चरण में— "ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगंन योगिनाम् "--इन दोनों मार्गो का पृथक पृथक स्पष्टीकरण किया है। श्रागे चल कर तेरहवें श्रष्ट्याय में कहा है "श्रन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे" (गी. १३. २४) इस क्लोक के--' अन्ये' (एक) और 'अपरे' (दूसरे)--ये पद उक्त दोनो मार्गी को स्वतन्त्र माने विना, श्रन्वर्थक नहीं हो सकते। इसके सिना, जिस नारा-यणीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास महा-भारत में देखने से यही सिद्धान्त दृढ़ होता है। (सृष्टि के श्रारम्भ में भगवान् ने हिरण्यगर्भ श्रर्थात् ब्रह्मा को सृष्टि रचने की श्राज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात मानस पुत्र हुए। सृष्टि-क्रम का श्रच्छे प्रकार श्रारम्भ करने के लिये उन्होने योग श्रयात् कर्मनयप्रवृत्ति मार्ग का श्रवलम्बन किया। ब्रह्मा के सनत्कुमार झीर कपिल, प्रभृति दूसरे सात पुत्रो ने, उत्पन्न होते हो, निवृत्तिमार्ग श्रर्यात् साख्य का त्रवलम्बन किया। इस प्रकार दोनों मार्गो की उत्पत्ति वतला कर छागे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोक्ष-दृष्टि से तुल्यवल ग्रर्थात् वासुरेव-स्वरूपी एक ही परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न ग्रौर स्वतन्त्र है ( मभा. शां. ३४८. ७४; ३४९. ६३-७३)। इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि <u>योग श्रर्यात प्रदृत्तिमार्</u>ग के प्रवर्तक हिराग्यगर्भ है और साख्यमागं के मूल प्रवर्तक कपिल है; परन्तु यह कही नहीं कहा है कि श्रागे हिराग्यगर्भ ने कर्मों का त्याग कर दिया । इसके विपरीत ऐसा वर्णन है, कि भगवान ने सृष्टि का व्यवहार ग्रन्छी तरह से चलता रखने के लिये यज्ञ-चन्न को उत्पन्न किया ग्रीर हिरण्यगर्भ से तथा ग्रन्थ देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखी ( मभा, ज्ञां, ३४०, ४४—,७५ ग्रीर ३३९. ६६, ६७ देखों )। इससे निविवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दीनीं

मार्ग ग्रारम्भ से हो स्वतंत्र है। इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गौए। त्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल साम्प्र- दायिक ग्राग्रह का परिएाम है; ग्रीर इन टीकाग्रों में जो स्थान-स्थान पर यह तुर्रा लगा रहता है, कि कर्मयोग ज्ञानप्राप्ति प्रथवा सन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनको मनगढ़न्त है—वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं है। गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ है उनमें हमारी समक्त से, यही मुख्य दोय है। ग्रीर, टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक ग्राग्रह से छूटे विना कभी सम्भव नही, कि गीता के वास्तविक रहस्य का बोघ हो जावे।

यदि यह निश्चय करे, कि कर्मसंन्यास ग्रीर कर्मयोग दोनो स्वतंत्र रीति से सोक्षदायक है-एक दूसरे का पूर्वांग नही-तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनो मार्ग एक ही से मोक्षदायक है, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और फिर यह सिद्ध न हो कर कि र्श्नर्जुन की युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनो पक्ष सभय होते है, कि भगवान् के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़न।--मरना छोड़ कर संन्यास ग्रहण कर ले। इसी लिये श्रर्जुन ने स्वाभाविक रीति से यह सरल प्रश्न किया है, कि " इन दोनों मार्गों में जो भ्रधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से मुक्ते बतलाओं! (गी. ५. १) जिससे श्राचरण करने में कोई गड़बड़ न हो। गीता के पांचवें अध्याय के अरम्भ में इस प्रकार अर्जुन के प्रक्न कर चुकने पर ग्रगले इलोकों में भगवान् ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि 'संन्यास ग्रीर कर्म-योग दोनों मार्ग निःश्रेयस ग्रर्थात् मोक्षदायक है ग्रथवा मोक्ष दृष्टि से एक सी. योग्यता के है; तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते)" (गी. ५. २); अरोर यही क्लोक हमने इस प्रकरण के ब्रारम्भ में लिखा है। कर्मयोग की श्रेकता के सम्बंध में यही एक वचन गीता में नहीं है; किन्तु श्रंनेक वचन है; जैसे " तस्माद्योगाय युज्यस्य " ( गी. २. ५० ) - इसलिये तू कर्मयोग को ही स्वीकार कर; "मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि" (गी. २.४७) -- कर्म न करने का आग्रह मत कर:

थस्तिविद्रयाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । क्सिंन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विद्याज्यते ॥

कर्मों को छोड़ने के भगड़ेमें न पड़ कर " इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासकत बुद्धि के द्वारा कर्मेंद्रियों से कर्म करनेदाले की योग्यता 'विशिष्यते' अर्थात विशेष है" (गी. ३. ७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, ''क्र्म ज्यायों हचकर्मणः" अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है (गी. ३. ८); "इससे तू कर्म ही कर" (गी. ४. १५) अथवा "योग-मातिष्ठोत्तिष्ठ" (गी. ४. ४२)—कर्मयोग को अङगीकार कर युद्ध के लिये खड़ा हो; "(योगी) क्रानिभ्योऽपि मतोऽधिकः"—ज्ञान मार्गदाले (संन्यासी) की छ्रपंक्षा कर्मयोगी की योग्यता श्रधिक है; "तस्माद्योगी भवार्जुन" (गी. ६. ४६)—
इमलिये, हे श्रर्जुन । तू (कर्मः) योगी हो; श्रथवा "मामनुस्मर युद्ध्य च" (गी.
८. ७)—मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि श्रनेक वचनो से गीता में
अर्जुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी सन्यास या श्रकमं
की श्रपंक्षा कर्मयोग की श्रधिक योग्यता दिखलाने के लिये, 'ज्यायः,' 'अधिकः,'
श्रीर ' विशिष्यते ' इत्यादि पद स्पष्ट है। श्रठारहवे श्रध्याय के उपसंहार में भी
भगवान ने फिर कहा है, कि "नियत कर्मों का संस्थास करना उचित नहीं है,
श्रातिवत-विरहित सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित श्रीर उत्तम मत
हैं " (गी. १८. ६. ७)। इससे निविवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास-मार्ग
की श्रपंक्षा कर्मयोग को ही श्रेष्ठता दी गई है।

परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत है, कि सन्यास या भिक्त ही अन्तिम अीर श्रें अ कर्तव्य है, कर्म तो निरा चित्तकृद्धि का साधन है-वह मुख्य साध्य या कर्तव्य नहीं हो सकता-- उन्हे गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसद होया ? यह नहीं कहा ज सकता कि उनके ध्यान में यह वावत श्राई ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को स्पब्ट रीति से अधिक महत्त्व दिया गया है । परन्तु यदि यह बात मान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती । इसी से पाँचवे श्रध्याय के श्रारम्भ में , श्रर्जुन के प्रक्रन श्रीर भगवान् के उत्तर सरल, सयुक्तिक श्रीर स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर म पड़ गये हैं कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय । पहली ग्रड़चन यह थी, वि ''संन्यास भ्रीर कर्मयोग इन दोनों मार्गो में श्रेष्ठ कौन है<sup>?</sup>;' यह प्रश्न ही दोने मार्गो को स्वतन्त्र माने विना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि , टीकाकारी वे कथानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूर्वाग हो, तो यह वात स्वयंसिद्ध है वि पूर्वाग गीए है और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है। फिर प्रक्त करने के लिए गुंजाइश ही कहाँ रही ? श्रच्छा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लें, तो यह स्वीका करना पड़ता है, कि ये दोनो मार्ग स्वतन्त्र है; श्रौर तब तो यह स्वीकृति इस कथा का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सम्प्रदाय ही मोक्षका मार्ग है ! इस ग्रड्च को दूर करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यह तुर्रा लगा दिया है कि श्रर्जु का प्रश्न ठीक नहीं है; ग्रीर फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवा के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवा के इस स्पष्ट उत्तर—'कर्मयोग की योग्यता श्रथवा श्रेष्ठता विशेष हैं' (गी.५.२) का श्रर्य टीक ठीक फिर भी लगा ही नहीं! तब श्रन्त में श्रपने मन का, पूर्वापार संद के विरुद्ध, दूसरा यह तुर्रा लगा कर इन टीक्राकारो को किसी प्रकार अपना समाधा कर लेना पड़ा, कि " कर्मयोगो विशिष्यते "—कर्मयोग की योग्यता विशेष है-यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिये यानी श्रर्थवादात्मक है , वास्त में भगवान के मत में भी सन्यासमार्ग ही श्रेष्ट है (गी. शाभा ५. २, ६.१, २

१८. ११ देखो ) । <u>शांकरभाष्य</u> में ही क्यो, <u>रामानुजभाष्य</u> में भी यह इलोक कर्म-योग की केवल प्रशसा करनेवाला-प्रार्थवादात्मक-ही माना गया है (गी राभा ५.१)। रामानुजाचार्य यद्यपि ग्रहृती न थे, तो भो उनके मत मे भवित ही मुख्य साध्य बस्तु है; इललिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त भितत का साधन ही हो जाता है (गी. राभा. ३. १ देखों ) । सूल ग्रन्थ से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार इस दृढ़ समभा के उस ग्रन्थ की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूल ग्रन्थ में वीं एत है। पाठक देखें, कि इससे मूल ग्रन्थ की कैसी खींचातानी हुई है। भगवान् श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत भाषा में स्वष्ट शब्दो के द्वारा, वदा यह कहना न फ्राता था, कि ' प्रर्जुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ' ? परन्तु ऐसा न करके जब अनेक स्थली पर स्पष्ट रीति से यही कहा है कि "कर्भयोग ही विशेष योग्यता का है " तब कहना पडता है कि साम्प्रदायिक टीकाकारो का उल्लिखित अर्थ सरल नहीं है और, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ़ होता है। क्योंकि गीता में ही, अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म का संन्यास न कर ज्ञान-प्रांप्ति के श्रनन्तर भी अ श्रनासक्त वृद्धि से श्रपने सब व्यवहार किया करता है (गी. रे. ६४; ३. १९; ३. २५; १८. ९ देखो)। इस स्थान पर श्री शंकराचार्य ने ग्रपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है या ज्ञान और कर्म के समुख्यय से; और फिर यह गीतार्थ, निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्य हो कर मोक्ष-प्राप्ति होती है, मोक्ष-प्राप्ति के लिये कर्म की ग्रावश्यकता नहीं। इससे ग्रागे यह ग्रनुसान निकाला है, कि ' जब गीता की दृष्टि से भी मोक्ष के लिये कर्म की ग्रावश्यकता नहीं है, तब चित्त-शुद्धि हो जाने पर सब कर्म निरर्थक है ही; श्रौर वे स्वभाव से ही बन्धक श्रर्थात् ज्ञानविरुद्ध है, इस-लिये ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड देना चाहिये' --यही मत भगवान् को भी गीता में ग्राहच है। 'ज्ञान के श्रनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना' चाहिये 'इस मत को 'ज्ञानकर्मसमुच्चय-पक्ष' कहते है; श्रौर श्रीशकराचार्य की जपर्युक्त दलील ही उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य आक्षेप है। ऐसा ही युद्तिवाद मध्वाचार्य नें भी स्वीकृत किया है (गी. माभा रे. ३१ देखो ) हमारी राय में यह युक्तिवाद समाधानकारक प्रथवा निरुत्तर नहीं है। वयोकि, (१) यद्यपि काम्य कर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्धे है, तथापि यह न्याय निष्काम कर्म को लॉगू नहीं; थ्रौर (२) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मोक्ष के लिये कर्म अनावश्यक भले हुआ करें; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुँचती कि ' ग्रन्य सवल कारणो से जानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कर्म करना ग्राव-क्यक हैं । मुमुक्षु का सिर्फ चित्त क्षुद्ध करने के लिये ही संसार में कर्म का उपयोग नहीं है और न इसी लिये कर्म उत्पन्न ही हुए है। इसलिये कहा जा सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्मसृब्टि के समस्त व्यवहार निष्काम बुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को

भी जरूरत है। इस प्रकरण में आगे विस्तार सहित विचार किया गया है, कि ये अन्य कारण कोन से है। यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास लेने के लिये तैयार हो गया था उसको ये कारण वतलाने के निमित्त ही गीताशास की प्रवृति हुई है; ग्रीर ऐसा श्रनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के परचात मोक्ष के लिये कर्मों की श्रनावश्यकता बतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शाङकरसम्प्रदाय का यह मत है सही कि ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सन्यासाश्रम ले कर कर्नों को छोड़ ही देना चाहिये; परन्तु उससे यह नही सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; ग्रौर न यही बात सिद्ध होती है कि श्रकेले शांकरसम्प्रदाय को या श्रन्य किसी सम्प्रदाय को 'धर्म 'मान कर उसी के श्रनुकुल गीता का किसी प्रकार श्रर्य लगा लेना चाहिये। गीता का क्षो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पदचात् भी संन्यासमार्ग ग्रहण करने की प्रपेक्षा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्र-दाय कहो या श्रीर कुछ उसका नाम रखो । परन्तु इस बात पर भी घ्यान देना चाहिये, कि यद्यपि गीता को कर्मयोग ही श्रेष्ठ जान पडता है, तथापि श्रन्थ परमत श्रस-हिष्णु सन्प्रदायो की भाँति उसका यह श्राग्रह नहीं, कि सन्यास-मार्ग को सर्वथा त्याज्य मानना चाहिये । गीता में संन्यासमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी श्रनादर-भाव नहीं दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध, भगवान् ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास ग्रौर कर्मयोग दोनो मार्ग एक ही से निःश्रॅयस्कर-मोक्षदायक-ग्रुप्यवा मोक्षद्बिट से समान मृत्यवान् है। ओर ग्रागे इस प्रकार की युक्तियों से इन् दो भिन्न भिन्न मार्गी की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि "एकं सांस्य च योगं चं यः पश्यति स प्रयति " (गी. ५. ५ )— जिसे यह मालूम हो गया कि, ये दोनो मार्ग एक ही है अर्थात् समान बलवाले हैं, उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुआ: या 'कर्मयोग हो, तो उसमें भी बलाशा का संन्यास करना ही पडता है-" न हचसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन" (गी. ६. २) । यद्यपि ज्ञान-प्रात्यि के अनंतर (पहले ही नहीं) कर्म का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोक्षदृष्टि से एक सी हो योग्यता के हैं; तथापि लोकव्यवहार की दूष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं, कि वृद्धि में सन्यास रख कर श्रयात् निष्काम वृद्धि से देहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रह-कारक सब कार्य किये जाये। क्योंकि भगवान् का निश्चित उपदेश है कि इस उपाय से संन्यास और कर्म दोनो स्थिर द्रहते हैं एकं तदनुसार हो, फिर श्रर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी श्रीर श्रज्ञानी में यही तो इतना भेद है किवल शारीर अर्थात् देहेन्द्रियों के कर्म, देखें तो दोनों के एक से होगं हो; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें श्रासकत बुद्धि से श्रीर ज्ञानी मनुष्य अना-सत्क बुद्धि से किया करता है (गी. ३-२५)।)भास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने नाटक में इस प्रकार किया है——

पाजस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे । समत्वमभ्येति तनुर्ने बुद्धिः ॥

"ज्ञानी ग्रीर मूर्ख मन्ष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परंतु बुद्धि, में भिन्नता रहती है," ( अविमार- ५. ५ )।

৩ कुछ फुटकल संन्यास-मार्गवालो का इस पर यह भ्रीर कथन है कि प गीता में अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है; परन्तु भगवान् ने यह उपदेश इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि ग्रज्ञानी ग्रर्जुन को, चित्त-शुद्धि के लिये, कर्म करने का ही श्रविकार था। सिद्धावस्था में भगवान् के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। " इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान यह कह देते कि " म्रर्जुन ! तू म्रज्ञानी है," तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिये आग्रह करता, जिसे प्रकार कि कठोपनिषद में निचकेता ने किया था; ग्रीर फिर तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पड़ता; एव यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे बतलाया जाता तो वह युद्ध छोड़ कर सन्यास ले लेता श्रोर तब तो भगवान् का भारतीय-युद्ध-संबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता-इसी भय से श्रपने श्रत्यन्त प्रिय भक्त को घोखा देने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है ! इस प्रकार जो लोग सिर्फ श्रपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान के मत्ये भी श्रत्यन्त प्रिय भक्त को घोखा देने का निन्छकर्म महने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके सार्य किसी भी प्रकारका बाद न करना ही श्रच्छा है। परन्तु सामान्य लोग इन श्रामक युक्तियों में कहीं फेंस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते है कि श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिये, इरने का कोई कारण न था, कि त प्रज्ञानी हैं, इसलिये कमें कर; " और इतर्ने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गडबट करता, तो उसे अज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामर्थ्यं श्रीकृष्ण में या ही (गी. १८. ५९ द्वीर ६१ देखी) । परन्तु ऐसा न कर बारबार 'ज्ञान 'अमेर 'विज्ञान 'बतला कर ही (गी. ७. २; ९. १; १०. १; १३. २; १४.१), पन्द्रहवें अध्याय के अन्त मं भगवान् ने अर्जुन से कहा है कि "इस शास्त्र को समझ लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है" (गी. १५. २०)। इस प्रकार भगवान ने उसे पूर्ण ज्ञानी बना कर, उसकी इच्छा से ही उस से युद्ध करवाया है (गी. १८. ६३) । इससे भगवान् का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है कि ज्ञाता पुरुष को, ज्ञान के परचात भी, निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये अमेर यही सर्वोत्तम पक्ष है। इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय कि मर्जुन म्रज्ञानी या, तथापि उसकी किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रभृति प्राचीन कर्मयोगियो का और ग्रागे भगवान् ने स्वय ग्रपना भी जवाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी नहीं कह सकते। इसी से कहना पडता है कि सान्प्रदायिक ग्राप्रह,की यह कोरी दलील सर्वथा त्याज्य और अनुचित है, तथा गीता में ज्ञानयुदत ' कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है।

अब तक यह बतलाया गया कि सिद्धावर्रथा के व्यवहार के विषय में भी, कर्मत्याग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनो सार्ग न केवल हमारे ही देश में, वरन् श्रान्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनंतर, इस विषय में, गोताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धांत बतलाये गये:-(१) ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से परस्पर निरपेक्ष और तुल्य बतलाते हें, एक दुसरे का अङ्ग नहीं ; और (रे) उनमें कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त है। और, इन दोनों सिद्धान्तों के ग्रत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस प्रकार और क्यो किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पडी। श्रव, गीता में दिये हुए उन कारणो का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मुख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेक्षा ग्रामरणान्त कर्म करते रहने का मार्ग ग्रर्थात् कर्मयोग ही श्रधिक श्रेयस्कर है । इनमें से कुछ बातो का खुलासा तो सुख-दु.ख-विवेक नामक प्रकरण में पहले ही हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुल-दुःख का, इसलिये वहाँ इस विषय की पूरी चर्चा नहीं की जा सकी। श्रतएवं इस विषय की चर्चा के लिये ही यह स्वतन्त्र प्रकरण लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग है-कर्मकाणड और ज्ञानकाणुड । विछले प्रकरण में उनके भेद बतला दिये गये है । कर्मकाणुड़ में श्रयात् ब्राह्मण श्रादि श्रोत ग्रंथो में श्रोर श्रशतः उपनिषदो में भी ऐसे स्पष्ट वचन है, कि प्रत्येक गृहस्थ-फिर चाहे वह ब्राह्मए। हो या क्षत्रिय-ग्रग्निहोत्र करके यथाधिकार ज्योतिष्टोम श्रादिक यज्ञ -याग करे और विवाह करके वंश वढ़ावे। उदा-हरणार्थ, " एतद्दे जरामर्थं सत्रं यद्गिनहोत्रम्"-इस श्राग्निहोत्ररूप सत्र को मरण पर्यंत जारी रखना चाहिये ( का क्रा. १२.४.१.१) ; प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः "--वंश के धागे को टूटने न दो (तै. उ. १. ११. १); ग्रथवा" ईशावास्यमिदं सर्वम्" --संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अधिकित करे अर्थात् ऐसा समझे कि मेरा कुछ नहीं उसी का है, श्रीर इस निष्काम बुद्धि से-

> कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। प्र एवं त्विय नान्यथतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।

" फर्म करते रह कर ही सी वर्ष अर्थात् आयुष्य की मर्यादा के अन्त तक जीने की इच्छा रखे, एव ऐसी ईशावास्य वृद्धि से कर्म करेगा तो उन कर्मों का तुर्के (पुरुष को) लेप (वन्यन) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त (लेप अथवा वन्धन से बचने के लिये) दुसरा मार्ग नहीं है (ईश. १ और २); इत्यादि वचनों को देखो। परन्तु जब हम कर्मकाए। इसे जानकाए। इमें जाते हैं, तब हमारे वैदिक ग्रंन्थों में ही अनेक विरुद्ध पक्षीय वचन भी मिलते हैं, जैसे "अह्मविदारनीति परम्" (त. २. १. १)— क्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता हैं, "नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय" (श्वे. ३. ८ )— (बिना ज्ञानके) मोक्ष-प्राप्त का दूसरा मार्ग नहीं है; "पूर्वे विद्वांसः प्रजां न काम-यन्ते। कि प्रजया करिष्यामो येयां नोऽयमात्माऽय लोक इति ते ह सम पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकंपणायाश्च लोकंपणायाश्च व्युत्थायार्थ भिक्षाचर्य चर्रति" (वृ.४. २२ और ३. ५. १ )—प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी, और यह समऋ

कर कि जब समस्त लोक ही हमारा ग्रात्मा हो गया है, तब हमें ( दूसरी ) संतान किस लिये चाहिये, वे लोग सन्तित, सपित, और स्वर्ग स्नादि में से किसी की भी 'एषएा। अर्थात् चाह नहीं करते थे, किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष भिक्षाटर्न करते हुए घूमा करते थे; श्रयवा "इस रीति से जो लोक विरक्त हो जाते है उन्हीं को मोक्ष मिलता है" ( मुं. २. ११ ); या श्रन्त में " यदहरेव विर. जेत् तदहरेव प्रवजेत् " ( जाबाः ४ )-जिस् दिन चुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास ले ले । इस प्रकार वेद की श्राज्ञा द्विविध श्रर्थात् दो प्रकार की होने से ( मभा आं २४०.६ ) प्रवृति और निवृत्ति, या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिये यह देखना आवश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या नहीं। श्राचार श्रयात् शिष्ट लोगों के व्यवहार या रोति-भाति को देख कर इस प्रक्त का निर्णय हो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्थातं दो प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि शुक् और याज्ञवल्क्य प्रभृति ने तो संन्यासमार्ण का, एवं जनक, श्रीकृष्ण श्रीर जैगीखव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही, भ्रवलम्बन किया था। इसी. ग्रिभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष की दलील में बादरायणाचार्य ने कहा है। " तुल्यं तु दर्शनम् " ( वेसू. ३. ४. ९ )--म्रर्थात् स्राचार -की दृष्टि से ये दोनों पंथ समान बलवान् है। स्मृति वचन " भी ऐसा है

विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता।

अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनका यथा ।।

प्रथात् " पूर्ण बह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण श्रीर जनक के समान श्रकत्तां, श्रिलप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है "। ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्म-योग की परम्परा बतलाते हुए मनु, इक्ष्वाकु श्रादि के नाम बतला कर कहा है कि " एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिय मुमुक्षुभिः " (गी. ४.१५)—एसा जान कर प्राचीन जनक श्रादि ज्ञानी पुरुषों ने कर्ने किया। योगवासिष्ठ श्रीर भागवत में जनक के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये है (यो. ५.७५; भाग. २.८.४३—४५.)। यदि किसी को शंका हो, कि जनक श्रादि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न थे; तो योगवासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये सब 'जीवन्मुक्त 'थे। योगवासिष्ठ में ही क्यों महाभारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने श्रपने पुत्र शुक्त को मोक्षवर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहाँ भेजा था (मभा. शां. ३२५ श्रोर यो. २.१ देखो )। इसी प्रकार उपनिषदों में भी कथा है कि श्रव्यपित केकेय राजा ने उद्दालक ऋषि को (छां. ५.११—२४) श्रीर काशिराज श्रजातशत्रु ने गार्ग्य बालाकी को (बृ. २.१) ब्रह्मज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कही नहीं मिलता, कि श्रव्यपित या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास लें

<sup>\*</sup> इस स्मृतिवचन मान कर आनन्दगिरि ने कठोपनिषद् (२. १९) के शांकरभाष्य की टीका में उद्धृत किया है। नहीं मालुम यह कहा का वचन है।

लिया। इसके विपरीत, जनक-मुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं श्रपने विषय में कहा है कि " हम नुक्तसद्भग हो कर — प्रासिन्त छोड कर-राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाय को चन्दन लगाग्रो ग्रौर दूसरे को छील डालो, तो भी उसका मुख ग्रौर दु.ख हमे एक सा हो है।" ग्रपनी स्थिति का उस प्रकार चर्यन कर (भक्षा. शा. ३२०. ३६) जनक ने ग्रामे जुराना से कहा है —

नोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा हृ इ न्येमों स्वित्तमेः। ज्ञान लोकोत्तर यच्च सर्वत्यागश्च कर्मणाम्। ज्ञाननिष्ठां वदंत्येके मोक्षद्यान्त्रविदो जनाः। कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यतयः सूक्ष्मदर्शिनः॥ प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम्। तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना॥

श्रयांत् मोक्षजाल के ज्ञाता मोध्र-प्राप्ति के लिये तीन प्रकार की निप्ठाएँ वतलाते हैं;—(१) ज्ञान प्राप्त कर सब कमों का त्याग कर देना—इसी को कुछ मोक्षर ज्ञास्त्रज्ञ ज्ञानिक्ठा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे सूक्ष्यदर्शी लोग कर्मनिष्टा वतलाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्म—इन दोनों निष्ठाओं को छोड़ कर, (३) यह तीसरी (श्रयांत् ज्ञान से श्रासित का क्षय कर कर्म करने की । निष्ठा (मुक्ते) उस महात्मा (पञ्चिज्ञांक) ने वतलाई हैं "(ममा. ज्ञा. ३२०. ३८-४०)। निष्ठा ज्ञान्द का सामान्य श्रयं श्रांतिम स्थित, श्राधार या श्रवस्था हैं। परन्तु इस स्थान पर और गीता में भी निष्ठा ज्ञान्द का श्रयं "मनुष्य के जीवन का वह आरं, हँग, रीति या उपाय हैं, जिससे श्रायु विताने पर अन्त में मोक्ष की श्राप्ति होती हैं। "गीता पर जो ज्ञाङकरमाध्य हैं, उसमें भी निष्ठा—अनुष्टेयतात्पर्य—श्र्यांत् श्रायुच्य या जीवन में जो कुछ श्रमुष्ठेय (श्राचरण करने योग्य) हो उसमें तत्परता (निमन्त रहना)—यही श्रयं किया है। त्रायुप्य-क्रम या जीवन—श्रम के इन गार्गों से जैमिन श्रमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महस्व नहीं दिया हैं, किन्तु यह कहा है कि यज्ञ-याग श्रादि कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्त होती हैं—

ईजाना बहुभिः यजैः बाह्मणा वेदपारगाः। बास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते परमा गतिम्।।

स्योकि, ऐसा न मानने से, जास्त्र की प्रश्नीत् देद की ग्राला रवर्थ हो जादेगी (जं. सू. ५. २. २३ पर शांकरभाष्य देखो)। ग्रीर, उपनिपत्कार तथा वादरायणाचार्य ने यह निश्चय कर कि यज्ञ-याग ग्रादि सभा कर्म गौण है, सिद्धान्त किया है कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही है ती है, ज्ञान के सिद्धा ग्रीर किसी से भी मोक्ष का मिलना शक्य नहीं (वेसू. ३. ४. १, २)। परन्तु ब्यक्क कहते हैं कि इन बोनी निष्ठा श्रोको छोड़ कर शास्तित दिहित वर्म वरने की एक तांसरी ही निष्ठा पञ्चित्त से स्वयं साध्य स्थानी हो कर भी) हमें दतलाई है। "दोनो निष्ठा श्रो को छोड़

कर" इन शन्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निब्छा, यहत्री दो निज्छात्रों में से, किसी भी निष्ठा का अंग नहीं--प्रत्युत स्वतन्त्र रीति से विश्वित है। वेदान्तसूत्र (३.४.३२-३५) म भो जनक को इस ती तरी विष्ठा का उल्लेख किया गया है और भगवद्गीता म जनक की इसी तिसरी निष्ठा का-इसी में भन्ति का नया योग करके-वर्णन किया गया है। परन्तु गीता का तो यह सिद्धांत है, कि सीमांसकों का केवल कर्मयोग अर्थात् ज्ञान-विरहित कर्मपार्ग मोअदायक नहीं है, वह केवल स्वर्गप्रद है (गी. २. ४२--४४; ९. २१); इसलिये जो मार्ग मोअप्रद नहीं, उसे 'निज्ठा नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि, यह व्याख्या सभी की स्वीकृत। है, कि जिससे प्रन्त में भोज मिले उसी मार्ग की 'निन्धा' कहना चाहिये । श्रत-एत, सब मतीं का सामान्य विवेजन करते सनय, यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ वतलाई है, लत्रावि सीतांसकों का केवन ( प्रवीन् ज्ञानिवरहित) कर्मनार्ग 'निष्ठा' में से पृथक् कर सिद्धान्त-रक्ष में स्थिर होतेयाली दी निकाएँ ही गीता के तीसरे ं प्रव्याय के ब्रारम्भ में कही गई है (मी. ३.३)। केवल ज्ञान (सांख्य ) स्रौर ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्न (योग) यही दी निष्ठाएँ है; ग्रीर, सिद्धांतपक्षीय इन दोनों निष्ठाक्रो में से, दूसरी ( अर्थात्, जनक के कयनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थुनार्थ यह प्राजीन उदाहरण दिया गया है कि "कर्मणैव हि संसिद्धिसास्थिता | जनकाइय."--जनक प्रभृति ने इस प्रकार कर्म करके ही सिद्धि पाई है। जनक म्रादिक क्षत्रियो की बात छोड़ दें, तो यह सर्त्रश्रुत है ही कि व्यास ने विचित्रवीर्यं के वंश की रक्षा के लिये धृतराष्ट्र ग्रीर पाण्डु, वो क्षेत्रज पुत्र निर्माण किये थे ग्रीर तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके मंसार के उद्धार के निमुत्त उन्होंने महाभारत भी लिखा है; एवं कजियुग में स्मार्त अर्थात् संन्यासमार्ग के प्रवंतक श्रीशंकरावार्य ने भी अपने अलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से घर्म-संस्थायना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें, जब स्वय बह्मदेव कर्न करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का श्रारम्भ हुत्रा है; ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रभृति सात मानस पुत्रों ने उत्पन्न हो कर सन्यास न ले, सृष्टिकन को जारी रखने के लिये मरण पर्यंत प्रवृत्तिमार्ग को ही अंडगीकार किया; ब्रोर सनत्कुमार प्रभृति दूसरे सात मानंस पुत्र जन्म से ही विरवत अर्थात् े निवृत्तिपयी हुए—इस कथा का उल्लेख महाभारत में वर्णित नारायणीयधर्म-निरूपण में है ( सभा जां. ३३९ श्रोर ३४० )। ब्रह्मकानी पुरुषों ने ग्रीर ब्रह्मदेव रे भी, कुर्व करते रहने के ही इस प्रवृत्तिनार्ग की क्यो अंगीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्त सूत्र में इस त्रकार दि है " यावदिधकारमवस्थितिराधिकारिएगम् " ( वेसू. ३. ३. ३२ ) -- जिसका जो ईश्वरिनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्पों से छुटी नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जाँच घागे की जावेगी । उपपत्ति कुछ ही क्यो न हो, पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पन्य , दहानानी पुरुषों में संतार के आरम्भ से अचलित है। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से किसी की श्रेष्ठता का निर्णुय सिर्क ग्रोचार की ग्रोर ध्योन दे कर किया नहीं जा सकता।

इस प्रकार, पूर्वाचार द्विविध होने के कारण केवल आचार से ही यद्यिष यह निर्ण्य नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तथापि सन्यासमार्ग के लोगों की यह दूसरी दलील है कि—यदि यह निर्विवाद है कि बिना कर्म-बन्ध से छूटे मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर तृष्णामूलक कर्मों का भगड़ा, जितनी जल्दी हो सके, तोडने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशासन में—इसी को 'द्युकानुप्रदन' भी कहते है—संन्यासमार्थ का ही प्रतिपादन है। वहाँ शुक ने व्यासजी से पूछा है—

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च । कां दिश विद्यया यान्ति का च गच्छन्ति कर्मणा ।।

"वेद, कर्म करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो अब मुक्तें बत-लाइयें, कि विद्या से अर्थात् कर्मरहित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन सी गती मिलती है ?" ( ज्ञां. २४०. १ ) इसके उत्तर में व्यासजी ने कहा है—

> कर्मणा वय्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वेति यतयः पारदर्शिनः ।।

"कर्म से प्राणी बँघ जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शी यित अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते" ( आं. २४०. ७ ) । इस श्लोक के पहले चरण का विवेचन हम पिछले प्रकरण में कर आये हैं। " कर्मणा बच्यते जर्तुविद्यया तु प्रमुच्यते" इस सिद्धांत पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ यह दिखलाया है, कि "कर्मणा वघ्यते" का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ अथवा चेतन कर्म किसी को न तो वाध सकता है और न छोड सकता है; मनुष्य फलाशा से अथवा अपनी आसिवत से कर्मों में वँघ जाता है; इस आसिवत से अलग हो कर धह यिद केवल वाहच इन्द्रियो से कर्म करे, तब भी वह मुक्त हो हैं। रामचन्द्रजी, इसी अर्थ को मन में ला कर, अध्यात्म रामायण ( २. ४. ४२. ) में लक्ष्मण से कहते है, कि —

प्रवाहपातितः कार्ये कुर्वन्निप न लिप्यते । वाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्निप राघव ॥

"कर्ममय संसार के प्रवाह में पड़ा हुग्रा मनुष्य बाहरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके भी श्रिलप्त रहता है।" श्रध्यत्मशास्त्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से देख पड़ता है, कि कर्मों को दु.खमय मान कर उनके त्यागने की श्रावश्याकता ही नहीं रहती; मन को शुद्ध श्रीर सम करके फलाझा छोड़ देने से ही सब काम हो जाता है। तात्पर्य यह कि, यद्यपि ज्ञान और काम्य कर्म का विरोध हो, तथापि निष्काम-कर्म श्रीर ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से श्रनुगीता में "तत्मात्कर्म न कुर्वन्ति "——श्रतएव कर्म नहीं करते——इस वाक्य के बदले,

तस्मात्कर्मसु निःस्नेद्दा ये केचित्पारदर्शिनः ।

" इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में ग्रासक्ति नहीं रखते" (ग्रव्व. ५१. ३३), यह वाक प्राया है। इससे पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है जैसे —

कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्दथानां विपश्चितः।

अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः ॥

भ्रर्थात् '' जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, (कर्म-) योगमार्ग क भ्रवलम्ब करके, कर्म करते हैं, वे ही साधुदर्शी है " (ग्रव्य ५०. ६, ७)। इसी प्रका

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्मे त्यजेति च।

इस पूर्वीर्घ में जुड़ा हुम्रा ही, वनपर्व में युधिष्ठिर को शौनक का, यह उपदेश है --तस्माद्धमीनिमान् सर्वानाभिमानात् समाचरेत्।

अर्थात् " वेद में कर्म करने और छोड़ने की भी आज्ञा है; इसलिये (कर्तृत्व का स्रभिमान छोड़ कर हमें ग्रपने सब कर्म करना चाहिये" (वन. २. ७३) । शुकानुप्रध में भी व्यासजी ने शुक से दो बार स्पष्ट कहा है कि :-

एषा पूर्वतरा चृत्तिर्वाह्मणस्य विधीयते ।

ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥ " ब्राह्मए। की पूर्व की, पुरानी (पूर्वतर) वृत्ति यही है कि ज्ञानदान् हो कर, सब

काम करके ही, सिद्धि प्राप्त करें (मभा शां २३७. १; २३४. २९)। यह भी प्रगट है कि यहाँ " ज्ञानवानेव" पदसे ज्ञानोत्तर प्रौर ज्ञानयुक्त कर्म ही विवक्षित हैं अर्व यदि दोनो पक्षों के उक्त सब वचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जाय ते

मालूम होगा कि "कर्मणा बध्यते जंतुः" इस वलील से सिर्फ कर्मत्याग-विषयन यह एक ही श्रनुमान निष्पन्न नहीं होता कि "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति " (इससे काम नहीं करते); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम् कर्मयोग विषयक दूसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है कि " तस्मात्कर्मसु नि.स्नेहाः" — इससे

कर्म में श्रासक्ति नहीं रख । सिर्फ हम ही इस प्रकार के दो श्रनुमान नहीं करते, बल्कि व्यासजी ने भी यही अर्थ शुकानुप्रक्त के निम्न क्लोक में स्पष्टतय बतलाया है -

> द्वाविमावथ पन्थानौ यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रदृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥ \*

" इन दोनों मार्गो को वेदो का (एक सा )ग्रार्थार है-एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का और दूसरा निवृत्ति अर्थात् संन्यास लेने का है" ( मभा. कां. २४०. ६ )

. \* इस अन्तिम चेरण के 'निवृत्तिश्च सुमाषितः' और 'निवृत्तिश्च विभावितः' ऐं पाठभेद भी हैं। पाठभेद कुछ भी हो; पर प्रथम ' द्वाविमी ' यह पद अवस्य

जिससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनो पन्थ स्वतन्त्र है।

पर्ने निख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों पत्थीं का पृथक पृथक स्वत्त रोति से, एव सृष्टि हे श्रारम्भ से प्रचलित होने का वर्ण किया गया है। परन्तु समर्श रहें, कि महाभारत में प्रवंगानुसार इन दोतों पत्थों ना वर्ण पाता लाता ह, इनलिये प्रवृत्तिमार्ग के साथ हो निवृत्तिमार्ग के समर्थक ववन भी उसी महाभारत में हो पाये जाते हैं। गीता को संन्यासमार्गीय टीकाओं में, निवृत्तिमार्ग के इन ववनों को हो सुख्य समक्रकर, ऐसा प्रतिवादन करने का प्रयत्व किया गया है, माना इसके सिवा और दूसरा पत्य ही नहीं है और यदि हों भी तो वह गीश है अर्यात् संन्यासमार्ग का केवल श्रम है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्यवादिक व्यापत् का है और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी, श्राम कन वह बहुतों को दुर्वीच हो गया है। "लोकेडिस्निन्द्रिविद्या निष्ठा" (गी. इ.३) इस क्वीत की वरावरी का ही "हाविमावय पन्थानी" यह क्लोक है; इसमें प्राट होता है कि इस स्थान पर दो समान बलवाले मार्ग बतलाने का हेतु है। परन्तु, इस स्पष्ट शर्थ की ओर अयवा पूर्वीपर सन्दर्भ की श्रोर ध्यान न दे कर, कुछ लोग इसी क्लोक में यह विद्यताने का यत्तिम्या करते हैं, कि दोनो मार्गों के वदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है!

इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कर्मसंन्यास (सांख्य) स्रोर निष्काम् कर्म (योग), दोनो वैदिक धर्म के स्वतंत्र मार्ग है और उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है कि वे चैकल्पिक नहीं हैं, किन्तु "संन्यास की ग्रपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है। " प्रव कर्मयोग के सम्बन्ध में गीता में, श्रागे कहा है, कि जिस संसार में हम रहते हैं, वह ससार श्रीर उसमें हमारा क्षण भर जीवित रहना भी जब कर्म ही है; तब कर्म छोड़ कर जावें कहां ? ग्रीर, यदि इस संसार में अर्थात् कर्मभूमि में ही रहना हो, तो कर्म छूटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब तक देह है, तब तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छूटते है (गी. ५. ८, ९) ग्रीर उनके निवारणार्थ भिक्षा माँगना जैसा लिजित कर्म करने के तिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतंत्रता है, तो अनासक्तबुद्धि से अन्य च्यावहारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन सा है ? यदि कोई इस टर से अन्य कमों का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में कँस कर ब्रह्मानन्द से विञ्चत रहेगे श्रयदा ब्रह्मात्मैक्य-रूप प्रद्वैतवृद्धि विचलित हो जायगी, तो कहना चाहिये कि श्रव तक उसका मनोनिग्रह कच्चा है; श्रीर मनोनिग्रह के कच्चे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोहका अर्थात् तामस अथवा मियाचरण है (गी. १८. ७; ३.६) । ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप ही श्राप प्रगट होता है, कि ऐसे कच्चे मनीनिग्रह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के तिये, निकाम बृद्धि बढ़ानैवाले यज्ञ दान प्रभृति गृहस्थाश्रम के श्रौत या स्मार्त कमं ही उस मनुष्य को करना चाहिये । सारांक, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कहे, कि मन निविषय है और वह उसके श्रवीन है, तो फिर उसे कर्म का डर ही किस लिये है अथवा, कर्मों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह क्यों करे? बासाती छले की परीक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती है उसी प्रकार या-

विकारहेतौ सति विकियते, येषा न चेतांसि त एव घीराः। 🛩

"जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पजे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष धैर्थ-शाली कहे जाते है" (कुमार १. ५६ )-कालिदास के इस व्यापक न्याय से, कर्मों के द्वारा ही मनोनिग्रह की जाँच हुआ करती है और स्वय कार्यकर्ता को तथा श्रीर लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनियह पूर्ण हुन्ना या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त (अर्थात् प्रवाह-पंतित) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८. ६)। भ्रच्छा, यदि कही, कि "सन वर्श में है भ्रौर यह डर भी नहीं, कि जो चित्तशुद्धि प्राप्त हो चुकी है, वह कर्म करने से बिगड़ जावेगी; परन्तु ऐसे व्यर्थ कर्य करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि जो मोक्ष-प्राप्ति के लिये ग्रावश्यक है, " तो यह कर्मत्याग 'राजस 'कहलावेगा, वयोकि यह काय बलेंश का भय कर केवल इस क्षुत्र बुद्धि से किया गया है कि देह को कष्ट होगा; श्रौर त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे 'राजसं' कर्मत्यागी को नहीं मिलता (गी. १८ ८)। फिर यही प्रश्न है कि कर्म छोड़े ही स्यो ? यदि कोई कहे, कि 'सब कर्म माया-सृष्टि के है, ग्रतएव ग्रनित्य है, इससे इन कर्नी की मंभट रों पड़ जाना, ब्रह्म-सृष्टि के नित्य ग्रात्मा को उचित नहां तो यह भी ठीन नहीं है; क्यों कि जब स्वयं परब्रह्मही माया से आच्छादित है, तव यदि मनुष्य भी उसी के अनुसार माया में व्यवहार करे तो क्या हानि है ? मायासृष्टि और ब्रह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत् कें दो भाग किये गये है; उसी प्रकार ग्राह्मा श्रौर देहेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग है। इनमें से, श्रात्मा श्रीर हहा का सयोग करके बहा में म्रात्मा का लय कर दो भ्रीर इस ब्रह्म-स्मैक्य-ज्ञान से चुढ़ि को निःसंग रख कर केवल माधिक देहेन्द्रियो द्वारा मायासृष्टि के व्यवहार किया करो । बसं; इस प्रकार बर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिबन्ध न श्र(देगा; श्रीर उनत दीनों भागों का जोड़ा श्रापस में मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षा या विच्छेद करने का दोष भी न लगेगा; तथा ब्रह्मसृष्टि एवं भाया-सृष्टि---परलोक और इहलोक--दोनो के कर्तव्य-पालन का अय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद् में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है (ईश. ११)। इन श्रुतिवचनो का श्रागे विस्तार सिह्त विचार किया जावेगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता में जो कहा है कि " ब्रह्मात्मैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष माया-सृष्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा केवल इन्द्रियों से ही किया करते हैं " (गी. ४ २१; ५. १२) उसका तात्पर्य भी वही है; श्रीर, इसी उद्देश से श्रठारहवें श्रध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि " निरसंग बुद्धि से, फलाशा छोड कर, केवल कर्त्तन्य समभ कर, कर्म करना ही सच्चा 'सास्त्रिक' कर्मत्याग है"--कर्म छोड्ना सच्चा कर्मत्याग नहीं है

(गी. १८. ९)। कर्म मायासृब्टि के ही क्यो न हों, परन्तु किसी प्रागम्य उद्देश से परमेक्चर ने हो तो उन्हें बनाया है; उनको बन्द करना मनुष्य के अधिकार की बात नहीं, वह परमेश्वर के ग्रंथीन हैं, ग्रतएव यह बात निविवाद हैं, कि बुद्धि निःसङ्ग रख कर केवल शरीर कर्म करने से वे मोक्ष के बाधक नहीं होते। तब चित्त को विरक्त कर केवल इन्द्रियो से शास्त्र-सिद्ध कर्न करने में हानि ही क्या है ? गीता में कहा ही है कि-" न हि कश्चित् क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृते" (गी. ३. ५; १८. ११) - इस जगत् में कोई एक क्षण भर भी विना कर्म के रह नहीं तकता; श्रीर श्रनुगीता में कहा है "नैक्कम्यं न च लोकेऽस्मिन् मुहर्तमिष लभ्यते" ( श्रव्यः २०० ७) — इस लोक में (किसी से भी) घड़ी भर के लिये भी कर्म नहीं छूटते। मनुत्यों की तो विसात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रभृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते है ! श्रिधिक क्या कहे, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि श्रीर सृष्टि ही कर्म है; इसी लियं हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि सृष्टि की घटनाओं को (ग्रथवा कर्म को ) क्षणभर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता। देखिये, एक श्रीर भगवान् गीता मे कहते हैं, "कर्म छोडने से खाने को भी न मिलेगा" (गी. ३.८); दूसरी ओर वनपर्व में द्रौपदी यूधिष्ठिर से कहती है " श्रकर्मणा वे भूतानां वृत्तिः स्यान्नहि काचन " यन ३२.८) अर्थात् कर्म के बिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं और इसी प्रकार दासवोध में, पहले ब्रह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी भी कहते है "यदि प्रपञ्च छोड़ कर परमार्थ करोगे, तो लाने के लिये श्रन्न भी न मिलेगा" (दा. १२.१.३)। श्रच्छा, भगवान् का ही चरित्र देखो; मालूम होगा कि श्राप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न प्रवतार ले कर इस मायिक जगत् में साधुग्रो की रक्षा श्रौर दुष्टों का वित्तनाशस्य कर्म करते थ्रा रहे है (गी. ४.८ ग्रीर मभा शां. ३३६. १०३ देलो )। उन्हीं ने गीता में कहा है, कि यदि में ये कर्म न करूँ तो संसार उजड़ कर नष्ट हो जावेगा (गी. ३. २४)। इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान जगत् के धारणार्थ कर्म करते है, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कर्म निरर्थक है ? श्रतएव "यः क्रियावान् स पण्डितः " (मभा वन ३१२ १०८) —जो क्रियावान् है, वही पण्डित है—इस न्याय के अनुसार अर्जुन को निमित्त कर भगवान् सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत् में कर्म किसी से छूट नहीं सकते, कमों की वाघा से वचने के लिये मनुष्य श्रपने धर्मानुसार प्राप्त कर्तव्य को फलाशा त्याग कर ग्रर्थात् निष्काम वृद्धि से सदा करता रहे-यही एक मार्ग (योग) मनुष्य के अधिकार में है और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी; परन्तु उसमें कर्तृ स्व के ग्रिभमान की बुद्धि छोड देने से मनुष्य मुक्त ही है (गी. ३. २७; १३. २९; १४. १९; १८. १६)। मुक्ति के लिये कर्म छोड्ने, या सांख्यो के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप वैराग्य, को ज़रूरत नहीं क्योंकि इस कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना जनय ही नहीं है।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं - हाँ, माना कि कर्मबन्ध तोंड्ने के लियं कम

छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता है; परन्तु जब ज्ञान-प्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तब सब वासनाओं का क्षय हो जाता है और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नहीं रह जाता; तब ऐसी अवस्था में अर्थात् वासना के क्षय से-कायक्लेश-भप से नहीं-सब कर्म आप ही आप छूट जाते है। इस ससार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। जिसे ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति अयवा स्वर्गीदि लोकों के सुख में से किसी की भी "एषणा" (इच्छा) नहीं रहती (बू. ३. ५. १ और ४.४.२२); इसलिये कर्मों को न छोड़ने पर भी अन्त में उसन्तान का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप ही आप छूट जाते है। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता में कहा है —

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

न चारित किंचिक्कर्तव्यमस्ति चेत्र स तत्त्ववित् ॥

" ज्ञानामृत पी कर कृतकृत्य हौ जानेवाले पुरुष का फिर ग्रागे कोई कर्तव्य नहीं रहता; ग्रोर, यदि रह जाय, तो वह तत्त्ववित् ग्रर्थात् ज्ञानी नहीं है" (१.२३) \*। यदि किली को शका हो, कि यह ज्ञानी पुरुष का दोषे है, तो ठीक नहीं; क्योंकि श्रीशंकराचार्य ने कहा है " श्रलंकारो हययमस्माकं यद्बह्यात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्त-च्यताहानिः " ( वेसू. शां. भा. १. १. ४ )-प्रयात् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का एक अलडकार ही है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन है, जैसे "तस्य कार्य न विद्यते " (गी. ३. १७)-ज्ञानी को श्रागे करने के लिये कुछ नहीं रहता; उसे समस्त वैदिक कर्मी का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २. ४६); श्रथवा "योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते" (गी. ६.३ )-जो योगालढ़ हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त "सर्वारम्भपरित्यागी" (गी. १२, १६) अर्थात् समस्त उद्योग छोड़नेवाला और " श्रनिकेतः " (गी. १२.१९) श्रर्थात् विना घर-द्वार का, इत्यादि विशेषण भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त हुए है। इन सव वातो से कुछ लोगों की यह राय है--भगवद्गीता को यह मान्य है कि ज्ञान के पश्चात् कर्म तो श्राप ही श्राप छूट जाते है। परन्तु, हमारी समक्ष में, गीता के वाक्यों के ये श्रर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं । इसी से, इसके विरुद्ध हमें जो कुछ कहना है उसे अब संक्षेप में कहते है।

सुख-दुःख-विवेक प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस वात को नहीं मानती कि 'ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं, दु.ख की सच्ची जड

<sup>\*</sup> यह समझ ठीक नहीं, कि यह स्ठोक श्रुति का है। वदान्तसुत्र के शाकर-भाष्य में यह स्ठोक नहीं है। परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है; और वहाँ कहा है, कि यह लिंगपुराण का स्ठोक है। इसमें सन्देह नहीं कि यह स्ठोक संन्यासमार्गवालों का है, कर्मयोगियों का नहीं। बौद्ध धर्मप्रन्थों में भी ऐसे ही वचन हैं (देखों परिदिष्ट प्रकरण)

गी. र. २१

है उसकी ग्रासित । इसके गीता का सिद्धान्त हैं, कि सब प्रकार की वासनाओं को नय्द करने के बदले जाता को उचित है कि केवल श्रासिक्त को छोड़ कर कर्म करे। यह नहीं, कि इस श्रासिक्त के छूटने से उसके साथ ही कर्म भी छूट जावें। और तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कर्मों का छूटना शक्य नहीं । वासना हो या न हो, हम देखने हैं कि, क्वासोच्छ्वास प्रभृति कर्म नित्य एक से हुवा करते हैं। और श्राखिर क्षण भर जीवित रहना भी तो कर्म ही है एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी ग्रपनी वासना से ग्रयवा वासना के क्षय से छट नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष सिंढ है, कि वासना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष श्रपना प्राए। नहीं खो बैठता ब्रोर, इसी से गीता में यह वचन कहा है "न हि किश्चतक्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्म-कृत्" (गी. ३. ५ ,-कोई क्यो न हो, विना कर्म किये रह नहीं सकता । गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही प्राप्त, प्रवाह-पतित और श्रपरिहार्य है, वे मनुष्य की वासना पर श्रवलम्बित नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म भ्रोर वासना का परस्पर निस्य मम्बन्ध नहीं है, वासना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो नाता है। फिर यह प्रक्त सहज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी ज्ञानी पुरुप को प्राप्त कर्म किस रीति से करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर गीता के तीसरे ब्रध्याय में दिया गया है (गी. ३. १७-१९ ब्रीर ऊस पर हमारी टीका देखों)। गीता को यह मत मान्य है कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात् स्वयं ग्रपना कोल कर्तव्य नहीं रह जाता । परन्तु इसके आगे बढ़ कर गीता का यह भी कथन है कि कोई भी गयो न हो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई लोगो को ये दोनो सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पड़ते है, कि ज्ञानी पुरुप को कर्तव्य नहीं रहता फ्रीर कर्म नहीं छूट सकते; परंतु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यो मेई मिलाया है:-जव कि कर्म श्रपरिहार्य है, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को, कर्म करना ही चाहिये। चूकि उसको स्वयं ग्रपने लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता' इसलिये अब उसे अपने सब कर्म निष्कामवृद्धि से करना ही उचित है। सारांश-तीतरे ग्रध्याय के १७ वे क्लोक के "तस्य कार्यं न विद्यते" वाक्य में, 'कार्य न विद्यते, इन शब्दो की अपेक्षा, 'तस्य' (अर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिये शब्द अधिक महत्त्व का है; और उसका भावार्थ यह है कि 'स्वय उसकी ' अपने लिये कुछ प्राप्त नहीं करना होता, इसी लिये अब (ज्ञान हो जाने पर ) उसकी अपना कर्त्तव्य निर पेस बुद्धि से करना चाहिये। श्रागे १६ वे स्लोक में, कारण-बोधक 'तस्मात' पद का प्रयोग कर, ग्रर्जुन को इसी भ्रर्थ का उपदेश दिया है "तस्मादसदतः सतत कार्य कर्म समाचर" (गी. ३. १९)—इसी से तू शास्त्र से प्राप्त ग्रपने कर्तव्य को, श्रासिवत न रख कर, करता जा; कर्म त्याग मत कर । तीसरे श्रय्याय के १७ से १९ तक, तीन इलोकों से जो कार्य-कारएए-भाव व्यक्त होता है उस पर और श्रध्याय के समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पड़ेगा कि, सन्यास

मार्गियों के कथनानुसार 'तस्य कार्य न विद्यते ' इसे स्वतंत्र सिद्धांत माद लेना उचित नहीं। इसके लिये उत्तम प्रमाएा, ग्रागे दिये हुए उदाहरए। है। 'ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् कोइ कर्तव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पड़ते ह'—इस सिद्धान्त की पुष्टि में भगवान कहते हैं —

न मे'पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लेकेपु किंचन । नानवातमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।।

' हे पार्थ ! 'मेरा' इस त्रिभुन में कुछ भी कत्तेंच्य ( बाकी ) नहीं है, अयवा कोई ब्रप्राप्त वस्तु पाने की (वासना ) रही नहीं है; तथापि मै कर्म ही करता हूँ" (गी. ३. २२)। "न मे कर्त्तव्यमस्ति" (मुक्ते कर्त्तव्य नहीं रहा है) ये शब्द पूर्वीक्त क्लोक के "तस्य कार्यं न विद्यते" (उसको कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता ) इन्हीं शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये है । इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पाँच क्लोकों का भावार्थ यही है:-- "ज्ञान से कर्त्तव्य के शेष न रहने पर भी, किबहुना। इसी कारण से शास्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्त बुद्धि से करना ही चाहिये।'' यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्यं न विद्यते' इत्यादि इलोकों में वतलाये हुए सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान् ने जो श्रपना उदाहरण दिया है वह (अलग) प्रसंबद्ध सा हो जायगा श्रीर यह श्रनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ श्रीर है; ग्रीर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ ग्रीर ही है। उस ग्रनवस्था को टालने के लिये संन्यासमार्गीय टीकाकार "तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर 'तस्मात्' शब्द का अर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं। उनका कथन है कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे; परन्तु पर्जुन ऐसा ज्ञानी नही था इसलिये-'तस्मात्'-भगवान् ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। हम ऊपर कह श्राये है कि 'गीता के उपदेश के पश्चात् भी श्रर्जुन श्रज्ञानी हो था ' यह युक्ति ठीक नहीं है। इसके श्रतिरिक्त, यदि 'तस्मात्' शब्द का इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो " न मे पार्पाऽस्ति-कर्त्तव्यम्" प्रभृति इलोकों में भगवान ने- "श्रपने किसी कर्त्तव्य के न रहने पर भी में कर्म करता हूँ" यह जो अपना उदाहरए। मुख्य सिद्धान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल भी इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता। इसलिये "तस्य कार्यं न विद्यते "वादय में 'कार्यं न विद्यते ' शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द को हो प्रयान सानना चाहिये; श्रौर ऐसा करने से " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर " का श्रर्थ यहि करना पड़ता है कि " तू ज्ञानी है, इसलिये यह सच है, कि तुभे प्रपने स्वार्थ के लिये कर्म अनावश्यक है; परन्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक है, इसी लिये ग्रब तू उन कर्मों को, जो शास्त्र से प्राप्त हुए है 'मुक्ते ग्रावश्यक नहीं' इस दुद्धि से श्रर्थात् निष्काम वृद्धि से, कर। "थोड़े में यह अनुमान निकलता है, कि कर्म छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि 'वह हमें अनावश्यक है।' किन्तु कर्म अपरिहार्य है इस कारण, शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मों की, स्वार्थ-त्याग बुद्धि से

करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन है और यदि प्रकरण की समता की दृष्टि से देखें, तो भी यही अयं लेना पड़ता है। कर्म-संन्यास और कर्म-योग, इन दोनों में जो बड़ा अन्तर है, वह यही है। सन्यास पक्षवाले कहते है कि " तुभे कुछ कर्तव्य शेप नहीं बचा है, इससे तू कुछ भी न कर; " श्रौर गीता (श्रर्थात् कर्मयोग) का कथन है कि "तुझे कुछ कर्त्तव्य शेष नहीं बचा है, इसलिये अब तुमें जो कुछ करना है वह स्वार्थ सम्बन्धी वासना छोड़ कर ग्रनासक्त वृद्धि से कर।" श्रव प्रक्रन यह है कि एक ही हेतु-वाक्य से स प्रकार भिन्न भिन्न दो श्रनुमान क्यों निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कर्मों को अपरिहार्य मानती है, इस-लिये गीता के तत्त्विवचार के श्रनुसार यह श्रनुमान निकल ही नहीं सकता कि 'कर्म छोट हो'। श्रतएव 'तुभे श्रनावश्यक है' इस हेतु-वाक्य से ही गीता में यह श्रनुमान किया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर। वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ में श्रीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान वतला कर निष्काम कर्म की श्रोर प्रवृत्त करनेके लिये जो युक्तियां वतलाई है, वे भी इसी प्रकार की है। योगवासिष्ठ के श्रन्त में भगवे-द्गीता का उपर्युवत सिद्धान्त ही श्रक्षरशः हूबहू श्रा गया है (यो. ६. उ. १९९ श्रीर २१६. १४; तथा गी. ३. १९ के श्रनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखो )। योग-वासिष्ठ के समान ही बौद्धधर्म के महायान पन्थ के ग्रन्थों में भी इस सम्बन्ध में गीता का श्रनुवाद किया गया है। परन्तु विषयान्तर होने के कारएा, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती; हमने इसका विचार श्रागे परिशिष्ट प्रकरणमें कर दिया है।

श्रात्मज्ञान होने से 'में' श्रीर 'मेरा' यह श्रहंकार की भाषा ही नहीं रहती (गी. १८. १६ श्रीर २६) एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निर-मम' कहते हैं। निर्मम का श्रर्थ 'मेरा—मेरा (मम) न कहनेवाला है, 'परन्तु भूल न जाना चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से 'मैं' श्रीर 'मेरा' यह श्रहंकार—दर्शक भाव छट जाता है, तथापि उन दो शब्दों के बदले 'जगत्' श्रीर 'जगत् का'—श्रथवा भिवत पक्ष में 'परमेश्वर श्रीर परमेश्वर का'—ये शब्द श्रा जाते हैं। ससार का प्रत्येक सामान्य मनुष्य श्रपने समरत व्यवहार 'मेरा 'या 'मेरे लिये' ही समभ कर किया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छट जाने के कारण, वह इस बृद्धि से (निर्मम बृद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है कि ईश्वर-निर्मित ससार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं, श्रीर उनको करने के लिये ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। श्रज्ञानी श्रीर ज्ञानी में यही तो भेद हैं (गी. ३. २७. २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर घ्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि ''योगारूढ पुरुष के लिये शम हो कारण होता हैं" (गी. ६. ३ श्रीर उस पर हमारी टिप्पणी देखो), इस श्लोक का सरल श्रथं वया होगा। गीता के टीकाकार कहते ह—हस इलोक में कहा गया है, कि योगारूढ पुरुष श्रागे (ज्ञान हो जाने पर). शम श्रर्थात् शान्ति को स्वीकार करे, श्रीर कुछ न करे। परन्तु यह श्रर्थ ठीक नहीं है। शम मन की

शान्ति है; उसे प्रन्तिम 'कार्य' न कह कर इस क्लोक में यह कहा है, कि शम श्रथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है--शमःकारणमुच्यते । श्रब शम को 'कारण' मान कर देखना चाहिये कि ग्रागे उसका 'कार्य' क्या है। पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही हैं। श्रौर तब इस क्लोक का अर्थ ऐसा होता है, कि योगारूढ़ पुरुष अपने चित्त को शांत करे तथा उस शान्ति या शम से ही प्रपने सब अगले व्यवहार करे-टीकाकारो के कथनानुसार यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि 'योगारूढ़ पुरुष कर्म छोड़ दे'। इसी प्रकार ' सर्वारम्भ परित्यागी' और ' म्रानिकेत.' प्रभृति पदों का म्रर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं फलाशा-त्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, उन स्थलो पर जहाँ ये पद अगये है, हमने टिप्पणी में यह बात खोल दी है। भगवान् ने यह सिद्ध, करने के लिये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वर्ण्य ग्रादि सब कर्म यथाशास्त्र करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जनक का विया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे। उनकी स्वार्थ-बुद्धि के छूटने का परिचय उन्हीं के मुख से यो है-' मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दहचेति किञ्चन ' (ज्ञां २७५. ४ और २१९. ५०)-मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं ! इस प्रकार श्रपना स्वार्थ प्रथवा लाभालाभ न रहने पर भी, राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारए। बतलाते हुए, जनक स्वयं कहते हैं ---

> देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिभिः सह । इत्यर्थे सर्वे एवेते-समारम्भा भवंति वै ।।

"देव, पितर, सर्वभूत (प्राणि) श्रौर श्रितिथयों के लिये समस्त व्यवहार जारी, हैं, मेरे लिये नहीं" (मभा श्रद्धव ३२ २४)। श्रपना कोई कर्तव्य न रहने पर, श्रयवा म्हन्यं वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी, यदि जनक-श्रीष्ट्रष्ण जैसे महात्मा इस जगत् का कल्याण करने के लिये प्रवृत्त न होगे, तो यह ससार उत्सन्न (ऊजड़) हो जायगा—उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गी. ३. २४)।

मुख लोगों का कहना है कि गोता के इस सिन्द्वान्त में कि 'फलाशा छोड़नी चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की प्रावश्यकता नहीं,' ग्रीर वासना- क्षय के सिद्धांत में, मुख बहुत भेद नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे वासना छूटे, चाहे फलाशा छूटे; दोनों ग्रोर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये मुख भी कारण नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करे, ग्रान्तम परिणाम-कर्म का छूटना-दोनों ग्रोर बराबर है। परन्तु यह ग्राक्षेप ग्रज्ञानमूलक है क्योंकि 'फलाशा' शब्द का ठीक ठीक प्रथं न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुग्रा है। फलाशा छोड़ने का ग्रथं यह नहीं कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, ग्रथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये कि मेरे कर्मों का फल किसी दो कभी न निले और यदि मिले, तो उसे कोई भी न ते; प्रत्युत पाँचवे प्रकरण में पहले ही हम कह ग्राये हैं, कि ' अमुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म घरता हूँ'-इस

प्रकार को फलविययक समतायुक्त आसक्ति को या बृद्धि के आग्रह को 'फलाआ,' 'नजन' या 'काम' नाम गीता में दिये गये है। यदि कोई मनुष्य फल पाने की। इच्छा आग्रह या वृथा आसक्ति न रखे; तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता कि व्रह अपने प्राप्त-कर्म को, केवल कर्तव्य समक्त कर, करने की वृद्धि और उत्साह को भी, इस श्राग्रह के साय ही साथ, नष्ट कर डाले। ग्रपने फायदे के सिवा इस ससार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पडता, और जो पुरुष केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने में मस्त रहते हैं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न जैवेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम श्रौर विरक्त हो गई है, उनके लिये कुछ कठिन नहीं है। पहले तो यह समभ ही ग़लत है, कि हमें किसी काम का जो फल मिला करता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की व्रवता श्रीर श्रीन की उष्णता की सहायता न सिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्यों न खपाव, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नहीं सकेगी-भोजन पकेगा ही नहीं श्रीर श्रीन श्रादि में इन गुण-धर्मों को मौजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के वस या उपाय की वात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयसिद्ध विश्वय व्यापारों श्रयवा धर्मी का पहले यथोशिक्त ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी टँग से श्रपने व्यवहार करने पड़ते हैं, जिससे कि वे व्यापार श्रपने प्रयत्न के अनुकूल हो इससे कहना चाहिये, कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता हैं, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है, वरन् उसके कार्य श्रोर कर्नसृष्टि के तदनुकूल श्रनेक स्वयंसिष्ट धर्म-इन दोनों-के सयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस प्रकार जिन नानाविव सृष्टि व्यापारों की अनुकूलता आवश्यक है, कई बार उन सब का मनुष्य को यथायं ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी नहीं है, इसे ही 'दैव' कहते हैं। यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे सृष्टि-व्यापारों की सहायता अत्यंत आवश्यक है जो हमारे अधिकार में नहीं और जिन्हे हम जानते है, तो श्रागे कहना नहीं होगा कि ऐसा श्रभिमान करना मूर्खता है कि " केवल ग्रपने प्रयत्न से ही में श्रमुक वात कर लूँगा" (गी. १८. १४-१६ देखो)। क्योकि, कर्म-सृष्टि के ज्ञात श्रीर श्रज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल की श्रिभलाया करें या न करें फल-सिद्धि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता; हमारी फलाशा श्रलवत हमें दुःखकारक हो जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि मनुष्य के लिये ग्रावक्यक वात श्रकेले सृष्टि व्यापार स्वयं श्रपनी ग्रोर से संघटित हो कर नहीं कर देते। चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार श्राटे में थोड़ा सा नमक भी मिलाना पढ़ता है, उसी प्रकार कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारों की मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की थोड़ी सी मात्रा मिलानी पड़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष, सामान्य लोगों के समान, फल की मासिंदत श्रयवा श्रमिताया तो नहीं रखते; किन्तु वे लोग जगत् के व्यवहार की

सिद्धि के लिये, प्रवाह-पतित कर्म का ( प्रयति कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र से प्राप्त यथाधिकार कर्म का ) जो छोटा-बड़ा भाग मिले उसे ही, शान्तिपूर्वक कर्तव्य समझ कर किया करते हैं। श्रीर, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर ( श्रथवा भिवतदृष्टि से परमेश्वर की इंच्छा पर) निर्भर हो कर निश्चित रहते है। "तेरा प्रधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं" (गी. २. ४७) इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, आगे कुछ कारणो से कदाचित् कर्म निष्फल हो जायँ; तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारए। ही नहीं रहता, क्योकि हम तो श्रपने अधिकारका काम कर चुके। उदाहरण लीजिये; वैद्यक्शास्त्र का मत है, कि श्रायु की डोर ( शरीर की पोषण करनेवाली नैसर्गिक धानुओं की चिता ) सबल रहे बिता निरी श्रोषियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस डोर की सबलता श्रनेक प्राक्तन श्रथवा पुस्तैनी संस्कारों का फल है । यह बात वैद्य के हाथ से होने योग्य नहीं; श्रौर उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि रोगी लोगों को छोषि देना अपना कर्तव्य समझ कर केवल परोपकार की बुद्धिसे, वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हजारो रोगियो को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निष्काम बुद्धि से काम करने पर, यदि कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्विग्न नहीं होता; बिल्फ बड़े शान्त चित्त से यह ज्ञास्त्रीय नियम ढूंड निकालता है, कि श्रमुक रोग में श्रमुक श्रोषि से फी सैकडे इतने रोगियों को छाराम होता है। परन्तु इसी वैद्य का लड़का जब, वीमार पड़ता है, तब उसे स्रोषि देते तमय वह स्रायुष्य की डोर–वाली बात भूल जाता है श्रौर इस ममतायुक्त फलाशा से उसका चित्त घवड़ा जाता है कि "मेरा लड़का ग्रन्छा हो जाय।" इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य बुलाना पडता है, या दूसरे वैद्य की सलाह की आवश्यकता होती है ! इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा, कि कर्मफल में ममतारूप आसिवत किसे कहना चाहिये और फलाशा न रहने पर भी निरी कर्तव्य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायतासे मन में वैशाय का भाव थ्रटल होना चाहिये; परन्तु किसी कपड़े का रडम (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं समझता, उसी प्रकार यह कहने से कि 'किमी कर्म में द्रासित, काम, सङ्ग, राग अथवा प्रीति न रखों उस कर्म को ही छोड़ देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अज्ञवय हो, तो बात निराली है। परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते है कि वैराग्य से भली भांति कर्म किये जा सकते है; इतना ही क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से छूटते ही नहीं । इसी लिये ग्रज्ञानी लोग जिन कर्मों को फलाज्ञा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्रान्त के बाद भी लाभ-ग्रलाभ तथा सुख-दुःख को एक सा मान कर (गी. २. ३८) धर्य एवं उत्साह से, किन्तु शुद्ध-दृष्टि से, फल के विषय में विरक्त या उदासीन रह कर

(गी. १८. २६) केवल कर्तव्य मान कर, ग्रपने ग्रपने ग्रथिकारानुसार शान्त चित्त से करते रहें (गी. ६. ३)। नीति श्रीर मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही सच्चा तत्व है। श्रनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवव्भक्त ग्रीर परम ज्ञानी पुरुषों ने-एवं स्वयं भगवान ने भी-इसी मार्ग को स्वीकार किया है। भगवव्गीता पुकार कर कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराकाण्ठा का पुरुषार्थ या परमार्थ है, इसी 'योग 'से परमेश्वरका भजन-पूजन होता है श्रौर श्रन्त में सिद्धि भी मिलती है (नी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वृक्ष कर गैर-समक्ष कर ले, तो उसे दुर्देवी कहना चाहिये। स्पेन्सर साहब को यद्यपि अध्यात्म दुष्टि सम्मत न थी, तथापि उन्होंने भी अपने 'समाजशास्त्र का अभ्यास ' नामक ग्रन्थ के अन्त में, गीता के समान ही, यह सिन्द्वात किया है; —यह बात श्राधि भौतिक रीति से भी सिंह है कि इस जगत में किसी भी काम को एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस क लिये कारणीभूत और ग्रावश्यक दूसरी हजारों वार्ते पहले जिस प्रकार हुई होगी उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुआ करते हैं; इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत होते है, तथापि बुद्धिमान् पुरुष को शान्ति और उत्साह से , फल-संबंधी आग्रह छोड़ कर, अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये \*।

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस ससार में अपने प्राप्त कर्मी की फलाशा छोड कर निष्काम बुद्धि से आमरणांन्त अवश्य करता रहे, तथापि यह वतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होना कि ये कर्म किससे और किस लिये प्राप्त होते है ? अतएव भगवान् ने कर्मयोग के समर्यनार्थ अर्जुन को अन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है कि '' लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्नुमहिंसि,"

is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly moderated expectations while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can-be done, and yet to find it worth while to do that little; so uniting philanthropic energy with philosophic calm. "—Spencer's Study of Sociology, 8th Ed p. 403. The italics are ours. इस वाक्य में fanatics के स्थान में 'प्रकृति के गुणों से विमृद्ध '(गी.३.२९) या 'अहंकार विमृद्ध '(गी.३.२९) अथवा मास किव का 'मूर्ख ' शब्द और man of higher type के स्थान में 'पिद्धान' (गी.३.२५) एवं greatly moderated expectations के स्थान में 'फलोदासीन्य 'अथवा 'फलाशात्याग ' इन समानार्थी शब्दों की योजना करने से ऐसा देख पढ़ेगा कि स्नेन्सर साहब ने मानों गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है।

(गी. ३. २०) - लोकसग्रह की श्रोर वृष्टि दे कर भी तुक्षे कर्म करना ही उचित है। लोकसंग्रह का यह ग्रर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष ' मनुष्यों का केवल जनघट करें श्रथवा यह भ्रर्थ नहीं कि 'स्वयं कर्मत्याग का भ्रधिकारी होने परं भी इस लिये कर्म करने का ढोंग करे कि श्रज्ञानी यनुष्य कहीं कर्म न छोड़ बैठें ग्रौर उन्हें अपनी (ज्ञानी पुरुष की ) कर्म-तत्परता अच्छी लगे। क्योकि, गीता का यह सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग श्रज्ञानी या मूर्ख दने रहें, श्रथवा उन्हे ऐसेही बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का डोंग किया करे। ढोग तो दूरही रहा; परन्तु 'लोग तेरी भ्रपकीर्ति गावेंगे ' (गी. २. ३४ ) इत्यादि सामान्य लोगो को जैंचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब भगवान् इन युक्तियों से भी अधिक जोरदार श्रीर तत्वज्ञानकी दृष्टि से श्रिधिक बलवान् कारण श्रब कह रहे है। इसलिये कोश में जो 'सप्रह ' शब्द के जमा करना, इकट्ठा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति स्रर्थ है, उन सब को यथासम्भव ग्रहण करना पड़ता है; ग्रौर ऐसा करने से 'लोगों का संग्रह करना 'यानी यह श्रर्थ होता है कि "उन्हें एकत्र सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोषएा ग्रीर नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमें आ जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेय प्राप्ति के मार्ग में लगा दे।"' राष्ट्र का संग्रह अब्द इसी अर्थ में मनुस्मृति (७. १४) में आया है श्रीर शांकरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों है — " लोकसंग्रह—लोकस्यो-न्मार्गप्रवृत्तिनिवारएम् ।'' इससे देख पड़ेगा कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा श्रर्थं करते है- श्रज्ञान से मनमाना वर्त्ताव करनेवाले लोगो को ज्ञानवान् बना कर सुस्थिति में एकत्र रखना श्रीर श्रात्मोन्नति के मार्ग में लगाना—वह श्रपूर्व या निराधार नहीं है। यह संग्रह भ्रव्द का भ्रर्थ हुम्रा; परन्तु यहाँ यह भी वतलाना चाहिये, कि 'लोकसंग्रह 'में 'लोक ' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है। यद्यपि यह सच है, कि-जगत् के अन्य प्राणियों की अपेक्षा सनुष्य श्रेष्ठ है और इसी से मानव जाति के ही कल्याए। की प्रधानता से 'लोकसंग्रह' शब्द में समावेश होता है; तथापि भगवान् की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और देवलोक प्रभृति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् भगवान् ने बनाये है, उनका भी भली भाँति धारण-पोषण हो और वे सभी ग्रन्छी रीति से चलते रहें; इसिलये कहना पड़ता है कि इतना सब व्यापक श्रर्थ ' लोकसंग्रह ' पद से यहाँ विवक्षितः है कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चले (लोका्नां संग्रहः)। जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन में , जो ऊपर लिखा जा चुका है, देव ग्रौर पितरो का भी उल्लेख है, एवं भगवद्गीता के तीसरे श्रध्याय में तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में जिस यज्ञ चऋ का वर्णन है उसमें भी कहा है, कि देवलोक भ्रौर मनुष्यलोक दोनों ही के घारण-पोषण के लिये ब्रह्मदेव ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२)। इससे स्पष्ट होता है कि भगवद्गीता

में 'लोक्नंग्रह' पद ने इतना अर्थ विविक्षित है कि—अकेले मनुष्यलोक का ही नहीं, किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित घारण-पोषण होवे और वे परस्पर एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें। सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का जो यह अधिकार भगवान का है, वही ज्ञानी पुष्प को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ करता है। ज्ञानी पुष्प को जो बात प्रामाणिक जँचती है, अन्य लोक भी उसे प्रमाण मान कर तदनुकूल व्यवहार किया करते हैं (गी. ३. २१)। क्योंकि, साधारण लोगो की समझ है, कि ज्ञान्त चित्त और समवुद्धि से यह विचारने का काम ज्ञानी ही का है, कि संसार का घारण और पोषण कैसे होगा एवं तदनुसार घर्म-प्रबन्ध की मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समझ में कुछ भूल भी नहीं है। और, यह भी कह सकने है कि सामान्य लोगो की समक्ष में ये वार्ते भली भीति नहीं आ सक्तीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुष्पो के भरोसे रहते है। इसी अभिप्राय को मनमें लाकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा है—

## लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहित पुरा । सूक्ष्मधर्मार्थनियत सता चरितमुक्तमम्।।

ग्रयीत् " लोकसंत्रहकारक ग्रौर सुक्ष्म प्रसंगो पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला साधु पुरुषो का, उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया है" ( मभा शा. २५८. २५)। 'लोकसप्रह' कुछ ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला या लोगों को श्रज्ञान में डाले रखने की तरकीव नहीं है; किन्तु ज्ञानयुक्त कर्म के संसार में न रहते से जगत् के नष्ट हो जाने की सम्भावना है इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मदेव-निर्मित साधु पुरुषो के कर्त्तव्यों में से लोकसंग्रह एक प्रधान कर्त्तव्य है। श्रीर, इस भगवद्वचन का भावार्य भी यही है, कि ''मै यह काम न करूँ तो ये समस्त लोक ऋर्यात् जगत् नष्ट हो जावेगे'' (गी. ३. २४ )। ज्ञानी पुरुष सव लोगों के नेत्र हैं; यदि वे अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो जायगी भ्रोर इस संसार का सर्वतोपरि नाज हुए बिना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि लोगो को ज्ञानवान् कर उन्नत बनावें। परन्तु यह काम सिर्फ जीभ हीला देने से श्रर्थात् कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जिन्हे सदाचरण की श्रादत नहीं त्रौर जिनकी वृद्धि भी पूर्ण शुद्ध नहीं रहती , उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरपयोग इस प्रकार करते देखें गये हैं—— "तेरा सो मेरा, श्रीर मेरा तो मेरा है ही।" इसके सिवा, किसी के उपदेश की सत्यता की जाँच भी तो लोक उसके श्राचरण से ही किया करते हैं। इसलिये, यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगो को ग्रालसी बनाने का एक बहुत वड़ा कारए। हो जायगा। इसे ही ' दुढिभेद ' कहते हैं; भ्रीर यह बुढि-भेद न होने पावे तथा सब लोग, सबमुच निकाम हो कर प्रपना कर्तच्य करने के लिये जागृत हो जावे इसितये, ससार में ही रह कर अपने कमों से सब लोगो को सजवरण की-

निष्काम बुद्धि से कर्भयोग करने की-प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुपका कर्तव्य (ढोंग नहीं) हो जाता है। श्रतएव गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरवको) कर्म छोड़ने का श्रिधकार कभी प्राप्त नहीं होता; श्रपने लिये न सही, परन्तु लोकसंग्रहार्थ चातुर्वर्ध के सब कर्म श्रीधकारानुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यासमार्गवालो का मत है, कि ज्ञानी पुरुष को चातुर्वर्ण्य के कर्म निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं—यही क्यों, करना भी नहीं चाहिये; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका-कार गीता के "ज्ञानी पुरुषको लोकसंग्रहार्थ कर्म करना चाहिये" इस सिद्धान्त का कुछ गड़बड़ अर्थ कर प्रत्यक्ष नहीं तो पर्याय से, यह कहने के लिये तैयार से हो गये है, कि स्वयं भगवान् ढोग का उपदेश क्रते है। पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट है, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का यह दिलमिल या पोचा ग्रर्थ सच्चा नहीं। गीता को यह मतही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुषको कर्म छोड़ने का ग्रधिकार प्राप्त है; भ्रौर, इसके सबूत में गीता में जो कारण दिये गये है, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है। इसलिये, यह मान कर कि ज्ञानी पुरुष के कर्म छूट जाते है, लोक-संग्रह पद का होंगी अर्थ करना सर्वथा अन्याय्य है। इस जगत् में मनुष्य केवल अपने ही लिये नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमभी से स्वार्थ में ही फॅसे रहते है; परन्तु "सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" (गी. ६.२९)-में सब भूतों में हूँ श्रीर सब भूत मुक्त मं है-इस रीतिसे जिसको समस्त संसार ही श्रात्मभूत हो गया है, उसका श्रपने मुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि " मुझे तो मोक्ष मिल गया, श्रव यदि लोग दुः लो हो, तो मुझे इसकी क्या परवा ? " ज्ञानी पुरुषका आत्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यक्ति है ? उसके आत्मा पर जब तक ग्रज्ञान का पर्दो पड़ा था, तब तक 'श्रपना' श्रौर 'पराया' यह भेद कायम था परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का ब्रात्मा ही उसका ब्रात्मा है। इसी से योग-वासिष्ठमें राम से वसिष्ठ ने कहा है --

> यावछोकपरामशों निरूढो नास्ति योगिनः। तावद्रूढसमाधित्व न भवत्येव निर्मलम्॥

"जब तक लोगो के परामर्श लेने का ( अर्थात् लोकसंग्रह का ) काम थोड़ा भी बाकी है—समाप्त नहीं हुआ है—तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ़ पुरुष की स्थिति निर्दोष है" (यो. ६. पू. १२८. ९७ )। केवल अपने ही समाधि— सुख में डूब जाना मानों एक प्रकारसे अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमार्गवाले इस बात की थोर दुर्लक्ष करते हैं, यही उनकी युक्ति-प्रयुक्तियो का मुख्य दीष है। भगवान् की अपेक्षा किसी का भी अधिक ज्ञानी, अधिक निष्काम या अधिक योगा- रूढ़ोना शक्य नहीं। परन्तु जब स्वयं भगवान् भी "साधुओं का संरक्षण, दुष्टों का नाश और धर्म-संस्थापना" ऐसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय समय पर अवतार लेते हैं (गी. ४.८) तब लोक संग्रह के कर्तव्य को छोड़ देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि "जिस परनेश्वर ने इन

सब लोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका जैता चहिगा वैसा घारण-नोवण करेगा, उपर देखना मेरा काम नहीं है। " क्योकि ज्ञान-प्राप्ति के बाद, 'पश्मेश्वर' 'में' ग्रीर 'लोग'-यह भेद ही नहीं रहता; ग्रीर यदि रहे, तो उसे ढोगी कहना चाहिये, ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता ह, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रर्थात् निस्सङ्ग बुद्धि से करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को कैसे छोड़ेगो ? ('गी. ३. २२ और ४. १४ एवं १५) इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप या द्वारा से ही करेगा। श्रतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूपका ऐसा श्रपरोक्ष ज्ञान हो गया है, कि "सव प्राणियो में एक श्रात्मा है," उसके मन में सर्वभूतानुकम्पा म्रादि उदाल वृत्तियां पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवृत्ति लोककल्याण की श्रोर हो जानी चाहिये। इसी श्रभिप्राय से तुकाराम महाराज साधु पुरुष के लक्षए। इस प्रकार बतलाते हैं-"जो दीन दुखियों को श्रपनाता है वहीं साधु है-ईश्वर भी उसी के पास है;" अथवा "जिसने परोपकारमें अपनी शिवत का व्यय किया है उसी ने ब्रात्म स्थिति को जाना है; " क ब्रोर, ब्रन्त में संतजनों के ( श्रयति भिनतसे परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाले महात्माश्रों के ) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है "संतों की विभूतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुआ करती है, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कब्ट दिया करते है।" भतं हरि ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुष साधुत्रों में श्रेष्ठ है,-"स्वार्थी यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रएतिः।" क्या मनु श्रादि शास्त्रप्रऐता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्हों ने तृष्णा-दुःख को बडा भारी होवा मानकर तृष्णां के साथ ही साथ परोपकार-बुद्धि भ्रादि सभी उदात्तवृत्तियो को नष्ट नहीं कर दिया-उन्होने लोकसंग्रहकारक चातुर्वर्ण्य प्रभृति शास्त्रीय मर्यादा बना देनेका उपयोगी काम किया है। बाह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वैश्यको खेती गोरक्षा और व्यापार श्रथवा शूद्र को सेवा-ये जो गुएा, कर्म और स्वभाव के श्रनु-रूप भिन्न भिन्न कर्म शास्त्रों में विणित है, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही लिये नहीं है; प्रत्युत मनुस्मृति (१.८७) में कहा है, की चातुर्वर्ण्य के व्यापारों का विभाग लोकसम्मह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है; सारे समाज के बचाव के लिये कुछ पुरषों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये और कुछ लोगोंको खेती, व्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रभृति उद्योगों से समाज की श्रन्यान्य श्रावश्यकताएँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता (४. १३; १८. ४१) का

दे इसी भाव को कविवर बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने यों व्यक्त. किया है:—
वास उसी में है विभुवर का है वस सच्चा साधु बही—
जिसने दुखियों को अपनाया, वढ कर उनकी वाह राही।
आत्मस्थिति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही,
परहितार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही।।

श्रभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चार्तुर्वर्ण्यधर्म में से, यदि कोई एक भी धर्म डूब जाय तो समाज इतना ही पंगु हो जायगा स्रोर अन्त में उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है। स्मरण रहे कि उद्योगों के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती। प्राचीन यूनानी तत्त्वज्ञ प्लेटो ने एतद्विषयक ग्रपने ग्रन्थ में और ग्रवीचीन परेञ्च ज्ञास्त्रज्ञ कोट ने ग्रपने " श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञान " में, समाज की स्थिति के लिये जो व्यवस्था सुचित की है, वह यद्यपि चातुर्वर्ण्य के सदृश है; तथापि उन ग्रन्थो को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में वैदिक धर्म की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कुछ न कुछ भिन्नता है। इनमें से कौन सी समाजन्यवस्था ग्रन्छी है, ग्रथवा यह ग्रच्छापन सापेक्ष है, ग्रीर युगमान से इसमें कुछ फेर फार हो सकता है या नहीं, इत्यादि भ्रनेक प्रश्न यहाँ उठते है; भ्रौर भ्राज कल तो पश्चिमीदेशों में ' लोकसंग्रह ' एक महत्त्व कां शास्त्र वन गया है। परन्तु गीता का तात्पर्य-निर्णय ही हमारा प्रस्तुत विषय है, इसलिये कोई स्रावश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्नों पर भी विचार करे। यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था जारी थी और ं लोक-संग्रह ' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्ति की गई थी। इसलिये गीता के 'लोकसंग्रह' पद का अर्थ यही होता है, कि लोगो को प्रत्यक्ष दिखला दिया जाने कि चातुर्वर्थ की व्यवस्था के ब्रनुसार ब्रपन ब्रपने प्राप्त कर्म निष्काम बुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये। यही वात मुख्यता से यहाँ बतलानी है। ज्ञानी पुरुष समाज के न सिर्फ नंत्र है, बरन् गुरु भी है। इससे स्राप ही स्राप सिद्ध हो जाता है कि उपर्युक्त प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये, उन्हें श्रपने समय की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जेंचे, तो वे उसे इवेतकेतु के समान देशकालानुरूप परिमाजित करें और समाज की स्थिति तथा पोषणशक्ति की रक्षा करते हुए उसको उन्नतावस्था में ल जाने का प्रयत्न करते रहे। इसी प्रकार का लोकसग्रह करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे और मनु ने पहला राजा बनना 'स्वीकारे किया; एवं इसी कारण से "स्वधर्भमिप चावेक्य न विकम्पितुमर्हसि" (गी. २ ३१)-स्वर्धर्म के अनुसार जो कर्म प्राप्त है, उनके लिये रोना तुभे उचित नहीं-, ग्रथवा " स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् " ( गी. १८. ४७ )---स्वभाव ग्रौर गुणो के श्रनुरूप निश्चित चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के श्रनुसार नियमित कर्म करने से तुभी कोई पाप नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से चातुर्वर्थ्य-कर्म के श्रनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में वारवार श्रर्जुन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेक्वर का यथाशिंत ज्ञान प्राप्त न करो। गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना ही मनुष्य का इस जगत् में इतिकर्तव्य है। परन्तु इसके श्रागे वढ़ कर गीता का विशेष कथन यह है कि, प्रपने प्रात्मा के कल्याएं में ही समिट्टक्प प्रात्मा के कल्याएार्थ यथाशदित प्रयत्न करने का भी समावेश होता है, इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्य-

मान का सच्चा पर्यवसान है। इस पर भी यह नही, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने से ही मब प्रकार के ब्यावहारिक ब्यापार प्रपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जाता हो। भीष्म ग्रीर व्यास दोनो महाज्ञानी ग्रीर परन भगवद्भनत थे; परन्तु यह कोई नहीं कहता, कि भीष्म के सनान व्यास ने भी लडाई का काम किया होता। देवताश्रों की ब्रोर देखें, तो वहां भी ससार के संहार करने का काम शंकर के बदले विष्णुं को सॉपा हुमा नहीं देख पड़ता। मन की निविषयता की, सम भ्रीर शुद्ध बुद्धि की, तथा ग्रव्यात्मिक उन्नति की ग्रन्तिम सीढ़ी जीवनमुक्तावस्था है; दह कुछ ग्राधिभौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं हैं। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष उपदेश दुवारा किया गया है कि स्वभाव और गुणों के श्रनुरूप प्रचलित चातुर्वर्थ्य ग्रादि व्यवस्थाग्रो के अनुसार जिस कर्म को हम सदा से करते चले श्रा रहे है, स्वभाव के अनसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोकसग्रह के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुए होने की सम्भावना है, वह यदि कोई श्रीर ही व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३ ३५; १८. ४७) । प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरिनिमित प्रकृति, स्वभाव और गुणो के अनुरूप जो शिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही श्रधिकार कहते है; श्रीर वेदान्तसूत्र में कहा है कि "इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मी को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोक-संग्रहार्थ मरण पर्यंत करता जावे, छोड़ न दे- यावदिवकारमवस्थितिराधिकारिएााम्" (वेसू. ३. ३. ३२) । कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तसूत्रकर्त्ता का यह नियम केवल वड़े श्रधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी है; श्रीर इस सूत्र के भाष्य में जो समर्थ-नार्य उदाहरण दिये गये है, उनसे जान पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रभृति बड़े वड़े अधिकारी पुरुषों के ही हैं। परन्तु मूल सूत्र में अधिकार की छुटाई वड़ाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, इससे " अधिकार " शब्द का मतलब छोटे-वड़े सभी अधि-कारों से है; श्रीर यदि इस बात का सूक्स तथा स्वतन्त्र विचार करे कि ये श्रधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथही समाज और समाज के सायही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसलिय़े जिसे जितना वृद्धि-वल, सत्तावल, प्रव्यवल या शरीरवल स्वभाव ही से हो प्रयवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जासके, उसी हिसाव से यथाशदित संसार के घारण और पोषण करने का थोड़ा बहुत श्रधिकार (चातुर्वएर्य श्रादि अथवा श्रन्य गुण श्रौर कर्म-विभागरूप सामाजिक व्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल की, श्रच्छी रीति से चलाने के लिये वड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे से पहिये की भी भ्रावश्यकता रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की श्रपार घटनायों श्रयदा कार्यों के सिलसिले की व्यवस्थित रखने के लिये व्यास श्रादिकों के बड़े प्रधिकार के समान ही इस बात की भी आवश्यकता है कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूर्ण और योग्य शीति से अमल में लाये जावें । यदि कुमार घड़े और जुलाहा कपड़े तैयार न करेगा,

सी राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी लोकसंग्रह का काम पूरा न हो सकेगा; श्रयवा यदि रेलं का कोई ग्रदवा भण्डीवाला या पाइंट्समेन श्रपना कर्तव्य ना करे, तो जो रेलगाडी आज कल वायु की चाल से रात दिन बेलटके दौड़ा करती है, वह फिर ऐसा कर न सकेगी। श्रतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उल्लिखित युक्ति-प्रयुक्तियों से श्रब यह निष्पन्न हुग्रा, कि न्यास प्रभृति बड़े बड़े श्रधिकारियों को ही नहीं, प्रत्युत श्रन्य पुरुषों को भी-फिर चाहे वह राजा हो या रडक-लोकसंग्रह करने के लिये जो छोटे वड़े भ्रविकार यथान्याय प्राप्त हुए है, उनको ज्ञान के पश्चात् भी छोड़ नहीं देना चाहिये, किन्तु उन्हीं श्रधिकारो को निष्काम बुद्धि से श्रपना कर्तव्य समझ यथाशक्ति, यथामित ग्रौर यथासम्भव जीवनपर्यन्त करते जाना चाहिये। यह कहना टीक नहीं कि मै न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा। क्यों कि ऐसा करने से समूच काम में जितने पुरुषों की श्रावश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है श्रौर संघशदित कम ही नहीं हो जाती, बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति से करेगा, उतनी ग्रन्छी रीति से और के द्वारा उसका होना शक्य नहीं; फलतः इस हिसाब से लोकसँग्रह भी श्रधूरा ही रह जाता है । इसके श्रतिरिक्त, कह श्राये है, कि ज्ञानी पुरुष के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की बुद्धि भी विगड़ती है। कभी कभी संन्यासमार्गवाले कहा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात् श्रपने श्रात्मा की मोक्ष-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश भले ही हो जावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये-" लोकसंग्रहधर्भञ्च नैव कुर्याञ्च कारयेत् " अर्थात् न तो लोकसंग्रह करे और न करावे ( मभा अवव अनुगीता. ४६. ३९) । परेन्तु ये लोग व्यास प्रमुख महात्माग्रों के व्यवहार की जो उपपत्ति बतलाते है, उससे, ग्रौर विसिष्ठ एव पञ्चिशिख प्रभृति ने रान तथा जनक ग्रादि को प्रयने श्रपके श्रधिकार के श्रनुसार समाज के घारए। पोपए। इत्यादि के काम ही मरएा पर्यंत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता है कि कर्म छोड़ देने का संन्यासमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय है-सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं । अतएव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान न दे कर स्वयं भगवान् के ही उदाहरण के श्रनुसार ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी श्रयने श्रविकार को परख कर, तदनुसार लोकसंग्रह कारक कर्म जीवन भर करने जाना ही ज्ञास्त्रोक्त ग्रौर उत्तम मार्ग है; तथापि इस लोकसंग्रह को फलाज्ञा रख कर न करे । क्योंकि लोकसंग्रह की ही क्यों न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख हुए विना न रहेगा। इसी से में 'लोकसंग्रह करूँगा' इसे श्रभिमान या फलाशा की वृद्धि को मन में न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्तव्य-वृद्धि से ही करना पडता है । इसलिये गीता में यह नहीं कहा कि 'लोकसंग्रहार्य' ग्रयित् लोकसंग्रह रूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहिये; किन्तु यह कहा है कि लोकसंग्रह की ग्रोर दृष्टि दे कर (संपन्यन्) तुभे कर्म करना चाहिये - 'लोकसंग्रहमेवापि

सप्तयम् ' (गी. ३. २०)। इस प्रकार गीता में जो जरा लंबी चौड़ी शब्दयोजना की गई है, उसका रहस्य भी वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। लोक-मंग्रह सचमुच महत्वपूर्ण कर्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके पहले इलोक (गी. ३. १९) में ग्रनासक्त वृद्धि से कर्म करने का भगवान् ने ग्रर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त हैं।

ज्ञान और कर्म का जो विरोध है, यह ज्ञान और काम्य कर्मों का है; ज्ञान श्रीर निष्काम कर्म में श्राध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म श्रपरिहार्य है और लोकसंग्रह की दृष्टि से उनकी श्रावश्यकता भी बहुत है, इसलिये ज्ञानी पुरुष को जीवनपर्यंत निस्संग बुद्धि से यथाधिकार चार्तुर्वर्ष्य के कर्म करते ही रहना चाहिये। यदि यही बात जास्त्रीय युक्ति-प्रयुक्तियों से सिद्ध है ग्रीर गीता का भी यही इत्यर्थ है, तो मन में यह शंका सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के स्मतिग्रन्थो में विशित चार ग्राश्रमो में से संन्यास श्राश्रम की क्या दशा होगी ? मनु ग्रादि सव स्मृतियों में ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ और संन्यासी-ये चार ग्राश्रम वतला कर कहा है कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुर्वर्ण्य-धर्म के अनुसार प्राप्त श्रन्य कर्मों के शास्त्रीक्त श्राचरण द्वारा पहले तीन श्राश्रमों में धीरे-घीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये और अन्त में समस्त कर्मी को स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोक्ष-प्राप्त करना चाहिये ( मनु. ६. १ श्रीर ३३-३७ देखों ) । इससे सब स्मृतिकारों का यह श्रिभप्राय प्रगट होता है, कि यज्ञ-याग और दान प्रभृति कर्म गृहस्थाश्रम में यद्यपि विहित है, तथापि वे सब चित्त की शुद्धि के लिये है, ग्रर्थात् उनका यही उद्देश है कि विषयासिकत या स्वार्यपरायएा-बुद्धि छूट कर परोपकार-बुद्धि इतनी बढ़ जावे कि प्राणियों में एक ही श्रात्मा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय; श्रीर, यह स्थिति प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर सन्यासाश्रम हो लेना चाहिये। श्रीशंकाराचार्य ने कल्यिया में जिस सन्यास-धर्म की स्यापना की, वह मार्ग यही है; ग्रौर स्मार्तमार्गवाले कालिदास ने भी रघुवंश के ग्रारम्भ में --

शैशवेऽम्यस्तविद्यानां यै।वने विषयैषिणाम् । 📈 वार्धके मुनिवृत्तीनाम् यागेनान्ते तनुत्यजाम्।।

" बालपन में ग्रभ्यास ( ब्रह्मचर्य ) करनेवाले, तक्णावस्था म विषयोपभोगरूपी संतार ( गृहस्थाश्रम ) करनेवाले, उतरती श्रवस्था में मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ धर्म से रहनेवाले, ग्रौर श्रन्त में (पातञ्जल)योग से संन्यास धर्म के प्रनुसार ब्रह्माण्ड में श्रात्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले"-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाम्रो का वर्णंच किया है ( रघु. १.८) ऐसे ही महाभारत के शुकानुप्रश्न में यह कह कर, कि -

चतुप्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । एतामारुह्म निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ " चार आश्रम रूपी चार सीढ़ियों का यह जीना अन्त में ब्रह्मपद की जा पहुँचा है; इस जिने से, अर्थात् एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में—इस प्रकार चढते जाने पर, अन्त में मनुष्य ब्रह्मलोक में बड़प्पन पाता है " (शां. २४१. १५), आगें इस अर्म का वर्णन किया है—

> क्रवायं पाचियत्वाञ्च श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । प्रवजेच परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तमम् ॥

"इस जीने की तीन सीढियों में मनुष्य अपने किल्बिष (पाप) का अर्थात स्वार्थ-प्रायण आत्नवृद्धि का अथवा विषयासिक्त रूप दोष का शोघ ही क्षय करके फिर सन्यास लें: पारित्राज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ठस्थान है" (शा.२४४.३)। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६.३४)। परन्तु यह वात मनु के ध्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम अर्थात् संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिजूल प्रवृत्ति होने से संसार का कर्तृत्व नष्ट हो जायगा और समाज भी पंगु हो जायगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि यनुष्य पूर्वाश्रम में गृहधमें के अनुसार पराक्रम और लोक-संग्रह के सब कर्म अवश्य करे; इसके पश्चात्—

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मन :।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ 🗸

"जब शरीर में भूरियाँ पड़ने लगें श्रीर नातीका में ह देख पड़े तब गृहस्थ वानप्रस्थ हो कर संन्यास ले ले (मनु.६. २)। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये, क्यों कि मनुस्पृति में ही लिखा है, कि प्रयेक मनुष्य जन्म के साथ ही श्रपनी पीठ पर ऋषियों, पितरो श्रीर देवताश्रों के (तीन) ऋएा (कर्तव्य) ले कर उत्पन्न हुग्रा है। इस लिये वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का श्रीर यज्ञकर्मों से देवता श्रादिश्रों का, इस प्रकार, पहले इन तीनों ऋएों को चुकाये बिना मनुष्य संसार छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करेगा ( श्रयांत् संन्यास लेगा ), तो जन्म से ही पाये हुए कर्जें को बेबाक न करने के कारण वह श्रधोगित को पहुँचेगा ( मनु. ६. ३५–३७ श्रीर पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र. देखो )। प्राचीन हिन्द्रभर्मशास्त्र के श्रनुसार बाप का कर्ज, मियाद गुज़र जाने का सबब न बतला कर, बेटे या नानी को भी चुकाना पड़ता था श्रीर किसी का कर्ज चुकाने से पहले ही मर जाने में बड़ी दुर्गति मानी जाती थी; इस बात पर प्र्यान देने से पाठक सहज ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त श्रीर उल्लिखित महत्त्व के सामाजिक कर्त्वय को 'ऋएा' कहने में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्मृतिकारो की बतलार्न हुई इस मर्यादा के श्रनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते थे श्रीर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गढ़ी पर बिठला कर (पहले से ही नहीं) स्वयं गृहस्थाश्रम से निवृत्त होते थे ( रघु. ७. ६८ )। गी. र. २२

भागवत में लिखा है, कि पहले दक्ष प्रजाप्रति के ह्यंश्वसंज्ञक पुत्रो को श्रीर फिर शवलाश्वसंज्ञक दूसरे पुत्रो को भी, उनके विवाह से पहले हो, नारद ने तिवृत्तिमांगें का उपदेश दे कर भिक्षु बना डाला; इससे इस श्रश्मस्त्रश्चीर गहर्च व्यवहार के कारण नारद की निर्शत्संना करके दक्ष प्रजापित ने उन्हें शाप विया (भाग-६-५, ३५-४२)। इससे ज्ञात होता है, कि इस श्राध्यन-व्यवस्था का मूल-हेतु यह था, कि श्रपना गाहंम्थ्य जीवन यथाशास्त्र पूरा कर गृहम्थी चलाने योग्य, लड़को के, समाने हो जाने पर, बृढापे की निर्थिक श्राशाश्रो से उनकी उमझ्य के श्राड़े न श्रा निरा मोक्ष परायण हो मनुष्य स्वयं थानंद पूर्वक संसार से निवृत्त हो जावे। इसी हेतु से विदुरनीति में घृतराष्ट्र से विदुर ने कहा है —

उत्पाद्य पुत्राननृणाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेम्योऽनुविधाय काचित् । स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वी अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्वुभूषेत् ॥

"गृहस्याश्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋण न छोड़ ग्रौर उनकी जीविका के लिये कुछ थोड़ा सा प्रन्वय कर, तथा सब लड़िकयों को योग्य स्थानों में दे चुकने पर, वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करे" (मभा उर्द्धः ३९)। श्राज कल हमारे यहाँ साधारण लोगों को ससार-सम्बंधी समक्ष भी प्रायः विदुर के कथनानुसार हो है। तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम साध्य मानने के कारण, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्मृतिप्रणेताशों ने जो पहले तीन श्राश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, वह धीरे धीरे छूटने लगी; श्रौर यहाँ तक स्थिति ग्रा पहुँची, कि यदि किसी को पैदा होते ही ग्रथना श्रल्प श्रवस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीढियों पर चढ़ने की श्रावव्यकता नहीं है, वह एकदम संन्यास ले ले तो कोई हानि नहीं—'ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेदगृहाद्वा बनाद्वा' (जाबा ४)! इसी श्रीभप्राय से महाभारत के गोकाणि लीय संवाद में किपल ने स्यूमरिक्स से कहा है —

शरीरपक्तिः कर्माणि शानं तु परमा गतिः।

कषाय कर्मभिः पके रसज्ञाने च तिष्ठति ॥ \*

"सारे कर्म शरीर के (विषयासिक्तरूप) रोग निकाल फेकने के लिए हैं, ज्ञान ही सब उत्तम ग्रीर ग्रन्त की गित है; जब कर्म से शरीर का कवाय ग्रयवा ग्रज्ञान रूपी रोग नव्ट हो जाता है तब रस-ज्ञान की चाह उपजती है " (शां. २६९.३८)। इसी प्रकार मोक्षधर्म में, पिड्यालगीता में भी कहा ह, कि " नैराइयं परमं सुखं " ग्रयवा " योडसो प्राण्टितको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् "—तृष्णां रूप प्राण्टा-

<sup>#</sup> वेदान्तस्त्रों पर जो शांकरभाष्य है, (३.४.२६) उसमें यह श्लोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है:—" कषायपिकः कर्माणि शानं उ परमा गतिः। कपाय कर्मभिः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवर्तते।।" महाभारत में इमें यह श्लोक जैसा मिला है इमने यहाँ वैसा ही ले लिया है।

न्तर रोग छूटे बिना सुख नहीं है (जां. १७४. ६५ और ५८)। जाबाल और बृहें दारण्यक उपनिषदों के ववनों के श्रतिरिक्त कैवल्य और नारायणोपनिषद में वर्णन है, कि "न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानज्ञः"— कर्म से, प्रजा से अथवा घन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से) कुछ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं (के. १. २; नारा. उ. १२. ३. और ७८ देखो)। यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष को भी श्रन्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो श्रव बतलाना चाहिये कि इन वचनों की व्यवस्था कैसी क्या लगाई जावे। इस शंका के होने से ही श्रर्जुन ने श्रठारहवे श्रध्याय के श्रारम्भ में भगवान से पूछा है कि " तो श्रव मुभे श्रलग श्रलग बतलाओ, कि संन्यास के मानी क्या है, और त्याग से क्या समक्तूं" (१८. १)। यह देखने के पहले, कि भगवान ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृति- ग्रन्थों में प्रतिपादित इस श्राश्रन-मार्ग के श्रतिरिक्त एक दूसरे तुल्यबल के वैदिक मार्ग का भी यहां पर थोड़ा सा विचार करना श्रावश्यक है।

बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अन्त में संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों की इन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जीने को ही 'स्मार्त ' अर्थीत् ' स्मृतिकारों का प्रतिपादन किया हुआ मार्ग ' कहते है। 'कर्म कर ' और ' कर्म छोड़ '—वेद की ऐसी जो दो प्रकार की ग्राज्ञाएँ है, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये आयु के भेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्त्ताओं ने की है; और कर्मों के स्वरू पतः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय मान लें, तो उस ध्येय की सिद्धी के लिय स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए आयु बिताने के चार सीढ़ियों वाले इस ग्राथममार्ग को साधन रूप समक्ष कर अनुचित नहीं कह सकते। आयुष्य बिताने के लिये इस प्रकार चढती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवहार का लोप न हो कर यद्यपि वैदिक कर्मे और औपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि अन्य तीनों आश्रमों का अन्नदाता गृहस्थाश्रम ही होने के कारएं, मनुस्मृति और महाभारत में भी, अन्त में उसका ही महत्व स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है —

यथा मातरमाश्रित्यं सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गहिस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमा: ॥

"माता के (पृथ्वो के) स्राक्षय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के स्नासरे अन्य स्नाश्रम है (शां. २६८. ६; स्नौर मनु. ३. ७७ देखों)। मनु ने तो अन्यान्य स्नाश्रमों को नदी स्नौर गृहस्थाश्रम को सागर कहा है (मनु. ६. ९०; मभा. शां. २९५. ३९)। जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार निर्विवाद है, तब उसे छोड़ कर 'कर्म-संन्यास' करने का उपदेश देने से लाभ ही क्या है? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्म करना स्रशक्य है? नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो ? थोड़ी बहुत स्वार्थबृद्धि से वर्ताव करनेवाले साधारण लोगो की स्रपेक्षा पूर्ण निष्काम बृद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में स्रधिक समर्थ और पात्र

रहते है। ग्रतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, उस समाज की ही ग्रत्यन्त हानि हुम्रा करती है, जिसकी भलाई के लिये चातुर्वर्ष्य-व्यवस्था की गई है। शरीर-सामर्थ्य न रहने पर यदि कोई अशक्त मनुष्य समाज को छोड़ कर बन में चला जावे तो वात निराली है- उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पड़ता है कि संन्यास-श्राश्रम को बुढापे की मर्यादा से लपेटने में , मनु का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह चुके है, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवहार से जाती रही । इसलिये 'कर्म कर 'ग्रौर 'कर्म छोड़ 'ऐसे द्विविध वेद-वचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकर्ताश्रों ने श्राश्रमों की चढ़ती हुइ श्रेणी बांधी हो, तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवानयों की एकवानयता करने का-स्मृतिकारों की बराबरी का ही--और तो क्या उनसे भी श्रधिक--निविवाद श्रधिकार जिन भगवान् श्रीकृष्ण को है, उन्हीं ने जनक प्रभृति के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुच्चया त्मक-मार्ग को भागवत-धर्म के नाम से पुनरुज्जीवन श्रीर पूर्ण समर्थन किया है। भागवत-धर्म में केवल श्रध्यात्म विचारों पर ही निर्भर न रह कर वासुदेव-भिवत रूपि सुलभ साघन को भी उसमें मिला दिया है । इस विषय पर आगे तेरहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा । भागवत-धर्म भितप्रधान भले ही हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्व-पूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा छोड़ कर ज्ञानी पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवन निष्काम वृद्धि से करते रहना चाहिये; अतः कर्मदृष्टो से ये दोनों मार्ग एक से अर्थात् ज्ञान-कर्म समुच्चयात्मक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साक्षात् पर बह्म के ही प्रवतार, नर श्रीर नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक है और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम 'नारायणीय धर्म 'है। ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे श्रीर लोगो को तिएकाम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे ( मभा. उ. ४८. २१); श्रीर इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- "प्रवृत्ति-लक्षणृश्चैव धर्मो नारायणात्मकः " (मभा. ज्ञा.३४७.८१), श्रयवा " प्रवृत्ति-लक्षएं धर्म ऋषिर्नारायणोऽत्रवीत् "--नारायण ऋषि का श्रारम्भ किया हुम्रा घर्म श्रामरएगन्त प्रवृत्तिप्रधान है ( मभा शां २१७ २) । भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या भागवतधर्म है ग्रीर इस सात्वत या मूल भागवतवर्म का स्वरूप 'नैष्कर्म्यलक्षण ' श्रर्थात् निष्काम प्रवृत्तिप्रधान था ( भाग-१. ३. ८ ग्रोर ११. ४. ६ देखों ) । ग्रनुगीता के इस इलोक से "प्रवृत्तिलक्षणो योग. ज्ञानं संन्यासलक्षणम् " प्रगट होता है, कि इस प्रवृत्ति मार्ग का ही एक ग्रीर नाम 'योग 'या (मभा ग्रह्व ४३ २५) । ग्रीर इसी से नारायण के श्रव-तार श्रीकृष्ण ने, नर के श्रवतार श्रर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है, उसको गीता में ही 'योग ' कहा है । ग्राज कल कुछ लोगो की समक्ष है कि

भागवत और स्मार्त, दोनो पुन्थ उपास्य भेद के कारए। पहले उत्पन्न हुए, थे; पर हमारे मत में यह समक्त ठीक नहीं । क्योंकि इन दोनों मार्गी के उपास्य भिन्न भले हो हो, किन्तु उनका अध्यात्मज्ञान एक ही है। और अध्यात्म-ज्ञान की नीव एक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारङगत प्राचीन ज्ञानी पुरुष केवल उपास्य के भेद को ले कर झगड़ते रहे। इसी कारणसे भगवद्गीता (९०१४) एवं शिवगीता (११२.४) दोनों प्रन्थो में कहा है कि, भिवत किसी की करो, पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणीय धर्म में तो इन दोनों देवताम्रो का ग्रभेद यों बतलाया गया है, कि नारायण ग्रौर रुद्र एक ही है, जो च्द्र के भक्त है वे नारायण के भक्त है ग्रीर जो च्द्र के द्वेषी है, वे नारायण के भी द्वेषी है (ममा. ज्ञां. ३४१. २०–२६ थ्रौर ३४२. १२९ देखो)। हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में जैव ग्रौर वैष्एावो का भेद ही न था; पर हमारे कथन का तात्त्पर्य यह है, कि य दोनो-स्मार्त और भागवत-पन्थ शिव और विष्णु उपास्य भेद-भाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए है; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृत्ति, कर्म छोड़े या नहीं, केवल इसी महत्त्व के विषय में मत-भेद होने से ये दोनों पन्थ प्रथम उत्पन्न हुए है। श्रागे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतवर्म का प्रवृत्ति मार्ग या कर्मयोग लुप्त हो गया श्रौर उसे भी केवल विष्णु-भिक्तप्रधान श्रयीत् अनेक अंशों <del>दों</del> निवृत्तिप्रधान ग्राधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के कारण जव वृथाभिमान से ऐसे भगड़े होने लगे कि तेरा देवता 'शिव है ग्रीर मेरा देवता 'विष्णु'; तब 'स्मार्त' ग्रौर 'भागवत' शब्द क्रमशः 'शैव' ग्रौर ंवैष्णव रशब्दो के समानार्थक हो गये भ्रौर भ्रन्त में भ्राधुनिक भागवतर्घामयो का वेदान्त (द्वैत या विशिष्टाद्वैत) भिन्न हो गया तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष श्रर्थात् एकादशी श्रौर चन्दन लगाने की रीति तक स्मार्त मार्ग से निराली हो गई। किन्तु 'स्मार्त' शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेद सच्चा ग्रीर मूल का (पुराना) नहीं है। भागवतधर्म भगवान् का ही प्रवृत्त किया हुआ है; इसलिये इसमें कोई ग्रार्क्चर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है, परन्तु 'स्मार्त' शब्द का घात्वर्थ 'स्मृत्युक्त' — केवल इतना ही — होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि स्मार्त-धर्म का उपास्य क्षित्र ही होना चाहिये। क्योंकि मनु श्रादि प्राचीन धर्मप्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत, विष्णु का ही वर्णन श्रधिक पाया जाता है भ्रौर कुछ स्थलों पर तो गणपित प्रभृति को भी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विष्णु दोनों देवता वैदिक है भ्रर्थात् वेद में ही इनका वर्णन किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशंक-राचार्य स्मातं मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शांकर मठ में उपास्य देवता ्ञारदा है भ्रौर शांकर भाष्य में जहाँ जहाँ प्रतिमा-पूजन का प्रसंग छिड़ा है; वहाँ वहाँ स्राचार्य ने शिवलिंग का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात् विष्णु-प्रतिमा

का ही उल्लेख किया है (वेयू. शांभा, १, २, ७; १, ३, १४ ग्रीर ४, १, ३; छां, शाभा ८. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है कि पञ्चदेव-पूजा का प्रकार भी पहले शंकराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि पहले पहले स्नार्त ग्रीर भागवत पृथ्यों में 'शिवभितत 'या 'विष्णुभित ' जैसे उपास्य में दों के कोई भगड़े नहीं थे; किन्तु जिनकी दृष्टि से स्मित-प्रत्यों में स्पन्ट रीति से बॉलत ग्राश्रम-च्यवस्या के ग्रतुसार तरुण ग्रवस्या में ययाशास्त्र ससार के सब कार्य करके, बुढ़ापे में एकाएक कर्म छोड़ चतुर्याश्रम या संन्यास लेना ग्रन्तिम साध्य था वे ही स्मार्त कहलाते ये ग्रीर जो लोग भगवान के उपदेशानुसार यह समऋते थे कि ज्ञान एवं उठज्वल भगवद्भिकत के साथ ही साथ मरण पर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कार्य निष्काम, बुद्धि से करते रहना चाहिये उन्हें भागवत कहते थे। इन दोनों शब्दों के मूल अर्थ यही है; और, इसी से ये दोनो शब्द, सांख्य श्रौर योग श्रथवा संन्यास श्रौर कर्मयोग के क्रमशः समानार्यक होते है। भगवान् के श्रवतारकृत्य से कहो, या ज्ञानयुक्त गार्हस्थ्य-धर्म के महत्त्व पर ध्यान दे कर कहो, संन्यास-ग्राश्रम लुप्त हो गया था; ग्रौर कलिवर्ज्य प्रकरण में शामिल कर दिया गया था; अर्थात् कलियुग में जिन बातों को शास्त्र ने निषिद्ध माना है उनमें सन्यास की गिनती की गई थी । फिर जैन और बौद्ध धर्म के प्रव--तंकों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार किया कि, संसार का त्याग कर संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध है, कि बुद्धिने स्वयं तरुए श्रवस्था में ही राज-पाट, स्त्री श्रीर बाल बच्चो को छोड़ कर संन्यास दीक्षा ले ली थी। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने जैन ग्रीर बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन ग्रौर बौद्धो ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही औतस्मार्त संन्यास कह कर ग्राचार्य ने कायम रखा श्रोर उन्हों ने गीता का इत्यर्थ भी ऐसा निकाला कि, वही संन्यासघर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु वास्तव में -गीता स्मार्त-मार्ग का प्रन्थ नहीं; यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्ग से ही गीता का श्रारंभ हुत्रा है, तो भी श्रार्गे सिद्धान्तपक्ष में प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म ही उसमें प्रतिपादित है। यह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो हम पहले ही प्रकरण में दे आये है। इन दोनों पन्थों के वैदिक ही होने के कारण, सब आंशों में न सही तो अनेक श्रंशो में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकवाक्यता करना एक बात है; श्रीर यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यास मार्ग ही

<sup>\*</sup> निर्णयिसिन्धु के तृतीय परिच्छेद में कालिवर्ज्य-प्रकरण देखा। इसमें "अग्नि-होत्रं गवा लम्मं संन्यासं पलपैतृकम्। देवराच्च सुतीत्पित्तः कलो पञ्च विवर्जयेत् " और "संन्यासश्च न कर्तव्यो त्राक्षणेन विजानता " इत्यादि स्मृतिवचन हैं। अर्थः—अग्निहोत्र, गोवध, सन्यास, श्राद्ध में मांसभक्षण और नियोग, कलियुग में ये पाँचो निषिद्ध है। इनमें से संन्यास का निषिद्धत्व भी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला।

प्रतिपाद्य है, यदि कही कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ अर्थदाद या पोली स्तुति है। रेचिवैचित्रय के कारण किसी की भागवतिवर्म की अपेक्षा, स्मार्तधर्म ही बहुत प्यारा जैंवेगा, ग्रथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः बतलाये जाते है वे ही उसे अधिक बलवान् प्रतीत होगे; नहीं कौन कहे। उदाहरणार्थ इसमें किसी को शका नहीं, कि श्रीशकराचार्य को स्मार्त या सन्यास धर्म ही मान्य था, भ्रन्य सब मार्गी को वे श्रज्ञानमूलक मानते थे। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि सिर्फ उसी कारण से गीता का भावार्थ भी वही होना चाहिये। यदि तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो। परन्तु यह उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के आरम्भ में जो यह कहा है कि " इस संसार में श्राय बितान के दो प्रकार के स्वतंत्र मोक्षप्रद मोर्ग श्रथवा निष्ठाएँ है " इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि "संन्यासनिष्ठा ही एक, सच्चा और श्रेष्ठ मार्ग है। " गीता में विश्वत ये दोनों मार्ग, वैदिक धर्म में, जनक श्रोर याज-वल्बय के पहले से ही, स्वतंत्र रीति से चले ग्रा रहे है। पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारए। श्रीर पोषए। करने के श्रधिकार क्षात्रधर्म के श्रनुसार वंश-परम्परा से या अपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख कर जगत् का कल्याए। करने में ही अपनी सारी श्रायु लगा देते थे। समाज के इस श्रिधकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में श्रिध-कार भेद से दुहरा वर्णन घ्राया है, कि " सुख जीवन्ति मुनयो भैक्ष्यवृत्ति समाधिताः" (शां. १७८. ११) — जंगलो में रहनेवाले मुनि ग्रानन्द से भिक्षावृत्ति को स्वीकार करते हैं — ग्रौर "दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रवर्मी न मुण्डनम् " । (ज्ञा. २३. ४६) – दण्ड से लोगो का घारण-पोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म है, मुण्डन करा लेना नहीं। परन्तु इससे यह भी न समक्त लेना चाहिये, की सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रियों को ही, उनके अधिकार के कारण, कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उर्ल्लिखत व्चन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिस कम के करने का ग्रधि-कारी हो, वह ज्ञान के पश्चात् भी उस कर्म को करता रहे; श्रौर इसी कारण से महाभारत में कहा है, कि "एवा पूर्वतरा वृत्तिर्काह्मणस्य विघीयते" (कां. २३७)-त्रान के पश्चात् बाह्मण भी अपने अधिकारानुसार यज्ञ-याग आदि कर्म प्राचीन काल में जारी रखते थे। मनुस्मृति में भी संन्यास आश्रम के बदले सब वर्णों के लिये चैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहित माना गया है (मनु. ६. ८६-९६)। यह कहीं नहीं लिखा है कि भागवत धर्म केवल क्षत्रियों के ही लिये है; प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है, कि स्त्री भ्रौर शूद्र भ्रादि सब लोगो को वह मुलभ है (गी. ९. ३२)। महाभारत में ऐसी कथाएँ है, कि तुलाधार (वैश्य) ग्रौर व्याध (बहेलिया) इसी धर्म का श्राचरए करते थे, श्रौर उन्हों ने ब्राह्मएं। को भी उसका उपदेश किया था ( शां. २६१; वन. २१५ । निन्काम कर्मयोग का ग्राचरण करने-वाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवत-धर्मग्रन्थों में दिये जाते हैं, वे देवल जनम-श्रीकृष्ण ग्रादि क्षत्रियों के ही नहीं है; प्रत्युत उनमें विसष्ठ, जैगीवन्य ग्रीर ग्यास प्रभृति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है।

यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद है, तो भी निरे कमें श्रर्यात् ज्ञानरहित कमें करने के मार्ग को गीता मोक्षपद नहीं मानती। ज्ञान-रहित कमं करने के भी दो भेद है। एक तो दम्भ से या श्रासुरी बुद्धि से कर्म करना, श्रीर दूसरा श्रद्धा से । इनमें दम्भे के मार्ग या श्रासुरी मार्ग को गीता ने (१६. १६ ग्रीर १७. २८ ) ग्रीर मीमांसकों ने भी गहर्च तथा नरकप्रद माना है; एवं ऋग्वेद में भी, अनेक स्थलो पर श्रद्धा की महत्ता विणित है (ऋ. १०. १५१; ९. ११३. २ और २. १२. ५ ) । परन्तु दूसरे मार्ग के विषय में श्रर्थात् ज्ञान-व्यति-रिक्त किन्त शास्त्री पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में मीमांसको का कहना है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न हो तो भी शास्त्रों पर विश्वास रख कर केवल श्रद्धापूर्वक यज्ञ-याग श्रादि, कर्म मरएा पर्यन्त- करते जाने से अन्त में मोक्ष ही मिलता है। पिछले प्रकरए में कह चुके है, कि कर्मकाण्ड रूप से मीमांसको का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वेदसहिता श्रीर बाह्मणो में सन्यास श्राश्रम श्रावश्यक कहीं नहीं कहा गया है; उलटा जैमिनी ने वेदो का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है (वेसू. ३. ४. १७-२० देखो ) श्रोर उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है। क्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गौए। मानने का श्रारम्भ उपनिषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिषद् वैदिक है, तथापि उनके विषय-प्रतिप्रादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता श्रीर बाह्मणों के पीछे के है। इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न था। हाँ; उपनिष-त्काल में ही यह मत पहले पहल ग्रमल में ग्रवश्य ग्राने लगा, कि मोक्ष पाने के लिये ज्ञान के परचात् वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; और इसके परचात् सहिता एवं ब्राह्मएरो में विंएरत कर्मकाण्ड को गौएरत्व श्रागया। इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्काल में वैराग्य-युक्त ज्ञान श्रर्थात् संन्यास की इस प्रकार वढती होने लगने पर, यज्ञ-याग प्रभृति कर्मी की ओर या चातुर्वर्ण्य-घर्म की ग्रोर भी ज्ञानी पुरुष यों ही दुर्लक्ष करने लगे, ग्रौर तभी से यह समभ मन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तव्य है। स्मृतिप्रणेताश्रों ने श्रपने श्रपने प्रन्यों में यह कह कर, कि गृहस्थाश्रम में यज्ञ-याग श्रादि श्रौत या चातुर्वर्ध के स्मातं कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की बड़ाई गाई है सही; परन्तु स्मृति-कारों के मत में भी, अन्त में वैराग्य या सन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रवाह से कर्मकाण्ड को जो गौएाता प्राप्त हो गई थी उसको हटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारो की आश्रम-व्यवस्था में नहीं रह सकता था। ऐसी अवस्था में ज्ञानकाण्ड श्रीर कर्मकाण्ड में से किसी को गौए। न कह कर, भिक्त के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिये, गीवा की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषत्-

प्रिंगताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य है; कि ज्ञान के बिना मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती और यत्त-याग ग्रादि कर्नों से यदि बहुत हुआ तो स्वर्ग-प्राप्ति हो जाती है ( मुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४५ ) । परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि सृष्टि-क्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ श्रथवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये--कर्मों को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्खता है। इसलिये गीता का उपदेश है कि यत्त-याग ग्रादि श्रोत कर्म ग्रथवा चातुर्वर्ण्य ग्रादि व्यावहारिक कर्म श्रज्ञानपूर्वेक श्रद्धा से न करके ज्ञान-वैराग्य-युक्त बुद्धि से निरा कर्तव्य समक्रकर करो; इसंसे यह चक भी नहीं बिड़ने पायगा श्रौर तुम्हारे किये हुए कर्म मोक्ष के आड़े भी नहीं स्रावेगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड स्रोर कर्मकाण्ड ( संन्यास श्रौर कर्म ) का मेल मिलाने की गीता की यह जैली स्मृतिकर्ताश्रो की श्रपेक्षा श्रधिक ्सरस है। क्योंकि व्यव्टिरूप ग्रात्मा का कल्याए। यत्किञ्चित् भी न घटा कर उसके साथ सृष्टि के समष्टिरूप ग्रात्मा का कल्याए। भी गीतामार्ग से साघा जाता है। मीमा-सक कहते है, कि कर्म अनादि और वेद-प्रतिपादित है इसिलये नुहों ज्ञान न हो तो भी उन्हें करना ही चाहिये। कितने ही ( सब नहीं ) उपनिपत्प्रऐता कर्मों की गौए मानते है और यह कहते है-या यह मानने में कोई क्षति नहीं कि निदान उनका भुकाव ऐसा ही है--िक कर्मों को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये। और, स्मृति-कार, श्रायु के भेद श्रर्थात् श्राश्रम-व्यवस्था से उक्त दोनो मतो की इस प्रकार एक-वाक्यता करते है, 'कि पूर्व आश्रमो में इन कर्मी को करते रहना चाहिये और चित्तशुद्धि हो जाने पर बुढापे में वैराग्य से सब कर्मी को छोड़ कर सन्यास ले लेना चाहिये। परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्थो से भिन्न है। ज्ञान श्रीर काम्य कर्म के बीच यदि विरोध हो तो भी ज्ञान ग्रौर निष्काम-कर्म में कोई विरोध नहीं; इसी लिये गीता का कथन है, कि निष्काम-बुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो, उन्हें कभी मत छोड़ो। श्रब इन चारों मतो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि ज्ञान होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है; परन्तु उपनिषदो और गीता का कथन है कि ऐसी स्थीति में श्रद्धा से किये हुए कर्ज़ का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता । इसके आगे, अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर-कर्म किये जावे या नहीं—इस विषय में, उपनिषत्कर्त्ताक्रो में भी मत भेद है । कइ एक 🎺 उपनिषत्कर्तात्रो का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य बुद्धि का न्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मौक्ष का ग्रधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्य कर्म करने का कुछभी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि दूसरे कई एक उपनिषदो में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी रखने के लिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिषदों में विंएात इन दो मार्गों में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है ( गी. ५. २ ) । परन्तु यद्यपि यह कहें कि मोक्ष के प्रधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब व्यवहार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न ग्राप ही होता है, कि जिन

यत-याग आदि कमों का फल स्वर्ग-प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं, उन्हें वह करे हा क्यों?,इसी से अठारहवे अघ्याय के आरम्भ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान् ने स्पष्ट निर्ण्य कर दिया है, कि '' यज्ञ, दान, तप " आदि क्रूमं सदैव चित्तशुद्धि कारक है, अर्थात् निष्काम-बुद्धि उपजाने और बढ़ानेवाले है; इसिलये ' इन्हें भी ' ( एतान्यि ) अन्य निष्काम कर्मों के समान लोकसग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाशा और सद्धग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८. ६)। परमेश्वर को अर्पण कर इस प्रतार सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ में, यही एक वड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है वह बन्धक नहीं होता ( गी. ४. २३ ), किन्तु सभी काम निष्काम-बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से जो स्वर्ग-प्राप्तिक्प वन्धक फल मिलनेवाला था वह भी नहीं मिलता और ये सब काम मोक्षके आड़े आ नहीं सकते । सार्राश, मीमांसकों का कर्मकाण्ड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इस रीति से रखा गया है कि उससे स्वर्ग का आना-जाना छूट जाता है और सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करने के कारण अन्त में मोक्ष-प्राप्ति हुए विना नहीं रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि मीमासकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यहीं महत्त्व का भेद है—दोनो एक नहीं है।

यहाँ वतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रघान भागवतधर्म या कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, ग्रीर इस कर्मयोग में तथा मीमांसको के कर्मकाण्ड में कौनसा भेद है। श्रव तात्त्विक दृष्टि से इस वात का थोड़ा सा विचार करते है कि गीता के कर्म योग में और ज्ञानकाण्ड को ले कर स्मृतिकारो की वर्णन की हुई ग्राश्रम-व्यवस्था में क्या भेद है। यह भेद बहुत ही सूक्ष्म है और सच पूछो तो इसके विषय में वाद करने का कारए। भी नहीं है। दोनो पक्ष मानते है, कि ज्ञान-प्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि के लिये प्रथम दो ब्राश्रमो (ब्रह्मचारी ग्रीर गृहस्थ ) के कृत्य सभी को करना चाहिये। मतभेद सिर्फ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म करे या सन्यास ले ले । सम्भव है फुछ लोग यह समर्भे कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी समाज में थोड़े ही रहेंगे, इसलिये इन थोड़े से ज्ञानी पुरुषों का कर्म कराना या न फरना एक ही सा है, इस विषय में विशेव चर्चा करने की आवश्यकता नही। परन्तु यह समक्त ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी पुरुष के वर्ताव को श्रीर लोग प्रमाण मानते हैं थ्रीर श्रपने श्रन्तिम साध्य के श्रनुसार ही मनुष्य पहले से श्रादत डालता हैं, इसलिये लोकिक दृष्टि से यह प्रश्न ग्रत्यत महत्व का हो जाता है कि '' ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये? "स्मृतिग्रन्थो में कहा तो है, कि. ज्ञानी पुरुष अन्त में संन्यास ले ले; परन्तु ऊपर कह श्राये हैं कि स्मार्त के श्रनुसार ही इस नियम के कुछ श्रपवाद भी हैं। उदाहरण लीजिये; वृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्वय ने जनक को दहाज्ञान का वहुत उपदेश किया है, पर उन्हों ने जनक से यह कहीं हीं कहा, कि " श्रव तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो " । उलटा यह महा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात् संसार को छोड़ देते है, वे इसालयें

उसे छोड़ देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते (वृ. ४.४.२२) । इससे बृहदारण्यकोपनिषद् का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात् संन्यात का लेना और न लेना अपनी अपनी खुशी की अर्थात् वैकल्पिक बात है, जहाजान भ्रौर सेन्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं; श्रौर वेदान्तसूत्र में बृहदार्ण्यकोपिन्षद् के इस वचन का ग्रर्थ वैसा ही लगाया गया है ( विसूर ३.४.१५ ) । शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म संन्यास किये बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिये श्रवने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिषदों की भ्रमुक्लता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचीर्य ने भी स्वीकार किया है कि जनक श्रादि के समान ज्ञ'नोत्तर भी श्रिधकारानुसार जीवन भर कर्म करते ्र रहने से कोई क्षति नहीं है ( वेसू. ज्ञांभा. ३.३.३२; और गी. ज्ञांभा. २. ११ एवं ३. २० देखों ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त मार्गवाले को भी ज्ञान के परचात् कर्म बिलकुल ही त्याज्य नहीं जैचते; कुछ ज्ञानी पुरुषों को श्रपवाद मान श्रिघिकार के श्रनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी श्रपवाद को ग्रीर व्यापक वना कर गीता कहती है, कि चातुर्वर्ण्य के लिये विहित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंग्रह के निमित्त कर्त्तव्य समभ कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीता धर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्त्व संन्यास मार्गवालों की दृष्टि से भी निर्दोष है; और वेदान्तसूत्रों को स्वतंत्र रीति से पढ़ने पर जान पड़ेगा कि उनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समक कर ग्राहच माना गया है (वेसू. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-३५) । अब यह बतलाना श्रावश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मर्रण पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्थों में चिंगत कर्मत्यागरूपी चतुर्थ श्राश्रम या संन्यास श्राश्रम की क्या दशा होगी। अर्जुन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान् कभी न कभी कहेंगे हो, कि कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता; श्रौर तब भगवान् के मुख से ही युद्ध छोडने के लिये मुक्ते स्वतंत्रता मिल जावेगी । परन्तु जब स्रर्जुन ने देखाँ, कि सत्रहवे अघ्याय के अन्त तक भगवान् ने कर्मत्यागरूप संन्यास-आधम की चात भी नहीं की बारंबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब ग्रठा-रहवे श्रध्याय के ब्रारम्भ में श्रर्जुन ने भगवान् से प्रश्न किया है, कि "तो फिर मुभे बतलाग्री, सन्यास भीर त्याग में क्या भेद है ?"। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते । " प्रर्जुन! यदि तुमने समभा हो, कि नै ने इतने समय तक जो कर्मयोग मार्ग वतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समभ गलत

<sup>\*</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थ शांकरमाध्य में कुछ निराला है। परन्तु 'विहित्ताला च्छश्रम कर्माणि' (३.४.३२) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि '' शानी पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है।" सारांश, हमारी समझ से वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्वीकृत है, कि शानी पुरुष कर्म करे, चाहे न करे।

हैं। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मों के दो भेद करते है--एक को कहते हैं 'काम्य' ग्रर्थात् म्रासक्त बुद्धि से किये गये कर्म, ग्रीर दूसरे को कहते हैं 'निष्काम' ग्रर्थात् श्रासिकत छोड़ कर किये गये कर्म। ( मनुस्मृति २३.८९ में इन्हीं कर्मों को ऋम से 'प्रवृत्त' श्रीर निवृत्त 'नाम 'दिये हैं )। इनमें से 'काम्य 'वर्ग में जितने कर्म है उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्थात् वह उनका 'संन्यास' करता है। बाकी रह गये 'निष्काम ' या 'निवृत्त कर्म; सो कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है, पर उन सब में फलाशा का 'त्याग' सर्वर्थव रहता है। साराश, कर्मयोगमार्ग में भी 'संन्यास ' ग्रीर 'त्याग ' छूटा कहाँ है ?स्मार्त मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते है, तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-फलाशा का संन्यास करते है। संन्यास दोनो ग्रोर कायम ही है " (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखो)। भागवत धर्म का वह मुख्य तत्त्व है, कि जो पुरुष श्रपने सभी कर्म परमेश्वर को श्रपंएा कर निष्काम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्याश्रमी हो, तो भी उसे 'निर्त्य संन्यासी' ही कहना चाहिये (गी. ५.३); और भागवतपुराएा में भी पहले सब आश्रम-धर्म वतला कर ग्रन्त में नारद ने युधिष्ठिर को इसी तत्त्व का उपदेश किया है। वामन पिंडत ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका लिखी है, उसके (१८. २)कथनानुसार '' शिखा बोडुनि तोडिला दोरा, "-मून्डमून्डाय भये सन्यासी-या हाथ में दण्ड ले कर भिक्षा माँगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं हो जाता । संन्यास ग्रौर वैराग्य वृद्धि के धर्म है; दण्ड, चोटी या जनेऊ के नहीं। यदि कहो, कि ये दण्ड ग्रादि के ही धर्म है, बुद्धि के प्रर्थात् ज्ञान के नहीं, तो राजछत्र श्रयवा छतरी की डाँडी पकडनेवाले को भी वह मोक्ष मिलना चाहिये, जो सन्यासी को प्राप्त होता है; जनक-सुलभा-संवाद में ऐसा ही कहा है ---

त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित् । छत्रादिपु कथं न स्यात्तुल्यहेतौ परिग्रहे ॥

( ज्ञां. ३२०. ४२ ); क्यों कि हाथ में दण्ड धारण करने में यह मोक्ष का हेतु दोनो स्यानो में एक ही है। तात्पर्य, कायिक, वाचिक ग्रौर मानसिक सयम ही सच्चा त्रिदण्ड है (मन्. १२.२०); ग्रौर सच्चा संन्यास काम्य बुद्धि का सन्यास है (गी.१८.२); एवं वह जिस प्रकार भागवतधर्म में नहीं छूटता (गी. ६.२), उसी प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म या भोजन ग्रादि कर्म भी सांख्यमार्ग में ग्रन्त तक छूटता ही नहीं है। फिर ऐसी क्षुद्र शंकाएँ करके भगवे-या सफेंद्र कपडों के लिये भगड़ने से क्या लाभ होगा, कि त्रिदण्डी या कर्मत्यागरूप सन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है इसलिये वह मार्ग स्मृतिविच्छ या त्याज्य है। भगवान् ने तो निरिभमानपूर्वक वृद्धि से यही कहा है:—

एकं साख्यं च योग च यः पश्यति न पञ्यति ।

श्रयात्, जिसने यह जान लिया कि सांख्य ग्रीर कर्मयोग मोक्षदृष्टि से दो नहीं, एक ही है, वही पण्डित है (गी. ५. ५)। ग्रीर महाभारत में भी कहा है, कि एकान्तिक ग्रयात् भागवत धर्म सांख्यधर्म की बराबरी का है—'' सांख्ययोगेन तुल्यो हि धर्मएकान्तसेवितः " (शां. ३४८. ७४) सारांश, सब स्वार्थ का परार्थ में लय कर ग्रपनी ग्रपनी योग्यता के ग्रनुसार व्यहवार में प्राप्त सभी कर्म सब प्राणियों के हितार्थ मरण् पर्यन्त निष्काम बुद्धिसे केवल कर्त्तव्य समक्ष कर करते जाना ही सच्चा वैराग्य या 'नित्यसन्यास 'है (५. ३); इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वरूप से कर्म क्का संन्यास कर भिक्षा कभी भी नहीं माँगते। परन्तु बाहरी ग्राचरण से देखने में यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास ग्रीर त्याग के सच्चे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में भी कायम ही रहते हैं। इसलिये गीता का ग्रान्तम सिद्धान्त है, कि स्मृतिग्रन्थों को ग्राश्रम-व्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं।

्र सम्भव है इस विवेचन से कुछ लोगो की कदाचित् ऐसी समक्त हो जाय, कि सन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना दड़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारए। यह है कि स्मार्त या संन्यास धर्म प्राचीन होगा श्रीर कर्म-य्रोग उसके बाद का होगा। परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा कि सच्ची स्थिति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह आये हैं, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाण्डात्मक ही था। आगे चल कर उपनिषदों के ज्ञान से कर्मकाप्ड को गौएाता प्राप्त होने लगी ग्रौर कर्मत्यागरूपी संग्यास घीरे धीरे प्रचार में ग्राने लगा। यह वैदिक धर्म-वृक्ष की वृद्धि की दूसरी सीढ़ी है। परन्तु, ऐसे समय में भी, उपनिषदी के ज्ञान का कर्मकाण्ड से मेल मिला कर, जनक प्रभृति ज्ञाता पुरुष ग्रपने कर्म निष्काम बुद्धिसे जीवन भर किया करते थे--अर्थात् कहना चाहिये, कि वैदिक धर्म वृक्ष की यह दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी-एक जनक ग्रावि की, ग्रीर दूसरी याज्ञवल्वय प्रभृति की। स्मार्त ग्राश्रम-व्यवस्था इससे अगली अर्थात् तीसरी सीढ़ी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद है। स्मृति ग्रन्थो में कर्मत्यागरूप चौथे ग्राश्रम की महत्ता गाई तो ग्रवन्य गई है, पर उसके साथ ही जनक ग्रादि के ज्ञान युक्त कर्मयोग का भी-- उसको सन्यास ग्राश्रम का विकल्प समभ कर--स्मृतिप्रऐतान्त्रो ने वर्णन किया है । उदाहरणार्थ, सव स्मृतिग्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को ही लिजिये; इस स्मृति के छठे ग्रम्थाय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मर्चर्य, गार्हस्थ्य ग्रौर वानप्रस्थ ग्राश्रमो से चढ़ता चढ़ता कर्मत्यागरूप चौथा श्राश्रम हे । परन्तु संन्यास श्राश्रम श्रर्थात् यतिधर्म का निरुपण समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि " यह यितयों का श्रर्थात् संन्यासियों का धर्म वतलाया, श्रव वेद-संन्यासिको का कर्मयोग कहते है" श्रीर फिर यह वतला कर कि श्रन्य श्राश्रमो की श्रपेक्षा ग्रहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ केंसे है, उन्हों ने सन्यास श्राश्रम या यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गाईस्थ्यवृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है (मनु.६.८६—९६; ) श्रीर झागे वारहवे श्रध्याय

में उसे ही "वैद्यान कर्मयोग" नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चेतुर्थ ग्राध्यन के समान ही निःश्रेयस्कर ग्रर्थात् मोक्षत्रद है ( मनुः १२८.६—९० )। मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्य-समृति में भी ग्राया है । इस समृतिके तीसरे श्रध्याय में यतिवर्म का निरूपण हो. चुकनेपर 'श्रथवा' पद का प्रयोग करके लिला है, कि आगे ज्ञानिक्ठ और सत्यवादी ग्रहस्य भी ( संन्यास न ले कर ) मुक्ति पाता है, (याज्ञ. ३. २०४ ग्रीर २०५ )। इसी प्रकार यास्क ने भी ग्रपने निष्कत में लिला है, कि कर्म छोडनेवाले तपस्वियो और ज्ञानगुक्त कर्म करनेवाले कर्मधोगियों को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि. १४.९)। इसके अतिरिक्त, इस विषय म दूसरा प्रमाण घर्मसूत्र कारों का है। ये घर्मसूत्र गद्य में है ग्रीर विद्वानी का मत है कि क्लोकों में रची गई स्मृतियो से ये पुराने होगे। इस समय हमें यह नहीं देखना है, कि यह मत सही है या गलत । चाहे वह सही हो या गलत; इस प्रसग पर मुख्य वात यह है, कि ऊपर मनु श्रीर याज्ञवलय-स्मृतियों के क्वनों में गृहस्यान श्रम या कर्मयोग का जो महत्व दिखाया गया है उसते भी श्रधिक महत्त्व धर्मसूत्रो में विं चिं त है। मनु ग्रीर याज्ञवल्य ने कर्मयोग को चतुर्थ ग्राश्रम का विकल्प कहा है; पर वीधायन भीर भ्रापस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह-स्याश्रम ही मख्य है श्रीर उसी से श्रागे श्रमृतत्व मिलता है। बौधायन धर्मसूत्र म '' जायमानो नै नाह्मणस्त्रिभित्रर्हणवा जायते "—जन्म से ही प्रत्येक बाह्मण अपनी पोठ पर तीन ऋए। ले आता है—इत्यादि तैत्तिरीय संहिता के वचन पहले दे कर कहा है, कि इन ऋ एों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-ग्रादि-पूर्वक गृहस्थाश्रम का श्राश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशसा करनेवाले अन्य लोग घूल में मिल जाते हैं ( वौ. २. ६. ११. ३३ और ३४ ); एवं श्रापस्तम्बसूत्र में भी ऐसा ही कहा है ( श्राप. २.९.२४.८ । यह नहीं, कि इन दोनों धर्म सूत्रों में संन्यास-ग्राश्रम का वर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन करके गृहस्थाश्रम का ही महत्त्व श्रधिक माना है। इससे और विशेषतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'वैदिक' विशेषए देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मृति के समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यास आश्रम की अपेक्षा निष्काम कर्मधोगरूपी गृह-स्याश्रम प्राचीन समभा जाता था, श्रौर मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थे आश्रम के बराबर ही गिनी जाती थी। गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या कर्मत्याग-युक्त भिवत पर ही होने के कारण उपर्युक्त स्मृति-वचनों का उल्लेख उनकी टीका में नहीं पाया जाता। परन्तु उन्हों ने इस झीर दुर्लक्ष भले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारएा, स्मृतिकारों को यति-धर्म का विकल्प, कर्मधोग मानना पड़ा । यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले जनक ग्रादि सो का श्राचरण करते थे। परन्तु श्रागे इसमें भगवान् ने भितत को भी मिला दिया ग्रीर उसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही 'भागवत वर्स 'नाम प्राप्त

हो गया है। यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को ही अधिक श्रेष्ठता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को आगे गौएता क्यों प्राप्त हुई अौर संन्यास-मार्ग का ही बोलबाला क्यों हो गया—इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से आगे किया जावेगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चात् । का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

भगवद्गीता के प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त में "इति श्रीमभ्दगवद्गीतासु उपिन-ृषत्सु ब्रह्मिवद्यायां योगशास्त्रे " यह जो संकल्प है, इसका मर्म पाठको के घ्यान में श्रब पूर्णतया श्रा जावेगा । यह सकल्प बतलाता है, कि भगवान् के गाये हुए उप-निषद् में श्रन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही, पर श्रकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं; प्रत्युत ब्रह्मविद्या में 'सांख्य ' और 'योग ' (वेदान्ती संन्यासी ग्रौर वेदान्ती कर्मयोगी ) ये जो दो पन्य उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रति-पार्वन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीतोपनिषद् कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ है। क्योंकि यद्यपि वैदिक कृति से ही कर्मयोग चला आ रहा है, तथापि " कुर्वन्नेवेह कर्माणि " (ईज्ञ. २), या " आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि " ( इवे.६. ४ ) श्रथवा " विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय म्रादि कर्म करना चाहिये " (ति . १.९), इस प्रकार के कुछ थोड़े से उल्लेखों के श्रतिरिक्त, उपनिषदो में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इस विषय पर भगवदगीता ही मुख्य श्रीर प्रमाए।-भूत ग्रंथ है; श्रीर काव्य की दृष्टि से भी यही ठीक जँचता है, कि भारत-भूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र जिस महा-भारत में वर्णित है; उसी में श्रष्ट्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जावे। इस बात का भी भ्रव भ्रम्छी तरह से पता लग जाता है, कि प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समावेश वयी किया ग्या है। यद्यपि उपनिषद मूलभूत है; तो भी उनके कहनेवाले ऋषि ध्रनेक हैं; इस कार्ण उनके विचार संकीर्ण और कुछ स्थानों में परस्पर-विरुद्ध भी देख पड़ते हैं। इसलिये उपनिषदो के साथ ही साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भी, प्रस्थानत्रयी सं गएाना करना प्रावश्यक था।परन्तु उपनिषद् और वेदान्तसूत्र, दोनों की ग्रपेक्षा यदि गीता में कुछ ग्रधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी में गीता के संप्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्तु उपनिषदों का भूकाव प्रायः संन्यास मार्ग की ओर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवदगीता में इस ज्ञान को ले कर भितत्युक्त कर्मयोग का समर्थन है--बस, इतना कह देने से गीता ग्रंथ की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रस्थानत्रयी के तीनो भागों की सार्थकता भी व्यक्त हो जाती है । क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमाणभूत ग्रंथ में 'यदि ज्ञान और कर्म ( सांख्य और योग ) दोनों वैदिक मार्गों का विचार न हुआ ' होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समभ है कि जब उपनिषद् सामान्यतः निवृत्तिविषयक है, तव गीता का प्रवृत्तिविषयक प्रथं

लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनो भागो में विरोध हो जायगा और उनकी प्रामाणिकता में भी न्यूनना ग्रा जावेगी । यदि सांस्य ग्रथित् एक संन्यास ही सच्चा वैदिक मोक्षमागं हो, तो यह शंका ठीक होगी। परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका है, कि कम ने कम ईशावास्य आदि कुछ उपनिषदो म कर्मयोग का स्पष्ट उल्लेख है । इस लिये वैदिक-धर्म-पुरुष को केवल एकहत्यी अर्थात् सन्यासप्रधान न समभ कर यदि गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि उस वदिक-धर्म-पुरुष के ब्रह्मविद्यारूप एक ही मस्तक है और मोक्षदृष्टि से तुल्य बलवाले सांख्य और कर्मयोग उसके दिहनेवाएँ दो हाथ है, तो गीता श्रीर उपनिषदो में कोई विरोध नही रह जाता । उपनिषदो ः में एक मार्ग का समर्थन है, और गीता में दूसरे मार्ग का; इसलिये प्रस्थानत्रथी के ये दोनो भाग भी दो हाथों के समान परस्पर-विरुद्ध न हो, सहायकारी देख पड़ेंगे। ऐसे ही, गीता में केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से, पिष्टपेषए। का जो वैयर्थ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नही होता । गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारो ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण सास्य ग्रीर योग, दोनो मार्गो के पुरस्कर्ता ग्रपने ग्रपने पन्य के समर्थन में जिन मुख्य कारणो को बतलाया करते है, उनकी समता ग्रीर विषमता चटपट ध्यान में आ जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो खानों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये है। स्मृतिग्रन्थो में प्रतिपादित स्मार्त ग्राश्रम-व्यवस्था श्रौर मूल भागवत-धर्म मुख्य मुख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जावेगे --

# ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान । प्राप्त होने पर।

कर्मसंन्यास ( सांख्य )।

(१)मोक्ष ग्रात्मज्ञान से ही मिलता है, कम से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग ग्रादि कर्मों से मिलतेवाला स्वर्गसुख ग्रनित्य है।

(२) श्रात्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से वृद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त ग्रीर सम करना पड़ता है।

(३)इमलिये इन्द्रियो के विषयो का पारा तोट्कर मुक्त(स्वतन्त्र)हो जाग्रो। कर्मयोग (योग)।

(१) मोक्ष ग्रात्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग ग्रादि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख श्रनित्य है।

(२) ग्रात्मज्ञान होने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से वृद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त ग्रीर सम करना पडता है।

(३) इसलिये इन्द्रियों के विषयों को न छोड़ कर उन्हों में वैराग्य से अर्थात् निष्काम बुद्धि से व्यवहार कर इन्द्रिय-निग्रह की जाँच करो। निष्काम् के मानी निष्क्रिय नहीं।

(४)तृष्णामूलक कर्म दुःखनय श्रार वंधक है।

(४) यदि इसका खूब विचार करें कि दुःख श्रौरे बन्धन किसमें है, तो देख पड़ेगा कि अचेतन कर्म किसी को भी बाँघते या छोडते नहीं है, उनके सम्बन्ध में कर्त्ता के मन में जो काम या . फलाशा होती हैं, वही बन्धन ग्रीर

दुःख की जड़ है।

(५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कर्म करे, तो भी श्रन्त में छोड़ देना चाहिये ।

(६) यज्ञ के श्रर्थ किये गये कर्म बंधक

न होने के कारण, गृहस्थाश्रम में उनके करने से हानि नही है।

(७) देह के धर्म कभी छूटते नहीं, इस कारण संन्यास लेने पर पेट के लिये

भिक्षा माँगना बुरा नहीं।

(८) ज्ञान प्राप्ति के ग्रनन्तर ग्रपना निजी कर्त्तव्य कुछ शेष नहीं रहता ग्रीर लोकसंग्रह करने की कुछ आवश्यकता

ं नहीं ।

﴿(५) इसलिये चित्त शुद्धि हो चुकने पर भी फलाशा छोड़ कर, घैर्य ग्रौर उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। यदि कहो कि कर्मों को छोड़ दें, तो वे छूट नहीं सकते । सृष्टि ही तो एक कर्म

(६) निष्काम-बुद्धि से या ब्रह्मार्पएा-विधि से किया गया समुस्त कर्म एक ' भारी 'यज्ञ' ही है । इसलिये स्वधर्म विहित समस्त कर्म को निष्काम बुद्धि से केवल कर्त्तव्य सम**भ कर सदैव** करते रहर्ना चाहिये । (७) पेट के लिये भीख माँगना भी

है, उसे विश्राम है ही नहीं।

तो कर्म ही है; ग्रीर जब ऐसा ' निर्ल-ज्जता 'का कर्म करना ही है तब अन्या न्य कर्म भी निष्काम बुद्धि से क्यो न किये जावें ? गृहस्थाश्रमी के ग्रतिरिक्त भिक्षा देगा ही कौन? (८) ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर अपने लिये भले कुछ प्राप्त करने को न रहे

परन्तु कर्म नहीं छूटते । इसलिये जो कुछ शास्त्र से प्राप्त हो, उसे ' मुभ नही चाहिये ' ऐसी निर्मम बुद्धि से न लोकसंग्रह की श्रोर दृष्टि रख कर करते जाम्रो । लोक संप्रह किसी से भी नहीं छूटता; उदाहरणार्थ भगवान् का चरित्र देखो ।

(९) परन्तु यदि श्रपवाद-स्वरुप कोई श्रियकारी पुरुष ज्ञान के पश्चात् भी श्रपने व्यवहारिक श्रधिकार जनक श्रादि के समान जीवन पर्यन्त जारी रखें, तो कोई हानि नहीं।

(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्याग रूपी संन्यास ही श्रेष्ठ है। श्रन्य श्राश्रमों के कमं चित्त शुद्धि के साधनमात्र है, ज्ञान श्रोर कमं का तो स्वभाव से ही विरोध है इसलिये पूर्व श्राश्रम में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, चित्तशुद्धि करके श्रन्त में कर्म-त्यागरूपी संन्यास लेना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते ही या पूर्व श्राय में हो जावे, तो गृह-स्थाश्रम के कर्म करते रहने की भी श्राव- श्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना ही सच्चा संन्यास-श्राश्रम है।

(११) कर्म-संन्यास ले चुकने पर भी दाम-दम ग्रादिक धर्म पालते जाना चाहिये।

- (९) गुण्विभाग-रूप चातुर्वण्यव्यवस्था के श्रनुसार छोटे बड़े श्रधिकार
  सभी को जन्म से ही प्राप्त होते है;
  स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले इन श्रियकारों को लोकसंग्रहार्थ नि.संग बुद्धि से
  सभी को निरपवाद-रूप से जारी रखना
  चाहिये। वयोकि यह चक्र जगत् को
  धारण करने के लिये परमेश्वर ने ही
- (१०) यह सच है कि शास्त्रोक्त रीति से सासारिक कर्म करने पर चित्तशृद्धि होती है। परन्तु केवल चित्त की शूद्धि ही कर्म का उपयोग नहीं है। जगत् का व्यवहार चलता रखने के लिये भी कर्म की श्रावश्यकता है। इसी प्रकार काम्य-कर्म श्रीर ज्ञान का विरोध भले ही हो, पर निष्काम कर्म श्रौर ज्ञान के बीच विलकुल विरोध नहीं। इसलिये चित्त की शुद्धि के पश्चात् भी फलाशा का त्याग कर निष्काम बुद्धि से जगत् के संग्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म श्रामरणान्त जारी रखो। यही सच्चा सन्यास है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना कभी भी उचित नहीं श्रीर शक्य भी नहीं है।
- (११) ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् फलाञ्ञात्याग-रूप सन्यास ले कर, शम-दम
  श्रादिक धर्मो के सिवा श्रात्मोपम्य
  दृष्टि से प्राप्त होनेवाले सभी धर्मो का
  पालन किया करे। श्रीर, इस शम
  श्रयात् शान्तवृत्ति से ही, शास्त्र से प्राप्त
  समस्त कर्म, लोकसंग्रह के निमित्त
  मरण पर्यन्त करता जावे। निष्काम कर्म
  न छोडे।

( १२ ) यह मार्ग स्रनादि ग्रौर श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

' १३ ) शुक-याज्ञवल्क्य स्नादि इस मार्ग से गये है । । १२) यह मार्ग अनादि और श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

( १३ ) व्यास-वसिष्ठ-जैगीषव्य आदि और जनक-श्रीकृष्ण प्रभृति इस मार्ग से गये है ।

## अन्त में मोक्ष ।

य दोनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक है; दोनो ओर मन की निष्काम अवस्था और शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मार्गों से अन्त में एक ही मोक्ष प्राप्त हुआ करता है (गी. ५. ५)। ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड़ बैठना, और काम्य/ कर्म छोड़ कर नित्य निष्काम कर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है।

ऊपर बतलाये हुए कर्म छोड़ने श्रीर कर्म करने के दोनों मार्ग ज्ञानमूलक है अर्थात् ज्ञान के पृश्चात् ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत ग्रीर ग्राचरित है। परन्तु कर्म छोड़ना और कर्म करना, दोनो बातें ज्ञान न होने पर भी हो सकती है । इसलिये श्रेज्ञान-मूलक कर्म का भ्रौर कर्म के त्याग का भी यहाँ थोड़ा सा विवेचन करना भ्रावश्यक हैं। गीता के ग्रठारहवें ग्रध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये है, उनका रहेस्य यही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्लेश-भय से कर्म छोड़ दिया करते है। इसे गीता में 'राजस त्याग' कहा है (गी. १८.८)। इसीं प्रकार, ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रभृति कर्म किया करते . है। परन्तु गीता का कथन है कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नहीं-केवल स्वर्गप्रद है (गी. ९. २०)। कुछ लोगों की समक्ष है, कि आज कल यज्ञ-याग प्रभृति श्रीतधर्म का प्रचार न रहने के कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनो विशेष उपयोगी नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योकि श्रौत यज्ञ –याग भले ही डूब गये हो पर स्मार्त यज्ञ ग्रर्थात् चातुर्वर्ण्य के कर्म श्रब भी जारी है । इसलिये श्रज्ञान से, परन्तु श्रद्धापूर्वक, यज्ञ–यागे श्रादि काम्य कर्म करनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धा-सिहित चातुर्वर्ण्य श्रादि कर्म करनेवालों को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण-तया उपयुक्त है। जगत् के व्यवहार की स्रोर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में इसी प्रकार के लोगो की अर्थात् शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने-अपने कर्म करनेवालो की ही विशेष अधिकता रहती है, परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गिणतंशास्त्र की पूरी उपयत्ति समके बिना ही केवल मुखाप्र गिएत की रीति से हिसाब लगानेवाले लोगों के समान, इन श्रद्धाल

ग्नांर कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी कर्म ज्ञास्त्रीयत विधि से ग्रोर श्रद्धापूर्वक करने के कारण निर्श्नान्त (शुद्ध) होते हैं एवं इसी से वे पुष्यप्रद अर्थात् स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त है, कि विना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेक्षा अधिक महत्त्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को मिल नहीं सकता। अतएव जो अमृ-तत्व, स्वगं-सुख से भी परे हैं, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो-ग्रीर यही एक परम पुरुषार्थ है- उसे उचित है, कि वह पहले साधन समक्त कर, श्रीर आगे सिद्धावस्या में लोकसंप्रह के लिये श्रर्थात् जीवनपर्यन्त "समस्त प्राशिमात्र में एक ही श्रात्मा है" इस ज्ञानयुवत बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार करे। श्रायु विताने के सब मार्गों में यही मार्ग उत्तम है। गीता का श्रनुसरए कर ऊपर दिये गये नवशे में इस मार्ग को कर्मयोग कहा है ग्रीर इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों मे एक दोप है-वह यह कि उनसे ज्ञानिवरहित किन्तु श्रद्धा सहित कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य बोघ हुम्रा करता है। इसलिये ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धायुक्त कर्म, और ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन दोनी का भेद दिखलाने के लिये दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। ग्रीर, इसी कारएा से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात् ज्ञानविरहित कर्म को 'त्रवृत्त कर्म' ग्रॉर दूसरे प्रकार के अर्थात् ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को निवृत्त-कर्म कहा है (मनु. १२. ८९; भाग ७. १५. ४७) । परन्तु हमारी राय में ये शब्द भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्सन्दिग्ध नहीं ह; वयोकि 'निवृत्ति 'शब्द का सामान्य श्रर्थ 'कर्म से परावृत्त होना 'है। इस शका को दूर करने के लिये 'निवृत्त' शन्द के आगे 'कर्म' विशेषण जोड़ते हैं; और ऐसा करने से 'निवृत्त 'दिशेषण का श्रयं 'कर्म से परावृत्त' नहीं होता, और निवृत्त कर्म = निष्काम कर्म, यह श्रयं-निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक 'निवृत्त' शब्द उसमें है, तब तक कर्मःयाग की कल्पना मन में श्राये विना नहीं रहती। इसी लिये ज्ञानयुक्त निष्काम कर्न करने के मार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म 'न कह कर 'कर्मयोग' नाम देना हमारे मत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के श्रागे योग शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः उतका अर्थ 'मोक्ष में वाघा न दे कर कर्म करने की युवित होता है; श्रीर श्रतानयुक्त कर्म का तो श्राप हो से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है ग्रीर यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रवृ-तिमार्ग कहना किसी को श्रभीष्ट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्यल-विशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन शन्दों को योजना की है,। अस्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान-मूलक श्रीर श्रज्ञानमूलक जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में गीताशास्त्र का श्रभिप्राय इस प्रकार है:--

| आयु विताने का मार्ग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रेणी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ंगति,।                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| १. कामोपभोग-को ही पुरुषार्थ मान कर आहं-<br>कार से, आसुरी वृद्धि से, इम्भ से या लोभ से केवल<br>आत्मसुख के लिये कर्म करना (गी. १६. १६)<br>-आसुर अथवा राक्षसी मार्ग है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <sup>'</sup> -<br>अधम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नरक                                                         |
| १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने पर भी, कि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा है, वेदो की आज्ञा या शास्त्रों, की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और नीति से अपने-अपने काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१-४४, और ९-२०)-क्षेवल कर्म, त्रयी धर्म, अथवा मीमांसक मार्ग है।  १. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर अन्त में वैराग्य से समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में हो तृप्त हो रहना (गी. ५.२)केवल ज्ञान, साख्य अथवा स्मार्त मार्ग है  १. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर केवल लोकसग्रहार्थ, मरण पर्यंत भगवान के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.२)- ज्ञान-कर्म-समुच्चय, कर्मयोग या भागवत मार्ग है। | मध्यम (मीमांसकी के मत के प्रतिम )   त्राह्मम   के प्रतिम   के प्र | स्वर्ग<br>(मीमासकीं<br>के मत में<br>मोक्ष<br>मोक्ष<br>मोक्ष |

सारांश, यही पक्ष गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों के लिये—अर्थात्, एक तो अपिरहार्य समभ कर, और दूसरे जगत् के घारणपोषण के लिये आवश्यक मान कर—निष्काम बुद्धि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये; अथवा गृीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतवृद्धिषु कर्तारः कर्तु षु-इह्य-वादिनः" (मनु. १. ९७) मनु, के इस वचन के अनुसार कर्तु स्व और ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सब में उत्तम है, और निरा कर्तु त्व या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि गोता का तिद्वान्त श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित हैं, ऊपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन उत्युत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना ग्रावश्यक है। क्योंकि उपनिषदों पर जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समक्त हो गई है, कि समस्त उपनिषद् सन्यामप्रयान या निवृत्तिप्रधान है। हमारा यह कथन नही कि उपनिषदो में सन्यासमार्ग है ही नहीं। बृहदारण्यकीपनिषद् में कहा है; --यह अनुभव हो जाने पर, कि परब्रह्म के सिवा और कोई वस्तु सत्य नही है; " कुछ ज्ञानी पुरुष पुत्रेषणा, वित्तेषणा श्रोर लोकंषणा की परवा न कर, हमें सन्तित से क्या काम ? संसार ही हमारा श्रान्मा है 'यह कह कर श्रानन्द से भिक्षा माँगते हुए घुमते हैं " ( ४. ४. २२ ) । परन्तु वृहदारण्यक में यह नियम कहीं नहीं लिखा कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों की यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। ग्रीर क्या कहें; जिमे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद् में वर्णन है कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के जिलर पर पहुँच कर अमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नही बतलाया है, कि उसने याज्ञयल्क्य के समान जगत् को छोड़ कर सैन्यास ले लिया। इससे स्वव्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग ग्रीर याज्ञवल्क्य का कर्मसन्यास-दोनो-वृहदारण्यकोपनिषद् को विकल्प रूप से सम्मत है और वेदान्तसूत्र कर्त्ता ने भी यही श्रनुमान किया है ( वेसू. ३.४. १५ )। कठोपनिषव् इससे भी आगे वड गया है। पाँचवे प्रकरण में हम यह दिखला श्राये है कि हमारे मत में कठोप-निषद् में निष्काम कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है। छान्दोग्योपनिषद् (८. १५. १) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, ग्रीर अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि " गुरु से अध्ययन कर, फिर, फुटुम्ब में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है, वहाँ से फिर, नहीं लौटता ।" तैतिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदो के इसी श्रर्थ के वाक्य ऊपर दिये गये है (तै. १. ९ ग्रौर इवे. ६. ४) । इसके सिवा, यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कि उपनिषदी में जिन जिन ने दूसरी की ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है उसमें, या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यो में, याज्ञवल्क्य के समान एक-ग्राब दूसरे पुरुप के ग्रतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कर्मत्याग रूप सन्यास लिया हो। इसके विपरीत उनके वर्णनों से देख पड़ता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे भ्रतएव कहना पड़ता है, कि समस्त उपनिपद् संन्यास-प्रधान नहीं है। इनमें से कुछ में तो संन्यास श्रीर कर्मयोग का विकल्प है और कुछ में सिर्फ ज्ञान-कर्म समुच्चय, ही प्रतिपादित है। परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाष्यों में ये भेद नहीं दिखलाये गमे है, किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उपनिषद् केवल एक ही श्रर्थ-विद्या-पतः सन्यास-प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकारो के हाथ से गीता की श्रीर उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है; श्रर्थात् गीता के कुछ इलोकों के समान उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की भी इन भाष्यकारों को खींचातानी करनी पड़ी है। उदाहरएगर्च, ईशावास्य उपनिषद् को लीजिये। यद्यपि यह उपनि-

पद् छोटा ग्रर्थात् सिर्फ ग्रठारह क्लोको का है, तथापि इसकी योग्यता ग्रन्य उपनिषदो की अपेक्षा अधिक समभी जाती है। क्योंकि यह उपनिषद् स्वयं वाजसनेयी सहिता म ही कहा गया है भ्रोर श्रन्यान्य उपनिषद् <u>श्रारण्यक ग्रन्थ</u> में कहे गये हैं। यह बात सर्वमान्य है, कि संहिता की अपेक्षा शहाएं, और बाहाएं। की अपेक्षा आर ण्यक ग्रन्थ, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के है। यह समूचा ईशावास्योपनिषद्, श्रथ से ले कर इति पर्यन्त , ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक है। इसके पहले मन्त्र क्लोक) में यह कह कर, कि " जगत् में जो कुछ है, उसे ईशावास्य प्रर्थात् परमेश्वराधिष्ठित समऋना चाहिये, " दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि " जीवन भर सी वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो।" वेदान्तसूत्र में कर्मयोग के विवे-चन करने का जब समय श्राया तब, श्रीर श्रन्यान्य ग्रन्थों में भी, ईशावास्य का यही वचन ज्ञान कर्म-समुच्चय पक्ष का समर्थक समक्ष कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु ईशावास्योपनिषद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । दूसरे मन्त्र में कही गई बात का समर्थन करने के लिये भ्रागे ' अविद्या' (कर्म) और 'विद्या' (ज्ञान) के विवेचन कृत भारम्भ कर, नवे मन्त्र में कहा है कि ''निरि श्रविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरेप अन्धकार में घुसते हैं, और कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं। " केवल ग्रविद्या कर्म) ग्रीर केवल विद्या (ज्ञान) की ग्रलग म्रलग प्रत्येक की--इस प्रकार लघुता दिखला कर ग्यारहवे मन्त्र में नीचे लिखे श्रनुसार 'विद्या 'श्रीर 'श्रदिद्या 'दोनो के समुच्चय की श्रावश्यकता इस उपनि-पद् में वर्णन की गई है-

#### विद्यां चाँऽविद्या च यस्तद्वेदो भय सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जूते ॥ —

प्रथित् '' जिसने विद्या (ज्ञान) ग्रीर ग्रविद्या (कर्म) दोनों को एक दूसरी के साथ जान लिया, वह ग्रविद्या (क्मों) से मृत्यु को ग्रथीत् नाशवन्त माया-मृद्धि के प्रपञ्च को (भली भांति) पार कर, विद्या (ब्रह्मज्ञान से) ग्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। "इस मन्त्र का यही स्पष्ट ग्रीर सरेल ग्रथं है। ग्रीर यही ग्रथं, विद्या को 'सभ्ति' (जगत् का ग्रादि कारण) एवं उससे भिन्न ग्रविद्या को 'ग्रसंभूति'या 'विनाश'ये दूसरे नाम दे कर इसके ग्रागे के तीन मन्नो में फिर से बुहराया गया है (ईश. १२-१४)। इससे व्यवत होता है, कि सम्पूर्ण ईशावास्योपनिषद् विद्या ग्रीर श्रविद्या का एककालीन । उभय सह) समुच्चय प्रतिपादन करता है। उत्लिखित मन्नं में 'विद्या' ग्रीर 'ग्रविद्या' शब्दों के समान ही मृत्यु ग्रीर ग्रमृत शब्द परस्पर प्रतियोगी है। इनमें भ्रमृत शब्द से 'ग्रविन्यां मृत्यु ग्रीर ग्रमृत शब्द से 'ग्रविन्यां मृत्यु ग्रीर ग्रमृत शब्द से 'ग्रविन्यां मृत्यु ग्रीर ग्रमृत शब्द से 'ग्रविन्यां मृत्यु कोक या ऐहिक संसार यह ग्रथं निष्पन्न होता है। ये दोनो शब्द इस्ती ग्रथं में ऋग्वेद के नासदीय सूदत में भी ग्राये है (ऋ. १०० १२९० २)। विद्या ग्रादि

शब्दों के ये सरल श्रर्य ले कर (श्रर्थात् विद्या = ज्ञान, श्रविद्या = कर्म, श्रमृत = ब्रह्म | ग्रीर मृत्यु = मृत्युलोक, ऐसा समभ कर) यदि ईशाबास्य के उल्लिखित ग्यारहवें मत्र का श्रयं करें, तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र के पहले चरण में विद्या ग्रौर अविद्या का एककालीन समुच्चय दांगित है, और इसी बात को दृढ़ करने के लिये दूसरे चरण में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल बतलाया है। ईशावास्योपनिषद् को ये दोनो फल इष्ट है, ग्रौर इसी लिये इस उपनिषद् में ज्ञान ग्रौर कर्म दोनो का एक कालीन समुच्चय प्रतिपादित हुआ है। मृत्युलोक के प्रपंच को श्रच्छी रीति से चलाने या उससे भली भांति पार पड़ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह ' नाम दिया गया है। यह सच है कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्त्तव्य है; परन्तु उसके साथ ही साथ उसे लोकसंग्रह करना भी आवश्यक है। इसी से गीता का सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रहकारक कर्म न छोडे और यही सिद्धान्त ज्ञन्द-भंद से " श्रविद्यया मृत्युं दीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जूते " इस उल्लिखित मत्र में श्रा गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदों की पकड़े ही नहीं है, प्रत्युत ईशानास्योप-निपद् में स्पव्टतया विं एत अर्थ ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुआ है। ईशावास्योपनिषद् जिस बाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी सहिता का भाग शतपथ ब्राह्मण है। इस शतपथ ब्राह्मण के ब्रारण्यक में वृहदारण्यकोपनि-पद् श्राया है, जिसमें ईशावास्य का यह नवाँ मंत्र श्रक्षरशः ले लिया है, कि "कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान ) में मग्न रहनेवाले पुरुष श्रधिक श्रेंधेरे में जा पड़ते है" (वृ.४.४.१०) । उस वृहदारण्यकोपनिषद् में ही जनक राजा की कथा है, और उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०) । इससे ईशावास्य का, श्रीर भगवदगीता के कर्मयोग का जो संबन्ध हमने जपर दिखलाया है, वही अधिक दृढ और निःसंशय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है—और वह भी वैराग्यका या संन्यास का ही है, उपनिषदों में दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं,—उन्हें ईशावास्योपनि-पद् के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला प्रयं लगाना पड़ता है। ऐसा न करे, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल होते है, ग्रीर ऐसा होने देना उन्हें इष्ट नहीं। इसी लिये ग्यारहवे मत्रं पर व्याख्यान करते समय शांकर भाष्य में 'विद्या शब्द का अर्थ 'ज्ञान 'न कर 'उपासना 'किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या शब्द का अर्थ उपासना न होता हो। शाण्डिल्यविद्या प्रभृति स्यानों में उसका अर्थ उपासना हो होता है; पर वह मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के ध्यान में वह बात ग्राई न होगी या ग्राई न थी; ग्रीर तो क्या, उसका ध्यान में न ग्राना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन है—" विद्या विन्दतेऽमृतम् " (केन. २. १२), ग्रथवा " प्राण्डियाध्यात्मं विज्ञायामृतमइनुते" (प्रदन-३-१२)। मैत्र्युपनिषद् के सातवें प्रपाठक में ''विद्यां चा-

विद्यां च "इ० ईशावास्य का उल्लिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही ग्रक्षरशः ले लिया है; श्रीर उससे सट कर ही, उसके पूर्व में कठ. २. ४ श्रीर श्रागे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये है। अर्थात् ये तीनों मंत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चात् एक दिये गये है, और े बिचला मंत्र ईशावास्य का है। तीनों में 'विद्या 'शब्द वर्तमान है, इसलिये कठोप-निषद् में विद्या शब्द का जो अर्थ है, वही ( ज्ञान ) अर्थ ईशावास्य में भी लेना चाहिये--मैत्र्युपनिषद् का ऐसा ही अभिप्राय प्रगट होता है। परन्तु ईशावास्य के शांकरभाष्य में कहा है, कि " यदि विद्या = ग्रात्मज्ञान ग्रौर ग्रमृत = मोक्ष, ऐसे ग्रयं ही ईशावास्य के ग्यारहवें मन्त्र में ले लें, तो कहना होगा कि ज्ञान (विद्या ) श्रीर कर्म (-श्रविद्या ) का समुच्चय इस उपनिषद् में विणित है; परन्तु जब कि यह समू च्चय न्याय से युक्त नहीं है, तब विद्या = देवतीपासना श्रीर श्रमृत = देवलोक, यह ंगौए। अर्थ ही इस स्थान पर लेना चाहिये। "सारांश, प्रगट है कि " ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये, कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान और कर्म का समु-च्चय कभी भी न्याय्य नहीं"-शांकर सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का मंत्र न होने पावे, इसलिये विद्या शब्द का गौए। अर्थ स्वीकार कर, समस्त श्रुतिव-चनों की अपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिये, शांकरभाष्य में ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का ऊपर लिखे ग्रनुसार ग्रर्थ किया गया है। साम्प्रदायिक दृष्टि से देख, तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी है। परन्तु जिन्हें यह मूल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों में एक ही अर्थ प्रतिपादित रहना चाहिये,-दो मार्गो का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हें उल्लिखित मंत्र में विद्या श्रीर श्रमृत शब्द के श्रर्थ बदलने के लिये कोई भी श्रवश्यकता नहीं रहती। यह तत्त्व मान लेने से भी, कि परब्रहा 'एकमेवाहितीयं' है, यह सिद्ध नहीं होता कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से ग्रधिक न रहे। एक ही. अटारी पर चढ़ने के लिये दों जीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार . दो मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के उपायों कि या निष्ठा कि बात है; श्रौर इसी श्रभिप्राय से भगवद्गीता में, स्पष्ट कह दिया है-" लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा।" दो निष्ठाओं का होना सम्भवनीय कहने पर, कुछ उपनिषदों में केवल ज्ञान-निष्ठा का, तो कुछ में ज्ञान-कर्म-समुच्चयनिष्ठा का वर्णन श्राना कुछ श्रशक्य नहीं है। अर्थात्, ज्ञानिनिष्ठा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिषद् के शब्द का सरल, स्वाभाविक ग्रौर स्पष्ट ग्रर्थ छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहने के लिये, कि श्रीमच्छंकराचार्य का ध्यान सरल श्रर्थ की अपेक्षा संन्यासनिष्ठा प्रधान एकवाक्यता की क्रोर विशेष था, एक श्रौर दूसरा कारण भी है। तैतिरीय उपनिषद् के शांकरभाष्य (तै. २. ११) में ईशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि "अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमक्तुते", श्रीर उसके साथ हो यह मृतुवचन भी दे दिया है--"तपसा' कल्मवं हन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जूते" ( मनु. १२. १०४ ) और इन दोनों वचनों में "विद्या" शब्द का एक ही मुख्यार्थ ( अर्थात ब्रह्मज्ञान )

श्राचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ ग्राचार्य का कथन है, कि "तीर्त्वा= तर कर या पार कर " इस पद से पहले मृत्युलोक को तर जाने की किया पूरी हो लेने पर, फिर (एक साथ ही नहीं) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संघटित होती है। किन्तु फहना नहीं होगा, कि यह ग्रर्थ पूर्वार्घ के " उभय सह " शब्दों के विरुद्ध होता है और प्राय इसी कारण से ईशावास्यके शांकरभाष्य में यह ग्रर्थ छोड भी दिया गया हो । कुछ भी हो, ईशाबास्य के ग्यारहवें मंत्र का शांकर भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो जाता है। यह कारण साम्प्रदायिक है; और भाष्यकर्त्ता की साम्प्रदाधिक दृष्टि विकार न करने-वालों को प्ररतुत भाष्य का यह व्याख्यान मान्य न होगा। यह बात हमें भी मजूर है, कि श्रीमच्छकर/चार्य जैसे श्रली।कक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए श्रर्थ की छोड़ देने का प्रसंग जहाँ नक टले, वहाँ तक श्रन्छा है। परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो प्रावेगे ही ग्रीर इसी कारण हमसे पहले भी, ईशावास्यमन्त्र का अर्थ शांकरभाष्य से विभिन्न (अर्थात् जैसा हम कहते है, वैसा ही ) अन्य भाष्य-कारो ने लगाया है। उदाहरणार्यं, वाजसनेयी संहिता पर श्रर्थात् ईशावास्योप-निषद् पर भी उवटाचार्य का जो भाष्य है उसमें "विद्यां चाविद्यां च "इस मन्त्र का च्याख्यान करते हुए ऐसा श्रर्य दिया है कि  $^{\prime\prime}$  विद्या = श्रात्मज्ञान श्रीर प्रविद्या = कर्म, इन दोनो के एकीकरए। से ही प्रमृत प्रर्थात् मोक्ष मिलता है।" श्रनन्ताचार्यं ने इस उपनिषद् पर श्रपने भाष्य में इसी ज्ञानकर्म-समुच्चयात्मक प्रयं को स्वीकार कर ग्रन्त में साफ़ लिख दिया है कि "इस मन्त्र का सिद्धान्त श्रीर 'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते ' (गी. ५. ५ ) गीता के इस वचन का श्रर्थ एक ही है; एवं गीता के इस क्लोक में जो 'सास्य श्रीर 'योग ' शब्द है वे कम से ' ज्ञान ' श्रीर ' कर्म ' के द्योतक है " '। इसी प्रकार श्रपरार्कदेव ने भी याज्ञवल्क्य-समृति (३.५७ श्रीर २०५) की श्रपनी टीका 🍃 में ईशावास्य का ग्यारहवाँ मन्त्र दे कर, ग्रनन्ताचार्य के समान ही, उसका ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक ग्रर्थ किया है। इससे पाठको के ध्यान में ग्रा जावेगा, कि ग्राज हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिपद् के मन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न ग्रर्थ नहीं

यह तो हुग्रा स्वय ईशावास्योपनिषद् के मन्त्र के सम्बन्ध का विचार। श्रव शांकर-

<sup>ै</sup> पूने के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद् की जो पोथी छपी है, उसमें ये सभी भाष्य हैं; और याज्ञवल्क्यस्मृति पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक् छपी है। प्रो. मेक्समूलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उसमें ईशावास्य का भाषान्तर शाकर भाष्य के अनुसार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण वतलाये हैं (Sacred Books of the East Series, Vol. I. PP 315-320). अनन्ताचार्य का भाष्य मेक्समूलर साहव को उपलब्ध न हुआ था: और उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं पड़ती कि शाकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है।

भाष्य में जो '' तपसा कत्मवं हिन्त विद्ययाऽमृतप्रश्नुते " यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के बारहवे अध्याय में यह १०४ नम्बर का श्लोक है; और मनु १२ ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन में—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्।

तपसा कल्मण इन्ति विद्ययाऽमृतमश्तुते ॥ 🛩

पहले चरण में यह बतला कर, कि '' तप ग्रीर (च) विद्या (ग्रर्थात वोनो) न्नाह्मण को उत्तम मोक्षदायक है," फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरण में कहा है, कि '' तप से वोष नंव्ह हो जाते है ग्रीर विद्या से ग्रमूत अर्थात् मोक्ष मिलता है।" इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समृच्चय ही मनु को ग्रिभिप्रत है ग्रीर ईशावास्य के ग्यारहवे मेंत्र का ग्रथ ही मनु ने इस क्लोक में वर्णन कर दिया है। हारीतस्मृति के वचन से भी वही अर्थ अपिक दृढ़ होता है। यह हारीतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नृश्तिहपुराण (ग्र. ५७-६१) में भी ग्राई है। इस नृश्तिहपुराण (६१. ९-११ में ग्रीर हारीत स्मृति ७. ९-११) में ज्ञान-कर्म समुच्चय के सम्बन्ध में ये क्लोक है—

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्वैर्विना यथा।

एवं तपश्च विद्या च उमावीप तपस्विनः ॥

यथानं मधु संयुक्तं मधु चानेन संयुतम्।

एव तपश्च विद्या च संयुक्त भेषजं महत्॥

द्याभ्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा वै पिक्षणां गतिः।

तथैव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यते ब्रम्ह शाश्वतम्॥

अर्थात् " जिस प्रकार रथ बिना घोडे ग्रीर घोडे के बिना रथ ( नहीं चलते ) उसी प्रकार तपस्वी के तप ग्रीर विद्या की भी स्थिति है । जिस प्रकार ग्रन्न शहद से संयुक्त हो ग्रीर शहद ग्रन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप ग्रीर विद्या के संयुक्त होने से एक महोषिध होती है। जैसे पिक्षयों की गित दोनों पंखों के योग से ही होती है, वैसे ही ज्ञान ग्रीर कर्म ( दोनों ) से ज्ञाञ्चत ब्रह्म प्राप्त होता है। " हारीतस्पृति के ये वचन वृद्धात्रेयस्पृति के दूसरे ग्रध्याय में भी पाये जाते है। इन वचनों से, ग्रीर विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तों से, प्रगट हो जाता है कि मनुस्पृति के वचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके है, कि मनु तप शब्द में ही चातुर्वर्ण्य के कर्मों का समावेश करते है ( मनु. ११. २३६ ); ग्रीर ग्रब देख पडेगा, कि, तैत्तिरीयोपनिषद् में "तप ग्रीर स्वाध्याय-प्रवचन " इत्यादि का जो ग्राच-रण करने के लिये कहा गया है। समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पर्य भी यही है, क्योंकि इस ग्रन्थ के ग्रारम्भ में सुतीक्ष्ण ने पूछा है, कि मुमे बतलाइये, कि मोक्ष कै से

मिलता है ? फेवल ज्ञान ते, केवल कर्म से, या दोनो के समुच्चयं ते ? श्रीर उसे उत्तर देते हुए हारीतस्मृति का, पक्षी के पर्लोवाला दृष्टान्त ले कर, पहले यह बत-लाया है कि "जिस प्रकार ग्राकाश में पक्षी की गति दोनो पंखो से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान ग्रीर कर्म इन्हीं दोनों से मोक्ष मिलता है, केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती। " श्रीर श्रागे इसी श्रर्थ की विस्तार-सिहत दिखलाने के तिये सन्चा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया है (यो. १.१.६-९)। इसी प्रकार विसष्ठ ने राम को मुख्य कया में स्थान-स्थान पर बार बार यही उपदेश किया है, कि भं जीवन्मुक्त के समान वृद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो " ( यो. ५. १८. १७--२६ ), या " कर्मों का छोड़ना मरण-पर्यन्त उचित न होने के कारण) (यो. ६. इं.२.४२), स्वधमं के अनुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो") (यो. ५.५. ५४ और ६. इ. २१३.५०)। इस ग्रन्थ का उपसहार और श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के श्रनुसार है। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे संन्यासमार्गीय; इसलिये पक्षी के दो पखोवाली उपसा के स्पष्ट होने पर भी, उन्हों ने श्रन्त में श्रपने पास से यह तुर्रा लगा ही दिया कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत श्रर्यात् एक ही समय में विहित नहीं है। विना टीका मूल ग्रन्थ पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही ग्रा जावेगा, कि टीकाकारो का यह ग्रर्थ खींचातानी का है, एव क्लिप्ट ग्रीर साम्प्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में <u>योगवासिष्ठ सरीखा ही गुरु</u> ज्ञानवासिष्ठतत्त्वसार (यण नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासना-काण्ड ग्रीर कर्मकाण्ड—ये तीन भाग है। हम पहले कह चुके है, कि यह ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना वह दिखता नहीं है । यह शाचीन भले ही न हो; पर जव कि ज्ञान-कर्म-समुच्चय पक्ष, हो इसमें प्रतिपाद्य है, तव इस स्थान पर उसका उल्लेख करना श्रावश्यक है। इसमें श्रद्धैत वेदान्त है श्रीर निकाम कर्म पर ही वहुत जोर दिया गया है इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं कि इसका सम्प्रदाय शकराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। मद्रास की स्रोर इस सम्प्रदाय . का नाम ' श्रनुभुवाद्दैत ' है; श्रीर वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कर्म योग की यह एक नक्ल ही है। परन्तु केवल भगवदगीता के ही श्राधार से इस सम्प्र-दाय को सिद्ध न कर, इस ग्रन्थ में कहा है कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही ग्रर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई है। कुछ लोगों की जो यह समभ है, कि ग्रहैत मत को भ्रंगीकार करना मानी कर्म-सन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ से दूर हो जायगी। ऊपर दिये गये प्रमाणों से श्रव स्पष्ट हो जायगा कि सहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मसूत्र, मनु-याजवत्वय-स्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ श्रीर श्रन्त में तत्त्वसारायण-प्रमृति ग्रन्थों में भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको श्रुति-स्मृति प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कहना सर्वथा निर्मुल है।

इस मृत्युलोक का ब्यवहार चलने के लिये या लोकसंग्रहार्थ यथाधिकार निष्काम कर्म, श्रौर मोक्ष की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समु-च्चय हो, श्रथवा महाराष्ट्र काँव ज्ञिवदिन केसरी के वर्णनानुसार-

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्याने केलां।

तो नर भला भला रे भला भला ॥ \*

यही अर्थं, गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग का मह मार्ग प्राचीन काल से चला आरहा है; जनक प्रभृति ने इसी का आचरण किया है और स्वयं भगवान के द्वारा
इसका प्रसार और पुनरुजीवन होने के कारण इसे ही भागवत धर्म कहते है। ये
सब बाते अच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं। अब लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी
आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुष परमार्थ युक्त अपना प्रपञ्च-जगत् का
व्यवहार-किस रीति से चलाते है। परन्तु यह प्रकरण बहुत बढ़ गया है, इसलिये इस विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे।

क्ष " वहीं नर भला है जिसने प्रपंच साध कर (संसार के सब कर्तव्यों का यथोचित - पालन कर ) परमार्थ यानी माक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो।"

# वारहवाँ प्रकरण ।

### सिद्धावस्या और व्यवहार ।

सर्वेषा यः सुहृत्रित्यं सर्वेषां च हिते रतः। कमणा मनसा याचा स धर्मे वेद जाजले ॥ \*

महाभारत, शांतिः २६१. ९ ह

ित मार्ग का यह मत है कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब वृद्धि श्रत्यन्त सम ग्रीर निष्काम हो जावे तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्त्तव्य आगे के लिये रह नहीं जाता; और इसी लिए, विरक्त बुद्धि से, ज्ञानी पुरुष को इस क्षण-भगुर संसार के दु. समय और शुक्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के प डित इस वात को कदापि नहीं जान सकते कि कर्मयोग श्रयुद्धा गृहस्थाश्रम के बर्ताव का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास लेने से पहले चित्त की शुद्धि हो कर ज्ञान-प्राप्ति हो जानी चाहिये, इसी लिय उन्हें मंजूर है कि संसार-दुनिया-दारी-के काम उस धर्म से ही करना चाहिये कि जिससे चित्त-वृत्ति शुद्ध होवे श्रयात् वह सारिवक बने । इसी लिये ये समभते हैं कि संसार में ही सदैव बना रहना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य सन्यास, ले ले, इस जगत् में उसका यही परम कर्तव्य है। ऐसा मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता; श्रीर इसी लिपे संन्यासमार्ग के पण्डित सांसारिक कर्तव्यों के विषय में कुछ थोड़ा सा प्रासंगिक विचार करके गार्हस्थ्यधर्म के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते कि मनु श्रादि ज्ञास्त्रकारों के वतलाये हुएे चार श्राश्रमरूपी जीने से चढ़ कर संन्यास श्राश्रम की श्रन्तिम सीढी पर जल्दी पहुँच जाओं। इसी लिये कलियुग में संन्यास मार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशंकराचार्य ने श्रपने गीता भाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनों की उपेक्षा की है; श्रयवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक ( अर्थवाद-प्रधान ) कुल्पित् किया है; ग्रोर ग्रन्त में गीता का यह फलितार्थ निकाला है कि कर्म-संन्यास धर्म ही गीता भर में प्रतिपाद्य है। ग्रीर यहीं कारण है कि दूसरे कितने ही टीक(कारों ने ग्रपने ग्रपने सम्प्रदाय के श्रनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है कि भगवान् ने रएभूमि पर श्रर्जुन को निवृत्तिप्रधान श्रर्थात् निरी भिवत, या पातञ्जल योग श्रथवा नोक्षमार्गं का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संन्यासमार्ग का यव्यात्मज्ञान निर्दोष है; श्रीर उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यवृद्धि

भू है जाजले ! (कहना चाहिये कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से और जाणी से सब का हित करने में लगा हुआ है और जो सभी का नित्य स्नेही है।

निष्काम स्रवस्था भी गीता को मान्य है, तथापि गीता को सन्यासमार्ग का यह कर्म-सम्बन्धी मत ग्राहच नहीं है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये ग्रन्त में कर्मी को एकदम छोड़ ही बैठना चाहिये। पिछले प्रकरण में हमने विस्तार-सहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया है कि बहाज्ञान से प्राप्त होनेवाले वैराग्य प्रथवा समता से ही ज्ञांनी पुरुष को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत् से ज्ञानयुक्त कर्म को निकाल डालें तो दुनिया भ्रन्धी हुई जाती है और इससे उसका नाश हो जाता है; जब कि भगवान् की ही इच्छा है कि इस रीति से उसका नाश न हो, वह भली भाँति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत् के सभी कर्म निष्काम बुद्धि-से करते हुए सामान्य लोगों को ग्रन्छ वर्ताव का प्रत्यक्ष नमूना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को अधिक श्रयस्कर श्रीर ग्राहच कहें, तो यह देखने की ज़रूरत पड़ती है कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत् के व्यवहार किस प्रकार करता है। क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये आदर्श है; उसके कर्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-प्रधर्म, कार्य-प्रकार्य प्रथवा कर्तव्य-प्रकर्त्तव्य का निर्ण्य कर देनेवाला साधन या युक्ति—जिसे हम खोज रहे थे—म्राप ही म्राप हमारे हात लग जाती है। संन्यासमार्ग की ग्रपेका कर्मयोगमार्ग में यही तो विशेषता है। इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुष की व्यवसायात्मक वृद्धि स्थिर हो कर " सब भूतो में एक आत्मा " इस साम्य को परख लेनें में समर्थ हो जाय, उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है; श्रौर इस प्रकार वासनात्मक बुद्धि के शुद्ध, सम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोक्षके लिये अतिबन्धक कर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना है फिर तदनुकूल कर्म; जब कि कम ऐसा है तब शुद्ध वासना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, और जो शुद्ध है वही सोक्ष के लिये अनुकूल है। अर्थात् हमारे आगे जो 'कर्म-अकर्म-विचिकित्सा या 'कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति 'का बिकट प्रश्न था कि पार-लांकिक कल्याएं के मार्ग में आहे न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र की कैसा बर्ताव करना चाहिये, उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब हमें मिल गया (तै. १. ११. ४; गी. ३ २१) । अर्जुंन के आगे-ऐसा गुरु श्रीकृप्एा के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा था। जब ऋर्जुन को यह शंका हुई कि 'वया ज्ञानी पुरुष युद्ध श्रादि कर्मों को बन्धनकारक समक्त कर छोड़ दे, तब उसको इस गुरु ने दूर बहा दिया और श्रध्यात्मशास्त्र के सहारे ध्रर्जुन को भली भांति समभा दिया कि जगत् के व्यवहार किस युवित से करते रहने पर पाप नहीं लगता; श्रतः वह यद्ध के लिये प्रवृत्त हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान सिखा देनेंवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य जो जब चाहे तव नहीं मिल सकते; और तीसरे प्रकरण के श्रन्त में, "महाजनी येन गतः स पन्थाः " इस वचन का विचार करते हुए हम वतला आये है कि ऐसे महापुरुषो के निरे अपरी बर्ताव पर विलकुल श्रवलम्बित रह भी नहीं सकते। श्रतएव जरत् को अपने ब्राचरण से शिक्षा देनेवाले इन ज्ञानी पुरुषों के बर्ताव की बड़ी वारीकी

मे जांच कर विचार करना चाहिये कि इनके वर्ताव का यथार्थ रहस्य या मूल तस्व क्या है। इते ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; ग्रौर अपर जो ज्ञानी पुरुष वतलाये गये हैं, उनकी स्थित ग्रौर कृति ही इस शास्त्र का ग्रावार है। इस जगत् के सभी पुरुष यदि इस प्रकार के श्रात्मज्ञानी ग्रौर कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की ज़रूरत ही न पड़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है—

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्छभा बहवो नृप।
यद्येकान्तिभिराकीणें जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥
अहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभृतहिते रतैः।
भवेत् कृतयुगप्राप्तिः आशीः कर्मविवर्जिता ॥

 $^{\mathsf{D}\,n}$  एकान्तिक श्रर्थात् प्रवृत्तिप्रघान भागवतधर्म का पूर्णतया श्राचरएा करनेवाले पुरुषीं  $\check{}$ का ग्रधिक मिलना कठिन है। ग्रात्मज्ञानी, ग्रीहसक, एकान्तधर्म के ज्ञानी ग्रीर प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत् भर जावे तो श्राशी:--कर्म ग्रर्थात् काम्य ग्रयवा स्वार्थबृद्धि से किये हुए सारे कर्म इस जगत् से दूर हो कर फिर कृतयुग प्राप्त हो जावेगा" (शां. ३४८. ६२, ६३)। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी पुरपों के ज्ञानवान् रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर घ्यान दे कर, तदनुसार ही शुद्ध श्रन्तःकरण श्रीर निष्काम बुद्धि से श्रपना वर्ताव करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है कि वहत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी श्रीर वह फिर कभी न कभी प्राप्त होगी ही (मभा शां ५९, १४); परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली बात को नहीं मानते – वे श्रवीचीन इतिहास के श्राधार से कहते है कि पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में मानव जाति के सुघारों की वदीलत ऐसी स्थिति का मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जावेगा। जो हो, यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्त्तव्य नहीं हैं। हाँ, यह कहने में कोई हानि नहीं कि समाज की इस ग्रत्युत्कृष्ट स्थितिं ग्रथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परम ज्ञानी रहेगा, ग्रीर वह -जो व्यवहार करेगा उसी को शुद्ध, पुण्यकारक, धर्म्य श्रथवा कर्त्तव्य ही पराकाष्ठा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध श्रंप्रेज़ सुष्टिशास्त्र-ज्ञाता स्पेन्सर ने इसी मत का श्रपने नीतिशास्त्र-विषयक ग्रन्थ के श्रन्त में प्रतिपादन किया है; ग्रौर कहा है कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने यही सिद्धान्त किया था ! उदाहरणार्थ, यूनानी तस्ववेत्ता <u>प्लेटो</u> श्रपने ग्रन्थ में लिखता है -तत्त्व-ज्ञानी पुरप को जो कर्म प्रशस्त जैंचे, वही शुभकारक ग्रौर न्याय्य है; सर्व साधारण मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय को प्रमाण मान लेना चाहिये। श्रिरिस्टॉटल नामक दूसरा ग्रीक तत्त्वज्ञ श्रपने नीतिशास्त्र-

Spencer's Data of Ethics, Chap XV pp 275 278 स्पेन्सर ने इस को Absolute Ethics नाम दिया है।

विषयक ग्रन्थ ( ३. ४. ) में कहता है कि ज्ञानी पुरुषों का किया हुम्रा फैसला सदैव इसलिये म्रचूक रहता है, कि वे सच्चे तत्त्व की जान रहते है म्रीर ज्ञानी पुरुष का यह निर्णय या व्यवहार ही ग्रीरों को प्रमाणभूत है। एपिक्यरस नाम के एक ग्रीर ग्रीक तत्वज्ञास्त्रवेता ने इस प्रकार के प्राप्ताणिक परम ज्ञानी पुरुष के वर्णन में कहा है कि, वह " शान्त, समबुद्धित्राला ग्रौर परमेश्वर के ही समान सदा श्रानन्दमय रहता है; तथा उसकी लोगों से ग्रथत्रा उससे लोगों की ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता "\*। पाठकों के घ्यान में श्रा ही जावेगा कि भगवद्गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत अथवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन से इस वर्णन की कितनी समता है। "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः" (गी. १२. १५)— जिससे लोग उद्धिग्न नहीं होते, और जो लोगों से उद्धिग्न नहीं होता, ऐसे ही जो हर्ष-लेद, भय, विषाद, सुल-दुल ग्रादि बन्धनों से मुक्त है, सदा ग्रपने ग्राप में ही सन्तुष्ट है ( ब्रात्मन्येवात्मना तुष्टः गी. २. ५५ ) त्रिगुणों से जिसका ब्रन्तः-कुरण चञ्चल नहीं होता (गुणैयों न विचाल्यते १४. २३), स्तुति या निन्दा, ग्रौर मान या श्रपमान जिसे एक से हैं, तथा प्राणिमात्र के श्रन्तर्गत श्रात्मा की एकता को परल कर (१८. ५४) साम्यबुद्धि से श्रासिकत छोड़ कर, धैर्य श्रौर उत्साह से श्रपना कर्त्तव्य कर्म करनेवाला श्रथवा सम-लोष्ट-श्रश्म-कांचन (१४. २४),-इत्यादि प्रकार से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के लक्षए तीन-चार बार विस्तारपूर्वक बतलाये गये हैं। इसी अवस्था को सिद्धावस्था या बाह्यी स्थिति कहते हैं। और योगवासिष्ठ त्रावि के प्रणेता इसी स्थिति को, जीवन्मुक्तावस्था कहते हैं। इस स्थिति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दुर्घट है, अतएव जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है कि, भ्रोक पण्डितों ने इस स्थिति का जो वर्णन किया है वह किसी एक वास्तविक पुरुष का वर्णन नहीं है, बल्कि शुद्ध नीति के तत्त्वों को, लोगो के मन में भर देने के लिये समस्त नीति की जड़ 'शुद्ध वासना 'को ही मनुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परले सिरे के ज्ञानी और नीतिमान पुरुष का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मत है कि यह स्थिति खयाली नहीं, बिलकुल सच्ची है और मने का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती है; इस बात का प्रत्यक्ष स्रतुभव भी हमारे देशवालो को प्राप्त है। तथापि यह बात सांघारण नहीं है, गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा है कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एक ब्राध मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन हज़ारों प्रयत्न करनेवालों में किसी

<sup>\*</sup>Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undis turbed, innocuous noncompetitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," who "neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's Data of Ethics, P. 278; Bain's Mental and Moral Science Ed. 1875, p 530 Eth shi Ideal wise Man shell?

विरले को ही ग्रनेक जन्मों के ग्रनन्तर परमावधि की यह स्थिति श्रन्त में प्राप्त होती है। स्थितप्रज्ञ-श्रवस्था या जीवन्मुक्त-श्रवस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो, पर जिस पुरुष को यह परमावधि की सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाय उसे कार्य-ग्रकार्य के श्रयवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी श्रावश्यकता नहीं रहती । अपर इसके नो लक्षण वतला श्राये हैं, उन्हों से यह बात श्राप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि परमाविध की शुद्ध, सम और पवित्र पृद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण ऐते स्यितप्रस पुरुषो के लिये नीति-नियमो का उपयोग करना मानो स्वयंप्रकाश सूर्य के समीप ग्रन्थकार होने की कल्पना करके उसे मशाल दिखलाने के समान, ग्रसमंजस में पड़ना है। किसी एक-ग्राध पुरुष के, इस पूर्ण भ्रवस्था में पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शङ्का हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार निश्चय हो जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण श्रवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पाप-पुण्य के सम्बन्ध में, ग्रम्यात्मशास्त्र के उल्लिखित सिद्धान्त की छोड़ ग्रौर कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती (क्रुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतत्र पुरुष में या पुरुषसमूह में राजसत्ता श्रिधिटित रहती है, श्रीर राजितयमो से प्रजा के वंघे रहने पर भी राजा उन नियमो से श्रब्धूता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में स्थितप्रज्ञ पुरुषो का श्रधिकार रहता है। उनके मन में कोई भी काम्य बुद्धि नहीं रहती, ब्रतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्त्तयों को छोड़ और किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते; अतएव अत्यन्त निर्मल और शुद्ध वासनावाले इन पुरुषो के व्यवहार को पाप या पुण्य, नीति या अनीति शब्द कदापि लागू नहीं होते; वे तो पाप और पुण्य से बहुत दूर, ग्रागे पहुँच जाते है। श्रीशडकरा-चायें ने कहा है ---

निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः।

"जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधि निषेध रूपी नियम बाँध नहीं सकते" श्रीर बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी लिखा है कि "जिस प्रकार उत्तम हीरे को धिसना नहीं पड़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पद का श्रधिकारी हो गया, उसके कर्म को दिधि नियमो का श्रड़ंगा लगाना नहीं पड़ता" (मिलिन्दप्रश्न ४. ५.७)। कौषीतकी उपनिषद् (३.१) में, इन्द्र ने प्रतर्दन से जो यह कहा है कि शारमज्ञानी पुरुष को "मात्हत्या, पितृहत्त्या श्रथवा भ्रणहत्या श्रादि पाप भी नहीं लगते," श्रथवा गीता (१८.१७) में, जो यह वर्णन है कि श्रहंकार-बुद्धि से सर्वथा विमुक्त पुरुष यदि लोगो को मार भी डाले तो भी वह पाप-पुण्य से सर्वद्रा वेलाग ही रहता है, उसका तात्पर्य भी यही है (देखो पञ्चद्रशी १४.१६ ग्रीर१७)। 'धम्मपद 'नामक बौद्ध ग्रन्य में इसी तत्त्व का श्रनुवाद किया गया है (देखो धम्मपद, इलोक २९४ श्रीर २९५) । नई बाइबल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है कि "मुक्ते

<sup>#</sup> कौषीतकी उपनिषद् का वाक्य यह है-''यो मा विजानीयानास्य केनीचित् कर्मणा लोको मीयते न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न म्हणहत्यया" धम्मपद का स्ठोक इस प्रकार है:—

सभी बानें (एक ही सी) घम्ये हैं ' (१ कारि. ६. १२; रोम. ८.२) उसका आग्रय या जान के इस वाक्य का अश्राय भी कि '' जो भगवान के पुत्र (पूर्णभक्त ) हो गने, उनके हाय से पाप कभी नहीं हो सकना" (जा. १. ३. ९) हमारे मत में ऐसा ही है। जी शुद्रमृद्धि की प्रधानता न दे कर केवल अपरी कमें। से ही चीतिमत्ता का निर्णात करना सीखे हुए है, उन्हे यह सिद्धान्त श्रद्भुत सा मालूम होता है, ग्रौर "विधि-नियम से परे का मनमाना भला बुरा करनेवाला "-ऐसा श्रपने ही मन का कुतर्क-पूर्ण श्रयं करके कुछ लोग उत्लिखित सिद्धान्त का इस प्रकार विपर्यास करते है कि " स्थितप्रज्ञ को सभी बुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता हैं"। पर अन्वे को खम्भान देख पड़े तो जिस प्रकार खम्भा दोधी नहीं हु उसी अकार पक्षाभिमान के अन्धे इन आक्षेप-कर्ताओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठीक श्रर्थ ग्रवगत न हो तो इसका दोष भी इस सिद्धान्त के मत्थे नहीं थोपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहुले पहूल उसके ऊपरी ग्राचरण से ही करनी पड़ती है; ग्रौर जो इस कसोटी पर चौकस सिद्ध होने में अभी कुछ कम है, उन अपूर्ण अवस्था के लोगो को उक्त सिद्धान्त लागू करने \ की इच्छा प्रध्यात्म-वादी भी नहीं करते। पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ और निःसीम निष्काम होने में तिल भर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्ण ग्रवस्था में पहुँचे हुए सत्पुरुष की बात निराली हो जाती है। उसका कोई एक-आध काम यदि लौकिक दृष्टि से विपरीत देख पड़े, तो तत्त्वतः यही कहना पड़ता है कि उसका बीज निर्दोष हो होगा श्रथवा वह शास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से ही हुआ होगा, या साधारए। मनुष्यो के कामों के समान उसका लोभमूलक या अनीति का होना सम्भव नहीं है; क्यों उसकी बुद्धि की पूर्णता, शुद्धता और समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइबल में लिखा है कि श्रवाहाम अपन पुत्र का बलिदान देना चाहता था, तो भी उसे पुत्रहत्या कर डालने के प्रयतन का पाप

> मातर पितर हन्त्वा राजानो हे च खत्तिये । — रष्ट सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणा ॥ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो हे च सोत्थिये । वेस्यम्बद्यमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥

प्रगट है कि धम्मपद में यह कल्पना कौषीतकी उपनिषद से ली गई है। किन्तु बौद्ध प्रन्थकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न करके 'माता 'का तृष्णा और 'पिता 'का अभिमान अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे मत में इस स्ठोक का नीतितन्त्व बौद्ध प्रन्थकारों को मली माँति ज्ञात नहीं हो पाया, इसी से उन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कौषीर्तकी उपनिषद में "मातृवधन पितृवधेन "मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है कि " यद्यपि में ने पुत्र अर्थात् व्राह्मण का वध किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता; " इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विविक्षित है। धम्मपद के अङ्ग्रेज़ी अनुवाद में (SB.E Vol X pp 70.71) मेक्समूलर साहब ने इन स्ठोकों की जो टीका की है, हमारे मत में वह भी ठीक नहीं है।

नहीं लगा; या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया तो भी उसे मनुष्यहत्या का पातक छू तक नहीं गया; अथवा माता को मार डालने पर भी परशुराम के हात से मातृहत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वही तत्त्व है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। गीता में प्रजून को जो यह उपदेश किया गया है कि " तेरी बृद्धि यदि प्रवित्र और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध में भोध्म श्रीर द्रोण को मार डालने से भी, न तो तुओ पितामह के बघ का पातक लगेगा घ्रीर न गुब्हत्या का दोख; क्योंकि ऐसे समय ईस्वरी संकेत की सिद्धि के लिये तू तो केवल निमित्त हो गया है " (गी. ११. ३३), इसमें भी यही तत्त्व भरा है। व्यवहार में भी हम यही देखते हैं कि यदि किसी लखपती ने, किसी भिखमड़गे के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उलटा यही समक्क लिया जाता है कि भिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका लखपती ने उसको दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्पक रीति से या पूर्णता से स्थितप्रज्ञ. श्रर्हत और भगवदभक्त के बर्ताव को उपयोगी होता है। क्योंकि लक्षाघीश की बृद्धि एक बार भले ही डिंग जाय, परन्तु यह जानी बूझी बात है कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। सृष्टि कर्ता परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुण्य से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पूरुषो की स्थिति सदैव पवित्र और निअपाप रहती है। श्रीर तो क्या, समय समय पर ऐसे पुःष स्वेच्छा श्रर्थात् अपनी मर्जी से जो व्यवहार करते है, उन्हीं से श्रागे चल कर विधि-नियमो के निर्वन्थ वन जाते है; श्रीर इसी से कहते है कि ये सत्पुरुष इन विधि-नियमो के जनक ( उपजानेवाले ) है--वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत वौद्ध श्रीर किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचिन ग्रीक तत्त्व ज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था; श्रौर श्रवीचीन काल में कान्ट ने \*

<sup>\*&</sup>quot; A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will; ought is here out of place, because the volition is alread of itself necessarily in unison with the law." Kant's Metaphysic of Morals, p 31 (Abbott's trans, in Kant's Theory of Ethics, 6th Ed.) निद्दो किसी भी आध्यात्मिक उपपत्ति को स्वीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने ग्रन्थ में उत्तम पुरुष का (Supermen) जो वर्णन किया है उसमें उसने कहा है कि उिछाखित पुरुष भले और बुरे से परे रहता है। उसके एक ग्रन्थ का नाम भी Beyond Good and Evil है।

श्रपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में उपपत्ति-सहित यही सिद्ध कर दिखलाया है। इस प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गँदले न होनेवाले मूल भिरने या निर्दोष पाट (सबक)का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर श्राप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति-शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे श्रभिलाषा हो, उसे इन उदार श्रौर निष्कलङक सिद्ध पुरुषों के 'चरित्रो का ही सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिये। इसी ग्रभि प्राय से भगवदगीता में भ्रर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा है, कि " स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम् (गी. २.५४)-स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना श्रीर चलना कैसा होता है; ग्रथवा "कैर्लिङगैस्त्रीन् गुएगान् एतान् श्रतीतो भवति प्रभो, किमाचारः" (गी. १४.२१)-पुरुष त्रिगुणातीत कैसे होता है, उसका आचार वया है और उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये। किसी सराफ के पास सोने का जेवर जेंचवाने के लिये जाने पर वह श्रपनी दूकान में रेखे हुए १०० टब्च के सोने के टुकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है उसी प्रकार कार्य-प्रकार्य का या धम श्रधमं का निर्णय करने के लिये स्थितप्रज्ञ का बर्ताव ही कसौटी है, श्रतः गीता के उक्त प्रश्नो में यही श्रर्थ गिंभत है कि, मुक्ते उस कसौटी का ज्ञान करा दीजिये। श्रर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान ने स्थितप्रज्ञ श्रयवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं उन्हें, कुछ लोग संन्यास मार्गवाले ज्ञानी पुरुषो के बतलाते है; उन्हें वे कर्मयोगियो के नहीं मानते। कारण यह बतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश कर ही 'निराश्रयः' (४. २०) विशेषण का गीता में प्रयोग हुन्ना है और बारहवे ब्रध्याय में स्थितप्रज्ञ भगवदभवतो का वर्णन करते समय " सर्वारम्भपरित्यागी" (१२. १६) एवं ' क्रनिकेतः ' (१२. १९) इस 'स्पष्ट पदो का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय श्रथवा श्रनिकेत पदो का अर्थ 'घर द्वार छोड़ कर जडगलों में भटकनेवाला विवक्षित नहीं है, किन्तु इसका ग्रर्थ, "ग्रनाश्रितः कर्मफलं " (६.१)के समानार्थक ही करना चाहिये-तब इसका ग्रर्थ, 'कर्मफल का ग्राश्रय न करनेवालां अथवा 'जिसके मन में उस फल के लिये ठीर नहीं 'इस ढँग का हो जार्यगा। गीता के श्रनुवाद में इन स्लोको के नीचे जो टिप्पिएयां दी हुई है, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके ब्रतिरिक्त स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ही कहा है कि "इन्द्रियों, को ग्रपने काबू में रख कर व्यवहार करनेवाला " ग्रर्थात् वह निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. २. ६४), और जिस क्लोक में यह 'निराश्रय 'पद स्राया है, वहाँ यह वर्णन है कि "कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः" ग्रर्थात् समस्त कर्म करकें भी वह अलिप्त रहता है। बारहवे अध्याय के अनिकेत आदि पदों के लिये इसी न्याय का उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (कर्म त्यांग की नहीं ) प्रशंसा कर चुकने पर (गी. १२.१२), फलाशा त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन कराने के लिये श्रागे भगदद्भक्त के लक्षण बयलाये है झौर ऐसे ही अठारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि

शामित-दिरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रह्मभूत पुरुष का पुनः वर्णन ग्राया है (गी. १८.५०)। ग्रतएव यह सानना पडता है कि ये सब वर्णन सन्यास मार्गवालों के नहीं है, किन्तु कर्मयोगी पुरुषों के ही है। कर्मयोगी स्थितज्ञ श्रीर सन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, ज्ञान्ति, ज्ञात्मीपम्य श्रीर निष्काम वृद्धि श्रथवा नीतितत्व पृथक पृथक नहीं है। दोनों ही पूर्ण बहाजानी रहते है, इस कारण दोनों की ही मानसिक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है; इन दोनों में कर्मदृष्टि से महत्त्व का भेद यह है कि पहला निरी ज्ञान्ति में ही डूबा रहता है श्रीर किसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा दूसरा श्रपनी ज्ञान्ति एवं श्रात्मीपम्य-वृद्धि का व्यवहार में ययासम्भव नित्य उपयोग किया करता है। स्रतः यह न्याय से सिद्ध हैं कि व्यावहारिक धर्म-श्रधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रमाएा मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ कर्मत्यागी साधु श्रथवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं है। गीता में श्रर्जुन को किये गये समग्र उपदेश का सार यह है, कि कर्मों के छोड़ देने की न तो ज़रूरत है और न वे छूट ही सकतें है; ग्रह्मान्मेक्य का शान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मकवृद्धि को साम्या-वस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वासनात्मक-बृद्धि भी सदैव शुद्ध, निर्मम ग्रीर पवित्र रहेगी, एवं कर्म का बन्धन न होगा। यही कारए है कि इस प्रकरण के श्रारम्भ के क्लोक में, यह धर्मतत्त्व बतलायां गया है कि "केवल वाणी श्रीर मन से ही नहीं, किन्तु जो प्रत्यक्ष कर्म से सब का स्नेही श्रीर हितू हो गया हो, उसे ही धर्मज्ञ कहनी चाहिये।" जाजिल को उक्त धर्मतत्त्व वतलाते समय तुलाधार ने वाणी ग्रीर मन के साथ ही, विल्क इससे भी पहले उसमें कर्म का भी प्रधानता से निदश किया है।

कमंयोगी स्थितप्रज्ञ की श्रथवा जीवन्मुक्त की वृद्धि के श्रनुसार सब प्राणियों में जिसकी साम्य वृद्धि हो गई श्रीर परार्थ में जिसके स्वायं का सर्वथा लय हो गया, जसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वह तो श्राप ही स्वेण्प्रकाश श्रयवा 'वृद्ध 'हो गया । श्रजून का श्रधिकार इसी प्रकार का था; उसे इससे अधिक उपदेश करने की ज़रूरत ही न थी कि "तू श्रपनी वृद्धि को सम और स्थिर कर," तथा "कमं को त्याग देने के व्ययं भ्रम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की सी वृद्धि रख श्रीर स्वधमं के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कमं किया कर ।" तथापि यह साम्य-वृद्धि रूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से साधारएए लोगो के लिये स्थितप्रज्ञ के वर्ताव का श्रीर थोड़ा सा विवेचन करना चाहिये। परन्तु विवेचन करते समय यूव स्मरए। रहे कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का विचार करेगे, वह कृतयुग के, पूर्ण श्रवस्थामं पहुँचे हुए समाज में रहनेवाल। नहीं है, बिल्क जिस समाज में बहुतेरे लोग स्वार्थ में ही डूवे रहते हैं उसी कितयुगी समाज में यह वर्ताव करना है। वर्योकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण वयो न हो गया हो श्रीर उसकी वृद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यो न पहुँच गई

हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगोंके साथ बर्ताव करना है जो काम-क्रोध ग्रादि के चक्कर में पड़े हुए है और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगो के साथ व्यवहार करते समय, यदि वह श्राहंसा, दया, शान्ति, श्रोर क्षमा ग्रादि नित्य एवं परमाविध के सदगुणों को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करते तो उसका निर्वाह न होगा "। अर्थात् जहाँ सभी स्थितप्रज्ञ है, उस समाज की बढ़ी-चढ़ी हुई नीति श्रीर धर्म-श्रधमं से उस समाज के धर्म-श्रधमं कुछ कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें लोभी पुरुषों का ही भारी जत्था होगा; वर्ना साधु पुरुषको यह जगत् छोड़ देना पड़ेगा श्रीर सर्दत्र दृष्टों का ही बोलबाला हो जावेगा। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि साधु पुरुष को श्रपनी समता-बुद्धि छोड देनी चाहिये; फिर भी समता-समता में भी भेद है। गीता में कहा है कि " आह्मएगे गिव हस्तिनि " (गी. ५. १८)—आह्मएग, गाय और हाथी में पिडतों की समबुद्धि होती है, इसलिये यदि कोई गाय के लिये लाया हुन्ना चारा बाह्मएा को, और बाह्मएा के लिये बनाई गई रसीई गाय को खिलानें लगे, तो क्या उसे पण्डित कहेंगे ? सन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का महत्त्व भले न माने, पर कर्म्योग शास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होगे कि सतयुगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थ-परायण लोगो के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके बर्तता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कौन कौन फर्क कर देना चाहिये, श्रीर कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्थ परायण लोगो पर नाराज नहीं होते श्रथवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे श्रपने मन की समता को 'डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याएं के लिये वे अपने उद्योग केवल कर्त्तव्य सम्भ कर वैराग्य से जारी रखते है। इसी तरव को मनमें ला कर श्रीसमर्थ

<sup>\* &</sup>quot;In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin." Spencer's Data of Ethics, Cháp. XV-p. 280. स्पेन्सर ने इसे Relative Ethics कहा है; और वह कहता है कि "On the evolution hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another; and only when they co exist; can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has to formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degrees of wrong."

रामशास स्वामी ने दासबीय के पूर्वार्थ में पहले ब्रह्मतान बतलाया है और फिर (दाम. ११. १०; १२.६-१०; १५. २) इसका वर्णन ग्रारम्भ किया है कि स्थितप्रज्ञ या उत्तन पुरुव सर्वसाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से ग्रर्थात नि स्पृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किसी प्रकार किया करते है; ग्रार ग्रागे ग्रठारहवें दशक (दास. १६. २) में कहा है कि सभी को ज्ञानी पुरुष ग्रर्थात जानकार के ये गुण-क्या, बातचीत, युक्ति, दाव-पैंच, प्रसंग, प्रयत्न, तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीक्ष्णता, उदारता, ग्रध्यास्मज्ञान, भित्नत, ग्रिल्पता, वैराग्य, धैर्यं, उत्साह, दृढ्ता, निग्रह, सम्ता ग्रीर विवेक ग्रादि-सिखना चाहिये। परन्तु इस निःस्पृह साधु को लोभी मनुष्यो में ही बर्तना है, इस कारण ग्रन्त में (दास. १९. ९. ३०) श्रीसमर्थ का यह उपदेश है, कि "लठठ का सामना लठ्ठ ही से करा देना चाहिये, उजडु के लिये उजडु चाहिये और नटखट के सामने नटखट की ही ग्रावश्यकता है।" तात्पर्य, यह निर्विवाद है कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उतरने पर ग्रत्युच्च श्रेणी के धर्म-ग्रधर्म में थोड़ा बहुत ग्रन्तर कर देना पड़ता है।

इस पर श्राधिभोतिक-वादियों की शंका है कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे उतरने पर श्रनेक बातो के सार-श्रसार का विचार करके परमावधि के नीति-धर्म में यदि थोड़ा बहुत फुर्क करना ही पड़ता है,तो नीति-धर्म की नित्यता कहाँ रह गई और भारत-सावित्री में व्यास ने जो यह " धर्मी नित्यः" तत्व बतलाया है, उसकी क्या दशा होगी ? वे कहने हैं कि श्रध्यात्मदृष्टि से सिध्द होनेवाला धर्म का नित्यत्व कल्पना-प्रसूत है, ग्रौर प्रत्येक समाज की स्थिति के ग्रनुसार उस उस समय में " श्रिंघिकांश लोगों के अधिक सुख " -वाले तत्त्व से जो नीतिंघर्म प्राप्त होंगे, वेही चोले नीति-नियम है। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। भूमितिशास्त्र के नियमानु-सार यदि कोई विना चौड़ाई की सरल रेखा श्रयवा सर्वांश में निर्दोष गोलाकार न खींच सके, तो जिस प्रकार इतने ही सरल रेखा की अथवा शृद्ध गोलाकार की शास्त्रीय व्याल्या गलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल ग्रीर शुद्ध नियमो की वात है। जब तक श्रिसी बात के परमाविधके शुध्द स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जावे तब तक व्यवहार में देख पड़नेवाली उस बात की अनेक सूरतो में सुधार करना अथवा सार-ग्रसार का विचार करके अन्त में उगके तारतम्य को पहचान लेना भी सम्भव नहीं है; ग्रौर यही कारण है जो शराफ़ पहले ही निर्णय करता है कि १०० टञ्च का सोना कीन है। दिशा-प्रदर्शक ध्रुवमत्स्य यन्त्र श्रयवा ध्रुव नक्षत्र की श्रोर दुर्लक्ष्य कर श्रपार महोदधि की लहरों श्रौर वायु के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलासी बराबर ग्रपने जहाज की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीति-नियमों के पर-मायि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के श्रनुसार बर्तनेवाले मनुष्यो की होनी चाहिये। अतएव यदि निरी आधिभौतिक-दृष्टि से ही विचार करें तो

भी यह पहले प्रवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है कि ध्रुव जैसा प्रटल और नित्य नीति-तत्त्वे कौने सा है; श्रीर इस श्रावश्यकता को एक बार मान लेने से ही समुचा श्राधिभौतिक पक्ष लेंगड़ा हो जाता है। क्योंकि सुख-दुःख श्रादि सभी विषयोपभोग नाम-रूपात्मक है, ग्रतएव ये ग्रनित्य और विनाशवान् याया की ही सीमा में रह जाते हैं; इसलिये केवल इन्ही बाहच प्रमाणों के श्राधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीति-नियम नित्य नहीं हो सकता । श्रीधिभौतिक बाहच-सुख-दुःख की कल्पना जैसी जैसी वदलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी वुनियाद पर रवे हुए चीति-धर्मी को भी बदलते रहना चाहिये। अतः नित्य वदलती रहनेवाली नीति-धर्म की इस स्थिति -को टालने के लिये माया सृष्टि के विषयीपभाग छोड़ कर, नीति-धर्म की इमारत इस . "सब भूतों में एक ग्रात्मा"-वाले प्रध्यात्मज्ञान के मज़बूत पाये पर ही खड़ी करनी पड़ती है। क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह ग्राये है कि ग्रात्मा को छोड़ जगत् में दूसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं हैं। यही तात्पर्य व्यासजी के इसं वचन का है कि, " घर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये "—नीति ग्रथवा सदाचरए।का घर्म नित्य है ग्रीर सुंखदुःख ग्रनित्य है। यह सच है कि, दुष्ट ग्रौर लोभियों के समाज में ग्राहिसा एवं सत्य प्रभृति नित्य नीति-धर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका दोष इन नित्य नीति-धर्मों को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरएों से किसी पदार्थ की पर-छाई चौरस मैदान पर सपाट श्रौर ऊँचे नीचे स्थान पर ऊँची-नीची पड़ती देख जैसे यह श्रतुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई पूल में ही ऊँची-नीची 'होगी, उसी प्रकार जब कि दुष्टों के समाज में नीति-धर्म का पराकाष्ठा का शुध्द स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में पाया जानेवाला नीति-धर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा मूल का है। यह दोष समाज का है, नोति का नहीं। इसी से चेतुर पुरुष शुद्ध श्रीर नित्य नीति-धर्मी से भगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते है कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुम्रा पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे। लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार बर्तते समय ही नित्य नीति-धर्मों के कुछ ग्रपवाद यद्यपि ग्रपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में बतलाये गये है, तथापि इसके लिये शास्त्रों में प्रायक्ष्चित भी बतलाये गये है। परन्तु पक्ष्चिमी श्राधिमौतिक नीतिशास्त्रज्ञ इन्हीं श्रपवादों को मूछो पर ताव दे कर प्रतिपादन करते हैं, एवं इन श्रपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में श्रानेवाले बाहच फलो के तारतम्य के तत्व को ही भ्रम से नीति का मूल तत्व मानते है। श्रव पाठक समक जायँगे कि पिछले प्रकरणो में हमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है।

यह बतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की बुद्धि और उसका वर्ताव ही नीतिज्ञास्त्र का आधार है, एवं यह भी बतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों की—उनके नित्य होने पर भी—समाज की अपूर्ण अवस्था में थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है; तथा इस रीती से बदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन से कोई बाधा नहीं आती। अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं कि श्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष ग्रपूर्ण ग्रवस्था के समाज में जो बर्ताव करत है, उसका मुल ग्रथवा बीज तत्त्व क्या है। चीथे प्रकरण में कह श्राये है कि य

विचार दो प्रकार से किया जा सकता है; एक तो कर्त्ता की बुध्दि को प्रधा मान कर और दूसरे उसके ऊपरी वर्ताव से। इनमें से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करे ती विदित होगा कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्राय सब लोगों के हित के ही होते हैं। गीता में दो वार कहा गया है कि परम ज्ञानी सत्पुर 'सर्वभूतहिते रताः'--प्राणिमात्र के कल्याण में निमग्न रहते हैं (गी. ५. २५; १२.४) श्रीर महाभारत में भी यही श्रयं श्रन्य कई स्थानो में श्राया है। हम ऊपर कह चु है कि स्थितप्रज्ञ सिध्द पुरुष श्रहिंसा श्रादि जिन नियमों का पालन करता है, व घर्म प्रयवा सदाचार का नमुना है। इन ग्रीहंसा ग्रादि नियमों का प्रयोजन, प्रथवा इ धर्म का लक्षण वतलाते हुए महाभारत में धर्म का वाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐ श्रनेक वचन है,-- " श्राहिसा सत्यवचन सर्वभूतिहतं परम " ( वन. २०६. ७३ )-श्रीहंसा श्रीर सत्यभाषण की नीति श्राणिमात्र के हित के लिये है; " घारणाध्य मित्याहुः" ( ज्ञां १०९. १२ )—-जगत् का धारण करने से धर्न है; " धर्म हि श्रे इत्याहः" ( अनु. १०५. १४ )—कल्याण ही धर्म है; " प्रभवार्थीय भूताना ध प्रवचन कृतम् " (ज्ञां. १०९. १०)--लोगों के ग्रम्युदय के लिये ही धर्म-श्रवर्मशास वना है; प्रथवा " लोकयात्रार्यमेवेह घर्मस्य नियमः कृत. । उभयत्र सुखोदकः " (श २५८. ४) — धर्म-प्रवर्म के नियम इसलिये रचे गये हैं कि लोकव्यवहार चले औ दोनो लोकों में कल्याण हो, इत्यादि। इसी प्रकार कहा है कि धर्म-म्रधर्म-संशय समय ज्ञानी पुरुष की भी---

#### लोकयात्रा च द्रप्टव्या धर्मश्रात्महितानि च ।

"लोकव्यवहार, नीतिधर्म थ्रीर ग्रपना कल्याण्—इन बाहरी वार्तो क। तारतम्य विचार करके" (श्रनु. ३७. १६; वन. २०६. ९०) फिर जो कुछ करना हो, उसर निश्चय करना चाहिये; थ्रीर वनपर्व में राजा शिवि ने धर्म-ग्रधमं के निर्ण्यार्थ इस युक्ति का उपयोग किया है (देखो वन. १३१. ११ थ्रीर १२)। इन वचनो से प्रग्रहोता है कि समाज का उत्कर्व ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की 'बाह्यू.नीति' होती है थ्रीर यदि यह ठीक है तो थ्रागे सहज ही प्रश्न होता है कि थ्राधिमौतिक वादि के इस श्रिधकांश लोगो के श्रिधक सुख श्रथवा ( सुख शब्द को व्यापक करके हित या कल्याण्याले नीतितत्त्व को श्रध्यात्म-चादी भी क्यो नहीं स्वीकार कर लेते चाये प्रकरण में हमने दिखला दिया है कि, इस श्रधकांश लोगो के श्रधिक सुसूत्र में बुद्धि के श्रात्मप्रसाद से होनेवाले सुख का श्रथवा उन्नति का ग्रीर पारलीवि कल्याण का श्रन्तर्भाव नहीं होता—इसमें यह बड़ा भारी दोष है। किन्तु ' सुशब्द का श्रथं श्रीर भी श्रधिक व्यापक करके यह दोप श्रनेक श्रशो में निकाल डा जा सकेगा; श्रीर नीति-धर्म की नित्यता के सम्बन्ध में उत्पर दी हुई श्राध्यात्म

उपर्यत्ति भी कुछ लोगों को विशेष महत्त्व की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशास्त्र

आध्यात्मिक और आधिभौतिक मार्ग में जो महत्त्व का भेद है, उसका यहां और थोड़ा सा खुलासा फिर कर देना आवश्यक है।

नीति की दृष्टि से किसी कर्म की योग्यतां, अथवा अयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है:--(१) उस कर्म का केवल बाहुच फल देख कर ग्रर्थात् यह देख करके कि उसका दृश्य परिएाम जगत् पर क्या हुआ है या होगा; और (२) यह देख कर कि उस कर्म के करनेवाले की बुद्धि श्रर्थात् वासना कैसी थी। पहले को आधि-भौतिक मार्ग कहते है। दूसरे में फिर दो पक्ष होते है श्रीर इन दोनों के पृथक् पृथक् नाम है। ये सिद्धान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके है कि, शुद्ध कर्म होने के लिये वासनात्मक-बुद्धि शुद्ध रखनी पड़ती है स्रोर वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध रखने के लिये व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निर्एय करनेवाली बुद्धि भी स्थिर, सम ग्रौर शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के ग्रनुसार किसी के भी कर्मों की शुद्धता जांचने के लिये देखना पड़ेता है कि उसकी वासनात्मक-वृद्धि शुद्ध है या नहीं, और वासनात्मक बुद्धि की शुद्धता जाँचने लगें तो अन्त में देखना ही पड़ता है कि व्यवसायात्मक बुद्धि शुद्ध है या श्रशुद्ध । सारांश, कर्त्ता की बुद्धि श्रर्थात् वासना की शुद्धता का निर्णय, अन्त में व्यवसायात्मक बुद्धि की शुद्धता से ही करना पड़ता है ( गी. २.४१ ) । इसी व्यवसायात्मक-बुद्धि को सदसिंद्ववेचन-शक्ति के रूप में स्वतंत्र देवता मान लेने से यह आविदीविक मार्ग हो जाता है । परन्तु यह बुद्धि स्वतंत्र दैवत नहीं है, किन्तु श्रात्मा का एक श्रन्तरिन्द्रिय है; श्रतः बुद्धि को धानता न दे कर, श्रात्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्ण्य का आध्यात्मिक मार्ग हो जाता है। हमारे शास्त्रकारो का ्रमत है कि इन सब मार्गों में श्राध्यात्मिक मार्ग श्रेष्ठ है; और प्रसिद्ध जर्मन तत्त्व-वेत्ता कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि उसने अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरम्भ शुद्धबुद्धि से अर्थात् एक प्रकार से, अध्यात्म-दृष्टि से ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है कि ऐसा क्यों करना चाहिये \* । ग्रीन का श्रभिप्राय भी ऐसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी पूरी छानबीन इस छोटे से ग्रन्थ में नहीं की जा सकती। हम चौथे प्रकरए। में दो एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निर्णय करने के लिये कर्म के बाहरी फल की श्रपेक्षा कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि पर विशेष लक्ष देना पड़ता-है; ग्रौर इस सम्बन्ध का अधिक विचार ग्रागे, पन्द्रहवें प्रकरण में पाक्चात्य ग्रौर पौरत्स्य नीति-मार्गों की तुलना करते समय, किया जावेगा। श्रभी इतना ही कहते है कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की बुद्धि उत्पन्न हो, इसलिये कर्म की योग्यता अयोग्यता का विचार भी सभी अंशों में

<sup>\*</sup> See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed. especially Metaphysics of Morals therein.

वृद्धि की शुद्धता श्रशुद्धता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। वृद्धि बुरी होगी, तो कम भी बुरा होगा; परन्तु केवल वाहच कम के बुरे होने से ही यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वृद्धि भी वृरी होनी ही चाहिये। क्यों कि भूल से, फुछ णा जुछ समभ लेने से, प्रयवा ग्रसान से भी वैसा कर्म हो सकता है, ग्रौर फिर उसे नीतिज्ञास्त्र की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते। 'श्रधिकांज्ञ लोगों के श्रधिक सुख ' वाला नीतितत्त्व केंदल बाहरी परिणामी के लिये ही उपयोगी होता है; स्रोर जब कि इन सुख-दु-स्नात्मक बाहरी परिएामो को निश्चित रीति से मापने का वाहरी साधन ग्रव तक नहीं मिला है, तव नीतिमता की इस कसौटी से सबैव यथार्थ निर्ण्य होने का भरोता भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते की वह प्रत्येक प्रवसर पर धर्म से ही वर्तेगा । विशेषतः जहाँ उसका स्वार्थ श्रा डटा, वहाँ तो फिर फहन। ही वया है,--स्वार्थे सर्वे विमुहचन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः ( मभा वि. ५१. ४ )। सारांश, मनुष्य कितना ही वड़ा ज्ञानी धर्मवेत्ता श्रौर सयाना क्यो न हो किन्तु, यदि उसकी दृद्धि आणिमात्र में सम न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध श्रथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष ही रहेगा। श्रतएव हमारे शास्त्रकारों ने निश्चित कर दिया है कि नीति का विचार करने में कर्स-के बाहच फल की श्रपेक्षा, कर्त्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; साम्यबुद्धि ही श्रखे वर्ताव का चोखा बीज है। यही भावार्थ भग-वदगीता के इस उपदेश में भी है:---

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ रारणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ क्रि

कुछं लोग इस (गी. २. ४९) क्लोक में बृध्दि का ग्रयं ज्ञान समक्ष कर कहते हैं कि कमं और ज्ञान दोनों में से, यहां ज्ञान को ही श्रेष्ठता दी है। पर हमारे मत में यह ग्रयं भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर ज्ञाकरभाष्य में बृध्दियोग का ग्रयं 'समत्व बृध्दियोग 'दिया हुग्रा है, ग्रौर यह क्लोक कमंयोग के प्रकरण में ग्राया है। ग्रतएव वास्तव में इसका ग्रयं कमंप्रधान ही करना चाहिये; और वही सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो प्रकार के होते है; एक फल पर—उदाहरणार्थ, उससे कितने लोगों को कितना मुख होगा, इस पर—दृष्टि जमा कर कर्म करते हैं, श्रौर दूसरे बृध्दि को सम ग्रौर निष्काम रख कर कर्म करते हैं, फिर कर्म-धर्म-संयोग से उससे जो परिणाम होना हो सो हुग्रा करे। इनमें से 'फलहेतव: 'ग्रयांत् "फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले " लोगो को नैतिक

<sup>\*</sup> इस श्लोक का सरल अर्थ यह है—"हे धनंजय! (सम-) बुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म निलक्षुल ही निकृष्ट है। अतएव (सम-) बुद्धि का ही आश्रय कर। फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले (पुरुष) कृपण अर्थात् ओडे दर्ज के है।"

दृष्टि से क्रेंपण ग्रंथीत् कनिष्ठ श्रेणी के बतला कर समबुद्धि से कर्म करनेवालों को इस क्लोक में श्रेष्ठता दी है। इस क्लोक के पहले दो चरणों में, जो यह कहा है कि दूरेण हंचवरं कर्म बुध्वयोगाद्धनञ्जय '-हे धनञ्जय! समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा कोरा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है-इसका तात्पर्य यही है; श्रीर जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि "भीष्म-द्रोण को कैसे मारुँ ? " तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका भावार्थ यह है कि मरने या मारने की निरी किया की ही श्रोर ध्यान न दे कर देखना चाहिये कि 'मनुष्य किस चुिंद्ध से उस कर्म को करता है; 'श्रतएव इस क्लोक के तीसरें चरण में उपदेश है कि '' तू वृद्धि ग्रर्थात् समबुद्धि को शरण जा " भ्रौर भ्रामें उपसंहारात्मक भ्रठारहवें श्रध्याय में भी भगवान् ने फिर कहा है कि, " बुद्धियोग का श्राक्षय करके तू अपने कर्म कर । " गीता के दूसरे श्रध्याय के एक स्रीर क्लोक से व्यक्त होता है कि गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ठ समक्त कर उस कर्य की प्रेरक बुद्धि के ही विचार को श्रेष्ठ मानती है। श्रठारहवे श्रध्याय में कर्म के भले-बुरे अर्थात् सात्विक, राजस श्रीर तामर्स, भेद बतलाये गये है। यदि निरे कर्मफल की ग्रोर ही गीता का लक्ष्य होता, तो भगवान् ने यह कहा होता कि जो कर्म बहुतेरों को युखदायक हो, वही सास्विक है। परन्तु ऐसा न वतला कर भ्रठारहवें भ्रध्याय में कहा है कि "फलाजा छोड़ कर निस्संग बुद्धि से कियान हुया कर्म सात्त्विक ग्रथवा उत्तम है " (गी. १८. २३) । ग्रथित् इससे प्रगट होता है कि कर्म को बाहच फल की श्रपेक्षा कर्त्ता की निष्काम, सम श्रीर निस्सग बुद्धि को ही फर्स-ग्रकर्म का विवेचन करने में गीता श्रधिक महत्त्व देती है। यही न्याय स्थित-प्रज्ञ के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता है कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्य बुद्धि से श्रपनी बराबरीवालों, छोटों स्रीर सर्व साधारण के साथ बर्तता है, वही साम्यबुद्धि उसके थ्राचरए का मुख्य तत्त्व है और इस थ्राचरए से जो प्राणिमात्र का मंगल होता है, वह इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी श्रीर श्रानुषंगिक परिएगम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल ग्राधिभौतिक मुख प्राप्त करा देने के लिये ही ग्रपने सब व्यवहार न करेगा। यह ठीक है कि वह दूसरों का नुकसान न करेगा; पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है। स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है जिनसे समाज के लोगों की बुद्धि श्रधिक श्रधिक शुद्ध होती जावे श्रौर वे लोग श्रपने समान हो श्रन्त में श्राध्यात्मिक पूर्ण श्रवस्था में जा पहुँचें। मनुष्य के कर्त्तव्यों में यही श्रेष्ठ श्रीर सात्त्विक कर्त्तव्य हैं। केवल श्राधिभौतिक सुल-वृध्दि के प्रयत्नों को हम गौए। श्रयवा राजस समभते है।

गीता का सिद्धान्त है कि कर्म-अकर्म के निर्णयार्थ कर्म के बाहच फल पर ध्यान न दे कर कर्ता की शुद्ध-बुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह तर्क-पूर्ण मिथ्या आक्षेप है कि यदि कर्य-फल को न देख कर केवल शुद्धवुध्दि का ही इस प्रकार विचार करें तो मानना होगा कि शुध्द-बुध्दिवाला यनुष्य कोई भी , बुरा काम कर सकता है । और तब तो वह सभी बुरे कर्म करने के लिय

स्वतन्त्र हो जायना ! इस ग्रांक्षेप को हमने ग्रपनी ही कल्पना के बल से नहीं धरे घसीटा है; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पादड़ी बहादुरों के किये हुए इस ढ़ेंग के आक्षेप इमारे देखने में भी श्राये है । किन्तु हमें यह कहने में कोई भी दिक्कत नहीं जान पडती कि ये स्रारीप या आक्षेप विलकुल मूर्खता के स्रथवा दुराग्रह के हैं। स्रीर यह कहने में भी कोई हानि नहीं है कि आफ्रीका का कोई काला-कलूटा जगली मनुख्य सूबरे हुए राष्ट्र के वीतितत्वो का आकलन करने में जिस प्रकार ग्रपात्र श्रीर श्रसमर्थ होता है, उसी प्रकार इन पादड़ी भलेमानसी की वृध्वि वैदिक घर्म के स्थितप्रज्ञ की श्राध्यात्मिक पूर्णावस्या का निरा श्राकलन करने में भी स्वधर्म के व्यर्थ दूरा-ग्रह ग्रयवा ग्रार कुछ ग्रोछे एवं दुष्ट मनोविकारो से ग्रसमर्थ हो गई है। उन्नी सवीं सदी के प्रसिष्ट जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने श्रपते नीतिज्ञास्त्र-विषयक ग्रन्थमें म्रनेक स्थलो पर लिखा है कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्शन यार्थ कर्त्ता की बृध्दि का ही विचार करना उचित है "। किन्तु हमने नहीं देखा, कि कान्ट पर किसी ने ऐसा ग्राक्षेप किया हो। फिर वह गीतावाले नीतितत्व की ही उपयुक्त कैसे होगा ? प्राणिमात्र में समवुध्दि होते ही परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही वन जाता है; श्रीर ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुध्दब्धिंद-वाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म होना उतना ही सम्भव है जितना कि श्रमृत से मृत्य हो जाना। कर्म के बाहच फल का विचार न करनें के लिये जब गीता कहती है, तब उसका यह अर्थ नहीं है कि जो दिल में श्रा जाय सो किया करो; प्रत्युत गीता कहती है कि जब बाहरी परोपकार करने का ढोंग पाखण्ड से या लोभ से कोई भी कर सकता है; किन्तु प्राणिमात्र में एक श्रात्मा को पहचानने से बुध्द में जो स्थिरता श्रीर समता श्रा जाती है उसका स्वांग, कोई नहीं वना सकता; तब किसी भी

<sup>\*</sup> कलकत्ते के एक पादडी की ऐसी करत्त का उत्तर मिस्टर बुक्स ने दिया है जो कि उनके Kurukshetra (करक्षेत्र) नामक छपे हुए निवंध के अंत में है। उसे देखिये, (Kurukshetra, Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48-52).

duty derives its moral worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined."
...The moral worth of an action "cann t lie anywhere but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action." Kant's Metaphysics of Morals (transby Abbott in Kant's Theory of Etihes p 16. The Italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do-not see" p, 24, Ibid.

काम की योग्यता-ग्रयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाहच परिएाम की ग्रपेक्षा कर्ता की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संक्षेप में यह सिद्धान्त कहा जा सकता है कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्त्ता की बृद्धि पर वह सर्वेथा अवलिम्बत रहती है। आगे गीता (१८० २५) में ही कहा है कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिध्दान्त को न समक्त कर, यदि कोई मनमानी करने लगे, तो उस पुरुष को राक्षस, या तामसी वृध्दिवाला कहना चाहिये। एक बार समवुध्दि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्त्तव्य-ग्रकर्त्तव्य का श्रौर अधिक उपदेश नहीं करना पड़ता; इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजी महाराज को जो यह उपदेश किया कि " इसका एक ही कल्याएकारक श्रर्थ यह है कि प्राणि मात्र में एक स्रात्मा को देखो, " इसमें भी भगवद्गीता के अनुसार कर्मयोग का एक ही तत्त्व वतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित हैं कि यद्यपि साम्यबुध्दि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी श्रनुमान न करना चाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुध्दब्धिंद न हो जावे तब तक कर्म करनेवाला चुपचाप हाथ पर हाथ घरे बैठा रहे। स्थितप्रज्ञ के समान बुध्दि कर लेना तो परम ध्येय है; परन्तु गीता के आरम्भ (२.४०) में ही यह उपदेश किया गया है कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिध्द होने तक प्रतीक्षा न करके, जितना हो सके उतना ही, निष्का-मबुष्टि से प्रत्येक मनुष्य प्रपना कर्म करता रहे; इसी से बुष्टि अधिक प्रधिक शृद्द होती चली जायगी और प्रन्त में पूर्ण सिष्टि हो जायगी। ऐसा आग्रह करके समय को मुफत न गर्वां दे कि जब तक पूर्ण सिध्दि पा न जाउँगा तब तक कि करूँगा ही नहीं।

'सर्व भूतिहत 'श्रथवा 'श्रिषकांश लोगों के श्रिषक कत्याएां -वाला नीतितत्त्व केवल बाहच कर्म को उपयुक्त होने के कारए शाखाग्राही और कृपए है; परन्तु यह 'प्राणिमात्र में एक श्रात्मा 'वाली स्थितप्रज्ञ की 'साम्य-बुद्धि 'मूलग्राही है, और इसी को नीति-निर्णय के काम में अंध्व मानना चाहिये। यद्यपि इस प्रकार यह बात सिद्ध हो चुकी, तथापि इस पर कई एकों के श्राक्षेप है कि इस सिद्धान्त से व्यावहा-रिक बर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये श्राक्षेप प्रायः संन्यासमार्गी स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगो को सूक्षे है। किन्तु थोड़ा सा विचार करनें से किसी को भी सहज ही देख पड़ेगा कि ये श्राक्षेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी के बर्ताव को उपयुक्त नहीं होते। श्रीर तो क्या, यह भी कह सकते है कि प्राणि-मात्र में एक ग्रात्मा श्रथवा श्रात्मीपम्य-बुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी श्रच्छी उपपत्ति लगती है, वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं लगती। उदा-हरण के लिये उस परोपकार धर्म को ही लीजिये कि जो सब देशों में ग्रीर सब नीतिशास्त्रों में प्रधान माना गया है। 'दूसरे का श्रात्मा ही मेरा ग्रात्मा है' इस श्रध्यात्म तत्त्व से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी विसी भी श्राधिभौतिक-वाद से नहीं लगती। बहुत हुग्रा तो, श्राधिभौतिक शास्त्र इतना

ही कह सकते हैं कि, परोपकार-बुद्धि एक नैसींगक गुए है और वह उत्क्रान्ति-वाद के अनुसार वह रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं हो जाती; यहीं नहीं बिल्क स्वार्थ और परार्थ के कगड़े में इन दोनो घोड़ो पर सवार होने के लालची चतुर स्वाधियों को भी अपना मतलव गाँठने में इसके कारए। अवसर मिल जाता है। यह वात हम चौथे प्रकरण में बतला चुके है। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, परोपकार-चुध्दि की नित्यता सिध्द करने में लाभ ही क्या है ? प्राणि-मात्र में एक ही ग्रात्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सर्वदा प्राणिमात्र का ही हित करने लग जाय तो उसकी गुजर कैसे होगी ? श्रौर जब वह इस प्रकार श्रपना ही योग-क्षेम नहीं चला सका, तब वह और लोगो का कल्याएा कर ही कैसे सकेगा ? लेकिन ये शंकाएँ नती नई ही है ब्रीर न ऐसी है कि जो टाली न जासके। भगवान् ने गीता में ही इस प्रश्न का यो उत्तर दिया है -'' तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम् " (गी. ९. २२); स्रीर श्रम्यात्मशास्त्र की युक्तियों से भी यही अर्थ निष्पन्न होता है। जिसे लोक-कल्याए। करने की बुध्द हो गई, उसे कुछ जाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; परन्तु उसकी वृष्टि ऐसी होनी चाहिये कि मे लोकोएकार के लिये ही देह घारए। भी करता हूँ। जनक ने कहा है (मभा. ग्रव्व. ३२) कि जब ऐसी बुध्व रहेगी तभी इन्द्रियाँ काबू में रहेंगी और लोककल्याए। होगा; ग्रीर मीमासको के इस सिध्दान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेष वचा हुग्र। श्रप्त ग्रहण करनेवाले को 'श्रमृताशी ' कहना चाहिये (गी. ४. ३१)। क्योकि, उनकी दुष्टि से जगत को धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही यज्ञ है, श्रतएव लोक-कल्याएा-कारक कर्म करते समय उसी से श्रपना निर्वाह होता है और करना भी चाहिये, उनका निश्चय है कि शपने स्वार्थ के लिये यज्ञ-चक्र को बुड़ा देना श्रच्छा नहीं है। दासबोध (१९. ४. १०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है कि "वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को जुरूरत बनी रहती है, ऐसी दशामें उसे भूमण्डल में किस वात की कमी रह सकती है? " व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पड़ेगा कि यह उपदेश बिलकुल यथार्थ है। साराश, जगत् में देखा जाता है कि लोककल्याए में जुटे रहनेवाले पुरुष का योग-क्षेम कभी श्रटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिये उसे निष्काम बुध्वि से तैयार रहना चाहिये। एक बार इस भावना के दृढ हो जाने पर, कि 'सभी लोग मुक्त में है ब्रौर में सर्व लोगों में हूँ, 'फिर यह प्रश्न ही नहीं हो सदता कि परार्थ स्वार्थ से भिन्न है। 'मैं 'पृथक् ग्रौर 'लोग 'पृथक् इस न्नाधि-भौतिक हैत बुध्दि से 'श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख ' करने के लिये जो प्रवृत्त होता है उसके मन में ऊपर लिख़ी हुई भामक शडका उत्पन्न हुम्रा करती है। परन्तु जो 'सर्व छिल्विदं व्रह्म 'इस अर्द्देत बुध्दि से परोपकार करने में प्रवृत हो जाय, उगके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती। सर्वभूतात्मैक्यवृध्यि से निष्पन्न होनेवाले सर्वभूतिहत के इस प्राध्यात्मिक तत्व में, और स्वार्थ एवं परार्थ रूपी हैत के

श्रर्शात् श्रीव हात्र लोगों के सुख के तारतत्व से निकलनेवाले लोककत्वाए के श्राधि-भीतित तत्त्र में इतना ही भेर है, जी व्यान देने योग्य है। साधु पुरुष मन में लोक रुत्याएं करने का हेतु रख कर, लोककल्याएं नहीं किया करते। जिस प्रकार प्रकाश फनाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मर्न में सर्वभूतात्में क्य का पूर्ण परिचन हो जाने पर लोक करना तो इन साधु पुरुषों का सहज स्वभाव हो जाता है; ग्रौर ऐसा स्वभाव बन जाने पर सूर्य जैसे दूसरों की प्रकाश देता हुन्रा प्रयने आप को भी प्रकाशित कर लेता है वैसे ही साधु पुरुष के परार्थ ज्योग से ही, उसका योग-क्षेम भी अपन ही आन सिद्ध होता जाता है। परोपकार करने के इस देह-स्वभाव और अनासन्त-बुद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्य बुद्धि-वाले सायु पुरुष अपना कार्य सदा जारी रखते है; कितने ही सङकट क्यों न चले आवे, चे उनकी विलकूल परवा नहीं करते; श्रीर न यही सोचते है कि सडकटो का सहना भला है या जिस लोककत्याएं की बदौलत ये सडकट आते हैं, उसको छोड़ देना भला है; तथा यदि प्रसद्धग थ्रा जाय तो आत्मविल दे देने के लिये भी तैयार रहते है; उन्हें उसकी कुछभी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग स्वार्थ थ्रौर परार्थ को बो भिन्न वस्तुएँ समझ, उन्हे तराजू के दो पलड़ों में डाल, काँटे का भुकाव देख कर धर्म-प्रधर्म का निर्णय करना सीखे हुए है, उनकी लोककल्याएा करने की इच्छा का इतना तीन्र हो जाना कदापि सन्भव नहीं है। ग्रतएव प्राणिपात्र के हित का तस्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकाँश लोगों के अधिक बाहरी चुलों के तारतम्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगो की संख्या श्रयमा उनके पुलों की न्यूनाधिकता के विचारों की श्रागन्तुक अतएव कृपण कहा है; तथा शुद्ध व्यवहार को भूलभूत साम्यबृद्धि की उपपत्ति ग्रध्यात्मशास्त्र के नित्य ब्रह्मतान के श्राधार पर बतलाई है।

इससे देख पड़ेगा कि प्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लोककरयाण अथवा परोपकार करने की युक्तिप्रसंगत उपपत्ति अध्यात्म-दृष्टि से क्योंकर लगती है। अब समाज में एक दूसरे के साथ बर्तने के सम्बन्ध में साम्य-बुद्धि की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में जो मूल नियम बतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। "यत्र वा अस्य सर्वमात्मवाभूत" (बृह. २.४. १४)—जिसे सर्व आत्ममय हो गया, वह साम्यवृध्दि से ही सब के साथ बर्तता है—यह तत्त्व बृहदारएयक के सिवा ईशा-वास्य (६) और केवल्य (१.१०) उपनिषदों में, तथा मनुस्मृति (१२. ९१ श्रीर १२५) में भी हैं, एवं इसी तत्त्व का गीता के छठे अध्याय (६. २९) में "सर्व-भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" के रूप में अक्षरशः उल्लेख है। सर्वभूता-त्मेक्य अथवा साम्यबृध्दि के इसी तत्त्व का रूपान्तर श्रात्मोपम्यदृष्टि है। क्योंकि इससे सहज हो यह अनुमान निकलता है कि जब में प्राणिमात्र में हूँ और मुक्त में सभी प्राणी हैं, तब में अपने साथ जैसा बर्तता हूँ वैसा ही अन्य प्राणियों के साथ भी मुक्ते बर्ताव करना चाहिये। अतएव भगवान् ने कहा है कि इस "आत्मौपम्य-

दृष्टि श्रयांत् समता से जो सब के साथ बर्तता है" वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ है श्लौर फिर श्रर्जुन को इसी प्रकार के बर्ताव करने का उपदेश दिया है (गी. ६. ३०—३२)। श्रर्जुन श्रधिकारी था, इस कारण इस तत्त्व को खोल कर समभाने की गीता में कोई ज़रूरत न थी। किन्तु साधारण जन को नीति का श्रीर धर्म का बोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानो पर यह तत्त्व बतला कर (मभा. शा. २३८. २१; २६१. ३३), ज्यासदेव ने इसका गम्भीर श्रीर ज्यापक श्रयं स्पष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिय, गीता श्रीर उपनिषदो में संक्षेप से बतलाय हुए श्रात्मीपम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समभाया है—

आत्मीपमस्तु भूतेषु यो वै भवति पूरुषः। न्यस्तदण्डो जितकोधः स प्रेत्य सुखमेधते।।

"जो पुरुष श्रपने ही समान दूसरे को मानता है श्रौर जिसने कोध को जीत लिया है, वह परलोक में सुख पाता है " (मभा श्रनु ११३ ६)। परस्पर एक दूसरे के साथ वर्ताव करने के वर्णन को यहीं समाप्त न करके श्रागे कहा है—

न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूळं यदात्मनः। एष संक्षेपता धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते।।

" ऐसे बर्ताव औरो के साथ न करे कि जो स्वय श्रपने को प्रतिकूल श्रर्थात् दु.ख-कारक जेंचे । यही सब धर्म श्रीर नीतियों का सार है, श्रीर वाकी सभी व्यवहार लोभ मूलक है" (मभा श्रनु, ११३ =) । श्रीर श्रन्त में बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा ह——

प्रत्याख्याने च टाने च सुखदुःखे प्रियापिये। आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति।। यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन्। तथैव तेषूपमा जीवलोके यथा धर्मो निपुणेनोपदिष्टः॥

"मुख या दुःख, प्रिय या श्रप्तिय, दान श्रयवा निषेध—इन सब बातो का श्रनुमान दूसरों के विषय में वैसा ही करे, जैसा कि श्रपने विषय में जान पड़े। दूसरों के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं; अतएव यही उपमा ले कर इस जगत में श्रात्मीपम्य की दृष्टि से वर्ताव करने को सयाने लोगों ने धर्म कहा है," (श्रनु. ११३. ९, १०)। यह "न तत्परस्य संदध्यात प्रतिकूलं यदात्मनः" इलोक विदुरनीति (उद्यो. ३८. ७२) में भी है; श्रौर श्रागे शान्तिपर्व (१६७.९) में विदुर ने फिर यही तत्त्व युधिष्टिर को वतलाया है। परन्तु श्रात्मोपम्य नियम का यह एक भाग हुश्रा कि दूसरों को दुःख न दो, वयोकि जो हैं दुःखदायी है वही और लोगों को भी दु.खदायी होता है। श्रव इस पर कदा-

ह दुःखनाया ह नहां आर लागा का भा दु.खदाया होता है। ग्रब इस पर कदा-चित् किसी को यह दीर्घश्रद्धका हो कि, इससे यह निश्चयात्मक ग्रनुमान कहाँ निकलता है कि तुम्हें जो सुखदायक जैंचे, बही ग्रीरों को भी सुखदायक है और इसलिये ऐसे ढँग का बर्ताव करो जो औरों को भी सुखदायक हो ? इस शंका के निरसनार्य भोष्म ने युधिष्ठिर को घर्म के लक्षण बतलाते समय इससे भी श्रिवक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है ——

> यदन्यैर्निहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः । न तत्परेषु कुर्वीत जानत्रप्रियमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघात्येत् । यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

ध्रथात् "हम दूसरों से ग्रप्ने साथ जैसे बर्ताव का किया जाना पसन्द नहीं करते— यानी ग्रपनी पसन्दगी को समक्त कर—वैसा बर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना चाहिये। जो स्वयं जीवित रहने की इन्छा करता है, वह दूसरी को कैसे मारेगा? ऐसी इन्छा रखे कि जो हम चाहते है, वही ध्यौर लोग भी चाहते है।" (शां. २५८. १९, २१)। और दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने में इन 'ग्रनुकूल' ग्रथवा 'प्रतिकूल' विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकास के धाचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है—

तस्माद्धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥

"इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से बर्तना चाहिये; श्रौर श्रपने समान ही सब प्रिणयों से बर्ताव करे," ( शां १६७. ९ ) । क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते हैं — यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि ।

य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

"जो सदैव यह जानता है कि हमारे शरीर में जितना श्रात्मा है उतना ही दूसरे के शरीर में भी है, वही अमृतत्त्व अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है" (मभा शां २३८.२२)। बुद्ध को श्रात्मा का अस्तित्व मान्य न था; कम से कम उसने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है कि श्रात्मिवचार की व्यर्थ उलभन में न पडना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलाने में कि बौद्ध भिक्षु लोग धौरों के साथ कैसा बर्ताव करें, श्रात्मीपम्य-दृष्टि का यह उपदेश किया है —

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्।

अत्तान (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्य न घातये ॥
"जैसा में, वैसे ये, जैसे ये वैसा में, (इस प्रकार) अपनी उपमा समक्ष कर न तो
(किसी को भी) मारे श्रौर न मारवावे" (देखो सुत्तिनिपात, नालकसुत्त २७)। घम्मपद
नाम के दूसरे पाली बौद्धग्रन्थ (घम्मपद १२९ श्रौर १३०) में भी इसी क्लोक का
दूसरा चरण दो बार ज्यो का त्यों श्राया है श्रौर तुरन्त ही मनुस्मृति (५.४५) एवं
महाभारत (श्रनु. ११३. ५) इन दोनों ग्रन्थों में पाये जानेवाले क्लोकों का पाली
भाषा में इस प्रकार श्रनुवाद किया गया है —

मुखकानानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति । अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन् ) पेच्य सो न लभने सुखम् ॥

" ( श्रपने समान मुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणाियों की जो श्रपने (श्रतनो) सुख के लिये दण्ड से हिंसा करता है, उसे मर्ने पर (पेच्य = रिय) सुरा नहीं मिलता " (धम्मपद १३१)। ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को न मानने पर भी श्रान्मीपम्य की यह भाषा जब कि बौद्ध ग्रन्थों में पाई जाती है, तब यह प्रगट ही है कि बौद्ध ग्रन्थकारो ने ये विचार वैदिक धर्मग्रन्थों से लिये है। छस्तु, इसका ग्रिधिक विचार ग्रागे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पडेना कि, जिसकी " सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन " ऐसी स्थिति हो गई, वह ग्राँरो से वर्तने में ग्रात्मीपम्य वृद्धि से ही सदैव काम लिया करता है; ग्रीर हम प्राचीन काल से समभते चले आ रहें है कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्व है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पारतपरिक व्यवहार का निर्णय करने के लिये ब्रात्मीपम्य-बुध्दि का यह सूत्र, ब्रिधिकांश लोगो के ब्रिधिक हित "-वाले श्राधिभौतिक तत्त्व की श्रपेक्षा श्रधिक निर्दोष, निस्तन्दिग्ध, व्यापक, रवहर, श्रीर विनकुल श्रपदों की भी समक्त में जल्दी श्रा जाने योग्य है \*। धर्म-श्रधर्मशास्त्र के इस रहस्य (एव सक्षेपतो घर्मः ) श्रथवा मूलतत्त्व की श्रध्यात्मदृष्टचा जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नजर देनेवाल न्नाधिमातिक-वाद से नहीं लगती । श्रीर इसी से घर्म-अधर्मशास्त्र के इस पदान नियम की, उन पश्चिमी पण्डितो के ग्रन्थों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो भ्राधि-भौतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। श्रीर तो क्या, श्रात्मीपग्य दृष्टि के सूत्र को ताक में रख कर, वें समाजवन्धन की उपपत्ति " श्रिधकांश लोगो के श्रिधक सुख " प्रभृति केवल दृश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते है। परन्तु उपनिषदीं मं, मनुस्मृति में, गीता में महाभारत के अन्यान्य प्रकरणो में ग्रीर केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं, प्रत्युत श्रन्यान्य देशों एव धर्मी में भी, श्रात्मीपम्य के इल सरल . नीतितत्त्व को ही सर्वत्र श्रग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और क्रिस्चियन धर्मपुस्तको में जो यह ग्राज्ञा है कि "तू अपने पडोसियों पर अपने ही समान प्रीति कर " ( लेवि. १६. १५; मेथ्यू. २२. ३६ ), वह इसी नियम का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का श्रर्थात् सोने सरीखा मूल्यदान् नियम कहते है; परन्तु श्रात्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं है। ईसा का यह उपदेश भी श्रात्मी-पम्य-सूत्र का एक भाग है कि "लीगो से तुम ग्रपने साथ जैसा दर्ताव करना पसन्द

<sup>\*</sup>सूत्र गव्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है—"अस्पाक्षरमसन्दिग्धं सारविद्विश्वतं। मुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः॥" गाने के सुभीते के लिये किसी भी मन्त्र में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं। स्त्र में ऐसे अनर्थक अक्षर नहीं होते, इसी से इस लक्षण में यह 'अस्तोभ'पद आया है।

करते हो, उनके साथ तुम्हें स्वयं भी वसा ही बर्ताव करना चाहिये " (मा. ७.१२; ल्यु. ६. ३१), ग्रौर यूनानी तत्त्ववेत्ता श्ररिस्टॉटल के ग्रन्थ में सनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्त्व अक्षरशः बतलाया गया है । श्ररिस्टॉटल ईसा से कोई दो-तीन सो वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी लग्भग दो सौ वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खूँ-फू-त्से ( ग्रंग्रेजी ग्रपभ्रंश कानप्यूशियस ) उत्पन्न था, इसने म्रात्मीपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा की प्रशाली के म्रनुसार एक ही शब्द में बतला दिया है! परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कानप्यूशियस से भी बहुत पहले से, उपनिषदों (ईश. ६. केन. १३) में और फिर महाभारत में, गीता में, एवं "पराये को भी भ्रात्मवत् मानना चाहिये " ( दास. १२. १०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तो के प्रन्थों में विद्यमान है तथा इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि " श्राप बीती सो जग बीती "। यही नहीं, बल्कि इसकी ग्राध्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस दात पर घ्यान देते है कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मों में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं बतलाई गई है; श्रौर जब हम इस वात पर घ्यान देते हैं कि इस सूत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैक्यरूप श्रध्यात्म ज्ञान को छोड़ और दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के आव्यात्मिक नीतिशास्त्र का ग्रयवा कर्मयोग का महत्त्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मनुष्यो के पारस्परिक व्यवहार के विषय में 'श्रात्मौपम्य ' बुद्धि का िनियम इतना सुलभ, व्यापर्क, सुबोध ग्रौर विश्वतोमुख है कि जब एक बार यह बतला दिया कि प्राणिमात्र में रहनेवाले ग्रात्मा की एकता को पहचान कर "ग्रात्मवत सम बुद्धि से दूसरों के साथ बर्तते जाग्रो," तब फिर ऐसे पृथक् पृथक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि लोगो पर दया करो, उनकी यथाशक्ति मदत करो उनका कल्याण करो, उन्हे ध्रभ्युदय के मार्ग में लगाम्रो, उन पर प्रीति रखो, उनसे मंमता न छोड़ो, उनके साथ न्याय थ्रौर सयता का बर्ताव करो, किसी को घोखा मत दो, किसी का द्रव्य हरण श्रथवा हिंसा न करो, किसी से भूठ न वोलो, श्रधिकांश लोगों के श्रधिक कल्याए। करने की बुद्धि मन में रखी; श्रथवा यह समभ कर भाई चारे से वर्ताव करो कि हम सब एक ही पिता की सन्तान है। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है कि मेरा मुख दु ख और कल्याण किस में है; श्रीर सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की व्यवस्था से इस वात का अनुभव भी जसको होता रहता है कि " श्रात्मा वै पुत्रनामासि" अथवा " श्रर्घ भार्या शरीरस्य " का भाव समभ कर ग्रपने ही समान ग्रपने स्त्री पुत्रो पर भी हमें प्रेम करना चाहिये। किन्तु घरवालो पर प्रेम करना श्रात्मीपम्य वृद्धि सीखने का पहला ही पाठ है; सदैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इष्ट-मित्रों, फिर आप्तो, गोत्रजों, ग्रामवासियों, जाति-भाइयो, धर्म-बन्धुग्रों ग्रौर ग्रन्त में सब मनुष्यो श्रयवा प्राणिमात्र के विषय में आत्मीपम्य वृद्धि का उपयोग करना चाहिये, इस प्रकार

प्रत्येक मनुष्य को ग्रपनी ग्रात्मापम्य-वृद्धि ग्रधिक ग्रधिक व्यापक बना कर पहचानना चाहिये कि जो ब्रात्मा हम में है वही सब प्राणियो में है, ब्रीर ब्रन्त में इसी के अनुसार वर्ताव भी करना चाहिये- यही ज्ञान की तथा आश्रम-व्यवस्था की पर-माविध श्रयवा मनुष्यमात्र के सोध्य की सीमा है। आत्मीपम्य-बुद्धिरूप सूत्र का श्रन्तिम श्रीर न्यापक श्रर्थ यही है। फिर यह श्राप ही सिद्ध हो जाता है कि इस परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-दान आदि कर्मी से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्म चित्त-शुद्धिकारक, धर्म्य श्रीर श्रतएव गृहस्थाश्रम में कर्तव्य हैं। यह पहले ही कह आये है कि चित्त-शुद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थवृद्धि का छूट जाना और ब्रह्मात्मैक्य को पहचानना है एवं इसी लिये स्मृतिकारों ने गृह-स्याश्रम के कर्म विहित माने है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी का जो ''आत्मा वा अरे द्रप्टच्यः " ग्रादि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है। श्रव्यात्मज्ञान की नीव पर रचा हुम्रा कर्मयोगशास्त्र सब से कहता है कि, "म्रात्मा वै पुत्रनामासि" में ही म्रात्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को पहचानो कि " लोको व अयमात्मा ", और इस समक से बर्ताव किया करो कि " उदारचरितानां तु वसुर्धेव कुटुम्बकेम् "—यह सारी पृथ्वी ही बड़े लोगों की घर-गृहस्थी है, प्राणिमात्र ही उनका परिवार है। हमारा विश्वास है कि, इस विषय में हमारा कर्मयोग-शास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी भी कर्म-शास्त्र से हारनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सब को श्रपने पेट में रख कर परमेश्वर के समान 'दश ग्रंगुल 'बचा रहेगा।

इस पर भी कुछ लोग कहते है कि, ग्रात्मीपम्य भाव से 'वसुधैव कुटुम्बकम्" हणी वेदान्ती ग्रीर व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिर्फ उन सद्गुणों को हो न लो बैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान ग्रीर धर्माभिमान ग्रादि सद्गुणों से कुछ वंश प्रयवा राष्ट्र ग्राज कल उन्नत ग्रवस्था में है, प्रत्युत यदि कोई हमें मारने या कव्ट देने श्रावेगा तो, "निर्वेर: सर्व भूतेषु" (गी. ११. ५५) गीता के इस वाक्यानुसार, उसको दुष्ट्वद्वि से लीट कर न मारना, हमारा धर्म हो जायगा (देखो धम्मपद ३३८), ग्रतः दुष्टों का प्रतीकार न होगा भीर इस कारण उनके बुरे कामों में साधु पुख्वों की जान जोखिम में पड़ जावेगी। इस प्रकार दुष्टों का दव-दवा हो जाने से, पूरे समाज ग्रयवा समूचे राष्ट्र का इससे नाश भी हो जावेगा। महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि "न पापे प्रतिपापः स्यात्साधुरेव सदा भवेत्" (वन. २०६. ४४)—दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साधुता से वर्ते; क्योंकि दुष्टता से ग्रयवा वर, भँजाने से, वर कभी नष्ट नहीं होता— न चापि वर्र वरेण केशव द्युपशाम्यति । इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते है वह, स्वभाव से ही दुष्ट होने के कारण पराजित होने पर ग्रार भी ग्रधिक उपद्रव मचाता रहता ह तथा वह फिर बदला छेने का मौका खोजता रहता है— "जयो वर प्रसृजित; "ग्रत- एव ग्रान्ति से ही दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( मभा. उद्यो. ७१. ५९ ग्रार

६३) भारत का यही इलोक बौद्ध ग्रन्थों में है (देखो धम्मपद ५ ग्रौर २०१; महावग्ग १०. २ एवं ३), और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस प्रकार किया है "तू अपने शत्रुग्रो पर प्रीति कर" (मेथ्यू. ५. ४४), और "कोई एक कनपटी में मारे तो तू दूसरी भी श्रागे कर दे" (मेथ्यू. ५.३९; ल्यू. ६. २९)। ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-श्रो-त्से का भी ऐसा ही कथन है श्रीर भारत की सन्त-मण्डली में तो ऐसे साधुश्रों के इस प्रकार श्राचरण करने की बहुतेरी कथाएँ भी है। क्षम्। प्रथवा शान्ति की पराकाष्ठा का उत्कर्ष दिखलानेवाले इन उदाहरेणों की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलकुल इरादा नहीं है। इस में कीई सन्देह नहीं कि सत्य समान ही यह क्षमा-धर्म भी ग्रन्त में ग्रर्थात् समाज की पूर्ण श्रवस्था में अपवाद-रहित और नित्य रूपसे बना रहेगा। और बहुत क्या कहें, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरो पर देखा जाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता है, वह कोंध से नहीं होता। जब अर्जुन देखने लगा कि दुष्ट दुर्योघन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा आये हैं। त्तव उनमें पितामह और गुरु जैसे पूज्य मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही उसके ध्यान में यह बात थ्रा गई कि दूर्योधन की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिये उन गुरु जनो को शास्त्रों से मारने का दुष्कर कर्म भी मुक्ते करना पड़ेगा कि जो केवल कर्म में ही नहीं, प्रत्युत अर्थ में ही आसकत हो गये हैं (गी. २. ५); श्रीर इसी से वह कहने लगा कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया है, तथापि "न पापे प्रतिपापः स्यात्" चाले न्याय से मुक्ते भी उसके साथ दुष्ट न हो जाना चाहिये, "यदि वे मेरी जान भी ले लें तो भी (गी. १. ४६)मेरा 'निवेर' अन्तःकरण से चुपचाप बैठे रहना ही उचित है।" अर्जुन की इसी शंका की दूर बहा देने के लिये गीताशास्त्र कि प्रवृत्ति हुई और यही कारण है कि गीता में इस विषयका जैसा खुलासा किया गया है वैसा धौर किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं पाया जाता। उदाहरणार्थ, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म निर्वेरत्व के तत्त्व को वैदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते है; परन्तु इनके धर्मग्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि (लोकसग्रह की प्रथवा घात्मसंरक्षा की भी परवा न करनेवाले) सर्व कर्मत्यागी संन्यासी पुरुष का व्यवहार, धीर (बुद्धि के अनासक्त एवं निर्वेर हो जाने पर भी उसी भ्रनासक्त और निर्वेर बुध्दि से सारे बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवहार-ये दोनो सर्वांश में एक नहीं हो सकते। इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशास्त्रवेत्ताओं के आगे यह बेढ़ब पहेली खडी है कि ईसा ने जो निर्वेरत्व का उपदेश किया है उसका जगत् की नीति से समृचित मेल कैसे मिलार्चे । श्रीर निट्शे नामक श्राधुनिक जर्मन पण्डित ने प्रपने प्रन्थों में यह मत डाँट के साथ लिखा है कि निवरत्व का यह धर्मतत्व गुलामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म न

<sup>\*</sup> See Paulsen's System of Ethics, Book III. chap. X, (Eng. Trans.) and Nietzsche's Anti-Christ.

युरोपसंट को नामर्द कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रन्थो को देखने से ज्ञान होगा िन न केवल गीता,को प्रत्युत मनु को भी यह बात पूर्णतया अवगत स्रोर सम्मत यो कि सन्यास स्रोर कमयोग दोनों धर्ममार्गों में इस दिख्य में भेद करना चाहिये। क्योंकि मनु ने यह नियम " कुष्यन्तं न अतिकुष्येत्"-कोधित होनेवाले पर फिर कोच न करो ( मनु. ६, ४८ ) न गृहस्थधर्म में बतलाया है श्रीर न राजधर्म में; बतलाया है केवल यतिधर्म में ही । परन्तु प्राज कल के टीकाकार इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इनमें कीन वचन किस मार्ग का है श्रथवा उसका कहां उपयोग फरना चाहिये; उन लोगो ने संन्यास श्रीर कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिध्दान्तो को गृहनगृह कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्रायः कर्न-योग के सच्चे सिध्दान्तो के सम्बन्ध में कैसा भ्रम पड़ जाता है, इसका वर्णन हम पाँचवे प्रकरण में कर श्राये है। गीता के टीकाकारों की इस भ्रामक पध्दित को छोड़ देने से सहज ही ज्ञान हो जाता है कि भागवतधर्मी कर्मयोगी 'निवेर 'शब्द का बया अर्थ करते हैं। क्योंकि ऐसे अवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्थ को जैसा वर्ताव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवव्भक्त प्रत्हाद ने ही कहा है कि " तस्मानित्यं क्षमा तात ! पण्डितरपवादिता " ( मभा. वन. २८. ८ ) —हे तात ! इसी हेतु से चतुर पुरुषो ने क्षमा के लिये सदा अपवाद बतलाये है। जो कर्म हमें दु.खदायी हो, वहीं कर्म करके दूसरो को दुःख न देने का, श्रात्मीपम्य-दृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु यहाभारत में निर्णय किया है कि जिस समाज में आत्मौपम्य-दृष्टिवाले सामान्य धर्म की जोड़ के इस दूसरे धर्म के-कि हमें भी दूसरे लोग दु.ख न दे-पालनेवाले न हो, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धर्म को पालेगा तो कोई लाभ न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियो से संबद्ध श्रर्थात् सापेक्ष है। श्रतएव श्राततायी पुरुष को मार डालने से जैसे श्रीहंसा धर्म में बट्टा नहीं लगता, वैसे ही दूष्टो को उचित शासन कर देने से साधुस्रो की स्नात्मीपम्य वृद्धि या निश्शत्रुता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती। बल्कि दुष्टो के ग्रन्याय का प्रतिकार कर दूसरो को बचा लेने का श्रेय ग्रवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर कि अपेक्षा किसी की भी बृद्धि अधिक सम नहीं है, जब वह परमेश्वर भी साधुंग्रो कि रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिये समय-समय पर अवतार ले कर लोक-संग्रह किया करता है (गी. ४. ७. थ्रोर ८) तब थ्रोर पुरुषों की वात ही क्या है! यह कहना भ्रमपूर्ण है कि "वसुधैव कुटुम्बकम् " रूपी बुद्धि हो जाने से श्रथवा फलाशा,छोड़ देने से पात्रता-श्रपात्रता का श्रथवा योग्यता-ग्रयोग्यता का भेद भी मिट जाना चाहिये। गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की स्राशा में ममत्ववृद्धि प्रधान होती है, ग्रोर उसे छोडे विना पाप-पुण्य से छूटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी श्रयोग्य त्रादमी को कोई ऐसी वस्तु ले लेने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो उस सिद्ध पुरुष को अयोग्य आदिमयो की सहायता करने का, तथा योग्य साधुओ

एवं समाज की भी हानी करने का पाप लगे बिना न रहेगा। कुबेर से टक्कर लेतेवाला करोड्पित साहकार यदि बाजार में तरकारीभाजी लेने जावे , तो जिस प्रकार वह हरी घिनयां की गिंडु की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह अर्थ नहीं है कि गाय का चारा मनुष्य को और मनुष्य का भोजन गाय को जिला दे; तथा भगवान ने गीता (१७.२०) में भी कहां है कि जो 'दातव्य 'समभ कर सात्त्विक दान करना हो, वह भी '' देशे काले च पात्रे च " अर्थात् देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों की साम्यबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराजन उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम '<u>सर्वसहा '' है;</u> किन्तु यह ' सर्वंसहा ' भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवे मे उतने ही जोर का धक्का दे कर अपनी समता बुद्धि व्यक्त कर देती है! इससे भली भौति समभा जा सकता है कि मन में वैर न रहने पर भी ( अर्थात् निर्वेर ) प्रति कार कैसे किया जाता है। कर्मविपाक-प्रक्रिया में कह श्राये है कि इसी कार्एा से भगवान् भी " ये यया मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजान्यहम् " ( गी. ४. ११ )-जो मुभे जैसे भजते है, उन्हें में वैसे ही फल देता हुँ-इस प्रकार व्यवहार तो करते है परन्तु फिर भी " वैषम्य-नैर्घृण्य " दोषो से श्रलिप्त रहते है। <u>इसी प्रकार व्यवहा</u>र भ्रथना कानून कायदे में भी खुनी आदमी को फाँसी की सजा देनेवाले न्यायाधीश को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता। भ्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि जब बुद्धि निष्काम हो कर साम्यावस्था में पहुँच जावे, तब वह मनुष्य ग्रपनी इच्छा से किसी का भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसी का नुकसान हो ही जाय तो सम-भाना चाहिये कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नही; श्रथवा निष्काम बुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है-फिर देखने में वह मातृवध्या गुरुवध सरीखा कितना ही भयडकर क्यों न हो--उसके शुभ-श्रशुभ कल का बन्धन अथवा लेप उसको नहीं लगता ( देखो गी. ४. १४; ६. २८ श्रीर १५. १७) । फ्रीजदारी कानून में श्रात्मसंरक्षा के जो नियम है, वे इसी तत्त्व पर रचे गये हैं। कहते हैं कि जब लोगों ने मनु से राजा होने की प्रार्थना की, तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि " श्रनाचार से चलनेवालों का शासन करने / के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पड़ा चाहता।" प्रन्तु जब लोगों ने यह वचन दिया कि, " तमबुवन् प्रजाः मा भीः कर्तृ नेनो गमिष्यित्" ( मभा शां ६७. २३ )-इरिये नहीं, जिसका पाप इसी को लगेगा ब्रापको तो रक्षा करने की पुर्ध्य ही मिलेगा; श्रीर प्रतिज्ञा कि, '' प्रजा की रक्षा करने में जो खर्च लगेगा उसे हम लोग 'कर ' दे कर पूरा करेंगे," तब मनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे अचेतन सुष्टि का कभी न बदलनेवाला यह नियम है कि ' स्राघात के बराबर ही प्रत्याघात ' हुम्रा करता है; वैसे ही सचेतन

मृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि '' जैसे को तैसा" होना चाहिये। वै साधा-रए। लोग, कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुँच नहीं गई है, इस कर्मविपाक के नियम के विषय में अपनी ममस्व वृद्धि उत्पन्न कर हेते है, और कोध से अयवा हेव से ग्राघात की ग्रवेक्षा अधिक प्रत्याघात करके ग्राघात का बदला लिया करते है; ग्रयवा ग्रपने से दुवले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक ग्रपराध के लिये प्रतिकार-वृद्धि के निमित्त से उसको लुट कर ग्रपना फायदा कर लेने के लिये सदा प्रवृत्त होते हैं। किन्तु साधारए। मनुष्यों के समान बदला भेजाने की, वैर की, ग्रिभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या हुँव से दुईलों को लूटने की ग्रथवा टेक से अपना श्रभिमान, शैली, सत्ता, श्रीर शक्ति की प्रदर्शिनी दिललाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे, उसकी शान्त, निर्वेर श्रीर मनबुद्धि वैसे ही नहीं बिगड़तों है जैसे कि श्रयने क्रपर गिरी हुई गेंद को सिर्फ पीछे लौटा देने से बुद्धि में, कोई भी बिकार नहीं उर-जता; स्रीर छोकसग्रह की दृष्टि से ऐसे पत्या<u>घात स्वरूप कर्म करना उन</u>का <u>धर्म स्रर्थात्</u> कर्तव्य हो जाता है कि, जिसमें दृष्टों का दबदबा वह कर कहीं गरीबों पर प्रत्याचार न होने पावे (गी. ३. २४.)। गीता के सारे उनदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग पर समबुद्धि से किया हुग्रा घोर युद्ध भी धर्म्य श्रीर श्रेयस्कर है। वैरभाव न रख कर सब से वर्तना दुध्टों के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर ख़क़ा न होना श्रादि घर्मतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता कि 'निवेर 'शब्द का श्रर्य केवल निष्क्रिय श्रथवा प्रतिकार-शून्य है; किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिर्फ इतना ही श्रर्थ मानता है कि वैर श्रर्थात् मन की दुष्ट वृध्दि छोड़ देनी चाहिये; भ्रीर जब कि कर्म किसी के छूटते है ही नहीं, तव उसका कथन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये श्रथवा प्रतिकारार्थ जितने कर्म श्रावश्यक श्रीर शक्य हों, उतने कर्म मन में दुष्टवृध्दि की स्थान न दे कर केवल कर्त्तव्य समभ वैराग्य और निःसङ्ग वृध्दि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १६)। श्रतः इस क्लोक (गी. ११. ५५) में सिर्फ 'निवेर 'पद का प्रयोग न करते हुएं

मत्कर्मकृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः।

निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।। 🗸

उसके पूर्व ही इस दूसरे महत्व के विशेषण का भी प्रयोग करके—िक, 'मत्कर्मकृत्' ग्रर्यात् 'मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ परमेश्वरापंण वृध्दि से सारे कर्म करनेवाला'—भगवान् ने गीता में निर्वरत्व ग्रौर कर्म का, भिवत की दृष्टि से, मेल
मिला दिया है। इसी से शाडकरभाष्य तथा ग्रन्य टीकाग्रों में भी कहा है कि, इस
इलोक में पूरे गीताशात्र का निचोड़ ग्रा गया है। गीता में यह कहीं भी नही वतलाया कि वृध्दि को निर्वेर करने के लिये, या उसके निर्वेर हो चुकने पर भी सभी प्रकार
के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वेरत्व ग्रौर परमेश्वरापंण
बृध्दि से करने पर, कर्ता को उसका कोई भी पाप या दोष तो लगता ही नहीं।

उलटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुव्हों का प्रतिकार किया गया है, उन्हों का ग्रात्मीपम्य-दृष्टि से कल्याएं मनाने की बुद्धि भी नव्ह नहीं होती। एक उदा-हरएं लीजिये, दुव्ह कर्म करने के कारण रावण को, निवेर ग्रीर निव्पाप रामचंद्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में जब विभीषण हिचकने लगा तब रामचंद्र ने उसकी समकाया कि-

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम् । 🗡 क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥

"(रावण का मन का) वैर मौत के साथ ही गया। हमारा (दुब्दों का नाश करने का) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा (भाई) है, वैसा हो मेरा भी है। इसलिये इसका अग्नि-संस्कार कर "(वाल्मीकिरा. ६. १०९. २५) रामायण का यह तत्त्व भागवत (८. १९. १३) में भी एक स्थान पर बतलाया गया ही है, और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथ एँ है, कि भगवान ने जिन 'दुब्दों का संहार किया, उन्हीं को फिर दयाल हो कर सद्गति वे खली, उनका रहस्य भी यही है। इन्हों सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है कि " उद्धत के लिये उद्धत होना चाहिये;" और महाभारत में भीष्म ने परशुराम से कहा है —

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेचं प्रवर्तयन् । नाधमें समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥

" अपने साथ जो जैसा बर्ताव करता है, उसके साथ वैसे ही बर्तने से न तो अधर्म (अनीति) होता है और न अकल्याएा " (मभा उद्यो १७९ २०)। फिर आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपदेश यूधिष्ठिर को किया है -

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स घर्मः । 
मायाचारो मायया वाधितन्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

" ग्रंपने साथ जो जैसा बर्तता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना धर्मनीति है; मायावी पुरुष के साथ मायावीपन ग्रौर साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिये" (मभा शां. १०९. २९ ग्रौर उद्यो. ३६. ७) ऐसे ही ऋग्वेद में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि — " त्वं माया-भिरनवद्य मायिनं ..... वृत्रं ग्रदंगः।" (ऋ. १०. १४७. २; १. ८०. ७)— हे निष्पाप इन्द्र! मायावी वृत्र को तू ने माया से ही मारा है। ग्रौर भारवि ने ग्रपने किरातार्जुनीय काव्य में भी ऋग्वेद के तत्त्व का ही ग्रनुवाद इस प्रकार किया है —

**\*** \*

្ត<sup>ែ</sup>\*

ДП .

NITE OF

व्यक्ति ते मुढिधियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न भायिनः ॥ ४ "मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते है " (किरा.१.३०) परन्तु यहाँ एक बात पर और घ्यान देना चाहिये कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि सायुता से हो सकता हो, तो पहले साधुता से ही करे। क्यों इसरा यदि दुप्ट हो तो उसी के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये—यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गांव का गांव अपनी नाक नहीं कटा लेता! श्रोर क्या कहे, यह धर्म हैं भी नहीं। इस "न पापे प्रतिपापः स्यात्" सूत्र का ठीक भावार्थ यही है; और इसी कारण से विदुरनीति में धृतराष्ट्र को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है कि "न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मनः "—जैसा व्यवहार स्वयं अपने लिये प्रतिकूल मालूम हो, वैसा बर्ताव दूसरों के साथ न करे। इसके पश्चात् ही विदुर ने कहा हैं —

अक्रोधेन जयेत्कोधं असाधुं साधुना जयेत्। 🜙 जयेत्कदर्ये दानेन जयेत् सत्येन चानृतम् ॥

"(इसरे के) क्रोध को (अपनी) शान्ति से जीतें, दुष्ट को साधुता से जीतें, कृपण को दान से जीतें और अनृत को सत्य से जीतें "(मभा उद्यो ३८. ७३, ७४)। पाली भाषा में बीढ़ों का जो घम्मपद नामक नीतिग्रन्थ है, उसमें (२२३) इसी क्लोक का हुवह अनुवाद है —

अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदिरयं दानेन सच्चेनालीकवादिनम् ॥
शान्तिपर्वं में युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तत्त्व के गीरव
का वर्णन इस प्रकार किया है—

कर्म चेतदसाधूना असाधुं साधुना जयेत्। धर्मेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा ॥

" दुष्ट की श्रसाधृता, श्रर्थात् दुष्ट कर्म, का साधृता से निवारण करना चाहिये; क्योंकि पाप कर्म से जीत लेने की श्रपेक्षा धर्म से श्रर्थात् नीति से मर जाना भी श्रेयस्कर है" (शां. ९५. १६)। किन्तु ऐसे साधृता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मों का नि-वारण न होता हो, श्रथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टो को नापसन्द हो तो, जो काँटा पुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको "क्ण्टकेन्व कण्टकम्" के न्याय से साधारण काँटे से श्रथवा लोहे के काँटे—सुई—से ही बाहर निकाल डालना श्रावश्यक है (दास. १९. ९. १२—३१)। क्योंकि, प्रत्येक समय, लोकसंग्रह के लिये दुष्टों का निग्रह करना, भगवान् के समान, धर्म की दृष्टि से साधु पुरुषों का भी पहला कर्त्तंव्य है। "साधृता से दुष्टता को जीते" इस वाक्य में ही पहले यही बात मानी गई है कि दुष्टता को जीत लेना श्रयवा उसका गिवारण करना साधु पुरुष का पहला कर्त्तंव्य है, फिर उसकी सिद्धि के लिये बतलाया है कि पहले किस उपाय की योजना करे। यदि साधृता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीधी श्रेगुलो से घी न निकले—तो " जैसे को तैसे " बन कर दुष्टता का निवारण करने से हमें, हमारे धर्मप्रन्यकार कभी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं करते कि दुष्टता के श्रागे साधु पुरुष श्रपना बलिदान खुशी से किया करे। सदा

ष्त्रान रहे कि जो पुरुष अपने बुरे कामों से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता कि श्रौर लोग मेरे साथ साधुता का बर्ताव करें। धर्मशास्त्र में स्पट्ट आ़ज्ञा है (मनु. ८.१९ और ३५१) कि इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोई श्रसाधु काम लाचारी से करना पडे, तो उसकी जिम्मेदारी शुद्ध-मुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती; किन्तु इसका जिम्मेदार वही दुष्ट पुरुष हो जाता है कि जिसके दुष्ट कर्मी का यह नतीजा है। स्वयं बुद्ध ने देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी इसी तत्त्व पर -लगाई है (देखो मिलिन्दप्र. ४. १. ३०-३४) । जड़ सृष्टि के व्यवहार में ये ग्राघात-प्रत्याघातरूपी कर्म नित्य ग्रौर बिलकुल ठीक होते हैं। परन्तु मनुष्य के व्यवहार - उसके इच्छाघीन है; भ्रौर ऊपर जिस त्रैलोक्य-चिन्तामिए। की मात्रा का उल्लेख किया है, उसके दृष्टों पर प्रयोग करने का निश्चिन विचार जिस धर्मज्ञान से होता है, वह वर्मज्ञान भी ग्रत्यन्त सुक्ष्म है; इस कारण विज्ञेष प्रवसर पर बड़े बड़े लोग भी सचमुच इस दुविधा में पड़ जाते है कि, जो हम किया चाहते है वह योग्य है या श्रयोग्य, श्रथवा धर्म्य है या श्रधम्यं—िक कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः (गी. ४: १६) । ऐसे प्रवसर पर कोरे विद्वानों की, प्रथवा सदैव थोडे-बहुत स्वार्थ के पञ्जे में फँसे हुए पुरुषो की पण्डिताई पर, या केवल अपने सार-असार विचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बैठे; बल्कि पूर्ण प्रवस्था में पहुँचे हुए पर-माविध के साधुपुरुष की शुद्धबृद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरुके निर्णय को प्रमाण माने । वयोकि अनिरा तार्किक पाण्डित्य जितना श्रिधिक होगा, दलीलें भी उतनी ही श्रधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना शुद्धवृद्धि के कोरे पाण्डित्य से ऐसे बिकट प्रक्तो का कभी सच्चा और समाधानकारक निर्णय नहीं हो पाता; श्रतएव उसको शुद्ध श्रौर निष्काम बुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये। जो शास्त्रकार श्रत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है और यही कारण है जो भगवान् ने प्रर्जुन से कहा है-"तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ" (ंगी. १६. २४) <sup>©</sup>कार्य-श्रकार्य का निर्**एय करने में तुक्ते शास्त्र को प्रमा**ए/ मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि कालम।न के अनुसार श्वेत-केतु जैसे आगे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों में भी फुर्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है।

निर्वेर और शान्त साध पुरुषों के आच्राण के सम्बन्ध में लोगों की आज कल जो गैर-समभ देखी जाती है, उसका कारण यह है कि कर्मयोगमार्ग प्रायः लुप्त-हो गया है, और सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले संधासमार्ग का आज कल चारो और दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश अथवा उद्देश भी नहीं है कि निर्वेर होने से निष्प्रतिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवा ही नहीं है उसे, जगत में दुप्टो की प्रबलता फैले तो और न फैले तो, करना ही क्या है, उसकी जान रहे चाहे चली जाय, सब एक ही सा है। किन्तु पूर्णावस्था

में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में ग्रात्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि सभी के साथ निवरता का व्यवहार किया करे, तथापि अनासक्त-बुद्धि से पात्रता-अपात्रता का सार-ग्रसार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नही चूकते; श्रीर कर्मयोग कहता है कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की साम्य बुद्धि में कुछ भी न्यूनता नहीं ग्राने देते। गीताधर्न-प्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्त्व को मान लेने पर कुलाभिमान ग्रीर देशाभिमान ग्रादि कर्त्तव्य-धर्मो की भी कर्मयोग-शास्त्र के श्रनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती है। यद्यपि यह श्रन्तिम सिघ्दान्त है कि समग्र मानव जाति का-प्राणिमात्र का-जिससे हित होता हो वही धर्म है, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलाभिमान, धर्मा-. भिमान श्रौर देशाभिमान श्रादि चढ़ती हुई सीड़ियों की श्रावश्यकता तो कभी भी नष्ट होने की नहीं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिये जिस प्रकार अगुणोपासना श्रावश्यक है, उसी प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की ऐसी वृध्दि पाने के लिये कुलाभिमान जात्यभिमान और देशाभिमान ग्रादि की ग्रावश्यकता है; एवं समाज की प्रत्येक पीढी इसी जीने से ऊपर चढ़ती है, इस कारण इसी जीने को सदैव हैं। स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे ही जब ग्रपने श्रासपास के लोग श्रथवा श्रन्य राष्ट्र नीचे की सीढ़ी पर हो, तब यदि कोई एक-ग्राध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि में श्रकेला ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहूँ, तो यह कदापि हो नहीं सकता । क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है कि परस्पर व्यवहार में "जैसे को तैसा" न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेणी नालों को नीचे-नीचे की श्रेणीवाले लोगों के श्रन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसद्भग पर ग्रावश्यक रहता है। इसमें कोई शद्धका नहीं, कि सुघरते-सुघरते जगत् के सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ,ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि वे प्राणिमात्र मे ग्रात्मा की एकता को पहचानने लगें; श्रन्ततः मनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त कर छेने की ग्राशा रखता कुछ श्रनुचित भी नहीं है। परन्तु ग्रात्मोन्नति की परमा-विधि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक श्रन्यान्य राष्ट्रों ग्रयवा समाजो की स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान क्रादि धर्मो का ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो श्रपने-श्रपने समाजों को उन-उन समयों में श्रेयस्कर हो । इसके श्रतिरिक्त, इस दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मञ्जिल दर मञ्जिल तैयारी करके इमारत वन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाली की, या सूर्य होने से अग्नि की, ग्रावश्यकता बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूतहित की श्रन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, बरन् कुलाभिमान को भी श्रावश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें तो, कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; श्रौर देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मेक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं होता । श्रर्थात् सम्राज की पूर्ण अवस्या में भी साम्यवृद्धि के ही समान, देशाभिमान और कुलाभिमान आदि

धर्मों की भी सदैव ज़रूरत रहती ही है। किन्तु केवल श्रपने ही देश के श्रिममान को परम साध्य मान लेने से, जैसे एक राष्ट्र श्रपने लाभ के लिये दूसरे राष्ट्र का मन-माना नुकसान करने के लिये तैयार रहता है, वैसी बात सर्वभूतिहत को परमसाध्या मानने से नहीं होती। कुलाभिमान, देशाभिमान श्रीर श्रन्त में, पूरी मनुष्यजाति के हित में यदि विरोध श्राने लगे तो साम्यबुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का, यह महत्त्वपूर्ण श्रीर विशेष कथन है कि उच्च श्रेणी के धर्मों कि सिध्दि के लिये निम्न श्रेणी के धर्मों को छोड़ दे। विदुर ने घृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है कि युध्द में कुल का क्षय हो जावेगा, श्रतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पाण्डवो को राज्य का भाग न देने की श्रपेक्षा, यदि दूर्योधन न सुने तो उसे - (लड़का भले ही हो) श्रदेले को छोड़ देना ही उचित है, श्रीर इसके समर्थन में यह इलोक कहा है –

स्यजेदेकं कुलस्याये ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। 🛩

"कुल के (बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को ग्रीर पूरे लोकसमूह के लिये गाँव को , एवं म्रात्मा के लिय पृथ्वी को छोड़ दे " ( मभा-आदि. ११५. ३६; मभा. ६१. ११ ) । इस क्लोक के पहले और तीसरे चरेण का तात्पर्य वही है कि जिसका उल्लेख अपर किया गया है और चौथे चरण में झात्म-रक्षा का तत्त्व वतलाया गया है। ' ग्रात्म ' शद्ध सामान्य सर्वनाम है, इससे यह आत्मरक्षा का तत्त्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोक-समूह को, जाति को, देश को प्रथवा,राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है; प्रौर कुल के लियं एक पुरुष की, ग्राम के लिये कुल की, एवं देश के लिये ग्राम की छोड़ देने की क्रमशः चढ़ती हुई दस् प्राचीन प्रणाली पर जब हम घ्यान देते है तव स्पष्ट देख पड़ता है कि आत्म काद्व का ग्रर्थ इन सब की अपेक्षा इस स्थल पर अधिक महत्त्व का है। फ़िर भी कुछ मतलबी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का कसी कभी विपरीत अर्थात् निरा स्वार्थप्रघान ध्रर्थ किय। करते है; श्रतएव यहाँ कह देता चाहिये कि श्रात्मरक्षा का यह तत्त्व श्रापमतलबीपन का नहीं है । क्योंकि, जिन ज्ञास्त्रकारों ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाक-पन्य को राक्षसी बतलाया है (देखो गी. अ. १६ ), सम्भव नहीं है कि वे ही , स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत की डुबाने के लिये कहें। ऊपर के क्लोक में 'श्रर्थें' शह का श्रर्थ सिर्फ स्वार्यप्रधान नहीं है, किन्तु " सङ्कट भ्राने पर उसके निवारणार्थ " ऐसा करना चाहिये; और कोशकारों ने भी यही अर्थ किया है। आपमतलबीपन सौर आत्मरक्षा में बड़ा भारी अन्तर हैं। कामोपभोग की इच्छा श्रथवा लोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिये दुनिया का 🗸 नुकसान करना आपमतलबीपन है। यह श्रमानुषी ग्रौर निन्छ है। उक्त क्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है कि एक के हित की श्रपेक्षा अनेंको के हित पर सबैव ध्यान देना चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही श्रात्मा रहने के कारण , प्रत्येक मनुष्य को इस जगत में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है; श्रीर इस

मर्वमान्य महत्त्र के नैसर्गिक स्वत्व की ग्रीर दुर्लक्ष्य कर जगत् के किसी भी एक स्त्रिक्त की या समाज की हानि करने का श्राविकार, दूतरे किसी व्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कदानि प्राप्त नहीं हो सकता—किर चाहे वह समाज बल स्नीर मंट्या में कितना ही चढ़ा-थढ़ा क्यो न हो, अथवा उसके पास छोना-अपटी करने के माधन दूसरों से श्रधिक क्यो न हो । यदि कोई इस युक्ति का अवलम्बन करे कि एक की अपेक्षा, ग्रयवा थोड़ो की ग्रपेक्षा बहुतों का हिंत ग्रधिक योग्यता का है, श्रीर इस युक्ति मे, सत्या में अधिक बढे हुए समाज के स्वायी बर्ताव का समर्थन करे, तो यह युक्ति-वाद केवल राक्षसी सममा जावेगा । इस प्रकार दूसरे लोग यदि श्रन्याय से वर्तने लगें तो बहुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेक्षा भी,श्रात्म-रक्षा ग्रयात् ग्रपने वचाव का नैतिक हक और भी ग्रधिक सबल हो जाता है; यही उक्त चीथे चरण का भावार्थ है; ग्रीर पहले तीन चरणो में जिस ग्रर्थ का वर्णन है, उसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते से उसे उनके साथ हो बतला दिया है। इसके सिवा यह भी देखना चाहिये कि यदि हम स्वयं जीवित रहेगे तो लोक-कल्याएा भी कर सकेगे। श्रतएव लोकहित की वृष्टि से विचार करें तो भी विश्वामित्र के समान यही कहना पड़ता है कि " जीवन धर्ममवाध्नुयात् "-जियेंगे तो धर्म भी करेंगे; श्रयवा कालिदास के श्रनुसार यही कहना पड़ता है कि " शरीरमाछ खलु धर्मसायनम् " (कुमा ५. ३३ )-शरीर ही सब धर्मो का मूल साधन है; या मनु के कथनानुसार व्हना पड़ता है कि " आत्मान सततं रक्षेत् " स्वय अपनी रक्षा सदा-सर्वदा करनी चाहिये। यद्यपि आत्मरक्षा का हक सारे जगत् के हित की श्रवेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है, तथापि दूसरे प्रकरण में कह आये है कि कुछ अवसरो पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अथटा परोपकार के लिये स्वयं अपनी ही इच्छा से सायु लोग अपनी जान पर खेल जाते है । उनत श्लोक के पहले तीन चरणों में यहि तत्त्व वर्णित है। एसे प्रसङ्ग पर मनुष्य श्रात्मरक्षा के श्रपने श्रेष्ठ स्वत्व पर भी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है, अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सव से श्रेप्ट समभी जाती है। तथापि श्रचूक यह निश्चय कर देने के लिये, कि ऐसे अवसर कब उत्पन्न होते है, निरा पाण्डित्य या तर्कशिक्त पूर्ण समर्थ नहीं है; इसलियं, धृतराष्ट्र के उल्लिखित कथानक से यह वात प्रगट होती है कि विचार करनेवाले मनुष्य का ग्रन्तःकरण पहले से ही शुद्ध ग्रीर सम रहना चाहिये। महाभारत में ही कहा है कि घृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी कि वे विदुर के उपदेश को समभ न सके, परन्तु पुत्र-प्रेम उनकी वृद्धि को सम होने कहाँ देता था। कुवेर को जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी कमी नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलात्मैक्य, देशात्मैक्य या धर्मा-त्मैक्य श्रादि निम्नश्रेणी की एकतात्रों का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। ब्रह्मात्मैक्य में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशवर्म, कुलवर्म आदि सकुचित वर्मी का भ्रयवा सर्वभूतिहत के व्यापक धर्म का-म्रर्थात् इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के

अनुसार, श्रयवा श्रात्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, व उसको उसी धर्म का--उपदेश करके जगत् के धारण-पोषण का काम साधु लोग करते रहते है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा-भिमान ही मुख्य सद्गुए। हो रहा है, ग्रौर सुघरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों ग्रौर तैयारियों में अपने ज्ञान का, कुशलता का और द्रव्य का उपयोग किया करते है कि पास-पड़ोस के शत्रु-देशीय बहुत से लोगों को प्रसंग पड़ने पर थोड़े ही समय में हम क्यों कर जानसे मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर ग्रीर कोन्ट प्रभृति पण्डितों ने ग्रपने ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को ही नीतिवृष्टचा मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; श्रौर जो श्राक्षेप इन लोगों के प्रतिपादित तत्व पर हो नहीं सकता, वही ग्राक्षेप हम नहीं समऋते कि श्रम्यात्म-दृष्टचा प्राप्त होनेवाले सर्वभृतात्मैक्य-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के ही अनुसार--बहुत हुआ तो जुरा कुशादह श्रयात बाढ़ के लिये गुञ्जायश रख कर--जैसे ब्योंताना पड़ते है, वैसे ही सर्वभता-हमैक्य-बृद्धि की भी बात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूताहमैक्य बृद्धि से उसके आगो जो साध्य रखना है वह उसके अधिकार के अनुरूप, अथवा उसकी अपेक्षा ज़रा सा और आगे का, होगा तभी वह उसकी श्रेयस्कर हो सकता है; उसके सामर्थ्य की अपेक्षा बहुत अञ्जी बात उसकी एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। परब्रह्म की कोई सीमा न होने पर भी उपनिषदों में उसकी 'उपासना की कम-कम से बढ़ती हुई सीढ़ियां बतलाने का यही कारण है; श्रीर जिस समाज में सभी स्थितश्रज्ञ हों, वहां क्षात्र धर्म की जरूरत नि हो तो भी जगत् के श्रन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके " आत्मानं सततं रक्षेत्" के ढरें पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था में क्षात्र धर्म का संग्रह किया गया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने अपने ग्रन्थ में जिस समाज-व्यवस्था को अत्यन्त उत्तम बतलाया है, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास से युद्धकला में प्रवीण वर्ग को समाजरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही देख पड़ेगा कि तत्त्वज्ञानी लोग परमाविध के शुद्ध श्रौर उच्च स्थिति के विचारों में ही डूबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन अपूर्ण समाज-व्यवस्था का विचार करने से भी कभी नहीं चूकते।

उपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुष के सम्बन्ध में यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, ज्ञान्त और प्राणिमात्र में निर्वेर तथा सम रखें; इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी लोगों के विषय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संसारी कामों का त्याग कर, यानी कर्म-संन्यास-अध्यम को स्वीकार करके इन लोगों को बुद्धि को न बिगाड़े; देश-काल और परिस्थित के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो, उसी का उन्हे उपदेश देवे; अपने निष्काम कर्त्तव्य-आवरण से सद्व्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष आदर्श दिखला

गी. र. २६

कर, सब को धीरे घीरे ययासम्भव झान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगावे; बस यही जानी पुरुष का सच्चा घर्म है। समय-समय पर श्रवतार ले कर भगवान् भी यही काम किया करते हैं; श्रीर ज्ञानी पुरुष को भी यही श्रादर्श मान फल पर ध्यान देते हुए इस जगत् का श्रपना कत्तंव्य शुद्ध श्रर्थात् निष्काम-बुद्धि से सदैव ययाशक्ति करते रहना चाहिये। गीताशास्त्र का सारांश यही है कि इस प्रकार के कर्त्तव्य-पालन में यदि मृत्यू भी श्रा जावे तो वड़े आनन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये (गी. ३. ३५)-ग्रपने कर्तव्य ग्रर्थात् धर्म को न छोडना चाहिये। इसे ही लोकसंग्रह प्रयवा कर्मयोग कहते है। न केवल वेदान्त ही, बरन् उसके श्राधार पर साथ ही साथ कर्म-ग्रकर्म का अपर लिखा हुग्रा ज्ञान भी जब गीता में बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड् कर भीख मांगने की तैयारी करनेवाला ग्रर्जुन आगे चल कर स्वधर्म-ग्रनुसार युद्ध करने के लिये-सिर्फ इसी लिये नहीं कि भगवान् कहते हैं, बरन् अपनी राजी से—प्रवृत्त हो गया । स्थित-प्रज्ञ की साम्यवृद्धि का यही तस्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुन्ना है, कर्मयोगशास्त्र का मूल श्राघार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके श्राघार से हमने बतलाया है कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है। हमते इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी बातो का संक्षिप्त निरूपण किया है कि श्रात्मीपम्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये; 'जैसे को तैसीं'-वाले न्याय से श्रथवा पात्रता-श्रपात्रता के कारण सब से बडे-चढे हुए नीति-धर्म में कीन से भेद होते है, श्रथवा श्रपूर्ण श्रवस्था के समाज में वर्तनेवाले साधु पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म कैसे स्वीकार करने पड़ते है। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, अहिंसा, सत्य श्रीर श्रस्तेय श्रादि नित्य घर्मों के विषय में उपयोग किया जा सकता है। श्राज कल की श्रपूर्ण समाज-व्यवस्था में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के श्रनुसार इन नीति-धर्मों में कहाँ और कौन सा फ़र्क करना ठीक होगा, यदि इन धर्मों में से प्रत्येक पर एक-एक स्वतन्त्र ग्रन्य लिखा जाय तो भी यह विषय समाप्त न होगा; श्रीर यह भगवद्गीता का मुख्य उद्देश भी नहीं है। इस ग्रन्थ के दूसरे ही प्रकरणमें इसका विग्दर्शन करा श्राये है कि श्रहिसा श्रीर सत्य, सत्य श्रीर श्रात्मरक्षा, श्रात्मरक्षा श्रीर शान्ति श्रादि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्त्तव्य-श्रकत्तंव्य का सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निविवाद है कि ऐसे श्रवसर पर साधु पुरुष " नीति-धमं, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वार्थ श्रीर सर्वभूतहित" श्रादि बातो का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-श्रकार्य का निर्णय किया करते है श्रीर महाभारत में श्येन ने शिबि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला दी है। सिज्विक नामक ग्रंग्रेज ग्रन्थ-कार ने श्रपने नीतिशास्त्र विषयक ग्रन्थ में इसी श्रर्थ का विस्तार-सहित दर्एन श्रनेक उदाहरण ले कर किया है । किन्तु कुछ पिक्चमी पण्डित इतने ही से यह ग्रनुमान मान करते हैं कि स्वार्य और परार्थ के सार-ग्रसार का विचार करना ही शीत-

निर्णय का तत्व है, परन्तु इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का कथन है कि यह सार-ग्रसार का विचार ग्रनेक बार इतना सूक्ष्म ग्रौर श्रनैकान्तिक, ग्रर्थात् ग्रनेक श्रनुमान निष्पन्न कर देने-वाला, होता है कि यदि यह साम्यबुद्धि "जैसा में, वैसा दूसरा" ही मन में सोलहों ग्राने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-ग्रसार के विचार से कर्त्तव्य-ग्रकर्त्तव्य का सदैव अचुक निर्णय होना सम्भव नहीं है ग्रौर फिर ऐसी घटना हो जानें की भी सम्भावना रहती है जैसे कि 'मोर नाचता है, इसलिये मोरनी भी नाचने लगती है। ' प्रर्थात् " देखा-देखी साधै जोग, छोजै काया, बाढ़ै रोग " इस लोकोक्ति के 'श्रनुसार ढोग फैल सकेगा श्रौर समाज की हानी होगी । मिल प्रभृति उपयुक्तता-वादी पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों के उपपादन में यही तो मुख्य श्रपूर्णता है। गरुड़ ऋपट कर श्रपने पञ्जे से मेमने को श्राकाश में उठा ले जाता है, इसलिये देखादेखी यदि कौवा भी ऐसा ही करने लगे तो घोखा खाये बिना न रहेगा। इसी लिये गीता कहती है कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों पर ही अवलम्बित मत रहो, अन्तःकरेण में संदैव जागृत रहनेवाली साम्यबुद्धि की ही अन्त में शरण लेनी चाहिये; क्योंकि कर्मयोगशास्त्र की सच्ची जड़ साम्यबुद्धि ही है। अर्वाचीन ग्राधिभौतिक पण्डितों में से कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ ग्रर्थात् 'ग्रिधिकांश लोगों के ग्राधिक सुख ' को नीति का मूलतृत्व वतलाते हैं। परन्तु हम चौथे प्रकरण में यह दिखला थ्राये है कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों की उप-योगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी स्रवहय ही करना पड़ता है कि कर्त्ता की बुद्धि कहाँ तक शुद्ध है। कर्म के बाहच परिएामों के सार-ग्रसार का बिचार करना चतुराई का श्रीर दूरदर्शिता का लक्षण है सही; परन्तु दूरदर्शिता श्रीर नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं है । इसी से हमारे शास्त्र कार कहते है कि निरे बाह्य कर्म के सार-ग्रसार-विचार की इस कोरी व्यापारी क्रिया में सद्वर्ताव का सच्चा बीज नहीं है, किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का मूल श्राधार है। मनुष्य की श्रर्थात् जीवात्मा की पूर्ण अवस्था का योग्य विचार करे तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। लोभ से किसी को लूटने में बहुतेरे ब्रादमी होशियार होते है; परन्तु इस बात के जानने योग्यं कोरे ब्रह्मज्ञान को ही— कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगो का अधिक सुख, काहे में है-इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता । जिसका मन या अन्तःकरण शुद्ध ह, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। और तो क्या, यह भी कह सकते है कि जिसका अन्तःकरण निर्मल, निर्वेर श्रौर शुद्ध नहीं है वह यदि बाहच कर्मों के दिखाऊ बर्ताव में पड़ कर तदनुसार बर्ते तो उस पुरुष के ढोंगी बन जाने की भी सम्भावना है (देखों गी. ३.६)। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में साम्य बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान लेने से कहना पड़ता है कि कठिन समस्या ग्राने पर धर्म-ग्रधर्म का निर्णय कराने

के लिये ज्ञानी साधु पुरुषो की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भयऊकर रोग होने पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सहायता के उसके निदान ग्रीर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धर्म-प्रधर्म-निर्णय के बिकट प्रसद्धग पर यदि कोई सत्पुरुषों को मदद न ले, श्रीर यह श्रभिमान रखे कि मैं ' श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुल-' वाले एक ही सायन से धर्म-प्रधर्म का श्रचूक निर्एय श्राप ही कर लुंगा, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। साम्यवृद्धि को बढ़ाते रहने का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये; श्रीर इस कम से संसार भर के मनुष्यों की बृद्धि जब पूर्ण साम्य श्रवस्था में पहुँचे जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम साघ्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण श्रवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी । कार्य श्रकार्य-शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुई है स्त्रीर इस कारण उसकी इमारत को भी साम्यवृद्धि की ही नींव पर खडा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर न जा कर यदि नीतिमत्ता की केवल लीकिक कसीटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता का साम्यबुद्धिवाला पक्ष ही पाञ्चात्य श्राधिभीतिक या श्राधिवैवत पन्य की अपेक्षा. श्रधिक योग्यता का श्रीर मार्मिक सिद्ध होता है। यह बात श्रागे पन्द्रहवे प्रकरण में की गई तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जायगी । परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपए। का जो एक महत्त्व-पूर्ण भाग ग्रभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर लेना चाहिये।

## तेरहवाँ प्रकरण।

## भक्तिमार्ग 🕒

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वृज्ज । प्र अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गीता. १८. ६६।

अ व तक अध्यात्म दृष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वभूता-स्मैक्यरूपी निष्काम-बृद्धि ही कर्मयोग की भ्रीर मोक्ष की भी जड़ है, यह शुद्धबृद्धि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से प्राप्त होती है, श्रौर इसी शुद्ध-बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य को श्रपने जन्म भर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्त्तव्यकर्मी का पालन करना चाहिये। परन्तु इतने ही से भगवद्गीतामें प्रतिपादन विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान ही केवल सत्य श्रीर श्रन्तिम साध्य है, तया "उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है " (गी. ४. ३८); तथापि अब तक उसके विषय में जो विचार किया गया और उसकी सहायता से साम्यबुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है। इसालये सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विषय को पूरी तरह से समभने के लिये प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; ब्रौर यदि किसी मनुष्य की तीव न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से हाथ घो बैठना चाहिये ? सच कहा जाय तो यह शङका भी कुछ अनुचित नहीं देख पड़ती। यदि कोई कहे-"जब कि बड़े बड़े जानी पुरुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से ग्राच्छादित तुम्हारे उस ग्रमृतस्वरूपी परम्रह्म का वर्णन करते समय 'नेति नेति कह कर चुप हो जाते है, तब हमारे समान साधारण जनो की समक्ष में वह कैसे ग्रावे ? इसलिये हमें कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग बतलाग्री जिससे तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी ब्रल्प प्रहणु-शक्ति से समक'में ब्रा जावे; -तो इसमें उसका क्या दोष है ? गीता झौर कठोपनिषद् ( गी. २. २९; क. २. ७<sup>-</sup>) में कहा है, कि श्राद्यर्य-चिकत हो कर श्रात्मा ( ब्रह्म ) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत है, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-ग्रन्थों में इस विषय पर एक बोधदायक कथा भी है। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाष्कलि ने बाह्व से कहा

<sup>\* &</sup>quot;सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वर—प्राप्ति के साधनों को छोड़ मेरी ही शरण में आ । मैं तुझे सब पापों से मुक्त कहुँगा डर मत।" इस श्लोक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अन्त में किया है। सो देखिये।

'हे महाराज! मुझे कृपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते है, तब बाह्न कुछ भी नहीं बोले। बाय्कलि ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्र चुप ही रहे ! जब ऐसा ही चार पाँच बार हुम्रा तब बाह ने बाष्कित से कहा " मरे! में तेरे प्रश्नों का उत्तर तभी से दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समभ में नहीं आया-में क्या करें ? ब्रह्म-स्यरूप किसी प्रकार वतलाया नहीं जा सकता; इसलिये जानत होता प्रथात् चुप <u>रहना ही सच्चा बहा-लक्षण है ! समभा ? " (वे.सू. शांभा. ३. २. १७) । सारांश,</u> जिस दृश्य-सृष्टि-त्रिलक्षण्, श्रनिर्वाच्य श्रौर श्रचिन्त्य परब्रह्म का यह क्णंन है-कि वह मुँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, ग्रांखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं, और समक में न ग्राने पर वह मालूम होने लगता है (केन. २.११)-उसको साधारण वृद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे श्रीर उसके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कँसे मिलेगी ? जब परमेश्वर-स्वरूप का श्रनुभवात्मक ग्रीर यथायं ज्ञान ऐसा होने, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही ग्रात्मा प्रतीत होने लगे, तभी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; श्रौर ऐसी उन्नति कर लेने के लिये तीय बृद्धि के प्रतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लाखों-करोडों मनुष्यो को ब्रह्म-प्राप्ति की ग्राज्ञा छोड़ चुपचाप बैठ रहना होगा ! क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहें कि बुद्धिमान् लोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई मतभेद दिलाई देते हैं; श्रीर यदि यह कहे कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह वात आप ही आप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये " विश्वास ग्रयवा श्रद्धा रखना" भी वृद्धि के श्रतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति श्रयवा फलदूपता श्रद्धा के विना नहीं होती। यह कहना—िक सब ज्ञान केवल बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनीवृत्ति की सहायता आवश्यक नहीं—उन पंडितों का वृथाभिमान है जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरए के लिये यह सिद्धान्त लीजिये कि कल सबेरे फिर सूर्योदय होगा। हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को श्रत्यन्त निश्चित मानते है। नयों ? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस कम को हमेशा श्रप्तडित देखा है। परन्तु कुछ श्रधिक विचार करने से मालूम होगा, कि 'हमने अयवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे सूर्य को निकलते देया है, ' यह बात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारण नही हो सकती; ग्रथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योदय नहीं होता; ययार्थ में सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण है। ग्रन्छा, भ्रव यदि 'हमारा नूर्यं को प्रतिदिन देखना' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो इसके लिये क्या प्रमाण है कि कल सूर्योदय होगा? दीर्घ काल तक किसी वस्तु का जम एक सा श्रदाधित देख पड़ने पर, यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या

श्रद्धा हो तो है न, कि वह कम आगे भी वैसा ही नित्य चलता रहेगा। यद्यपि हम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम " अनुमान" दे दिया करते है; तो भी यह घ्यान में रखना चाहिये, कि यह अनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है, किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही है। मन्तू की शक्कर मीठी लगती है, इसलिये छन्तू को भी वह मीठी लगेगी—यह जो निश्चय हम लोग किया करते है वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है कि मुझे शक्कर मीठी लगती है, तब इस ज्ञान का अनुभव उसकी बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है सही, परन्तु इससे भी श्रागे बढ़ कर जब हम कह सकते है कि शक्कर सब मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सहायता दिये बिना काम नहीं चल सकता। रेखागिएत या भूमितिशास्त्र का सिद्धान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती है जो चाहे जितनी बढाई जावें तो भी ग्रापस में नहीं मिलती, कहना नहीं होगा कि इसे तत्त्व को अपने ध्यान में लाने के लिये हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव ' के भी परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पडता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम ग्रादि नैर्सागक मनोवृत्तियों से ही चलते है; इन वृत्तियों को रोकने के सिवा बुद्धि दूसरा कोई कार्य नहीं करती, और जब बुद्धि किसी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है, तब आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनोवृत्ति के द्वारा ही हुग्रा करता है। इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार में हो चुकी हैं। सारांश यह है, कि बृद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये और आगे आचरण तथा कृति, में उसकी फलद्रूपता होने के लिये इस ज्ञान की हमेशा श्रद्धा, दया, वात्सल्य, कर्त्तन्य-प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोवृत्तियों की ग्रावश्यकता होती है, भौर जो ज्ञान इन मनोवृत्तियों को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, श्रौर जिस ज्ञान को उनकी सहायता श्रवेक्षित नहीं होती, उसे सूखा, कोरा, कर्कश, श्रधूरा, बांभ या क्च्चा ज्ञान समझना चाहिये। जैसे बिना बारुद के केवल गोली से बंदूक नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा ग्रादि मनोवृत्तियों की सह।यता के बिना, केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता प्रेयह सिद्धान्त हमारे, प्राचीन ऋषियो को भली भाँति मालूम था। उदाहरण के लिये छांदोग्योपनिषद् में वाणित यह कथा लीजिये (छां ६. १२):—एक दिन स्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि प्रव्यक्त थ्रीर सूक्ष्म परब्रह्म ही सब दृश्य जगत् का मूल कारण है, व्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल ले ब्राब्रो ब्रौर देखो कि उसके भीतर क्या है। इवेतकेतु ने वैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा 'इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से बीज या दाने है। " उसके पिता ने फिर कहा कि उन बीजों में से एक बीज ले लो, उसे तोड कर देखो और बतलाओ कि उस के भीतर क्या है ? क्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा ग्रौर कहा कि इसके भीतर कुछ नहीं है। तब पिता ने कहा "श्ररे ! यह जो तुम 'कुछ नहीं

कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष हुआ है"; और अन्त में यह उपदेश दिया कि 'श्रद्धस्व ' श्रर्यात् इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख मुंह से हीं 'हां' मत कहो, किन्तु उसके ग्रागे भी चलो, यानी इस तत्व को ग्रपने हृदय में प्रच्छी तरह जमने दो और प्राचरण या कृति में दिखाई देने दो। सारांश, यदि यह निरंचयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की श्रावश्यकता है, कि सूर्य का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि इस बात को पूर्ण-तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व ग्रनादि, ग्रनन्त, सर्वकर्तु, सर्वज्ञ, स्वतंत्र ग्रौर चैतन्यरूप है--पहले हम लोगो को, जहां तक जा सके, बुद्धि रूपी बटोही का अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु आगे, उसके अनुरोध से, कुछ दूर तो श्रवश्यही श्रद्धा तथा प्रेम की पगड़ंड़ी से ही जाना चाहिये। देखिये, में जिसे मा कह कर ईश्वर के समान वंद्य और पूज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समभते है या नैय्यायिकों के शास्त्रीय शब्दावडंबर के अनुसार " गर्भघारण्-प्रसवादिस्त्रीत्वसामान्यावच्छेदकावछिन्नव्यक्तिविशेषः " समभते है । इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरएा से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज थ्रा सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा ग्रीर प्रेम के साँचे में ढाला जाता है तब उसमें कैसा श्रनन्तर हो जाता है। इसी कारए। से गीता (६.४७) में कहा है कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धावान श्रेष्ठ है; श्रीर ऐसा ही सिद्धान्त, जैसा पहले कह आये है, अध्यात्मशास्त्र में भी किया गया है, कि इद्रियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चितन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप का निर्एय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये-" श्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तर्केण चिन्तयेत् । "

यदि यही एक ग्रड्चन हो, कि साधारण मनुष्यों के लिये निर्गुण परब्रह्म का ज्ञान होना फठिन है, तो बुद्धिमान् पुरुषों में मतभेद होने पर भी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जो श्रधिक विश्वसनीय होगे उन्हों के वचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन. जावेगा (गी. १३. २५)। तर्कशास्त्र में इस उपाय को "ग्राप्तवचनप्रमाण " कहते है। 'ग्राप्त' का ग्रयं विश्वसनीय पुरुष है। जगत् के व्यवहार पर दृष्टि डालने से यही दिखाई देगा, कि हज़ारो लोग ग्राप्त-वाक्य पर विश्वास रख कर ही ग्रप्ना व्यवहार चलाते हैं। दो पचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते, ग्रायवा एक पर एक लिएने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते है; इस विषय की उपपत्ति या कारण बतलानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिद्धान्तो को सत्य मान कर हो जगत् का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे जिन्हे इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान है, कि हिमालय की ऊँचाई भितनी है, तब मूगोल की पुस्तक में पड़ी हुई "तेईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरन्त ही बतला

देते हैं! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि "ब्रह्म कैसा है" तो यह उत्तर देने में क्या हानि है कि वह " निर्गुण " है ? वह सचमुच ही निर्गुण है या नहीं, इस बात की पूरी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये सामान्य लोगों म बुद्धि की तीवता भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वारा कुछ ऐसा मनो-धर्म नहीं है जो महाबुद्धिमान् पुरुषों में ही पाया जाय । श्रज्ञ-जनों| में भी श्रद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती । श्रौर, जब कि श्रद्धा से ही वे लोग श्रपने सैकड़ो सांसा-रिक व्यवहार किया करते है, तो उसी श्रद्धा से यदि वे बह्य को निर्गुण मान लेवें तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता श्मोक्ष-धर्म का इतिहास पढ़ने से मालूम होगा, कि जब ज्ञाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निर्गुए। बतलाया, उसके पहले ही मनुष्य ने केवल भ्रपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नारावान् और ग्रनित्य पदार्थों से भिन्न या विलक्षए। कोई एक तत्त्व है, जो ग्रना-द्यंत, श्रमृत, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र श्रौर सर्वव्यापी है; और, मनुष्ये उसी समय से उस तत्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला ग्राया है। यह सच है कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु ऋषि-भौतिकशास्त्र में भी यही कम देख पड़ता है कि पहले ब्रनुभव होता है और पश्चात् उसकी उपपित्त बतलाई जाती है। उदाहरणार्थ, <u>भास्कराचार्य को पृथ्वी के ( अथवा</u> अन्त में न्यूटन को सारे विक्व के ) गुरुत्वाकर्षण की कल्पना सूक्षने के पहले ही यह बात ब्रनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुन्ना फल नीचे पथ्वी पर गिर,पड़ता है। म्रध्यात्मशास्त्र को, भी यही नियम उपयुक्त है। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना <u>श्रीर उसकी उपपत्ति की खोज करना बृद्धि</u> का काम है सही: परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल अस है।

्यदि सिर्फ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय कि बहा निर्गुण है, ता इसमें सन्देह नहीं कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार श्रद्धा से चलाया जा सकता है (गी. १३. २५)। परन्तु नवें अकरण के अन्त में कह चुके है कि बाह्यी स्थित या सिद्धावस्था की प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाध्य या अंतिन ध्येय है, और उसके लिये केवल यह कोरा जान, कि बहा निर्गुण ह, किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की श्रादत से इस जान का प्रवेश हृदय में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये और आचरण के द्वारा बह्यात्मैक्य बृद्धि ही हमारा देह स्वभाव हो जाना चाहिये और आचरण के द्वारा बह्यात्मैक्य बृद्धि ही हमारा देह स्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप का अमपूर्वक चिन्तन करके मनको तदाकार करना ही एक सुलभ उपाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित ह और इसी को उपासना या भिवत कहते है। भिक्त का लक्षण शाण्डित्य सूत्र (२) में इस प्रकार है कि "सा (भिवतः) परानुरिक्तरीक्तरे:"—ईश्वर के प्रति पर अर्थात् निरित्रिय जो प्रेम है उसे भिक्त कहते है। पर शब्द का

मधं केवल निरित्ताय हो नहीं है; किन्तु भागवतपुराए में कहा है, कि <u>पह प्रेम</u>
निर्हेत्क, निर्फाम भौर निरंतर हो—" अहेतुक्यस्यविहता या भिक्तः पुरुवोत्तमे"
( भाग. ३. २९. १२ )। कारए यह है कि, जब भिक्त इस हेतु से की जाती कि
"है ईरवर! मुक्ते कुछ दे" तब वैदिक यत-यागादिक काम्य कर्मों के समान उसे भी
कुछ न कुछ क्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी भिक्त राजस कहलाती
है भौर उससे बिस की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती। जब कि चिस कि शुद्धि ही
पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा कि भाष्यात्मिक उसति में भौर मोक्ष की
प्राप्त में भी बाया था जायगी। श्रष्यात्मशास्त्र-प्रतिपादित पूर्ण निष्कामता का
तस्त्र इस प्रकार भिक्त-मार्ग में भी बना रहता है। श्रीर इसी लिये गीता में भगवद्भक्तों की चार श्रेणियां करके कहा है, कि जो 'श्रर्यायीं' है, मानी जो कुछ पाने के
हेतु परमेश्वर की भिक्त करता है वह निकृष्ट श्रेणी का भक्त है; श्रीर परमेश्वर
का ज्ञान होने के कारण जो स्वयं श्रपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता
(गी ३. १८), परन्तु नारद श्रादिको के समान जो 'ज्ञानी' पुरुष केवल कर्तव्य-बुद्धि
से ही परमेश्वर की भिक्त करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ है (गी. ७.१६-१८)।
यह भिक्त भागवतपुराण ( ७. ५.२३ ) के अनुसार नी प्रकार की है, जैसे —

श्रवणं कोर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारद के भिवतसूत्र में इसी भिवत के ग्यारह भेद किये गये हैं ( ना. सू. ८२ )। परन्तु भक्ति के इन सब भेदो का निरूपण दासबोध श्रादि श्रनेक भाषा-ग्रंथों में विस्तृत रीति से किया गया है, इसलिये हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते। अक्ति किसी प्रकार की हो, यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरित्राय और निर्हेतुक श्रेम रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का भिनत का सामान्य काम प्रत्येक सनुष्य को अपने मन ही से करना पडता है। छठवें प्रकरण में कह चुके है कि बृद्धि नामक जो प्रन्तरिन्द्रिय है वह केवल भले-बुरे, धर्म-प्रधर्म प्रथवा कार्य-प्रकार्य का निर्फ़ंय करने के सिवा और कुछ नहीं करती, शेव मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं। प्रयात्, धव मन ही के दो भेद हो जाते है-एक भित करनेवाला मन श्रीर दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह बस्तु ) उपनिवदों में जिस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, ग्रम्यक्त, श्रनन्त, निर्गुण श्रीर 'एकमेवाद्वितीयं' है, इसलिये उपासना का श्रारम्भ उस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारए। यह है कि जब श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का श्रनुभव होता है तब मन प्रलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य ग्रीर उपासक, ग्रयवा ज्ञाता ग्रीर ज्ञेय, दोनों एकरूप हो जाते हैं। निर्गुए बह्म श्रन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं; श्रौर जव तक किसी न किसी सावन से निर्गुण-ग्रह्म के साथ एकरूप होने की पात्रता मन र्न न प्रावे, तब तक इस श्रेटंड ब्रह्मत्वरप का साक्षात्कार हो नहीं सकता। श्रतएव गाउर की दिन्द ने की जानेपानी उपासना के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार

करमा होता है, वह दूसरी श्रेणी का, श्रर्थात् उपास्य श्रीर- उपासक के भेद से मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है; और इसी लिये उपनिषदों में ... जहां जहां बहा की उपासना कही गई है, वहां वहां उपास्य बहा के अध्यक्त होने पर भी सगुप्ररूप से ही उसका वर्णन किया गया है । उदाहरणार्थ, <u>शाण्यस्यिवद्यं</u> में जिस बहा की उपासना कही गई है वह यद्यपि अध्यक्त अर्थात् निराकार हैं। तथापि छांबोग्योपनिषद् (३.१४) में कहा है, कि वह आण शरीहरू सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात् मन को-गोचर होनेवासे सक गुणों से युक्त हो । स्मरण रहे कि यहाँ उपास्य बहा यद्यपि सगुणः है, तथापि बहु अव्यक्त अर्थात् निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना ऐसी है कि, सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्त होती है अर्थात् जिसका कोई विशेष रूप रंग आदि नहीं श्रौर इसलिये जो नेत्रादि इन्द्रियों को श्रगोचर है उस पर प्रेम रखना या हमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को तदा-कार करना मनुष्य के लिये बहुत कठिन श्रौर दुःसाध्य भी है। क्योंकि, मन्हें स्वभाव ही से चंचल है; इसलिये जब तक मन के सामने आधार के लिये कोई इंद्रिय-गोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता हैं कि स्थिर कहाँ होना है। चित्त की स्थिरता का यह मानसिक कार्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है ; तो फिर साधारए मनुष्यों के लिये कहना है क्या ? ग्रतएव रेखागणित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी -रेखा की कल्पना करने के लिये, कि जो अनादि, अनन्त और विना चौड़ाई की (अव्यक्त) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुएा होने से सगुएा है, उस रेखा का एकः छोटासा नमूना स्लंट या तख्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने श्रौर उसमें श्रपनी वृत्ति को लीन करने के लिये, कि जो सर्वे-कर्ता, सर्वशक्तिमान् , सर्वज्ञ (ग्रतएव सगुण्) है, परन्तु निराकार श्रर्थात् ग्रव्यक्ते है, मन के सामने 'प्रत्यक्ष ' नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के रहे बिना साधारण् मनुष्यों का काम चल नहीं सकता । यही क्यों; पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखें विना मनुष्य के मन में श्रव्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती। उदाहरएएएँ, जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले आँखों से देख सेते हैं तभी 'रंग' की सामान्य और अव्यक्त कल्पना जागृत होती है; यदि ऐसा न हो तो

<sup>्</sup>रांड्स विषयपर एक श्लोक है जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है:— अक्षरावगमलन्धये यथा स्थूलवर्तुलदृषत्परिग्रहः। गुद्धबुद्धपरिलन्धये तथा दारुमृण्मयशिलामयार्चनम् ॥

<sup>&</sup>quot; अक्षरों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, उसी प्रकार (नित्य) अद्बेखद परब्रह्म का ज्ञान होने के लिये लकड़ी, मिट्टी या पत्यर की मूर्ति का न्स्वीकीर किया जाता है।" परन्तु यह श्लोक बृहत्योगवासिष्ठ में न

'रंग' की यह श्रव्यक्त फल्पना हो ही नहीं सकती। श्रब चाहे इसे कोई मनुष्य का मन का स्वभाव कहे या दोप; कुछ भी कहा जाय, जब तक देहधारी मनुष्य श्रपने सन के इस स्वभाव को श्रलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लिये यानी भिक्त के लिये निर्गुण से सगुण में—श्रीर उसमें भी श्रव्यक्त सगुण की श्रपेक्षा व्यक्त सगुण हो में—श्राना पड़ता है; इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है कि स्यक्त-उपासना का मार्ग श्रनादि काल से प्रचलित ै; रामतापनीय श्रादि उपनिषदों में सनुष्यरूपवारी व्यक्त ब्रह्म-स्वरूप की उपासना का वर्णन है और भगवद्गीता में भी यही कहा गया है कि—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अन्यकासक्तचेतसाम् । अन्यका हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥

ध्रर्यात् "ग्रव्यक्त में चित्त की (मन की) एकाग्रता करनेवाले की वहुत कष्ट होते है; वयोकि इस ग्रव्यक्तगति को पाना देहेद्रियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः कष्ट दायक है"-(१२.५)। इस 'प्रत्यक्ष' मार्ग ही को 'भिवतमार्ग' कहते है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई वुद्धिमान पुरुष श्रपनी वुद्धि से परव्रह्म के स्वरंप का निश्चय कर उसके श्रव्यक्त स्वरूप में केवल श्रपने विचारों के बल से श्रपने मन की ह्मियर कर सकता है। परन्तु इस रीति से श्रव्यक्त में 'मन' को श्राप्तक्त करने का काम भी तो ग्रन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसलिये इस मार्ग में भी श्रद्धा श्रीर प्रेम की श्रावश्यकता छूट नहीं सकती । सच पूछी तो तात्त्विक दृष्टि से सन्विदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्ति-मार्ग में ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में घ्यान करने के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार किया जाता है वह केवल प्रव्यक्त श्रीर बुद्धिगम्य श्रर्थात् ज्ञानगम्य होता है और उसी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस किया को भिक्त-मार्ग न कहकर श्रय्यात्मविचार, श्रव्यक्तोपासना या केवल उपासना, श्रयवा शानमार्ग कहते हैं। श्रीर, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर भी जब उसका श्रव्यक्त के बदले व्यक्त-और विशेषतः मनुष्य-देहवारी—रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही भिक्तमार्ग कह लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो है तथापि उन दोनो में एकही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, और श्रन्त में एक ही सी साम्यवृद्धि मन में उत्पन्न होती है; इसलिये स्पष्ट देख पड़ेंगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो जीने होते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न ननुष्यो की योग्यता के प्रनुसार ये दो (ज्ञानमार्ग और भिन्तमार्ग) श्रनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग है— इन मार्गो की भिन्नता से श्रन्तिमसाध्य श्रयवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इसमें से एक जीनेकी पहली सीढ़ी बुद्धि है, तो दूसरे जीने की पहली सीड़ी श्रद्धा श्रीर प्रेम है; और, किसी भी मार्ग से जाश्रो श्रान्त में एक ही परमेरवर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी सुक्ति भी प्राप्त होती है। इसिलये दोनों मार्गा में यही सिद्धांत एक ही सा स्थिर रहता है, कि 'श्रनुभवात्मक ज्ञान के विना मोक्ष नहीं मिलता'। फिर यह व्यर्थ बलेड्ड

करने से क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग अब्व है या भक्तिमार्ग श्रेट्व है ? यद्यपि ये दोनों न्सावन प्रथमावस्था में ग्रविकार या योग्यता के ग्रनुसार भिन्न हों, तथापि ग्रंत में अपर्यात् परिएगामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों को-्यकहीं ' श्रध्यात्म ' नाम दिया गया है ( ११. १ ) । श्रब यद्यपि साधन की दृष्टि से ज्ञान श्रौर भिक्त की योग्यता एक ही समान है; तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का भेद है, कि भिक्त कदापि निष्ठा नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निष्ठा (यानी 'सिद्धावस्था की ग्रन्तिम स्थिति ) कह सकते है । इसमें संवेह नहीं कि, ग्रध्यात्म-विचार से या श्रव्यक्तोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही भक्ति से भी हो सकता है (गीं. १८. ५५ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे यदि कोई मनुष्य सांसारिक कार्यों को छोड़ दे श्रौर ज्ञान ही में सदा निमग्न रहने लगे, तो गीता के अनुसार वह 'ज्ञाननिष्ठ 'कहलावेगा, 'भिक्तनिष्ठ ' नहीं । इसका कारण यह है, कि जब तक भिवत की क्रिया जारी रहती है तब तक उपास्य और उपासकरूपी द्वैत-भाव भी बना रहता है; श्रीर श्रंतिम ब्रह्मात्मैक्य स्थिति में तो, भिक्त की कौन कहे, ग्रन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेष नहीं रह सकती। भिक्त का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भिक्त ज्ञान का साधन है—वह कुछ ग्रंतिम साध्य वस्तु नहीं । सारांश, श्रव्यक्तोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता। है, श्रोर दूसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के श्रपरोक्षानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी सिद्धावस्था की अंतिम स्थिति कह सकते है । जब 'इस- भेद को ध्यट रूप से दिखलाने की श्रावश्यकता होती है, तब 'ज्ञानमार्ग' श्रौर 'ज्ञाननिष्ठा' दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अव्यक्तोपासना की -सार्थनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमार्ग ' शब्द का उपयोग किया-जाता है, और ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सब कर्मों को छोड़ ज्ञान् ही में निमग्न हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है उसके लिये 'ज्ञाननिष्ठा ' शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात् , अव्यक्तोपासना या अध्यात्मविचार के अर्थ में ज्ञान का एक बार साधन (ज्ञानमार्ग) कह सकते है, और दूसरी बार अपरोक्षा-न्भव के ग्रर्थ में उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कर्मत्यागरूपी अंतिम ग्रवस्था कह सकते हैं। यही बात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की शुद्धि के लिये किया जाता है वह साधन कहलाता है। इस कर्म से चित्त की शुद्धि होती है श्रौर अंत में ज्ञान तथा शांति की प्राप्ति होती है; परन्तु यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमग्न न रह कर शांतिपूर्वक मृत्युपर्यन्त निष्काम-कर्म करता चला जावे, तो ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म की दृष्टि से उसके इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३.३)। यह बात भिक्त-के विषय में नहीं कह सकते; क्योंकि भिक्त सिर्फ एक मार्ग या उपाय श्रर्थात् ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है—वह निष्ठा नहीं है । इसलिये गीता के ब्रारम्भ में, ज्ञान ( सांख्य ) श्रौर योग ( कर्म ) यही दो निष्ठाएँ कही गई हैं । उनमें से कर्म

प्रोग-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधिया मार्ग का विचार करते समय (गी.७. १), अव्यक्तोपासना (ज्ञानमार्ग) और व्यक्तोपासना (भिन्तमार्ग) का—अर्थात् जो दो साधन आचीन समय से एक साथ चले आरहे है उनका—वर्णन करके, पीता में सिर्फ इतना ही कहा है कि इन दोनों में से अव्यक्तोपासना बहुत क्लेशमय है और व्यक्तोपासना या भिन्त अधिक सुलभ है, यानी इस साधन का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते है। प्राचीन उपनिषदों में ज्ञान-मार्ग ही का विचार किया गया है और शाण्डित्य आदि सूत्रों में तथा भागवत आदि अन्थों में भिन्त-मार्ग ही की महिमा गाई गई है। परन्तु साधन-वृष्टि से ज्ञानमार्ग और अभित-मार्ग में योग्यतानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनो का मेल निष्कामकर्म के साथ जैसा गीता ने सम-बुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भी प्राचीन धर्म- भन्य ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और श्रनुभवात्मक ज्ञान होने के लिये, कि 'सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर है,' देहेंद्रियधारी मनुष्य को क्या करना चाहिये? इस प्रश्न का विचार उपर्युक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि प्रमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप श्रनादिं, श्रनन्त, श्रनिर्वाच्य, श्रचिन्त्य श्रीर 'नेति नेति ' है, तयापि वह निर्गुण, अज्ञेय श्रोर अव्यक्त भी है, श्रोर जब उसका श्रनुभव होता है तंत्र उपास्य, उपासकरूपी द्वैत-भाव शेष नहीं रहता, इसलिये उपासना का श्रारम्भ वहां से नहीं हो संकता । वह तो केवल श्रन्तिम साध्य है—साधन नहीं श्रोर तर्दूप होने को जो श्रद्धैत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन था उपाय है, अतएव, उस उपासना में जिस वस्तु को स्वीकार करना पड़ता है उसका सगुण होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। सबेज, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी श्रीर निराकार बहास्वरूप वैसा श्रर्थात् सगुणं है। परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त श्रर्यात् इन्दियो को श्रगोचर होने के कारण उपासना के लिये श्रत्यन्त क्लेशमय है। फ्रतएव प्रत्येक धर्म में यही देख पड़ता है कि इन दोनो परमेक्वर-स्वरूपो की श्रपेक्षा जो परमेश्वर श्रचित्त्य, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी श्रीर सर्वशक्तिमान् जगदात्मा होकर भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखावेगा श्रीर हमें सदगित देगा जिसे हम लोग 'ग्रपना' कह सकेंगें, जिसे हमारे सुल-दुःखों के साय सहानुभूति होगी किंवा जो हमारे श्रपराधों को क्षमा करेगा; जिसके साथ हम लोगों का यह प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पन्न हो कि 'हे परमेश्वर! में तेरा हूँ, श्रौर तू मेरा है,' जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा श्रौर माता के समान प्यार करेगा; **भ**यवा जो " गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरएं सुहृत् " (गी. ९. १७ और १८), है-अर्थात् जिसके विषय में, में यह कह सकूंगा कि 'तू मेरी गति है, तू मेरा भोषए कर्ता है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा साक्षी है, तू मेरा विश्वामस्थान है, तू चेरा श्रन्तिम श्राघार है, तू मेरा सला है, ' श्रीर ऐसा कह कर बच्चों की नाई प्रेम-पूर्वक तथा लाढ़ से जिसके स्वरूप का श्राकलन में कर सकूंगा- ऐसे सत्पसंकल्प 🔧 सकलेश्वर्य-सम्पन्न, दयासागर, भक्तवत्सल, परमपिवन्न, परमजवार, परमकार्काणक परमपूज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुणनिघान, श्रथवा संक्षेप में कहें तो ऐसे लाड़ले सगुण, प्रेमगम्य श्रीर व्यक्त यानी प्रत्यक्ष-रूपधारी सुलभ परनेश्वर ही के स्वरूप का सहारा मनुष्य 'भिक्त के लिये' स्वभावतः लिया करता है। जो परब्रह्म मूल में श्रविन्त्य श्रीर 'एकमेबाद्वितीयम्' है उसके उन्त प्रकार के श्रन्तिम दो स्वरूपों को (श्रर्थात् प्रेम, श्रद्धा श्रादि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को ) ही वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में 'ईश्वर' कहते है। परमेश्वर सर्वव्यापी हो कर भी मर्याः दित क्यों हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र साधु तुकाराम ने एक पद्य में दिया है, जिसका श्राशय यह है —

रहता है सर्वल ही व्यापक एक समान।

पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान् ॥

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है (१. २.७) । उपनिषद्धों में भी जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना का वर्णन है वहाँ वहाँ श्राण, मन इत्यादि सगुण श्रौर केवल श्रव्यक्त वस्तुश्रों ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य (श्रादित्य), अञ्च इत्यादि सगुण श्रीर व्यक्त पदार्थीं की उपासना भी कही गई है (तै. ३. २-६; छां. ७)। व्वेताः वेतरोपनिषद् में तो 'ईव्वर' का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि ''मायां तु प्रकृति विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् " (४.१०)—श्रर्थात् प्रकृति ही को माया और इस माया के अधिपति को महेरवर जानो-प्रागे गीता ही के समान (गी. १०. ३) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि "ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवैपादौः" अर्थात् इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाद्यों, से मुक्त हो जाता है (४. १६)। यह जो नाय-रूपात्मक वस्तु उपास्य परब्रह्म के चिन्ह, पहचान, प्रवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर उपासना के लिये आवश्यक है, उसी को वेदान्तशास्त्र में 'प्रतीक' कहते है। प्रतीक (प्रति + इक) शब्द का धात्वर्थं यह है-प्रति = अपनी स्रोर, इक = भुका हुआ; जब किसी वस्तु का कोई र एक भाग पहले गोर्चर हो छौर फिर छागे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लिये उलका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशर्रूक्षी विभूति या भाग 'प्रतीक ' हो सकता है। उदाहरणार्थे मेहाभारत में ब्राह्मण श्रीर व्याघ का जो संवाद है उसमें व्याघ ने बाह्मए। की पहले बहुत सा अध्यात्मज्ञान वतलात्राः; फिर "हे द्विजवर! मेरा जो प्रत्यक्ष घमं है उसे ग्रब देखो "--" प्रत्यक्षं मम यो घर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम " (वन. २१३.३) ऐसा कह कर उस बाह्मण को वह व्याध भ्रपने वृद्ध मातापिता के समीप ले गया और कहने लगा—यही मेरे 'प्रत्यक्ष ' देवता है और मनोभाव से ईव्वर के समान इन्होंकी सेवा करना मेरा 'प्रत्यक्ष 'धर्म है। इसी अभिप्राय को मन में रख कर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने ध्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता।में कहा है --

राजिवद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । 🗸 प्रत्यक्षावगमं धर्म्ये मुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥

अर्थात्, यह भिक्तमार्ग "सब विद्याओं में और गृहचों में श्रेष्ठ (राजविद्या श्रीर राजगुहुँच ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष देख पडनेवाला, धर्मानुकूल, सुख से श्राचरण करने योग्य श्रौर श्रक्षय है" (गी. ९.२)। इस क्लोक में राजविद्या श्रौर राजगृहच, दोनो सामासिक शह है; इनका विग्रह यह है —<u>'विद्यानां राजा'</u> श्रौर 'गुह्<u>यानां रा</u>जा' (श्रर्थात् विद्याओं का राजा श्रौर गुह्यो का राजा); और जब समास हुम्रा तब संस्कृत ब्याकरण के नियमानुसार 'राज' शह का उपयोग पहले किया गया । परन्तु इसके बदले कुछ लोग 'राज्ञां विद्या' (राजाग्रो की विद्या) ऐसा विग्रह करते हैं भ्रौर कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२. ११. १६–१८) में जो वर्णन है उस हे स्रनुसार जब प्राचीन समय में ऋषियों ने राजास्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया तब से ब्रह्मविद्या या भ्रघ्यात्मज्ञान ही को राजविद्या श्रौर राजगुहच कहने लगे है, इसिलये गीता में भी इन शहों से वही श्रर्थ यानी श्रष्ट्यात्मज्ञान—भिक्त नहीं—लिया जाना चाहिये। गीता-प्रतिपादित मार्ग भी मनु, इक्वाकु प्रमृति राज-परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी. ४. १); इसलिये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या' श्रौर 'राजगुह्य' शद्धे 'राजाश्रों की विद्या' और 'राजाओं का गुहच' —यानी राजमान्य विद्या और गुहच—के श्रर्थ में उपयुक्त न हुए हों परन्तु इन अर्थों को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये शद्ध ज्ञानमार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए है। कारए। यह है, कि गीता के जिस श्रघ्याय में यह श्लोक आया है उसमें भिन्त-मार्ग का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है (गी. ९. २२-३१ देखो); श्रीर यद्यपि श्रन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है,---तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक-ज्ञानमार्ग केवल 'बुद्धिगम्य' श्रतएव 'ग्रव्यक्त' भ्रीर 'दुःखकारक' कहा गया है (गी. १२.५); ऐसी श्रवस्था में यह श्रसम्भव जान पड़ता है, कि भगवान् श्रब उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रत्यक्षा-वगम' यानी व्यक्त और 'कर्तुं सुसुखं' यानी श्राचरए। करने में सुखकारक कहेंगे। श्रतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, श्रौर केवल भक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वया उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षावगर्म' तथा 'कर्तुं सुसुखं' पदों की स्वारस्य-सत्ता के कारण,--- श्रर्थात् इन दोनों कारणों से-यही सिद्ध होता है कि इस क्लोक में 'राजविद्या' शद्ध से भिक्तमार्ग हो विविक्षित है। 'विद्या' शब्द केवल ब्रह्मज्ञान, सूचक नहीं है; किन्तु परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग है उन्हें भी उपनिषदों में 'विद्या' ही कहा है । उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या, प्राण्विद्या, हार्दविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे प्रघ्याय के तीसरे पाद, में, उपनिषदों में विंगुत ऐसी अनेक प्रकार की विद्यास्त्रों का अर्थात् साधनों का विचार किया गया है। उपनिषदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये स**क्** 

विद्याएँ गुप्त रखी जाती थीं श्रीर केवल शिष्यों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी की भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था। ग्रतएव कोई भी विद्या हो, वह गुहुच ग्रवश्य ही होगी। परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवाली जो ये गुहुंच विद्याएँ या मार्ग हैं वे यद्यपि अनेक हों तथापि उन सब में गीताप्रतिपादित भिषतमार्गरूपी विद्या प्रर्थात् साधन श्रेष्ठ ( गुहचानां विद्यानां च राजा ) है । क्योंकि हमारे मतानु-सार उनत श्लोक का भावार्थ यह है—कि वह ( भिनतमार्गरूपी साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान 'अव्यक्त ' नहीं है, किन्तु वह 'प्रत्यक्ष' आंखों से दिखाई देनेवाला है, और इसी लिये उसका आचरण भी सुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्म के सब सम्प्रदायों में श्राज सैकड़ों वर्ष से इस ग्रन्थ की जैसी चाह होती चली श्रा रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भिक्तमार्ग ही का परिएगम है। पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष ग्रवतार है, यह गीता कही है; ऋौर उसमें भी दूसरी बात यह है कि भगवान ने क्रज्ञेय परब्रह्म का कोरं। ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके श्रपने सगुणु श्रीर व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य कर कहा है, कि '' मुझमें यह सब गुंथा हुआ है ' ( ७. ७ ) , "यह सब मेरी ही माया है" (७. १४), "मुझसे भिन्न ग्रौर कुछ भी नहीं है " (७. ७), "मुझे शत्रु ग्रीर मित्र दोनों बराबर है" (९. २९), " मैंने इस जगत् को उत्पन्न किया है" (९. ४), "में ही ब्रह्म का ग्रीर मोक्ष का मूल हूँ" ( १४. २७ ) अथवा "मुझे 'पुरुषोत्तम' कहते है" ( १५. १८ ); श्रीर श्रन्त में श्रर्जुन को यह उपदेश किया कि "सब धर्मों को छोड तू श्रकेले मेरी शरए। श्रा, में तुम्हे सब पापों से मुक्त करूंगा, डर मत" (१८.६६)। इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है कि मानी में साक्षात् ऐसे पुरुषीत्तम के सामने खड़ा हूँ कि जो समदृष्टि, परमपूज्य भ्रीर श्रत्यन्त दयालु है, श्रीर तब श्रात्म-ज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं; किन्तु गीता के प्रध्यायों का इस प्रकार पृथक पृथक विभाग न कर, कि एक बार ज्ञान का तो दूसरी बार भवित का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भवित श्रीर भवित ही में ज्ञान को न्यं दिया है; जिसका परिणाम यह होता है कि ज्ञान और भवित में प्रथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्बर के ज्ञान ही के साथ साथ प्रेमरस का भी श्रनु भव होता है श्रौर सब प्राणियों के विषय में श्रात्मीपम्य बृद्धि कि जागृति होकर श्रन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान और सुख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोग भी भ्रा मिला है, मानो दूध में शवकर मिल गई हो ! फिर इसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं जो हमारे पिंडतजनों ने यह सिद्धान्त किया ।क गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावा-स्योपनिषद् के कथनानुसार मृत्यु और श्रमृत श्रर्थात् इहलोक श्रौर परलीक दोनों जगह श्रेयस्कर है।

कपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह बात ह्या जायगी कि भक्ति मार्ग किसे कहते है, ज्ञानमार्ग श्रोर भिनतमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है, भक्तिमार्ग को राजमार्ग (राजविद्या) या सहज उपाय क्यों कहा है, श्रौर गीता में भिवत को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलभे, अनादि ग्रौर प्रत्यक्ष मार्ग में भी घोला ला जाने की एक जगह है; उसका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये, नहीं तो सम्भव है कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक ग्रसा-वघानता से गड्ढे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वर्णन किया गर्या है; श्रौर वैदिक भिवतमार्ग में श्रन्य भिवत-मार्गो की श्रपेक्षा जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यद्यपि इस बात को सब लोग मानते है कि परब्रह्म में मन को आसक्त करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यों के सामने परब्रह्म के 'प्रतीक' के नाते से कुछ न कुछ सगुण और व्यक्त वस्तु ग्रवश्य होनी चाहिये-नहीं तो चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख पड़ता है कि इस 'प्रतीक' के स्वरूप के विषयमें अनेक बार भगड़े और बखेड़े हो जाया करते है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो। भगवदगीता में भी जब ऋर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा "तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (भंजन) किया जावे सो मुक्ते बतलाइये" (गी. १०. १८); तब दसवें ग्रध्याय में भगवान ने इस त्यावर और जंगम सृष्टि में व्याप्त ग्रपनी श्रनेक विभूतियों का वर्णन करके कहा है कि में इन्द्रियों में मन, स्थावरों में हिमालय, यज्ञो में जपयज्ञ, सर्पों में वासुकि दैस्यों में प्रत्हाद, पितरों में श्रर्यमा, गन्धर्वोमें चित्ररथ, वृक्षों में श्रद्यत्य, पिक्षयों में गरुड़, महर्षियों में भृगु, प्रक्षरो में प्रकार ग्रीर ग्रादित्यों में विष्णु हूँ; और ग्रन्त में यह कहा --

> यद्यद्विभूतिमत् सत्वं । श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं सम तेजोंशसंभवम् ॥

"हे अर्जुन! यह जानो कि जो जुछ बेंभव, लक्की और प्रभाव से युक्त हो वह मेरे ही तेज के ग्रंश से उत्पन्न हुमा है" (१०,४१) ग्रोर प्रिवक क्या कहा जाय? में ग्रपने एक श्रंश मात्र से इस सारे जगत् में व्याप्त हूँ! इतना कह कर अपले ग्रध्याय में विश्वरूपवर्शन से श्रर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी करा दी है। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सव पदार्थ या गुण परमेश्वर ही के रूप यानी प्रतीक है, तो यह कौन ग्रीर कैसे कह सकता है कि उनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है ग्रीर दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पड़ता है कि वह इर है ग्रीर समीप भी है, सत् और ग्रसत् होने पर भी वह उन दोनों से परे हैं श्रयवा गर्ड और सर्प, मृत्यु और मारनेवाला, विष्नकर्ता ग्रीर विष्नहर्ता, भयकृत् ग्रीर भयनाशक, घोर और ग्रयोर, शिव ग्रीर ग्रिशव, वृष्टि करनेवाला ग्रीर उसको

रोकनेवाला भी (गी. ९. १९ और १०. ३२) वही है। अतएव भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इसी भाव से कहा है —

छोटा बड़ा कहें जो कुछ हम । फबता है सब तुझे महत्तम ॥

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है कि प्रत्येक वस्तु ग्रंशतः परमेश्वर ही का स्वरूप है; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वव्यापी स्वरूप एकाएक नहीं आ सकता, वे यदि इस अन्यक्त और शुद्ध रूप की पहचानने के लिये इन अनेक वस्तुओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समक कर उसकी उपासना करें तो क्या हानी है? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। कोई गरुड़ की भिक्त करेंगे, तो कोईॐमंत्राक्षर ही का जप करेगा, कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई गएएपति का श्रौर कोई भवानी का भजन करेंगे। कोई श्रपने माता-पिता के चरणों में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेगे श्रीर कोई इससे भी श्रिधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे, कोई कहेगे सूर्य को भजो श्रौर कोई कहेगे कि राम या कृष्ण सूर्य से भी श्रेष्ठ है। परन्तु श्रज्ञान से या मोह से जब यह दृष्टि छूट जाती है कि "सव विभूतियों का मूल स्थान एक ही परब्रह्म है," प्रथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह व्यापक दृष्टि नहीं होती, तब ग्रनेक प्रकार के उपास्यों के विषय में वृथाभिमान ग्रौर दुराग्रह उत्पन्न हो जाता है थ्रौर कभी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाने तक नौबत थ्रा पहुँचती है। वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई या मुहम्मदी धर्मी के परस्पर—विरोध की बात छोड़ दें श्रौर केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो यूरोप के इतिहाससे यही देख पड़ता है कि एकही सगुण और व्यक्त ईसामसीह के उपासको में भी विधि-भेदों के कारण एक एक दूसरें की जान लेने तक की नौबत आ चुकी थी। इस रेश के सगुण-उपासकों में भी श्रव तक यह भगड़ा देख पड़ता है—िक् हमारा देव निराकार होने के, कारण, श्रन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है! भिक्तमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन भगड़ों का निर्णय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो वह कीनसा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भिन्तमार्ग वेंखटके का या बगैर घोखे का नहीं कहा जा सकता। इसलिये श्रव यही विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा कि हिंदुस्थान की वर्तमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करेना विशेष महत्त्व की बात है।

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की ग्रनेक सगुण विभूतियों में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना श्रथवा उसको प्रतीक समभकर प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वर्णन प्राचीन उपनिषदों में भी पाया जाता है; ग्रौर रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन उप-निषद् में या गीता में भी मानवरूपधारी सगुण परमेश्वर की निस्सीम ग्रौर एकान्तिक भिक्त को ही परमेश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यद्यपि वासुदेव-भिक्त को गीता में प्रधानता दो गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर, वेदान्तसूत्र की नाई (वे. सू. ४. १. ४) गीता में भी यही स्पष्ट रीति से कहा है, कि 'अतीक' एक प्रकार का साधन है—वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता। अधिक क्या कहें ? नामरूपात्मक और व्यक्त अर्थात् सगुण वस्तुओं में से किसी को भी लीजिये, वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है उसे इस सगुण्रू के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये। भगवान् की जो अनेक विभूतियाँ है उनमें, अर्जुन को दिखलाय गये विश्वरूप से अधिक व्यापक और कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही -विश्वरूप भगवान् ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, " तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके भी आगे तुक्ते जाना चाहिये" (जां. ३३९. ४४); और गीता में भी भगजान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट रीति से यही कहा है —

अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

-यद्यपि में श्रव्यक्त हूँ तथापि मूर्ख लोग मुक्ते व्यक्त (गी. ७. २४) स्रर्थात् मनुष्य देहधारी मानते है (गी. ९. ११); परन्तु यह बात सच नहीं है; मेरा श्रव्यक्त स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिषदों में भी यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, सूर्य, श्राकाश इत्यादि श्रनेक व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है; तथापि श्रन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह ब्रह्म नहीं जैसे —

यन्मनसा न मनुते येना ऽऽहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्पासते ॥

" मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मनन शिक्त में आ जाता है, उसे तू बहा समभः; जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौरपर) जाती है वह (सत्य) बहा नहीं है "(केन. १. ५-८)। " नेति नेति " सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाश को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्ग के अनुसार शालग्राम, शिविंतग इत्यादि को लीजिये, या श्रीराम, कृष्ण आदि अव-तारी पुरुषों की अथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये; मिदरों में शिलामय अथवा घातुमय देव-मूर्ति को देखिये, अथवा बिना मूर्ति का मंदिर, या मसजिद लीजिये; -ये सब छोटे बच्चे की लँगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिर करने के लिये अर्थात् चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की और भुकाने के साधन है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इच्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिये किसी अतीक को स्वीकार कर लेता है; यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस

बात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमश्वर इस "प्रतीक में नहीं है" — "न प्रतीके न हि सः" (वे. सू. ४. १. ४)— उसके परे हैं। इसी हेतु से भगवव्गीता में भी सिद्धान्त किया गया है कि "जिन्हें मेरी माया मालूम नहीं होती वे मूढ़जन मुभे नहीं जानते " (गी. ७.१३-१५)। भिक्तमार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की जो शक्ति है वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव सूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में नहीं है, किन्तु उस <u>प्रतीक में उपासक अपने स</u>ुभीते के लिये जो ईश्वर-भावना रखता है, वही यथार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का हो, घातु का हो या श्रन्य किसी पदार्थ का हो, उसकी योग्यता 'प्रतीक' से श्रिषिक कभी हो नहीं सकती। <u>इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी</u> के अनुसार हमारी भिवत का फल परमेश्वर-प्रतीक नही-हमें दिया करता है। फिर-ऐसा बखेड़ा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुहारा निकृष्ट ? यदि भाव शुद्ध न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा ? दिन भर लोगों को घोखा देने श्रीर फँसाने का धंघा करके सुबह-शाम या किसी त्योहार के दिन देवालय में देव-दर्शन के लिये अथवा किसी निराकार देव के मदिर में उपा-सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव है। कथा सुनने के लिये देवा-लय में जानेवाले कुछ मनुष्यो का वर्णन <u>रामदास स्वामी</u>ने इस प्रकार किया है— "कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय स्त्रियों ही की श्रोर घूरा करते है; चोर लोग पादत्राएा (जूते) चुरा ले जाते हैं " (दास. १८. १०. २६) यदि केवल देवा-लय में या देवता की मूर्ति ही में तारक-शक्ति हो, त्मे ऐसे लोगों को भी मुन्ति मिल जानी चाहिये! कुछ लोगों की समभ है, कि परमेश्वर की भिक्त केवल सोक्ष ही के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी व्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये वे भिन्न भिन्न देवताश्रो की श्राराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, कि ऐसा स्वार्थ-बुद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं (गी. ७. २०)। परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन है कि यह समझ तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवता श्रो की श्रार धना करने से वे स्वयं कुछ फल देते हैं (गी. ७. २१) । श्र<u>ुघ्यात्मशास्त्र का यह जिरस्थायी स</u> सिद्धान्त हैं (वे. सु. ३. २. ३८.४१) श्रौर यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, (गी. ७. २२) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी भी देवता की श्राराधना की जावे, उसका फल सर्वव्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, न कि देवता। यद्यपि फल-दाता परमेश्वर इस प्रकार एकही हो, तथापि वह प्रत्येक के भले-बुरे भावों के ग्रनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है (वे. सू. २. १. ३४-३७), इसलिये यह देख पड़ता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी श्रभित्राय को मन में रख कर भगवान ने कहा है -

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यन्छूद्धः स एव सः ।

िर्मिनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जिसकी जैसी श्रद्धा होती है बैसा हो वह हो जाता हैं" (गी. १७. ३; मैत्र्यु. ४. ६); श्रयवा—

> यांति देवनता देवान् पितृन् यांति पितृनताः। भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम्॥

भूतों की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करनेवाले पितृलोक में, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतों में जाते है और <u>मेरी भक्ति करनेवाले मेरे पास आते</u> हैं" (गी. ९. २५);या — .

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ 🗠

·"जो जिस प्रकार मुक्ते भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजता हूँ" (गी. ४. ११) । सब लोग जानते है कि शालगाम सिर्फ एक पत्यर है। उसमें यदि विष्णु का भाव रखा जाय तो विष्णु-लोक मिलेगा; श्रौर यदि उसी प्रतीक में यक्ष, राक्षस श्रादि भूतों की भावना की जाय तो यक्ष, राक्षस आदि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे। यह 'सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारो को मान्य है कि <u>फल हमारे भाव में</u> है, प्रतीक में नहीं। लौकिक व्यवहार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जो रीति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की भावना से उस मूर्ति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उस मूर्ति में की जाती है। किसी मूर्ति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समऋकर उसकी पूजा या ब्रारा-धना नहीं करते; कि यह मूर्ति किसी विशिष्ट श्राकार की सिर्फ मिट्टी, पत्यर या घातु है। श्रीर, यदि कोई ऐसा करे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या धातु ही की दशा निस्सन्देह प्राप्त होगी। जब प्रतीक में ग्रीर प्रतीक में स्थापित या श्रारोपित किये गये हमारे श्रांतरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर लिया जाता है, तब केवल प्रतीक के विषय में भगड़ा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; क्योंकि श्रव तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही देवता है। सब कर्मों के फलदाता और सर्वसाक्षी परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्तजनों के भाव की ओर ही रहा करती है। इसीलिये साधु तुकाराम कहते है कि "देव आव का हो भूखा है" - प्रतीक का नहीं। भिक्तमार्ग का यह तत्त्व जिसे भली भांति मालूम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता कि "मै जिस ईश्वरस्वरूप या 🤇 प्रतीक की उपासना करता हूँ वही सच्चा है, ग्रौर ग्रन्य सब मिथ्या है; " किन्तु उसके अन्तः करण में ऐसी उदार-बृद्धि जागृत हो जाती है कि "किसी का प्रतीक कुछ भी हो परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते है वे सब एक ही परमेहवर में जा मिलते हैं।" श्रौर, तब उसे भगवान् के इस कथन की प्रतीति होने **ःलगती है, कि** 

> सेऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रिताः । तेऽपि मामेव कौतेय यजंत्यविधिपूर्वकम् ।।

अर्वात् " चाहे विधि, अर्थात् बुम्होपचार वा साधन, शास्त्र के अनुसार न हो, तयापि अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का आब रख कर) यजन करनेवाले सोग (पर्याय से ) मेरा ही यजन करते है (गी. ९.२३)। आगवत में भी इसी धर्य का वर्षन कुछ शब्द-भेद के साथ किया गया है (- भाग- १०. पू. ४०. ८. १०); शिवगीता में तो उपर्युक्त क्लोक ज्यों का त्यों पाया जाता है (शिब-१२. ४ ); और "एकं सहिप्रा बहुधा बदंति" (ऋ. १. १६४. ४६ ) इस वेदवचन का तात्पर्य भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि यह तत्त्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय से चला थ्रा रहा है; भीर यह इसी तत्व का फल है कि आधुनिक काल में श्रीशिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वीरपुरुष के स्वभाव में, उनके परम उत्कर्व के समय में भी परधर्म-प्रसिह्ण्युता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता या । यह मनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञक्तिमान् औरी उसके भी परे ग्रर्थात् ग्रांचत्य है; किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक ध्यर्थ ग्रभिमान के श्राघीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने श्रमुक समय, श्रमुक वेश में, श्रमुक माता के यर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है-- और इस अभिमान में फँसकर एक दूसरे की जाने लेने तक को उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रतिपादित भिवतमार्ग को 'राजविद्या' कहा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही ने "मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानन के लिय इस माया से भी परे जाक्रो " कह कर यथार्य उपदेश किया है, उस प्रकार का उपदेश श्रौर किसने किया है, एवं " श्रविभक्तं विभक्तेषु " इस सात्त्विक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, भिवतमार्ग के योथे भगडों की जड़ ही को काट ढालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहाँ अवतीएं हुए, अथवा उनके मतानु-यायी प्रधिक कहाँ है,-तो कहना पड़ेगा कि इस विषय में हमारी पवित्र भारतभूमि को ही ग्रग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देशवासियों को राजविद्या का ग्रीर राजगृह्य का यह साक्षात् पारस अनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब हम देखते है कि हममें से ही कुछ सोग अपनी आँखों पर श्रज्ञानरूपी चरमा लगाकर उस पारस को चकमक पत्थर कहने के लिये तैयार है, तब इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें!

प्रतीक कुछ भी हो, भिक्तमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा प्रान्तरिक भाव होता है उस भाव में है; इसलिये यह सच है कि प्रतीक के बारे में भगड़ा मचाने से कुछ लाभ नहीं। परन्तु ग्रब यह शंका है कि विदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वर—स्वरूप की भावना प्रतीक में ग्रारोधित करनी पड़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर—स्वरूप की कल्पना बहुतेरे लोग ग्रपनी प्रकृतिस्वभाव या ग्रजान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी प्रवस्था में इन लोगो के लिये

प्रतीक में शुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर लने का कौनसा उपाय है? यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि ' अक्ति-मार्ग में ज्ञान का काम श्रद्धा से हो जाता है, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वही भाव रखों वस, तुम्हारा भाव सफल हो जायगा। 'कारण यह है कि भाव रखना मन का अर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही, परन्तु उसे वृद्धि की थोड़ी बहुत सहायता बिना मिले कभी काम नहीं चल सकता। अन्य सब मनोधर्मी के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही है; यह वात केवल श्रद्धा या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये क्रीर किस पर नहीं, ग्रथवा किस से प्रेम करना चाहिये श्रीर किस से नहीं। यह काम प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी वृद्धि से ही करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है। सारांश, यह है कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि श्रत्यन्त तीव न भी हो, तथापि उसमें यह जानने का सामर्थ्य तो अवस्यं ही होना चाहिये कि<u>, श्रद्धा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जावे: नहीं तो ग्रन्धश्रद्</u>धा और उसी के साथ प्रन्धप्रेम भी घोखा छ। जायगा श्रीर दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। विपरीत पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि श्रद्धारहित केवल बृद्धि ही यदि कुछ काम करने लगे हो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फँस कर न जाने वह कहाँ कहाँ भट्कती रहेगी; वह जितनी ही अधिक तीन होगी उतनी ही अधिक भड़केगी। इसके ग्रतिरिक्त इस प्रकरण के ग्रारम्भे ही में कहा जा चुका है कि श्रद्धा श्रादि मनोधर्मो की सहायता बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृ त्व-शक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। अतएव श्रद्धा श्रीर ज्ञान, श्रथवा मन श्रीर बुद्धि का हमेशा साथ र<u>हना आव</u>ड्यक है। परन्तु मन श्रीर बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार है इसलिये उनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद—सास्विक, राजस और तामस- \ हो सकते हैं; श्रौर यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों में उनकी जितनी गुद्धता या श्रशुद्धता होगी उसी हिसाब से मनुष्य के स्वभाव, समक और व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो जावेंगे। यही वृद्धि केवल जन्मतः अत्रुद्ध, राजस या तामस हो तो उसका किया हुआ भले-बुरे का निर्णय गलत होगा-जिसका परिएाम यह होगा कि अन्ध-अद्धा के सास्विक अर्थात् शुध्द होने पर भी वह घोता ला जायगा। अच्छा, यदि श्रद्धा ही जन्मतः अज्ञुद्ध हो तो वुद्धि के सात्त्विक होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में बुद्धि की आज्ञा को मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारएा श्रनुभव यह है कि बुद्धि और मन दोनों भ्रलग भ्रलग भ्रजुद्ध नही रहते; जिसकी पुद्धि जन्मतः श्रजुद्ध होती है उसका मन अर्थात् श्रद्धा भी प्राय. न्यूनाधिक ग्रज्ञुद्ध ग्रवस्था ही में रहती है; और फिर यह प्रशुद्ध बुद्धि स्वभावतः प्रशुद्ध प्रवस्या में रहनेवाली श्रद्धा को अधिकाधिक भ्रम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन में

जैंचर्ता ही नही; अथवा यहभी देखा गया है कि कभी कभी-विशेषतः श्रद्धा श्रौर बुद्धि दोनों ही जन्मतः श्रपक्व,श्रौर कमज़ोर हो तब—वह मनुष्य उसी उपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के जपदेशक श्रफ्रिका-निवासी नीग्रो जाति के जंगली लोगों को श्रपने धर्म का उपदेश करने लगते है, तब उन्हे आकाश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसामसीह की भी यथार्थ कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है। उसे वे अपनी अपक्व-वृद्धि के अनुसार अयथार्थभाव से ग्रहण किया करते है। इसीलिये एक श्रंग्रेज प्रत्यकारने लिखा है कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समभने की पात्रता लाने के लिये सब से पहले उन्हे ग्रर्वाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना चाहिये । भवभूति के इस दृष्टान्त में भी वहीं अर्थ है-एकही गुरु के पास पढ़े हुए शिष्यों में भिन्नता देख पड़ती है; यद्यपि सूर्य एक ही है तथापि उसके प्रकाश से काँच के मिए। से थ्राग निकलती है थ्रौर मिट्टी ढेले पर कुछ भी परि-एगम नहीं होता (उ. राम. २. ४)। प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारए। से प्राचीन समय में शुद्र श्रादि श्रज्ञजन वेद श्रवण के लिये श्रनिषकारी माने जाते होगे \* \*। गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार बुद्धि के स्वभावतः सात्त्विक, राजस श्रीर तामस भेद हुग्रा करते है (१८.३०–३२) के भी स्वभावतः तीन भेद होते हैं (,१७.२)। उसी प्रकार श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के देहस्वभाव के श्रनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुन्ना। करती हैं (१७. ३), इसलिये भगवान् कहते हैं कि जिन लोगो की श्रद्धा सात्त्विक है वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजस है वे यक-राक्षस ग्रादि में ग्रौर जिनकी श्रद्धा तामस है वे भूत-पिशाच् श्रादि में विश्वास करते है (गी. १७. ४-६)। यदि मनुद्य की श्रद्धा का भ्रच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसर्गिक स्वभाव पर भ्रवलम्बित है, तो श्रब यह प्रश्न होता है कि यथाशक्ति भक्ति भावसे इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं, ग्रौर वह किसी समय शुद्ध ग्रर्थात् सात्विक ग्रवस्था को पहुँच सकती है या नहीं ? भिक्तमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्मविपाक-प्रक्रिया के ठीक इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं ? कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भग-

<sup>&</sup>quot;And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e g an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Dr. Maudsley's Body and Mind, Ed. 1873. p. 57.

<sup>\*\*</sup> See Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy pp. 72, 73.

वान् ने ग्रर्जुन को पहले यही उपदेश किया कि "मय्येव मन श्राघत्त्व" (गी. १२. ८) श्रर्थात् मेरे शुद्ध-स्वरूप में तू श्रपने मन को स्थिर कर; श्रीर इसके बाद परमेश्वर-स्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णन किया है—"यदि तू मेरे स्वरूप में 'श्रपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो तो तू श्रभ्यास अर्थात् बारबार प्रयत्न कर; यदि तुक्त से श्रभ्यास भी न हो सके तो मेरे लिये चित्त-शुद्धिकारक कर्स कर; यदि यह भी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग कर श्रीर उससे मेरो प्राप्ति कर ले" (गी. १२.९.११; भाग. ११. ११. २१—२५)। यदि मूल देहस्वभाव श्रथवा प्रकृति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न एकदम या एकही जन्म में सफल नहीं होगा; परन्तु कर्मयोग के समान भिततमार्ग में भी कोई वात निष्फल नहीं होती। स्वयं भगवान् सब लोगों को इस प्रकार भरोसा देते हैं—

वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्विमिति संमहात्मा मुदुर्लभः ॥

जब कोई मनुष्य एक बार भिनतमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके आगे के जन्म में, कभी न कभी, उसकी परमेक्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि "यह सब वासुदेवात्मक हीं है" और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी. ७. १९) छठवे श्रध्याय में भी इसी प्रकार कर्मयोग का श्रभ्यास करनेवाले के विषय में कहा ग्या हैं कि "श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्" (६. ४५) श्रौर भक्ति-मार्ग के लिये भी यही नियम उपयुक्त होता है। भक्त को चाहिये कि वह जिस देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को श्रपने देह-स्वभाव के श्रनु-सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले। कुछ समय तक इसी भावना का फल परमेश्वर (प्रतीक नहीं) दिया करता है (७. २२)। परन्तु इसके आगे चित्त-शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की वही भिक्त यथामती हमेशा जारी रहे तो भक्त के अन्त करण की भावना आप हो . आप उन्नत हो जाती है, परमेश्वर-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि भी होने लगती है, मन की ऐसी ग्रवस्था हो जाती है कि "वासुदेवः सर्वम्," उपास्य श्रौर उपासक का भेद-भाव शेष नहीं रह जाता श्रीर श्रन्त में शुद्ध ब्रह्मानन्द में श्रात्मा का लय हो जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न करे। सारांश यह है, कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा उत्पन्न होते ही वह धीरे घीरे पूर्ण सिद्धि की क्रोर क्राप ही क्राप स्नाकांवत हो जाता है (गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि जब भिक्त मार्ग में भी कोई भक्त एक बार ग्रपनें तई ईश्वर को सौंप देना है तो स्वयं अगवान ही उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हैं ज़ीर अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप का पूर्ण-

ज्ञान भी करा देते हैं (गी. ७. २१; १०.१०)। इसी ज्ञान से—न कि केवल कीरी और अन्य श्रद्धा से—भगवद्भरत को अन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। भिक्त मार्ग से इस प्रकार ऊपर चढते चढ़ते अन्त में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थित, दोनों एक ही समान है; इसिलये गीता को पढ़नेवालों के ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी कि बारहवें अध्याय में भिक्तमान् पुत्त्व की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इससे यह बात प्रगट होती है, कि वर्णप आरम्भ में ज्ञानमार्ग और भिक्तमार्ग भिन्न हो, तथापि जब कोई अपने अधिकार-भेद के कारण ज्ञानमार्ग से या भिक्तमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं और जो गित ज्ञानी को प्राप्त होती है वहीं गित भक्त को भी मिल करती है। इन दोनों मार्गो में भेद सिर्फ इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में आरम्भ ही से वृद्धि के द्वारा परमेश्वर-स्वरूप का आकलन करना पड़ता है, और भिक्तमाग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से प्रहण कर लिया जाता है। परन्तु यह प्राथमिक भेद आगे नष्ट हो जाता है; और भगवान स्वयं कहते हैं कि—

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः। 

ज्ञानं लब्ब्वा परां ज्ञांति अचिरेणाधिगच्छति ॥

अर्थात् "जब श्रद्धोवान् मनुष्य इन्द्रिय-निग्रह-द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता हैं, तब उसे ब्रह्मात्मैक्यरूप-ज्ञान का श्रनुभव होता है श्रौर फिर उस ज्ञान से उसे चीघ्र ही पूर्ण ज्ञांति मिलती हैं" (गी. ४. ३९); श्रथवा—

भक्तया मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनंतरम् ॥ ८

श्रर्थात् "मेरे स्वरूप का तात्त्विक ज्ञान भिवत से होता है; श्रौर जब यह ज्ञान हो जाता है तब (पहले नहीं) वह भक्त मुक्तमें श्रा मिलता है" (गी. १८.५५ श्रौर ११.५४ भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गों के सिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं श्रपनी बुद्धि है श्रौर न श्रद्धा, उसका सर्वथा नाश ही समिभये —"श्रज्ञश्चा-/श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यित" (गी. ४. ४०)।

अपर कहा गया है कि श्रद्धा श्रौर भिक्त से श्रन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यनान प्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील है कि यदि भिक्तिमार्ग का

# इस श्लोक के 'अभि' उपसर्ग पर जोर देकर शाण्डिल्यस्त्र (सु. १५) में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि भक्ति शानका साधन नहीं है किन्तु वह त्वतंत्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थों के समान आग्रह का है— सरल नहीं है।

श्रीरम्भ इस द्वैत-भाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है श्रीर उपासक भी भिन्न है, तो ब्रन्त में ब्रह्मात्मैक्यरूप ज्ञान कैसे होगा ? परन्तु यह दलील केवल भ्रांति मूलक है। यदि ऐसे तार्किको के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि ब्रह्मात्मज्ञान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है, तो उसमें कुछ आपित देख नहीं पड़ती। क्योंकि अध्यात्नशास्त्र का भी यही तिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिपुटी का लय हो जाता है, तब वह व्यापार बन्द हो जाता है जिसे व्यवहार में भक्ति कहते हैं। परन्तुं यदि उक्त दलील का यह ऋयं हो कि द्वैतमूलक भिक्तमार्ग से अन्त में अद्वैत ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो यह दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु बडे वड भगवद्भवतों के अनभव के आघार से भी निथ्या सिद्ध हो सकती ह। तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस बात में कुछ रकावट नहीं देख पड़ती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यों ज्यो ग्रिध-काधिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उसके मन से भेद-भाव भी छूटता चला जावे। ब्रह्म-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं कि यद्यपि आरम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न होती है, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हो जाती है; इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी एकी-करण की किया का आरम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से हुआ करता है; और भृगि-कीट का वृष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही है। इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेक्षा साधुपुरुषों के प्रत्यक्ष अनुभव को ही ऋषिक प्रामाणिक समक्षना चाहिय। भगवद्भक्त शिरोसिए। तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिये विशेष महत्त्व का है। सब लोग मानते है कि तुकाराम महाराज को कुछ उपनिपदादि ग्रन्थो के श्रध्ययन ते अध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सौ 'अभंग' अटैत-ित्यित के वर्णन में कहे गये है। इन सव अभंगों में "वासुदेवः सर्व" (गी. ७. १९) का भाव प्रतिपादित किया गया है, अथवा बृहदारण्यकोपनिपद् में जैसा याज्ञवल्क्य ने "सर्वमात्मैवाभूत्" कहा है, वैसे ही ग्रयं का प्रतिपादन स्वानुभव से किया गया है। उदाहरण के लिये उनके एक श्रभंग का कुछ त्रागय देखिय--

> गुड़ सा मीठा है भगवान्, बाहर-भीतर एक समान । किसका ध्यान करूं सविवेक १ जल-तरंग से है हम एक ॥

इसके ग्रारम्भ का उल्लेख हमने ग्रध्यात्म-प्रकरण में किया है श्रीर वहाँ यह दिखलाया है कि उपनिपदों में यिंणत ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से उनके अर्थ की किस तरह पूरी पूरी समता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज ग्रपने श्रनुभव से भक्तो की परमावस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे है, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस करे—कि "भिक्तमार्ग से ही ग्रहैतज्ञान हो नहीं सकता," ग्रथवा देवताश्रो पर केवल श्रम्य-विश्वास करने से ही मोक्ष मिल जाता है, उसके लिये ज्ञान की कोई श्रावश्यकता नहीं,"—तो इसे श्रावश्यकं ही समक्षना चाहिये।

नित्तमार्ग का स्रोर ज्ञानमार्ग का स्रन्तिम साध्य एक ही है, स्रौर "परमेश्वर

के श्रनुभवात्मक ज्ञान से ही श्रन्त में मोक्ष मिलता है "-यह सिद्धान्त, दोनो मार्गी में एकही सा बना रहता है; यही क्यों, बल्कि प्रघ्यात्म-प्रकरण में श्रीर कर्मविपाक प्रकरण में पहले जो श्रौर सिद्धान्त बतलाये गये है वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग में कायम रहते हैं। उदाहरएार्थ, भागवतर्धर्भ में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्यूहरूपी। सृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं , कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सडकर्षणरूपी जीव उत्पन्न हुन्ना और फ़िर संकर्षण से प्रद्युम्न ग्रर्थात् मन तथा प्रद्युम्न से प्रनिरुद्ध श्रर्थात् श्रहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्यूहों में से तीन, दो या एकही को मानते हैं। परन्तु <u>जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मन सन नहीं हैं। उपनिषदों</u> के श्राघार पर वेदान्तसूत्र (२.३.१७; और २.२.४२-४५ देखों) में निश्चय किया गया है, कि अध्यात्म-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंश है। इसलिये भगवद्गीता में केवल भिनतमार्ग की उनत चतुर्व्यूह-सम्बंधी कल्पना छोड़ दी गई है और जीव के विषय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया गया है ( गी.२. २४;८. २०; १३. २२ ग्रौर १५. ७ देखो ) । इससे यही सिद्ध होता है कि वासुदेव-भिकत ग्रीर कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि भागवत-धर्म से ही लिये गये है, तथापि क्षेत्रज्ञरूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय में श्रघ्यात्मज्ञान से भिन्न किसी अन्व श्रौर ऊट-पटाँग कल्पनाश्रों को गीता में स्थान नहीं दिया गया है। श्रव यद्यपि गीता में भिक्त श्रौर श्रध्यात्म, श्रथवा श्रद्धा श्रौर ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है; तथापि यह स्मरण रहे कि जब श्रध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भिन्तमार्ग में लिये जाते है, तब उनमें कुछ न कुछ शब्द-भेद श्रवश्य करना पड़ता है--श्रीर गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। ज्ञान-मार्ग के थ्रौर भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से समभ लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भिक्त की दृष्टि से श्रीर कभी ज्ञान की दृष्टि से कहे गये है उनमें परस्पर विरोध है, स्रतएव उतने भर के लिये गीता ग्रसम्बद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं है श्रीर हमारे शास्त्रकारों ने ग्रध्यात्म तथा भिक्त में जो मेल कर दिया है उसकी ग्रोर ध्यान न देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसलिये यहाँ इस विषय का कुछ श्रिघिक खुलासा कर देना चाहिये । श<u>्रुघ्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि पिण्ड औ</u>र ब्रह्माण्ड में, एकही ब्रात्मा नाम-रूप से ब्राच्छादित है, इसलिये अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हम लोग कहा करते हैं, कि " जो आत्सा मुक्तमें है, वही सब प्राणियों में भी है "--सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ( गी. ६. २९ ) श्रयवा " यह सब श्रात्मा ही है "-इदं सर्वमात्मैव । प्रन्तु भित्तमार्ग में श्रव्यक्त पुरमेश्वर हो को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है: ग्रतएव ग्रब उक्त सिद्धान्त के बदले गीता में यह वर्णन पाया जाता है कि " यो मां पश्यित सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति "-में ( भगवान् ) सर्व प्राणियों में हूँ और सर्व प्राणि मुक्तमें है ( ६. २९ ); श्रथवा " वासुदेवः सर्वमिति "—जो कुछ है यह सब वासु-

देवमय है (७. १९); ग्रथवा " सर्वभूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मिय "—ज्ञान हो जाने पर तू सब प्राणियों को मुक्त में ग्रौर स्वयं अपने में भी देखेगा (४. ३५)। इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवद्भक्त का लक्षण इस प्रकार कहा गया है—

सर्वभृतेषु यः पञ्चेद्रगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भववत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

ano " जो अपने मन में यह भेद-भाव नही रखता कि मै ग्रलग् हूँ, भगवान् ग्रलग हैं श्रौर सब लोग भिन्न है; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है कि भगवान् श्रार में दोनो एक हूँ, श्रीर जो यह समभता है कि सब प्राणी भगवान् में श्रीर मुक्तमें भी है, वही सब भागवतों में श्रेष्ठ है " ( भाग. ११. २. ४५ और ३. २४. ४६ ) । इससे देख पड़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के ' अव्यक्त परमात्मा ' सब्दों के बदले ' व्यक्त परमेश्वर ' शब्दों का प्रयोग किया गया है—बस यही भेद है। अध्यात्मशास्त्र में यह बात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है कि परमात्मा के अव्यक्त होने के कारण सारा जगत् श्रात्ममय है। परन्तु भक्ति-मार्ग प्रत्यक्ष-स्रवगम्य है इस-लिये परमेक्वर की श्रनेक व्यक्त विभूतियो का वर्णन करके और श्रर्जुन को दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साक्षात्प्रतीति करा दी है, कि सारा जगत् परमेश्वर ( श्रात्ममव ) है (गी. श्र. १० ग्रौर ११) । घ्रध्यात्मशास्त्र में कहा गया है कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है। परन्तु भिवत-मार्ग का यह तत्त्व है कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत् में ग्रीर कुछ नहीं है—वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही ज्ञाता है, वही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला भी है; श्रतएव संचित, प्रारव्ध, त्रियमाण इत्यादि कर्नभेदों के भभट में न पड़ भिक्तमार्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म का फल देनेवाला, श्रीर कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है। उदाहराहार्थ, 📑 तुकाराम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं-

> एक वात एकान्त में सुन हो , जगदाधार । 🗹 तारें मेरे कर्म तो प्रभु का क्या उपकार ?

यहीं भाव अन्य शब्दों से दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि "प्रारव्ध, कियमाए। श्रीर संचित का भगड़ा भक्तों के लिय नहीं है; देखो, सब कुछ ईश्वर ही है जो भीतर- वाहर सर्व व्याप्त है।" भगवद्गीता में भगवान् ने यही कहा है कि "ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठित " (१८. ६१)—ईश्वर ही सब लोगो के हृदय में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब कर्म करवाता है। कर्म विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्राप्त कर लेने के लिये आत्म को पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले भिनत-मार्गमें यह कह जाता है कि उस बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही है—"तस्य तस्याचलों श्रद्धां तामेव विद्धान्यहम्"

(गी. ७. २१), प्रथवा "द्दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयाति ते" (गी. १०. १०)। इसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की ही सत्ता से हुआ। करते हैं, इसलिये भिक्त-मार्ग में यह वर्णन पाया जाता है कि वायु भी उसी के भय से चलती है और सूर्य तथा चन्द्र भी उसी की शिक्त से चलते हैं (कठ. ६. ३; बृ. ३. ८. ६); प्रधिक क्या कहा जाय, उसकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता। यही कारण है कि भिक्तमार्ग में यह कहते हैं कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिय सामने रहता है (गी. ११. ३३) श्रीर उसके सब व्यवहार परमेश्वर ही उसके हृदय में निवास कर, उससे कराया करता है। साधु तुकाराम कहते हैं कि, "यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतन्त्र है; 'मेरा मेरा' कह कर व्यर्थ ही यह श्रपना नाश कर लेता है।" इस जगत के व्यवहार श्रीर मुस्थित को स्थिर रखने के लिये सभी छोगों को कर्म करना चाहिये; परन्तु ईशावास्थोपनिषद् का जो यह तत्व है-कि जिस प्रकार श्रज्ञानी लोग किसी कर्मको 'मेरा' कह कर किया करते है, वैसा न कर ज्ञानी पुरुष को बह्मार्पण बुद्धि से सब कर्म मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिये—उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान् ने श्रजुन को इस क्लोक में किया है-

यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्। प्य यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

अर्थात् "जो कुछ तू करेगा, खायेगा, हवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब मुक्ते अर्पण कर " (गी.९. २७), इससे तुझे कर्म की बाधा नहीं होगी। भगवद्गीता का यही क्लोक शिवगीता (१५.४५) में पाया जाता है; और भाग-वत के इस क्लोक में भी उसी धर्य का वर्णन है—

> कायेन वाचा मनसेद्रियेर्वा बुद्धयात्मना वाऽनुसृतस्वभावात् । करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति,समर्पयेत्तत् या

"काया, वाचा, मन, इन्द्रिय, बृद्धि या श्रात्मा की प्रवृत्ति से श्रथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर विया जावे" (भाग ११ २ ३६)। साराँश यह है, कि श्रध्यात्मशास्त्र में जिसे जान-कर्म-समृच्चय पक्ष, फलाशात्याग श्रथवा ब्रह्मापंणपूर्वक कर्म कहते हैं (गी-४. २४; ५. १०; १२. १२) उसी को भिक्तमार्ग में "कृष्णापंणपूर्वक कर्म" यह नया जाम मिल जाता है। भिक्तमार्गवाले भोजन के समय "गोविन्द, गोविन्द" कहा करते हैं; उसका रहस्य इस कृष्णापंणवृद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है कि हमारे सब व्यवहार लोगो के उपयोग के लिये निष्काम बुद्धि से हो रहे हैं; श्रौर भगवद्भक्त भी खाना, पीना इत्यादि श्रपना सब व्यवहार कृष्णापंणवृद्धि से ही किया करते हैं। उद्यापन, ब्राह्मण-भोजन श्रथवा श्रन्य इष्टापूर्त कर्म करने पर श्रन्त में "इदं कृष्णापंणमस्तु" श्रथवा "हर्रिर्वाता हर्रिर्भीक्ता" कह कर पानी

छोड़ने कि जो रीति है , उतका मूलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त क्लीक में है । यह सच है कि जिस प्रकार वालियों के न रहने पर कानोके छेद मात्र बाकी रह जाँग, उसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त संकल्प की दशा हो गई है: क्यों कि पुरोहित उस संकल्प के सच्चे श्रथं को न समक्षकर सिर्फ तोते की नाई उसे पढ़ा करता है और गजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है! विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड में कर्म-फलाशा को छोड़ कर कर्म करने का तत्त्व हैं; और इसकी हँसी करने से शास्त्र में तो कुछ दोष नहीं भ्राता; किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रगट होती है। यदि सारी आयु के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस प्रकार कृष्णार्पण बुद्धि से अथवा फलाशा का त्याग कर किये जावें, तो पापवासना कैसे रहें सकती हैं और कुकर्म कैसे हो सकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिये कर्म करो, संसार की भवाई के लिये ब्रात्म-समर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने की ब्रावश्यकता ही कहाँ रह जाती है ? तब तो 'मैं ' ग्रौर ' लोग' दोनो का समावेंश परमेश्वर में ग्रौर परमेश्वर का समावेश उन दोनों में हो जाता है; इसलिये स्वार्थ श्रौर परार्थ दोनों ही कृष्णार्पणरूपी परमार्थ में डूब जाते है श्रीर महात्माश्रों की यह उक्ति ही चारितार्थ होती है कि "संतो की विभूतियाँ जगत् के कल्याए। ही के लिये हुम्रा करती है; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कब्ट दिया करते है।"पिछले प्रकरण में युक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य ग्रपने सब काम कृष्णार्पण बुद्धि से किया करता है, उसका 'योगक्षेम' किसी प्रकार एक नहीं रहता; ग्रीर अक्तिमार्ग-वालों को तो स्वयं भगवान ने गीता में प्राक्तासन दिया है कि "तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्" (गी. ९. २२)। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह सामान्यजनो में बुद्धि-भेद न करके उन्हें सन्मार्ग में लगावे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परमश्रेष्ठ भक्त का भी यही कर्त्तव्य है कि वह निम्नश्रेणी के भक्तों की श्रद्धा को अख्ट न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नित के मार्ग में लगा देवे । <u>सारांश,</u> उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि ग्र<u>ध्यात्मशास्त्र में श्रौर कर्म-विपाक</u> में जो सिद्धान्त कहे गये है वे सब कुछ शब्द-भेद से. भिक्तमार्ग में भी कायम रखे गये हु: श्रीर ज्ञान तथा भिवत में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है ।/

परन्तु जहाँ शब्द-भेद से श्रर्थ के श्रनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहाँ इस प्रकार से शब्द-मेंद भी नहीं किया जाता, वयोकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदा-हरएार्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे श्रौर श्रपना उद्घार श्राप ही कर ले। यदि इसमें शब्दो का कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेदवर ही करता है, तो मूढ जन ब्रालसी हो जावेंगे। इसलिये " ब्रात्मैव हचात्मनी बंघुरात्मैव रिपुरात्मेनः " —

अप्राप ही अपना शतु और ग्राप ही श्रपना मित्र है (गी. ६. ५)—यह तत्व<sup>ं</sup> भिवतमार्ग में भी प्रायः ज्यों का न्यों प्रयात् शब्द-भेद न करके बतलाया जाता है। साधु तुकाराम के इस भाव का उल्लेख पहले हो चुका है कि "इसमें किसी का क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथो कर ली।" इससे भी अविक स्पष्ट शब्दों में उन्होने कहा है कि "ईरवर के पास कुछ सोक्ष की गठडी नहीं घरी है, कि वह किसी के हाथ में दे दे । यहाँ तो इंद्रियों को जीतना श्रीर मन को निर्विषय करना ही मुख्य उपाय है। " क्या यह उपनिषदो के इस मंत्र " मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः " के समान नहीं है ? यह सच है कि परमेश्वर ही इस जगत् की सब घटनाओं का करनेवाला है; परन्तु उस पर निर्द-यता का और पक्षपात करने का दोव न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया मे यह सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धान्त भी—विना, किसी प्रकार का शब्द-भेद किये ही-भिवतमार्ग में ले लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पड़ता है, तथापि आध्यात्म-गाल का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के भिक्तमार्ग में कभी छूट नहीं जाता कि जो कुछ व्यक्त है वह सब माया है स्रोर सत्य परमेश्वर उसके परे है। पहले कह चुके हैं कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की और श्रथवा व्यक्त की ओर भुकने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हुग्रा करती है, उसमें ग्रौर तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल कर देने की, वैदिक धर्म की, यह रीति किसी भी अन्य देश के भिक्तमार्ग में देख नहीं पड़ती। ग्रन्य देश-निवासियों का यह हाल देख पड़ता है कि जब वे एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते है, तब वे उसी में श्रासक्त होकर फँस जाते है, उसके सिवा उन्हें श्रीर कुछ देख ही नही पड़ता श्रौर उनमें श्रपने श्रपने सगुए। प्रतीक के विषय में वृथाभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का यत्न करने लगते हैं, कि तत्त्वज्ञान का मार्ग भिन्न है श्रीर श्रद्धा का भिन्तमार्ग 'जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था, इसलिये गीता-धर्म में श्रद्धा ग्रीर ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, वित्क वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, श्रीर वैदिक भितनार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है; 'म्रतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, भ्रन्त में उसे एकही सी सद्गति प्राप्त होती है। इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं, कि श्रव्यक्त ज्ञान और व्यक्त भिक्त के मेल का यह महत्त्व केवल व्यक्त काइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के पंडितों के घ्यान में नहीं श्रा सका, और इसलिये उनकी एकदेशी तथा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विरोध देख पड़ने लगा। परन्तु अप्राद्येय की बात तो यही है कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशांसा न कर हमारे ही गी, र. २८

देश के कुछ ग्रनुकर एप्रेमीजन ग्राज कल इसी गुएा की निन्दा करते देखे जाते हैं! माध काव्य का (१९. ४३) यह वचन इसी बात का एक ग्रन्छा उदाहरए हैं कि, "ग्रय वार्डभनिविष्टबुद्धिषु। व्रजित व्यर्थकतां सुभाषितम्! "—खोटी समक्ष से जब एक बार मन ग्रस्त हो जाता है नब मनुष्य की ग्रन्छो बातें भी ठीक। नहीं जैचतीं।

स्मार्तमार्ग में चतुर्याश्रम का जो महत्त्व ह, वह भिक्तमार्ग में श्रयवा भागवत-वर्म में नहीं है। वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है; परन्तु उस धर्म का सारा दारमदार भिकत पर ही होता है, इसलिये जिसकी भिवत जल्कट हो वही सब में अष्ठ माना जाता है—फिर चाहे वह गृहस्थ हो, वानप्रस्य या वैरागी हो; इसके विषय में भागवतवर्म में कुछ विधि-निषेच नहीं है (भाग. ११. १८. १३, १४ देखो) । संन्यास-म्राथम स्मार्तवर्म का एक म्रावस्यकः भाय है, भागवतधर्म का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि भागवतधर्म के अनुषायी कभी विरक्त न हों; गीता में ही कहा है कि संन्यास और कर्मयोग-दोनों मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के है। इसलिये यद्यपि चतुर्यार्श्रम का स्वीकार न किया जाने, तथापि सांसारिक कर्मों को छोड़ वैरागी हो जानेवाले पुरुष भिक्तमार्ग में भी पाये जा सकते है। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। परन्तु उस समय इन लोगों की प्रभुता न थी; ग्रौर ग्यारहवें प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीति से बतला दी गई हैं, कि भगवद्गीता में कर्मत्याग की अपेक्षा कर्क्योग ही को अधिक महत्त्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह महत्त्व लुप्त हो गया श्रोर वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय लोगों की भी यही समभ हो गई है, भगवट्भक्त वही है कि जो सांसारिक कर्मों को छोड विरक्त हो, केवल भिक्त में ही निमन्न हो जावे। इसलिये यहाँ भिक्त की दृष्टि से फिर भी कुछ थोड़ासा विवेचन जरना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त ग्रीर सच्चा उपदेश क्या है। भिक्तमार्ग का अथवा भागवतमार्ग का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान् ही है। यदि यहि भगवान् स्वयं सारे संसार के कर्ता घर्ता है और साधुजनों की रक्षा करने तथा दुष्टजनों को दंड देने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जगत् का घारएः-पोषएा किया करते हैं, तो यह कहने की श्रावश्यकता नही, कि भगवद्भक्तों को भी लोकसंग्रह के लिये उन्हीं भगवान् का अनुकरण करना चाहिये। हनुमान्जी रामचन्द्र के बडे भक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण ग्रादि दुष्टजनों के निर्दलन करने का काम कुछ छोड़ नहीं दिया था। भीव्यपितामह की गएाना भी परम भगवद्भक्तों में की जाती है; परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तथापि उन्होने स्वधर्मानुसार स्वकीयो की और राज्य की रक्षा करने का काम ग्रपने जीवन भर जारी रखा था। यह बात सच है कि जब भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब भक्त को स्वयं ऋपने हित के लिये कुछ प्राप्तकर लेना शेष नही रह जाता । परन्तु प्रेममूलक

भिनतमार्ग से दया, करुणा, कर्त्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का नाश नहीं हो सकता; बल्कि वे स्रोर भी श्रिषिक शुद्ध हो जाती है। ऐसी दशा में यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, कि कर्म करे ? बरन् भगवदभक्त तो वही है कि जिसके मन में ऐसा स्रभेदभाव उत्पन्न हो जाय —

जिसका कोई न हो हृदय से उसे लगावे,
पाणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।

सब मे विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे,
है बस ऐसा वहीं मक्त की पदवी पावे।

एसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगो की वृत्ति लोकसंग्रह ही के श्रानुकूल हो जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कह आये है--" सन्तों की विभूतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिये हुम्रा करती है; वे लोग परीपकार के लिये भ्रपने करीर की कष्ट दिया करते है। " जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस सृष्टि की उत्पन्न करता है और उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह श्रवस्य ही मानना पड़ेगा कि उसी सृष्टि के व्यवहारों को सरतता से चलाने के लिये चातु-र्वएर्य श्रादि जो व्यवस्थाएँ है वे इसी की इच्छा से निर्मित हुई है। गीता में भी भगवान् ने स्पष्ट रीति से यही कहा है कि " चातुर्वेएये मया सृष्टे गुएकर्म-विभा-गक्तः" (गी. ४. १३)। प्रर्थात् यह परमेक्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रपने श्रधिकार के श्रनुसार समाज के उन कामो को लोकसंग्रह के लिये करता रहे। इसी ग्रागे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-ग्राध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; ग्रीर यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की श्रवज्ञा करने का पाप उसे लगेगा। यदि तुम्हारे मन में यह श्रहडकार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये काम मेरे हैं ग्रथवा में उन्हें ग्रपने स्वार्थ के लिये करता हूँ, तो उन कर्मों के भले-वुरे फल तुम्हे श्रवश्य भोगने पड़ेंगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधर्म जान कर परमेश्वरार्पण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि 'परमेश्वर के मन में जो कुछ करनाः है उसके लिये मुभ्रे निमित्त करके वह मुभ्रेस काम कराता है ' (गी. ११. ३३), तो इसमें कुछ अनुचित्त या श्रयोग्य नहीं; बल्कि गीता का यह कथन है, कि इस स्वधर्माचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सात्त्विक भिनत हो जाती है। भगवान् ने ग्रपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के ग्रन्तिम ग्रध्याय में उपसंहार-रूप से अर्जुन को इस प्रकार बतलाया है-" सब प्राणियों के हृदय में निवास करके पर-मेश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये दोनों भावनाएँ मिथ्या है कि म अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या अमुक कर्म को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णापंण-बुद्धि से करते रही; यदि तू ऐसा निग्रह करेगा कि में इन कर्मी को नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के अनुसार तुओ उन कर्मी को करना ही होगा अत-

एवं परमेश्वर में अपने सब स्वार्थों का लय करके स्वधर्मानुसार प्राप्त व्यवहार की परसार्य-बुद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुक्ते ग्रवश्य करना ही चाहिये; में भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख ग्रौर उसके ग्रनुसार वर्ताव कर।" जैसे ज्ञान का ग्रीर निष्काय-कर्म का विरोध नही, वैसा ही भिनत में ग्रीर कृष्णार्पण-बुद्धि से किये गये कर्मों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के "प्रणोरणीयान् महतो मही यान् " ( कठ. २. २०; गी. ८.९)—परमाणु से भी छोटा और वड़े से भी वड़ा— ऐसे स्वरूप के साथ अपने तादातम्य का वर्णन करके कहते है, कि "अद में केवल परोपकार ही के लिये बचा हूँ। " उन्होंने संन्यासमार्ग के प्रनुपायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेष नहीं है; बल्कि वे कहते है कि "भिक्षा-पात्र का अवलस्त्रन करना लज्जास्पद जीवत है—वह नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वथा उपेक्षा ही करता है;-" प्रथवा "सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है और उनसे, जल में कमल-एत्र के समान, श्रालप्त रहता है: जो उपकार करता है और प्राणियों पर दया करता है उसी में श्रात्म-स्थिति का निवास जानो।" इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हो जाता है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का भुकाव कुछ कुछ कर्मत्याग हो की स्रोर था। परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का लक्षण स्थवा गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभिक्त के साथ साथ मृत्यु पर्यन्त ईश्वरार्पए-पूर्वक निष्कामकर्म करते ही रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के दासत्रीय ग्रन्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये (स्मरण रहे कि साघु तुकाराम ने ही शिवाजीमहा-राज को जिन "सद्गुरु की शरए।" में जाने के कहा था, उन्हींका यह प्रासादिक प्रत्य है)। रामदास स्वामी ने श्रनेक बार कहा है, कि भिक्त के द्वारा अथवा ज्ञान क द्वारा परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतकृत्य हो चुके हैं, वे , "सब लोगों को सिखाने के लिये" (दास. १९.१०.१४) निस्पृहता से श्रुपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना ग्रपना व्यवहार करना सीखे; क्योंकि "बिना किये कुछ भी नहीं होता" (दास. १९. १०. २५; १२. ९.६; १८.७.३); ग्रौर ग्रन्तिमदशक (२०.४.२६) में उन्होने कर्म के सामर्थ्य का भिक्त की तारक-शक्ति के साथ पूरा पूरा मेल इस प्रकार कर दिया है---

> हलचल में सामर्थ्य है । जो करेगा वही पावेगा । 🗹 परंतु उसमें भगवान् का आधिष्ठान चाहिये ॥

गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को जो यह उपदेश किया गया है कि "मामनुस्मर युद्धच च" (गी. ८.७)—नित्य मेरा स्मरण कर और युद्ध कर—उसका तात्पय, और छठवे अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि "कर्मयोगियों में भी भक्तिमान

श्रेष्ठ है" (गी. ६. ४७) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वामी के उक्त दचन में है। गीता के श्रठारहवें श्रध्याय में भी भगवान ने यही कहा है—
यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वामिद ततम्।

यतःप्रद्यात्तमूताना यन सवामद ततम् । 🛩 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विदति मानवः ॥

"जिसने इस सारे जर्गत् को उत्पन्न कियो है उसकी, अपने स्त्रधर्मानुरूप निष्काम कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से प्रथवा पुष्पों से), पूजा करके सनुष्य सिद्धि पाता है" (गी. १८.४६) । श्रधिक क्या कहें ! इस क्लोक का और समस्त गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधर्मानुरूप निष्काम-कर्म करने से सर्वभूतान्त-<u>र्गत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भिवत, पूजा या उपासना ही हो जाती</u> है। ऐसा कहने से कि "अपने धर्मानुरूप कर्मों से परमेश्वर की पूजा करो" यह नहीं समभना चाहिये, कि "श्रवण कीर्तनं विष्णोः " इत्यादि नवविधा भक्ति गोता को मान्य नहीं । परन्तु गीता का कथन है, कि क़र्मों को गौण समभकर उन्हें छोड़ देना <del>ग्रीर इस नववि</del>घा भितत में ही विलकुल निमग्न हो जाना उचित त्हीं है; शास्त्रतः प्राप्त अपने सब कर्मो को यथोचित रीति से अवस्य करना ही चाहिये; उन्हे "स्वयं अपने" लिये सम्भक्तर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर इस निर्मम बुद्धि से करना चाहिये, कि "ईव्वर-निर्मित सुब्टि के सग्रहार्थ उसी के ये सब कर्म है "; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा, उलटा इन कर्मों से ही परमेश्वर की सेवा, भिवत या उपासना हो जायगी, इन कर्मों के पाप-पुएाय के भागी हम न होंगे श्रीर श्रंत में सद्गति भी मिल जायगी। गीता के इस सिद्धान्त की त्रोर दुर्लुक्ष्य करके, गीता के भिक्तप्रधान टीकाकार अपने ग्रन्थो में यह भावार्थ वतलाया करते हैं, कि गीता में भिक्त ही को प्रधान माना है और कर्म को गौए। परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों के समान भिक्तप्रधान टीकाकारों का यह तात्प--र्यार्थ भी एकपक्षीय है। गीता-प्रतिपादित भानतमार्ग कर्मप्रधान है श्रीर उसका मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती है, किन्तु वह स्वधर्मोक्त निष्काम-कर्मो से भी होती है, श्रीर ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को अवद्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भिक्त का यह तत्त्व गीता के अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नहीं हुआ है, तब इसी तत्त्व की गीता-प्रतिपादित भिन्तमार्ग का विशेष लक्षण कहना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञान-मार्ग और भिक्त मार्ग का पूरा पूरा मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञान-मार्ग से भिक्त-मार्ग में जो एक महत्व की विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल वृद्धिगम्य होने के कारण अल्पबृद्धिवाले सामान्यजनों के लिये क्लेशमय है; और भिक्तमार्ग के श्रद्धा-मूलक, प्रेमगम्य तथा अत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु क्लेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अडचन है। जैमिनि की मीर्मासा, या

उपनिषद्, या वेदान्तसूत्र को देखें तो मालूम होगा, कि उनमें श्रौत-यज्ञ-याग ग्रादि की श्रयवा कर्मसन्यास-पूर्वक 'नेति' स्वरूपी परब्रह्म की ही चर्चा भरी पड़ी है; श्रोर श्रन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिये साधनीभून होनेवाले श्रोत-यज्ञ-यागादिक कर्म करने का श्रथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिये श्रावश्यक उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वर्णों के पुरुषों को है (वेसू. १. ३. ३४-३८)। इन में इस बात का विचार नहीं किया गया है कि उक्त तीन वर्णों को, स्त्रियो को ग्रंथवा चातुर्वर्ण्य के श्रनुसार सारे समाज के हित के लिले खेती या अग्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री-पुरुषों को मोक्ष कैसे मिले । श्रच्छा, स्त्री-शूद्रादिकों के साथ वेदों की ऐसी श्रनवन होने से यदि यह कहा जाय, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती, तो उपनिपदों श्रीर पुराएते में ही ऐसे वर्णन पाये जाते है कि गार्गी प्रभृति स्त्रियों को श्रीर विदुर प्रभृति शूद्रों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वेसू. ३. ४. ३६-३९)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि सिर्फ पहले तीन वर्णों के पुरुषो हो को मुक्ति मिलती है; श्रौर यदि यह मान लिया जावे कि स्त्री-शूद्र श्रादि सभी लोगों को मुदित मिल सकती है, तो प्रव वतलाना चाहिये कि उन्हे किस साघन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । बादरायणाचार्य कहते है कि "विशेषानुग्रहत्रच" ( वेसू. ३. ४. ३८) अर्थात् परमेश्वर का विशष अनुग्रह ही उनके लिये एक साधन है; और भागवत (१.४.२५) में कहा है कि कर्मप्रधान-भिवतमार्ग के रूप में इसी विशेषानुप्रहात्मक साधन का "महाभारत में और अतएव गीता में भी निरूपए। किया गया है क्योंकि स्त्रियो, जूबो या (केलियुग के) नामघारी ब्राह्मणों के कानो तक श्रुति की श्रावाज नहीं पहुँचती है। " इस नर्ज से प्राप्त होनेवाला ज्ञान ग्रीर उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान-दोनो यद्यपि एकही से हो, तथापि ग्रब स्त्री-पुरुष-संबन्धी या ब्राह्मण्-क्षित्रय-वैश्य-शूद्रसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता जीर इस मार्ग के विशेष गुएा के बारे में गीता कहती है कि --

मा हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 🗸 स्त्रियो वैश्यास्तथा गूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥

महे पार्थ ! स्त्री, वैश्य ग्रीर शूद्र, या अन्त्यज आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए है, वे भी सब उत्तम गित पा जाते हैं " (गी. ९. ३२)। यही श्लोक महाभारत के अनुगीतापर्व में भी आया है (मभा अश्व. १९. ६१); ग्रीर ऐसी कथाएँ भी हैं, कि वनपर्वान्तर्गत बाह्मए—व्याध-सम्वाद में मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मए को तथा शांतिपर्व में तुलाधार अर्थात् बनिये ने जाजिल नामक तपस्वी ब्राह्मए के यह निरूपए सुनाया है, कि स्वधमं के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरए करने से ही मोक्ष कैसे मिल जाता है (मभा वन २०६–२१४; शां २६०–२६३)। इससे अगट होता है कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही अष्ठ है; किर चाहे वह सुनार हो, बढाई हो, बनिया हो, या कसाई; किसी मनुज्य की योग्यता उसके

धरे पर, ज्यवसाय पर, जाति पर अवलिम्बत नहीं, किन्तु सर्वथा उसके अत्तः करण् की शुद्धता पर अवलिम्बत होती हैं - और यही भगवान का अभिप्राय भी है। इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये योक्ष के दरवाजे खोल देने से उस समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महा-राष्ट्र में भागवत-धर्म के इतिहास से भली भाति देख पड़ता है। परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चाडाल, क्या ताह्मण सभी समान है, "देव भाव का भूखा है"—न प्रतीक कार न काले-गोरे यणं का, और न स्त्री-पुरुष आदि या आह्मण-चांडाल आदि मदो का ही। साधु नुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पर से प्रगट हो जायभा—

क्या दिजाति क्या शह इंश को वेश्या भी मज सकती है, श्वपचो को भी भक्तिभाव में शाचिता कब तज सकती है? अनुभव से कहता हू, मैंने उसे कर छिया है बस में जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में।

ग्रिधिक क्या फहें ! गीता-शास्त्र का भी यह सिद्धान्त है कि " मनुष्य फैसा ही दुरा-) चारी क्यों न हो, परन्तु यदि अन्त काल में भी वह अन्य भाव से भगवान् की शरए में जावे तो परमेरवर उसे नहीं भूलता " (गी. ९. ३०; ग्रीर ८. ५-८ देखी) उक्त पद्य में 'वेश्या ' शब्द (जो साधु दुकाराम के मूलवचन के श्राधार से रखा गया है ) को देखकर पवित्रता का ढ़ोंग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित् बुरा लगे। परन्तु सच बात तो यह है कि ऐसे लोगों को सच्चा धर्मतत्त्व मालूम ही नहीं। न फेवल हिन्दू-धर्म में किन्तु बुद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिलिन्दप्रश्न ३. ७. २) उनके धर्म-ग्रन्थों में ऐसी कथाएँ है, कि बुद्ध ने श्राम्रपाली नामक किसी वेख्या को श्रीर श्रगुलीमाल नाम के चोर को दीक्षा दी थीं। ईसाइयों के धर्म-ग्रंथ में भी यह वर्णन है, कि ऋहस्ट से साथ जो दो चोर सूली पर चढ़ाये गये थे उनमें से एक चोर मृत्यु के समय काइस्ट की शरए। में गया और काइस्ट ने उसे सद्गति दी (त्युक. २३.४२ और ४३)। स्वयं काइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है कि हमारे धर्म में श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती हैं ( मेथ्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ५० )। यह बात दसवे प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त निष्पन्न होते। ्है। परन्तु यह घर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत हुग्रा है उसके ग्रन्त करण में केवल मृत्यु के समय ही व्यतन्य भाव से भगवान् का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जागृत रह सकेती है ? ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सहते हुए, केवल यन्त्र के समान एक बार 'रा 'कहकर श्रीर कुछ देर से 'म'कहकर मुँह खोलने श्रीर बद करने के परिश्रम के सिवा कुछ ग्रधिक लाभ नहीं होता। इसलिये भगवान् ने सर्ब लोगों को निविच्त रीति से यही कहा है, कि 'न केवल मृत्यु के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर तदेव मेरा स्मरण मन में रहने दो और रवधर्म

के अनुसार अपने सब व्यवहारों को परमेश्वरापंण बुद्धि से करते रहो, िकर चाहे तुम किसी भी जाति के रहो तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही मुक्त हो जाग्रोगे (गी. ९. २६–२८ श्रीर ३०–३४ देखों)।

मुलभ तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने

इस प्रकार उपनिषदों का ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ग्रावालवृद्ध सभी लोगो के लिये

दिया है, स्रोर न वर्ण, स्राधम, जाति-पाँति अथवा स्त्रो-पुरुष स्नादि का कोई भेद रखा गया है। जब हम गीता-प्रतिपादित भिनतमार्ग की इस शक्ति श्रथवा समता की स्रोर घ्यान देते हैं, तब गीता के स्रन्तिम सम्याय में भगवान्ते प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंहार किया है उसका मर्म प्रगट हो जाता है। वह ऐसा है:-" सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा, में तुक्त सब पामों से मका कार्लगा, त घबराना नहीं।" यहाँ पर घर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पाप-पुराय से अलिप्त रहकर परमेश्वरप्राप्तिरूपी स्नात्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है वही घर्म है। अनुगीता के गुरूशिष्यसम्बाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से यह किया ( श्रव्व. ४९), कि श्रीहंसाधर्म, सत्यधर्म, इत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, कर्मसंन्यास श्रादि जो श्रनेक प्रकार के मुक्ति के साधन श्रनेक लोग वतलाते है, उनमें से सच्चा साधन कोन है ? और शान्तिपर्व के (३५४) उंच्छवृत्ति जपाल्यान में भी यह प्रश्न है कि गाईस्थ्य-धर्म, वानप्रस्य-धर्म, राजधर्म, मातृिवतृ-सेवाघर्म, क्षत्रियो का रएगंगए। में नरएा, नाह्मएगें का स्वाध्याय, इत्यादि को अनेक धर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनम से ग्राहच धर्म कौन है ? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध मालूम होते है, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यक्ष मार्गो की योग्यता को एकही समऋने है; क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्य-बुद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य है वह इनमें से किसी भी घर्ल पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाग्र किये विना प्राप्त नहीं हो A तकता । तयापि, इन ग्रनेक मार्गों की प्रयवा प्रतीक-उपासना की भंभट में फँसने से मन घवरा जा सकता है; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित करके सब लोगो को, भगवान् इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते है कि इन अनेक वर्न-पार्गों को छोड़ कर "तू केवल मेरी शरण में आ, में तुझे समस्त पायो से मुक्त ्कर हुँगा; डर मत।" साधु तुकाराम भी सब धर्मी का निरसन करके अन्त में भगवान् से यही नाँगते है कि-चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावें, वस नेरा मन एक ईश-चराणाश्रय पावे। आग लगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विभु का विश्वास सदा दढ रहे हृदय मे॥

श्रीमद्भगवद्गीता रूपी सोने की थाली का यह भित्तरूपी श्रन्तिम कौन है-यही प्रेमग्रास है। इसे पा चुके, श्रव श्रागे चितये।

निश्चयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह ग्रन्तिम सीमा हो चुकी।

## चौदहवाँ प्रकरण।

## गीताध्याय-संगति ।

प्रवृत्तिलक्षणं धमे ऋभिर्नारायणोऽव्रवीत् ॥ \*

अबि तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवद्गीता में-भगवान् के द्वारा

ही अध्यात्म-विचार से या भक्ति से सर्वात्मैक्यरूप साम्यबुद्धि को पूर्णतया प्राप्त

महाभारत, शांति. २१७. २ ।

कर लेना, श्रौर उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्यास लेने की भंभट में न पड़ संसार में शास्त्रतः प्राप्त सब कर्मों की केवल श्रपना कर्तच्य समभ कर करते रहना ही, इस संसार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ श्रयथा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्तु जिस कम से हमने इस ग्रन्थ में उक्त श्रयं का वर्णन किया है, उसकी श्रपेक्षा गीता-प्रन्य का कम भिन्न है, इसिलये श्रव यह भी देखना चाहिये कि भगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विषय का निरूपण दो रीतियों से किया जाता है; एक शास्त्रीय श्रौर दूसरी पौराणिक। शास्त्रीय पद्धति वह है कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानुसार साधक-बाधक प्रमाणो को कमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगो की समभ में सहज ही श्रा सकनेवाली बातो से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतत्व किस प्रकार निष्पन्न होते है। भूमितिशास्त्र इस पद्धति का एक श्रच्छा उदाहरण है; श्रौर न्यायसूत्र या वेदान्तसूत्र का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भग-वद्गीता में जहाँ ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया है, वहाँ यह भी वर्णन है कि उसका विषय हेतुयुक्त श्रौर निश्चयात्मक प्रमाणो से सिद्ध किया विषय हेता है। हिस स्त्र क्रिया स्त्र का व्यवाद ही कि स्त्र क्रिया है क्रिया स्त्र का व्यवाद हीत ही क्रिया स्त्र क्रिया स्त्र ही सिद्ध किया ही विषय हेतुयुक्त श्रौर निश्चयात्मक प्रमाणो से सिद्ध किया ही है सि

नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान वतलाया है।" नर और नारायण नामक ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि है। पहले बतला चुके है कि इन्हें दोनों के अवतार श्रीकृष्ण और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह बच्च भी पहले उद्धृत किया गया है जिससे यह माळ्स होता है कि गीता में नाराय

गया है— " ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिविनिश्चितः " ( गी. १३. ४ )। परन्तु भगवद्गीता का निरूपण सशास्त्र भले हो, तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है उसका वर्णन, श्रर्जुन और श्रीकृष्ण वे सम्वादरूप में, ग्रत्यन्त मनोरंजक श्रौर सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये प्रत्येक श्रष्ट्याय के श्रंत में " भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे" कहकर

णीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

गीता-निरूपण के स्वरूप के छोतक " श्रीकृष्णार्जुनसम्बादे " इन शब्दी का उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और 'ज्ञास्त्रीय' निरूप में जों भेद हैं, उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने <u>सम्बादात्मक निरूप ग को ही 'पौराणिक'</u> ्नाम दिया है। सात सी क्लोको के इस सम्बादात्मक अथवा पौराणिक निरूपण में 'धर्म' जैसे व्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषशें का विस्तारपूर्वक 🛴 विवेचन कभी हो ही नहीं तकता। परन्तु श्राक्चर्य की बान है, कि गीता में जो श्रनेक विषय उपलब्ध होते हैं, उनका ही सग्रह ( संक्षेप में ही क्थी न हो ) श्रविरोध से कैसे किया जा सका! इस बात से गीताकार की श्रलौकिक शक्ति व्यक्त होती है; श्रौर अनुगीता के श्रारम्भ में जो यह कहा गया है, कि गीता का ्उपदेश ' श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। श्रर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिरसे विस्तारपूर्वक कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि में लड़ाई का घोर कृत्य करूँ या न करूँ, श्रीर करूँ भी तो किस प्रकार करूँ ? जब श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाध युक्ति बतलाते थ तव अर्जुन उसपर कुछ न कुछ ब्राक्षेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्वाद में गीता का विवेचन स्वभाव ही से कहीं सक्षिप्त और कहीं द्विच्कत हो गया है। उदाहरणार्थ, त्रिगुए। त्मक प्रकृति के फैलाव का वर्णन कुछ थोड़े भेद से दो जगह हैं ( गी. छ. ७ श्रीर १४); श्रीर स्थितप्रज्ञ, भगवद्भन्त, त्रिगुएगतीत, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की स्थिति का वर्णव एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से अत्येक प्रसंग पर बार बार किया गया है। इसके विपरीत 'यदि अर्थ और काम धर्म से विभयत न हो तो वे प्राहच है '- इस तत्व का दिग्दर्शन गीता में केंबल "धुर्माविरुद्ध:कामोऽस्मि" (७. ११) इसी एक बाक्य में कर दिया गया है। इसका परिएाम यह होता है, कि यद्यपि गीता में सब विषयों का समावेश किया गया है, तथापि शीता पढ़ते समय उन लोगों के सन में कुछ गटबड़ सी होती जाती है जो श्रीतधर्म, स्मार्तधर्म, भागवतथर्म, साख्यजास्त्र, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म-दिपाक इत्यादि के उन प्राचीन सिद्धान्तों जी परम्परा से परिचित नहीं है, कि जिनके ग्राधार पर गीता के ज्ञान का निरूपए। किया गया है। श्रौर जब गीता के प्रतिपादन की पद्धति ठीक ठीक व्यान में नहीं ब्राती, तब वे लोग कहने लगते है कि गीता मानो बाजीगर की भीली है, अथवा शास्त्रीय पढित के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी, इसलिये उसमें ठोर ठौर पर श्रवूरापन और विरोध देख पड़ता है, श्रथवा गीता का ज्ञेन ही हमारी बुद्धि के लिये प्रगम्य है ! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाओं का श्रक-लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं होता, वयोकि वे बहुवा भिन्न भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी है! इसलिये टीकाकारों के मतो के परस्पर-विरोधो की एक-वाक्यतां करना श्रसम्भव सा हो जाता है और पढ़नेवाले का मन ग्रिकिकाधिक व्यवसने तराता है। इस प्रकार के अन में पड़े हुए कई पुप्रबुद्ध पाठकों को हमने

देखा है। इस अड़चन को हटाने के लिये हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के अतिपाद्य विषयों का शास्त्रीय कम बाँध कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना श्रीर बतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्भाषण में अर्जुन के प्रश्नों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थिब हुए है। इससे यह विवेचन पूरा हो जायगा और अगले अकरण में सुगमता से सब विषयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठकों को प्रथन इस स्रोर घ्यान देना चाहिये कि जब हमारा देश हिंदुस्थान ज्ञात, वैभव, यश प्रौर पूर्ण स्वराज्य के सुख का श्रनुभव के रहा था, उस समय एक सर्वज्ञ, महापराक्रमी, यशस्त्री ग्रौर परमपूज्य क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को-जो महान् धनुर्घारी या-क्षात्रधर्म के स्वकार्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपरेक्ष किया है। जैन और <u>बौद्ध धर्मों के प्रवर्तक महावीर श्रौर गौतम बुद्ध भी क्षित्रिय</u> हो थे; परन्तु इन दोनों ने वैदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को अंगीकार कर अत्रिय ग्रार्वि सब वर्णों के लिये मंन्यास-धर्म का दरवाजा खोल दिया था। भगन्नान् श्रीकृष्ण नें ऐसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-वर्म का यह उपदेश है कि न केवल शित्रयों को किन्तु बाह्मणों को भी निवृत्ति-मार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम बुद्धि से सब कर्म श्रामरएगन्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को चीजिये, श्राप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारए। श्रवश्य रहता हो है; धौर उपदेश की सफलता के लिये, शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छे भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये। अतएव इन दोनों बातों का खुलासा करने के लिये ही, व्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने प्रर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया है। कौरव ग्रीर पाडवो की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर खड़ी है; श्रब थोड़ी ही देर में लडाई का ब्रारम्भ होगा; इतने में अर्जन के कहने मे श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनो सेनाग्रों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया श्रोर ग्रर्जुन से कहा, कि " तुभे जिनने युद्ध करना है, उन भीष्म होए ग्रादि को देख।" तब अर्जुन ने दोनो सेनाओं की क्रोर दृष्टि पहुँचाई श्रीर देखा कि अपने ही बाप, दादे, काका, श्राजा, मामा, बंघु, पुत्र, नाती, स्नेही, श्राप्त, गुरु, गुरुबंधु श्रादि दोनों सेनाओं में खड़े है थ्रीर इस युद्ध में सब लोगो का नाश होनेवाला है ! लड़ाई कुछ एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका था श्रीर बहुत दिनो से दोनों श्रोर की सेनाश्रों का प्रबन्ध हो रहा था । परन्तु इस श्रापस की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप जब , पहले पहल अर्जुन की नज़र में श्राया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन में विषाद उत्पन्न ु हुमा ग्रीर उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, " ग्रोह! ग्राज हम लोग , ग्रपने ही कुल का भयेंकर क्षेत्र इसी लिए करने वाले हैं न, कि राज्य हुमी की मिले; इसकी अपेक्षा भिक्षा माँगना प्या जुरा है?" और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण् से कहा,

" शत्रु ही चाहे मुभे जान से मार डाले, इसकी मुभ्रे परवा नहीं; पर्न्तु त्रैलोक्य के राज्य, के लिये भी में पितृहत्या, गुरुहत्या, बंघुहत्या या कुलक्षय के समान घोर पातक करना नहीं चाहता। " उसकी सारी देह थर-थर काँपने लगी; हाय-पैर शिथिल हो गये; मुँह सुख गया और खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुषबाएा फेंककर वह बेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया। इतनी कुथा पहले ऋष्याय में है। इस अध्याय को "अर्जुन-विषाद-योग " कहते है; क्यों विषाद पूरी गीता में ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म-) योगशास्त्र नामक एकही विषय प्रतिपादित हुन्ना है, तो भी प्रत्येक श्रध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विषय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग समक्तना चाहिये; ग्रौर ऐसा समक-कर ही प्रत्येक श्रध्याय को उसके विषयानुसार श्रजुँन-विषाद-योग, सांख्ययोग कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब 'योगों' को एकत्र करने से " ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शास्त्र " हो जाता है । पहले ग्रम्पाय की कथा का महत्त्व हम इस ग्रन्थ के आरम्भ में कह चुके है। इसका कारएा यह है, कि जब तक हम उपित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तब तक उस प्रश्न का उत्तर भी भली भाँति हमारे घ्यान में नहीं श्राता । यदि कहा जाय कि गीता का यही तात्पर्य है कि " सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवद्भजन करो, या संन्यास ले लो; "तो फिर अर्जुन को उपदेश करने की कुछ भ्रावश्यकता ही न थी, क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिक्षा माँगने के लिये श्राप ही श्राप तैयार हो गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे अर्थ का एक-आध क्लोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि "वाह ! क्या ही अञ्झा कहा ! तेरी इस उपरित को देख मुक्के आनन्द मालूम होता है ! चलो, हम दोनो इस कर्ममय संसार को छोड़ संन्यासाध्रम के द्वारा वा भिवत के द्वारा अपने आत्मा का कल्याए। कर लें। " फिर, इधर लड़ाई हो जाने पर, व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक ( मभा आ ६२. ५२ ) अपनी वाणी का भले ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे अर्जुन और श्रीकृष्ण पर तो श्रारोपित न हुआ होता। हाँ, यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो सैकड़ो महारथी एकत्र हुए थे, वे अवस्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास करते। परन्तु जिस मनुष्य को अपने आत्मा का कल्याएा कर लेना है, वह ऐसे उप-हास की परवा ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिषदो में तो यही कहा है, कि " यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवजेत् " ( जा. ४ ) अर्थात् जिस क्षए उपरित हो उसी क्षण संन्यास धारण करो; विलम्ब न करो । यदि यह लहा जाय कि म्रर्जुन की उपरित ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी तो उपरित ही बस, उपरित होने से ही आधा काम हो चुका; अब मोह को हटा कर - उसी उपरित को पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान् के लिये कुछ असम्भव बात न थी भिक्त-मार्ग में या सन्यास-मार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरए। है, कि जब कोई किसी

कारण से ससार से उकता गये तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चले गये, श्रोर उन लोगो ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार श्रर्जुन की भी दशा हुई होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास लेने के समय वस्त्रों को गेरुश्रा रंग देने के लिये मुठ्ठी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिये मांभ, मुदंग श्रादि सामग्री, सारे कुरुक्षेत्र में भी न मिलती!

परन्तु ऐसा कुछ भी नही किया; उलटा दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि "अरे! तुभी यह दुर्बुद्धि ( कश्मल ) कहाँ से सूभ, पड़ी ? यह नामर्डी ( क्लैब्य ) तुक्ते शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को धूलि में मिला देगी! इसलिये इस दुर्वलता का त्याग कर युद्ध के लिये खडा हो जा! "' परन्तु अर्जुन ने किसी भ्रवला की तरह भ्रयना वह रोना जारी ही रखा । वह भ्रत्यन्त दीन-हीन वाणी से बोला-" मै भीष्म, द्रोण प्रादि महात्मात्रो को कैसे मारूँ? मेरा मन इसी संज्ञय में चक्कर ला रहा है कि मरना भला है, या मारना ? इललिय मुंभे यह बतलाइये कि इन दोनों में कौनसा धर्म श्रेयस्कर है; में तुम्हारी शरए। में आया हैं। " प्रजीन की इन बातों को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि प्रब यह माया के चुंगल में फँस गया है। इसलिये ज़रा हँसकर उन्होने उसे "अशोच्यान-" न्वशोचस्त्वं " इत्यादि ज्ञान बतलाना श्रारम्भ किया । श्रर्जुन ज्ञानी पुरुष के सदृश र्वर्ताव करना चाहता था, ग्रौर वह कर्म-संन्यास की बातें भी करने लग गया था । इसलिये, ससार में ज्ञानी पुरुष के प्राचरए। के जो दो पथ देख पड़ते हैं--- प्रर्थात्, 'कर्म करना 'ग्रीर 'कर्म छोडना '--वहीं से भगवान् ने भ्रपने उपदेश का भ्रारम्भ किया है; भ्रौर प्रर्जुन को पहली बात यही बतलाई है, कि इन दो पन्थो या निष्ठाग्रों में से तू किसीको भी ले, परन्तु तू भूल कर रहा है इसके बाद, जिस कान या सांख्यनिष्ठा के आधार पर, अर्जुन कर्म-संन्यास की बात करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के श्राधार पर, श्रीकृष्ण न प्रथम 'एपा तेऽभिहिता बुद्धिः (गी. २. ११-३९) तक उपदेश किया है; और फिर अध्याय के अन्त तक कर्मयोग-मार्ग के अनुसार अर्जुन को यही वतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सच्चा कर्तव्य है । यदि ' एषा तेऽभिहिता सांख्ये ' सरीखा क्लोक " अक्षोच्यानन्वकोचस्सवं " क्लोक के पहले आता, तो यही अर्थ और भी अधिक व्यक्त हो गया होता । पर्न्तु सम्भाषण के प्रवाह में, साख्य-मार्ग का प्रतिपादन होजाने पर, वह इस रूप में श्राया हैं—"यह तो साख्य-मार्ग के श्रनुसार प्रतिपादन हुग्रा; श्रब योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन करता हूँ। " कुछ भी हो, परन्तु अर्थ एकही है। हमने न्यारहवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) ग्रौर योग (या कर्मयोग) का भेद पहले ही स्पष्ट करके बतला दिया है। इसिलये उसकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह देते है, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधर्मानुसार वर्णाश्रमविहित कर्म करके ज्ञान-प्राप्ति होने पर मोक्ष के लिये प्रन्त में सब कर्मी को छोड़ संन्यास लेना सांख्यमार्ग हैं; श्रीर कर्मी का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते

रहना योग ग्रथवा कर्मयोग है। ग्रर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते है, कि सांख्य-मार्ग के श्रव्यात्मज्ञानानुसार श्रात्मा अविनाशी श्रीर श्रमर है, इसलिये तेरी यह समक गलत है कि " मैं भीष्म, द्रोएा ग्रादि को मारूँगा; " क्योंकि न तो श्रात्मा मरता है ग्रीर न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य ग्रपने वस्त्र बदलता है, इसी प्रकार ब्रात्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जातः है; परन्तु इसलिये उसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा, मान लिया कि "मै मारूँगा" यह अम है, तब तू कहेगा कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये?तो इसका उत्तर यह है, कि शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही क्षत्रियों का धर्म है, ग्रौर जब कि इस सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्णाश्रम-विहित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है, तब यदि तू वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे—श्रिधक क्या कहे, युद्ध में मरना ही क्षत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है? 'मैं मार्ल्गा ग्रौर वह मरेगा ' यह केवल कर्म-दृष्टि है-इसे छोड़ दे; तू ग्रपना प्रवाह-पतित कार्य ऐसी **बु**द्धि से करता चला जा, कि मैं केवल अपना स्ववर्म कर रहा हूँ; इससे तुभ्रे कुछ भी पाप नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुआ । परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि हो जाने पर श्रन्त में सब कर्मी को छोड़ संन्यास ' लेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह जंका रही जाती है, कि उपरित होते ही युद्ध को छोड़ (यदि हो सके तो) संन्यास ले लेना क्या श्रन्छा नहीं है ? केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु श्रादि स्मृतिकारों की आज्ञा है, कि गृहस्थाश्रम के बाद फिर कहीं बुढापे में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही' होना चाहिये। क्योंकि किसी भी समय यदि संन्यास लेना ही श्रेष्ठ हैं, तो ज्यों ही संसार से जी हटा त्यो ही तिनक भी देर न कर, संन्यास लेना उचित है; श्रीर इसी हेतु से उपनिषदों में भी ऐसे वचन पाये जाते है कि " ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत् गृहाद्वा वनाद्वा " (जा. ४. ) । संन्यास लेने से जो गति प्राप्त होगी, वही युद्ध-क्षेत्र में मरने से क्षत्रिय को प्राप्त होती है । महाभारत में कहा है ---

द्वाविमौ पुरूषव्याव्र सूर्यमंडलभेदिनौ । परित्राड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुस्तो हतः ॥ 🗡 🗽

अर्थात्—"हे पुरंषच्या हा ! सूर्यमंडल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो हो पुरुष है; एक तो योगयुक्त संन्यासी श्रौर दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला बीर" ( उद्यो. ३२. ६५) । इसी श्रर्थ का एक श्लोक कौटिल्य के, यानी चाएक्य के, श्रर्य शास्त्र में भी है :—

यान् जज्ञसं घैस्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयेश्च यांति ।
क्षणेन तानप्यतियांति शूराः प्राणान् सुयुद्धेपु परित्यजन्तः ॥
"स्वर्गं की इच्छा करनेवाले बाह्मए श्रनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से श्रीर तपी से
जिस लोक में जाते हैं, उस लोक के भी श्रागे के लोक में युद्ध में प्राए श्रम्पण

करनेवाले शूर पुरुष एक क्षण में जा पहुँचते हुं-ग्रर्थात् न केवल जयस्वियो को या संन्यासियों को बरन् यज्ञ-याग ब्रादि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही युद्ध में मरनेवाले क्षत्रिय को भी मिलती है (कोटि. १०. ३. १५०--१५२; ग्रौर मभा शां ९८--१०० देखो) । "क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने के लिय युद्ध के समान दूसरा दरवाज़ा क्वचित् ही खुला मिलता है; युद्ध में मरने से स्वर्ष श्रीर जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा" (२.३२, ३७ )—गीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी वही ह । इसलिये सांख्यमार्ग के अनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और क्या युद्ध करना, दोनों से एक हो फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के युक्तिवाद से यह निविचतार्थ पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं होता, कि कुछ भी हो, युद्ध करना ही चाहिये। सांख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोष है, उसे ध्यान में ग्ल आगे भगवान् ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया है; और गीता के श्रन्तिम श्रव्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का-श्रर्थात् कर्मो को करना ही चाहिये श्रीर मोक्ष में इनसे कोई बाधा नहीं होती, किन्तु इन्हे करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसका-भिन्न भिन्न प्रमाण देकर शंका-निवृत्ति-पूर्वक समर्थन किया है। इस कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी भी कर्म को भला या बुरा कहने के लिये उस कर्म के बाहच परिएामो की अपेक्षा पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्ता की वासनात्मक बुद्धि शुद्ध है प्रथवा अशुद्ध (गीता. २. ४९)। परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय भी तो श्राखिर व्यवसायात्मक वृद्धि ही करती है; इसलिये जब तक निर्णय करनेवाली बुद्धीन्द्रिय स्थिर भ्रीर शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती। इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि की शुद्ध करने के लिये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय की भी स्थिर कर लेना चाहिये (गीताः २. ४१)। संसार के सामान्य व्यवहारो की स्रोर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गीदि भिन्न भिन्न काम्य सुखों की प्राप्ति के लिये ही यज्ञ-यागादिक वैदिक काम्य कर्मी की भंभट में पड़े रहते हैं; इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में कभी दूसरे ही फल की प्राप्ति में, श्रयीत् स्वार्थ ही में, निमन्न रहती है श्रीर सदा बदलनेवाली यानी चंचल हो जाती है। ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग-मुखादिक श्रनित्य-फल की श्रपेक्षा श्रिषक महत्त्व का श्रर्थात् मोक्ष-रूपी नित्य सुख केंभी प्राप्त नहीं हो संकेता। ,इसी लिये अर्जुन की कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है कि वैदिक कर्मों के काम्य भगड़ों को छोड़ दे श्रीर निष्काम-बुद्धि से कर्म करना सील, तेरा श्रिघकार केवल कर्म करने भर का ही है-कर्म के फेल की प्राप्ति ग्रथवा अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है ( २. ४७ ) ; ईश्वर को ही फल-दाता मान कर जब इस समबुद्धि से-कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले , दोनों समान

है-केवल स्वकत्तंन्य समभ कर ही कुछ काम किया जाता है, तब उस कर्म के पाप पुष्य का लेप कर्ता को नहीं होता; इसर्लिये तू इस समबुद्धि का आश्रय कर; इस नसदृद्धि को ही योग-ग्रर्थात् पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति-कहते है; यदि तुक्ते यह योग सिद्ध हो जाय, तो कर्ष करने पर भी तुक्ते मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी; मोक्ष के लिये कुछ कर्म-संन्यास की त्रावश्यकता नहीं है ( २. ४७-५३ )। जब भगवान् ने प्रर्जुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ( २. ५३ ), तब अर्जुन ने पूछा कि " महाराज ! कृपा कर बतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कैसा होता है ?" इस लिये दूसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज्ञ का वर्णन किया गया है, और अन्त में कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी–स्थिति कहते है। सांराज्ञ यह है, कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रारम्भ उन दी निष्ठाम्रों से ही किया गया है कि जिन्हें इस संसार के ज्ञानी मनुष्यों ने 'ग्राहच माना है, ग्रीर जिन्हे 'कर्म छोड़ना' (साख्य) श्रीर 'कर्म करना ' ( योग ) कहते हैं, तथा युद्ध करने की आवश्यकता की उपपत्ति पहले सांख्य निष्ठा के अनुसार वतलाई गई है । परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप-पत्ति से काम नहीं चलता-यह श्रधूरी है-तब फिर तुरत ही योग या कर्मयोग मार्ग के अनुसार ज्ञान वतलाना आरम्भ किया है; और यह वतलाने के पश्चात्, कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है, दूसरे श्रध्याय में भगवान् ने ग्रपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है-कि जब कर्मयोग-मार्ग में कर्न की अपेक्षा वह वृद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा हुंग्रा करती है, तो श्रव स्थितप्रज्ञ की नाई तू श्रपनी बुद्धि की सम कर्के श्रयना कर्म कर, जिससे तू कदायि पाप का भागी न होगा। श्रव देखना है, कि श्राने श्रीर कीन कीन से प्रक्त उपरियत होते हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ दुसरे' अध्याय में ही हैं: इसलिये इसके निषय का विवेचन यहाँ कुछ वित्तार से किया गया है।

तींसरे अत्याय के आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कमेंयोगमार्ग में भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो मै अभी स्थितप्रज्ञ की नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ; फिर आप मुक्ससे इस युद्ध के समान छोर कर्म करने के लिये क्यों कहते हैं?" इसका कारण यह है, कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता कि—"युद्ध क्यों करें? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बैठे रहें?" बुद्धि को सम रखने पर भी कर्म-संन्याय किया जा सकता है। फिर जिस म्नुष्य की बुद्धि सम हो गई है उसे सांख्यमार्ग के अनुसार कर्मों का त्याग करने में क्या हर्ज हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस प्रकार देते हैं, कि पहले तुक्ते साख्य और योग नामक दो निष्ठाएँ बतलाई है सही; परन्तु यह भी स्मरण रहे, कि किसी मनुष्य के कर्मों का

-सर्वथा छूट जाना श्रसम्भव है। जब तक वह देहघारी है तब तक प्रकृति स्वभा-वतः उससे कर्म करावेगी ही; श्रौर जब कि प्रकृति के ये कर्म छूटते ही नहीं है, तब न्तो इन्द्रिय-नित्रह के द्वारा बुद्धि को स्थिर श्रीर सम करके केवल कर्मेन्द्रियों से ही श्रपने सब कर्त्तव्य-कर्मों को करते रहना श्रधिक श्रेयस्कर है। इसलिये तू कर्म कर, यदि कर्स नही करेगा तो तुक्ते खाने तक को न मिलेगा ( ३. ३. ८ )। ईरवर ने ही कर्म को उत्पन्न किया है; मनुष्य ने नहीं। जिस समय ब्रह्मदेव ने सिष्ट श्रीर प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया था और उसने प्रजा से यह कह दिया था, कि यज्ञ के द्वारा तुम श्रपनी समृद्धि कर लो। जब कि यह यस बिना कर्म किये सिद्ध नहीं होता, तो श्रब यस को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध होता है कि मनुष्य और कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए है। परन्तु ये कर्म केवल यज्ञ के लिये ही है श्रौर यज्ञ करना मनुष्य का कर्त्तव्य है . इस ्लिये इन कर्मों के फल मन्ष्य की बन्धन में डालनेवाले नहीं होते। प्रब यह सच है कि जो मनुष्य पूर्ण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्त्तव्य शेष नही रहता; और, न लोगो से ही उसका कुछ श्रटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्म मत करो; क्योंकि कर्म करने से किसीको भी छुटकारा न दिलने के कारण यही अनुमान करना पडता है, कि यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी श्रव उसी कर्म को निष्काम-बुद्धि से लोक-संग्रह के लिये श्रवश्य करना चाहिये (३.१७.१९) । इन्ही बातो पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक ब्रादि जानी पुरुषो ने कर्म किये है और मैं भी कर रहा हूँ। इसके श्रतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरुषो के कर्त्तव्यो में 'लोक-संग्रह करना 'एक मुख्य कर्त्तव्य है; प्रर्थात् अपने बर्ताव से लोगो को सन्मार्ग की शिक्षा देना श्रौर उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना, ज्ञानी पुरुष ही का कर्त्तव्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान् क्यों न हो जावे, परन्तु प्रकृति के व्यवहारो से उसका छुटकारा नहीं है; इसलिये कर्मो को छोड़ना तो दूर ही रहा, परन्तु कर्त्तंच्य समभ कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना और---श्रावश्यकता होने पर-उसीमें मर जाना भी श्रेयस्कर है ( ३. ३०-३५ ); --इस प्रकार तीसरे - ब्राध्याय में भगवान् ने उपदेश दिया है। भगवान् ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कर्त्तृत्व दे दिया; यह देख ऋर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न शहने पर भी पाप क्यों करता है ? तब भगवान् ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर विया है कि काम-कोध भ्रादि विकार बलात्कार से मन को भ्रष्ट कर देते हैं; अतएव अर्पनी इन्द्रियो कार्मिग्रह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना मन अपने अधीन रखना-चाहिये। सारांश, स्थित-प्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कर्म से किसी का छुटकारा नहीं, ग्रतएव यदि स्वार्थ के लिये न हो तो भी लोक-संग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये-इस प्रकार कर्म-योग की आवश्य-कता सिद्ध की गई है; और भिक्तमार्ग के परमेश्वरार्पणपूर्वक कम करने के इस तस्व का भी, 'कि मुभे सब कर्म प्रर्पण कर ' (३,३०.३१), इसी अध्याय में प्रथम 'उल्लेख हो गया है'।

परन्तु यह विवेचन तीसरे श्रघ्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलिये <u>चौथा श्रघ्याय</u> भी उसी विवेचन के लिये श्रारम्भ किया गया है। किसी के मन में यह शंका न ग्राने पाये, कि ग्रब तक किया गया प्रतिपादन केवल ग्रर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही नूतन रचा गया होगा; इसलिये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोगकी क्रर्थात् भागवतं या नारायणीय धर्म की त्रेतायुगवाली परम्परा बतलाई गई है। जब श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन से कहा, कि ग्रादौ यानी युग के ग्रारम्भ में मैने ही यह **कर्म**-योग-मार्ग विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया था, परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था, इसलिये मैंने यही योग ( कर्मयोगमार्ग ) नुक्ते फिर से बतलाया है; तब ग्रर्जुन ने पूछा कि ग्राप विवस्वान् के पहले कैसे होगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने बतलाया है कि साधुक्रो की रक्षा, दुष्टों का नाश ग्रौर धर्म की सस्थापना करना ही मेरे ग्रनेक ग्रवतारों का प्रयोजन है; एवं इस प्रकार लोक-सग्रहकारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आसिक्त नहीं है, इसलिये में उनके पाप-पुण्यादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके श्रौर यह उदाहरण देकर, कि प्राचीन समय में जनक प्रादि ने भी इसी तत्त्व को घ्यान में ला कर्मों का श्राचरण किया है, भगवान् ने श्रर्जुन को फिर यही उपदेश दिया है, कि 'तू भी वैसे ही कर्म कर'तीसरे प्रध्याय में मीमार्सकों की जी यह सिद्धान्त बतलाया गया था, कि " यज्ञ के लिये किये गये कर्म बन्धन नहीं होते. "उसीको ग्रब फिर से वतलाकर 'यज्ञ' की विस्तृत ग्रौर व्यापक व्याख्या इस प्रकार की है-केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पशुग्री की सारना एक प्रकार का यज्ञ है सही, परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हलके दर्जे का है श्रीर संयमाग्नि में फाम कोघादिक इन्द्रियवृत्तियों को जलाना ग्रंथवा 'न यम' कहकर सब कर्मी को ब्रह्म में स्वाहा कर देना ऊंचे दर्जे का यज्ञ है। इसलिये ग्रव ग्रर्जुन को ऐसा उपदेश किया है, कि तू इस ऊंचे दर्जे के यज्ञ के लिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर। मीमांसकों के न्याय के अनुसार यथार्य किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से बंचक न हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ-फल बिना प्राप्त हुए नहीं रहता। इसलिये यज्ञ भी यदि निष्काम-बुद्धि से ही किया जावे, तो उसके लिये किया गया कर्म और स्वयं यज्ञ दोनों बंघक न होगे । अन्त में कहा है कि साम्य वृद्धि उसे कहते है जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्राणि श्रपने में या भगवान में है। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते है स्त्रीर कर्ता को उनकी कुछ बाघा नहीं होती। "सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते "--सब कर्मो का लय ज्ञान में हो जाता है; कर्म स्वयं बन्धक नहीं होते, बन्ध केवल ब्रज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिये श्रर्जुन को यह उपदेश दिया गया है, कि ग्रज्ञान को छोड़ कर्म-याग का श्राश्रय कर ग्रौर लड़ाई के लिये खड़ा हो जा। सारांश, इस ग्रध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि के लिये भी साम्य बुद्धि-रूप ज्ञान की ग्राव्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जावें - इसके कारणों के विचार तीसरे श्रीर चीथे श्रध्याय में किया गया हें सही; परन्तु दूसरे श्रध्याय में सांख्य-ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा-बुद्धि हीं श्रेष्ठ बतलाई गयी है, इसलिये यह बतलाना श्रव श्रत्यन्त आवश्यक हु कि इन दो मार्गों में कौनसा मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि दोनों मार्गे एकसी योग्यता के कहे जायें, तो परिएाम यह होगा कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को श्रंगी-कार कर लेगा-केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नही रहेगी। म्रर्जुन के मन में यही शङका उत्पन्न हुई, इसलिये उसने प्राचने अध्याय के क्रारम्भ में भगवान् से पूच्छा है, कि "सांख्य श्रौर योग दोनो निष्ठाश्रो को एकत्र करके मुक्ते उपदेश न कीजिये, मुक्ते केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला चीजिये कि इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौनसा हैं, जिससे कि मै सहज ही उसके अनुसार बर्ताव कर सकुँ।" इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर ब्रर्जुन का सन्देह दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर है क्रर्थात् एकसे ही मोक्षप्रद है, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता श्रधिक है—-''कर्मयोगो विकिष्यते'" (५.२)। इसी सिद्धान्त के दृढ़ करने के लिये भगवान् और भी कहते है, कि संन्यास या साख्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है; इतना ही नहीं, परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम-बुद्धि बतलाई, गई है उसे बिना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नही होता; श्रौर जब वह प्राप्त हो जाती है तब योग-मार्ग से कर्म करते रहने पर भी ब्रह्मप्राप्ति श्रवश्य हो जाती है । फिर यह कगड़ा करने से क्या लाभ है कि साख्य श्रौर योग भिन्न भिन्न है? यदि हम चलना, बोलना, देखना, मुनना, बास लेना इत्यादि सैकड़ों कर्मों को छोडना चाहे तो भी वे नहीं छूटते; इस दशा में कर्मों को छोड़ने का हठ न कर उन्हे ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धि-मता का मार्ग है। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुष निष्काम-बुद्धि से कर्म करते रहते है और अन्त में उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ईश्वर तुमसे न यह कहता है कि कर्म करो, और न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो। यह तो सब प्रकृति की कीड़ा है; ग्रौर बन्धन मन का धर्म है; इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से अथवा ' सर्वभूतात्मभूतात्मा' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। श्रधिक क्या कहे; इस श्रध्याय के श्रन्ते में यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चांडाल, बाह्मए, गौ, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सर्वभूतान्तर्गत ग्रात्मा की एकता को पहचान् कर श्रपने व्यवहार करने लगता है, उसे बैठे विठाये ब्रह्मनिर्वाण्रारूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है--मोक्षप्राप्ति के लिये उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता, वह सदा मुक्त ही है।

छुठे अध्याय में वही विषय ग्रागे चल रहा है; ग्रीर उसमें कर्मयोग की सिद्धि के लिये ग्रावश्यक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायो का वर्णन है। पहले ही श्लोक में भगवान ने ग्रपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मनुष्य कर्म फल की ग्राशा न

रख केवल कर्त्तव्य समफकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सच्चा योगी ग्रीर सच्चा सन्यासी हैं; जो मनुष्य श्रग्निहोत्र श्रादि-कर्मी का त्याग कर चुपचाप बैठ रहे वह सच्चा संन्यासी नहीं है। इसके वाद भगवान् ने श्रात्म-स्वतत्रता का इस प्रकार वर्णन किया है, कि कर्सयोग मार्ग में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय-निग्रह्-रूपी जो कर्म करना पड़ता है उसे स्वयं ग्राप ही करे; यदि कोई ऐसा न करे तो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपए। नहीं किया जा सकता। इसके ग्रामे इस ग्रध्याय में इन्द्रिय-निग्रहरूपी योग की साधना का पातजलयोग की दृष्टि से, भुट्यतः वर्णन किया गया है। परन्तु यम-नियम-श्रासन-प्राणायाम ग्रादि साधनों के द्वारा यद्यपि इन्द्रियो का निग्रह किया जावे तो भी उतने से ही काम नहीं चलता; इस लिये आत्मैक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि ग्रागे उस पुरुष की वृत्ति 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि' अथवा 'यो मां पत्यित सर्वत्र सर्व च मिय पत्यिति' (६.२९,३०) इस प्रकार, सव प्राणियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में फ्रर्जुन ने यह शंका उपस्थित की, कि यदि यह साम्यवृद्धिरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूरसे जन्म में भी अगरम्भ हो से उसका अभ्यास करना होगा--ग्रीर फिर भी वही दशा होगी--ग्रीर इस प्रकार यदि यह चक हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मार्ग के द्वारा सब्गित प्राप्त होना श्रसम्भव हैं। इस शंका का निवारण करने के लिये भगवान् ने पहले यह कहा है, कि योग-मार्ग में कुछ भी व्यर्थ नहीं बाता, पहले जन्म के संस्कार कोष रह जाते हैं ग्रौर उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है तथा कम कम् से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहकर भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट ' उपदेश किया है, कि कर्म-योग-मार्ग हो श्रेष्ठ ग्रौर ऋमशः सुसाध्य है, इसलिये केवल (ग्रर्थात् किकाशो को न छोड़ते हुए) कर्म करना, तपक्ष्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्न-सन्यास करना इत्यादि सब मार्गो को छोड़ दे ग्रीर तू योगी हो जा--ग्रर्थात् निष्कास-कर्मयोगमार्ग की आचरण करने लग।

कुछ लोगो का मत है, कि यहाँ अर्थात् पहले छः अध्यायो में कर्मयोग का विवेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और भिक्त को 'स्वतंत्र' निष्ठा मान कर भगवान् ने उनका वर्णन किया है—अर्थात् ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्म-योग की ही बराबरी की, परन्तु उससे पृथक् और उसके बदलें विकल्प के नाते से आचरणीय है; सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक भिक्त का और आगे अेष छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है; और इस प्रकार अठारह प्रध्यायों के विभाग करने से कर्म, भिक्त और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में हुँ छः अध्याय आते है तथा गीता के समान भाग हो जाते है। परन्तु यह मत ठीक नहीं: है। पाँचवे अध्याय के क्लोकों से स्पष्ट मालूम हो, जाता है, कि जब अर्जुन की, मुख्य शंका यही थी कि "में साख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दू, या

युद्ध के भयंकर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही कहं? भौर, यदि युद्ध हो करना पड़े तो उसके पाप से कैसे बचू ?—तब उसका समाधान ऐसे अधूरे और अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता था, कि "ज्ञान से" मोक्ष मिलता है और वह कर्म से भी प्राप्त हो जाता है; और, यदि तेरी इच्छा हो तो भिक्त नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है।" इसके अतिरिक्त, यह मानना भी ठीक न होगा, कि जब अर्जुन किसी एक ही निश्चयात्मक मार्ग की जानना चाहता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप की छ्रोडकर उसे तीन स्वतंत्र श्रीर विकल्पात्मक मार्ग बतला दें। सच बात तो यह है कि, गीता में 'कर्मयोग' श्रौर 'संन्यास' इन्हीं दो निष्ठाग्रो का विचार है (गी.५.१); श्रौर यह भी साफ साफ बतला दिया है कि इन में से 'कर्मयोग' ही ब्रिधिक श्रेयस्कर है (गी. ५.२)। भिनत की तीसरी निष्ठा तो कहीं बतलाई भी नहीं गई है। श्रर्थात् यह कल्पना साम्प्रदायिक टीकाकारो की मन-गढ़न्त है कि जान, कर्म थ्रौर भिनत तीन स्वतंत्र निष्ठाएँ है; ग्रौर उनकी यह समभ होने के कारएा, कि गीता में केवल मोक्ष के उपायो का ही वर्णन किया गया है, उन्हे ये तीन निष्ठाएँ कदाचित् भागवत से सूसी हों (भाग ११ २०६)। परेन्तु टीका--कारों के ध्यान में यह बात नही श्राई, कि भागवत पुराण और भगवद्गीता का तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार की भी मान्य है कि केवल कर्मी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष के लिये ज्ञान की श्रावश्यक्ता रहती है। परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुराए का यह भी कथन है कि दद्यपि ज्ञान ग्रौर नैष्कर्म्य मोक्षदायक हो, तथापि ये दोनों (श्रर्थात् गीताप्रतिपादित निष्काम-कर्मयोग ) भिनत के बिना शोभा नहीं देते— 'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्' (भाग. १२. १२. ५२ और १. २. १२)। इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भिक्त को ही सच्ची निष्ठा श्रर्थात् श्रन्तिम मोक्षप्रद स्थिति मानते हैं। भागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्भक्तो को ईव बरार्पणबुद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये श्रौर न यह कहना है कि करना ही चाहिये। भागवत पुराए। का यह सिर्फ कहना है, कि निष्काम-कर्म करो प्रथवा न करो-ये सब भिनतयोग के ही भिन्न भिन्न प्रकार है (भाग ३. २९. ७--१९), भिन्त के श्रभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में भ्रथीत् जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालनेवाले हो जाते है (भाग १.५.३४, ३५)। सारांश यह है कि भागवतकार का सारा दारमदार भिवत पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम-कर्मयोग को भी भिक्तयोग में ही ढकेल दिया है श्रौर ्यह प्रतिपादन किया है कि श्रकेली भितत ही सच्ची निष्ठा है। परन्तु भितत ही कुछ ्गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसलिये भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त ्या परिभाषा को गीता में घुसेड़ देना वैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे की कलम लगाना । गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि परमेश्वर के ज्ञान

के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नही होती, और इस जान की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुगम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में प्राप्तह न कर गीता यह भी कहती है, कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिसे ज्ञान की प्रावश्यकता है उसकी प्राप्ति, जिसे जो मार्ग सुगम हो वह उसी मार्ग से कर ले। गीता का तो मुख्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करे अर्थवा न करे। इसिलये संसार में, जीवन्भुवत पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो मार्ग देख पड़ते हैं--- प्रर्थात् कर्म करना ग्रीर कर्म छोड़ना-- वही से गीता के उपदेश का आरम्भ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नाई 'भिवतयोग' यह नया नाम नहीं दिया है, किन्तु नारायणीय घर्म में प्रचलित ्रेपाचीन नामही—प्रर्थात् ईश्वरापं**णबुद्धि से कर्म करते को 'कर्मयोग'** या 'कर्म निष्ठा' ग्रीर ज्ञानीत्तर कर्मी का त्याग करने की 'सांख्य' या 'ज्ञाननिष्ठा' यही नाम-गीता में स्थिर रखे गये हैं। गीता की इस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार किया जाय तो देख पडेगा कि ज्ञान और फर्म की बराबरी की, भिवतनामक कोई तींसरी स्वतत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि 'कर्म करना' स्रौर 'न करना प्रथात् छोड़ना' ( योग न्नौर सांख्य ) ऐसे म्रस्तिनास्ति-रूप दो पक्षो के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्ष ही म्रव बाकी नहीं रहता। इस-ालये यदि गीता के अनुसार किसी भिवतमान पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी वात से नहीं किया जा सकता कि वह भित-भाव में लगा हुआ है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि वह कर्म करता है या नहीं । भिवत परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुगम साधन है; श्रीर साधन के नाते से यदि भिनत ही को 'योग' कहें (गी. १४. २६) तो वह अन्तिम 'निष्ठा' नहीं हो सकती। भक्ति के द्वारा परमें इवर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कर्म करेगा उसे 'कर्म-निष्ठ' श्रौर जो न करेगा उसे 'साख्यनिष्ठ' कहना चाहिये। पाँचवे अध्याय में भगवान् ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है, कि उक्त दोनों निष्ठाओं में कर्म करने की निष्ठा श्रिधिक श्रेयस्कर है। परन्तु कर्म पर संन्यास-मार्गवालों का यह महत्त्वपूर्ण श्राक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से प्रतिबंध होता है; और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती; इसिलये कर्मों का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवे श्रध्याय में सामान्यतः यह बतलाया गया है, कि उपर्युक्त श्राक्षेप श्रसत्य है श्रीर संन्यास-मार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है (ंगी. ५. ५.)। परन्तु वहाँ इस स्रामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। इसलिये ऋब भग-वान् इस बचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपए कर रहे है, कि कर्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता है। इसी हेतु से सातवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन से यह न कहका कि में तुन्हें अक्ति नामक एक स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान् यह कहते हैं कि---

मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युजन् मदाश्रयः असंत्रायं समग्रं मां वथा ज्ञास्यसि तळ्णु ॥

"हे पार्थ! सुभमें चित्त को स्थिर करके ग्रौर मेरा ग्राश्रय लेकर योग यानी कर्म-योग का श्राचरण करते समय, 'यथा' श्रर्थात् जिस रीति से मुक्ते सन्देह-रहित पूर्णतया जान सकेगा, वह (रीति तुक्ते बतलाता हूँ) सुन" (गी. ७. १); ग्रोर इसी को आगे के क्लोक में 'ज्ञान-विज्ञान' कहा है (गी. ७. २)। इनमें से पहले अर्थात् ऊपर दिये गये "मय्यासक्तमनाः" इलोक में 'योमं युंजन्'--अर्थात् 'कर्मयोगका श्राचरण करते हुए '--ये पद श्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है। 'परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी श्रोर विशेष घ्यान नहीं दिया है। 'योगं' अर्थात् वही कर्मयोग है कि जिसका वर्णन पहले छ अध्यायों में किया जा चुका -है; और इस कर्मयोग का भाचारण करते हुए जिस प्रकार, विधी, या रीति से भग-वान् का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधी वर्णन का श्रव यानी सातवें श्राध्याय से श्रारम्भ करता हूँ-यही इस क्लोक का अर्थ है। श्रयाँत्, पहलें छः श्रय्यायों का श्रगले श्रय्यायो से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह रेलोक जानबूभकर सातवें ग्रव्याय के आरम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस क्लोक के अर्थ की ओर घ्यान न देकर, यह कहना विलकुल अनुचित है, कि 'पहले छः अध्यायों के बादः भिक्त-निष्ठा का स्वतत्र रीति ते वर्णन किया गया है। केवल इतना ही नहीं; बरन यह भी कहा जा सकता है कि इस क्लोकमें 'योगं युजन्' पद जानवूसकर इसी लियें रखें गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत श्रर्थ न करने पावे। गीता के पहले पांच श्रय्यायों में कर्म की श्रावश्यकता बतलाकर सांख्यमार्ग की श्रपेक्षा कर्मयोग श्रेव्ट कहा गया है; श्रीर इसके बाद छटे श्रद्याय में पातजलयोग के साधनो का वर्णन किया गया है— जो कर्मयोग से इंन्द्रिय-निग्नह के लिये श्रावश्यक है, परन्तु इतन ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता। इन्द्रिय-निग्रह मानो कर्मेद्रियो से एक प्रकार की कसरत करना है। यह सच है कि इस अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को हम भ्रपने श्रधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी तो इन्द्रियों को काबू में रखनें से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता है कि दुष्ट वासनाम्रो के कारण कुछ लोग इसी इन्द्रिय निग्रहरूप सिद्धि का जारण-मारण श्रादि दुष्कर्मी में उपयोग किया करते है। इसलिय छठे श्रष्याय ही में कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह के साथ ही वासना भी 'सर्वभूतमास्थत्मान सर्व-भूतानि चात्मनि की नाई शुद्ध हो जानी चाहिये (गी. ६. २९); ग्रीर ब्रह्मात्मैक्य-रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप की पहचान हुए विना वासना की इस प्रकार शुद्धता होना श्रसम्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रिय-निग्नह कर्मयोग के लिये आवश्यक है वह भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु 'रस' श्रर्थात् विषयों की चाह मन में ज्यों की त्यों बनी ही रहती हैं। इस रस श्रथवा विषयवासना का नाक करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीत

के-दूसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. ५६) । इसलिये, कर्मयोग का आचरण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है, उसी विधि का श्रब भगवान् सातवे श्रध्याय से वर्णन करते है। 'कर्मयोग का श्राचरण करते हुए '-इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कर्मयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है; इसके लिये कर्मी को छोड़ नहीं बैठना हैं; और इसीसे यह कहना भी निर्मूल हो जाता है, कि भिनत श्रीर ज्ञान को कर्म-योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतत्र मार्गों का वर्णन सातवें प्रध्याय से ग्रागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म से ही लिया गया है; इस-लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्णन है वह भागवतधर्म अथवा नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है; और इसी श्रभीप्राय से शान्तिपर्व के अन्त में वैशंपायन ने जनमेज्य से कहा है , कि "भगवद्गीता में प्रवृत्ति-प्रधान नारायणीय-धर्म श्रौर उसकी विधियो का वर्णन किया गया है। " वैशंपायन के कथ-नानुसार इसीमें सन्यास-मार्ग की विधियो का भी अन्तर्भाव होता है। क्योकि, यद्यपि इन दोनों मार्गों में 'कर्म करना श्रथवा कर्मों को छोड़ना' यही भेद है, तथापि दोनो को एक ही ज्ञान-विज्ञान की श्रावश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गी में ज्ञान प्रीति की विधियाँ एक ही सी होती है। परन्तु जब कि उपर्युक्त क्लोक में 'कर्मयोग का श्राचरण करते हुए,--ऐसे प्रत्यक्ष पद रखेगये हैं, तब स्पब्ट रीति से यही सिद्ध होता है कि गीता कें सातवे श्रीर उसके श्रगले श्रध्यायो में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की हो पूर्ति के लिये किया गया है, उसकी व्यापकता के कारण उसमें सन्यास-मार्ग की भी विधियो का सामवेश हो जाता है कर्मयोग को छोडकर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह ज्ञान-विज्ञान नहीं बतलाया गया है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि, सांख्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को महत्त्व दिया करते हैं, तथापि वे कर्म को या भिक्त को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; ब्रौर गीता में तो भिक्त सुगम तथा प्रधान मानी गई है-इतना ही क्यो; बरन् ग्रध्यात्मज्ञान ग्रौर भक्ति का वर्णन करते समय श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 'तू कर्म ग्रर्थात् युद्ध कर' (गी. ८. ७; ११, ३३; १६. २४; १८. ६), । इसिलये यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवे ग्रौर ग्रगले ग्रध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपए। है वह पिछले छः ग्रध्यायो में कहे गये कर्म-योग की पूर्ति ग्रौर समर्थन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा का या भिनत का स्वतंत्र समर्थन विविक्षित नहीं है। ऐसा सिद्धान्त करने पर कर्म, भक्ति ग्रीर ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतत्र विभाग नहीं हो सकते। इतना ही नही; परन्तु श्रब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी (जिसे कुछ , लोग प्रगट किया करते है ) केवल काल्यनिक अतएव मिथ्या है। वे कहते है कि तत्त्वमिस' महावादय में तीन ही पद है ग्रीर गीता के ग्रध्याय भी ग्रठारह है,

इसिलये ' छः त्रिक अठारह' के हिसाब से गीता के छः छ अध्यायो के तीन समान विभाग करके पहले छः अध्यायों म 'त्वम्' पद का, दूसरे छ अध्यायो में 'तत्' पद का और तीसरे छः अध्यायों में 'असि' पद का विवेचन किया गया है। इस मत को काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो यह एक देशीय पक्ष ही विशेष नहीं रहन पाता, जो यह कहे कि सारी गीता में केवल ब्रह्मज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा 'तत्त्वमित' महावाक्य के विवरण के सिवा गीता में और कुछ अधिक नहीं है।

इस प्रकार जब मालूम हो गया, कि भगवद्गीता में भिकत स्रोर ज्ञान का विवे-चन क्यों किया गया है, तब सातवे से सत्रहवे श्रध्याय के श्रन्त तक ग्यारहो श्रध्यायो की संगति सहज हो ध्यान में ग्रा जाती है। पीछं, छुठे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि जिस परमेश्वरस्क्र्प के ज्ञान से वृद्धि रसवर्ज स्त्रीर सम होती है, इस परमेश्वर-स्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षर-दृष्टि से ग्रौर फिर क्षेत्र-क्षत्रज्ञ-दृष्टि से करना पड़ता है, श्रौर उससे श्रन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्व पिड में है वही ब्रह्मांड में है। इन्ही विषयो का ग्रब गीता में वर्णन है। परन्तु जब इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते है तब देख पड़ता है, कि परमेश्वर का स्वरूप कभी तो व्यक्त (इन्द्रियगोचर) होता है और कभी श्रव्यक्त । फिर ऐसे प्रक्तों का भी विचार इस निरूपण में करना पड़ता है, कि इन दोनो स्वरूपों में श्रेष्ठ कौनसा है, ग्रीर इस श्रेष्ठ स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है ? इसी प्रकार ग्रव इस वात का भी निर्णय करना पडता है, कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से बद्धि को स्थिर, सम श्रौर श्रात्मित्ष्ठकरने के लिये परमेश्वर की जो उपासना करनी पड़ती है, वह कैसी हो--- प्रव्यक्त की उपासना करना ग्रच्छा है ग्रथवा व्यक्त की ? और, इसीके साथ साथ इस विषय की भी उपपत्ति बतलानी पड़ती है, कि परमेश्वर यदि एक है तो व्यक्त-सृष्टि में यह श्रनेकता क्यो देख पड़ती, हं, इन सब विषयों को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह श्रध्याय लग गये, तो कुछ क्राञ्चर्य नहीं । हम यह नहीं कहते, कि गीता में भिवत और ज्ञान का बिलकुल विवेचन ही नहीं हि । हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कर्म, भिक्त ग्रौर ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएँ स्वतंत्र, ग्रर्थात् तुल्यबल की समऋ कर, इन तीनों में गीता के प्रठारह ग्रध्यायो के जो ग्रलग ग्रलग ग्रीर बराबर बराबर हिस्से कर दिये जाते है, वैसा करना उचित नहीं है; किन्तु गीता में एकही निष्ठा का अर्थात् ज्ञानमूलक और भिनतप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; श्रौर साल्य-निष्ठा, ज्ञान-विज्ञान या भिक्त का जो निरूपए। भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ कर्मयोग निष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिये आनुषंगिक है-किसी स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । श्रब यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिये बतलाये गये ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के अध्यायों के कमानुसार किस प्रकार किया गया है

सानवे अध्याय में क्षराक्षर-मृष्टि के प्रर्थात् ब्रह्माण्ड के विचार की श्रारम्भ करके भगवान् ने प्रथम श्रव्यक्त और प्रक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विषय में यह कहा है, कि जो इस सारी सृष्टि को--पुरुष ग्रीर प्रकृति को--मेरे ही पर ग्रीर ग्रपर स्वरूप जानते हैं, ग्रौर जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप को पहचान कर मुक्ते भजते हैं, उनकी बुद्धि सम् हो जाती है, तथा उन्हें में सद्गति देता हूँ; श्रीर फिर उन्होने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवं अध्याय के श्रारम्भ में श्रर्जुन ने श्रध्यात्म, . ग्रधियज्ञ, ग्रधिदैव ग्रीर प्रधिभूत शब्दो का श्रर्थ पूछा है। इन शब्दों का श्रर्थ वतला कर भगवान् ने कहा है, कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहवान लिया उसे में कभी नहीं भूलता । इसके बाद इन विषयो का संक्षेप में विवेचन है, कि सारे जगत् में श्रविनाशी या श्रक्षर तत्त्व कीनसा है; सब ससार का सहार वंसे ग्रौर कव होता है; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको कौनसी गति प्राप्त होतो है; ग्रीर ज्ञान के विना केवल काम्यकर्म करनेव ले को कौनसी गिति मिलती है। नुवे अध्याय में भी यही विषय है। इसमें भगराव् ने उपदेश किया है, कि जो अव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ग्रोर व्याप्त है उसके व्यक्त स्वरूप की भक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य भाव से उसकी शरण में जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रत्यक्षात्रगम्य ग्रीर सुगम मार्ग श्रयवा राजमार्ग है, स्रोर इसी को राजविद्या या राजगृहच कहते है। तथापि इन तोनो अय्यायों में वीच बीच में भगवान् कर्म-मार्ग का यह प्रधान तत्त्व वतलाना नहीं भूले है, कि ज्ञानवान् या भिनतमान् पुरुषो को कर्म करते ही रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, ग्राठवे ग्रध्याय में कहा है--" तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचच "--इसिलये सदा अपने मन में मेरा स्मरण रख श्रीर युद्ध कर (८.७); श्रीर नवें अध्याय में कहा है कि " सब कर्मों को मुक्ते अर्पण कर देने से उनके शुभाशुभ फलो से तू मुक्त हो जायगा " (९. २७, २८) । उपर भगवान् ने जो यह कहा है, कि सारा संसार मुक्तसे उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है, वही कत दसवे अध्याव में ऐसे अनेक जदाहरण देकर अर्जुन को भली भाँति समका दी है कि 'संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभूति हैं । श्रर्जुन के प्रार्थना क ने पर ऱ्याहरवे अध्याय में भगवान ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है, अं.र उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्त्रता का श्रनुभव करा दिया है, कि में (परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों श्रोर व्याप्त हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला कर ग्रीर ग्रर्जुन के मन में यह विश्वास करा के, कि 'सब कर्मी का करानेवाला में ही हूँ 'भगवान् ने तुरन्त ही कहा है कि " सच्चा कर्ता तो में ही हूँ, तू निमित्त मात्र है, इसलिये नि.शंक होकर युद्ध कर " (गी. ११.३३)। यद्यपि इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि ससार में एक ही परमेश्वर है, तो भी अनेक स्थानों

में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गया है, कि "में अव्यक्त हूँ, परन्तु मुक्ते मर्ख लोग व्यक्त समक्ते हैं" (७.२४); "यद-क्षरं वेदिवदो वदन्ति" (८.११) — जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते ह; "अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं" (८.२१); "मेरे यथार्थ स्वरूप को न अपहचान कर मूर्ख लोग मुक्ते देहधारी मानते हैं" (९.११); "विद्याओं में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ " (१०.३२); और अर्जुन के कथनानुसार "त्वमक्षरं सद-सत्तर्परं यत्" (११.३७)। इसी लिये <u>वारहवे अध्यायं के आरम्भ में अर्जुन ने पूछा</u> है, किस परमेश्वर की—व्यक्त की या अव्यक्त की—उपासना करनी चाहिये? तब भगवान् ने अपना यह मत प्रदांशत किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नवे अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित-प्रज्ञ का जैसा वर्णन है बेमा ही परम भगवद्भक्तों की स्थित का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दियाँ है।

कुछ लोगो की राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, भिक्त और ज्ञान ये तीन स्वतत्र भाग न भी किये जा सके, तथापि सातवे ग्रध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो विषय श्रारम्भ हुत्रा है उसके भिक्त श्रीर ज्ञात ये दो पृथक् भाग सहज ही हो जाते हैं। ग्रीर, वे लोग कहते हैं, कि द्वितीय षड्ध्यायी भिक्तप्रधान है । परन्तु कुछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा, कि यह मत भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि सातवे ग्रध्याय का ग्रारम्भ क्षराक्षर-सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भिक्त से। श्रीर, यदि कहा जायें, कि वारहवे अध्याय में भिक्त का वर्णन पूरा हो गया है, तो हम देखते हैं कि अगले अध्यायो में ठार ठौर पर भक्ति के विषय में बारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान संकता, वह श्रद्धापूर्वक "दूसरो के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें " (गी. १३. २५ ), " जो मेरी अव्यभिचारिएी भिवत करता है वही ब्रह्म-भूत होता है " (१४. २६), "जो मुभे ही पुरुषो-त्तम जानता है वह मेर्रो ही भिनत करता है " (गी. १५. १९); ग्रौर ग्रन्त में ब्रठारहवे ब्रघ्याय में पुनः भिन्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि " सब धर्मी को छोड़ कर तू मुभको भज " (१८. ६६ ) ; इसिनये हम यह नहीं कह सकते, कि केवल दूसरी षडध्यायी ही में भिनत का उपदेश है। इसी प्रकार, यदि भगवान् का यह अभिप्राय होता, कि ज्ञान से भिनत भिन्न है, तो चौये श्रध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके ( ४. ३४-३७ ), सातवें अध्याय के अर्थात् उपर्युक्त श्राक्षेपको के मतानुसार भिनतप्रधान षडध्यायी के श्रारम्भ में, भगवान् ने यह न कहा होता, कि ग्रव में तुमें वही 'ज्ञान ग्रौर विज्ञान ' बतलाता हूँ ( ७ २ )। यह सच है, कि इससे ग्राग के नवें ग्रध्याय में राजविद्या ग्रौर राजगुहच प्रधीत् प्रत्यक्षावगस्य भवितमार्ग बतलाया है; परन्तु ग्रध्याय के ग्रारम्भ में ही कह दिया है कि ' तुम्मे विद्यानसहित ज्ञा । बतलाता हूँ ' ( ९. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट

होता है, कि गीता में भूक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवे अध्याय में भगवान ने भ्रपनी विभृतियों का वर्णन किया है; परन्तु ग्यारहवे भ्रघ्याय के ग्रारम्भ में ग्रर्जुन ने उसे ही 'ग्रध्यात्म' कहा है (११. १); ग्रीर अपर यह बतला ही दिया गया है, कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में व्यक्त स्वरूप की ग्रपेक्षा श्रव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें ग्रा गई है। इन्हीं सब वातों से बारहवें ग्रध्याय के श्रारम्भ में ग्रर्जुन ने यह प्रश्न किया है, कि उपासना व्यक्त परमेश्वर की की जावे या अव्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर, कि अव्यक्त की श्रपेक्षा व्यवत की उपासना श्रयति भिनत सुगम है, भगवान् ने तेरहवें श्रघ्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का 'ज्ञान ' बतलाना ग्रारम्भ कर दिया और सातवें ग्रघ्याय के ग्रारम्भ के समान चौदहवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में भी कहा है, कि "पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् "-फिर से मैं तुभे वही 'ज्ञान-विज्ञान' पूरी तरह से बतलाता हूँ (१४. १) । इस ज्ञान का वर्णन करते समय भिक्त का सूर्व या सम्बन्ध भी टूटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है, कि भगवान् का उद्देश भितत और ज्ञान दोनों को पृथक् पृथक् रीति से बतलाने का नहीं था; किन्तु सातवे प्रध्याय के प्रारम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का प्रारम्भ क्या गया है उसीमें दोनो एकत्र गूँथ दिये गये है। भिक्त भिन्न है श्रीर ज्ञान भिन्न है--यह कहना उस उस सम्प्रदाय के श्राभमानियों की नासमभी है; वास्तव में गीता का ग्रिभिप्राय ऐसा नहीं है। ग्रव्यक्तोपासना में (ज्ञान-भाग में ) ग्रध्यात्म-विचार से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पड्ता है, वही भक्ति-मार्ग म भी श्रावश्यक है; परन्तु व्यक्तोपासना में ( भिक्तमार्ग में ) श्रारम्भ में वह ज्ञान दुसरो से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है ( १३. २५ ), इसलिये भिक्तमार्ग प्रत्यक्षावगम्य श्रीर सामान्यतः सभी लोगो के लिये मुखकारक है ( ९. २ ), श्रीर ज्ञान-मार्ग (या श्रव्यक्तोपासना ) क्लेशमय (१२.५) है-बस, इसके श्रतिरिक्त इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से फ्रौर कुछ भी भेद नहीं है। परमेक्वर-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश या साध्य है, वह इन दोनों साथनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है। इसलिये चाहे व्यक्तों— पासना कीजिये या श्रव्यक्तोपासना, भगवान् को दोनों एकही समान ग्राहच है। तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती ही है, इसलिय चतुर्विय भनतों में भनितमान् ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर ( ७. १७ ) भगवान् ने ज्ञान ग्रीर भिन्त के विरोध को हटा दिया है। कुछ भी हो, परन्तु जब कि ज्ञानविज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसडगानुसार एक-आध ग्रध्याय में व्यक्तोपासना का और किसी दूसरे अध्याय में अव्यक्तोपासना का निर्एष्ट हो जाना अपरिहार्य है। परन्तु इतने ही से यह सन्देह न हो जावे, कि ये दोनों पृथक् पृथक है, इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की ग्रपेक्षा अव्यक्त की श्रेष्ठता, और अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय भिक्त की आवश्यकता

बतला देना भी भगवान् नहीं भूले हैं। श्रब विश्वरूप के, श्रीर विभूतियों के वर्णन में हो तीन चार श्रध्याय लग गये हैं; इसिलये यिं इन तीन चार श्रध्यायों को (षड़ध्यायों को नहीं) स्थूल मान से 'भिवतमार्ग' नाम देना हो किसी को पसन्द हो, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। परन्तु, कुछ भी कहिये; यह तो निश्चित रूप से नानना पड़ेगा, कि गीता में भिवत श्रीर ज्ञान को न तो पृथक् किया है श्रीर न इन दोनों मार्गों को स्वतंत्र कहा है। संक्षेप में उक्त निरूपण का यही भावार्थ ध्यान में रहे, कि कर्मयोग में जिस साम्य-बुद्धि को प्रधानता दी जाती है उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सर्वध्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये; किर, यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो श्रीर चाहे श्रध्यक्त की—सुगमता के श्रितिरक्त इनमें श्रन्य कोई भेद नहीं है; श्रीर गीता म सातवे से लगाकर सत्रहवें श्रध्याय तक सब विषयों को 'ज्ञान-विज्ञान' या 'श्रध्यात्म' यही नाम दिया गया है।

जब भगवान् ने अर्जुन के 'कर्मचक्षुग्रो' को विश्वरूप-दर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्ष श्रनुभव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्मांड में या क्षराक्षर-सृष्टि में समाया हुआ है; तब तेरहवे अध्याय में ऐसा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार बतलाया है। कि यही परमेश्वर पिंड में श्रयति मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में श्रातमा के रूप से निवास करता है थ्रौर इस ब्रात्मा का ब्रर्थात् क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (परमात्माका) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात् परब्रह्म का "अनादि मत्परं ब्रह्म " इत्यादि प्रकार से, उपनिषदों के श्राधार से, वर्णन करके श्रागे बत-लाया गया है, कि यही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार 'प्रकृति 'श्रीर 'पुरुष ' नामक सांख्य विवेचन में ग्रंतर्भूत हो गया है; ग्रार ग्रन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जी 'प्रकृति ' ग्रौर ' पुरुष ' के भेद को पहचान कर ग्रपने ' ज्ञान-चक्षुग्रों ' के द्वारा सर्वगत निर्गुए। परमात्मा को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि 'सब काम प्रकृति करती है, **ब्रात्मा कर्त्ता नहीं है--यह जानने से कर्म बंधक नहीं होते ' (१३. २९);** ब्रौर भित्तका " ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति " (१३. २४) यह सूत्र भी कायम है। चौदहर्ने अध्याय में इसी ज्ञात का वर्णन करते हुए सांख्यशास्त्र के स्रनुसार बतलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही आतमा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज और तम गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। श्रागे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर और अपने को कर्ता न समक भिक्त-योग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सच्चा त्रिगुणातीत या मुक्त है। अन्त में अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित-प्रज्ञ श्रीर भिनतमान् पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगु-एातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति-ग्रन्थों में परमेश्वर का कहीं कहीं बुक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहर्वे अध्याय के आरम्भ में वर्णन करके भगवान् ने बतलाया है, की जिसे सांख्य-बादि 'प्रकृति का पसारा ' कहते है वही

यह <u>अक्ष्यत्य वृक्ष है</u>; ग्रीर ग्रन्त मे भगवान् ने ग्रर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि क्षर ग्रीर ग्रक्षर दोनो के परे जो पुरुषोत्तम है उसे पहचान कर उसकी 'भिवत' करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है—तू भी ऐसा ही कर । सोछह्दे अध्याय में कहा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संसार में जैसा बैजिंग्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो भेद श्रर्थात् देवी सम्पत्तिवाले श्रीर श्रासुरी सम्पत्तिवाले होते हैं; इसके बाद उनके कर्मों का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है, कि उन्हें कीनसी गित प्राप्त होती है। फ्रर्जुन के पूछने पर सत्रहवे अध्याय में इस बात का विवेचन किया गया है कि त्रिगुएगत्मक प्रकृति के गुएगे की विषमता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचित्र्य, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पड़ता है। इसके बाद यह बतलाया गया है कि 'ॐ तन्सत् ' इस बहा-निर्देश के 'तत्' पद का अर्थ 'निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म' और 'सत्' पद का अर्थ 'भ्रच्छा' परन्तु काम्य-बुद्धि से किया गया कर्म' होता है, ग्रौर इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य ब्रह्म निर्देश भी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुइल है। सारांश-रूप से, सातवें प्रध्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है, कि संसार में चारों ग्रोर एकही परमेश्वर व्याप्त है—फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप-दर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा; शरीर में क्षेत्रज्ञ भी वही है ग्रौर क्षर-मृष्टि में ग्रक्षर भी वही है; वही दृश्य-सृष्टि में व्याप्त है ग्रौर उसके बाहर श्रथवा परे भी है; यद्यपि वह एक है तो भी प्रकृति के गुण्-भव के कारण व्यक्त सृष्टि में नानात्व या वैचित्र्य देख पड़ता है; और इस माया से श्रथवा प्रकृति के गुण् भेद के कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, घृति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी श्रनेक भेद हो जाते है; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और नित्यतत्व की उपासना के द्वारा--फिर वह उपासना चाहे व्यक्त की ही ग्रथवा अन्यवत की--प्रत्येक मनुष्य श्रपनी बुद्धि को स्थिर श्रीर सम करे तथा उस निष्काम, सात्त्विक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य समभ किया करे। इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस ग्रन्थ के अर्थात गीतारहस्य के पिछले प्रकरणों में विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये हमने सातवे अध्याय से लगाकर सत्रहवें अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे दिया है--ग्रविक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के श्रव्यायों की संगति देखना ही है, श्रतएव उस काम के लिये जितना भाग श्रावश्यक है उतने , का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है।

कर्म-योग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, इसलिये इस बुद्धि को शुद्ध श्रीर सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता श्रर्थात् सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य का जो 'ज्ञान-विज्ञान' श्रावश्यक होता है, उसका वर्णन श्रारम्भ करके श्रव तक इस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के श्रनुसार व्यक्त या श्रव्यक्त की उपासना के द्वारा जब यह ज्ञान हृदय में भिद्र जाता है, तब बुद्धि

को स्थिरता श्रौर समता प्राप्त हो जाती है, श्रौर कर्मो का त्याग न करने पर भी त्रन्त में मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। इसीके साय क्षराक्षर. का ग्रीर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान् ने निश्चितरूपसे कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के समुहो जाने पर भी कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा को छोड देना और लोक-संग्रह के लिये आमरणान्त कर्म ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २) । प्रतएव स्मृति-ग्रन्थों में वर्णित 'संन्यासाश्रम ' इस कर्मयोग में नही होता श्रीर इससे मन्वादि स्मृति-ग्रन्थो का तथा इस कर्मयोग का विरो य हो जाना सम्भव है। इसी शंका को मन में लाकर अठारहवे अध्याय के अरम्भ में म्रर्जुन ने 'संन्यास' श्रीर 'त्याग' का रहस्य पूछा है। भगवान् इस विषय में यह उत्तर देते है, कि सन्यास का मूल अर्थ 'छोड़ना' है इसलिये, और कर्मयोग-मार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते तथापि फलाशा को छोड़ते है इस लिये, कर्मयोग तत्त्वतः संन्यास ही होता है, क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष घारण करके भिक्षा न माँगी जावे, तथािप वैराग्य का ग्रौर सन्यास का जो तत्व स्मृतियों में कहा गया है--- प्रर्थात् बुद्धि का निष्काम होना--वह कर्मयोग में भी रहता ( है। परन्तु फलाशा के छूटने से स्वर्ग-प्राप्ति की भी श्राशा नहीं रहती; इसलिये यहाँ एक ग्रौर शका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञ-यागादिक श्रौत कर्म करने की क्या ग्रावश्यकता है ? इस पर भगवान् ने प्रपना यह निश्चित मत बत-लाया है, कि उपर्युत्रत कर्म चिल-शुद्धिकारक हुन्ने करते है, इसलिये उन्हें भी ग्रन्य कमें। के साथ ही निष्काम-बुद्धि से करते रहना चाहिये, जीर इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये यज्ञवक को हयेशा जारी रखना चाहिये। ग्रर्जुन के प्रश्नो का इस प्रकार उत्तर देन पर प्रकृति-स्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, वुद्धि और सुख के जो सारिवक तामस ग्रीर राजस भेद हुम्रा करते है उनका निरूपण करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया गया है। इसके बाद निश्चय किया गया है कि निष्काम-कर्म, निकाम-कर्त्ता, श्रासक्तिरहित बुद्धि, श्रनासक्ति से होनेवाला सुख, श्रीर श्रविभक्त विभक्ते 'इस नियम के प्रनुसार होनेवाला आत्मैक्यज्ञान ही सात्त्विक या श्रेष्ठ है। इसी तत्त्व के अनुसार चातुर्वर्ण्य की भी उपपत्ति बतालाई गई है और कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य-धूर्म हे प्राप्त हुए कर्मो को सास्त्रिक ग्रर्थात् निष्काम-बुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता है, और अन्त में उसे ज्ञान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति ही जाती है। अन्त में भगवान् ने अर्जुन को भिक्तमार्ग का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है, इसलिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी वह व छूटेगा; श्रतएव यह समझ कर कि सब करानेवाला ग्रौर करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरएमें जा श्रौर सब काम निष्काम-बुद्धि से करता जा; मै ही वह परमेश्वर हूँ, मुभपर विश्वास रख, मुक्ते भज, मै तुक्ते सब पापों से मुझ कुरूँगा। ऐसा उपदेश करके भगवान े ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान कर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि, इस

लोक और परलोक दोनो का विचार करके ज्ञानवान एवं शिष्ट जनो ने 'सांख्य ' स्रोर 'कर्मयोग' नामक जिन दो निष्ठाश्रो को प्रचलित किया है, उन्होंसे गीता के उपदेश का श्रारम्भ हुश्रा है; इन दोनों में से पाँचवे श्रध्याय के निर्णयानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता प्रधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिये छटे प्रघ्याय में पातञ्जलयोग का वर्णन किया है, जिस कर्मयोग के ग्रावरण की विधि का वर्णन ग्रगले ग्यारह ग्रध्यायों में (७ से १७ तक) पिण्ड-ब्रह्माड-ज्ञानपूर्वक विस्तार से किया गया है स्रौर यह कहा गया है, कि उस विधि से स्रोचरण करने पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है एवं श्रन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी कर्मयोग का समर्थन ब्रठारहवें ब्रध्याय में ब्रर्थात् ब्रन्त में भी है; ब्रौर मोक्षरूपी ब्रात्म-कल्याए के आड़े न आकर परमेश्वरापंएापूर्वक केवल कर्तव्य बुद्धि से स्वधर्मानुसार लोकसग्रह के लिये सब कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का यह भगवत्त्रणीत उपपादन जब श्रर्जुन ने सुना, तभी उसने सन्यास लेकर भिक्षा माँगने का ग्रपना पहला विचार छोड दिया ग्रीर श्रव—केवल भगवान् के कहने ही से नहीं, किन्तू--कर्माकर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त हो गया। अर्जुन को यूद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही गीता का आरम्भ हुआ है और उसका अन्त भी वैसा ही हुआ है (गी. १८. ७३)।

गीता के ब्रठारह ब्रध्यायो की जो सगित ऊपर बतलाई गई है, उससे यह प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भिवत और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठाओं की खिचड़ी नहीं है; अथवा वह सूत. रेक्सम श्रीर ज़रीके चिथड़ों की सिली हुई गुदडी नहीं है; बर्रन् देख पड़ेगा कि, सूत, रेशम श्रीर ज़री के तानेबाने की यथास्थान में योग्य रोति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मूल्यवान् और मनोहर गीतारूपी वस्त्र श्रादि से अन्त तक 'श्रत्यन्त योग युक्त चित्त से' एकसा बुना गया है। यह सच है, कि निरूपए। की पद्धिन सम्वादात्मक होने के कारए। शास्त्रीय पद्धित की अपेक्षा वह जुरा ढीली है। परन्तु यदि इस बातपर ध्यान दिया जावे, कि सम्वादात्मक निरूपण से शास्त्रीय पद्धति की रक्षता हट गई है श्रौर उसके बदले गीता में मुलभता श्रीर प्रेमरस भर गया है, तो ज्ञास्त्रीय पद्धति के हेतु-प्रनुमानों की केवल वृद्धि-ग्राहच तथा नीरस कटकट छूट जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न लगेगाः। इसी प्रकार यद्यपि गीता-निरूपण की पद्धति पौराणिक या सम्वादात्मक है तो भी ग्रन्थ-परीक्षए की मीमांसको की सब कसौटियों के श्रनुसार गीता का तात्पर्यं निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती। यह बात इस ग्रन्थ के कुल विवेचन से मालूंम हो जायगी। गीता का आरम्म देखा जायँ तो मालूम होगा, कि अर्जुन क्षात्र-धर्म के अनुसार लड़ाई करने क लिये चला था; जब धर्मा-धर्म की विचिकित्सा के चक्कर में पड़ गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के श्राध्मर पर अवृत्तिप्रधान कर्मयोग-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त् हुई है, ग्रोर 👂 हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार श्रीर फल दोनों इसी प्रकार के श्रर्थात् श्रवृत्ति-प्रधान ही है। इसके बाद हमने, बतलाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया है उसमें 'तू युद्ध अर्थात् कर्म ही कर' ऐसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से ग्रौर पर्याय से तो ग्रनेक वार (ग्रभ्यास) बतलाया । है, भ्रौर हमने यह भी बतलाया है, कि सस्कृत-साहित्य में कर्नयोग की उपपत्ति बतलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये अभ्यास ग्रीर अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है। मीमांसको ने ग्रन्थ-तात्पर्य का निर्णय करने के लिये जो कसौटीयाँ बतलाई है, उन में से <u>अर्थवाद ग्रौरउपपत्ति पे</u> दोनों ज्ञेष रह गई थी । इनके विषय म पहल पृथक् पृथक् प्रकरणों में श्रौर श्रव गीता के श्रथ्यायों के कमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है उससे यही निष्पन्न हुन्ना है , कि ग़ीता में स्रकेला ' कर्मयोग ' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थ-तात्पर्य निर्णय के मीमांसकों के सब नियमों का उपयोग करने पर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीता-ग्रन्थ में ज्ञान-मूलक <u>झौर भिनत-प्रयान कर्म-योग ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रव इसमें सन्देह नहीं,</u> कि सके ग्रतिरिक्त शेष सब गीता-तात्पर्य केंग्रल साम्प्रदायिक हैं, यद्यपि ये सब त्तात्पर्यं साम्प्रदायिक हों, तथापि हि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में साम्प्रदायिक ग्रर्थ--विशेषतः संन्यास-प्रधान ग्रर्थ--ढूढ़ने का मौका कैसे मिल गया ? जब तक इस प्रक्त का भी विचार न हो जायगा, तब तक यह नहीं कहा ज सकता, कि साम्प्रदायिक ग्रथों की चर्चा पूरी हो चुकि । इसलिये ग्रब संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार गीता का संन्यास-प्रधान अर्थ कैसे कर सके, ग्रीर फ़िर यह प्रकरण पूरा किया जायगा।

हमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इस लिये पिष्ट-ब्रह्माण्ड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुषार्थ है; ग्रीर इसीको धर्मशास्त्र में 'मोक्ष' कहते हैं। परन्तु दृश्य सृष्टि कें व्यवहारों की ग्रीर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया ह, कि पुरुषार्थ चार प्रकार के ह—जैसे धर्म, ग्रथं, काम ग्रीर मोक्ष। यह पहले ही बतला दिया गया ह, कि इस स्थान पर 'धर्म' शब्द का ग्रथं व्यावहारिक, सामाजिक ग्रौर नैतिक धर्म समम्भना चाहिये। ग्रब पुरुषार्थं को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुषार्थं के चारो ग्रहग या भाग परस्पर पोषक है या नहीं? इसलिये स्मरण रहे, कि पिण्ड में ग्रौर ब्रह्माण्ड में जो तत्त्व है, उसका ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता, फिर वह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो। इस सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मत-भेद भले ही हो, परन्तु तत्त्वतः कुछ मत-भेद नहीं है। निदान गीताशास्त्र का तो यह सिद्धान्त सर्वयैव ग्राह्य है। इसी प्रकार गीता को यह तत्त्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि ग्रथं ग्रौर काम, इन दो पुरुषार्थों को प्राप्त करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जावे। ग्रब केवल धर्म (ग्रयात् व्यावहारिक चातुर्वर्ण्य-धर्म) ग्रौर मोक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध का गी. र. ३०

निर्ण्य करना शेष रह गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी पक्षों को मान्य है, कि घर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध किये बिना मोक्ष की बात ही करना व्यर्थ है। परन्तु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहुत-समय लगता है; इसलिये मोक्ष की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तत्पूर्व काल में पहले पहल संसार के सब कर्सव्यो को 'धर्म से 'पूरा कर लेना चाहिये ' (मनु. ६. ३५-३७)। संन्यास का अर्थ है 'छोड़ना'; और जिसने धर्म के द्वारा इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है, वह त्याग ही क्या करेगा? ग्रथवा जो 'प्रपञ्च ' ( सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साथ नही सकता, उस 'ग्रभागी ' से परमार्थ भी कैसे ठीक सर्थेगा ( दास. १२. १. १-१० ग्रीर १२.८. २१-३१) ? किसी का अन्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पारमा-र्थिक, परन्तु यह बात प्रगट है, कि उनकी सिद्धि के लिये दीर्घ प्रयत्न, मनोनिग्रह ग्रौर सामर्थ्य इत्यादि गुणो की एक ही सी आवश्यकता होती है; ग्रौर जिसमें यें गुण विद्यमान नहीं होते, उसे, किसी भी उद्देश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इस वात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे ग्रागे बढ़ कर कहते है, कि जब दीर्घ प्रयत्न श्रीर मनोनिग्रह के द्वारा श्रात्म-ज्ञान हो जाता है, तब अन्त में संसार के विषयोपभोग-रूपो सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते है; और जिस प्रकार साप श्रपनी निर्वयोगी केंचुली को छोड देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सव सामारिक विषयों को छोड़ केवृल परमेश्वर-स्वरूप में ही लीन हो जाया करते है (वृ. ४. ४. ७) । जीवन-क्रमण करने के इस मार्ग में चूंकि सब व्यवहारो का त्याग कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा सारपनिष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास भी कहते हैं। परन्तु इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है, कि ग्रारम्भ में चित्त की शुद्धता के लिये ' धर्म ' की श्रावश्यकता तो है ही, परन्तु श्रागे चित्त की शुद्धि होन पर भी-स्वयं अपने लिये विषयोपभोग-रूपी व्यवहार चाहे तुन्छ हो जावे, तो भी-उन्हीं व्यवहारो को केवल स्वधर्म और कर्त्तव्य समभ कर, लोक-संग्रह के लिये निष्काम बुद्धि से करते रहना श्रावश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगो को श्रार्दश वतलानेवाला कोई भी न रहेगा, श्रीर फिर इस संसार का नाश हो जायगा। इस कर्म-भूमि में किसी से भी कर्म छूट नहीं सकते; श्रौर यदि-बुद्धि निष्काम हो जावे तो कोई भी कर्म मोक्ष के ग्राड नहीं ग्रा सकते। इसलिये संसार के कर्मी का त्याग न कर सब व्यवहारों को विरक्त बुद्धि से ग्रन्य जनों की नाई मृत्यु पर्यन्त करते रहना ही जानी पुरुष का भी कर्त्तव्य हो जाता है। गीता-प्रतिपादित जीवन व्यतीत करने के उस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते है। परन्तु यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिये गीता में संन्यास-मार्गकी कहीं भी निन्दा नदीं की गई। उलटा, यह कहा गया है, कि वह भी मोक्ष का देनेवाला है। स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के ग्रारम्भ में सनत्कुमार प्रभृति ने, ग्रीर श्रागे चल कर शुक-पाज्ञवल्क्य ग्रादि ऋषियो ने, जिस मार्ग का स्त्रीकार

किया है, उसे भगवान् भी किस प्रकार सुर्वर्थैव त्याज्य कहेगे ? संसार के व्यवहार। किसी मनुष्य को भ्रंशतः उसके प्रारब्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव से नीरस या मघुर मालूम होते है। श्रीर, पहले कह चुके है, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रतरब्ध-कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। इसलिय इस प्रारब्ध-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारो से ऊब जावे और यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नही ! आत्मजान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग श्रौर पवित्र हो गई है, वह इस संसार में चाहे ब्रौर कुछ करें; परन्तु इस बात को नही भूलना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि की शुद्धता की परम सीमा, और विषयों में स्वभावतः लुब्ध होनेवाली हठीली मनोवृत्तियो को ताबे में रखने के सामर्थ्य की पराकाव्या सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकसंग्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा नहीं है। लोगो के मन में संन्यास-धर्म के विषय में जो श्रादर-बुद्धि विद्यमान है, उसका सच्चा कारण यही है; श्रीर मोक्ष की वृष्टि से यही गीता की भी सम्मत् है। - परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की श्रोर, श्रर्थात् प्रारब्ध-कर्म की ही श्रोर, ध्यान न दे कर यदि ज्ञास्त्र की रीति के अनुसार इस बार्त का विचार किया जावे, कि जिसने पूरी श्रात्म-स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है उस ज्ञानी पुरुष को इस कर्म-भिम में किस प्रकार वर्ताव करना चाहिये, तो गीता के श्रनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता है, कि कर्मत्याग-पक्ष गौए। हैं, ग्रीर सृष्टि के ग्रारम्भ में मरीचि प्रभृति ने तथा ग्रागे चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरएा किया है, उसीको ज्ञानी पुख्य लोक-सग्रह के लिये स्वीकार करे। क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई सृष्टि को चलाने का काम भी जानी मनुष्यो को ही करना चाहिये; और, इस मार्ग में ज्ञान-सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्य-मार्ग की अपेक्षा कहीं श्रधिक योग्यता का निश्चित होता है।

साल्य और कर्मयोग दोनो निष्ठाश्रो में जो मुख्य भेद है उसका उक्त रीति से विचार करने पर सांख्य + निष्कार्मकम = कर्मयोग यह ससीकरण निष्पत्र होता है; श्रीर वैशंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादन प्रवृत्ति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही तांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (मभा. शां. ३४८. ५३)। श्रीर, इसी कारण से गीता के संन्यासमागींय टीकाकारों को यह बतलाने के लिये श्रच्छा श्रवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांख्य या संन्यासमार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन श्लोको में श्रेयस्कर निश्चित कर कर्म करने की कहा है उन श्लोको की श्रोर दुर्लक्ष्य करने से, कर्म को श्रथवा यह मन-गढ़न्त कह देने से, कि वे सब श्लोक श्रथवादात्मक श्रथ्यंत् श्रानुषंगिक एवं प्रशंसात्मक है, या किसी श्रन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के निष्काम-कर्म को उड़ा देने से, उसी समीकरण का सांख्य = कर्मयोग यह रूपान्तर हो जाता है; श्रीर फिर यह कहने के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में साख्य-मार्ग का ही प्रति-

पादन किया है। परन्तु इस रीति से गीता का जो प्रर्थ किया गया है, वह गीता के उपक्रमोपसहार के अत्यन्त विरुद्ध है; श्रीर, इस ग्रन्थ में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट रीतिसे दिखला दिया ह, कि <sup>(</sup>गीता में कर्मयोग को गौए तथा संन्यास को प्रधान मानता वैसा ही अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पहुना कह दे और पाहने को घर का मालिक ठहरादे। जिन लोगों का मत है कि गीता में केवल वेदान्त,केवल भिक्त या सिर्फ पातंजलयोग हो का प्रतिपादन किया गया है, 🗸 उनके इन मतों का खण्डन हम कर ही चुके हैं। गीता में कौनसी बात नहीं ? वैदिक धर्म में मोक्षप्राप्ति के जितने साधन या मार्ग है, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ, न कुछ भाग गीता में है; और इतना होनेपर भी, 'भूतभृत्र च भूतस्थो' (गी. ९. ५) के न्याय से गीता का सच्चा रहस्य इन मार्गों की प्रयेक्षा भिन्न ही है। सन्यास-मार्ग अर्थात् उपनिवदों का यह तत्त्व गीता को ग्राहच है, कि ज्ञान के विना मोक्ष नहीं; परन्तु उसे निष्काम-कर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भाग-वतवर्म में ही यति-धर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराग्य का अर्थ यह नहीं किया है, कि कर्मी को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैराग्य या संन्यास है; ग्रीर ग्रन्त में सिद्धान्त किया है, कि उपनिषत्कारों के कर्म-संन्योस की ग्रपेक्षा निष्काम कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मकांडी मीमांसकों का यह मत्रभी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिये ही वेदिविहित यज्ञयागादि कर्मों का आचरण किया जावे, तो वे बन्धक नहीं होते । परन्तु 'यज्ञ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त सत में यह सिद्धान्त श्रीर जोड़ दिया है, कि यदि फलाशा का त्याब कर सब कर्म किये जावे तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है; इसलिये मनुष्य का यही कर्त्तव्य है, कि वह वर्णाश्रम-विहित सब कर्मों को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव करता रहे। सुष्टि की उत्पत्ति के कम के विषय में उपनिषत्कारों के मत की अवेक्षा साख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है; तो भी प्रकृति ग्रौर पुरुष तक ही न ठहर कर, सृष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परम्परा उपनिषद्दों में विंगृत नित्य परमात्मा पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है। केवल बुद्धि के द्वारा श्रध्यत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना क्लेशबायक है, इसलिथे भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे भिक्त और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वासुदेव-भिक्त की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवत-धर्म की सब अशों में कुछ नकल नहीं की गई है; बरन् भागवतधर्म में भी विणित जीव के उत्पत्ति विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुम्रा है; ग्रौर, भागवतधर्म में विणित भवित का तथा उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-सम्बन्धी सिर्द्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके सिवा मोक्ष-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग ह। यद्यपि गीता का कहना यह नहीं, कि पातंजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्त्तन्य है, तथापि गीता यह कहती है, कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रिय-निग्रह करने की श्रावश्यकता है, इसलिये

उतने भर के लिये पातञ्जलयोग के यम-नियम-ग्रासन ग्रादि सावनो का उपयोग) कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक धर्म में मोक्ष प्राप्ति के जो जो साधन बतलाये ाये है, उन सभी का कुछ न कुछ वर्णन, कर्मयोग का सांगोपाग विवेचन करने के समय, गीता में प्रसंगानुसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनो को स्वतंत्र कहा जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है, कि गीता के सिद्धान्त परस्पर विरोधी है; श्रौर, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो श्रौर भी श्रधिक दृढ़ हो जाता है। परन्तु जैसा हमने ऊपर कहा है उसके श्रनुसार यदि यह सिद्धान्त किया जाये, कि ब्रह्मज्ञान श्रीर भक्ति का मेल करके श्रन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो ये सव विरोध लुप्त हो जाते है; और गीता में जिस अलौलिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ भिक्त तथा कर्मयोग का यथोचित मेल कर दिया गया है, उसकी देख दाँतों तले घ्रंगुली दवाकर रह जाना पड़ता है। गंगा में कितनी ही नदियाँ क्यों न ग्रा मिलें, परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; वस, ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ, भलें ही हो; परन्तु उसका 🕇 मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो कर्मयोग ही है। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है, तथापि कर्म के साथ ही साथ मोक्ष-धर्म के मर्म का भी इसमें भली-भाँति निरूपए। किया गया है; इसलिये कार्य-श्रकार्य का निर्एय करने के हेतु वतलाया गया यह गीताधर्म ही—' स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ' ( मभाः ग्रह्वः १६. १२ )-- ब्रह्म की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है; ग्रीर, भगवान्। ने अर्जुन से अनुगीता के आरम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इस मार्ग से चलनेवाल को मोक्ष-प्राप्ति के लिये किसी भी श्रन्य अनुष्ठान की श्रावश्यकता नहीं है। हम जानते है, कि संन्यास-मार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत ने होगा जो यह प्रतिपादन किया करते है, कि विना सब व्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती; परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता ग्रन्थ न तो संन्यास-मार्ग का है ग्रौर न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। प्तीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसी लिये है, कि वह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से ठीक ठीक युक्तिसिहत इस प्रदेन का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मी का सन्यास करना अनुचित क्यो है ? इसलिये संन्यास-मार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे गीता को भी 'संन्यास देने' की भंभट में न पड़, 'संन्यासमार्ग-प्रतिपादक' जो श्रन्य वैदिक ग्रन्थ है उन्हीं से संतुष्ट रहें। ग्रथवा, गीता में संन्यास-मार्ग को भी भगवान् ने जिस निरिभमानबुद्धि से निःश्रेयस्कर कहा है, उसी सम-बुद्धि से सांख्य-मार्गवालों को भी यह कहना चाहिय, कि "परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे; ग्रीर जब कि इसीलिये वह बार-बार ग्रवतार धारण करता है, तब ज्ञान-प्राप्ति के श्रनन्तर निष्काम-बुद्धि से व्यावहारिक कर्मों को करते रहने के जिस मार्ग का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है वही मार्ग कलिकाल में उपयुक्त है "-ग्रौर ऐसा कहना हो उनके लिए सर्वोत्तम पक्ष है।

## पन्द्रहवाँ प्रक्रण ।



तत्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च । 🦫

गोता. ८. ७. ।

निहे श्राप गीता के श्रध्यायों की सगतिं या मेल देखिये, या उन श्रध्यायों के विषयों का मीमासकों की पद्धति से पृथक् पृथक् विवेचन कीजिये; किसी भी दिष्ट मे विचार कीजिये, श्रन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम होगा कि "जान-भित्तयुवत कर्मयोग" हो गीता का सार है; श्रर्थात् सांप्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग को गौए ठहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत-लाये है, वे यथार्थ नहीं ह; किन्तु उपिनषदों में विणित ग्रहैत वेदान्त का भिवत के साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े क्मेंबीरों के चरित्रों का रहस्य-या उनके जीवन क्रम की उपपत्ति-बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथ-नानुसार केवल श्रीतस्मार्त कर्मी को सदैव करते रहना भले ही ज्ञास्त्रीवत हो, तो भी ज्ञान-रहित केवल तांत्रिक किया से बुद्धिमान् मनुष्य का समाधान नहीं होता; ग्रीर, यदि उपनिषदी में विंणत धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण श्रत्पबुद्धिवाले मनुष्यो के लिये श्रायन्त कष्ट-साध्य है। इसके सिवा एक ग्रीर बात ्है, कि उपनिषदो का सन्यास-मार्ग लोकसग्रहका बाधक भी है। इसलिये भगवान् ने ऐसे ज्ञान मूलक, भिषत-प्रधान श्रौर निष्काम कर्म-विषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन ग्रामरएगन्त किया जावें, जिससे बुद्धि ( जान ), प्रेम ( भवित ) और कर्तन्य का ठीक ठीक मेल हो जावे, मोक्ष की प्राप्ति में कुछ ग्रन्तर न पड़ने पाने, ग्रीर लोक-व्यवहार भी सरलता से होता रहे। इसीनें कर्म-म्रकर्म के शास्त्र का सेव सार भरा हुआ है। म्रधिक क्या कहे, गीता के उपक्रम-उप-"संहार से यह बात रपष्टतया विदित हो जाती है, िक श्रर्जुन को इस धर्म का उप-देश करने में कर्म-श्रकर्म का विवेवन ही मूलकारए। है। इस वात का विचार दो तरह से किया जाता है, कि किस कर्म को धर्म्य, पुण्यप्रद्र, न्याध्य या श्रेयस्कर कहना चाहिये श्रीर किस कर्म को इसके विरुद्ध श्रर्थात् अधर्म्य, पापप्रद, अध्याय्य या गहर्च कहना चाहिये। पह नी रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्म न बतला-

<sup>\* &</sup>quot; इसलिये सदैव मेरा स्मरण कर और लड है कर।" लडाई कर-शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है, परन्तु उत्तना अर्थ केनल ' लडाई कर' ही नहीं है-यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये कि 'यथाधिनार वर्स कर'।

कर केवल यह कह दे, किसी काम को अमुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा श्रौर श्रन्य रीतिसे करो तो श्रशुद्ध हो जायगा। उदाहरणार्थ-हिंसा मत करो, चोरी मत करो, सच बोलो, धूर्माचरण करो इत्यादि बातें इसी प्रकार की है। मनुस्मृति श्रादि स्मृति-प्रन्थों में तथा उपनिषदो में ये विधियाँ, श्राज्ञाएँ, श्रथवा ग्राचार स्पब्ट रीति से बतलाये गये है । परस्तु मतुष्य ज्ञानवान् प्राणी है, इसलिये उसका समा-धान केवल ऐसी विधियो या आजाओं से नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारए। भी जान लें; श्रीर इसीलिय वह विचार करके इन नियमो के नित्य तथा मूल तत्त्व की खोज किया करता है--बस, यही दूसरी रीति है, कि जिससे कर्म-श्रकर्म, धर्म-श्रधर्भ, पुण्य-पाप श्रादि का विचार किया जाता है। व्यावहारिक धर्म के अन्त को इस रीति से देख कर उसके मूलतत्त्वो को ढूँढ़ निकालना शास्त्र का काम है,तथा उस विषय के केवल नियमों को एकत्र करके बतलाना <u>आचार-सग्रह</u> कहलाता है । कर्म-मार्ग का श्राचार-सग्रह स्मृतिग्रन्थो में है, श्रौर उसके श्राचार के मूलतत्त्वों का शास्त्रीय प्रर्थात् तात्त्विक विवेचन भगवद्गीता में संवाद-पद्धति से या पौराणिक रीति से किया गया हं। श्रतएव भगवदगीता के प्रतिपाद्य विषय को केवल कर्मयोग न कहकर <u>कर्मयोगशास्त्र</u> कहना ही ग्रविक उचित तथा प्रशस्त होगा; ग्रोर, यही योग ज्ञास्त्र शब्द भगवद्गीता के ग्रथ्याय-समाप्ति-सूचक संकल्प में ग्राया है। जिन पश्चिमी पडितों न पारलौकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौण मानते है, वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्त्र को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं-जैसे सद्व्यवहार्<u>चास्त्र, सदाचार</u>ज्ञास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिमीयासा, नीतिशास्त्र मूलतत्त्व, कर्त्तव्यशास्त्र, कार्य-श्रकार्य-व्यवश्यित, समाजधारणशास्त्र इत्यादि । इन लोगों की नीतिमीमांसा की पढ़ित भी लौकिक ही रहती है; इसी ऐसे पाइचात्य पंडितों के ग्रन्थो का जिन्होने श्रवलोकन किया है, उनमें से बहुती की यह समक्त हो जाती है, कि सस्कृत-साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्त्रों की चर्चा किसीने नहीं की है। वे कहने लगते हैं, कि "हमारे यहाँ जो कुछ गहन तत्त्वज्ञान है, ब्रह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा; वर्तमान वेदान्त-ग्रन्थों को देखो, तो मालूम होगा कि वे सांासरिक कर्मी के विषय में प्रायः उदा-सीन है। ऐसी अक्स्या में कर्मयोगशास्त्र का अर्थवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के ग्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं; ग्रीर स्मृति-ग्रन्थो में धर्मशस्त्र के संग्रह के सिवा श्रौर कुछ भी नहीं है। इसलिये हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोक्ष ही के गूढ विचारों में निमग्न हो जाने के कारण, सदाचुरण के या नीतिधर्म के मूल-तत्त्वों का विवेचन करना भूल गये!" परन्तु महाभारत ग्रीर गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह भ्रमपूर्ण समक दूर हो जा सकती है। इतने पर कुछ लोग कहते है, कि महाभारत एक अत्यन्त वीस्तीर्ए प्रंथ है, इसलिये उसको पढ़ कर पूर्णतया मनन करना वहुत कि है; श्रीर गीता

यद्यपि एक छोटासा ग्रन्थ है, तो भी उससे सांप्रदायिक टोकाकारों के मतानुसार केवल मोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है। परन्तु किसीने इस बात की नहीं जाँचा, कि संन्यास ग्रीर कर्मयोग, दोनो मार्ग हमारे यहाँ वैदिक काल से ही प्रचित्ति है; किसी भी समय समाज में सन्यासमागियों की अपेक्षा कर्मयोग हो के अनुयायियो की संख्या हजा़रों गुना अधिक हुआ करती है-- और, पुराण्-इतिहास श्रादि में जिस कर्मशील महापुरुषो का ग्रर्थात् कर्मवीरों का वर्णन है, वे सब कर्मयोग-मार्ग का ही श्रवलम्ब करनेवाले थे। यदि ये सब बाते सच है, तो क्या इन कर्मवीरों से किसी को भी यह नहीं सुभा होगा, कि अपने कर्म-योगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये? अच्छा; यदि कहा जाये, कि उस समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्मण्-जाति में ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण् कर्म करने के विषय में उदासीन रहा करते थे इसलिये कर्मयोग-विषयक ग्रन्थ नहीं लिखे गये होगे, तो यह श्राक्षेप भी छचित नहीं कहा जा सकता, क्योकि, उप-नियक्ताल में ग्रोर उसके बाद क्षत्रियों में भी जनक ग्रौर श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, और व्याससदृश वृद्धिमान् बाह्मणों ने बड़े बड़े क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहास की लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न ग्राया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हम लिख रहे है, उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रगट कर देना चाहिये ? इस मर्म या रहस्य को ही कर्मयोग श्रथवा व्यवहारशास्त्र कहते है; श्रौर, इसे वतलाने के लिये ही महाभारत में स्थान स्थान पर सुक्ष्म धर्म-प्रधर्म का विवेचन करके, अन्त में संसार के धारए। एवं पोषए। के लिये कारणीभूत होनेवाले सदाचरण श्रर्थात् धर्म के मूलतत्त्वो का विवेचन मोक्ष दिष्ट को न छोड़ते हुए गीता में किया गया है। अन्यान्य पुराएो में भी एसे बहुत से प्रसङ्ग पाये जाते हैं। परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पड़ जाते हैं; इसी कारण से भगवदगीता कर्मयोग-शास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है । हमने इस बात का पिछले प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सच्चा स्वरूप क्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जावे, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-स्रकर्म के श्राध्यात्मिक मूल-तत्त्वों से पश्चिमी पण्डितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों श्रोर के श्रव्यात्मज्ञान को भो तुलना करनी चाहिये। परन्तु यह वात सर्वमान्य है, कि श्रव तक पश्चिमी ग्रा-ध्यात्मिक ज्ञान की पहुँच हमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है; इसी कारए से पूर्वी और पश्चिमी श्रध्यात्मशास्त्रों की तुलना करने की कोई विशेष श्राव-श्यकता नहीं रह जाती"। ऐसी अवस्था में अब केवल उस नीतिशास्त्र की अथवा कर्म-

<sup>\*</sup> वदान्त और पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन के The Elements of Metaphysics नामक गन्थ में कई स्थानों मे की गई है। इस प्रन्थ के दूसरे संस्करण के अन्तमें "On the Philosophy of Vedanta" इस विषय पर एक व्याख्यान भी द्यापा गया है। जीव प्रो. डायसन सन १८९३ में

योग को तुलना का हो विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की समभ है, कि इसकी उपात्ति हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने नहीं बतलाई है। परतु एक इसी विषय का विचार भी इतना वितृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिये एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस प्रन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल विग्वर्शन करने के लिये इसकी कुछ महत्त्व पूर्ण बातो का विवेचन इस उपसंहार में श्रव किया जावेगा।

थोड़ा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में श्रा सकता है, कि सदाचार श्रीर दुराचार, तथा धर्म श्रीर श्रधर्म, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञान-चान् मनुष्य के कर्म के ही लिये होता है; भ्रौर यही कारण है, कि नीतिमत्ता केवल जड़ कर्मों में नहीं, किन्तु बुद्धि में रहती है। "घर्मी हि तेषामधिकी विशेषः"-धर्म-ग्रधर्म का ज्ञान मनुष्य का श्रर्थात् बुद्धिमान् प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है-इस वचन का तात्पर्य ग्रीर भावार्य भी वही है। किसी गन्ने या बैल के कर्मों की देख कर हम उसे उपद्रंवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब बह धक्का देता है तब उस पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी को, उसके परिणाम की श्रोर ध्यान देकर, हम भयंकर श्रवध्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें बाढ़ श्रा जाने से फसल वह जाती है तो " प्रधिकांश लोगों की प्रधिक हानि " होने के कारण कोई उसे दुराचारिएा, लुटेरी या श्रनीतिमान् नहीं कहता। इस पर कोई प्रक्त कर सकते है, कि यदि धर्म-श्रधर्म के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, तो मनुष्य के कर्मों के भले-बुरे-पन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं। अचेतन वस्तुओं और पशु-पक्षी ब्रादि मूढ़ योनि के प्राणियों का दृष्टांत छोड़ दें ब्रौर यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पड़ेगा कि जब कोई श्रादमी श्रपने पागलपन से अयवा अनजाने में कोई अपराध कर डालता है, तब वह संसार में और कानून-द्वारा क्षम्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्म-ग्रकर्म की भलाई-बुराई ठहराने के लिये, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है--ग्रर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसन उस कर्म को किस उद्देश, भाव या हेतु से किया और उसको उस कर्म के परिएगम का ज्ञान भा या नहीं। किसी धनवान् मनुष्य, के लिये, यह कोई कठिन काम नहीं, कि यह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दें । यह दान-विषयक काम ' श्रच्छा ' भले ही हो, परन्तु उसकी सच्ची नैतिक योग्यता उस दान की स्वाभाविक किया से ही नहीं छहराई जा सकती। इसके लिये, यह भी

हिन्दुस्थान में आये थे, तब उन्होंने बबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह ज्याख्यान दिया था। इसके अंतिरिक्त The Religion and Philosophy of the Upanishads नामक डायसन साहब का ग्रन्थ भी इस विषय पर पढ़ने योग्य है।

देखना पडेगा, कि उस धनवान् मनुष्य की बृद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त है या नहीं। श्रीर, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वामाविक रीति से किये गये इस दान के सिवा और कुछ सुबूत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बराबर-नहीं समभी जाती—और कुछ नहीं, तो सन्देह करने के लिये उचित कारण श्रवक्य रह जाता है। सब धर्म-ग्रधमं का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही बात एक श्राख्यान के स्वरूप में उत्तम रीति से समभाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके तब उन्होने एक बृहत् अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें श्रम्न ग्रीर ब्रच्य श्रादि के श्रपूर्व दान करने से ग्रीर लाखों मनुष्यों के सन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। उस समय वहाँ एक दिव्य नकुल (नेवला) श्राया श्रौर युधिष्ठिर से कहने लगा-- "तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में ईसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्री काह्मण रहता था जो उञ्च्छ-वृत्ति से, श्रर्थात् खेतो में गिरे हुए श्रेनाज के दानों को चुन-कर, ब्रपना जीवन-निर्वाह किया करता था। एक दिन भोजन करने 🕏 समय उसके यहाँ एक अपरिचित आदमी क्षुधा से पीड़ित अतिथि बन कर आ गया। वह दरिद्री बाह्मण श्रौर उसके कुटुम्बी-जन भी कई दिनों के भूखे थे; तो भी उसने अपने, अपनी स्त्री के और अपने लड़को के सामने परोसा हुआ सब सत्त् उस् अतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उसने को अतिथि-यज्ञ किया था, उसके महत्त्व की वराबरी तुम्हारा यज्ञ--चाहे यह कितना ही बड़ा वयों न हो--कभी नहीं कर सकता "( मभा. ग्रह्व. ९० )। उस नेवलें का मुंह श्रीर श्राधा जरीर सोने का था। उसने जो यह कहा, कि युधिष्ठिर के अध्वर्मध यज्ञ की योग्यता उस गरीब ब्राह्मणृद्वारा श्रितिथि को दिये गये सेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हैं,इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,--"उस ब्राह्मण के घर में श्रतिथि की जटन पर लोटने से मेरा मुंह श्रीर श्राधा शरीर सोने का हो गया; परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञ-मण्डल की जठन पर लोटने से मेरा बचा हुआ श्राधा शरीर सोने का नहीं हो सका !" यहाँ पर कर्म के बाह्य परिएाम को ही देख कर यदि इसी बात का विचार करे, कि क्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख किसमें है, तो यही निर्एाय करना पड़ेगा, कि एक ग्रतिथि को तृत्त करने की ग्रपेक्षा लाखो आद-मियो को तृत्त करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्तु प्रश्न यह है, कि केवल धर्म-दृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, वया यह निर्णय ठीक होगा ? किसी को श्रधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी ग्रनेक श्रद्धे काम करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही श्रवलम्बित नहीं रहता है। यदि वह गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता था, श्रीर इसलिये यदि उसने अपनी शिवत के अनुसार कुछ श्रुट्य श्रीर तुच्छ काम ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम समभी जायगी? कभी नहीं । यदि कम समभी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि गीबों को धनवानों के

संदृशःनीतिमान् ग्रीर धार्मिक होने की कभी इच्छा ग्रीर ग्राशा नहीं रखती चाहिये। आत्मस्वातं व्य के अनुसार अपनी बृद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के अधिकार में था; श्रौर यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्टिर के ही समान शुद्ध थी, तो इस ब्राह्मण की और उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युविष्ठिर के स्रीर उसके बहुव्यय-साध्य यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये। बहिक यह भी कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक क्षुधा से पीडित हो पर भी उस गरीब ब्राह्मण ने श्रव्रदान करके मतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थ-त्याग किया, उससे उसकी शुद्ध बुद्धि और भी श्रिविक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते है, कि धैर्य श्रादि गुणों के समान शुद्ध बुद्धि को सच्ची परीक्षा संकट-काल में ही हुन्ना करती है; न्नौर कान्ट ने भी श्रुपने नीति-प्रत्थ के श्रारम्भ में यही प्रतिनादन किया है, कि सकट के समय भी जिसकी शुद्ध बुद्धि ( नैतिक तत्व ) अध्य नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान् है। उक्त नेवले का श्रमिप्राय भी यही था। परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बुद्धि की परीक्षा कुछ राज्यारूढ़ होने परसंपत्ति-काल में किये गये एक ग्रव्वमेथ यज्ञ से ही होने की न थी; उसके पहले ही अर्थात् आपितकाल की अनेक अड़चनों के मौकी पर उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी थी; इसीलिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म- अधर्म के निर्णय के सूक्ष्म न्याय से भी युधिष्ठिर की धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नही होगा, कि वह नेवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक और बात ध्यान में लेने योग्य है, कि महाभारत में यह वर्णन है, कि ग्रश्वमेध करनेवाले को जो गित मिलती है वही उस बाह्मण की भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस बाह्मण के कर्म की योग्यता युधिष्ठिर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक भले ही च हो, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि महाभारतकार उन दोनो की नैतिक और घार्मिक योग्यता एक बराबर मानते हैं। ब्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालूम हो संकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिये कोई चंद्रपती मनुष्य हजार रुपये चंदा देता है, श्रीर कोई गरीब मनुष्य एक रुपया चंदा देता है, तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समझते हैं। चंदा ' शब्द की देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों की कदाचित् नया मालूम हो, परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है; क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-श्रवम के विवेचन में कहा गया है कि --

अर्थात् " हजारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोड़ासा पानी ही दिया, तो भी ये सब दुल्य फल है, अर्थात् इन सब की योग्यता एक बरा-बर है " (मभा. अहव. ९०. ९७); और "पत्रं पुष्पं फलं" (गी. ९. २६)- इस गीता-वाक्य का तात्पर्य भी यही है। हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तत्त्व का संग्रह है । ईसामसीह ने एक जगह कहा है- " जिसके पास श्रधिक है उससे श्रधिक पाने की आशा की जाती है " ( ल्यूक. १२. ४८)। एक दिन जब ईसा मन्दिर ( गिरजाघर ) गया था, तब वहाँ घर्माये द्रव्य इकठ्ठा करने का काम शुरू होने पर भ्रुत्यन्त गरीव विधवा स्त्री ने भ्रपने पास की कुछ पूंजी -दो पैसे निकाल कर-उस धर्म-कार्य के लिये दे दी । यह देख कर ईसा के मुंह से यह उद्गार निकल पड़ा, कि " इस स्त्री ने ग्रन्य सब लोगों की ग्रपेक्षा ग्रिविक दान दिया है"। इसका वर्णन बाइवल ( मार्क. १२. ४३ श्रीर ४४ ) में है। इससे यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्ता की बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये, श्रीर, यदि कर्ता की बुद्धि शुद्ध हो तो बहुघा छोटे छोटे कमें की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कमीं की योग्यता के बराबर ही हो जाती है। इसके विपरीत, श्रर्थात् जब बुद्धि शुद्ध न हो तब, किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म है, तथापि श्रपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने में, श्रीर किसी राह चलते घनवान् मुसाफिर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नीतक दृष्टि से बहुत अन्तर है। जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसंग का वर्णन अपने " विलियम् टेल" नामक नाटक के ग्रन्त में किया है; ग्रौर वहाँ बाहचतः एक ही से देख पड़नेवाले दो कृत्यों में बुद्धि की शुद्धता-श्रशुद्धता के कारण को भेद दिख-लाया गया है, वही भेद स्वार्थ-त्याग ग्रीर स्वार्थ के लिये की गई हत्या में भी है। इससे मालूम होता है, कि कर्म छोटे-बडे हो या बरावर हों, उनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है। इस हेतु को ही उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं। इसका कार्ए। यह है कि 'बुद्धि' शब्द का शास्त्रीय ग्रर्थ यद्यपि 'व्यवसायत्मक इन्द्रिय' है, तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश श्रीर हेतु सब बुद्धीन्द्रिय के व्यापारके ही फल है; प्रतएव इनके लिये भी वृद्धि शब्द हो का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है; ग्रीर, पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रक्ष की साम्य-वृद्धि में व्यवसायात्मक वृद्धि की स्थिरता श्रीर वासना-त्मक' बुद्धि की शुद्धता, दोनों का समावेश होता है। भगवान् ने श्रर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याए। होगा और कितने लोगों की कितनी हानि होगी; बल्कि ग्रर्जुन सेमगवान् यही कहते हैं -इस समय यह विचार गौण है, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेंगे कि द्रोण; मुख्य ! इन यही है ,िक तुम किस बुध्द (हेतु या उद्देश) से युध्द करने की तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी, और यदि तुम उस पवित्र बुद्धि से अपना कर्त्तंव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीव्य मरें या द्रोएा, तुन्हें उसका पाप नहीं लगेगा। तुम कुछ इस फल की प्राज्ञा से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो कि भीष्म मारे जाये। जिस राज्य में तुम्हारा जन्म-सिद्ध हक है, उसका

हिस्सा तुमने माँगा, श्रीर युद्ध टालने के लिये यथाशिवत गम खाकर बीच-बचाव करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से भ्रौर साधु-पन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दीव नहीं है; क्यों कि दुव्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की नाई, अपने घर्मानुसार प्राप्त हक की भिक्षा न मांगते हुए, मौका ग्रा पड़ने पर क्षत्रियधर्म के श्रनुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्हारा कर्त्तन्य है (मभा. उ. २८ ग्रौर ७२; वनपर्व ३३.४८ ग्रौर ५० देखा)। भगवान् के उक्त युक्तिवाद को न्यासजी ने भी स्वीकार किया है श्रीर उन्हों ने इसी के द्वारा थ्रागे चलकर ज्ञान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान किया है (ज्ञां. थ्रं. ३२ **थ्रौर ३३)** । परन्तु कर्न-ग्रक्तं का निर्णय करने के लिये बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान लें, तो भ्रव यह भी भ्रवश्य जान लेना चाहिये, कि शुद्ध थुद्धि किसे कहते हैं। क्योकि, मन श्रौर वृद्धि दोनों प्रकृति के विकार है; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के श्रर्थात् सात्त्विक, राजस श्रीर तामस हो सकते हैं। इसलिये गीता में कहा है, कि शुद्ध या सात्त्विक बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य श्रात्मा के स्वरूप को पहचाने; श्रीर यह पहचान कर, कि सब प्राणियों में एक ही श्रात्मा है, उसी के अनुसार कार्य-प्रकार्य का निर्णय करें। इस सात्त्विक बुद्धि का ही दूसरा नाम साम्य-बुद्धि है, श्रीर इसमें 'साम्य' शब्द का श्रर्थ "सर्वभूतान्तर्गत श्रात्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली" है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती वह न तो शुद्ध है श्रौर न सास्विक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति का निर्एय करने में साम्य-बृद्धि ही श्रंब्ट है, तब यह प्रश्न उठता है कि बृद्धि की इस समता श्रथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि बृद्धि तो अन्त-रिन्द्रिय है; इसलिये उसका भला-बुरापन हमारी झाँखो से देख नहीं पड़ता। स्नत-एव बुद्धि की समता तथा शुद्धता की परीक्षा करने के लिये पहले मनुष्य के बाह्य माचरण को देखना चाहिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी बुद्धि शुद्ध है, मनमाना बर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सच्चे ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हैं हुन्ना करती है; जो केवल मुंह से कोरी बातें करता है वह सच्चा साधू नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा भगवद्भक्तों का लक्षण बतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया गया है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते है; भौर, तेरहवें श्रम्याय में ज्ञान की व्याख्या भी इसी प्रकार-श्रथित् यह बतला कर, कि स्वभाव पर ज्ञानं काः क्या परिएाम होता है—की गई है। इससे यह साफ मालूम होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि बाहच कमीं की अोर कुछ भी घ्यान न दो । परन्तु इस बात पर भी घ्यान देना चाहिये, कि किसी मनुष्य की—विशेष करके श्रनजाने मनुष्य की—वृद्धि की समता की परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका बाहच कर्म या श्राचरए। -- श्रोर, उसमें

भी, संकट-समय का ग्राचरएा—ही प्रधान साधन है, तथापि केवल इस बाहच ग्राचरएा-द्वारा ही नीतिमत्ता को ग्रवूक परीक्षा हमेशा नहीं हो सकती। क्यों कि उक्त नकुलोपाख्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यदि बाहच कर्म छोटा भी हो तथापि विशेष ग्रवसर पर उसको नैतिक योग्यता बड़े कर्मों के ही बराबर हो जाती है। इसी लिये हमारे शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाहच कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, ग्रीर वह एक ही को सुख देनेवाला हो या ग्रधिकाश लोगों को, उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाएा मानना चाहिये—इससे ग्रधिक महत्त्व उसे नहीं देना चाहिये; किन्तु उस बाहच कर्म के ग्राधार पर पहले यह देख लेना चाहिये कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; ग्रीर, ग्रन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के ग्राधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमत्ता का निर्ण्य करना चाहिये—यह निर्ण्य केवल बाहच कर्मों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता। यही कारए है कि 'कर्म की ग्रथेका बुद्धि श्रेष्ठ है'(गी.२.४९) ऐसा कहकर गीता के कर्मयोग में सम ग्रीर शुद्ध बुद्धि को ग्रथीत् वासना को ही प्रधानता दो गई है। नारदयञ्चरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से ग्रविचीन एक ग्रन्य है; उसमें मार्कंडय नारद से कहते हैं:—

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मैक्कारणम् । मनोनुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्कृटं मनः ॥

ग्रर्थात् "मन ही लोगों के सब कमों का एक (मूल) कारए। है। जैसा मन रहता है वैसी हो बात निकलती है, ग्रौर बातचीत से मन प्रगट होता है "(ना. प. १. ७. १८)। सारांश यह है, कि मन (ग्रर्थात् मन का निश्चय) सब से प्रथम है, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं। इसीलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये गीता के शुद्ध-बुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध ग्रन्थकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहरए। प्रं, धम्मपद नामक बौद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति—ग्रन्थ के ग्रारम्भ में ही कहा है कि —

भनोपुर्व्वगमा धम्मा मनोसेहा (श्रेष्ठा ) मनोमया । मनसा चे पदुहेन भासति वा करोति वा । ततो न दुक्लमन्वेति चक्कं नु वहतो पदं ॥

श्रयित् "मन यानी मन का व्यापार प्रथम है, उसके श्रनन्तर धर्म-श्र्यके का श्राचरण होता है; ऐसा कम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेट्ट है, इसिलये इन सब कमी को मनोमय ही समक्षना चाहिये, श्रयित् कर्ती का मन जिस प्रकार शुद्ध या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी भले- बुरे हुआ करते है तथा उसी प्रकार श्रागे उसे सुखदु:ख मिलता है।" इसी

<sup>\*</sup> पाली भाषा के इस स्रोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहाँ तक हम समझते हैं. इस स्रोक की रचना इसी उन्ह पर की गई है

तरह उपनिषदों श्रीर गीता का यह श्रनुमान भी (कीषी. ३. १ श्रीर गीता. १८.१७) बौद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध श्रीर निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होना सम्भव नहीं, श्रर्थात् सब कुछ करके भी वह पाप-पुएय से श्रालप्त रहता है। इसलिये बौद्ध धर्म-ग्रन्थों में श्रनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि 'श्रर्हत्' श्रर्थात् पूर्णावस्था में पहुँचा हुश्रा मनुष्य हमेशा ही शुद्ध भीर निष्पाप रहता है (धम्मपद २९४ भीर २९५; मिलिदप्र ४.५.७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्थ है ---पहला भ्राधि-दैवत पुन्थ, जिसमें सदसिंद्विक-देवता की शरएा में जाना पड़ता है; श्रीर दूसरा श्राधिभौतिक पन्य है, कि जो इस बाहच कसौटी के द्वारा नीति का निर्णय करने के लिये कहता है कि "ग्रधिकांश लोगों का ग्रधिक हित किस में है"। परन्तु ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शास्त्र-दृष्टि से ग्रपूर्ण तथा एक-पक्षीय है। कारण यह है, कि सदसद्विवेक-शक्ति कोई स्वतन्त्र चस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसिलये प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति श्रौर स्वभाव के श्रनुसार उसकी सदसिद्वेक-बुद्धि भी सास्विक, राजस या तामस हुआ करती है। ऐसी श्रवस्था में उसका कार्य-श्रकार्य-निर्एाय दोषरहित नहीं हो सकता; श्रीर यदि केवल "श्रधिकाश लोगो का श्रधिक सुख" किस में है, इस बाहच श्राधिभौतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का निर्णय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की बृद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे ग्रीर उसके बाहच श्रनिष्टकारक परि-एगामों को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कुछ कुटिल प्रबन्ध कर सें, सो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्कृत्य, ग्राधिभौतिक नीति दृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं है। ग्रतएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म में ही कायिक, वाचिक धौर मानसिक शुद्धता की श्रावश्यकता का वर्णन किया गया हो (मनु. १२. ३-८; ६. २९); किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कायिक। पाप न मानकर, परस्त्री की स्रोर दूसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की स्रोर दूसरी स्त्रियो का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेथ्यू. ५. २८); श्रीर बौद्ध-धर्म में कायिक ग्रर्थात् बाहच शुद्धता के साथ साथ वाचिक ग्रौर मानसिक शुद्धता की भी श्रावक्यकता बतलाई गई हैं, (घम्म ९६ श्रीर ३९१) । इसके सिवा ग्रीन साहब का यह भी कहना है, कि बाहच सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में भीर राष्ट्र-राष्ट्र में उसे पाने के लिये प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाती है और कलह

कि कमी-अकर्मक विर्णय करने के छिये मानसिक स्थिति का विचार अवस्य करना पड़िता है। धम्म-पद का मैक्समूलर साहच ने अंग्रेज़ी में भाषान्तर किया है। उसमें इस को निका देखिय। S B E. Vol. X. pp 3 4.

का होना भी सम्भव है; क्योंकि बाहच सुख की प्राप्ति के लिये जो बाहच सावन ग्रावश्यक है, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये बिना ग्रपने को नहीं मिल सकते। परन्तु साम्य वृद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। यह श्रान्तरिक सुख श्रात्मवश है, श्रर्थात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख में बाधा न डालकर प्रत्येक को मिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो आत्मैक्य को पहचान कर सब प्राणियों से समता का व्यवहार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भी कोई दुक्कृत्य कर ही नहीं सकता; ग्रौर फिर उसे यह बतलाने की ग्रावश्यकता भी नहीं रहती कि "हमेशा यह देखते रहो कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किस में है"। कारए। यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-श्रसार-विचार के बाद ही किसी कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निर्एाय करने के लिये ही सार-ग्रसार-विचार की ग्रावश्यकता होती है। सार-ग्रसार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि श्रन्तःकरण कैसा होना चाहिये? क्योकि सब लोगों का अन्तःकरण एकसमान नहीं होता। अतएव, जब कि यह कह दिया कि " अंन्तः-करण म सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये", तर्ब फिर यह बतलाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं, कि ग्रधिकांश लोगों के या सब प्राणियों के हित का स्तर-श्रसार-विचार करो। पश्चिमी पंडित भी श्रव यह कहने लगे हैं, कि मानवजाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो कुछ कर्तव्य है वे तो है ही, परन्तु मूक जानवरो के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य है, जिनका समावेश कार्य-प्रकार्य-शास्त्र में किया जाना चाहिये। यदि इसी व्यापक-दृष्टि से देखें तो मालूम होगा, कि "ग्रधिकांश लोगों का श्रधिक हित " की श्रपेक्षा "सर्व-भूतहित " शब्द ही श्रधिक व्यापक श्रीर उपयुक्त है, तथा "साम्यवृद्धि" में इन संभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान लें, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध श्रीर सम नहीं है, तो वह, इस बात का ठीक ठीक हिसाब मरूँ ही करलें, कि " ग्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख " किसमें है, परन्तु नीति-धर्म में उसकी प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की ग्रीर प्रवृत्ति होना तो शुद्ध मन का गुण या घमें हैं--यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि "हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्हें कोई भ्रावश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुन्ना हिसाब सही है या नहीं, प्रयात् उस हिसाब से सिर्फ यह देख लेना चाहिये, कि कर्तव्य-प्रकर्तव्य का निर्फंय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं "—तो यह भी सच नहीं हो सकता। कारण यह है, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे कहते है; तो भी सब प्रकार के सुख-दुः लों के तारतम्य का हिसाब;करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पड़ता है, कि किस प्रकार के सुख-दुःखों को कितना महत्त्व देना चाहिये; परन्तु सुख-दु.ख की इस प्रकार माप करने के लिये, उष्णतामापक यंत्र के समान, कोई निश्चित बाह्य साधन न तो वर्तमान समय में है, और न

भविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सुखदु:खो की ठीक ठीक कीमत ठहराने का काम, यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय करने का काम, प्रत्येक मनुष्य को श्रपने मन से ही करना पड़ेगा। परन्तु जिसके मन में ऐसी श्रात्मीपम्य बुद्धि पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, कि ' जैसा में हूँ वैसा ही दूसरा भी है,' उसे दूसरों के सुखदुःख की तीवता का स्पट्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसिलये वह इन सुखः दुखों की सच्ची योग्यता कभी जान ही नहीं सकेगा; श्रीर, फिर तारतम्य का निर्णय करने के लिये उसने सुखदुः को को कुछ कीमत पहले ठहरा ली होगी उसमें भूल हो जायगी और अंत में उसका किया सब हिसाब भी गुलत हो जायगा। इसीलिये कहना पड़ता है, कि "श्रिधिकांश लोगों के श्रिधिक सुख को देखना" इस वाक्य में "देखना" सिर्फ हिसाब करने की बाहच किया है जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये, किन्तु ' जिस ब्रात्मोपम्य ब्रौर निर्लोभ बुद्धि से ( ब्रनेक ) दूसरो के मुख-दुःखो की यंथार्थ कीमत पहले ठहराई जाती है, वही सब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को पहुँची हुई शुद्ध बुद्धि ही नीतिमत्ता की सच्ची जड़ है। स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता निर्मम, शुद्ध, प्रेमी, सम, या ( संक्षेप में कहें तो ) सत्त्वशील श्रंत करण का धर्म है; वह कुछ, केवल सार-ग्रसार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से ४ और भी स्पष्ट हो जायगा; ─भारतीय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्यासीन होने पर जब कुन्ती श्रपने पुत्रों के पराक्रम से कृतार्थ हो चुकी, तब वह धृतराष्ट्र के साथ वानप्रस्थाश्रम का ग्राचरए करने के लिये वन को जाने लगी। उस समय उसने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश किया है; श्रौर, 'तू श्रधिकांश लोगो का कल्याएा किया कर' इत्यादि बात का बतंगड़ न कर, उसने युधिष्ठिर से सिर्फ यही कहा है कि "मनस्ते महदस्तु च" ( मभा अश्व. १७. २१ ) अर्थात् 'तू अपने मन को हमेशा विशाल बनाये रख '। जिन पश्चिमी पडितो ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल " श्रिधिकांश लोगों का श्रिधिक सुख किसमें है" यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्त्रीय ग्रौर सीधी कसौटी है, वे कदाचित् पहले ही से यह मान लेते हैं, कि उनके समान ही ग्रन्य सब लोग शुद्ध मन के हैं, ग्रौर ऐसा समक्ष कर वे ग्रन्य सब लोगो को यह बतलाते हैं, कि नीति का निर्एाय किस रीति से किया जावे परन्तु ये पंडित जिस बात को पहले ही से मान लेते है वह सच नहीं हो सकती, इसलिये नीति-निर्णय का उनका नियम अपूर्ण और एक-पक्षीय सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लेखों से यह भ्रमकारक विचार भी उत्पन्न हो जाता है कि मन, स्वभाव या शील को यथार्थ में ग्रधिक-ग्रधिक शुद्ध और पापभीरु बनाने का प्रयत्न करने के बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लिये अपने कर्मों के बाहच परिएामों का हिसाब करना सीख ले तो बस होगा; ग्रौर, फिर जिनको स्वार्थबुद्धि नहीं छूटो रहती है वे लोग घूर्त, मिय्याचारी, या ढोंगी (गी. ३.६) बनकर सारे समज की हानि का कारण हो जाते है। इसिलये केवल नीतिमत्ता की कसौटी की दृष्टि

से देखें, तो भी कर्मों के केवल वाहच परिएामो पर विचार करनेवाला मार्ग इत्पए तथा श्रपूर्ण प्रतीत होता है। श्रतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का यही सिद्धान्त पश्चिमी श्राधिदैविक श्रीर श्राधिभौतिक पक्षों के मतों की श्रपेक्षा श्रधिक मार्मिक, व्यापक, युक्ति-संगत श्रीर निर्दोष है, कि बाहच कर्मों से व्यक्त होनेवाली श्रीर संकट के समय में भी दृढ रहनेवाली साम्यवृद्धि का ही सहारा इस काम में, श्रयात् कर्मयोग में लेना चाहिये, तथा, तानयुक्त निस्सोम शुद्ध बुद्धि या। शील ही सदाचरएा की सच्ची कसौटी है।

नीतिशास्त्रसंवधी श्राधिभौतिक श्रीर श्राधिदंविक ग्रन्थों को छोड़कर नीति का विचार श्राघ्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पडितो के ग्रन्थो को यदि देखें, तो मालूम होगा, कि जनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही सदृश कर्म की श्रपेक्षा शुद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है। उदाहरएएर्थ प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेसा कान्ट के "नीति के प्राध्यात्मिक मुलतत्त्व" तथा नीति-शास्त्रसंबंधी दूसरे ग्रन्थों को लीजिये। यद्यपि कान्ट'ने सर्वभूतात्मैक्य का सिद्धान्त अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है, तयापि व्यवसायात्मक ग्रीर वासनात्मक चुंद्धि का ही सूक्ष्म विचार करके उसने यह निश्चित किया है-कि (१) किसी कर्म की नैतिक योग्यता इस वाहच फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस-कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बेल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना' कहाँ तक शुद्ध है; (२) मनुष्य की इस वासना ( अर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) को तभी शुद्ध, पवित्र ग्रौर स्वतंत्र समक्षना चाहिये, जब कि वह इद्रियसुखों में लिप्त न रह कर सदैव जुद्ध (व्यवसायात्मक) वृद्धि की ग्राज्ञा के ( ग्रर्थात् इस वृद्धिद्वारा निश्चित कर्तव्य-ग्रकर्त्तव्य के नियमों के) ग्रनुसार चलने लगे; (३) इस प्रकार इंद्रिय-निग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बंधन की श्रावश्यकता नहीं रह जाती--ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिये है; (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जी कुछ कर्म करने की वह शुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है कि " हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें तो परिणाम क्या होगा; " और ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता ग्रीर शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सृष्टि को छोड़ कर ब्रह्मसृष्टि में प्रवेश किये विना नहीं चल सकता ! परन्तु श्रात्मा और ब्रह्मसृष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ श्रपूर्ण ह; श्रीर, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही भ्रनुयायी है, तथापि उसने भ्रपने " नीतिज्ञास्त्र के उपोद्घात" में पहले यह सिद्ध

<sup>\*</sup>Kant's Theory of Ethits, traes by Abbott. 6th Ed. इस पुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और १४ वें पृष्ट में. दूसरा ११२ और ११७ वें पृष्ठ में; तीसरा १३, ५८, १२१ और २९० वें पृष्ठ में: चौथा १८, ३८, ५५ और ११९ वें पृष्ठ में और पॉचवॉ ७०-७३ तथा ८० वें पृष्ठ में पाटकों को मिलेगा।

किया है, कि बाहच सृष्टि का अर्थात् ब्रह्माण्ड का जो अगम्य तत्त्व है वह आत्मस्व-रूप से पिण्ड़ में भ्रयीत् मनुष्य देह में भ्रशतः प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अनन्तर उसने यह प्रतिपादन किया है, कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य ग्रौर स्वतंत्र तत्त्व हैं (श्रर्थात् जिसे श्रात्मा कहते हैं ) जिसमें यह उत्कृष्ट इच्छा होती है, कि सर्वभूतान्तर्सत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहियू; अौर यही इच्छा मनुष्य को सदाचार की श्रोर प्रवृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य का नित्यं ग्रौर चिरकालिक कल्याएा है, तथा विषय-सुख ग्रनित्य है। सारांश यही देख पड़ता है, कि यद्यपि कान्ट भ्रौर प्रीन दीनों ही की दृष्टि भ्राध्यात्मिक है, त्तयापि ग्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातंत्र्य की उपपत्ति की, पिण्ड और ब्रह्माण्ड -दोनो में ऐकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध ग्रात्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है। कान्ट श्रीर ग्रीन जैसे श्राध्यात्मिक पारचात्य नीतिशास्त्रज्ञो के उक्त सिद्धान्तों की श्रीर नीचे लिखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि यद्यपि वे दोनों श्रक्षरशः एक वरावर नहीं है,तथापि उनमें कुछ श्रद्भुत समता इप्रवश्य है। देखिये, गीताके सिद्धान्त ये हैं:—(१) बाह्य कर्म की श्रवेक्षा कर्ता की (वासनात्मक) बुद्धि ही श्रेष्ठ है; (२)व्यवसायात्मक बुद्धि श्रात्मनिष्ठ हो कर जव सन्देह-रहित तथा सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि श्राप ही श्राप जुद्ध और पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम, श्रौर स्थिर हो जाती है, यह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि धौर नियमों से परे रहा करता है; (४) और उसके भ्राचरण तथा उसकी भ्रात्मैक्यवृद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति-नियम सामान्य पुरुषों के लिये श्रादर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते है; झौर (५) पिण्ड म्रर्यात् देह में तथा बह्याण्ड म्रर्थात् ृष्टि में एक ही म्रात्म-स्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत म्रात्मा म्रपने शुद्ध गौर पूर्ण स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राणियों के विषय में ब्रात्मीपम्य-दृष्टि हो जाती है। पर्न्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि बह्म, श्रात्मा, माया, आत्म-स्वातत्र्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्मविपाक इत्यादि विषयो पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो सिद्धान्त है, वे कान्ट ग्रीर ग्रीन के सिद्धान्तो से भी बहुत ग्रागे बड़े हुए तथा ग्रधिक निश्चित है; इसलिये उपनिषदा-न्तर्गत वेदान्त के श्राधार पर किया हुआ गीता का कर्ममोग-विवेचन श्राध्यात्मिक े दृष्टि से ग्रसंदिग्ध, पूर्ण तथा दोषरिहर्त हुग्रा है; ग्रौर, ग्राजकल के वेदाती जर्मन यिंदत प्रोफेसर डायसन ने नीति-विदेचन की इसी पद्धति को अपने " अध्यात्म-द्यास्त्र के मूलतस्व " नामक ग्रन्थ में, स्वीकार किया है। डायसन, शोणेनहर का श्रनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पूर्णतया मान्य है, कि , ससार का

Green's Prolegoriena to Ethics, \* 199, 74-179 and 223-232

मुलकारण वासना ही है, इसलिये इसका क्षय किये बिना दुःख की निवृत्ति होना असम्भव है; अतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तच्य है; " स्रीर इसी ग्राध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने ग्रपने उक्त ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के लिये, या हो जाने पर भी,कर्मों की छोड़ देने की आवश्यकता नहीं हैं, बल्कि वासना का पूरा क्षय हुआ है कि नहीं 'यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, वैसे अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती, अतएव निक्काम-कर्म वासनाक्षय का ही लक्षण श्रौर फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की निष्कामता ही सदाचरण ग्रौर नीतिमत्ता का भी मूल है; ग्रीर, इसकें ग्रन्त में गीता का " तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर " (गी. ३. १९ ) यह क्लोक दिया है "। इससे मालूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुम्रा होगा। जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि <u>डायसन, प्रीन,</u> शोपेनहर श्रीर कान्ट के पूर्व--ग्रधिक क्या कहे, ग्रुरिस्टाटल के भी सैकडो वर्ष पूर्व-ही ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। ग्राज कल बहुतेरे लोगो की यह समभ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा वखेडा है जो हमें इस संसार को छोड़ देने और मोक्ष की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समभ ठीक नहीं। संसार में जो कुछ आँखों से दिख रहा है उसके आगे विचार करने पर, ये प्रदन उठा करते है, कि " में कौन हूँ ?इस सृष्टि की जड़ में कौनसा तत्त्व है ? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध हैं? इस सम्बन्ध पर ध्यान है कर इस संसार में मेरा परम साध्य या श्रन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिये मुक्ते जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, ग्रथवा किस मार्ग से कौन सा ध्येय सिद्ध होगा ? " त्रीर इन गहन प्रश्नो का यथाशन्ति शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिये वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुन्रा है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जायँ तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र श्रर्थात् मनुष्यों के पारस्प-रिक व्यवहार का विचार, उस गहन ज्ञास्त्र का ही एक अंग है। सारांश यह है, कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के ग्राधार पर की जा सकती है, ग्रौर श्रव संन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि गणितशास्त्र क जसे--शुद्ध गणित श्रीर व्यावहारिक गणित--दो भेद है, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग--प्रश्नीत् शुद्ध वेदान्त ग्रीर नैतिक ग्रयवा व्याव-हारिक वेदान्त-होते है। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'पर मेरवर' (परमात्मा), ' अमृतत्व' और '(इच्छा-) स्वातंत्र्य' के सम्बन्ध के गूढ़ विचार इस नीतिप्रक्त का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हे, कि "मै संसार में किस

<sup>\*</sup> See Deussen's Elements of Metaphysics Eng. trans, 1909. p. 304.

तरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है? "ग्रीर ऐसे प्रक्तों का उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल किसी बाहच मुख की दृष्टि से ही बतलाना, मानो मनुष्य के मन की उस पशुवृत्ति को, जो स्वभावतः विषयसुख में लिप्त रहा करती है, उत्तेजित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारना है"। अब इस बात को अलग करके समक्ताने की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यपि गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यो ग्रीर कैसे आग्या। कान्ट ने इस विषय पर "शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की मीमांसा " श्रीर "व्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा " नामक दो अलग अलग ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे औपनिषदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार भगवद्गीता ही में इस दोनों विषयों का समावेश किया गया है; बल्कि श्रद्धामूलक भित्तमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से श्रधिक ग्राहच ग्रीर प्रमाणभूत हो गई है।

े मोक्षधमं को क्षणभर के लिये एक स्रोर रख कर केवल कर्म-स्रकर्म की परीक्षा के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब 'साम्यबुद्धि 'ही श्रेष्ठ सिद्ध होत्ती है; तब यहाँ पर इस वात का भी थोड़ासा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ कर नीतिशास्त्रों में श्रन्य दूसरे पन्थ कैसे और क्यों निर्माण हुए ? डाक्टर पाल कारस \*\* नामक एक प्रसिद्ध श्रमेरिकन ग्रन्थकार श्रपने नीतिशास्त्र—

<sup>\*</sup>Empiricism, on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only consists the high worth that men can and ought to give themselves)... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle,...is for that reason much more dangerous." Kant's Theory of Ethics, pp. 163, and 236-238. See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans. by MaxMuller) 2nd Ed. pp 640-657.

<sup>&</sup>quot;See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. 111. "Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i. e. ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etre.

विषयक ग्रन्थ में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि "पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समभ (राय) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में उसके विचारों का रहरा बदलता रहता है। सच पूछी तो, पिण्ड-'ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्व में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए विना नैतिक प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता । पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पक्का मत न रहने पर भी हम लोगो से कुछ नैतिक ग्राचरण कदाचित् हो सकता है; परन्तु यह श्राचरण स्वप्नावस्था के व्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नैतिक कहने के बदले देह-धर्मानुसार होनेवाले केवल एक कायिक किया ही कहना चाहिये।" उदाहर-णार्थ, वाधिन अपने बच्चो की रक्षा के लिये प्राए। देने को तैयार हो जाती है, परन्तु इसे हम उसका नैतिक ग्राचरए। न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही ' कहते है। इस उत्तर से इस बात का अञ्छो तरह स्पष्टोकरए हो जाता है, नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्य क्यों हो गये है। इनमें कुछ सन्देह नहीं, कि " मैं कौन हूँ, यह जगत् कैसे उत्पन्न हुन्रा, मेरा इस संतार में क्या उपयोग हो सकता है? " इत्यादि गूढ़ प्रश्नों का निर्णय जिस तत्त्व से हो सकेगा, उसी तत्त्व अनुसार प्रत्येक विचारवान् पुरुष इस बात का भी निर्एाय अवश्य करेगा, कि मुभे अपने जीवनकाल में अन्य लोगो के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये। परन्तु इने गुढ़ प्रक्नों का उत्तर भिन्न मिन्न काल में तथा भिन्न भिन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यह दर्शन पाया जाता है, कि मनुष्य और सृष्टि का कर्त्ता, बाइबल में वर्णित सगुण परमेश्वर है और उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर मनुष्यो को शिक्षा दी है; तथा आरम्भ में ईसाई पण्डितों का भी यही अभिप्राय था, कि बाइबल में विणित-पिण्ड-ब्रह्माण्ड की इस कल्पना के अगुसार बाइबल में कहे गये नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मूल तत्त्व है; फिर जब यह मालूम होने लगा, कि ये नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण है, तब इनकी पूर्ति करने के लिये अथवा स्पष्टी-करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेरवर ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक शक्ति दो है। परन्तु अनुभव से फिर यह अड़चन दिख पड़ने लगी, कि चोर और साह दोनो की सदसद्विवेक-शक्ति एक समान नहीं रहती; तब इस मत का प्रचार होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र की नींव, भले ही हो, परन्तु इस र् ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी एक बात का विचार करन चाहिये, कि अधिकांश लोगो का अधिक सुख किसमें है-इसके सिवा परमेश्वर की इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में ईसाई लोगों की जो यह समभ है—िक़ बाइबल में विश्ति सगुए। परमेश्वर ी संसार का कर्ता है और यह उसकी ही इछा या आज्ञा है, कि मनुष्य नीति के नियमानुसार बर्ताव करे--उसी के ब्राधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए है। परंतु आिभौतिक शास्त्रों की उन्नति तथा वृद्धि होने पर जब यह मालम होने लगा, कि

र ईसाई धर्मपुस्तकों में पिंड-ब्रह्मांड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धांन्त ठीक नहीं है; तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं, श्रौर यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यक्ष दिखनेवाली बातों की नीव पर क्योकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा, कि श्रधिकाश लोगों का श्रधिक सुख या कल्याएा, श्रथवा मनु-प्यत्व की वृद्धि, यही दृश्य तत्त्व नीतिशास्त्र के मूल कारण है। इस प्रतिपादन में इस त्रात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य श्रधिकाश लोगो का श्रधिक हित क्यो करे? सिर्फ इतना ही कह द्विया जाता है, कि यह मनुष्य की नित्य बढनेवाली एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्य—ू स्वभाव में स्वार्थ सरीखी श्रौर भी दूसरी वृत्तियाँ देख पड़ती है, इसलिये इसं पंथ म भी फिर भेद होने लगे। नीतिमत्ता की ये सब उपपितृयाँ कुछ सर्वथा निर्दोख नही है। क्यों कि, उक्त गर्थों के सभी पडितों में "सृष्टि के दृश्य पदार्थों से परे सृष्टि की जड़ में कुछ न कुछ प्रव्यक्त तत्त्व अवश्य है," इस सिद्धान्त पर एक ही सा - अविश्वास और श्रश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी श्रड्चन दमों न हो, वे लोग केवल बाहच ब्रौर दृश्य तत्त्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह सब के लिये आवश्यक है; परन्तु उवत कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिड-शह्याड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगो की नीतिशास्त्र-विषयक उपपत्तियो में हमेशा कैसे भेद हो जाया करते है। इसी कारण से पिडब्रह्मांड की रचना के विषय में ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक, श्रीर श्राध्यात्मिक मतो से श्रनुसार हमने नीतिज्ञास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकरण में) तीन भेद किये हैं, और श्रागे फिर प्रत्येक पंथ के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मत है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्वे, द्श्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशास्त्र का केवल यही तक विचार करते है, कि म्रपने घर्म-ग्रन्थो में परमेश्वर की जो ग्राज्ञा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से र्निमत सदसिंद्वेचन-शिक्तरूप देवता ही सव कुछ है--इसके बाद ग्रीर कुछ नहीं है। इसको हमने '<u>म्राधिदैविक 'पन्थ कहा</u> है; क्योकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न। प्रब, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि-कारएा कीई भी श्रदृश्य मूल-तत्त्व नहीं है, श्रीर यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये ग्रगम्य है, वे लोग ' श्रविकांश लोगो का अधिक कल्याएं ' या 'मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल दृश्य तत्त्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया करते हैं, श्रौर यह मानते हैं कि इस बाहचे श्रौर दृश्य तस्त्र के परे विचार करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। इस पन्य को हमने 'ग्राधिभौतिक' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जड़ में श्रात्मा सरीखा छ न कुछ नित्य श्रौर श्रव्यक्त तस्त्व श्रवश्य है, वे लोग श्रपने नीतिशास्त्र की

उपपत्ति को ग्राधिभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जाते है, ग्रार श्रात्मज्ञान तथा नीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते है, कि संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य क्या है। इस पन्थ को हमने 'आध्यात्मिक ' कहा है। इन तीनों पन्यो में द्याचार-नीति एक ही है, परन्तु पिण्डकी रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्य का मत भिन्न भिन्न है, इससे नीति शास्त्र के मूलतत्वो का स्वरूप हर एक पन्य में थोड़ा थोड़ा वदलता गया है। यह बात प्रगट है, कि व्याकरएा-शास्त्र कोई नई भाषा नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है उसी के नियमो की वह खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुआ है उसी दिन से वह स्वय भ्रपनी ही बुद्धि से भ्रपने भ्राचरएा को देशकालानुसार गुद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला श्राया है; श्रीर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो गये है, उन्हों ने श्रपनी श्रपनी समक्त के श्रनुसार श्राचार-शुद्धि के लिये, 'चोदना ' या प्रेरेणारूपी श्रनेक नियम भी बना दिये है। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम बनाने लगे। हिंसा मृत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चलते श्राये है । श्रव नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की यथोचित वृध्दि होने के लिये सब नीति-नियमों में मूलतत्त्व क्या है। यही कारए। है, कि जब हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्य को देखते है तब हम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थों मे एक से पाते हैं; उनमें जो कुछ भेद दिखलाई पड़ता है, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारए। है; ग्रौर इसलिये डा० पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि -इस भेद के होने का मुख्य कारएा यही है, कि हरएक पन्थ में पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत है।

श्रव यह बात सिध्द हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट श्रादि श्राधिभौतिक पन्थ के श्राधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्र-विवयक ग्रन्थकारों ने श्रात्मौपम्य दृष्टि के सुलभ तथा व्यापक तत्त्व को छोड़कर, "सर्वभूतिहत " या " श्रिष्ठकांश लोगो का श्रिष्ठक हित" जैसे श्राधिभौतिक श्रौर वाह्य तत्त्व पर ही नीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह इसी लिये किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनके मत प्राचीन मतो से भिन्न है। परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को नहीं मानते, श्रौर जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं— कि "में कौन हूँ? सुष्टि क्या है? मुभ्हे इस सुष्टि का ज्ञान कैसे होता है? जो सुष्टि मुभ्ह से बाहर है वह स्वतंत्र है या नहीं श्रीद है, तो उसका मूलतत्त्व क्या है? इस तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? एक मनुष्य दूसरे के सुष्व के लिये श्रपनी जान क्यों देवें?" 'जो जन्म लेते हैं, वे मरते भी हैं' इस नियम के श्रनुसार यदि यह बात निश्चित है, कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका श्रौर उसके साथ समस्त प्राणियों का

त्तया हमारा भी किसी दिन श्रवंश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान् भविष्य पीढियो े के लिये हम अपने सुख का नाश क्यों करें ? "-अथवा, जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता , कि " परोपकार श्रादि मनोवृत्तियाँ इस कर्म-मय, श्रनित्य ग्रौर दृश्य सृष्टि की नैर्सागक प्रवृत्ति ही है", ग्रौर जो यह जानना चाहते है, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है--उनके लिये ग्रध्यात्मदास्त्र के नित्य-तत्त्वज्ञान का सहारा लेने के सिवा श्रीर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऋौर, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ का श्रारम्भ इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस ब्रात्मा को जड़सृष्टि का ज्ञान होता है, वह श्रात्मा जड़सृष्टि से श्रवश्य ही भिन्न होगा; श्रीर कान्ट ने पहले व्यवसायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। 'मनुष्य भ्रपने सुख के लिये या श्रधिकांश लोगो को सुख देने के लिये पेदा हुआ है '--यह कथन ऊपर अपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिले परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम क्षणभर इस बात का विचार करे, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राण-दान करने की तैयार रहते है उनके मन में क्या यही हेतु रहना है कि भविष्य पीढ़ी के लोगों को श्रधिकाधिक विषयसुख होवे; तो यही कहता पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगो के अनित्य अधिभौतिक सुर्लों की श्रपेक्षा इस संसार में मनुष्य का श्रौर भी कुछ दूसरा श्रधिक का परमसाध्य या उद्देश श्रवश्य है। यह उद्देश क्या है? जिन्हो ने पिएाड ब्रह्माण्ड के नामरूपात्मक, (भ्रतएव) नाशवान्, (परन्तु) दृश्य स्वरूप से श्राच्छादित श्रात्म-स्वरूपी नित्य तत्त्व को ग्रपनी ग्रात्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त प्रक्त का यह उत्तर देते हैं, कि श्रपने श्रात्मा के श्रमर, श्रेष्ठ, बुद्ध, नित्य तथा सर्वव्यापी स्वरूप की पहुँचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान मनुष्य का इस नाशवान् संसार में पहला कर्त्तव्य है। जिसे सर्वभूतान्तर्गत श्रात्मैक्य की इस तरह से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियो में समा जाता है, वह पुरुष इस बात के सोच में पड़ा नहीं रहता, कि यह ससार भूठ है या सच; किन्तु वह सर्वभूतिहत के लिये उद्योग करने में ग्राप ही ग्राप प्रवृत हो जाता है श्रौर सत्य मार्ग का श्रग्रेसर बन जाता है; क्योंकि उसे यह पूरी तौर से मालूम रहता है, कि श्रविनाशी तथा त्रिकाल-श्रबाधित सत्य कौनसा है। मनुष्य की यही **आ**ध्यात्मिक पूर्णावस्थ। सब नीति-नियमो का मूल उध्गम-स्थान है और इसे ही वेदान्त में ' मोक्ष ' कहते हैं। किसी भी नीति को लीजिये, वह इस अन्तिम साध्य से प्रलग नहीं हो सकती; इसलिये नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय श्राखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता है। सर्वात्मैक्यरूप श्रव्यक्त मूल तत्त्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सर्वभूतिहतेच्छा है; ग्रौर, सगुण परमेश्वर तथा वृञ्य सृष्टि दोनों उस ग्रात्मा के ही व्यक्तस्वरूप है जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी श्रीर श्रव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के श्रागे गये द्विता श्रर्थात् श्रव्यक्त श्रात्मा

का ज्ञान प्राप्त किये बिना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में हर एक मनुष्य का जो यह परम कर्त्तव्य है, कि कारीरस्य ग्रात्मा की पूर्णावस्था में पहुँचा दे, वह भी इस रान के विना सिद्ध नहीं हो सकता । चाहे नीति की लीजिये, व्यवहार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, श्रध्यात्मज्ञान ही सब की ऋतिम गति है—जैसे कहा है "सर्व कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते।" हमारा भिक्तमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरए। करता है इसलिये उसमें भी यही सिद्धांत स्थिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निष्पन्न होनेदाला साम्यवृद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा सदाचरण का मुलस्थान है। वेदान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही. महत्त्वपूर्ण ग्राक्षेप किया जा सकता है; वह यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के प्रनन्तर, सब कर्मी का सन्यास कर देना उचित मानते है । इसीलिये यह दिखला कर, कि ज्ञान श्रौर कर्म में विरोध नहीं है, गोता में कर्मयोगु के इस सिद्धान्त का विस्तार-सिहत ,वर्णन किया गया है; कि वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अवने सब कर्मों को परमेश्वरापंणपूर्वक बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कर्त्तव्य सम्भ कर ही करता ,चला जावे । प्रज़्न को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश अवश्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को देख कर ही किया गया है (गी. ८. ७.) । उक्त उपदेश का भावार्थ 'यही मालूम . होता है, कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढई, वनिया, बाह्मण, व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारीं को परमेश्वरार्पण-वृद्धि से करते हुए संसार का धारण-पोषण करते रहे; जिसे जो रोजगार निसर्गत. प्राप्त हुआ है उसे यदि वह निष्काम-बुद्धि से करता रहे, तो उस कर्त्ता को कुछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से है; दोष केवल कर्त्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये जायँ तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नही , लगता और अत में सिद्धी भी मिल जाती है। परन्तुं जिन (विशेषतः अर्वाचीन काल के) लोगो का यह दृढ़ संकल्प सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाये, इस नाशवान् दृश्ये सृष्टि के श्रागे वढ़ कर श्रात्म-श्रनात्म विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है, वे ग्रपने नीतिशास्त्र का विवेचन ब्रह्मात्मैक्यरूप परमसाध्य की उच्च श्रेणी की छोड़ कर, मानव-जाति का कल्याण या सर्वभूतिहत जैसे निम्न कोटि के स्राधिभौतिक वृक्य (परन्तु श्रनित्य) तत्त्व से ही जुरू किया करते है। स्मरण रहे, कि किसी पेड़ की चोटी को तोड देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह ग्राधिभी-तिक पडितो का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोडा या श्रपूर्ण भले ही हो, परन्तु वह नया नहीं हो सकता । त्रह्मात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष को स्वतंत्र माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ पिंडतो ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगत् का घारण-पोषण श्रौर विनाश किन गुणो के द्वारा होता है, सत्त्व-रज-तम तीनों

गुणों के लक्षण निश्चित किये हैं; श्रीर फिर प्रतिपादन किया है. कि इनमें में सारिवक सब्गुणो का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तथा नगुष्य की इती से अन्त में त्रिगुणातींत अवस्था मिल कर मोक्ष की आदिन होती हैं। भगवंदगौता के सत्रहवे तथा श्रठारहवें श्रध्याय में घोड़े भेद के साथ द्वनी धर्य का दाएंन हैं। सच देखा जाय तो, क्या सास्त्रिक सद्गुणों का परम उत्कर्य, श्रीर ( प्राधिभौतिक-वाद के अनुसार ) क्या परोपकार-दुद्धि की तथा मनुष्यत्य की वृद्धि, दोनों हा छउं एक ही हैं। महाभारत और गीता में इन सब आधिमीतिक तस्बों का न्याद उपरेप तो है ही; बल्कि महाभारत में यह भी साफ माफ फहा गया है, कि धर्म-उधर्म , के नियमों के लौकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर पही जान पड़ना है. कि ये नीतिधर्म सर्वभूतिहतार्थं भ्रयात् लोककत्याणानं हो है। परन्तु पश्चिमी प्राधिभौतिक पण्डितों का किसी ग्रव्यक्त तत्त्व पर विज्ञास नहीं हैं; इनितये क्टॉव वि जानते हैं, कि तास्विक दृष्टि से कार्य-प्रकार्य का निर्एय करने हैं जिये चर्णधन्म-तिक तत्त्व पूरा काम नहीं देते, तो भी वे निर्द्यक उद्दों का छाउम्बर ग्रागर व्यान तत्त्व से ही प्रपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते है। गुना में ऐसा महारे किया गया है; किन्तु इन तत्वो की परम्परा को पिष्ट-ग्रह्माण्ड के मृत कप्यरत तथा नित्य तत्त्व को ले जाकर मोक्ष, नीतियमं स्रीर व्यवहार ( इन सीवो ) मी भी पूर्व एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के श्राधार से गीता में भगवान ने मिट पर दिन्याई है: हिन् इसीलिये अनुगीता के श्रारंभ में स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-प्रकार्य-निर्क्षयाई जी धर्म वतलाया गया है वही मोक्ष प्राप्ति करा देने के लिये भी समय है (मना. सरह. १६. १२ ) । जिनका यह मत होगा, कि नोक्षपर्न ग्रीर नीतिशास्त्र मो चयन श्रध्यात्मज्ञान श्रीर नीति की एक में मिला देने की धावउचरता नहीं है, उन्हें उरत उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो मजना । परन्तु जो लोग इनके सम्बन्ध में जदासीन नहीं है, उन्हें निस्तन्देह यह मालूम हो जायगा. कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन श्राधिभातिक वियेचन की श्रपेक्षा श्रिधिए श्रेष्ठ तथा ग्राहुच है। श्रघ्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन काल में हिन्दुस्थान में जैमी ही चुकी है वेमी श्रीर कहीं भी नहीं हुई; इसिलये पहले पहल किसी अन्य देश में, कर्मयोग के ऐने आधा त्मिक उपपादन का पाया जाना विलकुल सम्भव नहीं—श्रीर, यह विदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

. यह स्वीकार होने पर भी, कि इस संमार के श्रशाश्वत होने के फारए। इस में सुख की अपेक्षा दुःख ही श्रधिक है (गी. ९. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि " कमें ज्यायो हचकमेंणः"—श्रथति, सासारिक कमीं का कभी न

<sup>\*</sup> वाब् किशोरीलाल सरकार एम्. ए., बी. एल्. ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटासा प्रन्थ लिखा है वह इसी ढँग का है, अर्थात् उसमे सत्त्व, रज और तम तीनो गुणों के आधार पर विशेचन किया गया है।

कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्हीं कर्नों को निष्काम-बुद्धि से लोककल्याए। के लिये करते रहना ऋधिक श्रेयस्कर हैं (गी. ३.८; ५.२)--उसके साधक तथा वाधक कारणों का विचार ग्यारहवे प्रकरण में किया जा चुका है। परन्तु गीता में कहे गये इस कर्मयोग की पश्चिमीय कर्ममार्ग से अथवा पूर्वी सन्यासमार्ग की पश्चिमी कर्मत्याग-पक्ष से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ प्रधिक स्पष्टी-करण करना ब्रावश्यक मालूम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप-निवत्कारो तथा साख्यवादियों द्वारा प्रचलित किया गया है, कि दुःखमय तथा निस्सार संसार से बिना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व्र का वैदिकधर्म प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् कर्मकांडात्मक ही था। परन्तु, यदि वैदिक धर्म को छोड अन्य घर्मी का विचार किया जायें तो यह मालूम होगा, कि उनमें से बहुतो ने ग्रारंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरएार्थ, <u>जैन</u> ग्रौर वौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्ति-प्रधान है, भ्रौर ईसामसीह का भी वैसा ही उपदेश हैं। बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को यही श्रंतिम उपदेश दिया है, कि "संसार का त्याग करके यति-धर्म से रहना चाहिये, स्त्रियों की स्रोर देखना नहीं चाहिये स्रोर उनसे बात-चीत भी नहीं करना चाहिये" (महापरिनिब्बाएा सुत्त ५. २३); ठीक इसी तरह मूल ईसाईधर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि "तू अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर " ( मेथ्यू. १९. १९ ); श्रीर, पाल का भी कथन है सही, कि " तु जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब ईश्वर के लिये कर " ( १ कारि. १०. ३१); श्रौर ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के है, जैसा कि गीता में आत्मीपम्य-बुद्धि से ईश्वरार्पण्-पूर्वक कर्म करने को कहा गया है (गी. ६. २९ और ९. २७)। परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि ईसाईधर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है। क्योंकि ईसाईधर्म में भी ग्रतिम साध्य यही है, कि मनुष्य को अमृतत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावे, श्रीर उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घर-दार त्यागे विना प्राप्त नहीं हो सकती, अतएव ई<u>सामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये।</u> स्वयं ईसामसीह अंत तक अविवाहित रहे। एक समय एक आदमी ने उनसे प्रक्त किया कि "मा-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्म का मै अब तक पालन करता चला श्राया हूं, अब मुक्ते यह बतलाश्रों कि श्रमृतत्व मिलने में क्या कसर है?" तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि "तू अपने घरदार की बेच दे या किसी गरीब को दे डाल ग्रौर मेरा भक्त बन " (मेथ्यू.१९.१६-३८ ग्रौर मार्क १९.२१-३१); ग्रौर वे तुरन्त ग्रपने शिष्यो की ओर देख उससे कहने लगे कि " सुई के छेद से उँट भले ही निकल जायँ परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान् का प्रवेश होना कठिन है। " यह कहने में कोई श्रतिशयीक्ति नहीं देख पड़ती, कि यह उपदेश याज्ञवल्क्य के इस उपदेश की नकल है, कि जो उन्हों ने मैत्रेयी को किया था। वह उपदेश यह है--" अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" ( बृ. २

४. २) अर्थात् द्रव्य से अमृतत्त्व मिलने की आशा नहीं है। गीता में कहा गया है, कि श्रमतत्त्व प्राप्त करने के लियं सांसारिक कर्मी को छोड़ने की श्रावश्यकता . नहीं है, बल्कि उन्हें निष्काम-बुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कहीं भी नहीं किया हैं। इसके विपरीत उन्होने यही कहा है, कि सांसा-रिक संपत्ति और परमेश्वर के बीच चिरस्थायी विरोध है (मेथ्यू ६, २४), इस लिये " मा-बाप, घर-द्वार, स्त्री-बच्चे श्रीर भाई-बहिन एव स्वयं प्रपने जीवन का भी द्वेष कर के जो मनुष्य मेरे साथ नही रहता, वह मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता " ( त्यूक. १४. २६-३३ ) । ईसा के शिष्य पाल का भी स्पट्ट उपदेश है कि " स्त्रियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है" ( १. कारि-७. १) इसी प्रकार हम पहले ही कह आये है, कि ईसा के मुंह के निकले हुए-"हमारी जन्मदात्री» माता, हमारी कीन होती है ? हमारे श्रासपास के ईश्वरभक्त ही हमारे मा-वाप श्रीर बन्धु है " ( मेथ्यू १२. ४६-५० )--इस वास्य में, श्रीर " कि प्रजया करिष्यामी येषा नोऽयमात्माऽयं लोकः " इस बृहदारण्यकोपनिषद् के संन्यासविषयक वचन में (बृ. ४. ४. २२ )वहुत कुछ समानता है। स्वयं बाइबल के ही इन वाक्यो से यह सिद्ध होता है, कि जैन बौद्ध धर्मी के सदृश्य ईसाई धर्म भी श्रारम्भ में संन्यास-प्रधान-श्रर्थात् संसार को त्याग देने का उपदेश देने-वाला है श्रीर, ईसाई धर्म के इतिहास की देखने से भी यही मालूम होता है 🏄 कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई धर्मीपदेशक वैराग्य से रहा करते थे--

<sup>ः</sup> श्यह तो संन्यास—मार्गियों का हमेशां ही का उपदेश है। शकराज्ञार्थ का "का ते कान्ता कस्ते पुतः" यह श्लेष प्रसिद्ध ही है; और, अश्वघोष के बुद्ध-चरित (६. ४५) में यह वर्णन पाया जाता है, कि बुद्ध के मुख से "क्वाहं मातुः क सा मम " ऐसा उद्गार निकला था।

<sup>\*\*</sup> See Paulsen's System of Ethics, (Eng. trans.) Book I. Chap. 2 and 3; esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country.....their gloomy and sustere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect." Historians History of the World, Vol. VI p 318. जर्मन कि गटे ने अपने Faust (फीस्ट) नामक काव्य में यह लिखा है—"Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone ears; which our whole life-long every hour is hoarsely-singing to us" (Faust, Part I. II. 1195-1198). मूल ईसाई धर्म के संन्यासप्रधान होने के विषय में कितने ही अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

 ईसा के भक्तो को ब्रव्य-सञ्चय न करके रहना चाहिये" (मेथ्यू. १०.९-१५) । ईसाई धर्मोपदेशकों में तथा ईसा के अक्तों में गृहस्य-धर्म से संसार में 'रहने की जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल हैं—वह मूल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं है । वर्तमान समय में भी शीपेनहर सरीखे विद्वान् यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दु:खमय होने के कारण त्याज्य है श्रौर, पहले यह बतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रक्त उपस्थित हुन्ना था, कि तत्त्वविचार में ही प्रपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है, या लोकहित के लिये राजकीय मामलो में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ है। सारांश यह है कि, पश्चिमी लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष थ्रौर हम लोगों का संन्यासमार्ग कई श्रंशो में एक ही है और इन मार्गो का समर्थन करने की पूर्वी श्रीर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सो है। परन्तु श्राधुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की श्रपेक्षा कर्मत्योग की श्रेष्ठता के जो कारण बतलाते है, वे गीता में दिये गये प्रवृत्तिमार्ग के प्रतिपादन से मिन्न हैं, इसलिये ग्रब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर ग्रवश्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी श्राधिमौतिक कर्मयोगीयो का कहना है, कि संसार के मनुष्यों का श्रयवा श्रिधिकांश लोगो का श्रिधिक सुख-ग्रयात् ऐहिक सुख-ही इस जगत् में परम-साध्य है; श्रतएव सब लोगो के सुख के लिये प्रयत्न करते हुए उसी मुख में स्वयं मान हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है; श्रीर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से श्रधिकां पडित यह प्रतिपादन भी करते हैं, कि लसार में दुःखं की अपेक्षा सुख ही त्रधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहेना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय लोग "सुख-श्राप्त की ग्राक्ता से सांसारिक कर्म करनेवाल " होते है, ग्रौर पश्चिमी कर्मत्याग मार्गीय लोग " संसार से ऊबे हुए " होते हैं; तथा कदाचित् इसी कारए। से उनको ऋमानुसार ' ग्राज्ञावादी ' और 'निराज्ञावादी' कहते हैं । परन्तु भगवद्-गीता में जिन दो निष्ठामों का वर्णन है वे इनसे भिन्न है। चाहे स्वयं प्रपने लिये हो या परोपकार के लिय हो, कुछ भी हो, परन्तु जो मनुष्य ऐहिक विषय-सुख पाने की लालमा से संसार के कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसकी साम्यबुद्धिरूप सात्विक चृत्ति में कुछ न कुछ बहा प्रवश्य लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश है, कि संसार दु:खमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं तब उनके मुखदु ख का विचार करते रहन से कुछ लाभ नहीं होगा । चाहे कुछ हो

\*जेम्स सली ( James Sulli ) ने अपने Pessimism नामक ग्रन्थ में Optimist और Pessimist नामक दो पंथों का वर्णन किया है। इनमें से Optimist का अर्थ ' उत्साही, आनिन्दत ' और Pessimist का अर्थ ' ससार से तस्त ' हांता है; और पहले एक टिप्पणी में बतला दिया गया, है कि ये शब्द गीता के ' योग ' और ' साख्य ' के समानार्थक नहीं है ( देखों पृष्ठ ३ ०४)। '' दु.ख-निवारणेच्छुक ''-नामक को एक तीसरा पंथ है और जिसका वर्णन आगे किया न्या है, उमका सली ने Meliotism नाम रखा है। या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है, कि वह इस बात में भ्रपना महभ्दाग्य समके, कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; और कर्म-सूप्ट के इस प्रपरिहार्य व्यवहार में जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो उसे, श्रपने श्रन्त करए। को निराश न करके, इस न्याय श्रर्थात् साम्यबुद्धि से सहता. रहे कि "दुःखंड्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः " (गी. २. ५६); एवं श्रपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः श्रपने हिस्से में श्रा पडे उसे जीवन पर्यन्त (किसी के लिये नहीं, किन्तु संसार के धारएा-पोषएा के लिये) निष्काम-बुद्धि से करता रहे । गीता-काल में चातुर्वणयंव्यवस्था जारी ची इसीलिये वतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वएर्य के विभाग के ब्रनुसार हरएक के हिस्से में ब्रा पडते है ब्रीर ब्रठारहवें अध्याय में यह भी बतलाया गया है, कि ये भेद गुएकर्म-विभाग से निष्पन्न होते है [(गी. १८.४१-४४) । परन्तु इससे किसी को यह न समक लेना चाहिये, कि गीता के नीति-तत्त्व चातुर्वर्ण्यरूपी समाज-व्यवस्था पर ही ग्रवलन्बित है। यह बात महाभारत-कार के भी ध्यान में पूर्णतया श्रा चुकी थी, कि श्राहसादि नीति-धर्मों की व्याप्ति केवल चांतुर्वणर्य के लिये ही नहीं है, बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक-समान है। इसीलिये महाभारत में स्पब्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वण्यं के बाहर जिन भ्रनायं लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रक्षा राजा को इन सामान्य कर्मों के अनुसार ही करनी चाहिये (शां. ६५. १२.-२२)। अर्थात् गीता में कही गई नीति की उपपत्ति चातुर्वणार्थ सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज-स्त्रवस्था पर श्रवलिम्बत नहीं है, किन्तु सर्वसामान्य श्राध्यात्मिक ज्ञान के ग्राधार पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है। गीता के नीति-वर्म का मुख्य तात्पर्य यही है, कि जो कुछ कर्तव्य-कर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और श्रातमीपम्य बुद्धि से करना चाहिये; और, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है! परन्तु, यद्यपि श्रात्मोपम्य दृष्टि का श्रोर निष्काम कर्माचरण का यह सामान्य नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार कर लेना आवश्यक था, कि यह नीति-तत्त्व जिन कर्मों को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं । इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त होनेवाले सहज उदाहरण के नाते से, गीता में चातुर्वणर्य का उल्लेख किया गया है श्रीर, साथ साथ गुणकर्म-विभाग के श्रनुसार समाजव्यवस्था उपपत्ति भी)बतलाई है । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चोहिये, िक वह चातुर्वणर्य-व्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है। गीताशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वएर्यव्यवस्था प्रचलित न हो श्रयवा वह किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचितत समाजव्यवस्था के श्रनुसार समाज के धारण-पोषण के जो काम श्रपने हिस्से में श्रा पर्डे, उन्हें लोकसंग्रह के लिये धैर्य ग्रौर उत्ताह से तथा निष्कामबुद्धि से कर्त्तव्य समस्-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुआ है, न

कि केवल सुखोपभोग के लिये। कुछ लोग गीता के नीति-धर्म को केदल चातुर्वर्ण्य-मूलक समभते हैं, लेकिन उनकी यह समभ ठीक नहीं है। चाहे सनाज हिन्दुओं का हो या म्लेच्छो का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वर्ष्य-ब्यवस्था प्रचलित हो तो उस व्यवस्था के अनुसार , या दुसरी समाजव्यवस्था जारी हो तो उस व्यवस्था के अनुसार, जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिसे हम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समभकर एकबार स्वीकृत कर ले बही अपना स्व-धर्म हो जाता है। और, गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस धर्म को ऐन मोके पर छोड देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतिहत की दृष्टि से निन्दनीय है। यही तात्पर्य "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी भयावह." (गी. ३. ३५) इस गीता-वचन का है-ग्रर्थात् स्वधर्मपालन में यदि जॉय तो वह भी श्रेयस्कार है, परन्तु दूसरो का धर्म भयावह होता है। इसी न्याय के ब्रनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होनें ब्राह्मण होकर भी तत्काकीन देशका-लानुरूप क्षात्रधर्म का स्वीकार किया था) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि ं स्नान-संध्या ग्रौर पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर क्षात्रधर्म के ग्रनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उभय लोक में कल्याए। होगा । " यह बात महाराष्ट्र-इर्तिहास में प्रसिद्ध है । गीता का मुख्य उपदेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा के लिये कैसी व्यवस्था होनी े चाहिये । <u>गीताज्ञास्त्र का तात्पर्य यही है, कि समाज-व्यवस्था चाहे कैसी</u> भी हो, उसमें जो यथाधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ जाँय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतिहतरूपी ग्रात्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते है वे स्वभाव से ही लोककल्याण-कारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में श्रौर पारचात्य श्राधिभौ-निक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी भेद है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञी के मन में यह श्रभिमानवृद्धि रहती ही नहीं, कि मैं लोककल्याएा अपने कर्मी के द्वारा करता हूँ, बल्कि उनके देह–स्वभाव ही में साम्यबुद्धि ग्रा जाती है ग्रौर इसी से लोग ग्रपने सम्य की समाजव्यवस्था के श्रनुसार केवल कर्त्तव्य समक्र कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोककल्याणकारक हुन्ना करते हैं; न्त्रीर, श्राघुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रकार संसार को सुखमय मानकर कहा करते है इस संसारसुख की प्राप्ति के लिये सब लोगो को लोककल्याए। का कार्य करना चाहिये ।

कुछ सभी पाश्यात्र त्राधिनिक कर्मयोगी को संसार सुखमय नहीं मानते। शोपेनहर के समान संसार को दु.ख.प्रधान माननेवाले पण्डित भी वहाँ है, जो यह प्रतिपादन करते हैं, कि यथा-शक्ति लोगों के दु.ख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषों का कर्त्तव्य हैं, इसलिये संसार को न छो ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न न करते रहना चाहिये जिससे लोगो का दुःख कम होता जावे। श्रम तो पश्चिमी देशों में दु.ख-निवारणेच्छुक कर्मयोगियों का एक अलग पन्थ ही हो गया है। इस पन्य का गोता के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया हैं, कि "सुसाद्वहुतरं दुःखं जीविते नाश्र संशयः" श्रथात् संसार में सुख़ की श्रपेक्षा दुःख ही श्रधिक है, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है—

न जानपदिक दुःखमेकः दोचितुर्महित । अद्योचन्प्रतिकुर्वीत यदि पस्येदुपकमम् ॥

"जो दुःख सार्वजिनक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नही; उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थं (ज्ञानी पुरुषो को) कुछ उपाय करना चाहिये " (बां.२०५,ग्रीर३३०.१५)। इससे प्रगट होता है, कि यह तत्त्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दु. समय होने पर भी, उसमें सब लोगो को होनेवाने दु.ख को कम करेने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहे। परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त-पक्ष नहीं है। सांसारिक मुखो की अपेक्षा श्रात्मवृद्धि-प्रसाद मे होनेवाले मुख को अधिक महत्त्व देकर, इस आत्म-बुद्धिप्रसादरूपी नुखका पूरा अनुभव करते हुए केवल कर्सव्य समभकर ही ( अर्थात् ऐसी राजस श्रिभमान बुद्धि मन में न रखकर कि में लोगों का दुःख कम कहंगा) सब व्यावहारिक कमाँ को करने का उपदेश देनंवाले गीता के कर्मयोग की वरावरी करने के लिये, दुःखनिवारएंच्छु पश्चिमी कर्मयोग में भी श्रभी बहुत कुछ सुघार होना चाहिये। प्रायः सभी पाश्चात्य पडितो के 'मन में यह बात समाई रहती है, कि रवय अपना या सब लोगो का सांसा-रिक मुख ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है—चाहे वह मुख के साधनो को अधिक करने से मिलें या दु.खी को कम करने से। इसी कारण से उनके शास्त्री में गीता के निष्काम-क्रमंयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि ससार दुःखमय है, तथापि उसे प्रपरिहार्य समभकर कंवल लोकसंग्रह के लिये हो ससार में कर्म करते रहना चाहिये। दोतीं कर्ममार्गी है तो सही, परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाइचात्य कर्मयोगी सुखेच्छु या दुःखनिवारऐंच्छु होते है--कुछ भी कहा जाय, परन्तु वे 'इच्छुक' ग्रर्थात् 'सकाम अवश्य ही है और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करने-वाले अर्थात् निष्काम होते है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दो में व्यक्त करे तो यह कहा जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग सात्त्विक है और पाइचात्य कर्मयोग राजस है (देखो गीता. १८. २३,२४)।

केवल कर्तव्य समभ कर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्मी को करते रहने श्रीर उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्ति-मार्ग या कृतयोग है, उसे ही भगवत्वधर्म के गी.र. ३२.

Ť

प्रतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पक्ष भलं ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को घर्मसंस्था-पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ग्रोर से कुछ मनाही नहीं थी (वेसू. ज्ञां. भा. ३. ३. ३२)। सन्यासमार्ग की प्रबलता का कारण यदि शंकराचार्य का स्मातं सम्प्रदाय ही होता, तो ग्राधुनिक भागवत-सन्प्र-

दाय के रामानुजाचार्य प्रपने गीताभाष्य में शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गौए। नहीं मानते । परन्तु जो कर्मयोग एकवार तेजी से जारी था वह, जब कि भागवत-सम्प्रदाय में भी निवृत्ति-प्रधान भिनत से पीछे हटा दिया गया है, तब ती यही कहना पड़ता है कि उसके पिछड़ जाने के लिये कुछ ऐसे कारण अवस्य उप-स्थित हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को ग्रथवा सारे देश को एक ही समान लागू हो सकें। हमारे मतानसार इनमें से पहला श्रीर प्रधान कारण जैन एवं बौद्ध शर्मों का उदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्हों दोनो घमों ने चारो वर्णों के लिय संन्यासमार्ग का दरवाजा खोल दिया था और इसीलिये क्षत्रियवर्ण में भी सन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्तु, यद्यपि श्रारम्भ में बुद्ध ने कर्म-रहित सन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धधर्म में शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यतियो को श्रकेले जंगल में जा कर एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बल्कि उनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप-कार के अन्य काम करने के लिये सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट प्रकरण) । इतिहास-ग्रन्थो से यह वात प्रगट है, कि इसी सुधार के कारण उछोगी बौद्धधर्मीय यति लोगो के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, दिक्षण में लंका और पश्चिम में तुर्किस्थान तथा उससे लगे हुए ग्रीस इत्यादि युरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाहन शक के लग भग छ. सात सौ वर्ष पहले जैन ग्रोर वौद्ध धर्मों के प्रवर्तको का जन्मे हुग्रा था और श्रीशंकराचार्य का जन्म शालिवाहन शक के छ सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच में बौद्ध यितयों के संघो का अपूर्व वैभव सब लोग अपनी श्रोंखो के सामने देख रहे थे, इसलिये यति-धर्म के विषय में उन लोगो में एक प्रकार की चाह तथा ग्रादरबुद्धि शंकराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जैन ग्रीर बौद्ध-घर्मी का खणुडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों मे जो ब्रादरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्होने नाश नहीं किया, किन्तु उसी को वैदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बदले वैदिकधर्म की संस्थापना करने के लिये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी बहा-

चर्यव्रत से रहते ये श्रीर सन्यास का दंड तथा गेरुग्रा वस्त्र भी धारण करते थे: परन्तु श्रपन गृष्ठ के समान इन लोगो ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम श्रागे जारी रखा था। यति-संघ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियो के संघ) को देख उस समय श्रनेक लोगों के मन में शड़का होने लगी थी, कि शांकरमत में श्रीर बौद्धमत

में यदि कुछ अन्तर है तो व्या है। और, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शंका को दूर करने के लिये छादोग्योपनिषद् के भाष्य में आचार्य ने लिखा है, कि "<u>बौद्ध-यतिधर्म और साय्य-यतिषर्म दोनों वेदवाहच तथा खोटे हैं; एवं हमारा</u> संत्यासधर्म देद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिये यही सच्चा है" (छां. ज्ञा. भा. २. २३. १)। जो हो; यह निविवाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले पहल जैन और बौद्ध लोगों ने ही यित-धर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्धयितयों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये आगे चलकर उपर्युदत कर्म करना शुरू कर दिया था, ग्रौर, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हरा ने के लिये श्रीशंकराचार्य ने जो वैदिक यति-सद तैयार किये थे उन्हों ने भी कर्म को विलकूल न त्याग कर श्रपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की । श्रनन्तर शोध्र ही इस देश पर मु<u>सलमानो की चढ़ाइयाँ होने</u> लगी; श्रीर, जब इस परक से प्राक्रमपूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के धारएा-पोषएा करनेवाले क्षत्रिय राजाश्रों की कर्तृ त्वशिक्त का मुसलमानो के जमाने में न्हास होने लगा, तब संन्यास श्रीर कर्मयोग में से संन्यास-मार्ग ही सांसरिक लोगो को श्रधिकाधिक ग्राहच होने लगा होगा, क्योंकि " राम राम " जपते हुए चुप बैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ लोगो. की दृष्टि में श्रेष्ठ समक्ता जाता या श्रीर श्रव तो तत्कालीन बाह्य परिस्थित के लिये भी वहीं मार्ग विशव सुभीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी; क्योंकि, शूद्रकमलाकर में कहे गहे विष्णुपुराण के निम्न इलोक से भी यही मालुम ज्ञाती है∙-

अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः।

ते हरेहें विणः पापाः धर्मार्थ जन्म यद्धरेः \* ॥ /

प्रथात् "प्रपने (स्वधमींकत) कर्मों को छोड़ (केवल) कृष्ण कृष्ण कहते रहनेवाले लोग हिर के हेवी थ्रौर पापी है, क्योंकि स्वयं हिर का जन्म भी तो धर्म की रक्षा करने के लिये ही होता है।" सब पछो तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ है खीर न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग सन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीव वैराग्य से सब सांसरिक कर्मों को नहीं छोडते हैं। ग्रौर संसार में रह कर भी कर्मयोग के अनुसार अपने हिस्से के शास्त्रोक्त कर्त्तव्यों का पालन निष्काम बुद्धि से नहीं करते। इसिलये इन वाचिक सन्यासियों की गणना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो, जब लोग इस तरह से तृतीयप्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म का भी नाश हुए बिना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के हटाये जाने के लिये भी ऐसी ही स्थिति कारण हुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक

अ वंबई के छपे हुए विष्णुपुराण में यह स्त्रोक हमें नहीं मिला। परन्तु उसका उपयोग कमलाकर सरीके प्रामाणिक प्रंथकार ने किया है, इससे यह निराधार भी नहीं कहा जा सकता।

घर्म के ' समूलं च विनश्यित ' होने का समय ग्रा गया था। परन्तु बौद्ध . धर्म के ्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधर्म का जो पुनरुज्जीवन होन लगा था, उसके कारण हमारे यहाँ यह दुष्परिणाम नहीं हो नका। जब कि दौलताबाद का हिन्दु राज्य नुसलमानो से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया था, उसके कुछ वर्ष पूर्व ही श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सौभाग्य से भगवद्गीता को मराठी भाषा में ग्रलङकृत कर ब्रह्मविद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में ग्रति सुगम कर दिया था, श्रौर हिन्दुस्थान के श्रन्य प्रान्तों में भी इसी समय श्रनेक साधुसन्तों ने गीता के भिक्त-मार्गे का उपदेश जारी कर रखा था। यवन-ब्राह्मण्-चाण्डाल इत्यादिको को एक समान श्रौर ज्ञानमूलक गीताधर्म का जाज्वल्य उपदेश (चाहे वह धैराग्य-युक्त के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों ग्रोर लगातार जारी था, इसलिये हिन्दुधर्म का पूरा न्हास होने का कोई भय नही रहा। इतना ही नहीं, विल्क उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी घर्म पर भी जमने लगा। कबीर जैसे भक्त इस देश की सन्त-मण्ड़ली में मान्य हो गये और औरंगजेन के वढे भाई शहा-जादा दारा ने इसी समय श्रपनी देखरेख में उपनिषदों का फ़ारसी में भाषान्तर कराया । यदि वैदिक भिक्त-धर्म श्राध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तात्रिक श्रद्धा के ही श्राधार पर स्थापित हुया होता, तो इस बात का सन्देह है कि उसमें: यह विलक्षण सामर्थ्य रह सकता या नहीं। परन्तु भागवतधर्म का यह ग्राधनिक पुनरुजीवन मुसलमानों के ही जमान में हुया है, अताग्व यह भी अनेकांशो में केवल भन्ति-विषयक श्रर्थात् एक-देशीय हो गया है, श्रौर मूल भागवत-धर्म के कर्मयोग का जो स्वतन्त्र महत्त्व एक बार घट गया था वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुन्ना । फलतः इस समय के भागवतधर्मीय सन्तजन, पण्डित्रं न्त्रीर त्राचार्य लोग भी यह कहते लगे, कि कर्मयोग भक्तिमार्ग का श्रद्धग या साधन हैं, जैसा पहले सन्यासमार्गीय लोग कहा करते थे, कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का ग्रह्म या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वसाधारण मत या समक्र के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वासी ने अपने 'दासदोध' प्रन्य में विवेचन किया है । कर्ममार्ग के सच्चे श्रौर वास्तविक महत्त्व का वर्णन, शुद्ध तथा प्रासादिक मराठि भाषा में, जिसे देखना हो उसे समर्थ-कृत इस ग्रन्थ को, विशेषतः उत्तरार्घ को, ग्रावश्य पढ़ लेना चाहिये । शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थरामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था; ग्रीर, मरहठो के जमाने में जब कर्मयोग के तत्त्वो को समस्ताने तथा उनके प्रचार करने की श्रावश्यकता मालूम होने लगी, तब ज्ञाण्डिल्यसूत्री तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्या-त्मक भाषान्तर होने लगा, एवं 'बखर' नामक ऐतिहासिक लेखो के रूप में

<sup>\*</sup> हिन्दी प्रेमियों को यह जानकर हर्ष होगा, कि वे अवसमर्थ रामदासस्वामा कृत इस 'दासबोध ' नामक मराठी प्रंथ के उपदेशामृत से बंचित नहीं रह सकते, क्योंकि इसका ग्रुद्ध,सरल तथा हृदयप्राही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है। यह रहिन्दी ग्रंथ चित्रशाला प्रेस, पृना से मिल सकता है।

जिसका श्रध्ययन शुरू हो गया । ये भाषान्तर तजीर के पुस्तकालय में आज तक रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-कम बहुत समय तक श्रबाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एक-पक्षीय श्रीर संकुचित टीकाओं का महत्त्व घट जाता श्रीर काल-मान के श्रनुसार एक वार फिर भी यह बात सब लोगों के घ्यान में श्रा जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह पुनरुज्जीवन बहुत दिनो तक नही ठहर सका।

े हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नही है। जपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों की मालूम हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य है वह सन्यास-धर्म के उस दबदबे से भी बिलकुल नब्द नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में दैववकात् हो गया है। तीसरे प्रकरण में हम बतला चुके हैं, कि धर्म ज्ञब्द का धात्वर्थ "वारणाद्धर्मः" है श्रोर सामान्यतः उसके थे दो भेद होते है—एक "पारलोकिक" श्रोर दूसरा " व्यावहारिक, " प्रथवा " मोक्षधर्म " ग्रौर " नीतिवर्म " । चाहे वैदिक धर्म को लीजिय, वौद्धधर्म को लीजिये श्रथवा ईसाई धर्म को लीजिये; सब का मुख्य हेतु यही है कि <u>जगत का धारएा-पोषएा हो</u> ग्रीर <u>मनष्य को श्रन्त</u> में सन्दित मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोक्षधर्म के साथ ही साथ व्यावहा-रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ा बहुत किया गया है । यही नहीं बिल्क 'यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचिन काल में यह भेद ही नही किया जाता था कि 'मोक्षधर्म ग्रीर व्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न है; 'क्योकि उस समय सब लोगों को यही धारणा थी कि परलोक में सग्दति मिलने के लिये इस लोक में भी हमारा भ्राचरण शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनानु-सार यही मानते थे, कि पारलाकिक तथा सांसारिक कल्याण की जब भी एक ही है। परन्तु श्राधिभौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर ग्राजकल पश्चिमी देशो में यह घारणा स्थिर न रह सकी, श्रीर इस बात का विचार होने लगा कि मोक्षधम-रहित नीति की, अर्थात् जिन नियमो से जगत् का धारएा-पोषएा हुआ करता है उन नियमों की, उपपत्ति वतलाई जा सकती है या नही; श्रीर फलतः केवल श्राधि-भौतिक अर्थात् दृश्य या व्यक्त श्रीधार पर ही समाज्यारएाशास्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रक्त होता है, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह कसे हो सकेगा ? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यक्त अर्थ ही प्रगट होता है न । श्राम का पेड़ या गुलाव का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तु है सही; परन्तु 'पेड़ ' सामान्य शब्द किसी भी दृश्य श्रथवा व्यक्त वस्तु को नहीं विखला सकता । इसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है । इससे यही 'सिद्ध होता है, कि मन में अव्यक्त-सम्बन्धी कल्पना की जागृति के लिये पहले कुछ न कुछ व्यक्त वस्तु ब्राँखों के सामने ब्रवस्य होनी चाहिये; परन्तु इसे भी

निञ्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त हो कुछ ग्रन्तिम ग्रवस्था नहीं है, ग्रीर बिना अध्यक्त का आश्रय लिये न तो हम एक कदम आगे बढ़ा नकते हैं, और न एक वास्य ही पूरा कर सकते हैं 'िप्सी अवस्था में, अध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्य-इप परव्रह्म की अव्यक्त फल्पना को नीतिशास्त्र का ग्राधार युदि न मार्ने, तो भी उसके स्थान में " सर्व मानवजाति "को ग्रथित् ग्राँखो से न दिखनेवाली ग्रतएव अव्यक्त वस्तु को ही अन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। श्राधि-सौतिक पण्डितों का कथन है कि "सर्व मानवजाति" में पूर्व की तथा भविष्यत की पीढियों का समावेश कर देने से अमृतत्त्व-विषयक मनुष्य की स्वासाविक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; ग्रीर ग्रब तो प्राय वे सभी सच्चे हृदय से यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस (मानवजातिरूपी) बड़े देवता की प्रेमपूर्वकी अनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी समस्त आयु की विता देना, तथा उसके लिये प्रपने सब स्वार्थों को तिलाञ्जलि दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इस ससार में परम कर्तव्य है। न्फ्रेंच पण्डित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार यहों हैं, श्रीर इसी धर्म को श्रपने ग्रन्थ में उसने "सकल मानवजाति-धर्म "या संक्षेर में " मानवधर्म "कहा है \*। श्राधुनिक जर्मन पण्डित निट्शे का भी यही हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि उन्नीसवी सदी में "परमेश्वर मर गया है " ग्रौर ग्रध्यात्मशास्त्र थोथा भगड़ा है। इतना होने पर भी उसने ग्रपने सभी ग्रन्थों में श्राधिभौतिक दृष्टि से कर्म-विपाक तथा पुनर्जन्म को मंजूर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये, जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जो सके, श्रौर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में ऐसे मनुष्य-प्राणी पैदा हों जिनकी सब मनोवृत्तियाँ ग्रत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्या में पहुँच जावे-बस, इस ससार में मनुष्यमात्र का परमकर्त्तव्य श्रीर परमसाध्य वही है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग श्रध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हे भी कर्म-श्रक-र्मका विवेचन करने के लिये कुछ न कुछ परमसाध्य श्रवश्य मानना पड़ता है-श्रौर वह साध्य एक प्रकार से ' ग्रब्यक्त ' ही होता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि - ग्राधिभौतिक नीतिशास्त्रज्ञों के ये दो ध्यय है-(१) सब मानवजातिरूप महादेव की उपाप्तना करके सब मनुष्यो का हित करना चाहिय, ग्रीर (२) ऐसा कर्म करना चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में श्रत्यन्त पूर्णावस्था में पहुँचा हुग्रा मनुष्य-प्राणी उत्प-न्न हो सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश किया जाता है उनकी वृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही वने रहते हैं। कोन्ट अयवा निट्शें का यह उपदेश ईमाई-धर्म सरीले तत्त्वज्ञानरहित केवलग्रवाधिदैवत भिवतमार्ग का विरोधी भले

<sup>ः</sup> कोन्ट ने अपने धमें का Religion of Humanit नाम रखा है। उसका निस्तृत नियेचन कोन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans in four Vols) नामक ग्रन्थ में किया गया है। इस ग्रन्थ में इस बात की उत्तम चर्चा की गई है कि केवल आधिमानिक दृष्टि में भी ममाज-धारणा किस तरह की जा सकती है।

ही हो; परन्तु जिस धर्म-ग्रधर्म-शास्त्र का ग्रथवा नीतिशास्त्र का परम घ्येय ब्रध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मैक्यज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की पूर्णावस्था की नीव पर स्थापित हुग्रा है, उसके पेट में सब ग्राविमौतिक माघ्यो , का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की श्रारांका नहीं हो सकती, कि प्रध्यात्मज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म उनत उपदेश से क्षीण हो जावेगा। श्रव प्रश्न यह है, कि यदि ग्रन्यक्त उपदेश को ही परम साध्य मानना पड़ता है, तो वह सिर्फ मानव-जाति के लिये ही क्यो माना जायँ? अर्थात् वह मर्यादित या संकुचित क्यो कर दिया जायँ ? पूर्णावस्था को ही जब परम-साध्य मानना है, तो उसमें ऐसे श्राधिभौतिक साध्य की श्रपेक्षा, जो जानवर और मनुष्य दोनों के लिये समान हो, श्रधिकता ही क्या है! इन प्रश्नों का उत्तर देते समय अध्यात्म-दृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक ग्रेनिर्वाच्य परम तत्व की ही शरण में आख़िर जाना पड़ता है। अविचीन काल में आधिभौतिक शास्त्रो की अश्रुतपूर्व उन्नति हुई है, जिससे मनुष्य का दृश्य-सृष्टिविषयकज्ञान पूर्व-काल की श्रपेक्षा सैकड़ो गुना श्रधिक बढ गया है; श्रीर, यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है, कि "जैसे को तैसा" इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस आधि-भौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नय पाइचात्य राष्ट्रो के सामने, टिकना श्रसम्भव है। परन्तु श्राध्मौतिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यों न हो जावें, यह भ्रवश्य ही कहना होगा, कि जगत् के मूलतत्त्व को समभ लेने की मनुष्य-मात्र की स्वामाविक प्रवृत्ति केवल श्राधिभौतिकवाद से कभी पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकती। केवल व्यक्त सृष्टि के ज्ञान से सब बातो का निर्वाह नहीं हो सकता, इस-लिये स्पेन्सर सरीखे उत्क्रान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि की जड़ में कुछ श्रव्यक्त तत्त्व श्रवश्य ही होगा। परन्तु उनका यह कहना , हैं, कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समभ लेना सम्भव नहीं है, इसलिये इसके त्र्याघार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट भी अव्यक्त-सृष्टि-तत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है; तथापि उसका यह मत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी ग्रगम्य तत्त्व के ग्राधार पर बतलाई: जानी चाहिये। शोपेनहर इससे भी भ्रागे बट कर प्रतिपादन करता है, कि यह श्रगम्य तत्त्वं वासना-स्वरूपी है; श्रौर, नीतिशास्त्र-सम्बन्धीं श्रंग्रेज़ ग्रन्थकार ग्रीन का मत है, कि यही सृष्ट-तत्त्व श्रात्मा के रूप में श्रृंशतः मनुष्य के शरीर में आदुर्भूत हुँग्रा है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि "मनैवाँशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। " हमारे उपनिषत्कारो का यही सिद्धान्त है, कि जगत् का श्राधारभूत यह श्रव्यक्त-तत्त्व नित्य है, एक है, श्रमृत है, स्वतन्त्र है, श्रात्मरूपी है— बस; इससे ग्रधिक इसके विषय में ग्रौर कुछ वहीं कहा जा सकता । ग्रौर इस बात में सन्देह है, कि उक्त सिद्धान्त से भी श्रागे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढेगी या नहीं; क्योंकि जगत् का आधारभूत अव्यक्त तत्त्व इन्द्रियो से अगोचर अर्थात

निर्गुण है इसीलिये उसका वर्णन, गुण, वस्तु या किया दिखानेवाले किसी भी उद से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे 'अन्नेय' कहते हैं। परन्तु अञ्यक्त सृष्टि तत्त्व का जो ज्ञान हमें हुआ करता है वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी वतलाया जा सके, श्रोर इसलिये देखने में यद्यपि वह ग्रत्पसा देख, पड़े, तथापि वही मानवी ज्ञान का सर्वस्व है त्रौर इसीलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के ग्राघार से बतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालूम हो जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से वतलाने के लिये कुछ भी श्रड्चन नहीं हो सकती । दुश्य-सृष्टि के हजारो व्यवहार किस पढ़ित से चलाये जावे-उदाहर-एगर्थ, व्यापार कैसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी श्रोषि किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिको को दूरी को कैसे जानना चाहिये--इसे भलीभाँति समऋने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्य-सृध्टि के ज्ञान की ही ग्रावश्यकता हुग्रा करेगी; इसमें कुछ सन्देह भी नहीं, कि इन सब लौकिक व्यवहारों को ग्रधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामस्पात्मक ग्राधिभौतिक ञास्त्रो का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। ग़ीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यातम-दृष्टि से मनुष्य की परम अंष्ठ अवस्था को बतला कर उसके आधार से यह निर्एाय कर दिया जावे, कि कर्म-अकर्मरूप नीतिधर्म का मूलतत्त्व क्या है। इनमें से पहले यानी आध्या-तिमक परमसाध्य ( नोक्ष ) के बारे में श्राधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही रहे, परन्तु दूसरे विषय का अर्थात् केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वो का निर्णय करने के लिये भी श्राधिभौतिक पक्ष श्रसमर्थ है। श्रौर, पिछले प्रकरणो में हम बतला चुके हैं, कि प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता नीतिधर्म की नित्यता तथा ग्रमृतस्य प्राप्त कर लेने की मनुष्य के मन की स्वाभाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयो का निर्ण्य ग्राधिभौतिक पन्थ से नहीं हो सकता-इसके लिये ग्राख़िर हमें ग्रात्म-ग्रनात्म-विचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु ग्राध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता। जगत् के ग्राघारभूत ग्रमृतस्व की नित्य उपासना करने से, श्रीर श्रपरोक्षानुभव से मनुष्य के श्रात्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने पर उसके शील स्वभाव मं जो परिवर्तन हो जाता है वही सदाचरण का मूल है; इमिलये इसवात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावस्था के विषय में भी ग्रध्यात्मशास्त्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल ग्राधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता। क्योंकि यह वात पहले भी विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषय-सुख तो पशुस्रों का उद्देश या साध्य है, उससे ज्ञातवान् मनुष्य की बुद्धि का कभी पूरा समाधान हो नही सकता। सुख-दु:ख अनित्य है तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही जात हो जावेगा, कि गीता के पारलोकिक धर्म तथा नीति-धर्म दोनो का प्रतिपादन जगद् के ब्राधार-भूत नित्य तथा ब्रमृत तत्त्व के ब्राधार से ही किया गया है इस-

लिय यह परमाविध का गीताधर्म, उस ग्राधिभीतिक ज्ञास्त्र से कभी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कमों का विचार सिर्फ इस वृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेणी का जानवर है। यही कारण है कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा श्रभय हो गया है श्रीर स्वयं भगवान् ने हो उसमे ऐसा सुप्रवंध कर रखा है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी भी दूसरे धर्म, ग्रन्थ या मत की श्रीर मुंह ताकते की श्रावश्यकता नहीं पडती। जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपण हो गया, तब याज्ञवल्य ने राजा जनक से कहा है, कि "श्रभय वै प्राप्तोऽसि"—श्रब तू श्रभय हों गया (वृ.४. २.४); यही बात इस गीता धर्म के ज्ञान के लिये श्रनेक श्रथों में श्रक्षरज्ञः कही जा सकती है।

गोता-धर्म कैसा है ? वह सर्वतोपरी निर्भय ग्रीर व्यापक है; वह सम ह ् श्रर्थात् वर्ण, जाति, देश या किसी श्रन्य भेवो के भगड़ में नहीं पडता, किन्तु सब लोगों को एकही मापतील से समान सद्गति देता है; वह श्रन्य सब धर्मा के विषय में यथोचित सिहण्णुता दिखलाता है; वह ज्ञान, भिक्त, ग्रौर कर्म-युक्त है; ग्रीर ग्रधिक क्या कहें, वह सनातन-वैदिक-धर्मवृक्ष का ग्रत्यन्त मध्र तथा ग्रमृत-फल है। वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यज्ञों का प्रयीत केवल कर्म-कोण्ड का ही अधिक महात्म्य था; परन्तु फिर उपनिपदों के जान से यह केवल कर्मकाण्ड-प्रधान श्रोत धर्म गौएा माना जाने लगा ग्रौर उसी समय साख्यशास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुन्ना। परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनो को श्रगम्य था इसका शुकाव भी कर्म-सन्यास की श्रोर ही विशेष रहा करता था, इसलिये केवल ्रेत्रीपनिषदिक धर्म से श्रथवा दोनो की स्मार्त-एकवाक्यतता से भी सर्व-साधारएा व लोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था। ग्रतएव उपनिशदो के केवल वुद्धिगम्य ब्रह्मज्ञान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुहच का सयोग करके,कर्म-काण्ड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन की निमित्त करके गीता-धर्म सब लोगों को मुक्तकण्ठ से यही कहता है, कि "तुम अपनी अपनी योग्यता के अतुसार श्रपने श्रपने सासारिक कर्त्तव्यो का पालन लोकसंग्रह के लिये निष्काम-बुद्धि से, ब्रात्मीपम्य दृष्टि से, तथा उत्साह से यावज्जीवन करते रहो; ब्रौर, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो पिण्डब्रह्मांड में तथा समस्त प्राणियो में एकत्व से व्याप्त है-इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा पारलौकिक कल्याए। 'है।' इससे कर्म, बुद्धि (ज्ञान) श्रीर प्रम (भिवत) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है, श्रीर, संब श्रायु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले श्रकेले गीता-्धर्म में सकल वैदिक-धर्म का सारांश श्रा जाता है। इस नित्यधर्म को पहचान कर, केवल कर्तव्य समभ करके, सर्व-भूत-हित के लिये प्रयत्न करनेवाले सैकड़ो महात्मा और कर्ता या वीर पुरुष जब इस पवित्र भारत-भूमि, की ग्रलंकृत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र बनकर, न केवल ज्ञान के बरन एरवर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा कि जबसे दोनों

लोनों का साधक यह श्रेयस्कर धर्म छट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावस्था का झारम्भ हुम्रा है। इसिलये ईश्वर से झाशापूर्वक म्रात्म प्रार्थना यही है कि भिक्त का, ब्रह्मज्ञान का भ्रोर कर्तृत्वशक्ति का यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुरुष इस-देश में फिर भी उत्पन्न हों। ग्रोर, अन्त में उदार पाठको से निम्न मन्त्र-द्वारा (ऋ. १०० १९१.४) यह विकंती करके गीता का रहस्य-निवेचन यहाँ समाप्त किया जाता, है, कि इस प्रन्थ में कही भ्रम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे सम-दृष्टि से मुधार लिजिये—

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः भि समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसेहासित ॥ यथां वः सुसहासित ॥ \*

\* यह मंत्र ऋग्वेट सहिता के अंत में आया है। यश-मंडप में एकतित लोगों का लक्ष्य करके यह कहा गया है। अर्थ-"तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एक समान हो और तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्य होगा, अर्थात् संघगिक्त की दृढता होगी।" असित=अस्ति, यह वैदिक रूप है। 'यथा वः मुसहासित ' इसकी दिरुक्ति प्रथ की समाप्ति दिखलाने के लिये की गई है।

तत्सद्बह्मार्पणमस्तु ।

## परिशिष्ट-प्रकरण।



# गीता की वहिरङ्गपरीक्षा '

अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेष्जेपद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः •॥

स्मृति ।

पि छले प्रकरणों में इस वात का विस्तृत वर्णन किया गया है. कि जब भार-तीय युद्ध में होनेवाले कुलक्षय श्रीर जातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहल भ्रॉलो के सामने उपस्थित हुआ, तब श्रर्जुन श्रपने क्षात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था, ग्रीर उस समय उसको ठीक मार्गपर लाने के लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्त्र के आधार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है, कर्मयोग में बुद्धि ही की प्रधा-नता है, इसलिये ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से श्रथवा परमेश्वरभक्ति से श्रपने बुद्धि को साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी वात की भ्रावश्यकता नहीं है; श्रीर, इस प्रकार उपदेश करक, भगवान् ने प्रजुन को युद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। प्रब "गीता की भारत में सिम्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं" इत्यादि जो शंकाएँ इस अम से उत्पन्न हुई है, कि गीता ग्रन्थ केवल वेदान्तविषयक और निवृति-प्रधान है, उनका निवारए भी श्राप ही श्राप हो जाता है। क्योंकि, कर्एपर्व में सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया हैं, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी भ्रावश्यक था। ब्रौर, यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाये, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो श्रन्योन्य प्रसड्ग देख पड़ते हैं उन सब का मूल

<sup>\* &</sup>quot;किसी मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उक्त मंत्र की) शिक्षा देता है अथवा जप करता है वह पापी होता है" — यह किसी न किसी स्मृति प्रंथ का वचन है: परन्तु माल्स नहीं कि किस ग्रंथ का है। हाँ, उसका मूल आर्षेयत्राह्मण (आर्षेय. १) श्रुति-ग्रंथ में पाया जाता है; वह यह है:—यो हवा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतत्राह्मणेन मंत्रेण याजयित वाऽ व्याप-यित वा स्थाणुं वच्छीति गर्त वा प्रतिपद्यते।" अर्थात् ऋषि, छंद आदि किसी भी मंत्र के जो वहिरंग हैं उनके विना मंत्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गीता सरीखे ग्रंथ के लिए भी लगाया जा सकता है।

तत्त्व कहीं न कहीं बतलाना ग्रावश्यक था, इसलिये उसे भगविद्गता में बतलाकर व्यावह।रिक धर्म-ग्रधमं के ग्रयवा कार्य-ग्रकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पूर्ति गीता ही में की है। वनपर्व के ब्राह्मण्-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के ब्राधार पर इस बात का विवेचन किया है, कि मै मांस वेचने का रोजगार क्यों करता हूँ, " ग्रौर, शांतिपर्व के तुलाघार-जाजिल-संवाद में भी, उसी तरह, तुलाधार ने ग्रपते वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१५ ग्रौर ज्ञा. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार र्थाहसा, सत्य स्नादि विषयो का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है, तथापि वह भी एकदेशीय श्रर्थात् उन विशिष्ट विषयों के लिये हो है, इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन भगवान् श्रीकृष्ण् श्रौर पाडवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिये व्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभवो के चरित्रों को आदर्श मान कर मनुष्य उस प्रकार श्राचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जायें कि ससार नि सार है और कभी न कभी सन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा-वतः ये प्रक्त उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाडवों को इतनी सकट में पड़ने का कारण ही क्या था? ग्रौर, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेतु मान भी लिया जायँ न्तो लोकसंग्रहार्थ उनका गौरव करके व्यासजी को तीन वर्ष पर्यन्त लगातार परिश्रम करके ( मभा. श्रा. ६२-५२) एक लाख क्लोको के बृहत ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन ही स्या था ? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ठ हल नहीं हो सकते, कि वर्णाश्रम-कर्म चित्त-शुद्धि के लिये किय जाते है; क्योंकि चाहे जो कहा जाय, स्वधर्मांचरए अथवा जगत् के अन्य सब व्यवहार तो संन्यास-दृष्टि से गौए। ही माने जाते हैं। इसलिये, महाभारत में जिन महान् पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के श्राचरण पर "मूले कुठार:" न्याय ने होनेवाले श्राक्षेप को हटा कर, उक्त ग्रंथ में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक यह बत-लाना श्रावश्यक था, कि ससार के सब काम करना चाहिये श्रथवा नहीं; श्रौर यदि कहा जायें कि करना चाहिये, ती प्रत्येक यनुष्य की श्रपना श्रपना कर्म ससार में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कर्म उसकी मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग में बाधा न डाल सके । नलोपाख्यान, रामोपाख्यान स्नादि महाभारत के उपाख्यानो में उक्त बातो का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने से उन उपागो के सदृश यह विवेचन भी गौए ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपर्व श्रयवा ज्ञातिपर्व के श्रनेक विषयो की खिचड़ी में यदि गीता को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व ग्रववय घट गया होता। प्तएव, उद्योगपर्व समाप्त होने पर महाभारत का प्रधान कार्य--भारतीय पुर--मारम होने के ठीक मोके पर ही, उस कार्य पर ऐसे आपेक्ष किये गर्य ह

जो नीतिधर्म की दृष्टि से ग्रपरिहार्य देख पड़ते हं, ग्रौर वहीं यह कर्म-ग्रकर्म विवेचन का स्वतन्त्र शास्त्र उपपत्ति-सहित बतलाया गया है । साराश, पढ़नेवाले कुछ देर के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायँ, कि श्रीकृष्णजी ने युध्द के श्रारम्भ में ही श्रर्जुन को गीता सुनाई है, श्रौर यदि वे इसी वृद्धि से विचार करें कि महाभारत में, धर्म-ग्रधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक ग्रार्थ- महाकाव्य है, तो भी यही देख पड़ेगा कि गीता के लियं महाभारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है, वही गीता का महत्त्व प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी ग्रत्यन्त उचित है। जब इन वातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हे और महाभारत में किस स्थान पर गीता बतलाई गई है, तब ऐसे प्रक्तों का कुछ भी महत्त्व देख नहीं पडता, कि " रए।भूमी पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या प्रावश्यकता थी ? कद।चित् किसी ने इस ग्रन्थ की महाभारत में पिछे से घुसेड दिया होगा ! श्रथवा, भगवद्गीता में दस ही इलोक मुख्य है या सो?" क्यों कि श्रन्य प्रकरणों से भी यही देख पडता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म-निरूपणार्थ 'भारत 'का 'महाभारत 'करने के लिये ग्रमुक विषय महाभारत में श्रमुक कारण से श्रमुक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तब महाभारतकार इस बात की परवा नहीं करते, कि उस विषय के निरूपए में कितना स्थान लग जायगा। त्रयापि गीता की बहिरङगपरीक्षा के संम्बन्घ में जो श्रौर दलीलें पेश की जाती है उन 'पर भी ग्रव प्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश की जाँच करना श्रावश्यक है; इसलिये उनमें से (१) गीता थ्रार महाभारत ,(२) गीता थ्रीर उपनिषद्, (३) गीता श्रीर ब्रह्मसूत्र,(४) भागवतधर्म का उदय श्रीर गीता,(५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता ग्रीर बौद्धग्रन्थ, (७) गीता ग्रीर ईसाइयो की बाईबल--इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागो में कमानुसार किया गया ह। स्मरण रहे कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की दृब्दि से श्रर्थात् व्यावहारिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनि-षद् ग्रादि ग्रन्थो का विवेचन वहिरङ्गपरीक्षक किया करते हैं, इसलिये ग्रब उक्त प्रक्तों का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेंगे।

#### भाग १--गीता और महाभारत।

जपर यह अनुमान किया, गया है, कि श्रीकृष्णाजी सरीखे माहात्मात्री के चिरत्रों का नैतिक समर्थन करने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, जित कारणों से, जित स्थान में रखी गई है; और गीता महाभारत का ही एक भाग होना चाहिये। वही अनुमान इन दोनों ग्रन्थों की रचना की तुलना करने से अधिक दृढ़ हो जाता है! परन्तु, तुलना करने के पहले इन दोनो ग्रन्थों के वर्तमान स्वरूप का जुछ दिचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। अपने गीता-भाष्य के आराभ में श्रीमच्छइकराचार्यजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि गीना

ग्रथ में सात सौ क्लोक है। श्रौर, वर्तमान समय की सब पोथियों में भी उतने ही क्लोक पाये जाते है। इस सात सौ क्लोकों में से १ क्लोक धृतराष्ट्र का है, ४० संजय के, ८० अर्जुन के श्रौर ५७५ भगवान् के हैं। बंबई में गए।पत कृष्णाजी के खापलाने में मुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्मपर्व में विए।त गीता के श्रठारह अध्यायों के बाद जो अध्याय आरंम्भ होता है, उसके (अर्थात् भीष्मपर्व के तेंता-लीसवे अध्याय के) आरंम्भ में साढे पाँच क्लोकों में गीता-महात्म्य का वर्ष्मन किया गया है श्रीर उसमें कहा है:-

षट्शतानि साविशानि श्लोकाना प्राह केशवः । अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तषष्टिं तु संजयः । भृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥

श्रर्यात "गीता में केशव के ६२०, श्रर्जुन के ५७, सञ्जय के ६७ श्रीर धृतराष्ट्र का १, इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ क्लोक है।" मद्रास इलाखें में जो पाठ प्रचलित है उसके अनुसार कृष्णाचार्य-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी में ये क्लोक पाये जाते है; पर्नु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-टीकाकार नीलकंठ ने तो इनके विषय में पह लिखा है, कि इन ५१/२ क्लोको को "गौडे न पठचन्ते "। श्रतएव प्रतीत होता है कि ये प्रक्षिप्त है । परन्तु, यद्यपि इन्हें प्रक्षिप्त मान लें, तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४५ इलोक (ग्रर्थात् वर्तमान पोथियो में जो ७०० इलोंक है उनसे ४५ इलोक ग्रधिक) किसे और कव मिले। महाभारत वडा भारी प्रन्थ है, इसलिये संभव है, कि इसमें समय समय पर ब्रन्य क्लोक जोड़ दिये गये हो तथा कुछ निकाल डाले गये हो। परन्तु यह वात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती। गीता-ग्रन्य सदैव पठनीय होने क कारए। वेदों के सदृश पूरी गीता को कण्ठाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, और श्रव तक भी कुछ है। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पीठा-न्तर नहीं है, और जो कुछ भिन्न पाठ है वे सब टीकाकारो को मालूम है। इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-ग्रन्थ में बराबर ७०० क्लोक रखें गये हैं, कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। श्रब प्रक्त यह है, कि बंबई तथा मद्रास में मुद्रित महाभारत की प्रतियो ही में ४५ क्लोक-और, वे भी सब भगवान् ही के-ज्यादा कहाँ से श्रागये ? सञ्जय श्रीर श्रर्जुन के क्लोको का जोड़, वर्तमान प्रतियो में ग्रौर इस गणना में, समान ग्रर्थात् १२४ है; ग्रौर ग्यारहवें श्रध्या-य के " पश्यामि देवान् ०" (११. १५-३१) स्नादि १६ श्लोकों के साथ, मत-भेद के कारए सम्भव है, कि अन्य दस क्लोक भी सञ्जय के माने जावे; इसलिये कहा जा सकता है, कि यदापि सञ्जय श्रीर अर्जुन के श्लोकों का जोड़ समान ही है, तथापि प्रत्येक क्लोको को प्थक पृथक् गिनने में कुछ फर्क हो गया होगा। परन्तु इन बान का कुछ पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियो में भगवान् के जो ५७५

क्लोक है, उनके बदले ६२० (अर्थात् ४५ ग्रधिक) कहाँ से ग्रागये। यदि यह कहते हैं, कि गीता का 'स्तोत्र' या 'ध्यान' या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होंगा, तो देखते है, कि बम्बई में मुद्रित महाभारत की पोथी में वह प्रकरण नहीं है; इतना ही नहीं, किन्तु इस पोथीवाली गीता में भी सात सी क्लोक ही है। <u>श्रतएव, वर्तमान सात सी क्लोकों की गीता ही को प्रमाण</u> मानने के सिवा प्रत्य मार्ग नहीं हैं। यह हुई गीता की बात । परन्तु, जब महाभारत की ग्रोर देखते हैं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध कुछ भी नहीं है। स्वयं भारत ही में यह कहा है, कि महाभारत-संहिता की संख्या एक लाख है। परन्तु राववहादुर , चिंतामिए।राव वैद्य ने महाभारत के श्रयन टीका-ग्रन्थ में स्पष्ट करके वतलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोथियों में उतने क्लोक नहीं मिलते; श्रौर भिन्न भिन्न पर्वो के श्रध्यायों की संख्या भी भारत के श्रारम्भ में दो गई श्रनुक्रमिएका के श्रनुसार नहीं है। ऐसी श्रवस्था में, गीता श्रीर महाभारत की तुलना करने के लिये इन ग्रन्थों की किसी न किसी विशेष पोयी का ओघार लिये विना काम नहीं चल सकता; श्रतएव श्रीमच्छ्रङराचार्य ने जिस सात सौ क्लोकोवाली गीता को प्रमाण माना है उसी गीता को श्रीर कलकते के बावू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पीयी को प्रमाण मान कर हमने इन दोनों प्रन्थों की तुलना की है; श्रीर हमारे इस प्रन्थ में उद्धत महाभारत के श्लोकों का स्थान-निर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महा-भारत के अनुसार ही किया गया है। इन क्लोको को बम्बई की पोयो में अथवा मद्रास के पाठकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो; श्रीर यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिले, तो कुछ ग्रागे पीछे ढूंढ़ने से वे भिल जायेंगे।

सात सी इलोकों की गीता श्रीर कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित
महाभारत की तुलना करने से प्रथम यही देख पड़ना है, कि भगवद्गीता महाभारत
ही का एक भाग है: श्रीर इस बात का उल्लेख स्वृयं महाभारत में ही कई स्थानों में
पाया जात्य है। पहला उल्लेख श्रादिपर्व के श्रारंभ में दूसरे श्रध्याय में दी गई श्रन्
क्रमिएका में किया गया है। पर्व-वर्णन में पहले यह कहा है—"पूर्वीक्तं भगवद्गीता
पर्व भीष्मवधस्ततः" (मभा श्रा. २. ६९); श्रीर फिर श्रठारह पर्वों के श्रध्यायों श्रीर
इलोको की संख्या बतलाते समय भीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्च भगवद्गीता का स्पष्ट
उख्लेख इस प्रकाश किया गया है:—

कश्मल यत्र पार्थस्य वामुदेवी महामतिः। मोहजं नाशयामास हेत्रिभमाक्षदिशिभिः॥ 🗸

(मभा श्रा. २. २४७ :)

श्रर्थात् "जिसमें मोक्षगर्भ कारण बतलाकर वासुदेव ने श्रर्जुन के मन का मोहज कश्मल दूर कर दिया। "इसी प्रकार श्रादिपर्व (१.१७९) के पहल श्रद्याय में, प्रत्येक क्लोक के स्रारम्भ में " यदाश्रीषं " कहकर, जब धृतराष्ट्र ने बतलाया है, कि दुर्योधन प्रभृति की जय-प्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराशा होती गई, तब यह वर्णन है कि " ज्योंही सुना कि ब्रर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योही जय के विषय में मेरी पूरी निराशा हो गई। " ब्रादिपर्व के इन तीन उल्लेखों के बाद शातिपर्व के ब्रन्त में नारायणीय वर्म का वर्णन करते हुए, गीता का फिर भी उल्लेख करना पड़ा हैं। नारायणीय, सात्वत, ऐकान्तिक, और भागवत-ये चारो नाम समानार्थक है। नारायणीयो-पाल्यान ( शा. ३३३-३५१ ) में उस भक्तिप्रधान प्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायण ऋषि प्रथवा भगवान् ने स्वेतद्वीप । में नारदजी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तत्व का वर्णन किया जा चुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से भक्ति करके इस जगत् के सब व्यवहार स्वधमानुसार करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है; श्रीर, यह भी बतला दिया गया है कि इसी प्रकार भगवद्गीता में भी संन्यास-मार्ग की श्रपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है। इस नारायणीय घर्म की परंपरा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात् नारायण से नारद को प्राप्त हुम्रा है भ्रौर यही धर्म "कथितो हरिगीतासु समास-विधिकल्पतः " ( मभा शां ३४६. १० ) हरिगीता स्रथवा भगवद्गीता में बतलाया गया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वे अध्याय के ८ वें इलोक में यह बतलाया गया है कि ---

> समुपोढेप्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोर्मृघे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

भीरव और पाण्डवों के युद्ध के समय विमनस्क श्रर्जुन को भगवान् ने ऐकान्तिक श्रथवा नारायए-धर्म की इन विधियों का उपदेश किया था; और, सब युगों में स्थित नारायए-धर्म की परम्परा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धर्म का ग्रीर यितयों के धर्म श्रथीत् संन्यास-धर्म का वर्णन 'हरिगीता' में किया गया है (मभा. शां. ३४८. ५३)। श्रादिपवं श्रीर शान्तिपवं में किये गये इन छः उल्लेखों के श्रतिरिक्त, श्रश्वमेधपवं के श्रनुगीतापवं में भी और एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिष्ठक भी हो गया, श्रीर एक दिन श्रीकृष्ण तथा श्रर्जुन एकत्र बैठे हुए थे, तब श्रीकृष्ण ने कहा "यहां श्रव मेरे रहने की कोई श्रावश्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; " इस पर श्रर्जुन ने श्रोकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के श्रारम्भ में श्रापने मुक्तें जो उपदेश किया था वह में भूल गया, इसलिये वह मुक्तें फिर से बतलाइये (श्रश्व. १६)। तब इस बिनती के श्रनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को श्रनुगीता सुनाई। इस श्रनुगीता के श्रारम्भ ही में भगवान् ने कहा है — "इर्भाय—

वश तू इस उपदेश को भूल गया, जिसे मैंने तुभे युद्ध के ग्रारम्भ में बतलाया था। उस उपदेश को फिर से वसा ही बतलाना श्रव मेरे लिये भी ग्रसम्भव है; इसलिये उसके बदले तुभे कुछ ग्रन्य बातें बतलाता हूँ " ( मभा ग्रह्व ग्रन्गीता १६. ९-१३ )। यह बात घ्यान देने योग्य है, कि श्रनुगीता में विंएत कुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही है। श्रनुगीता के निर्देश को मिलाकर, महाभारत में भगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उल्लेख हो गया है। श्रयात् ग्रन्तर्गत प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है।

परन्तु सन्देह की गति निरंकुश रहती है, इसलिये उपर्युक्त सात निर्देशो से भी कई लोगों का समाघान नहीं होता। वे कहते है कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके मन में यह शंका ज्यों की त्यों रह काती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा महीं। पहले तो यह शंका केवल इसी समभ से उपस्थित हुई है, कि गीता-ग्रन्थ-ब्रह्मज्ञान-प्रधान है। परन्तु हमने पहले ही विस्तार-पूर्वक वर्तला दिया है, कि यह समभ ठीक नहीं; श्रतएव यथार्थ में देखा जाप, तो श्रव इस शंका के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि, इन प्रमाणों पर ही अवलिम्बत न रहते हुए, हम बतलाना चाहते हैं, कि श्रन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की श्रययार्थता सिद्ध हो सकती है। जब दो ग्रन्थों के विषय में यह शंका की जाती है, कि वे दोनो एक ही प्रन्थकार के है या नहीं, तब काव्य-मीमांसक-गए। पहले इन दोनों वातों-राव्द साहदय श्रीर अर्थसाहदय-का विचार किया करते हैं। शब्दसादृश्य में केवल षाव्दी ही का समावेश नहीं होता, किन्तु 'उसमें भाषा-रचना का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भाषा और महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, महाभारत-ग्रन्थ बहुत-बढ़ा श्रीर विस्तीएं है इसलिये उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना भी भिन्न ए भिन्न रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढ़ने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना श्रन्य प्रकरणों की भाषा, से भिन्न है। श्रतएव यह निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है, कि गीता श्रौर महाभारत की भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोक-चासी काशीनाथपन्त तैलंग के मत से सहमत होकर कहना पड़ता है, कि गीता की भाषा तथा छन्द रचना म्रार्ष म्रथवा प्राचीन है। उदाहरणार्थ, काशीनाथपन्त न यह बतलाया है कि, ग्रन्त (गी. २. १६), भाषा (गी. २. ५४), ब्रह्म (= प्रकृति,

<sup>\*</sup> स्वर्गीय काशीनाथ व्यंवक तैलंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद मेक्समूलर साहव द्वारा संपादित प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Series, Vol. VIII) में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में गीता पर एक टीकात्मक लेख प्रस्तावना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो उक्षिख हैं, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हैं।

गी. १४. ३), योग (= कर्मयोग), पादपूरक श्रव्यय ेह ' (गी. २:९) श्रादि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस श्रर्थ में किया गया है, उस श्रर्थ में वे शब्द कालिदास प्रभृति के काव्यो में नहीं पाये जाते। श्रीर पाठमेद ही से क्यों न हो, परन्तु गीता के ११. ३५ इलोक में 'नमस्कृत्वा' यह श्रपाणिनीय शब्द रखा गया है, तथा गी. ११. ४८ में 'शक्य छहं' इस प्रकार श्रपाणिनीय सिंघ भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामहं स्कदः' (गी. १०. २४) में जो 'सेनानीनां' पच्छी कारक है वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं है। आर्व वृत्त-रचना के उदाहर एगे को स्वर्गीय तैलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह प्रतीत होता है, कि ग्यारहवे प्रध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ११. १५-५०) छत्तीस क्लोकों को लक्ष्य करके ही उन्होंने गीता की छन्द-रचना की श्रार्थ कहा है। इन क्लोको के प्रत्येक चरण में ग्यारह, अक्षर है, परन्तु गणों का कोई नियम नहीं है; एक इंद्रवजरा है तो दूसरा उपेंद्रवज्रा, तीसरा है ज्ञालिनी तो चौथा किसी श्रन्य प्रकार का । इस तरह उदत छत्तीस क्लोकों में, श्रर्थात् १४४ चरणों में, भिन्न भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरण देख पड़ते है, तथापि वहाँ यह नियम भी देख पड़ता है, कि प्रत्येक चरण में ग्यारह ग्रक्षर है, ग्रीर उनमें से पहला, चौथा, भाठवाँ श्रोर श्रन्तिम दो श्रक्षर गुरु है; तथा छठवाँ श्रक्षर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा उपनिषदों के त्रिष्टुप् के ढँग पर ही ये क्लोक रचे गये है। ऐसे ग्यारह श्रक्षरों के विषम-वृत्त कालिदास के काव्यों में नहीं मिलते। हाँ, शाकुन्तल नाटक का 'श्रमी वेदि परितः वलुन्तिघरण्याः' यह इलोक इसी छन्द में है, परन्तु कालिदास ही ने उसे 'ऋक्छन्द ' प्रर्थात् ऋग्वेद का छन्द कहा है; इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि आर्ष-वृत्तों के प्रचार के समय ही में गीता-प्रंथ की रचना हुई है। महाभारत के ग्रन्य स्थलो में उक्त प्रकार के श्रार्ष शब्द ग्रौर वैदिक वृत्त देख पड़ते हैं। परंतु इसके श्रतिरिक्त, इन दोनों ग्रंथों के भाषा-सादृश्य का दूसरा दृष्ट्र प्रमाण यह है, कि महाभारत ग्रीर गीता में एक ही से अनेक क्लोक पाये जाते हैं। महाभारत के सब क्लोकों की छातबीन कर यह निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलब्ध है। परन्तु महाभारत पढते समय उसमें जो क्लोक न्यूनाधिक पाठभेद से गीता के क्लोकों के सद्शाहमें जान पड़े, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है, स्रीर उनके स्राधार पर भाषा-साद्वय के प्रक्त का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये क्लोक श्रीर क्लोकार्घ, गीता श्रीर महाभारत (कलकत्ता की प्रति ) में, शंददशः श्रयवा एक-म्राध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यों क त्यो मिलते हैं :--

गीता।

१. ९ नानाशस्त्रप्रहरणा०इलोकार्घ

महाभारत ।

मीप्मपर्व (५१.४); गीता के सदृश ही
दुर्योघन द्रोणाचार्य से ग्रपनी सेना
का वर्णन कर रहा है।

१. १० ध्रपर्याप्तं० पूरा इलोक ।

१.-१२---१९ तक ग्राठ इलोक ।

१. ४५ ग्रहो वत महत्पापं० इलोकार्घ ।

र.१९ उमी तौ न विजानीतः व्हेलोकार्ध।

२. २८ श्रव्यदतादीनि भूतानि० क्लोक । २. ३१ घम्य। द्वि युद्धात् श्रेयो० इलोकार्घ।

२. ३२ यदृच्छया० श्लोक ।

२. ४६ याचान् स्रयं उदपाने० क्लोक।

२. ५९ विषया विनिवर्तन्ते० स्लोक ।

२.५६७ इन्द्रियाणां हि चरतां० श्लोक ।

२. ७० श्रापूर्यमाएामचलप्रतिष्ठं०इंलोंक ।

३. ४२ इन्द्रियाणि पराप्याहुः० क्लोक ।

४. ७ यदा यदा हि घर्मस्य० इलोक ।

४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० क्लोकार्घ।

- ४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० इलोकार्घ ।

भोष्म. ५१. ६

भीष्म ५१. २२–२९; कुछ भेद रहते हुए

शेष गीता के क्लोकों के समान ही है। द्रोएा. १९७.५०; कुछ शब्दभेद है, शेष- -गीता के क्लोक के समान। शान्ति २२४. १४; कुछ पाठभेद होकरः

बलि-वासव-संवाद श्रोर क्ठोपनिषद् में (२, १८) है।

स्त्री. २.६; ९ -११; 'ग्रव्यक्त' के बदले . ' श्रभाव ' है, शेष सब समान है।

भीष्म. १२४. ३६; भीष्म कर्ण को यही ,बतला रहे हैं। कर्णा. ५७. २' पार्थ ' के बदले 'कर्णा' पद

रल कर दुर्योघन कर्ए से कह रहा है। उद्योग. ४५. २६; सनत्सुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभेंद से पाया जाता है। शान्ति. २०४. १६; [मनु-बृहस्पति-संवाद

में प्रक्षरशः मिलता है। वन. २१०. २६; ब्राह्मण्-व्याधसंवाद में कुछ पाठभेद से श्राया है श्रीर पहले रथ का रूपक भी दिया गया है। शान्ति. २५०. ९; शुकानुप्रश्न में ज्यो

का त्यो श्राया है।

शान्ति २४५.३ भ्रोर २४७.२ का कुछ पाठभेद से शुकानुप्रक्त में दो बार श्राया है। परन्तु इस क्लोक का मल स्थान कठोपनिषद् में है (कठ. ३.

80 )4 वन. १८९. २७; मार्कंडेय प्रश्न में ज्यों का त्यों है। शान्ति. २६७. ४०; गोकापिलीयास्यान

में पाया जाता है, श्रीर सब प्रकरण यज्ञविषयक ही है। वन १९९ ११०; मार्कंडेयं समस्यापर्व में शब्दशः मिलता है।

५. ५ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं० इलोक।

५. १८ विद्याविनयसंपन्ने० क्लोक ।

६. ५ म्रात्मैव हचात्मनो वंधु०श्लोकार्ध। श्रीर म्रागामी श्लोक का म्रर्घ । ६. २९ सर्वभूतस्यमात्मानं० श्लोकार्घ ।

६. ४४ जिज्ञासुरिप योगस्य० क्लोकार्घ।

८. १७ सहस्रयुगपर्यन्तं वयह क्लोक पहले युगका श्रयं न बतला कर गीता में दिया गया है।

८. २० यः स सर्वेषु भूतेषु० इलोकार्ध ।

५. ३२िस्त्रयो र्वश्यास्तया० यह पूरा इलोक ग्रोर श्रगामी इलोक का पूर्वार्ध । १३. १३ सर्वतः पाणिपादं० इलोक ।

१३. ३० यदा भूतपृथग्भावं० इलीक।

१४. १८ उर्घ्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था० व्लोक । १६. २१ त्रिविघं नरकस्पेदं० व्लोक । शान्ति. ३०५. १९ और ३१६. ४. इन दोनों स्थानो में कुछ पाठभेद से बसिष्ठ- कराल और याज्ञवल्य-जनक के संवाद में पाया जाता है। शान्ति. २३८. १९; शुकानुप्रक्रन में

ज्ञान्तिः २३८. १९; शुकानुप्रश्न में श्रक्षरशः मिलता है।

उद्योगः ३३. ६३, ६४. विदुरनीति में ठीक ठीक मिलता है।

शान्ति २३८ २१; शुकानुप्रक्न, मनु-स्मृति (१२, ९१), ईशावास्यो-पनिषद् (६) ग्रीर कैवल्योपनि-षट् (१.१०) में तो ज्यो का स्यों मिलता है।

क्षान्ति. २३५. ७. शुकानुप्रश्न में कुछ पाठ भेद करके रखा गया है।

वान्ति. २३१.३१.शुकानुप्रवन में श्रक्षरशः मिलता है श्रीर युग का श्रथं बत-लानेवाला कोष्टक भी पहले दिया गया है। मनुस्मृति में भी कुछ पाठा-न्तर से मिलता है (मनु. १.७३)। शान्ति. ३३९. २३.नाराएीय धर्म में कुछ

पाठान्तर होकर दो बार श्राया है। श्रव १९ ६१ श्रीर ६२ श्रनुगीता में कुछ पाठान्तर के साथ ये क्लोक है। शान्ति २३८.२९ श्रव १९.४९ : शुकानु प्रक्त, श्रनुगीता तथा श्रन्यत्र भी

यह अक्षरशः मिलता है। इस क्लोक का मूलस्थान क्वेताक्वतरोपनिषद् (३,१६) है।

शान्ति. १७. २३; युधिष्ठिर ने अर्जुन से यही शन्द कहे हैं।

अश्वन ३९. १०; अनुगीता के गुरु-शिष्य-संवाद में अक्षरशः मिलता है। उद्योग. ३२.७. विदुरनीति में अक्षरशः

मिलता है ।

१७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० इलोकार्यः। ज्ञान्तिः २६२. १७; तुलाघार-जाजिल-संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है। १८. १४ ग्रिघिष्ठानं तथा कर्जा० इलोकः। ज्ञान्तिः ३४७. ८७ नारायणीयधर्मः म श्रक्षरशः मिलता है।

उक्त तुलना से यह वोध होता है, कि २७ पूरे क्लोक ग्रोर १२ क्लोकार्घ, गीता तथा महाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में, कहीं कहीं तो श्रक्षरशः श्रीर कहीं कहीं कुछ पाठान्तर होकर, एक ही से हैं; श्रीर, यदि पूरी तौर से जाँच की जावें तो भ्रौर भी बहुतेरे क्लोको तथा क्लोकार्घो का मिलना सम्भव है। यदि यह देखना चाहें. कि दो दो अथवा तीन तीन शब्द अथवा श्लोक के चतुर्थांश (चर्एा), गीता थ्रौर महाभारत में कितने स्थानों पर एक से है, तो उपर्युक्त तालिका कहीं भ्राधिक बढ़ानी होगी । परन्तु इस शब्द-साम्य के भ्रतिरिक्त केवल उपर्युक्त तालिका के क्लोक-सादृश का ही विचार करें तों विना यहं कहे नहीं रहा जा सकता, कि महाभारत के ग्रन्य प्रकरण और गीता ये दोनो एक ही लेखनी के फूल है। यदि प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपर्युक्त ३३ इलोको में से १ मार्केडेय-प्रक्त में, १/२मॉर्केडेय-समस्या में, १ब्राह्मण्-व्याघ-संवाद में, २ विदुरनीति में १ सनत्सुजातीय में, १ मनु-बृहस्पति-सवाद में ६ १/२ शुकानुप्रश्न में, १ तुलाघार जाजलीसंवाद में, १ वसिष्ठ-कराल श्रीर याज्ञवल्क्य जनकसंवाद में,१ १/२ नारायणीय धर्म में, २ १/२म्रनुगीता में, श्रीर शेष भीष्म, द्रोण, तथा स्त्रीपर्व में उपलब्ध है। इन में से प्रायः सब जगह ये क्लोक पूर्वापर संदर्भ के साथ उचित स्थानों पर ही मिलते है-प्रिक्षिप्त नहीं है; श्रौर यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ क्लोक गीतः ही में समारोप दृष्टि से लिये गये ह। उदाहरणार्थ, "सहस्रयुग-पर्यंतं " (गी. ८. १७) इस क्लोक के स्पष्टीकरणार्थं पहले वर्ष भ्रौर युग की व्याख्या बतलाना श्रोवश्यक था; श्रोर महाभारत (शां २३१) तथा मनुस्मृति मे इस श्लोक के पहले उनके लक्षण भी कहे गये है। परन्तु गीता में यह श्लोक, युग श्रादि की च्यास्या न बनला कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये क्लोक गीता ही से

<sup>\*</sup> यदि इस दृष्टि से संपूर्ण महाभारत देखा जाय तो गीता और महाभारत में समान स्ठोकपाद अर्थात् चरण सौ से भी अधिक देख पड़ेंगे। उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं:— किं भोगैजींकितन वा (गि १.३२), नैतन्त्वय्युपपद्यते (गी.२.३), त्रायत महतो भयात् (२.४०), अशान्तस्य कुतः सुखम् (२.६६), उत्सी-देयुरिमे लोकाः (३.२४), मनो दुर्निग्रहं चलम् (६.३५), ममात्मा मृतभावनः (९.५), मोघाशा मोघकर्माणः (९.१२), समः सर्वेषु भृतेषु (९.२९), दीप्तानलार्कद्युतिः [११.१७], सर्वभृतिहते रताः (१२.४), तुल्यनिंदास्तुतिः (१२.१९), संतुष्टो यनकेनचित् (१२.१९), समलोधास्मकांचनः (१४.२४), त्रितिधा कर्मचोदना (१८.१८), निर्ममः शान्तः (१८.५३)ः, व्रह्मभूयाय कल्पते (१८.५३) इत्यादि।

उद्धृत किये गये है; श्रीर, इन हे भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन रलोकों का लिया जाना भी सभन नहीं है। अतएव, यही कहना पड़ता है, कि गीता श्रीर महाभारत के इन प्रकरणों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यहाँ यह भी वतला देना श्रावक्ष्यक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुमृति के कई रलोक महाभारत में मिलते हैं, " उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण रलोक " सहस्रयुग-पर्यंत" (८. १७) कुछ हेर फेर के साथ, श्रीर यह रलोकार्व " श्रेयान् स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्" (गीता ३. ३५ श्रीर गी. १८. ४७) — श्रेयान् के वदले ' वर्र ' पाठान्तर होकर—मनुमृति में पाया जाता है, तथा " सर्वभूतस्यमा-स्मानं " यह रलोकांर्य भी (गी. ६.२९) " सर्वभूतेषु चात्मानं " इस रूप से मनुस्मृति में पाया जाता है, ( मनु. १. ७३; १०. ९७; १२. ९९ )। महाभारत के अनुशासनपर्व में तो " मनुनाभिहितं शास्त्रं " ( अनु. ४७. ३५ ) कह कर मनुस्मृति का स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है।

शब्द सादृश्य के बदले यदि अर्थ सादृश्य देखा जाये तो भी उनत अनुवाद दृढ़ हो जाता है। विछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-मार्ग ग्रीर प्रवृत्ति-प्रधान भाग-वत-वर्म या नारायणीय-वर्म की समता का दिग्दर्शन हम कर ही चुके है। नाराय-णीय-धर्म में व्यक्त-सुब्दि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है, कि वासु-देव से सकवंण, संकर्षण से प्रद्युन्न, प्रद्युन्न से ग्रनिरुद्ध ग्रीर ग्रनिरुद्ध से ब्रह्मदेव हुए, वह गीता में नहीं लो गई। इसके अतिरिक्त यह भी सच है, कि गीताधर्म और नारायणीय-धर्म में अनेक भेद है। परन्तु चतुर्ध्ह परमेश्वर की कल्पना गीता की मान्य भने न हो, तयापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता हैं कि गीताधर्म अार भागवत धर्म एक ही से है। वे सिद्धान्त ये है-एकव्यूह वासुदेव की भक्ति ही राजमार्ग है, किसी भी श्रन्य देवता की भक्ति की जायें वह वासुदेव ही को अर्पण हो जाती है; भक्त चार प्रकार के होते है; स्वधर्म के अनुसार सब कर्म करके भगवद्भक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये ग्रीर संन्यास लेना उचित नहीं है। पहले यह भी वतनाया जा चुका है, कि विवस्वान्-मनु-इक्ष्वाकु म्रादि साप्रदायिक परंपरा भी दोनों म्रोर एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीय शुकानुप्रश्न, यात्तवल्वय-जनकसवाद, अनुगीता इ.यादि प्रकरणों को पढ़ने से यह बात ध्यान में ब्रा जायगी, कि गीता में विणित वेदान्त या आध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रजरणों में प्रतिपादित बह्मज्ञान से मिलता जुलता है। काविल-सांख्यज्ञास्त्र के २५ तत्वों स्रोर गुणोत्कर्व के सिद्धान्त से सहमत हो कर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना है, कि प्रकृति ख्रौर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्त्व है, उसी प्रकार शान्तिपर्वे के विसिष्ठ-कराल-जनक-संवाद में और याज्ञवत्क्य-जनक-संवाद में विस्तार-पूर्वक यह

<sup>\* &#</sup>x27;प्राच्यधर्मपुस्तकमाला' में मनुस्मृति का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ है: उसमें बूलर साहब ने एक फेहरिस्त जोड़ दी है, और यह बतलाया है, कि मनुस्मृति के कीन कीन से स्लोक महाभारत में मिलते है (S.B E. Vol. XXV pp 533 देखों).

प्रतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्त्वों के परे एक 'छन्वीसवाँ' तत्त्व श्रीर है जिसके ज्ञान के विना कैंवल्य प्राप्त नहीं होता। यह विचार-सादृश्य केवल कर्मयोग या श्रध्यात्म इन्हीं दों विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्तु इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय है उनकी बरावरी के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पायें जाने है। उदाहरणार्थ, गीता के पहले श्रध्याय के श्रारम्भ में ही द्रोणाचार्य से दोनों सेनाश्रों का जैसा वर्णन सुर्योधन ने किया है ठीक वसा ही वर्णन, श्रागे भीष्मपर्व के ५१ वे अध्याय में, उसने फिर से ब्रोएगचार्य ही के निकट किया है। पहले अध्याय के उत्तरार्ध में ब्रर्जुन को जैसा विषाद हुआ, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपर्व के ग्रारम्भ में हुन्ना है; श्रीर जब भीष्म तथा द्रोएा का 'योगवल से वध करने' का समय समीप प्राया, तब प्रर्जुन ने प्रयने मुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन कहे हैं (भीव्म. ९७. ४-७; ग्रीर १०८. ८८-९४)। गीता (१.३२, ३३) के म्रारम्भ में मर्जुन ने कहा है, कि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है उन्हीं का वध करके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग ही क्या होगा? श्रीर जब युद्ध में सब कौरची का वध हो गया तब यही बात दुर्योधन के मुख से भी निकली है (शल्य ३१. ४२-५१)। दूसरे अध्याय के आरम्भ में जैसे सांख्य और कर्मयोग ये दो निष्ठाएँ बतलाई गई है, वैसे ही नारायणीय धर्म में श्रीर शातिपर्व के जापकोपाख्यान तया जनक-सुलभा-संवाद में भी इन निष्ठाग्रों का वर्णन पाया जाता है (शां. १९६ श्रीर ३२०)। तीसरे श्रध्याय में कहा है--श्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म न किया जाय तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि; सो यही वातें वनपर्व के म्रारम्भ में द्रीपदी ने युधिष्ठिर से कही है (वन. ३२); भ्रोर उन्हीं तत्त्वों का उल्लेख श्रनुगोता में भी फिर से किया गया है। श्रौत-धर्म या स्मार्त-धर्म यज्ञमंय है, यज्ञ श्रीर प्रजा को ब्रह्मदेवने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन नारायणीय धर्म के अतिरिक्त शांतिपर्व के अन्य स्थानी में (शां. २६७) और मनुस्मृति (३) में भी मिलता है; तुलाघार-जाजिल-संवाद में तथा बाह्मए।-व्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं; कि स्वधर्म के ग्रनुसार कर्म करने में कोई पाप नहीं है ( शां. २६०-२६३ ग्रौर वन. २०६-२१५ ) । इसके सिवा, सुब्दि की उत्पत्ति का जो थोड़ा वर्णन गीता के सातवें ग्रौर ग्राठवे ग्रध्यायों में है, उसी प्रकार का वर्णन शान्निपर्व के शुकानुप्रश्न में भी पाया जाता है (शां..२३१); ग्रीर छठवें श्रध्याय में पातंजल-योग के श्रासनों का जो वर्णन है, उसी का किर से जुकानुप्रक्त (शां, २३९) में स्रौर स्रागं चलकर शांन्तिपर्वः के अध्याय ३०० में तथा श्रनुगीता में भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है ( ग्रश्व. १९ )। श्रनुगीता के गुरु-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमीसम वस्तुग्रों के वर्णन (ग्रव्य. ४३ ग्रीर ४४) श्रीर गीता के दसवें ग्रध्याय के विभूति-वर्णन के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन बोनों का प्रायः एक ही श्रर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में

भगवान् ने श्रर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय दुर्योधन ग्रादि कौरवो को, ग्रौर युद्ध के बाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तडक ु को भगवान् ने दिखलाया, श्रौर नारायण ने नारद को तथा दाशरिथ राम ने परशु-राम को विखलाया (उ. १३०; ग्रश्व. ५५; शां. ३३९; वन. ९९) । इसमें सन्देह नहीं, कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानो के वर्णनो से कहीं ग्रधिक सुरस श्रौर विस्तृत है; परन्तु सब वर्ण्नो को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि अर्थ-सादृष्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है। गीता के चौदहवें श्रीर पन्द्रहवे श्रध्यायो में इन बातो का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि में भिन्नता कैसे होती है, इन गुणों के लक्षण क्या है, और सब कर्तृत्व गुणो ही का है, श्रात्मा का नहीं, ठीक इसी प्रकार ो का वर्णन अनुगीता (अञ्च ३६-३९) में और शान्तिपर्व में भी श्रनेक स्थानों में पाया जाता है (ज्ञां. २८५ श्रौर ३००-३११) । साराँजा, गीता में जिस प्रसद्दग का वर्णन किया गया है उसके ध्रनुसार गीता में कुछ विषयों का विवे-चन प्रधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विषय-विवेचन-पद्धति भी कुछ भिन्न है; तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी पृथक् पृथक कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं; श्रीर यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं, कि विचारसादृश्य के साथ ही साथ थोड़ी बहुत समता शब्दों में भी श्राप ही श्राप जाती है। मार्गशीर्ष महिने के सम्बन्ध की सदृश्यता तो बहुतही विलक्षण है। गीता में "मासानां मार्गशीर्षोऽहं" (गी. १०. ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी प्रकार भ्रनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये महीनो के नाम वतलाने का मौका दो वार श्राया है, वहां प्रत्येक बार मार्गशीर्ष से ही महीनो की गिनती श्रारम्भ की गई है (श्रनु. १०६ झौर १०९)। गीता में विश्वित श्रात्मीपम्य की या सर्व-भूत-हित की ट्टि, अथवा आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद तथा देवयान ग्रौर पितृयाण-गति का उल्लेख महाभारत के श्रनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणो में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, अत्रत्व यहाँ पर पुनरुदित की भ्रावश्यकता नहीं।

माषासादृश्य की ओर देखिये, या ग्रर्थसादृश्य पर ध्यान दीजिये, ग्रथवा गीता के विषय में जो महाभारत में छःसात उल्लेख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; श्रनुमान यही करना पडता है, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग ह ग्रीर जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णन किया है। हमने देखा है, कि इन सब प्रमाणों की ग्रीर दुर्लक्ष्य करके श्रथवा किसी तरह उनका ग्रटकल-पच्चू ग्रयं लग कर कुछ लोगो ने गीता को प्रक्षिपत सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहीं मानते श्रीर ग्रपन ही संशयरूपी पिशाच को ग्रग्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति

सर्वथा अज्ञास्त्र अतएव अग्राहच है। हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न होती, कि गीता की महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ ग्रीर थी। परन्तु (जैसा कि इस प्रकरण के आरम्भ में बतला दिया गया है) गीता केवल बेदान्त-प्रधान अथवा भक्ति-प्रधान नहीं है, किन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या मर्म बत-, लाने के लिये महाभारत में कर्मयोग-प्रधान गीता का निरूपण ग्रत्यन्त श्रावदयक था; भीर, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है उससे बढ-कर, का॰य-दृष्टि से भी, कोई म्रधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पड़ता। इतना सिद्ध होने पर प्रन्तिम सिद्धान्त यही निश्चत होता है, कि गीता महाभारत में उचित कारणें से ग्रौर उचित स्थान पर ही कही गई है—वह प्रक्षिप्त नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रार्थ महाकाव्य है; ग्रीर उसमें भी कया-प्रसद्धानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म, राजधर्म ग्रादि का मार्मिक विवे-चन है। परन्तु यह बतलाने की ग्रावश्यकता नहीं, कि वाल्मिकि ऋषि का मूल हेतु अपने काव्य को महाभारत के समान "अनेक समयान्वित, सूक्ष्म धर्म-अधर्म के श्रनेक न्यायों से ओतशोत, और सब लोगो को शील तथा सच्चरित्र की शिक्षा देने में संब प्रकार से संमर्थ " बनाने का नहीं था; इसलिये धर्म-अधर्म, कार्य-ग्रकार्य या नीति की दृष्टि से महाभारत की योग्यता रामायण से कहीं बढ़कर है। महाभारत केवल मार्ष काच्य या केवल इतिहास नहीं है, किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-ग्रधमं के सूक्ष्म प्रसद्धगों का निरूपण किया गया है; श्रीर यदि इस धर्मसहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्त्विक विवेचन न किया जायें, तो फिर**्वह क**हाँ किया जा सकता है? केवल वेदान्त-प्रन्यों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता। उसके लिये योग्य स्थान धर्मसहिता ही है; श्रीर यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-ग्रधमें का बृहत् संग्रह ग्रथवा पाँचवां वेद उतना ही अपूर्ण रह जाता । इस श्रुटि की पूर्ति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में · रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाष्य है, कि इस कर्मयोग-शास्त्र का मण्डन महाभारतकार जैसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान ही व्यवहार में भी श्रत्यन्त निपुए। थे।

इस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगववगीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। ग्रब उसके ग्रथं का कुछ ग्रधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये। भारत ग्रीर महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्थक समऋते हैं, परन्तु चस्तुतः वे दो भिन्न भिन्न शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जायें तो 'भारत' नाम उस प्रन्य को प्राप्त हो सकता है, जिसमें भरतवंशी राजाग्रों के पराक्रम का वर्णन हो। रामायण, भागवत ग्रादि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है; ग्रीर, इस रीति से भारतीय युद्ध का जिस ग्रन्थ में वर्णन है उसे केवल' भारत कहना यथेंट्ट हो सकता है, किर वह ग्रन्थ चाहे जितना विस्तृत हो। रामायणग्रन्थ कुछ छोटा

नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायएा नहीं कहता। फिर भारत ही को 'महा-भारत 'क्यो कहते है ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि महत्त्व स्त्रीर भारतत्व इन दो गुणों के कारण, इस प्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है ( स्वर्गा. ५.४४ ) । परन्तु 'महाभारत 'का सरल शब्दार्थं 'बड़ा भारत होता है। ग्रौर, ऐसा ग्रर्थ करने से, यह प्रश्न उठता है, 'कि 'बड़े' भारत के पहले क्या कोई 'छोटा 'भारत भी था ? ग्रीर, उसमें गीता थी या नहीं ? वर्तमान महा-भारत के श्रादिपर्व में लिखा है, कि उपख्यानों के श्रतिरिक्त महाभारत के क्लोको की सख्या चौबीस हजार है ( ब्रा. १. १०१ ); झौर आगे चल कर यह भी लिखा है, कि पहले इसका 'जय'नाम था (ग्रा.६२.२०)। 'जय' शब्द ते भारतीय युध्द में पाण्डवो के जय का बोध होता है; ग्रोर ऐसा ग्रर्थ करने से यही प्रतीत होता है, कि पहले भारतीय युध्द का वर्णन 'जय 'नामक ग्रन्थ में किया गया था; मागे चल कर उसी ऐतिहासिक प्रन्थ में भ्रनेक उपाख्यान जोड़ दिये गये श्रीर इस प्रकार महाभारत-एक बड़ा ग्रन्थ--हो गया, जिसमें इतिहास ग्रीर धर्म-म्रधर्म-विवेचन का भी निरूपए। किया गया है। ग्राव्वलायन गृहचसूत्रो के ऋषितर्पए। में— "सुमन्तु-जैमिनि-वैशंपायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत महाभारत-धर्माचार्याः " ( ग्रा. गृ. ३. ४. ४ ) -- भारत थ्रौर महाभारत दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है; इससे भी उक्त श्रनुमान ही दृढ हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा 'भारत 'नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ शेष नहीं रहा ग्रीर स्वभावतः लोगो में यह समभ हो मई, कि केदल 'महा-भारत ही एक भारत-प्रत्य है। वृर्गमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता है, कि व्यासजी ने पहले अपने पुत्र (ज्ञुक) की और अनन्तर अपने अन्य ज्ञिज्यों को भारत पढ़ाया था (म्रा. १. १०३); स्रीर स्रागे यह भी कहा है, कि सुमन्तु, जैमिनि, पैल, शुक्त ग्रौर वैशंपायन, इन पाँच शिष्यो ने पाँच भिन्न भिन्न भारत-सहितास्रो या महाभारतों की रचना की ( स्रा.६३.९० )। इस विषय में यह कया पाई जाती है कि इन पांच महाभारतों में से वैशंपायन के महाभारत को और जैमिनि के महाभारत में से केवल प्रक्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे श्रव यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में 'भारत-महाभारत 'शब्दो के पहले सुमन्तु श्रादि नाम क्यों रखें गये हैं। परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं। रा० व० चितामिएराव दंद्य ने महाभारत के श्रपने टीका-ग्रन्थ में इस विषयका विचार करके जो सिव्दान्त स्थापित किया है, वहो हमें सयुवितक मालूम होता है। श्रतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल में वैसा नहीं था; भारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, और उस प्रन्य को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुन्ना वही हमारा वर्तमान महाभारत है । यह नहीं कहा जा सकता, कि मूल-भारत में भी गीता न रही हीगी। हां, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय

विदुरतीति, शुकानुप्रक्त, याज्ञवल्य-जनक-संवाद, विष्णुसहस्रताम, अनुगीता, नारायणीय-धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने पहले प्रन्थों के आधार पर ही लिखा है-नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निक्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूल-गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेरफेर न किया होगा। उपर्युक्त विवेचन से यह बात सहज ही समक्त में आ सकती है, कि वर्तमान सात सौ क्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक भाग है, दोनो की रचना भी एक ही ने की है; और वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। आगे यह भी बतलाया जायगा, कि वर्तमान महाभारत का समय कीन सा है, और मूल-गीता के विषय में हमारा मत क्या है।

#### °भाग रं—गीता और उपनिषद् । 🖊

थ्रव देखना चाहिये, कि गीता थ्रौर भिन्न भिन्न उपनिषदों का परस्पर संबंध क्या है। वर्तमान महाभारत हो में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उल्लेख किया गया है; श्रीर बृहदारण्यक (१.३)तया छांदोग्य (१.२) में विणित प्राणें-द्रियों का युद्ध का हाल भी श्रनुगीता (श्रव्य. २३) में है, तथा "न मे स्तेनो जनपदे" म्रादि कैकेय-म्रव्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्दे भी ( छां. ५. ११. ५ ) शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय, ज्यों के त्यो पाये जाते है (शां. ७७.८)। इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पचिशाख-संवाद में बहुदारण्यक ( ४. ५. १३) का यह विषय मिलता है, कि "न प्रेत्य संज्ञास्ति " श्रर्थात् मरने पर ज्ञाता को कोई संज्ञा नहीं रहती, वयोंकि वह ब्रह्म में मिल जाता है; ग्रीर वहीं ग्रन्त में, प्रक्त (६. ५) तथा मुंडक (३. २.८) उपनिषदी में वर्णित नदी श्रीर समुद्र का दृष्टांत, नाम-रूप से विसुक्त पुरुष के विषय में, दिया गया है। इद्रियो को घोड़े कह कर बाह्मण-व्याघ-संवाद (वन २१०) भ्रौर प्रनुगीता में बुद्धि को सारथी की जो उपमा दी गई है, वह भी कठोपनिषद् से ही ली गई है (क. १३.३); श्रीर कठोपनिषद् के ये दोनो क्लोक-"एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा" (कठ. ३. १२) और "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् " (कठ. २. १४)-भी शान्तिपर्व में दो स्थानों पर ( १८७. २९ भ्रोर ३११.४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते है। इवेताइवतर का "सर्वतः पाणि-पादं । किनोक भी, जैसा कि पहले कह ग्राये है, महाभारत में ग्रनेक स्थानीं पर श्रोर गीता में भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही से यह सादृश्य पूरा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिषदों के आँर भी बहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यही दयी, यह भी कहा जा सकता है, कि, महाभारत का अध्यातम-ज्ञान प्रायः उपनिषदो से ही लिया गया है।

गीतारहस्य के नवें श्रीर तेरहवें प्रकरणों में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का श्रद्यात्मज्ञान भी उपनिषदों के

श्राघार पर स्थापित है; श्रौर, गीता में भिवतमार्ग का जो वर्णन है, वह भी इस ज्ञान से प्रलग नहीं है। प्रतएव यहाँ उसको दुवारा न लिख कर संक्षेप में सिर्फ यही बतलाते हैं, कि गीता के द्वितीय अध्याय में विश्वत आत्मा का अशोक्यत्य, आठवें ग्र**ञ्याय का ग्रक्षरब्रह्म-स्वरूप** ग्रीर तेरहवें ग्र*प्*याय का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार तथा विशेष करके 'ज्ञेय 'परब्रह्म का स्त्ररूप--इन सब विषयों का वर्णन गीता में अक्षरशः उपनिषदों के भ्राघार पर ही किया गया है। कुछ उपनिषद् गद्य में है ग्रीर कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में ज्यों का त्यों उद्धृत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हों ने छान्दोग्योपनिषद् श्रादि को पढ़ा है उनके घ्यान में यह बात सहज ही ग्रा जायगी कि " जो है सो है, ग्रौर जो नहीं सो नहीं " (गी. २. १६) तया " यं य वापि स्मरन् भावं०" (गी.८.६.) इत्यादि विचार छान्दोग्योपनिषद् से लिये गये है; श्रीर "क्षीएो पुण्ये" (गी. ९. २१), " ज्योतियां ज्योतिः " (गी. १३. १७) तथा "मात्रास्पर्धाः" (गी. २. १४) इत्यादि विचार ग्रौर वाक्य वृहदारण्यक उपनिषद् से लिये गये हैं। परन्तु गद्य उनिवदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिवदो पर विचार करते हैं, तो यह समता इससे भी ग्राधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, इन पद्यात्मक उपनि-पदो के कुछ क्लोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में उद्धृत किये गये हैं। उदाहरएएार्य, कठोपनिषद् के छः सात क्लोक, श्रक्षरशः श्रयवा कुछ शब्द-भेद से, गीता में लिये गये है। गीता के द्वितीय अध्याय का "आक्वर्यवत्पक्यति०" ( २. २९ ) क्लोक, कठोपनिषद् की द्वितीय बल्ली के " स्नाइचर्यों बक्ता " ( कठ. २. ७ ) क्लोक के समान है; श्रीर "न जायते स्त्रियते वा कदाचित्०" (गी. २. २०) क्लोक तथा ''यदिक्छिन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति०" (गी. ८. ११) श्लोकार्घ, गीता ग्रीर कठोपनिषद् में, ग्रक्षरशः एक ही है (कठ. २. १९; २. १५)। यह पहले ही वतला दिया गया है, कि गीता का "इन्द्रियाणि पराण्याहुः०" (३.४२) क्लोक कठोप-निषद् ( कठ.३.१० ) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रहवे ब्रघ्याय में र्वाणत श्रहेंबस्य-वृक्ष का रूपक कठोपनिषद् से, श्रोर "न तद्भासयते सूर्यो०" (गी. १५. ६) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, निया गया है। क्वेताक्वतर उपनिषद् की वहुतेरी कल्पनाएँ तथा क्लोक भी गीता में पाये जाते हैं। नवे प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल इवेताक्वतरोपनिषद् में हुम्रा है भ्रोर वहीं से वह नीता तथा महाभारत में लिया गया होगा। शब्द-सादृश्य से यह भी प्रगट होता है, कि गीता के छठवें भ्रष्याय में योगाम्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है--" शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यः " (गी. ६. ११)—वह" समे शुंचीः " स्रादि ( स्वे. २. १० ) मन्त्र से लिया गया है और "समं काय्तिरोग्रीवं०" (गी. ६. १३) ये शब्द त्रिर-न्नतं स्थाप्य समं शरीरम् " ( इवे. २.८ ) इस मन्त्र से लिये गये हैं। इसी प्रकार "सर्वतः पाणिपादं " इलोक तथा उसके आगे का इलोकार्घ भी गीता (१३. १३)

A THE STATE OF STATE

ग्रीर श्वेताश्वतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता है (श्वे. ३.१६); ग्रीर "प्राणी-रणीयांसं" तथा "ग्रादित्यवर्ण तमसः परस्तात्" पद भी गीता (८.९) में ग्रीर श्वेताश्वतरोपनिषद् (३.९.२०) में एक ही से है। इनके ग्रातिरिक्त गीता ग्रीर उपनिषदों का शब्द—सादृश्य यह है, कि "सर्वभूतस्थमात्मानं" (गी. ६. २९) ग्रीर "वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो "(गी. १५. १५) ये दोनों श्लोकार्घ केवल्योप-निषद् (१. १०.; २.३) में ज्यों के त्यों मिलते है। परन्तु इस शब्द—सादृश्य के विषय पर ग्रीधक विचार करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं; क्योंकि इस बात का कीसी को भी संदेह नहीं है, कि गीता का वेदान्त—विषय अपनिषदों के श्राधार पर प्रतिपादित किया गया है। हमें विशेष कर यही देखना है, कि अपनिषदों के विवेचन में ग्रीर गीता के विवेचन में कुछ-ग्रन्तर है या नहीं; ग्रीर यदि है, तो किस बात

उपित्विदो कि संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपितवद्रों की भाषा तो इतनी श्रविचीन है, कि उनका श्रीर पुराने उपनिषदों का श्रसम-कालीन होना सहज ही मालूम पड़ जाता है। अतएव गीता श्रौर उर्पानेषदों में प्रतिपादित विषयों के सदृशता का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिषदों को वुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख बहासूत्रों में है। इन उपनिषदों के अर्थ को ग्रीर गीता के श्रध्यात्म को जब हम मिला कर देखते है, तब प्रथम यही बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप एक सा है, तथापि निर्गुण से सगुए की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'श्रविद्यां' शब्द के बदले 'मायां' या ' ब्रज्ञान ' शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया है। नवे प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरए। कर दिया गया है, कि 'माया' शब्द श्वेताश्वतरोपनिषद् में थ्रा चुका है घ्रीर नाम-रूपात्मक भ्रविद्या के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है; त्या यह भी ऊपर बतला दिया गया है, कि स्वेतास्वतरोपनिषद् के कुछ स्लोक गीता में ग्रक्षरंशः पाये जाते है। इससे पहला ग्रनुमान यह किया जाता है, कि--" सर्व खिल्वदं ब्रह्म " (ख्रां. ३. १४ं.१) " या सर्वमात्मानं पश्यति " ( बृ. ४. ४. २३ ) श्रयवा " सर्वभूतेषुचात्मानं० " ( ईश. ६ ) इस सिद्धान्त का श्रयवा उपनिषदों के सारे भ्रव्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि गीता ग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नाम-रूपात्मक श्रविद्यां को उपनिषदी में ही 'माया ' नाम प्राप्त हो गया होगा 🗗

श्रव यदि इस बात का विचार करें, कि उपनिषदों के श्रीर गीता के उपपादन क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल—सांख्यशास्त्र को विशेष महत्त्व दिया गया है। बृहदारण्यक श्रीर छांदोग्य दोनों उपनिषद् ज्ञान—प्रधान ह, परन्तु उनमें तो सांख्य—प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; श्रीर, कठ ग्रादि उपनिषदों में यद्यपि अव्यक्त, महान् इत्यादि सांख्यों के शब्द श्राये है, तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका श्रवं सांख्य-प्रक्रिया के श्रनुसार न कर के वेदान्त—पद्धित के श्रनुसार करना चाहिये।

मैञ्युनिषद् के उपासना को मि यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस्प्रकार सांख्य-प्रित्रया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक ग्रा पहुँची है, कि वेदान्त-सुत्रों में पञ्चीकरण के बदले छादोग्य उपनिषद् के ग्राधार पर त्रिवृत्करण ही से सिंद्ध के नाम-रूपात्मक वैचित्र्य की उपपत्ति वतलाई गई है (वेसू. २.४.२०)। ू साख्यो को एकदम ग्रलग करके ग्रथ्यात्म के क्षर-प्रक्षर का विवेचन करने की यह पद्धति गीता में स्वीकृत नहीं हुई है। तथापि, स्मरण रहे कि, गीता में सांख्यो के सिद्धान्त ज्यों के त्यों नहीं ले लिये गये है । त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति से, गुणोत्कर्ष के तत्त्व के अनुसार, व्यक्त सूष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जो सिद्धान्त है वे गीता को प्राह्य है; और उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि पुरुष निर्गुण हो कर ब्रव्टा है। परन्तु द्वैत-सांख्यज्ञान पर ऋदैत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्रादल्य स्थापित कर दिया है, कि प्रकृति ऋीर पुरुष स्वतंत्र नहीं है-वे दोनो उपनिषद् में विंएात श्रात्मरूपी एक ही परब्रह्म के रूप श्रर्थात् विभूतियां है; श्रीर फिर सॉल्यों हो के क्षर-ग्रक्षर-विचार का वर्णन गीता में किया गया है। उपनिषदीं के ब्रह्मात्मैक्यरूप ब्रह्मेत मत के झाथ स्थापित किया हुआ हैती साख्यो के सृष्टचुत्पत्ति-क्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के प्रन्य स्थानो में किये हुए म्रध्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है। श्रीर, ऊपर जो श्रनुमान किया गया है, कि दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये है, यह इस मेल से श्रीर भी दृढ़ हो जाता है।

उपनिषदो की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्व-पूर्ण विशेषतः है, वह व्यक्तोपासना अथवा भिवतमार्ग है। भगवदगीता के समान उपनिषदो में भी केवल यत-याग श्रादि कर्म ज्ञानदृष्टि से गीए। ही माने गये है, परन्तु व्यक्त मानव-देहधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिषदों में नहीं देख पड़ती। उपनिषत्कार इस तत्व से सहमत है, कि ग्रव्यक्त ग्रीर निर्गुण परब्रह्म का ग्राकलन होना कठिन हैं; इसलिय मन, आकाश, सूर्य, श्रग्नि, यज्ञ श्रादि सगुए। प्रतीको की उपासना करनी चाहिये। परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदों में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, उनमें मनुष्य-देहवारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं वतलाया गया है। मैत्र्युपनिषद् (७.७) में कहा है, कि रुद्र, विष्णु, अर्च्युत, नारायण ये सब परमात्मा ही के रूप है, व्वेताव्वतरीपनिषद् में 'महेश्वर ' श्रादि शब्द अयुक्त हुए हैं; ग्रीर " ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पार्श : " (श्वे. ५. १३) तथा " यस्य देवे परा भिक्त. " (इवे. ६. २३) ब्रादि वचन भी इवेताइवतर में पाये जाते है। परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायएा, विष्णु त्रादि शब्दों से विष्णु के मानवदेहघारी अवतार ही विवक्षित है। कारण यह है, कि रुद्र स्रोर विष्णु ये दीनों देवता वैदिक--श्रर्थात् प्राचीन-है; तब यह कैसे मान लिया जायें कि " यज्ञी वे विष्णु " (तै. तं. १. ७. ४ ) इत्यादि प्रकार से यज्ञयाग ही को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप ग्रागे दिया गया है, बही उप-

र्युक्त उपनिषदों का श्रमित्राय नही होगा ? अञ्झा, यदि कोई कहे, कि मानवदेहधारी अवतारो की कल्पना उस समय भी होगी, तो यह कुछ बिलकुन ही असंभव नहीं है। क्योंकि, क्वेताक्वतरोपनिषद्में जी ' भिक्त र शब्द है उसे यज्ञरूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जैंचता। यह वात सच है, कि महानारायए, न्सिहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी आदि उपनिषदों के वचन व्वेताव्वत-रोपनिषद् के वचनो की अपेक्षा कही अधिक स्पष्ट है, इसलिये उनके विषय में उक्त प्रकार की जांका करने के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जांता। परन्तु इन उपनिंददी का काल निश्चित करने के लिये ठीक ठीक साधन नहीं है, इसलिये इन उपनिवदों के आधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानवरूपधारी विष्णु की भिनत का उदय कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से वैदिक भक्तिमार्ग की प्राचीनता श्रच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। पाणिनी का एक सूत्र है 'भिवतः '-ग्रर्थात् जिसमें भिवत हो ( पा. ४. ३. ९५ ); इसके आग " वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् " (पा. ४. ३. ९८); इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी वामुदेव में भितत हो उसे 'वासुदेवक ' और जिसकी फ़र्जुन में भितत हो उसे ' अर्जुनक' करना चाहिये; और पतंजिल के महाभाष्य में इस पर टोका करते समय कहा गया है, कि इस सूत्र में 'वासुदेव 'क्षत्रिय का या 'भगवान् 'का नाम है। इन रुथों से पातंजल-भाष्य के विषय में उत्तरर भाडारकर ने यह सिद्ध किया है, कि वह ईसाई सन् के लगभग ढाई सी वर्ष पहले बना है; श्रीर इसमें तो सन्देह ही नहीं, कि पाणिनी का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा, भक्ति का उल्लेख बौद्धधर्म-ग्रंथो में भी किया गया है, ग्रौर हमने ग्रागे चलकर विस्तार-पूर्वक वतलाया है, कि वौद्ध धर्म के महायान पश्च में भिरत के तत्वों का प्रवेश होने के लिये श्रीकृष्ण का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । श्रतएव यह बात निविवाद सिद्ध है, कि कम से कम वृद्धं के पहले-प्रथित् ईसाई सन् के पहले छः सो से श्रधिक वर्ष-हमारे यहाँ का भिक्तमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। नारदपञ्चरात्र या शांडिल्य श्रथवा नारद के भिवतसूत्र उसके बाद के है परंतु इससे भिक्तमार्गं ग्रथवा भागवृत्त धर्म की प्राचीनता में कुछ भी बांधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बातें स्पष्ट विदित हो जाती है, कि प्राचीन उपनिषदी में जिस सगुणीपासना का वर्णन है उसी से क्रमशः हमारा भितमार्ग निकला है; पातंजल योग में चित्त को स्थिर करने के लिये किसी न किसी व्यर्कत श्रीर प्रत्यक्ष वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पड़ता है, इसलिये उससे भिक्तमार्ग की और भी पुष्टि हो गई है; भित्तमार्ग किसी अन्य स्थान से हिंदुस्थान में नहीं लाया गया है-और न उसे कहीं से लाने की आवश्यकता ही थी। खुद हिंदु-स्यान में इस प्रकार से प्रादुर्भूत भिन्तमार्ग का और विशेषतः वासुदेव-भिन्त का उपनिषदों में विशित वेदान्त की दृष्टि से मण्डन करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

۶. ش

M.

1

Ę

गी. र. ३४

परन्तु इससे भी श्रधिक महत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भिक्त श्रीर ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना ही है। चातुर्वण्यं के श्रथवा श्रीतयज्ञ—याग श्रादि कमों को यद्यपि उपनिषदों ने गौण माना है, तथािप कुछ उपनिषत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये श्रीर चित्तशुद्धि होने पर भी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि श्रधिकां उपनिषदों का भुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की श्रोर हो है। ईशावास्योपनिषद् के समान कुछ श्रन्य उपनिषदों में भी "कुर्वश्चेवह कर्माणि" जैसे, श्रामरणान्त कर्म करते रहने के विषय में, वचन पाये जाते हैं; परन्तु श्रध्यात्मज्ञान श्रीर सांसारिक कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर, श्राचीन काल से प्रचित्त इस कर्म योग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वैसा किसी भी उपनिषद् में पाया नहीं जाता। श्रथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त श्रधिकां उपनिषत्कारों के सिद्धान्तों से भिन्न है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसिलये उसके बारे में यहाँ श्रधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं।

गीता के छठवें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका विस्तृत और ठीक ठीक विवेचन <u>पातुंजल-योग-सूत्र में</u> पाया जाता है; ग्रोर इस समय ये सूत्र ही इस विषय के प्रमाण्मित ग्रन्थ समक्षे जाते हैं। इन सूत्रों के चार अध्याय है। पहले अध्याय के आराभ में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि ''योगिइचत्तवृत्तिनिरोधः"; ग्रौ त्यह बतलाया गया है कि ''ग्रभ्यासवैराग्याभ्यां तिनिरोध. " प्रयीत् यह निरोध प्रभ्यास तथा वैराग्य से किया जा सकता है। आगे चलकर यम-नियम-श्रासन- प्राणायाम श्रादि योगसाधनो का वर्णन करके तीसरे ग्रीर चौथे श्रध्यायों में इस दात का निरूपण किया है, कि 'श्रसंप्रज्ञात' श्रर्थात, निविकल्प समाधि से प्रिणिमा-लिवमा ग्रादि ग्रलौकिक सिद्धियाँ और शन्तियाँ प्राप्त होती है, तथा इसी समाधि से श्रंत में ब्रह्मनिर्वाणुरूप मोक्ष मिल जाता है। भगवद्गीता में भी पहले चित्तिनिरोध करने की भ्रावश्यकता (गी. ६. २०) बत-लाई गई है, फिर कहा है कि अभ्यास तथा वैराग्य इन दोनो साधनो से चित्त का विरोध करना चाहिये (६.३५) भ्रौर भ्रंतमें निविकल्प समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि पातंजल योग-मार्ग से अगंबद्गीता सहमत है, श्रयवा पातंजल-सूत्र भगवद्गीता से प्राचीन है। पातंजल-सूत्र की नाई भगवान् ने यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकड़े पकड़े सारी श्रायु व्यवीत कर देनी चाहिये। कर्नयोग की सिद्धी के लिये बुद्धि की समता होनी चाहिये ग्रीर इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना झर्वस्यक है, इतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी श्रवस्या में यहि जहना चाहिये, कि इस विषय में पातजल सूत्रो की श्रपेक्ष स्वेता-

इवतरोपनिषद् या कठोपनिषद् के साथ गीता श्रधिक मिलती जुलती है। ध्यानिबन्दु, छुरिका और योगतत्त्व उपनिषद् भी योगिवषयक ही है परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल योग है और उनमें सिर्फ योग हो की महत्ता का वर्णन किया गया है, इसलिये केवल कर्मयोग को श्रेष्ठ माननेवाली गीता से इस एकपक्षीय उपनिषदों का मेल करना उचित नही श्रीर न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने गीता का श्रंग्रेजी में जो श्रनुवाद किया है उसके उपोद्घात में श्राप कहते हैं, कि गीता का कर्मयोग पातंजल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्तु यह बात श्रसंभव हैं। इस विषय पर हमारा यहीं कथन है, कि गीता के 'योग' शब्द का ठीक ठीक - प्रर्थ समभ मे न प्राने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुक्रा है; क्योंकि इघर गीता का कर्मयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो उघर पातंजल योग बिलकुल उसके विरुद्ध ग्रर्थात् निवृत्ति-प्रधान है। श्रतएव उनमें से एक का दूसरे से प्रादुर्भूत होना कभी संभव नहीं; ग्रौर न यह बात गीता में कही कही गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ 'कर्मयोग' था श्रीर सम्भव है, कि वही शब्द, पातंजलसूत्रों के प्रनंतर, केवल 'चित्तनिरोधरूपी योग' के अर्थ में प्रचलित हो गया हो। चाहे जो हो; यह निविवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने जिस निष्काम कर्नाचरए। के मार्ग का प्रवलंबन किया था उसी के सदृश गीता का योग प्रर्थात् कर्ममार्ग भी है भ्रौर वह मनु-इक्ष्वाकु ग्रादि महानु-भावों की परंपरा से चले हुए भागवत धर्म से लिया गया है--वह कुछ पातंजल योग से उत्पन्न नहीं हुआ है।

श्रव तक किये गये विवेचन से यह वात समभ में श्रा जायगी, कि गीता-धर्म भौर उपनिषदों में किन किन बातों की विभिन्नता ग्रौर समानता है। इनमें से श्रधि-कांश बातों का विवेचन गीता रहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है। ग्रतएव यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिषदों के श्राधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिषदों के श्रध्यात्मज्ञान का भी निरा प्रनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभित का और हैं सांख्यशास्त्र में वींणत सृष्टपुत्पत्तिकम का श्रथति क्षराक्षर-ज्ञान का भी समावेश किया गया है; और, उस वैदिक कर्मयोग-धर्म हो का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगों के लिये आचरण करने में मुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हो । उपनिषदों की श्रपेक्षा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही है, श्रतएव ब्रह्म-ज्ञान के अतिरिक्त अन्य बातों में भी संन्यास-प्रधान उपनिषदो के साथ गीता का • मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के प्रर्थ की खींचातानी करना उचित नहीं है। यह सच है, कि दोनों में घ्रध्यात्मज्ञान एक ही सा है; परन्तु--जैसा कि हमने गीता-रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्वब्द दिखला दिया है—ग्रध्यात्मरूपी मस्तक एक भले हो, तो भी सांख्य तथा कर्मधोग वैदिकधर्म-पुरुव के दो समान वलवाले हाथे हैं प्रीर इसमें से ईआवांस्योपनिषद् के अनुसार, ज्ञानयुदत कर्न ही े का प्रतिपादेन सुरक्षकठ से गीता में किया गया है।

### भाग ३ — गीता और ब्रह्ममूत्र ।

ज्ञान-प्रधान, भिवत-प्रधान और योग-प्रधान उपनिषदों के साथ भगवद्गीता में जो सावृत्य और भेद हैं, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म- सूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई ग्रावत्यकता नहीं है। क्योंकि, भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के बतलाये हुए ग्रध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-बद्ध विवेचन करने के लिये ही बादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसलिये उनमें उपनिषदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तेर- हवे ग्रध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पेष्ट उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिविौवर्धुः पृथक् । ब्रह्मस्त्रपदेश्चेव हेतुमद्गिर्विनिश्चितैः ॥

अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का "अनेक प्रकार से विविध छंदो के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों न पृथक् पृथक् और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदो से भी विवेचन किया हैं" (गी. १३. ४); और यदि इन ब्रह्मसूत्रों को तथा वर्तमान वेगन्तसूत्रों को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेदान्तनुत्रों में वाद बनी होगी। म्रतएव गीता का कालिनिर्णय करने की दृष्टि से इस वात का स्रवश्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसूत्र कौन से हैं। क्योंकि, वर्तमान येदान्त-मूत्रो के प्रतिरिक्त बह्मसूत्र नामक कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं पाया जाता और न उसके विषय में कहीं वर्णन ही है । स्रौर, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं जँदता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद गीता बनी होगी, वयोकि गीतां की प्राची-नता के विषय में पर्म्परागत समभ चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कठिनाई को ध्यान में ला कर शांकरभाष्य में "ब्रह्मेसूत्रपदैः" का श्रर्थं " श्रुतियों के श्रथवा उपनिषदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य" किया गया है परन्तु, इसक विपरीत, शांकरभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि, और रामानुजाचार्य, मध्याचार्य प्रभृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते है, कि यहाँ पर "ब्रह्म-सूत्रपर्देश्चैव" शब्दो से " श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा " इन वादरायणाचार्य के ब्रह्म-सूत्रों का ही निर्देश किया गया है; ग्रौर, श्रीधरस्वामी को दोनो ग्रर्थ ग्रभिप्रेत हैं। ग्रतएव इस क्लोक का सत्यार्थ हमें स्वतत्र रीति से ही निक्वित करना चाहिये। क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ का विचार "ऋषियो ने श्रनेक प्रकार से पथक्" कहा है; , ग्रीर इसके सिवा ( चैव ), "हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदो ने भी " वही अर्थ कहा है; इस प्रकार 'चैव' ( और भी) पद से इस कात का स्पष्टीकरए।

<sup>्</sup>र इस विषय का विचार परलोकवासी तेलंग ने किया है। इसके सिवा सन् १८९५ में इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर, बी. ए. ने भी एक निवन्ध प्रकाशित किया है।

हो जाता है, कि इस क्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला प्रयीत् ऋषियों का किया हुन्ना वर्णन "विविध छंदो के द्वारा पृथक् पृथक् श्रर्थात् कुट

यहाँ और कुछ वहाँ तथा ग्रनेक प्रकार का" है और उसका प्रनेक ऋषियों-हार किया जाना 'ऋषिभि.' (इस बहुवचन तृतीयान्त पद) से स्पष्ट हो जाता है तया ब्रह्मतूत्र-पदो का दूसरा दर्णन "हेतुयुक्त ग्रीर निश्चयात्मक" है। इस प्रकार इन दोनों वर्णनों को विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी क्लोफ में है। 'हेतुमत्' जन्द महाभारत् में कई स्थानों पर पाया जाता है श्रीर इसका श्रर्थ है--"नैय्यायिक पद्धति से कार्यकारण-भाव वतलाकर किया हुन्ना प्रतिपादन् ।" उदाहरणार्थ, जनव के सन्मुख सुलभा का किया हुम्रा भाषएा, म्रथवा श्रीकृप्ए। जब शिष्टाई के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ भाषण लिजिये। महा भारत में ही पहले भाषए। को "हेतुमत् श्रोर श्रर्थवत् " (शा. ३२०. १९१) श्रोर दूसरे को "सहेतुक" (उद्यो. १३१. २) कहा है। इससे यह प्रकट होता है, कि त्र जिस प्रतिपादन में साधक बाधक प्रमाण वतलाकर श्रन्त में कोई भी श्रनुमान निस्सदेह सिद्ध किया जाता है उसी को" हेतुमद्भिविनिध्चितः "विशेषएा लग्।ये जा सकते है; ये शब्द उपनिषदों के ऐसे संकीएं प्रतिपादन की नहीं लगाये जा त्तकते, कि जिसमें कुछ तो एकस्थान में हो श्रीर कुछ दूसरे स्थान में। श्रतएव ''ऋषिभिः बहुषा विविधैः पृथक्" श्रीर "हेतुमद्भिः विनिश्चितः" पदों के विरो घात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पडेगा कि गीता के उक्त दलोक में "ऋषियों द्वारा विविध छन्दों में किये गये ग्रनेक प्रकार के पृथक्" विवे चनों से भिन्न भिन्न उपनिषदों के संकीर्ण श्रौर पृथक् वाक्य ही श्रभिन्नेत है, तथा "हेतुयुक्त श्रौर विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपदों" से ब्रह्मसूत्र-ग्रन्थ का वह विवेचन श्रभिप्रेत है, कि जिसमें साधक-बाधक प्रमाण दिखलाकर श्रन्तिम सिद्धान्तीं का सन्देह रहित निर्णय किया गया है। वह भी स्मरण रहे, कि उपनिषदों के सब विचार इधर उधर विखरे हुए है, ग्रर्थात ग्रनेक ऋषियों को जैसे सूऋते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या ऋम नहीं है; श्रतएव उनकी एक-बाक्यता किये विना उपनिषदों का शावार्थ ठीक ठीक समक्त में नहीं श्राता। यही कारण है कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस ग्रन्थ या वेदान्तसूत्र (ब्रह्मसूत्र) का भी उल्लेख कर देना ग्रावश्यक था जिसमें कार्य-कारएा-हेतु दिखला कर उनकी

गीता के श्लोकों का उक्त श्रर्थ करने से यह प्रकट हो जाता है, कि उपनिषद श्रीर ब्रह्मसूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिषदों के विषय में तो कुछ भी मत-भेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिषदों के बहुतेरे श्लोक गीता सें शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्रों के विषय में सन्देह श्रवश्य किया जा

सकता है; वयोंकि ब्रह्मसूत्रों में यद्यिष 'भगवद्गीता' शब्द का उल्लेख प्रत्यक्ष में

(श्रर्थात् उपनिषदो की) एकवाक्यता की गई है।

ने मी

1

7

۲.

ŧ١

,

FK

ER

नहीं किया हैं। तथापि भाष्यकार यह मानते हैं कि कुछ सूत्रों में 'स्मृति' शब्दों से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शांकर-भाष्य के अनुसार, "स्मृति" शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य है:—

ब्रह्मसूत्र-प्रथ्याय, पाद ग्रौर सूत्र । १. २. ६ स्मृतेश्च ।

१. ३. २३ ग्रपि च स्मर्यते । २. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ।

१. ३. ४५ श्रिप च स्मर्यते ।

३. २. १७ दर्शयित चाथोः अपि स्मर्यते । ३. ३. ३१ श्रनियमः सर्वासामविरोधः ं शब्दानुमानाभ्याम् ।

४. १. १० स्मरंति च । ४. २. २१ योगिनः प्रति च स्मर्यते । गीता—प्रथ्याय ग्रौर क्लोक।
गीता १८. ६१ "ईश्वरः सर्वभूतानां०"
ग्रादि क्लोक।
गीता १५. ६ "न तद्भासयते सूर्य.०"ग्रा०।
गीता १५. ३. "न रूपमस्येह
तथोपलभ्यते०" ग्रादि।
गीता १५. ७ "ममेवांशो जीवलोके जीव
भूतः०" ग्रादि०।
गीता१३:१२ "त्रेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि०ग्रा०
गीता८. २६ "शुक्लकृष्णे गती हथेते०"
ग्रादि०।

गीता ८. २३ "यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्ति

चैव योगिनः० " स्रादि० ।

उपर्युक्त श्राठ स्थानो में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जायें, तथापि हमारे मत से तो चौथे (ब्रसू. २. ३. ४५) और ब्राठवे (ब्रसू. ४. २. २१) के विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है, ग्रौर, यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में— शकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य-चारो भाष्यकारो का मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनो स्थानों (ब्रसू. २. ३. ४५ श्रीर ४. २. २१) के विषय में इस प्रसङ्ग पर भी ग्रवश्य ध्यान देना चाहिये—जीवात्मा ग्रीर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले " नात्माऽश्रुतेनि-त्यत्वाच्च ताभ्यः" (ब्रसू. २. ३. १७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के ग्रन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुग्रा है; उसके बाद "ग्रशो नानाव्यपदेशात्०" (२. ३. ४३) सूत्र से यह वतलाया है, कि जीवात्मा परमात्मा हो का 'ग्रंश' हैं, श्रौर श्रागे "मत्रवर्णाच्च " (२. ३.५४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर, अन्त में '' अपि च स्मर्यते '' ( २. ३. ४५ )—"स्मृति म भी य्री कहा है"-इस सूत्र का प्रयोग किया-गया है। सब भाष्यकारों का कथन है, कि यह स्मृति यानी गीता का "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन." (गी. १५. ७) यह वचन है । परन्तु इसकी श्रपेक्षा ग्रन्तिमस्थान ( ग्रर्थात् ब्रह्मसूत्र ४. २. २१) ग्रोर भी अधिक निस्सन्देह है। यह पहलेही दसवे प्रकरण में

बतलाया जा चुका है, कि देवयान श्रीर पितृयाए। गित में क्रमानुसार उत्तरायए। के छः महीने श्रीर दिक्षए। यन के छः महीने होते हैं, श्रीर उनका श्रर्थ काल-प्रधान न करके बादरायए। चार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्कालाभिमानी देवता श्रीम-प्रेत हैं (वेसू. ४. ३. ४.)। श्रब यह प्रश्न हो सकता है, कि दिक्षए। यन श्रीर उत्तरायए। शब्दों का कालवाचक श्रयं क्या कभी लिया ही न जावें? इसिलये "योगिनः प्रित च स्मर्यते" (ब्रसू. ४. २. २१) – श्रयात् ये काल "स्मृति में योगियों के लिये विहित माने गये हैं" – इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; श्रीर, गीता (८. २३) में यह बात साफ साफ कह दी गई है, कि "यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः" श्रथात् ये काल योगियों को विहित है। इससे – भाष्यकारों के मतानुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानो पर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से भगव्यगीता ही विविक्षत है।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है श्रौर ब्रह्मसूत्रों में स्मृति ' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों में काल-दृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता में ब्रह्म सूत्रों का साफ साफ उल्लेख है इसलिये ब्रह्मसूत्र का गीता के पहले रचा जाना निश्चित होता है और ब्रह्मसूत्रोमें 'स्मृति ' शब्दसे गीता का निर्देश माना जायें तो गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुम्रा जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक वार गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सूत्रो का गीता के बाद रचा जाना सम्भव नहीं । श्रच्छा; श्रव यदि इस भगड़े से बचने के लिये "ब्रह्मसूत्रपदैः" शब्द से शाडकरभाष्य में दिये हुए श्रर्थ को स्वीकार करते है, तो "हेतुमद्भिर्विन-क्चितैः "इत्यादि पदो का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; और, यदि यह माने कि ब्रह्मसूत्रों के 'स्मृति ' शब्द से गीता के श्रितिरिक्त कोई दूसरा स्मृति-ग्रन्थ विवक्षित होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि भाष्यकारों ने भूल की है। अच्छा; यदि उनकी भूल कहें, तो भी यह- बतलाया नहीं जा सकता कि 'स्मृति 'शब्द से कौन सा प्रन्य विविक्षित है। तब इस अड़चन से कैसे पार पावे ? हमारे मतानुसार इस श्रड़चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाये, कि जिसत बह्मसूत्रों की रचना की है उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है, तो कोई श्रड़चन या विरोध ही नही रह जाता । ब्रह्मसूत्रो को 'व्याससूत्र ' कहने की रीति पड़ गई है और "शेषत्वात्पुरुषार्थवादी यथान्येष्विति जैमिनिः" ( वेन्. ३. ४. २) सूत्र पर शाडकरभाष्य की टीका म स्रानन्दिगिरि ने लिखा है कि जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; श्रौर श्रारम्भ के महरालाचरण में भी, "श्रीमद्व्यासपयोनिधिनिधिरसौ " इस प्रकार उन्हों ने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया है। यह कथा महाभारत के ब्राधार पर हम ऊपर बतला चुके है, कि महाभारतकार व्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जैमिनि और वैशंपायन नामक पाँच शिष्य थे ग्रीर उनको व्यासजी ने महाभारत पढाया था। इन दोनों बातों को मिला कर

दिचार करने से यही जनुमान होता है, कि मूल भारत ग्रीर तदन्तर्गत गीता को व्दर्तमान स्वरूप देन का तथा प्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण य तिली ने ही किया होगा । इसे कथन का यह नतलव नहीं, कि बांदरायणाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कथन का भागार्थ, यह है:---म्हाभारत-प्रत्य के प्रति विस्तृत होने के कारण सम्भव है, कि वादराणाचार्य के समय उसके कुछ भाग इघर उपर बिखर गये हो या लुप्त भी हो गये हों। एंसी प्रवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागो की खोज करके, तथा ग्रन्थ में जहाँ जहाँ अपूर्णता, प्रशुद्धियाँ और बुटियाँ देख एड़ी वहाँ वहाँ उनका संशोधन न्नौर उनकी पूर्ति करके, तथा स्रनुक्रमिएका ऋदि जोड़ कर बादरायणाचार्य ने इस प्रत्य का पुनरुक्जीवन किया हो ग्रथवा उसे वर्तमान स्टब्स्य दिया हो। यह दात प्रतिद्ध है, कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी-ग्रन्थ का 'ऐसा ही संशोधन एकनाथ महाराज ने किया था; श्रीर यह कथा भी प्रचलित है कि एकवार संस्कृत का च्याकरण-महाभाष्य प्रायः 'लुप्त हो गया था और उसका पुनुरुद्धार चन्द्रशेलराचार्य को करना पड़ा। श्रव इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति लग ही जाती है। कि महा-भारत के श्रन्य प्रकरणों में गीता के क्लोक क्यो पाये जाते हैं, तथा यह बात भी महज ही हल हो जाती है, कि गीतामें बहासूत्रों का स्पष्ट उल्लेख श्रीर बहासूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से गीता का निर्देश क्यो किया गया है। जिस गीता के आधार पर वर्तमान गीता बनी है वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी, इसी कारण ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति ' शब्द से उसका निदश किया गया; श्रीर महाभारत का संशोधन करते समय गीता कमें यह बतलाया गया, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विस्तार

\*पिछले प्रकरणों में हमने यह बतलाया है, कि ब्रह्मसूत्र वेदान्त-संबंधी मुख्य प्रथ है, और इसी प्रकार गीता कर्मयोग-विषयक प्रधान प्रंथ है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो, कि ब्रह्मसूत्र और गीता की रचना अकेले व्यासजी ने ही की है, तो अिन दोनो शास्त्रों का कर्ता उन्हीं को मानना पड़ता है। हम यह बात अनुमान-दारा ऊपर सिद्ध कर चुके है, परन्तु कुंमकोणस्य कृष्णाचार्य ने, दाक्षिणात्य पाट के अनुसार, महाभारत की जो एक पोथी हाल ही मे प्रकाशित की है उसमें शान्तिपर्व के २१२ वे आध्याय में (वार्णेयाध्यात्मप्रकरण मे) इस बात का वर्णन करते समय, कि युग के आरंभ मे भिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए, ३४ वॉ श्रीक इस प्रकार दिया है:—

वेदान्तकर्मयोगं च वेदावद् ब्रह्माविद्विभुः। द्वेपायनी निजप्राह शिल्पशास्त्रं मृगुः पुनः॥

इस श्लोक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनान्त पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त और कर्मयोग' ही करना पड़ता है। अथवा, यह भी प्रतीत होता है, िक 'वेदान्तं कर्मयोग च, यही मूल पाट होगा और लिखते समय या छापते समय 'न्तं 'के ऊपरका अनुस्वार छूट गया हो। इस श्लोक में यह साफ साफ कह दिया गया है, िक वेदान्त और कर्मयोग, टोनों शास्त्र न्यास जी को प्राप्त हुए थे और शिल्नशास्त्र भृतु को मिला था। परन्तु यह श्लोक वंगई के गणपत कृष्णाजी के

पूर्वक विवेचन द्रह्मसूत्रों में किया गया है। दर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का जो यह उत्लेख है उसकी वरावरी के ही सूत्रग्रन्थ के ग्रन्थ उत्लेख वर्तमान महाभारत में भी है। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के ग्रष्टावत्र ग्रादि के संवाद में " श्रनृता. स्त्रिय द्रत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति" (ग्रनु. १९.६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ बाह्मण् (ज्ञाति. ३१८. १६–२३), पञ्चरात्र (ज्ञाति. ३३९. १०७), मनु (ग्रनु. ३७. १६) ग्रीर यास्क के निरुत (ज्ञाति. ३४२. ७१) का भी ग्रन्यत्र साफ साफ उल्लेख किया गया है। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुखाग्र करने की रीति नहीं थी, इसिलये यह शंका तहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के ज्ञातिरिक्त महाभारत में ग्रन्य स्थानों पर जो श्रन्य ग्रन्थों के उल्लेख है, वे कालंनिर्ण्यार्थ कहाँ तक विव्वतनीय माने जायें। क्योंकि, जो भाग मुखाग्र नहीं किये जाते उनमें संपक क्लोक मिला देना कोई कठिन वात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त ग्रन्य उल्लेखों का यह वतलाने के लिये उपयोग करना कुछ श्रनुचित न होगा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख केवल श्रकेला या श्रपूर्व श्रतएव श्रविव्वसनीय नहीं है।

" ब्रह्मसूत्र परेंश्चैव " इत्यादि श्लोक के पदो के ग्रर्थ-स्वारस्य की मीमांसा करके हम ऊपर इस बात का निर्णय कर श्राये है, कि भगवद्गीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख किया गया है। परन्तु भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख हीने का-म्रौर वह भी तेरहवें मध्याय में भ्रथित् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार ही में होने का हमारे मत में एक श्रीर महत्त्वपूर्ण तथा दृढ कारण है। भगवद्गीता में वासुदेव-भिनत का तत्व यद्यपि मूल भागवत या पञ्चरात्र-धर्म से लिया गया है, तथापि ( जैसा हम पिछले प्रकरणों में कह श्राये है ) चतुर्व्यूह-पञ्चरात्र-धर्म में व्रणित मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मेत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुदेव से सकर्षण अर्थात् जीव, संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) ग्रीर प्रद्युम्न से श्रिनिरुद्ध (श्रहंकार ) उत्पन्न हुश्रा । ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी श्रन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुश्रा है (वेसू. २. ३. १७ ), वह सनातन पर-मात्मा ही का नित्य 'श्रंश 'है (वेसू. ३. ४३)। इसलिये ब्रह्मसूत्रों के दूसरे छापखाने से प्रकाशित पोथी में तथा 'कलकते की प्रति मे भी नहीं मिलता। कुभकोण की पोथी का शान्तिपर्ध ेका २१२ वॉं अध्याय, वंबई और कलकत्ता की प्रति से २१० वॉ है। कुंभकोण पाठ का यह श्लोक इसारे मित्र डाक्टर गणेश कृष्ण गर्दे ने हमे स्चित किया अतएव, हम उनके कृतन है। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता ही विवक्षित है और इस क्छोकमें गीता और वेदान्तस्त्रों का (अर्थात् दोनों का) कर्तृत्व व्यासजी को ही दिया गया है। महाभारत की तीन पोथियों में से केवरू एक ही प्रति में ऐसा पाठ मिलता है। अतएव उसके विषय में कुछ गंका उत्पन्न होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाय किन्तु इस पाठ से इतना तो अवन्य हो जाता है, कि ईमारा यह अनुमान-कि वेदान्त और कर्मयोग का कर्ता एक है है-कुछ नया या उनिराधार नहीं।

領

削

क्रय्याय के दूसरे पाद में पहले कहा है, कि वासुदेव से संकर्षण का होना श्रर्थात् भागवत घर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं ( वेसू. २. २. ४२ ), ग्रीर फिर यह कहा है, कि मन जीव की एक इन्द्रिय है इसलिये जीव से प्रद्युन्न ( मन ) का होना भी सम्भव नहीं (वेसू.२. २. ४३); क्योंकि लोक-व्यवहार की ग्रोर देखने से तो यही बोध होता है, कि कर्ता से कारण या सावन उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार बादरायणाचार्य ने, भागवतधर्म में विण्ति जीव की उत्पत्ति का युक्तिपूर्वक लण्डन किया है। सम्भव है, कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वानुदेव (ईरवर ), संकर्षण (जीव), प्रद्युम्न (मन) तथा अनिरुद्ध (ग्रहंकार ) को एक ही समान ज्ञानी समऋते हैं और एक से दूसरे की उपपत्ति को लाक्षिएिक तया गौए। मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के ब्दले चार मुख्य परमेश्वर है। श्रतएव ब्रह्मसूत्रो में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है; ग्रौर बादरायणाचार्य ने ग्रन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह मत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेदो श्रर्थात् उपनिषदों के मत के विरुद्ध ग्रतएव त्याज्य है (वेसू. २. २. ४४,४५ ) । यद्यपि यह बात सच है, कि भागवत धर्म का कर्म-प्रधान भनित-तत्त्व भगवद्गीता में लिया गया है, तथापि गीता का यह भी निद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नही हुन्ना, किन्तु वह नित्य परमात्मा ही का 'श्रंश' है (गी. १५. ७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल भागवत धर्म से नहीं लिया गया इसलिये यह बतलाना आवश्यक था, कि इसका आक्षार क्या है; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता, तो सम्भव है कि यह भ्रम उपस्थित हो जाता, कि चतुर्व्यूह-भागवतधर्म के प्रवृत्ति-प्रधान भिनत-तत्त्व के साथ ही साय जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सहमत है। ग्रतएव क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप बतलाने का समय श्राया तब, श्रर्थात् गीता के तेरहवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा कि ''क्षेत्रज्ञ के ग्रर्थात् जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार नही, वरन् उपनिषदों में वींज़त ऋषियों के मतानुसार है। " ग्रीर, फिरं उसके साथ ही साथ स्वनावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियो ने भिन्न भिन्न उपनियदों में पृथक् पृथक् उपपादन किया है, इसलिये उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक वाञ्यता (वेसू. २. ३. ४३ ) ही हमें ग्राहच है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होगा, कि भागवतवर्म के भिवत-मार्ग का, गोता में इस रीति से समावेश किया गया है, जिससे वे आक्षेप दूर ही जायें कि जो ब्रह्मसूत्रों में भागवतवर्म पर लादे गये है। रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में उक्त सूत्रो के अर्थ को वदल दिया है (वेसू. रामा. २. २. ४२–४५ देखो )। परन्तु हमारे मत में ये ग्रंर्थ िकाट श्रतएव श्रग्राहच है। थीबो साहब का भुकाव रामानुज-भाष्य में दिये गर्ये अर्थ की ओर ही है, पुरन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस बात का ययार्थ स्वरूप उनके व्यान में नही आया। महाभारत में, शान्तिपर्व के अन्तिम भाग म नारायणीय अथवा भागवत धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अर्थात् संकर्पण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह बत लाया है, कि "जो वासुदेव है वही (स एव) संकर्षण अर्थात् जीव या क्षेत्रज्ञ है" (जां. ३३९. ३९ तथा ७१; और ३३४. ३८ तथा २९ देखो), और इसके बाद संकर्षण से प्रद्युम्न तक की केवल परम्परा दी गई है। एक स्थान पर तो यह साफ साफ कह दिया है, कि भागवत धर्म को कोई चतुन्यूह, कोई त्रिन्यूह और अन्त में कोई एकन्यूह भी मानते है (मभा जां. ३४८. ५७)। परन्तु भागवतधर्म के इन विविध पक्षों की स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वही एक मत वर्तमान गीता में स्थिर किया है, जिसका मेल क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध में उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों से हो सकें। और इस बात पर ध्यान देने पर, यह प्रश्न ठीक तौर से हल हो जाता है, कि ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया है ? अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

## भाग ४-भागवतधर्म का उदय और गीता ।

गीता रहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतला दिया गया है, कि उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान तथा कार्यिल-सांख्य के क्षर-श्रक्षर-विचार के साथ भिवत श्रीर विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-प्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु इतने विषयो की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं श्रा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है, कि इतने विषयों की एकता हो हो नहीं सकती, उन्हें इस बात का श्राभास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी है। उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह मत है, कि तेरहवें श्रय्याय का यह कथन-कि इस जगत्त् में जो कुछ है वह सब निर्नुए। ब्रह्म है,--सातवें ग्रध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुण वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान् एक जगह कहते हैं कि " मुक्ते शत्रु और मित्र समान है " ( ९. २९ ) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते है कि "ज्ञानी तथा भिनतमान् पुरुष मुभे अत्यन्त प्रिय हैं " ( ७. १७. १२. १९ )—ये दोनों बाते परस्पर-विरोधी है । परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानीं पर इस बात का स्पष्टीकरए। कर दिया है, कि वस्तुतः ये विरोध नहीं है, किन्तु एक ही बात पर एक बार अध्यात्म-दृष्टि से और दूसरी बार भिनत की दृष्टि से विचार किया गया है, इसलिये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बाते कहनी पड़ी, तथापि अन्त मे व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगो का यह श्राक्षेप है, कि अब्यक्त ब्रह्मज्ञान और व्यक्त परमे-

इदर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है। तयार्वि पूल गीता ने इस मेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के. समान परस्पर विरोधी बातों से भरी नहीं थी-उसमें वेदान्तियों ने प्रथवा सांख्यशास्त्रा-भिमानियों ने झपने अपने शास्त्रों के भाग पीछे से घुसेड़ दिये हैं। उदाहरणार्थ-त्रो. गार्वे का कथन है, कि मूल गीता में भितत का मेल केवल सांख्य तथा थोग ही से किया है, वेदान्त के साथ श्रीर मीमांसको के कर्ममार्ग के साथ भिक्त का मेल कर देने का काम किसी ने पिछे से किया है। मूल गीता में इस ग्रकार जो दलोक पीछे से जोड़े गये उनकी, अपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है ! हमारे मतानुसार ये सब कल्पनाएँ भ्रममूलक है। वैदिक-धर्म के भिन्न भिन्न ग्रंगो की ऐतिहासिक परन्परा ऋौर गीता के 'साल्य' तथा 'योग' शब्दों का सच्चा अर्थ ठीक ठीक न सनम्सने के कारण और विशेषतः तत्वज्ञान-विरिहत अर्थात् केवल भिक्त-प्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकों ( प्रो. गावें प्रभृति ) के सामने रखा रहने के कारण उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गये है। ईसाई धर्म पहले केवल भक्ति-प्रधान था और ग्रीक लोगों के तथा दूसरो के तस्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे से किया गया है। परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं। हिन्दुस्थान में भक्तिमार्ग का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिषत्कारी का ज्ञान, तथा सांख्य श्रीर योग-इन सब को परिपक्व दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिये पहलेही से हमारे देशवासियों को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भिन्तमार्ग कभी भी मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शास्त्रों से श्रीर विशेष करके उपनिषदी में र्वाणित ब्रह्मज्ञान से प्रलग हो । इस बात पर ध्यान देने से यह मानना पड़ता है कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति-पादन के सदृश ही था। गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी बात की स्रोर ध्यान देकर किया गया है। परन्तु यह विषय श्रत्यन्त महत्त्व का है, इसलिये संक्षेप में यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, कि गीता-घर्ष के मुलस्वरूप तथा परम्परा के सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, हमारे सत में कौन कौन सी बार्ते निष्यन्न होती है। ١

गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण में इस बात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म का ग्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो मिक्तप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान ग्रीर न योग-प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय श्रर्थात् कर्म-प्रधान था, ग्रीर वेदसहिता तथा द्राह्मणों में विशेषतः इसी यज्ञ-याग श्रादि कर्म प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रागे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जीमिन के मीमांसासूत्रों में क्या गया है, इसीलिये उसे 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, यद्यपि 'मीमांसक' नाम नया है, तथापि इस विषय में तो बिलकुल ही सन्देह नहीं, कि यज्ञ-याग श्रादि धर्म श्रत्यन्त प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक

दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं। 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त होने के पहले उसको त्रयोधर्म श्रर्थात् तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थें; श्रीर इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है (गीता ९. २० तथा २१ देखों)। कर्म-मय त्रयीधर्म के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से अर्थात् केवल यज्ञ याग श्रादि के बाहच प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान होना एक मानिसक स्थिति है इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये विना ज्ञान होना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय श्रीर कल्पनाएँ उपस्थित होने लगीं और धीरे धीरे उन्हीं में से श्रीपनिषदिक ज्ञान का पादुर्भाव हुआ। यह वात, छांदोग्य ब्रादि उपनिषदों के ब्रारम्भ में जो ब्रवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती है। इस श्रौपनिषदिक ब्रह्मज्ञान ही को श्रागे चलकर 'वेदान्त ' नाम प्राप्त हुम्रा। परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीछेसे प्रचलित हुम्रा है, तथापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्मज्ञान ग्रथवा ज्ञानमार्ग भी नया है। यह बात सच है, कि कर्मकांड के श्रनन्तर ही ज्ञानकाड उत्पन्न हुमा, परन्तु स्मरण रहे कि ये दोनो प्राचीन है। इन ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतंत्र शाखा 'कापिल साख्य 'है। गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इघर ब्रह्मज्ञान श्रद्वैती है, तो उघर सांख्य है द्वैती, श्रीर, सृष्टि की उत्पत्ति के कम के सम्बन्ध में सांख्यो के विचार मूल में भिन्न है। परन्तु श्रौपनिषदिक प्रद्वैती ब्रह्म ज्ञान तथा सांख्यो का द्वैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न निन्न हो, तथापि केवल ज्ञात-दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग श्रपने पहले के यझ-याग-म्रादि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। श्रतएव यह प्रक्रन स्वभावतः उत्पन्न हुआ, कि कर्स का ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावें? इसी कारण से उपनिष-त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से बृहदारण्यकादिक उपनि-पद् तथा सोख्य यह कहने लगे, कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है इसलिये ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं किन्तु आवश्यक भी है। इसके विरुद्ध, ईशावास्यादि श्रन्य उपनिषद् यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता वैराग्य सेबुद्धि को निष्काम करके जगत्मे व्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष की सब कर्म करना ही चाहिये। इन उप-निषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है। परन्तु, गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण के ग्रन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान में ग्रा जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक ग्रर्थ खींचातानी से किये गये है ् ग्रौर इसलिये इन उपनिषदीं पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे ग्रर्थ ग्राह्य नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि , केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैत्र्युपनिषद् के विवेचन से यह बात भी साफ साफ प्रगट होती है, कि कापिल-सांख्य में पहले पहल स्वतंत्र रीति ,से प्रादु-भूत क्षराक्षर-ज्ञान की तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता—जितनी हो

त्सकतो थी--करने का भी प्रयत्न उसी समय द्यारम्भ हुद्या था। बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिषदो में कापिल-सांख्य-ज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु मैत्र्युपनिषद् में सांख्यो की परिभाषा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि अन्त में एक परब्रह्म ही से साख्यों के चौबीस तत्त्व निर्मित हुए हैं। तथापि कापिल साख्य–ज्ञास्त्र भी वैराग्य–प्रधान श्रर्थात् कर्म के विरुद्ध है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में ही वैदिक घर्म के तीन दल हो गये थे:--(१) केवल यज्ञयाग श्रादि कर्म-करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना, श्रर्थात् ज्ञाननिष्ठा श्रथवा-साख्य-मार्गः; श्रौर (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बुद्धि ही से नित्य कर्म करने का मार्ग, प्रर्थात् ज्ञान-कर्म-समुच्चय-मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग ही से, ग्रागे चल कर दो श्रन्य शाखाएँ—योग श्रौर भित्त—निर्मित हुई है। छांदोग्यादि प्राचीन उपनियदों में यह कहा है, कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्म-चिन्तन अत्यन्त म्रावश्यक है; ग्रौर, यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होन। चाहिये; और, चित्त को स्थिर करने के लिये, परब्रह्म का को ई न कोई सगुए। प्रतीक पहले नेत्रो के सामने रखना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहनेसे दिल की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को श्रागे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा श्रीर चित्तिनरोध-रूपी यौग एक जुदा मार्ग हो गया; श्रौर, जब सगुएा प्रतीक के बदले परसेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का ग्रारम्भ धीरे धीरे होने लगा, तव अन्त में भिक्त-मार्ग उत्पन्न हुम्रा । यह भिक्त-मार्ग औपनियदिक ज्ञान से त्रलग, वीच ही में स्वतत्र रीति से प्राहुर्भूत नहीं हुआ है; श्रीर न भवित की कल्पना हिन्दुस्थान में किसी श्रन्य देश से लाई गई है। सब उपनिषदों का प्रवलोकन करने से यह कम देख पडता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यज्ञ में अंगो मी अथवा अकार की उपासना थी; आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि वैदिक देवनाओं की, अथवा श्राकाश ग्रादि सगुण-व्यक्त बह्य-प्रतीक की, उपासना का ग्रारम्भ हुआ; श्रौर श्रन्त में इसी हेतु से श्रर्थात् ब्रह्मप्राप्ति के लिये ही राम, नृसिंह, श्रीकृष्ण, वासुदेव श्रादि की भिक्त, श्रर्थात् एक प्रकार की उपासना, जारी हुई है। उपनिषदों की भाषा से यह बात भी साफ़ साफ़ मालूम होती है, कि उनमें से -योगतत्त्वादि योग-विषयक उपनिषद् तथा नृसिहतापनी, रामतापनी भ्रादि भिनत- ' विषयक उपनिषद् छादोग्यादि उपनिषदों की श्रपेक्षा श्रवीचीन है। श्रतएव ऐति-हासिक दृष्टि से यह कहना पड़ता है, कि छांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्णित कर्म, ज्ञान श्रथवा सन्यास, श्रौर ज्ञान-कर्म-समुच्चय-इन तीनो दलो के प्रादुर्भूत हो जाने पर ही श्रागे योग-मार्ग श्रौर भिवत-मार्ग को श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु योग श्रौर भक्ति, यं दोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गर्ये, तथापि उनके पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुछ कम नहीं हुई--ग्रोर न उसका कम होना सम्भव ही था। इसी कारण योग-प्रधान तथा भिक्त-प्रधान उपनिषदों में भी ब्रह्म-टान को भवित और योग का अन्तिम याध्य कहा है, और ऐसा दर्णृन भी कई

स्थानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण तथा वासुदेव श्रादि की भिक्त की जाती है, वे भी परमात्मा के श्रथवा परब्रह्म के रूप है (मैन्यु. ७. ७; रोमपू. १६; श्रमृतिबन्दु. २२ श्रादि वेखी)। सारांश, वैदिकधमं में समय समय पर श्रात्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मांगों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय प्रचलित धर्मांगों के ही प्रादुर्भूत हुए है; श्रीर, नये धर्मांगों का प्राचीन समय में प्रचलित धर्मांगों के साथ मेल करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नित का पहले से मुख्य उद्देश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश की स्वीकार करके, श्रागे चल कर स्मृतिकारों ने श्राश्रम व्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिन्न भिन्न धर्मांगों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धित पर जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त पूर्वापर पद्धित को छोड़ केवल गीता धर्म ही श्रकेला प्रवृत्त हुश्रा होगा।

बाह्मण्-ग्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषदी का ब्रह्मज्ञान, कापिल-सांख्य, चित्तनिरोधरूपी योग तथा भिनत, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अगे हैं और इनकी उत्पत्ति के कम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अब इस बात का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का जो श्रतिपादन किया गया है उतका मूल क्या है ?--ग्रर्थात् वह प्रतिपादन साक्षात् भिन्न भिन्न उपनिवदों रे गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक श्राघ सीढ़ी श्रीर है। केवल ब्रह्म-ज्ञान के दिवेचन के समय कठ भ्रादि उपनिषदों के कुछ इलोक गीता में ज्यों के त्यों लिये गये हं और ज्ञान-कर्म-समुच्चयपक्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के औपनिषदिक उदाहरए। भी दिये गये है। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-ग्रन्थ साक्षात उपनिषदों के आधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीताधर्म की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिवदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । जिस प्रकार गीतो में द्रव्यमय यज्ञ की श्रवेका ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गीता ४. ३३), उसी प्रकार छान्दीग्योपनिषद् में भी एक त्थान पर यह कहा है, कि ननुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है (छा. ३. १६, १७), और इस प्रकार के यह की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि 'यह यज्ञ-विद्या घोर स्रोगिरम नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई।" इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि कुछ देर के लिये दीनों को एक ही व्यक्ति मान लें तो भी स्मरण रहे कि ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर ग्रांगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके सिवा, वृहदारण्यकोपनिषद् से यह बात प्रगट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्ग में भिवत का समावेश नहीं 'किया गया था। श्रतएव भिनतपुन्त ज्ञान-कर्म-समुच्चय पत्थ की सांत्रदायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती—और न वह गीता में की नई है। नीता के चौथे श्रध्याय के श्रारम्भ में कहा है (गी. ४. १-३); कि

युग के प्रारम्भ में भगवान् ने पहले विवस्वान् को, विवस्वान् ने मनु को, प्रीर मनु 🔑 ने इक्ष्याकु को गीता-धर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेर फेर से उसका लोप हो जाने के कारएा वह फिर से ग्रर्जुन को बतलाना पड़ा । गीता-धर्म की परं-परा वा ज्ञान होने के लिये ये क्लोक ग्रत्यंत महत्त्व के है; परन्तु टीकाकारोने अब्दार्थ वतलानेके अतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नही किया है, और कदा-चित् ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो। क्यो कि, यदि कहा जायें कि गीता धर्न मूल में किसी एक विशिष्ट पन्थ का है, तो उससे ग्रन्य धार्मिक पन्थो को कुछ न कुछ गीएता प्राप्त हो हो जाती है। परन्तु हसने गीता-रहस्य के आरम्भ में तथा गीता के चौथे श्रव्याय के प्रथम दो क्लोको की टीका में प्रमाएा-सहित इस वात का स्पष्टीकरण कर दिया है, कि गीता में विश्वित परंपरा का मेल उस परम्परा के साथ पूरा पुरा देख पड़ता है, कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित भागवत-वर्म की परम्परा में ग्रन्तिम त्रेतायुग-कालीन परम्परा है । भागवतवर्म तथा गीता-धर्म कि परम्परा की एकता को देखकर कहना पड़ता है, कि गीताग्रन्थ भागवतधर्मीय है; ग्रौर, यदि इस विषयमें कुछ शका हो, तो महाभारत में दिये गये वैशंपायन के इस वाक्य-"गीता में भागवतधर्म ही बतलाया गया है" (म. भो. जां-३४६. १०)-- ते वह दूर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता ग्रौपनिपदिक ज्ञान का ग्रयित् वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है--उसमे भागवतधर्मे का शितपादन किया गया है; तब यह कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं, कि भागवतधर्म से प्रलग करके गीता की हैं जो चर्चा की जायगी वह प्रपूर्ण तथा भ्रममूलक होगी। श्रतएव, भागवतवर्म कव उत्पन्न हुन्ना श्रीर उसका मूलस्वरूप क्या था, इत्यादि प्रश्नोके विषय में जो बाते इस समय उपलब्ध है, उनका भी विचार सक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में हम पहले ही कह आये हैं, कि इस भागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पञ्चरात्र-धर्म आदि . अन्य नाम है।

उपनियत्काल के बाद और बुद्ध के पहले जो वैदिक धर्मग्रंथ बने, उनमें से ग्रिधिकां ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय में जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें से, गीता के ग्रितिरिक्त, मुख्य ग्रन्थ बही है.—महाभारतान्तर्गत शातिपर्व के ग्रन्तिम ग्रठराह ग्रध्यायों में निरूपित नारायणीयोपाख्यानं ( म. भा- बां. ३३४—३५१), शांडिल्यसूत्र, भागवतपुराण, नारदपञ्चरात्र, नारदसूत्र, तथा रामानुजाचार्य श्रादि के ग्रन्थ । इनमें से रामानुजाचार्य के ग्रन्थ तो प्रत्यक्ष में सांप्र- दायिक दृष्टि से ही, ग्रर्थात् भागवतधर्म के ।विशिष्टाहैत वेदान्त से मेल करने के लिये, विक्रम सवत् १३३५ में ( शांलिवाहन शक के लगभग ,बारहवे शतक में ) लिखे गये हैं। ग्रतण्व भागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन ग्रन्थों का सहारा नहीं लिया जा सकता; ग्रीर यही बात मध्वादि के ग्रन्थ वैष्णव ग्रन्थों की भी है। श्रीमद्भागवतपुराण इसके पहले का है; परन्तु इस पुराण के

ग्रारम्भ में ही यह कथा है (भाग. स्कं. १ ग्र. ४ ग्रीर ५ देखी), कि जब च्यासजी ने देखा कि महाभारत में, ब्रतएव गीता में भी, नैव्कर्म्य-प्रधान भागवत-धर्म का जो निरूपेण किया गया है उसमें भिक्त का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है, श्रीर "भिवत के विना केवल नैज्कर्म्य शीभ नहीं पाता," तब उनका मन कुछ उदास और श्रप्रसन्न हो गया; एवं श्रपने मन की इस तलमलाहट कों दूर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्हों ने भिक्त के माहात्म्य का प्रति-पादन करनेवाले भागवत-पुराए। की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देख पड़ेगा, कि मूल भागवतधर्म में श्रंयात् भारतान्तर्गत भागवतवर्म में नैष्कर्म्य को जो श्रेष्ठना दो गई थी वह जब समय के हेर-फेर से कम होने लगी और उसके वदले जब भिन्त को प्रधानता दो जाने लगी, तब भागवत-धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात् भक्ति-प्रधान भागवतधर्म का ) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवतपुराणरूपी मेवा पोछे तैयार किया गया है। नारदपञ्च-रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का अर्थात् केवल भिक्तप्रधान है श्रीर उस में द्वादश-स्कन्धो के भागवत-पुराण का तथा बद्धावैवर्तपुराण, विष्णुपुराण, गीता श्रीर महा-भारत का नामोल्लेख कर स्पव्ट निर्देश किया गया है ( ना.पं. २.७.२८-३२; ३.१४. ७३; ग्रीर ४.३. १५४ देखो ) । इसलिये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मूल-स्वरूप का निर्एाय करने के लिये इस ग्रन्थ की योग्यता भारतपुराए। से भी कम दर्जे की हैं। नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूत्र कदाचित् नारदपञ्चरात्र से भी कुछ प्राचीन हो, परन्तु नारवसूत्र में व्यास ग्रीर शुक ( ना. सू. ८३ ) का उल्लेख है, इसलिये वह भारत और भागवत के बाद का है; और, शाण्डिल्यसूत्र में भगवद्गीता के क्लोंक ही उद्धृत किये गये है ( ज्ञां सू ९, १५ ग्रीर ८३ ); ग्रतएव यह सूत्र यद्यपि नारदंसूत्र (८३) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें सदेह नहीं, कि यह गीता ग्रीर महाभारत के श्रनन्तर का है। ग्रतएव, भागवतधर्म के मूल तथा प्राचीन स्वरूप का निर्एाय श्रन्त में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के श्राधार से ही करना पड़ता है। भागवतपुराण ( १.३.२४) ग्रौर नारदपञ्चरात्र (४. ३.१५६-१५९; ४.८.८१ ) प्रन्थों में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है—— पहला अवतार हंस का श्रीर श्रागे कृष्ण के बाद एकदम किक श्रवतार ब्तलाया है ( मभा शां ३३९. १०० ) । इससे भी यही सिष्द होता है, कि नारायणीया-स्यान भागवत-पुराए। से श्रौर नारद पञ्चरात्र से प्राचीन है। इस नारायणीयाख्यान में यह वर्णन है, कि नर तथा नारायण ( जो परब्रह्म ही के अवतार है )नामक दो ऋषियों ने नारायणीय प्रर्थात् भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया, ग्रौर उनके कहने से जब नारद ऋषि स्वेतद्वीप को गये तब वहाँ स्वयं भगवान् ने नारद को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान् जिस क्वेतद्वीप में रहते है वह क्षीरसमुद्र में है, ग्रीर वह क्षीरसमुद्र मेरुपर्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायणीयास्थान की

गी. र. ३५ •

वातें प्राचीन पौराणिक ब्रह्माण्डवर्णन के श्रनुसार ही है श्रीर इस विषय में हमारे यहां किसो को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्कृतत पिंडत ने इस कया का विवर्षांस करके यह दीर्व शहका की यी, कि भागवतवर्म म वर्णित भिवततत्त्व श्वेतद्वीप से अर्थात् हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश से हिन्दुस्थान में लाया गया है, ग्रोर भिक्त का यह तत्त्व इस समय ईसाईधर्म के श्रतिरिक्त ग्रीर कहीं भी प्रचलित नहीं था, इसलिये ईसाई देशों से ही भक्ति की कल्पना भागवतर्घीमयो को सूक्ती है। परन्तु पाणिनी को वासुदेव भिक्त का तत्त्व मोलूम था श्रौर वौद्ध तथा जैनधर्म में भी भागवतधर्म तथा भिक्त के उल्लेख पाये जाते है; एवं यह बात भी निर्विवाद है, कि पाणिनी ग्रौर बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये श्रब पश्चिमी पण्डितो ने ही निश्चित किया है, कि वेवर साहब की उर्युपक्त शहका निराघार है। ऊपर यह बतला दिया गया है, कि भिक्तरूप धर्माद्रम का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधान उपनिषदो के अन-न्तर हुम्रा है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञान-प्रधान उपनिषदों के बाद तथा बुद्ध के पहले वासुदेव-भक्ति-संबंघी भागवतधर्म उत्पन्न हुग्रा है। अब ।इन केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक \* पहले हुआ ? अगले विवेचन से यह बात ध्यान में थ्रा जायगी, कि यद्यपि उक्त प्रश्न का पूर्णतया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृष्टि से उस काल का श्रंदाज करना कुछ ग्रसभव भी नहीं है।

गीता (४.२) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतवर्म का उपदेश श्रर्जुन को किया है उसका पहले लोप हो गया था। भागवतवर्म के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वानुदेव, जीव को सद्धकर्षण, मन को प्रद्युन्न तथा श्रहद्धकार को श्रिनिच्छ कहा है। इनमें से वामुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है, सद्धकर्षण उनके ज्येष्ठ श्राता वलराम का नाम है, तथा प्रद्युन्न और श्रिनिच्छ श्रीकृष्ण के पुत्र और पौत्र के नाम है। इसके सिवा इस धर्म का दो दूसरा नाम ' सात्वत ' भी है वह उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे

<sup>\*</sup> मिक्तमान् (पाली—मिक्तिमा) शब्द थेरगाथा (श्री.३७०) मे मिन्दता है और एक जातक में भी भिक्त का उल्लेख किया गया है। इसके सिना, प्रसिद्ध फेंच पाली पंडित सेनार्त ("enart) ने 'जौद्धधर्म का मूल' इस विषय पर सन् १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें स्पष्टल्प से यह प्रतिपादन किया है, कि भागवतत्तधर्म बोद्धधर्म के पहले का है। "No one will claim to derive from Buddhism Vishnuism or the Yoga. Assuredly, Buddhism is the borrower,"... "To sum up, if there had not previously existed a religion made up of documes of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu, Krishna, worshipped under the the title of Bhagavata. Buddhism would not have come to birth at all?"

यह बात प्रगट होती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया या उसमें यह धर्म प्रचलित हो गया था, ग्रीर तभी उन्होने ग्रपने प्रिय मित्र ग्रर्जुन को उसका उपदेश किया होगा--ग्रीर यही बात पीराणिक कथा में भी कही गई हैं। यह भी कथा प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही सात्वत जाति का श्रन्त हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के वाद सात्वत जाति में इस घर्म का प्रसार होना भी संभव नहीं था। भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त किया या वह उनके पहले कदाचित् नारायणीय या पञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक श्रंशों में प्रचलित रहा होगा, श्रीर श्रागे सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर उसे 'सात्वत' नाम प्राप्त हुन्ना होगा, तदमन्तर भगवान श्रीकृष्ण तथा श्रर्जुन को नर-नारायण के श्रवतार मानकर लोग इस धर्म को ' भागवत-धर्म ' कहने लगे होंगे। इस विषय के सम्बन्ध में यह मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके है ग्रीर उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय श्रपनी श्रोर से कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है-वम्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई अमाएा भी नहीं है। मूलधर्म में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, काइस्ट, तथा मुहम्मद तो अपने भ्रपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये है श्रीर श्रागे उनके धर्मों में भले बुरे श्रनेक परिवर्तन भी हो गये है; परन्तु इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, क्राइस्ट या मृहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये. या श्रीकृष्णजी के विषय में श्रागे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूढ़ हो गई तो यह कैसे माना जा सकता है, कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतानुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये, समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना विलकुल स्वाभाविक है; उसके लिये इस बात की श्रावश्यकता नहीं कि भिन्न भिन्न फुष्एा, बुद्ध या ईसामसीह सेनार्ट का, यह लेख पूने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी त्रैमासिक पत्र के अक्टोबर १९०९ और जर्नवरी '१९१० के अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वाक्य जनवरी के अंक के १७७ ्तथा १७८ पृष्ठों में हैं। डॉ. बूलर ने भी यह कहा है:—The ancient ु Bhagavata, Satvata or Pancharatra sect devoted to the worship of Narayana and his deified teacher Krishna-Devakiputra dates form a period long anterior to the rise of Jamas in the 8th century B. C. " Indian Antiquary Vol. XXIII, (1894) p. 248 विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इस परिशिष्ट प्रकरण के छठवे भाग मे किया गया है।

माने जावे\*। कुछ लोग भ्रौर विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कतानी यह तर्क किया करते है, कि श्रीकृष्ण, यादव श्रीर पाण्डव, तथा भारतीय युद्ध श्रादि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं, ये सब कल्पित कथाएँ हैं; और फुछ लोगों के मत में तो महाभारत श्रध्यात्म विषय का एक बृहत् रूपक ही है। परन्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाणों को देखकर किसी भी निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पड़ेगा. कि उक्त शङ्कराएँ बिलकुल निराधार है। यह बात निर्विवाद है, कि इन कथाग्रो के मूल में इतिहास ही का श्राचार है। साराज, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार पाँच नहीं हुए, वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे। अब श्रीकृष्णजी के अवतार-काल पर विचार करते समय रा० व० चितामिएाराव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है, कि श्रीकृष्ण, यादव, पाण्डव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल—प्रयात् कलियुग का श्रारम्भ - है; पुराण्गण्ना के अनुसार उस काल से श्रव तक पाँच हजार से भी श्रधिक वर्ष बीत चुके हैं, श्रीर यहाँ श्री कृष्णजी के श्रवतार का यथार्थ काल है \* \*। परन्तु पाण्डवों से लेगा कर शककाल तक के राजाओं की पुराणो में विणित पीढ़ियों से इस काल का मेल नहीं देख पड़ता । श्रतएव भागवत तथा विष्णुपुराए। में जो यह वचन है, कि "परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के श्रिभिषेक तक १११५ भ्रथवा १०१५—वर्ष होते हैं" (भाग १२ २ २६; और विष्णु ४ २४, ३२), उसी के भ्रावार पर विद्वानों ने भ्रव यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लग-भग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध ध्रौर पाण्डव हुए होग । स्रर्थात् श्रीकृत्एा का ग्रवतार-काल भी यही है, और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध

\* श्रीकृष्ण के चिरित्रमें पराक्रम, भिक्त और वेदान्त के अतिरिक्त गोपियों की रासकीडा का ममावेश होता है और ये वातें परस्पर-विरोधी हैं, इसिलेये आज-कल कुछ विद्वान् यह प्रतिपादन किया करते हैं, िक महाभारत का कृष्ण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुल का कन्हैया भी भिन्न है। डॉ. मांडारकर ने अपने "वैष्णव, शैव आदि पथ" संबंधी अग्रेजी ग्रंथ में इसी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। वह वात नहीं, िक गोपियों की कथा में जो श्रुगार का वर्णन है वह बाद में न आया हो; परन्तु केवल उतने ही के लिये यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, िक श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष ही गये, और इसके लिये कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। इसके सिवा, यह भी नहीं, िक गोपियों की कथा का प्रचार पहले मागवतकाल ही में हुआ हो, िकन्तु शककाल के आरम्भ में यानी विक्रम संवत् १३६ के लग्न भग अश्ववोध विरचित बुद्धचारेन (४.१४) में और मास किवकृत बालचरित नाटक (३.२) में भी गोपियों का उक्लेख किया गया है। अतएव इस विषय में हमें डॉ. माडारकर के कथन से चिंतामिणराव वैद्य का मत अधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है।

\*\* रावबहादुर चिंतामणिराव वैद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी ग्रन्थ में है। इसके सिवा, इसी विषयपर आपने सन १९१४ में डेक्कन कॅल्जि-एनि॰ वर्सरी के समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस वात का विवेचन किया था। ्र होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले भ्रयवा बुद्ध से लगभंग ८०० वर्ष पहले, प्रचलित किया होगा। इस पर कुछ लोग यह श्राक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देह नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र में उनके श्रनेक रूपान्तर देख पड़ते है-- जैसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय, योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त हुम्रा, पहचात् विष्णु का पद मिला श्रीर धीरे धीरे ग्रन्त में पूर्ण परवहा का रूप प्राप्त हो गया--इन सब ग्रवस्थाग्रो में ग्रारम्भ से ग्रन्त तक बहुत सा काल बीत चुका होगा, श्रीर इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह ग्राक्षेप निरर्थक है। 'किसे देव मानना चाहिये श्रीर किसे नहीं मानना चाहिये दस विषय पर श्राधुनिक तर्कज्ञो की समक में तथा दो चार हज़ार वर्ष पहले के लोगों की समक (गी. १०. ४१) में वड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही वने हुए उपनिषदी में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि जानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (वृ. ४. ४. ६); स्रीर मैत्र्युपनिषद् में यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, श्रच्युत, नारायण, ये सब ब्रह्म ही है (मैत्र्यु. ७. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्मत्व प्राप्त होनेके लिये म्राधिक समय लगने का कारए। ही क्या है ? इतिहास की श्रोर टेखने से विश्वस-नीय बाँद्ध ग्रन्थों में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं श्रपने को 'ब्रह्मभूत' । सेलमुत्त, १४; थेरगाथा ८३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के सदृश सर्न्मान दिया जाता था । उसके स्वर्गस्य होने के बाद शीछ ही उसे 'देवाध-देव का श्रथवा वैदिकधर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; श्रीर उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसामसीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, ग्रीर न भागवतवर्म ही निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी ग्राधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से बहा ग्रथवा, देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपस्थित होने का कोई कारण देख नहीं पड़ता।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का उदय काल मानना भी प्रशस्त तथा सयुक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित ऐसा करने में क्यी हिचिकचाते है, इसका कारण कुछ और ही है। इन पण्डितो में से अधिकांश का श्रव तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लग-भग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से श्रधिक प्राचीन नहीं है। अत-एव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव प्रतीत होता है, कि भागवत-धर्म ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्म-साहित्य से यह कम निविवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञ-याग आदि कर्मप्रतिपादक यज्ञुवेद और बाह्मण-मन्य बने, तदनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिषद और साह्म-

शास्त्र निर्मित हुए ग्रीर ,ग्रन्त में भिवत-प्रधान ग्रन्थ रचे गये। ग्रीर केवल भागवत-धर्म के ग्रन्थों का श्रवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है, कि श्रीपनिषदिक ज्ञान, सांख्यशास्त्र, चित्तनिरोध रूपी योग आदि घर्माडम भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो चुके थै। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही मानना पड़ता है, कि ऋग्वेद के बाद और भागवत-धर्म के उदय के पहले, उक्त भिन्न भिन्न धर्मांगों का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के लिये, बीच में कम से कम दस वारह शतक अवश्य बीत गये होंगे । परन्तु यदि माना जाये, कि भागवतधर्म को श्रीकृष्णने अपने ही समय में, अर्थात् ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, प्रवृत्त किया होगा, तो उक्त भिन्न भिन्न धर्माझगो की वृद्धि के लिये उक्त पश्चिमी पिण्डती के मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता। क्यों कि, ये पण्डित लोग ऋग्वेद काल ही को ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते; ऐसी ग्रवस्था में, उन्हें यह मानना पड़ता है कि सौ या ग्रधिक से ग्रधिक पाच छः सी वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया ! इसलियं उपर्युक्त कथनानुसार कुछ निरर्थक कारण वतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और भागवतधर्म की समकालीनता को नहीं मानते, ग्रौर कुछ पश्चिमी पण्डित तो यह कहने के लिये भी उन्नत हो गये है, कि भागतधर्म का उदय वृद्ध के बाद हुआ होगा । परन्तु जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते है, उनसे तो यही बात स्पष्ट विदित होती है, कि भागवत धर्म बुद्ध से प्राचीन है। ग्रतएव डाक्टर बूलर ने कहा है, कि भागवतधर्म का उदय-काल वौद्ध-काल के आगे हटाने के बदले, हमारे ,'ग्रोरायन' ग्रन्थ के प्रतिपादन के ग्रनुसार "ऋग्वेदादि ग्रन्थों का काल ही पीछे हटाया जाना चाहिये। पश्चिमी पण्डितों ने भ्रटकलपच्चू श्रनुमानों से बैदिक प्रत्यौ के जो काल निश्चित किये है, वे भ्रममूलक है; वैदिक-काल की पूर्व मर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ले जा सकती, इत्यादि वार्तों को हमने अपने 'स्रोरायन' ग्रन्थ में वेदो के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के स्राधार पर सिद्ध कर दिया है; और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पण्डितो ने भी ग्राह्य माना है। इस प्रकार को ऋग्वेद-काल पीछे हटाने से वैदिक धर्म के सब ग्रङगों की वृद्धि होने के लिये उचित कलावकाश मिल जाता है और भागवत-धर्मोदय-काल को संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही, नहीं रह जाता । परलोकवासी शङकर बालकृष्ण दीक्षित ने प्रपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी) के इतिहास में यह बतलाया है, कि ऋग्वेद के बाद बाह्मण स्नादि ग्रन्थों में कृत्तिका प्रभृति नक्षत्रों की गणना हैं ,इसलिये उनका काल ईसा से लगभग २६०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है । परन्तु हमारे देखने में यह श्रभी तक नहीं श्राया है, कि उदगयन स्थिति से ग्रन्थो

<sup>\*</sup> डॉक्टर वूलर ने Indian Antiquary, September 1894, (Vol. XXIII pp.-238-294) में हमारे 'ओरायन' प्रंथ की जो समालोचना की है, उसे देखी।

के कार्ल का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषयों के विषय में किया गया हो । रामतापनी सरीखें भक्ति-प्रधान तथा योगतत्त्व सरीखें योग-प्रधान उपनिषदो की भाषा स्रौर रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती--केवल इसी म्राधार पर कई लोगों ने यह प्रतुमान किया है, कि सभी उपनिषद् प्राचीनता में बुध्द की अपेक्षा चार पाँच सौ वर्ष से प्रधिक नहीं है। परन्तु काल-निर्णय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय तो यह समभ भ्रममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं क्रिया जा सकता, तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का बहुत श्रच्छा उपयोग किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जार्य तो प्रो० मेश्समूलर का यह कथन है, कि मैत्र्युप-निषद् पाणिनी से भी प्राचीन है; " क्योंकि इस उपनिषद् में ऐसी कई शब्द-सन्वियों का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायणीसंहिता में ही पाई जाती है और जिनका प्रचार पाणिनों के समय वद हो गया था (ग्रर्थात् जिन्हें छान्दस् कहते है)। परन्तु मैत्र्युपनिषद् कुछ सब से पहला भ्रर्थात् भ्रति प्राचीन उपनिषद् नहीं है । उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान और सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानो पर . छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीयं, कठ श्रौर ईशावास्य उपनिषदो के वाक्य तथा ्डलोक भी उसमें प्रमाणार्थ उद्धृत किये गये है । हाँ, यह सच है, कि मैत्र्युपनिषद् में स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये है। परन्तु इन वाक्यो के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये है, जैसे "एवं हचाह" या " उक्तं च "( = ऐसा कहा है ), इसी लिये इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे , प्रन्थों से लिये गये है--स्वय मैत्र्युपनिषत्कार के नहीं है; ग्रौर ग्रन्य उपनिषदों के देखने से सहज ही मालम हो जाता है, कि वे वचन कहाँ से उध्दृत किये गये है। श्रब इस मैत्र्युपनिषद् में काल रूपी श्रथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि " मघा नक्षत्र के श्रारम्भ से क्रमशः श्रविष्ठा श्रर्थात् ्रिधनिष्ठा नक्षत्र के श्रार्थ भाग पर पहुँचने तक (मघाद्यं श्रविष्टार्षं ) दक्षिएायन होता है; स्रोर सार्प प्रर्थात् ग्राक्लेषा नक्षत्र से विपरीत क्रमपूर्वक ( श्रर्थात् ग्राक्लेषा, पुष्य ब्रादि कम से ) पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के ब्राधे भाग तक उत्तरायए। होता है." (मैत्र्यु. ६. १४) । इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दर्शक ये वचन तत्कालीन उदगयन स्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये है श्रौर फिर उससे इस जुपनिषद् का काल-निर्णय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता है। परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। ं मैत्र्युपनिषद् में विर्णित यह उदगयन स्थिति वेदाडगुज्योतिष से कही गई उदगयन स्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदाङ्गज्योतिष में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई ह, कि उदगयन का आरम्भ घनिष्ठा नक्षत्रके आरम्भ से होता है, और मैत्र्यूपनि

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East: Series, Vol. XV. Intro. pp.

षद् में उसका आरम्भ ' विनिष्ठर्ध' से किया गया है। इस विषय में मतभेद है, कि मैत्र्युपनिषद् के 'श्रविष्ठार्घं ' शब्द में जो ' श्रवं ' पद है उसका श्रर्थं 'ठीक स्नाधा ' करना चाहिये, श्रयवा " धनिष्ठा श्रौर शततारका के बीच किसी स्थान पर " करना चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जायें, इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि वेदाडग-ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वर्णन मैत्र्युपनिषद् में किया गया है, श्रीर वही उस समय की स्थिति होनी चाहिये। श्रतएव यह कहना चाहिये, कि वेदाडग-ज्योतिष-काल का उदगयन, मैत्र्युपनिषद्कालीन उदगयन की अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्र से पीछे हट श्राया था । ज्योतिर्गाणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदाडग-ज्योतिष "में कही गई उदगयनस्थिति ईसाई सन् के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; श्रीर श्राघे नक्षत्र से उदगयन के पीछे हटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते है; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैत्र्युपनिषद् ईसा के पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा। श्रीर कुछ नहीं तो यह उपनिषद् निस्सन्देह वेदाडा ज्योतिष के पहले का है। ग्रव यह कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि छान्दोग्यादि जिन उपनिषदो के श्रवतरए। मैच्युपनिषद् में दिये गये है, वे उससे भी प्राचीन है। सारांश, इन सब ग्रन्थों के काल का निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेद सन् ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; यज्ञ-याग आदि विषयक ब्राह्मण ग्रन्थ सन् ईसवी से लगभग ३५०० वर्ष पहले के हैं; श्रौर छान्दोग्य श्रादि ज्ञान-प्रधान उपनिषद् सन् ईसवी के लगभग १६०० वर्ष पुराने है। अब यथार्थ में वे बातें अविशिष्ट नहीं रह जाती, जिनके कारण पश्चिमी पण्डित लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस ब्रोर हटा लाने का यत्न किया करते है; ग्रौर श्रीकृष्ण तथा भागवतधर्म को, गाय ग्रौर बछड़े की नैसींगक जोड़ी के समान, एक ही कालरज्जु से बाँधने में कोई भय भी नहीं देख पड़ता; एवं फ़िर बौध्द ग्रन्थकारों द्वारा विएात तथा ग्रन्थ ऐतिहासिक स्थिति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है । इसी समय वैदिक-काल की समाप्ति हुई श्रीर सूत्र तथा स्मृति-काल का श्रारम्भ हुआ है।

उनत कालगणना से यह बात स्पब्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म का उदय ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहले, अर्थात् बुध्द के लगभग सात आठ सौ वर्ष पहले हुआ है। यह काल बहुत प्राचीन है; तथापि यह ऊपर बतला चुके ह, कि ब्राह्मणप्रन्यो में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है और उपनिवर्षों

<sup>\*</sup> वेदांगच्योतिष का काल-विषयक विवेचन हमारे Onon (ओरायन) नामक अंग्रेजी ग्रथ में तथा प. वा. शंकर वालकृष्ण दीक्षित के "भारतीय च्योति:शास्त्र का इतिहास" नामक मराठी ग्रंथ (पृ. ८७-९४ तथा १२७-१३९) में किया गया है। उसमें इस बात का भी विचार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक प्रन्थों का कौन सा काल निश्चित किया जा सकता है।

तथा ्सांख्यशास्त्र में वर्णित ज्ञानभी, भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रव-लित हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा अनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धर्माङगो की कुछ परवा न करके श्रीकृष्ण सरीखे जानी श्रौर चतुर पुरुष ने श्रपना धर्म प्रवृत्त किया होगा, श्रथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह धर्म तत्कालीन रार्जावयो तथा ब्रह्मावयों को मान्य हुन्ना होगा, ग्रीर लोगो में उसका प्रसार हुआ होगा । ईसा ने अपने भिक्त-प्रधान वर्म का उपदेश पहले पहल जिन यहदी लोगों की किया था, उनमें उस समय थानिक तत्त्व-ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था, इसलिये श्रपने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई प्रावश्यकता नहीं थी। केवल यह वतला देने से ईसा का धर्मोपदेश-सबन्धी काम पूरा हो सकता था, कि पुरानी बाईवल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णन किया गया है, हमारा यह भिवत-मार्ग भी उसी की लिये हुए है; श्रीर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्तु ईसाई वर्म की इन वातों से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते तमय, यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु नहाज्ञान तथा कापिल सांख्यजास्त्र से भी परिचित हो गये थे; ग्रीर तीनों धर्माङगों की एकवाक्यता ( मेल ) करना भी वे लोग सीख चुके थे। ऐसे लोगो से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता, कि " तुम अपने कर्मकाण्ड, या औपनिषदिक श्रोर सांख्य ज्ञान को छोड दो, और केवल श्रद्धापूर्वक भागवतपर्म को स्वीकार कर लो।" ब्राह्मण श्रादि वैदिक ग्रन्थो में विणित ग्रीर उस समय मे प्रचलित यन-याग ग्रादि कर्मों का फल क्या है ? क्या उपनिषदों का या साख्यशास्त्र का ज्ञान वृथा है? भिंदन ग्रीर चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ?—इत्यादि उस समय स्वभावतः उपस्थित, होनेवाले प्रश्नो का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दियां जाता, तव तक भागवतवर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था। श्रतएव न्याय की दृष्टि से श्रव यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्न में आरम्भ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना अत्यन्त प्रावश्यक था; श्रीर महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान के देखने से भी यह शिद्धान्त दृढ हो जाता है। इस ग्राख्यान में भागवतधर्म के साय श्रौपनिषदिक बहाजान का और सांख्य प्रतिपादित क्षेराक्षर-विचार का मेल कर दिया गया है; क्रोर यह भी कहा है--" चार वेद क्रीर सांख्य या योग, इन पाचों का उसमें ( भागवतधर्म ) समावेश होता है इसलिये उसे पाञ्चरात्रधर्म नाम प्राप्त हुआ है " (मभा शां - ३३९ १०७); और " वेदारण्यक सहित ( अर्थात् उपनिषदो को भी ले कर ) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर एक दूसरे के अंग है " ( शां. ३४८-८२ ): ' पाञ्चरात्र ' शब्द की यह निरुक्ति व्याकरण की दृष्टि से चाहे शुद्ध न हो, तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवान्यता भागवतधर्म में ग्रारम्भ ही से की गई थी। परानु

भिंदत के साथ ग्रन्य सब धर्मागों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधर्म की प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं, कि भिषत के धर्मतत्त्व को पहले पहल भाग-वतधर्म ही ने प्रवृत किया हो। जपर दिये हुए मैत्र्युपनिषद् (७. ७) के वाक्यों से यह वात प्रगट हैं, कि उद्र की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भिक्त, भागवतधर्मका उदय होने के पहले ही जारी हो चूकी थी; ग्रीर यह भावना भी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि, उपास्य कुछ भी हो वह बहा ही का प्रतीक ग्रयवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रुद्र ग्रादि उपास्यो के बदले भाग-वतवर्म में वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपारयान में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाएँ, वह एक भगवान् ही के प्रति हुन्ना करती है—रुद म्नीर भगवान भिन्न भिन्न नहीं है (गी. ९. २३. मभा. ज्ञा. ३४१. २०-३६)। ग्रतएव केवल वासुदेव-भिनत भागवतधर्म का मुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती। जिस सात्वतजाति में भागवतवर्म प्राहुर्भूत हुआ, उस जाति के सात्यिक आदि पुरुष, परम भगद्तभक्त भीष्म श्रीर अर्जुन, तथा स्वय श्रीकृष्ण भी वड़े पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो । गये हैं। जतएव श्रन्य भगवद्भक्तों को उचित हैं, कि वे भी इसी श्रादर्श को श्रपने सन्मुख रखें ग्रौर तत्कालीन प्रचलित चार्तुर्वर्ण के ग्रनुसार युद्ध ग्रादि सब व्यावहारिक कर्म करें--बस, यही मूल भागवृतधर्म का मुख्य विषय था। यह वात नहीं, कि भिवत के तत्त्व को स्वीकार करके वैराग्ययुक्त बुद्धि से संसार का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतो के या श्रीकृष्ण के भागवत धर्म का मुख्य तत्त्व तहीं है। श्रीकृष्णजी के खपदेश का सार यही है, कि भिवत से परमेश्वर को ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त को परमेश्वर के समान जगत् के धारण-पोषण के किये सदा यतन करते रहना चाहिये। उपनिषत्काल में जनक भ्रादिको ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि ब्रह्मजानी पुरुष के लिये भी निष्काम कर्म करना कोई श्रृनुचित बात नहीं। परन्तु उस समय उसमें भिनत का समावेश नहीं किया गया था; दूरीर, इसके सिवा, जानी-त्तर कर्म करना, प्रथवा न करना, हर एक की इच्छा पर प्रवलिम्बत था प्रर्थात् वैक-ल्पिक सयभा जाता था (वेसू. ३. ४. १५)। वैदिक धर्म के इतिहास में भागवत दर्म ने जो श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रीर स्मार्तधर्म से विभिन्न कार्य किया वह यह है। कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम आगे बढ़कर केवल निवृत्ति की अपेक्षा निष्काम-कर्म-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग (नैष्कर्म्य) को श्रधिक श्रेयस्कर ठहराया, ग्रीर केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु भिक्त से भी, कर्म का उचित मेल कर दिया। इस धर्म के मूल प्रवर्तक नर श्रोर नारायए। ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे, श्रौर महाभारत (उद्यो. ४८. २१, २२) में कहा है, कि सब तोगो को उनके समान कर्म करना ही उचित है। नारायणीय श्राख्यान में तो भागवनवर्म का यह लक्षण स्पष्ट वतलावा है कि 'प्रवृत्तिलक्षणुञ्जैव धर्मी

'नारायएगत्मकः " ( मभा. ज्ञां. ३४७. ८१ )—-प्रर्यात् नारायएगिय श्रथवा भागवत-धर्म प्रवृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है, नारायणीय या मूल भागवतधर्म की जो निष्काम-प्रवृत्ति-तत्त्व है उसी का नाम नैष्कर्म्य है, श्रीर यही मूल भागवत-धर्म का मुख्य तत्त्व है। परन्तु, भागवतपुराएा से यह बात देख पड़ती है, कि श्रागे कालान्तर में यह तत्व मन्द होने लगा श्रीर इस घर्म में वैराग्य-प्रधान वासुदेवभिक्त ्रश्रेष्ठ मानी जाने लगी । नारदपञ्चरात्र में तो भिक्त के साथ ही साथ मन्त्र-तन्त्रो का भी समावेश मागवतधर्म में कर दिया गया है। तथापि, भागवत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं है। जहाँ नारायणीय श्रयवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कहने का मोका श्राया है, वहाँ भागवत (१. ३. ८ ग्रीर ११. ४. ६ ) में ही यह कहा है, कि सात्वतधर्म या नारायए। ऋषि का धर्म (ग्रर्थात् भागवतधर्म) "नैष्कर्म्यलक्षण्" है। ग्रीर ग्रागे यह भी कहा ्हें, कि इस नैष्कम्यं-धर्म में भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया था, 'इसिलये भित्तप्रधान भागवतपुराण कहना पड़ा (भाग १.५.१२)। इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती है, कि मूल भागवतधर्म नैष्कर्म्यप्रधान श्रर्थात् निष्कामकर्म-प्रधान था, किन्तु ग्रागे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप वदल कर वह भक्ति-प्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐतिहासिक वातों का विवेचन पहले ही हो चुका है, कि ज्ञान तथा भिक्त से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले मुल भागवत-धर्म में थ्रौर श्राश्रम-व्यवस्था-रूपी स्मार्त-मार्ग में क्या भेद है; केवल संन्यास-प्रधान जैन ग्रौर बौद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की ग्रवनित हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप श्रर्थात वैराग्य-युक्त भिक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; श्रीर बौद्ध धर्म का न्हास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो अन्त में भगवद्गीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल भित-प्रधान तथा कुछ ने विशिष्टा-हैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समक्ष में आ जायगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, और पहले उसके प्रवृत्ति-प्रवान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भिक्त-प्रधान स्वरूप एवं अन्त में रामानुजाचार्य के समय विशिष्टाईती स्वरूप प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारम्भ का अर्थात् निष्काम कर्म-प्रधान स्वरूप है, वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहाँ पर संक्षेप में यह वतलाया जायगा, कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही है, अर्थात् सन् ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये दोनों प्रधान प्रन्थ—मूलगीता तथा मूलभारत—उसी समय रचे गये होगे। किसी भी धर्म-प्रन्थ का उदय होने पर तुरन्त ही उस धर्म पर ग्रन्थ रचे नहीं जाते। भारत तथा गीता के विषय म भी यहीं न्याय पर्याप्त होता है। वर्तमान महा-

7 1

. 67

1 ŧ <sup>f</sup>.

ने हैं।

गीतारहस्य ग्रयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । ५५६ भारत के श्रारम्भ में यह कथा है, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब पाण्डचों का पन्ती (पीत्र) जननेजय सर्प-सत्र कर रहा था, तब वहां वैशंपायन ने जनमेजय को पहले पहल गीता-सहित भारत सुनाया था; ग्रोर ग्रागे जब सीती ने शौनक की सुनाया, तभी से भारत प्रचलित हुआ। यह बात ग्रगट है, कि सीती आदि पौराणिको के नुख से निकल कर आगे भारत को काव्यमयं ग्रन्थ का स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी श्रवस्था में यदि यह मान लिया जायें, कि भारतीय युद्ध के वाद लगभग पाँच सौ वर्ष के भीतर ही न्नार्प महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेप साहस की वात नहीं होगी । क्योंकि बौद्ध धर्म के ग्रन्थ, बुद्ध की मृत्यु के बाद इससे भी जल्दी तेयार हुए है। प्रब स्रार्व महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम वनला देने से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी वतलाना पडता है, कि नायक जो कुछ करता है वह उचित है या प्रनुचित; इतना ही क्यो, सस्कृत के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में जे उक्त प्रकार के महाकाव्य है उनसे भी यही जात होता है, कि नायक के कार्यों के गुए।-दोधों का विवेचन करना आर्ष महाकाव्य का एक

۵

प्रधान भाग होता है। प्रविनीन दृष्टि से देखा जायें तो कहना पडेगा, कि नायको के कार्यों का समर्थन फेवल नीतिज्ञास्त्र के ग्राधार पर करना चाहिये। किन्नु प्राचीन समय में, धर्म तथा नीति में पृथक् भेद नहीं माना जाता था, श्रतएव उक्त सम-र्थन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रन्य मार्ग नहीं था। फिर यह ठतलाने की श्राव-व्यकता नहीं, कि को भागवतवर्म भारत के नायको को ग्राहच हुआ था; अथव जो उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था। इसते सिवा दूसरा कारए। यह भी है कि भागवतधर्म के प्रतिरिक्त तत्मालीन प्रचलित ग्रन्य बैदिकदर्मपन्य न्यूनाधिक रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-प्रधान थे, इसलिये उनमें वृश्गित धर्मतत्वी के ग्राधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संभव नहीं था ग्रतएव कर्मयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपए। महाकाव्यात्मक मूल भारत ही मे करना प्रावश्यक था। यही मूल गीता है; श्रीर यदि भागवतथमें के मूलस्वरूप का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला ग्रन्थ यह न भी हो, तो भं यह स्यूल अनुमान किया जा सकता है, कि यह आदि-ग्रन्थों में से एक आवश्य ह श्रीर इसका काल ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यि भागवतवर्म-प्रवान पहला ग्रन्थ न हो, तो भी वह मुख्य ग्रन्थों में से एक ग्रवहर

हैं; इसलिये इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि उसमें प्रतिपादिर निष्काम कमयोग तंत्कालीन प्रचलित अन्य धर्म-पन्थो से—अर्थात् कर्मकाड से, औप निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोथरूपी योग से तथा भदित से भी —अवि

है। वेदान्त श्रीर मीमांसा शास्त्र पीछे ते बने है, इसलिये उनका प्रतिपादन मूल जीता में नहीं प्रा सकता; श्रीर यही कारण है कि कुछ लोग यह शंका करते हैं, कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु निमयबद्ध वेदान्त श्रीर नीमासाशास्त्र पीछे भले ही बने हों, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ज्ञास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन है—श्रीर इस बात का उल्लेख हम उपर कर ही श्राये है। श्रतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तब, मूलगीता चें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा । किसी भी धर्म-पन्थ को लीजिये च्सके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती है, कि उसमें समय समय पर मत-भेद होक्र प्रनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते है। यही बात भागवतधर्म के विषय में कही जा सकती है। नारायणीयोपाख्यान (मभा शां . ३४ ८: ५७) में यह बात स्पर्क्ट रूप से कह टी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्व्य ह--अर्थात् वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहों को नानते ्रहै; ग्रौर कुछ लोग त्रिव्यूह, द्विन्यूह, या एकव्यूह ही मानते है। श्राग चल कर एसे ही और भी अनेक मतभेद उपस्थित हुए होंगे । इसी प्रकार औपनिषदिक साल्यज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी। अतएव इस वात की सावधानी रखना अस्वाभाविक या मूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावें और वढ़ते हुए पिण्ड-ब्रह्माण्ड-ज्ञान से भागवत-पूर्णतया मेल हो जावें । हमने पहले "गीता श्रीर ब्रह्मसूत्र" श्रीर्षक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में बहासूत्रों का उल्लेख वाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल नीता में हो गये होगे । परन्तु मूल गीताग्रन्थ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी सुम्भव नहीं था। वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता है उससे प्रतीत नहीं होता, कि वह उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी। अपर कह आये है, कि ब्रह्मसूत्रो में "म्मृति" काब्द से गीता को प्रमाएा माना है। मूल भारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, तो भ इस प्रामाणिकता में निस्सन्देह कुछ बाघा थ्रा गई होती । परन्तु वैसा नहीं हुम्रा-मौर, गीता प्रथ की प्रामाणिकता कहीं म्रधिक बढ़ गई है। म्रतएव यही ब्रनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महत्त्व के न थे, कितु ऐसे थे जिनसे मूळ ग्रन्थ के ग्रर्थ की पुष्टि हो गई है। भिन्न भिन्न पुराणों में वर्तमान भगवद्गीता के नमूने की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को नो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था वही भ्रब तक बना हुग्रा है-उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों में से

अत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्ण-तया प्रमाणभूत ( ग्रौर इसी लिये परिवर्तित न होने योग्य ) न हो गई होती तो उसी नमुने की श्रन्य गीताश्रों की रचना की कल्पना होना सम्भव नहीं था। इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारो ने एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही साम्प्रदाय के अनुकूल है, उसकी भी कोई भ्रावश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्पर-विरोधी देख कुँछ लोग यह शंका करते है, कि वर्तमान महाभारतान्तर्गत गीता में भी श्रागे समय-समय पर कुछ परिवर्तन हुग्रा होगा । परन्तु हम पहले ही बतला चुके है, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किंतु यह भ्रम है, जो धर्म-प्रतिपादन करने-वाली पूर्वापर वैदिक पद्धितयों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समऋन से हुआ है। सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समक में आ जायगी, कि भिन्न भिन्न प्राचीन वैदिक धर्मागों की एकवाक्यता करके प्रवृत्ति–मार्ग का विशेष 'रीति से सम-र्थन करनेवाले भागवतधर्म का उदय हो चुकने पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चात् ( अर्थात् ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले ) मूल भारत और मूल गीता, दोनों ग्रंथ निर्मित हुए जिनमें उस मूल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया था; भ्रौर, भारत का महाभारत होते समय यद्यपि इस मूल गीता में तदर्थ-पोषक कुछ सुधार किये गये हों, तथापि उसके श्रसली रूप में उस समय भी कुछ परिवर्तन नहीं हुग्रा; एवं वर्तमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई तव, श्रौर उसके बाद भी उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुग्रा- और होना भी ग्रसम्भव था । मूल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्क्भावतः स्यूल दृष्टि ते एवं श्रन्दाज़ से किया गया है। क्योंकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह वात नहीं; क्योंकि, इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन है। श्रतएव इनकी चर्चा स्वतंत्र रीति से श्रागले भाग में की गई है। यहां पर पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनो-ग्रर्थात् वर्तमान गीता श्रीर वर्तमान महाभारत-वही प्रन्थ है, जिनके मूल स्मरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, ग्रौर जो इस समय र गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध है; ये उस समय के पहले के मूल ग्रन्थ नहीं है ।

## भाग ५—वर्तमान गीता का काछ।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ग्रय है; ग्रोर यह भागवतधर्म ईसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्रादुर्भूत हुग्रा; एवं स्थल मान् से यह निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मूल गीता बनो होगी ग्रीर, यह भी बतलाया गया, कि मूल भागवतधर्म के किस्काम-

कर्म-प्रधान होने पर भी ग्रागे उसका भिक्त-प्रधान स्वरूप हो कर ग्रंत में विशिष्टाहैत का भी उसमें समावेश हो गया। मूल गीता तथा मूल भागवतंधम के विषय में इस से अधिक हाल निदान वर्तमान समय में तो मालम नही है; श्रीर यही दशा - पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी थी । परन्तु डाक्टर भांडार-कर, परलोकवासी काशीनाथपंत तैलंग, परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित, तथा रावबहादुर चिंतामिएराव वैद्य प्रभृति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता एव वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये है; और, अभी हाल ही में स्वर्गवासी श्यम्बक गुरुनाथ काले ने दो-एक प्रमाण और भी बतालाय है। इन सब को एकत्रित कर, तथा हमारे मत से उनमें जिन वातों का मिलना ठीक जँचा, उनको भी मिला कर, परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप में लिखा गया है। इस परिशिष्ट प्रकरण के श्रारम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण-सिंहत दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं। यदि यह दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्तिद्वारा रचे गये अर्थात् एककालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता का काल भी सहज ही निहित हो जाता है। ग्रतएव इस भाग में पहले वे प्रमाण दिये गय है, जो वर्तमान महाभारत का काल निहित करने में श्रत्यंत प्रधान माने जाते हैं, श्रीर उनके बाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जो वर्तमान गीता का काल निश्चित करने में उपयोगी है। ऐसा करने का उद्देश यह है, कि महाभारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण है, वे यदि किसी को संदिग्ध प्रतीत हो, तो भी उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाधा न होने पावे।

महाभारत-काल-निर्णय--महाभारत-ग्रन्थ बहुत बड़ा है ग्रीर उसी में बह लिखा है, कि वह लक्षक्लोकात्मक है। परन्तु रावबहादुर वैद्य ने, महाभारत के अपने टीकात्मक भ्रंग्रेजी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, <sup>®</sup> कि जो-महाभारत ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख क्लोको की सांख्या में कुछ न्यूना-थिकता हो गई है, श्रीर यदि उनमें हरिवंश के श्लोक मिला दिये जावे तो भी योग-'फल एक लाख नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का महा-भारत होने पर जो बृहत् ग्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा। ऊपर बतला चुके है, कि इस महाभारत में यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का उल्लेख ग्रीर भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। ग्रब इसके ग्रितिरिक्त, महाभारत के काल निर्णय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं वे ये हैं -(१) ग्रठतरह पर्वे का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत् ५३५ ग्रीर ६३५ के दिमयान जावा और बाली द्वीपों में थे, तथा वहाँ की प्राचीन किवि, नामक

<sup>\*</sup> The Mahabharata: a criticism p. 185. रा. व. वैद्य के महा 'भारत के जिस ट्रिकात्मक ग्रंथ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया है, वह यही पुस्तक है'।

सावा में उनका अनुवाद हुआ है, इस अनुवाद के ये आठ पर्व—आदि, विराट, उद्योग, भीव्म, आश्रमवासी, मुसल, प्रत्थानिक और स्वर्गारोहण—बाली द्वीप में इस समय उपलब्ध हैं, और उसमें से कुछ प्रकाशित भी ही चुके हैं। अनुवाद किशाबामें किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महाभारत के मूल नंस्कृत क्लोक ही रखे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के क्लोकों की जाँच हमने की है। वे सब क्लोक वर्तमान महाभारत की कलकत्ते में प्रकाशित, पोथी के उद्योगपर्व के अध्यायों में—वीच बीच में अमशः—मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि लक्ष ज्लोकात्मक महाभारत संवत् ४३५ के पहले लगभग दो सो वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाणभूत माना जाता था। क्यों कि, यदि वह यहाँ प्रमाणभूत न हुआ होता, तो जावा तथा बाली द्वीपों में उसे न ले गये होते। तिब्बत की भाषा में भी महाभारत का अनुवाद हो चुका है; परन्तु यह उसके बाद का है" ।

- (२) गुप्त राजान्नो के समय का एक ज्ञिलालेख हाल में उपलब्ध हुन्ना हैं। कि जो चेदि संवत् १९७ ग्रर्थात् विक्रमी संवत् ५०२ में लिखा गया था। उसमें इस बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महाभारत प्रन्थ एक लाख क्लोकों का था ग्रीर इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत् ५०२ के लगभग दो सो वर्ष पहले उसका ग्रस्तित्व ग्रवक्य होगा \*।
- (३) श्राजकल भास किव के जो नाटक-ग्रन्थ प्रकाशित हुए है, उनमें से श्रिषकांश महाभारत के श्रख्यानों के श्राधार पर रचे गये है। इससे प्रगट है, कि उस समय महाभारत उपलब्ध था और वह प्रमाण भी माना जात। था। भास किवकृत बालचिरत नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-श्रवस्था की बातों का तथा गोपियों का उल्लेख पाया जाता है। श्रतएव यह कहना पड़ता हं, कि हरिवंश भी उस नमय श्रस्तित्व में होगा। यह बात निविवाद सिद्ध है, कि भास किव कालिदास से पुराना है। भास किवकृत नाटको के संपादक पण्डित गण्पित शास्त्री ने स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन है; क्यों कि भास किव के नाटक का एक श्लोक चाणक्य के श्रथंशास्त्र में पाया जाता है, श्रोर उसमें यह बतलाया है, कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल यद्यपि कुछ मंदिग्ध माना जाँय, तथापि हमारे मत से यह बात निविवाद है, कि भास किवका समय सन् इसवी के दूसरे तथा तिसरे शतक के श्रौर भी इस श्रोर का नहीं माना जा सकता।

<sup>\*</sup> जावा द्वीप के महाभारत का ब्योरा The Modern Review July 1914 pp. 32.38 में दिया गया है; और तिब्बती भाषा में अनुवादित महाभारत का उल्लेख Rockhill's Life of the Buddha, p 228 note में किया है ]

<sup>ः</sup> स्यह गिलालेख Inscriptionum Indicarum नामक पुस्तक के तृतीय खंड के पृ० १३४ में पूर्णतया दिया हुआ है और स्वर्गवासी शंकर बालकृष्ण दाक्षित ने उसका उल्लेख अपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र (पृ. १०८) में किया है ।

- (४) बौद्ध प्रन्थों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, किया शालिवाहन शक के आरम्भ में अश्वघोष नामक एक बौद्ध किव हो गया है, जिसने बुद्धचरित और सौन्दरानंद नामक दो बौद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये प्रन्थ छापकर प्रकाशित किये गये है। इन दोनों में भारतीय कथाओं का उल्लेख है। इनके सिवा, वज्रस्त्विकोपनिषद् पर अश्वघोष का व्याख्यान-हपी एक और प्रन्थ है; अथवा यह कहना चाहिये, कि यह वज्रस्त्वि उपनिषद् उसी का रचा हुम्रा है। इस प्रन्थ को प्रोफेसर वेबर ने सन् १८६० में जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरीबंश के श्राद्ध-माहात्म्य में से "सप्तव्याधा दशाणेंषुठ" (हरि. २४. २० और २१) इत्यादि श्लोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ अन्य श्लोक (उदाहरएएथं मभा शां २६१ १७) पाये जाते है। इससे प्रगट होता है, कि शक संवत से पहले हरिवंश को मिलाकर वर्तमान लक्षश्लोकात्मक महाभारत प्रचलित था।
- (५) आश्वलायन गृहचसूत्रों (३. ४. ४) में भारत तथा महाभारत का पृथक पृथक उल्लेख किया गया है, और बौधायन धर्मसूत्र में एक स्थान (२. २. २६) पर महाभारत में विण्त ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है (मभा आ ७८. १०)। बूलर साहब का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के आधार पर यह अनुमान दृढ नहीं हो सकता, कि महाभारत बौधायन के पहले था ने। परन्तु यह शक्या ठीक नहीं; क्योंकि बौधायन के गृहचसूत्र में विष्णुसहस्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है (बी. गृ. शे. १. २२. ८), और आगं चल कर इसी सूत्र (२. २२. ६) में गीता का "पत्रं पुष्णं फलं तोयं०" श्लोक (गीता. ९. २६) भी मिलता है। बौधायनसूत्र में पाये जानवाल इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवासी त्र्यंवक गृहनाथ काले ने प्रकाशित किया था \*\*। इन सब उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि बूलर साहब की शंका नर्मूल है, और आश्वलायन तथा बौधायन दोतों ही महाभारत से परिचित थे। बूलर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बौधायन सन् ईसबी के लगभग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।
  - (६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाख्यान (मभा जां. ३३९ १०० (,में जहाँ दस अवतारों के नाम दिये गये है, वहाँ हस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम किक को लाकर पूरे दस गिना दिये है। परन्तु वनपर्व में किलयुग की भविष्यत् स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि "एडूक चिन्हा पृथिवो न देहगृहभूषिता" ( मभा वन १९० ६८ )——अर्थात् पृथ्वो

<sup>\*</sup> See Secred Books of the East Series, Vol. XIV Intro. p. xli-\*\* परलोकवासी त्र्यंत्रक गुरुनाथ काले का पूरा लेख The Vedic Magazine and Gurukula Samachar, Vol. VII Nos 6-7 pp. 528-532 में प्रकाशित हुआ है, । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काले लिखा है, पर वह अग्रुद्ध है।

पर देवालयों के बदले एड्रूक होगे। बुद्ध बालके तथा दांत प्रभृति किसी स्मारक वस्तु को जमीन में गाड़ कर उस पर जो खभ, मीनार या इमारत बनाई जातो थी, उसे एड्रूक कहते थे और आजकल उसे "डानोबा" कहते हैं। डागोबा शब्द संस्कृत 'धातुगर्भ' ( = पाली डागब ) का अपभंश है, और "धातु" शब्द का अर्थं भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु है। सीलोन तथा ब्रह्मदेश में ये डागोबा कई स्थानो पर पाये जाते है। इससे प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद—परन्तु अवतारों में उसकी गणना होने के पहले ही—महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में 'बुद्ध' तथा 'प्रतिवृद्ध' शब्द अनेक बार मिलते हैं (शां. १९४, ५८; ३०७. ४७; ३४३. ५२)। परन्तु वहाँ केवल ज्ञानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना ही अर्थ उन शब्दों से अभिप्रेत हैं। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्धर्म से लिय गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ कारण भी है, कि बौद्धो ने ये शब्द वैदिक धर्म से लिये होगे।

(७) काल-निर्णंय की दृष्टि से यह वात ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, कि महाभारत में नक्षत्र-गणना अश्विनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है ( मभा. अनु. ६४ श्रीर ८९ ), श्रीर मेष- वृषभ श्रादि राशियों का कही भी उल्लेख नहीं है r क्योंकि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के सहवास से हिन्दुस्थान में मेष,वृषभ ब्रादि राशियों के ब्राने के पहले, श्रर्थात् सिक-न्दर के पहले ही, महामारत-ग्रन्थ रचा गया होगा। परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की बात श्रवण ग्रादि नक्षत्र-गणना के विषय की है। ग्रनुगीता ( मभा. अरव. ४४. २ और श्रादि. ७१. ३४ ) में कहा है, कि विश्वामित्रनें श्रवएा श्रादि की नक्षत्र-गणना आरम्भ की; और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस समय श्रवण नक्षत्र से उत्तरायण का ग्रारम्भ होता था--इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष के समय उत्तर्यण का म्रारम्भ घनिष्ठा नक्षत्र से हुम्रा करता था। घनिष्ठा में उदगयन होने का काल ज्योतिर्गिणित की रीति से शक के पहले लगभग १५०० वर्ष ग्राता है; ग्रौर ज्योति-र्गिणित की रीति से उदगयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिये लगभग हजार वर्ष लग जाते है। इस हिसाब से श्रवए। के श्रारम्भ में उदगयन होनेका काल कक के पहले लगभग ५०० वर्ष स्राता है। साराज्ञ, गणित के द्वारा यह बतलाया जा सकता है, कि शक के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान महाभारत बना होगा। परलोकवासी शकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही अनुमान किया है, (भा ज्यो पृ ८०-९०, १११ ग्रीर १४७ देखो) । इस प्रमाण की विशेषता यह है कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से ग्रधिक वीछे हटाया ही नहीं जा सकता।

<sup>(</sup>८) रावबहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ ग्रंग्रेजी में लिखा है, उसमें यह बतलाया है, कि चंश्रगुप्त के दरबार में (सन ईसवी से लगभग ३२०

वर्ष पहले) रहनेवाले मेगस्थनीज नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ मालम थी। मेगस्थनीज का पूरा ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके अवत्रण कई ग्रंथों में पाये जाते है। वे सब एकत्रित करके, पहले जर्मन भाषा में प्रकाशित किये गये और फिर मेक्किडल ने उनका अंग्रेजी अनुवाद किया है। इस पुस्तक (पृष्ठ२००-२०५) में कहा है, कि उसमें विणित हेरेल्कीज़ ही श्रीकृष्ण हैं और मेगस्थनीज़ के समय शौरसेनीय लोग, जो मथुरा के निवासी थे, उसी की पूजा किया करते थे है। उसमें यह भी लिखा है, कि हेरेक्लीज़ अपने मूलपुष्ठ डायोनिसस से पंद्रहवाँ था। इसी प्रकार महाभारत (अनु. १४७. २५-३३) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण दक्षप्रजापित से पंद्रहवे पुष्ठ है। और, मेगस्थनीज ने कर्णप्रावरण, एकपाद, ललाटाक्ष ग्रादि ग्रद्भतं लोगों का (पृ. ९४), तथा सोने को ऊपर निकालनेवाली चीटियों (पिपीलिकाओ) का (पृ. ९४), जो वर्णन किया है, वह भी महाभारत (सभा. ५१ और ५२) हो में पाया जाता है। इन बातो से और श्रन्य बातो से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज़ के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही नहीं प्रचलि था, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जायँ, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्पर-सापेक्ष श्रर्थात् एक दूसरे पर श्रवलम्बित नहीं है, किन्तु वे स्वतंत्र है, तो यह बात निस्सन्देह प्रतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लग भग पाँच सौ वर्ष तक पहले श्रस्तित्व में ज़रूर था। इसके बाद कदाचित् किसी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे श्रथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोको के विषय में कोई प्रश्न नहीं है——प्रश्न तो समूचे ग्रन्थ के ी विषय में है; श्रौर यह बात सिष्ट है, १क यह समस्त ग्रन्थ शंक-काल के कम से कम पांच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के श्रारम्भ ही में हमने यह सिष्ट कर दिया है, कि

<sup>\*</sup>See M Crindle's Ancient India-Megasthenes and Arrian pp. 200-205 मेगस्थनीज का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचित्र-तापूर्वक दृढ़ हो गया है। बंबई सरकार के Archaeological Department का १९१४ ईसवी की Progress Report हाल हींमें प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख हैं, जो ग्वालियर रियासत के मेलसा शहर के पास वेसनगर गांव में खाबबाबा नामक एक गरुड ध्वज स्तंभ पर मिला है। इस लेख में यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक एक हिंदु बने हुए यवन अर्थात् ग्रीक ने इस स्तंभ के सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया और यह यवन वहाँ के भगभद्र नामक राजा के दरबार में तक्षशिला के ऍटिआल्किडस नामक ग्रीक राजा के एलची की हैसियत से रहता था। ऍटिआल्किडस के सिको से अब यह सिद्ध किया गया है, कि वय ईसा के पहले १४० वे वर्ष में राज्य करता था। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वासुदेवभक्ति प्रचलित थी; केवल इतना ही नहीं, किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे। यह पहले ही, बतला चुके है, कि मेगस्थनीज ही को नहीं किन्तु पाणिनि को भी वासुदेव मिक्त माल्म थी।

गीता समस्न महाभारत ग्रंथ का एक भाग है—वह कुछ उसमें पीछे नही मिलाई गई है। श्रतएव गीता का भी काल वही मानना पडता है, जो कि महाभारत का है। सम्भव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो; क्योंकि, जैसा इसी प्रकरण के वौथे भाग में वतलाया गया है, उसकी परम्परा वहुत प्राचीन समय तक हटानी पड़ती है। परंतु, चाहे जो कुछ कहा जाय, यह निर्विवाद सिद्ध है, कि उसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात उपर्युक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय में स्वतन्त्र प्रमाण भी देख पड़ते है। अब आगे, उन स्वतंत्रप्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीता-काल का निर्णय:—अपर जो प्रमाण वतलाये गये है, उनमें गीता का स्पट प्रथित नामतः निद्दा नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्णय महाभारत-काल से किया गया है। श्रब यहाँ क्रमशः वे प्रमाण दिये जाते है, जिनमें गीता का स्पष्टरूप से उल्लेख है। परंतु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोक वासी तैला ने गीता को श्रापस्तम्भ के पहले की श्रर्थात् ईसा से कम से कम तीन सौ वर्ष से श्रिषक प्राचीन कहा है, श्रीर डाक्टर भांडारकर ने श्रपने "वैष्णव, शैव श्रादि पन्थ" नामक श्रंग्रेजी ग्रंथ में प्रायः इसी काल को स्वीकार किया है। प्रोफेसर गावें के मतानुसार तैलंग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह कथन है, कि मूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई श्रीर ईसा के बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणों से यह बात भलो भाति। प्रगट हो जायगी, कि गावें का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध है, उनमें शांकरभाष्य अत्यन्त प्राचीन है। श्रीशंकराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है, श्रीर उनके प्रन्थों में महाभारत के मनु-वृहस्पित-संवाद, शुकानुप्रश्न श्रीर अनुगीता में से बहुतेरे बचन अनेक स्थानों पर प्रमाणार्थ लिये गये हैं। इससे यह बात प्रगट है, कि उनके समय में महाभारत और गीता दोनों ग्रंथ प्रमाणभूत माने जाते थे। प्रोक्तेंसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक श्लोक के आधार पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८४५ विक्रमी संवत् (७१०) निश्चित किया है। परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष श्रीर भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, महानुभाव पंथ के "दर्शन-प्रकाश" नामक ग्रथ में यह कहा है, कि "युग्मपयोधि-रसान्वितशाके" श्रर्यात् शक ६४२ (विक्रमी संवत् ७७७) में, श्रीशंकराचार्य न गृहा में प्रवेश किया, श्रीर उस समय उनकी श्रायु ३२ वर्ष की थी; श्रतएव यह सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत् ७४५) में हुश्रा। हमारे मत में

<sup>\*</sup>See Telang's Bhagavadgita S. B. E. Vol VIII. Intro pp 21 and 34; Dr. Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and other Sects, p. 13; Dr; Garbe's Die Bhagavdgita, p. 64,

यही समय, प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं श्रधिक सयुक्तिक प्रतीत होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय म विस्तार-पूर्वक विवेवन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो ज्ञाङकरभाष्य हैं, उसमें पूर्व समय के श्रधिकां हां, टीका-कारों का उल्लेख किया गया है, श्रीर उनन भाष्य के श्रारम्भ ही में श्री ज्ञाकराचार्य न कहा है, कि इन सब टीकांकारों के मतो का खण्डन करके हमने नया भाष्य लिखा है। एतएव श्राचार्य का जन्म-काल चाहे ज्ञाक ६१० लोजिये या ७१०, इसमे तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम से कम दो तीन सौ वर्ष पहले, श्रयांत ४०० ज्ञाक के लगभग, गीता प्रचलित थी। श्रव देखना चाहिये, कि इस काल के भी श्रीर पहले केसे श्रीर कितना जा सकते हैं।

- ् (२.) परलोकवासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास श्रीर बाएं भट्ट गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवंश (१०. ३१) में विष्णु की स्तुति के विषय में जो "श्रमवाप्तमवाप्तव्यं न ते किवन विद्यते" यह श्लोश है, वह गीता के (३. २२) "नानवाप्तमवाप्तव्यं ? श्लोश से मिलता है; श्रीर बाए। भट्ट की कादम्बरी के "महाभारतिमवानन्तगीताकर्ण्नानिश्चनत्र।" इस एक श्लेष-प्रधान वाषय में गीता का स्पट्ट छ्य से उल्लेख किया गया है। कालिशास श्रीर भारवी का उल्लेख स्पट्ट छ्य से सवत् ६९१ के एक शिलालेख में पाता जाता है, श्रीर श्रम यह भी निश्चित हो चुका है, कि वाए। भट्ट संवर् ६६३ के लगभग हर्ष राजा के गास था। इस वात का विवेचन परलोकवासी पांड्र इग गोविंद शास्त्री पारखी न बाए। भट्ट पर लिख हुए श्रमने एक सराठी निवन्ध में किया है।
- (३) जावा द्वीप में जो महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भीव्य-पर्वम एक गीता प्रकरण है, जिसम गीता के भिन्न भिन्न ग्रध्यायों के लगभग सी श्रुमवा सी इलोक ग्रक्षरण मिलते हैं। सिर्फ १२, १५, १६ ग्रीर १७ इन चार श्रध्यायों के इलोक उसम नहीं है। इससे यह कहन में कोई ग्रापित नहीं देख पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप वर्तमान गीता क स्वरूप क सदृश हो था। क्योंकि, किविभाण में यह गीता का श्रमुवाद है श्रीर उसमें जो संस्कृत इलोक मिलते है, वे वीच-बीच में उदाहरण तथा प्रतीक के तौर पर ल लिये गये है। इससे यह श्रमुमान करना युक्ति-सड़गत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही इलोक थे। जब डाक्टर तरहर गोपाल सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की खोज की है। इस विषय का वर्णन कलकते के माड़न रिज्यू नामक मासिक पत्र के जुलाई १९१४ के श्रद्धक में, तथा श्रन्यत्र भी, प्रकाशित हुग्रा है। इससे यह सिद्ध होता है, कि शक चार-पाँच सौ के पहले कम से कम दो सौ वर्ष तक महाभारत के भीटमपर्व में गीता थी ग्रीर उसके इलोक भी वर्तमान गीता-इलोको के कमा नुसार ही थे।
  - (४) विष्णुपुराण, ग्रौर पर्मपुराण ग्रादि ग्रन्थों में भगवद्गीता के नमूने पर बनी हुई जी श्रन्य गीताएँ देख पड़ती है, ग्रथवा उनके उल्लेख पाये जाते हैं, उनका

वर्णन इस ग्रन्थ के पहले प्रकरणा में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी लिये उसका उक्त प्रकार से ग्रनुकरण किया गया है, ग्रौर यदि ऐसा न होता, तो उसका कोई भी ग्रनुकरण न करता। ग्रतएव सिद्ध है, कि इन पुराणो में जो ग्रत्यन्त प्राचीन पुराण है उनसे भी भगवद्गीता कम से कम सौ-दो-सौ वर्ष ग्रधिक प्राचीन ग्रवश्य होगी। पुराण-काल का ग्रारम्भ-समय सन् ईसवी के दूसरे शतक से ग्रधिक अर्थाचीन नही माना जा सकता, ग्रतएव गीता का काल कम से कम शकारम्भ के कुछ थोड़ा पहले ही मानना पड़ता है।

, (५) ऊपर यह बतला चुके है कि कालिदास और बाए गीता से पिश्चित थे। कालिदास से पुराने भास किव के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए है। उनमें से 'कएंभार' नामक नाटक में बारहवाँ क्लोक इस प्रकार है—

> हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः । उभे वहुमते लोके नास्ति निप्फलता रणे ॥

यह क्लोक गीता के "हती वा प्राप्स्यिस स्वर्गं०" (गी. २. ३७)क्लोक का समानार्थंक है। ग्रीर, जब कि भास किव के ग्रन्य नाटकों से यह प्रगट होता है, कि वह महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यही ग्रनुमान किया जा सकता हं, कि उपर्युक्त क्लोक लिखते समय उसके मन में गीता का उस्त क्लोक ग्रवक्य ग्राया होगा। अर्थात् यह सिद्ध होता है, कि भास किव के पहले भी महाभारत ग्रौर गीता का ग्रस्तित्व था। पंडित त० गए।पित शास्त्री ने यह निश्चित किया है कि भास किव का काल शक के दो-तीन सौ वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुछ लोंगो का यह मत है, कि वह शक के सी-दो-सौ वर्ष बाद हुग्रा है। यदि इस दूसरे मत को सत्य मानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाए। से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से कम सौ दो-सौ वर्ष पहले ग्रर्थात शक-काल के ग्रारम्भ में महामारत ग्रीर गीता, दोनो ग्रन्थ सर्वमान्य हो गये थे।

(६) परन्तु प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा गीता के श्लोक लिये जाने का और भी अधिक दृढ़ प्रमाण, परलोकवासी त्र्यंबक गुरुनाथ काले ने गुरुकुल की 'बैदिक मेगजीन' नामक अंग्रेजी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, अंक ६।७ पृष्ठ ५२८—५३२, मार्गशीर्ष और पौष, संवत् १९७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्चिमी संस्कृत पण्डितों का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेक्षा किन्हीं अधिक प्राचीन ग्रन्थों में; उदाहरणार्थ सूत्रग्रन्थों में भी, गीता का उल्लेख नहीं पाया जाता; और इसलिय यह कहना पड़ना है, कि सूत्र-काल के बाद, अर्थात् अधिक से अधिक सन् ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता बनी होगी। परन्तु परलोकवासी काले ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है। बौधायनगृहचशेष-सूत्र (२.२२.९) में गीता का (९.२६) श्लोक ''तदाह भगवान्'' कह कर स्पट्ट रूप से लिया गया है, जैसे—

देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्यान्मनसा वाचयेदिति । तदाह भगवान्— पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ इति

ग्रीर ग्राग चल कर कहा है, कि भिन्न से नम्र हो कर इन मंत्री को पढ़ना चाहिये—
" भिन्तनम्रः एतान सन्त्रानधीयीत"। उसी गृहचशेषतूत्र के तीसरे इन के अन्त
में यह भी कहा है कि " उठ नमो भगवते वासुदेवाय" इस हादशाक्षर मन्त्र का जय
करने से ग्रद्धनमेघ का फल मिलता है। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि
बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; ग्रीर वासुदेवपूजा भी सर्वमान्य समभी जाती
विश्वी। इसके सिवा बौधायन के पितृमेधसूत्र के तृतीय प्रश्न के ग्रारम्भ ही में यह
वाक्य है:—

ं जातस्य वै मनुप्यस्य ध्रुवं मरणिमिति विजानीयात्तरमाज्जाते न प्रहृष्येनमृते च न विषीदेत ।

इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के "जातस्य हि ध्रुदो मृत्यु. ध्रुदं जन्म मृतस्यच । तस्मादपरिहार्येऽथे, न त्वं शोचितुमर्हिस " इस इलोक से सूभ पड़ा होगा; ग्रीर उसमें उपर्युक्त " पत्रं पुष्पं० " क्लोक का योग देने से तो कुछ काका ही नहीं रह जाती। अपर बतला चुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक क्लोक बौधायन सूत्रों में पाया जाता है। बूलर साहेब ने निश्चित किया है,\* कि बौधायन का काल श्रापस्तम्ब के सौ दो सौ वर्ष पहले होगा, श्रीर श्रापस्तम्ब का काल ईसा के पहले तीन सौ वर्ष से कम हो नहीं सकता। परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस ग्रोर हटाना चाहिये; क्योंकि महाभारत में मेष-वृषभ ग्रादि राजियाँ नहीं है, ग्रीर कालमाधव में तो बौधायन का "मीनमेषयोर्मेषवृषभयोर्वा वसन्तः " यह वचन दियां गया है-यही वचन परलोकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योति.-ज्ञास्त्र ( पृ० १०२ ) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान कि ग जाता है, कि महाभारत बौधायन के पहले का है। शकारमभ क कम से कम चार सी वर्ष पहल बौधायन का समय होना चाहिये ग्रौर पांच सी वर्ष पहले महाभारत तथा गीता का ग्रस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बौधायन के काल को ईसा के सात-म्राठ सौ वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान पडता है कि वौधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न श्राया होगा ।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जायगी, की वर्तमान गी। शक के लगभग पाँच सी वर्ष पहले अस्तित्व में थी; बौधायन तथा अश्वतायन भी उससे परिचित थे; और उस समय से श्रीशंकराचार्य के समय तक उसकी परम्परा श्रविच्छित्र रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु।

<sup>\*</sup> See Sacred Book of the East Series, Vol. II. Intro. p xli and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p xliii

श्रव तक जिन प्रमाणो का उल्लेख दिया गया है, वे सब वैदिक धर्म के मन्थों से लिये गये हैं। प्रव ग्रागे चल कर जो प्रमाण दिया जायगा, वह वैदिक धर्मग्रन्थों से भिन्न मुर्थात् बोद्ध साहित्य का है। इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतंत्र रीति से क्रीर भी क्रिधिक दृढ़ तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। बौध्दधर्म के पहले ही भागवतथर्म का उदय हो गया था, इस निषय में बूलर ग्रीर प्रसिध्द फेंच पण्डित स्नार्त के मतो का उल्लेख पहले हो चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में इन दातो का विवेचन स्वतंत्र रीति से किया जायागा, कि बौद्ध धर्म की यृद्धि कैसे हुई, तथा हिन्दूधर्म से उसका क्या सम्बन्ध है । यहाँ केवल गीता-कार्ल के सम्बन्ध में ही ग्रावश्यक उल्लेख सिक्षप्त रूप से किया जायगा । भागवतवर्म वीध्द-वर्म के पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी; क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि भागवतधर्म के साथ ही साथ गीता का भी उदय हुया। अतएव यह देखना श्रावश्यक है, कि बौद्ध ग्रंत्यकारों ने गीता-ग्रन्थ का स्पष्ट उल्लेख कही किया है या नहीं । प्राचीन बौद्ध प्रन्थो में यह स्पष्ट रूपसे र्लिखा है, कि बुद्ध के समय चार बेद, वेदाद्या, न्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निषंट ग्रादि वैदिक धर्म-एन्थ प्रचलित हो चुके थे। अतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक यन पूर्णावस्था में पहुँच चुका था। इसके बाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह ग्रध्यात्म की दृष्टि से अनात्मवादी था, परन्तु उसमें-जैसा अगले भाग में बतलाया जायगा-म्याचरणदृष्टि से उपनिषदो के संन्यास-मार्ग ही का अनुकरण किया गया था। ग्रिशोर्फ के समय बौद्धधर्म की यह दशा बदल गई थी। बौद्ध भिक्षुग्रो नें जनलो में रहना छोड दिया था। धर्मप्रसारार्थ तथा परोपकार का काम करने के लिये वे लोग पूर्व की श्रीर चीन मे श्रीर पिविम की श्रीर श्रलेक्जेंडिया तथा ग्रीस तक चले गये थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में यह एक ग्रत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है, कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लीकसग्रह का काम करने के लिये बौद्ध यति कैसे प्रवृत्त होगये ? भौद्धधर्म के प्राचीन ग्रन्थो पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के खन्ग-विसाएसुत्त में कहा है, कि जिस भिक्षु ने पूर्ण अर्हतावस्था प्राप्त कर ली है, वह कोई भी काम न करे; केवल गेंडे के सदृश जंगल मे निवास किया करे। ग्रीर महावगा (५.१.२७) में बुद्ध के शिद्भुय सोनकोलीविस कथा में कहा है, कि " जो भिक्षु निर्वाणपट तक पहुँच चुका है उसके लिये न तो कोई काम ही श्रवशिष्ट रह जाता है ग्रोर न किया हुग्रा कर्म ही भोगना पड़ता है-- 'कतस्त पटिचयो नस्थि करणीयं न विज्जिति '। यह शुद्ध सन्यास-मार्ग हैं; ग्रीर हमारे ग्रीपनिषदिक संन्यास-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल सिलता है। यह " करणीयं न विज्जित " वाक्य गीता के इस " तस्य कार्य न विद्यते " वाक्य से केवल समानार्थक ही तहीं है, किन्तु शब्दशः भी एक ही है। परन्तु वौद्ध भिक्षुग्रो का जब यह मूल संन्यास-प्रधान आचार बदल गया, और जब वे परोपकार के काम करने लगे, तब नये तथा

पुराने मत में भगड़ा हो गया; पुराने लोग अपने को 'शंरवाद' (वृथपंथ) कहने लगे, और नवीन मत-वादी लोग अपने पन्थ का 'महायाव' नाम रख करके पुराने पथ को 'हीनयान' (अर्थात् हीन पंथ के) नाम से सम्वोधित करने लगे। अरव बोष महायान पंथ का था, और वह इस मत को मानता था कि बौद्ध यित लोग परोपकर के काम किया करे; अतएव सौंदरानंद (१८.५४) कान्य के अन्त में, जब नन्द अर्हतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें पहुले यह कहा है—

अवातकार्योऽसि परा गति गतः न तेऽस्ति किन्तित्करणीयमण्विष । श्रर्थात् "तेरा कर्त्तव्य हो चुका, तुभे उत्तम गति मिल गई, श्रव तेरे लिये तिल भर भी कर्त्तव्य नहीं रहा; " श्रीर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि ——

विद्याय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥

अर्थात् "अतएव अब तू अपना कार्य छोड़ बुद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर" (सा. १८. ५७)। बुद्ध के कर्मत्याग-विषयक उपदेश में—कि जो प्राचीन धर्म-ग्रंथों में पाया जाता है—तथा इस उपदेश में (कि जिसे सादरानन्द काव्य में अश्व धोष ने बुद्ध के मुख से कहलाया है) अत्यन्त भिन्नता है। और, अश्वधोष की इन दलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्ति प्रयुक्तियाँ है, उनमें—"तस्य कार्य न विद्यते ..... तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर" अर्थात् तेरे लिये कुछ रह नहीं गया है, इसलिये जो कर्म प्राप्त हो उनको निष्काम बुद्धि से किया कर (गी. ३. १७, १९)—न केवल अर्थदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता है। अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वधोष को गीता ही से मिली है। इसका कारण अपर वतला ही चुके है, कि अश्वधोष को गीता ही से मिली है। इसका कारण अपर वतला ही चुके है, कि अश्वधोष से भी पहलें महाभारत था। इसे केवल अनुमान ही न समिक्ति । दुद्धभ्यानुयायी तारानाथ ने बुद्ध-धर्मविषयक इतिहास सम्यन्धी जो ग्रंथ तिव्वती भाषा में लिखा है, उसमें लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यास-मार्ग में महायान पंथ ने जो कर्मयोग विषयक सुधार किया था, उसे 'ज्ञानी श्रीकृष्ण और गण्हें से महायान पंथ के मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहुलमद्र ने जाना था। इस ग्रंथ का अनुवाद कसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है—अंग्रेजी में अभी तक नहीं हुआ है। डाक्टर केर्न ने १८९६ ईसवी में बुद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ उसी से हमने यह अवतरण लिया है । डाक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही का उल्लेख किया गया है। महायान पंथ के बौद्ध ग्रंथों में से, 'सद्धमंपुंडरीक' नामक ग्रंथ में भी भगवद्गीता के क्लोकों के

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. P. 122 महायान पंथ के 'अभिजायुसुत्त' नामक मुख्य ग्रंथ का अनुवाद चीनी माषा में सन १४८ के लगभग किया गया था।

समान कुछ ज्लोक है। परन्तु इन बातो का ग्रीर ग्रन्य बातों का विवेचन ग्रगले भाग में किया जायगा। यहाँ पर केवल यही वतलान। है, कि बौद्ध ग्रंथकारों के ही मतानुसार मूल बौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, इसमें भिक्त-प्रधान तथा कर्म-प्रधान महायान पय की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही हुई है; ग्रीर ग्रञ्चिष के काव्य से गीता की जो ऊपर समता वतलाई गई है, उससे इस अनुमान को ग्रीर भी दृढता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी एडितो का निश्चय है, कि महायान पथ का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग सौ डेढ सौ वर्ष पहले हुग्रा होगा, ग्राँर यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पथ का वीजारोपण ग्रशोक के राजशासन के समय में हुग्रा होगा। बौद्ध ग्रथो से, तथा स्वयं बौद्ध ग्रंथकारो के लिखे हुए उस धर्म के इतिहास से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, कि भगवद्गीता महा-यान पंथ के जन्म से पहले—ग्रशोक से भी पहले—यानी सन् ईसवी से लगभग ३०० वृर्ष पहले ही ग्रस्तित्व में थी।

इन सब प्रमाणो पर विचार करने से इनमें कुछ भी शका नहीं रह जाती, कि वर्तमान भगवद्गीता शालिवाहन शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले ही प्रस्तित्व में यी। डाक्टर भाडारकर, परलोकवासी तंलग, रावबहादुर चितामणिराव वैद्य श्रौर परलोकवासी दीक्षित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, श्रौर उसी को यहाँ ग्राह्य मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेसर गावें का मत भिन्न हैं। उन्हों ने उसके प्रमाण में गीता के चौथे श्रध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के श्लोकों में से इस 'योगो तष्ट.'—योग का नाश हो गया—अक्य को ले कर योग शब्द का श्रर्थ 'पातञ्जल योग' किया है। परन्तु हमने प्रमाण सहित बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का श्रर्थ 'पातंजल योग' नहीं—'कर्मयोग' है। इसलिये प्रो० गावें का मत भ्रममूलक श्रतएव श्रग्राह्य है। यह वात निविवाद है, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाहन शक के पाँच सौ वर्ष पहले की श्रपेक्षा श्रौर कम नहीं माना जा सकता। पिछले भाग में यह बतला ही श्राये है, कि मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये।

# भाग ६ –गीता और बौद्ध ग्रंथ।

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बौद्ध प्रन्यों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्व समक्षने के लिये गीता और बौद्ध प्रन्थ या बौद्ध वर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आव-क्यक हैं। पहले कई वार बलला आये हैं, कि गीतावर्म की विशेषता यह है, कि गीता में वाँणत स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमार्गावलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोडी देर के लिये अलग रख दें, और उदन पुष्प के केवल मानितक तथा नैतिक गुणो ही का विचार करें, तो गीता में रिथतप्रज्ञ (गी. २. ५५-७२), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के (४.

१९-२३; ५. १८-२८) श्रीर भिक्तयोगी पुरुष (१२. १३-१९) के जो लक्षण बत-चाये हैं उनमें, श्रीर निर्वाणपद के श्रधिकारी श्रह्तों के श्रर्थात् पूर्णावस्था को पहुँचे हुए बौद्ध भिक्षुग्रो के जो लक्षए। भन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में दिये हुए है उनमें, विलक्षण समता देख पड़ती हैं ( धम्मपद क्लो. ३६०-४२३ श्रौर सुत्तनिपातों -में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसुत्त देखों)। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनों के शब्दसाम्य से देख पडता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं भिक्तमान् पुरुष के समान ही सच्चा भिक्षु भी 'शान्त,' 'निष्काम,' 'निर्मम,' 'निराशी' (निरिस्सित ), 'समदु खसुख,' 'निरारंभ,' 'शनिकेतन,' या 'श्रनिवेशन,' श्रथवा 'सनिन्दा-न्तुति, 'श्रीर 'मान-अपमान तथा लाभ-श्रलाभ को समान माननेवाला' रहता है (धग्मपद ४०, ४१ श्रीर ९१; सुत्तनि. मुनिसुत्त. १. ७ श्रीर १४; द्वयतानुपस्सनसुत्त २१---२३; ग्रीर विनयपिटक चुल्लवग्ग ७. ४. ७ देखो) । द्वयतानुपस्सनसुत्त के ४० वें इलोक का यह विचार--िक जानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान् है वही अज्ञानी को अधकार के सदृश है--गीता के (२. ६९) "या निशा सर्व भू-तानां तत्या जार्गात संयमी" इस श्लोकांतर्गत विचार के सदृश है; और मुनि-नुत्त के १० वे क्लोक का यह वर्णन- "ग्रारोसनेय्यो न रोसेति" ग्रथित्नतो स्वयं कब्ट पाता है ग्रीर न दूसरों को कब्ट देता है--गीता के "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाम्रोहिजते च यः" (गी. १२.,१५) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार मेल्लसुत्त के ये विचार कि "जो कोई जन्म लेता है वह मरता है" और "प्राणियों का म्राहि तथा म्रत ग्रव्यक्त है इसलिये उसका शोक करना वृथा थै" (सेल्लसुत्त १ च्रीर ९ तथा गी. २. २७ झीर २८ ) कुछ शब्दो के हेरफेर से गीता के ही विचार है। गीता के दसवे श्रध्याय में श्रयंवा श्रनुगीता ( मभा. प्रक्व. ४३; ४४ ) में "ज्योतिमानों में सूर्य, नक्षत्रो में चन्द्र, श्रौर वेदमन्त्रो मिं गायत्री" श्रादि जो वर्णन है, वही सेल्लेयुक्त के २१ वे ब्रॉर २२ वे क्लोको में,तथा महावग्ग (६. ३५.८) में ज्यों का त्यो आया है। इसके सिवा शब्दसादृश्य के तथा अर्थसमता के छोटे मोटे उर्दाहरएा, परलोफवामी तलग ने गीता के अपने अप्रेजी अनुवाद की टिप्पिण्यों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है, कि यह सदृशता हुई कैसे ? ये विचार श्रसल में बौद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के ? श्रीर, इनसे श्रनुमान क्या निकलता है? किन्तु इन प्रश्नों को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसादृश्य फ्रीर ग्रर्थ-सादृश्य दिखला देने के सिवा परलोकवासी तैलंग ने इस विषय में श्रौर कोई विशेष बात नहीं लिखी। परन्तु श्रब बौद्धधर्म की जो श्रधिक बाते उपलब्ध हो गई है, उनसे उक्त प्रक्त हल किये जा सकते हैं, इसलिये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन बातों का सक्षिप्त वर्णन किया जा है। परलोकवासी तैलग कृत गीता का अग्रेजी अनुवाद जिस "प्राच्यधर्मग्रन्य माला " में प्रकाशित हुया था, उसी में प्रागे चल कर पश्चिमी विद्वानो ने बौद्धधर्म--यन्थों के अग्रेजी श्रनुवाद प्रसिद्ध किये है। ये बन्ते प्रायः उन्हीं से एकत्रित की गई है, श्रीर प्रमाण में जो बौद्ध ग्रंथों के स्थल बतलाये गये है, उनका सिलसिला इसी माला के श्रनुवादों में मिलेगा । कुछ स्थानों पर पाली शब्दो तथा बाक्यों के अवतरण मल पाली ग्रन्थों से ही उद्घृत किये गये है ।

श्रव यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनधर्म के समान बौद्धधर्म भी श्रपने वैदिक धर्म-रूप प्रिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा ले कर किसी कारए। से विभक्त हो गया है, अर्थात् वह कोई पराया नहीं है—किन्तु उसके पहले यहाँ पर जो ब्राह्मएविम था, उसी की यही उपजी हुई यह एक शाखा है। लका में महावंश या दोपवंश स्त्रादि प्राचीन पाली भाषा के ग्रन्य है, उनमें वृद्ध के परचाहर्ती राजाओं तथा बौद्ध आचार्यों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाव लगा कर देखनेसे से जात होता है, कि गौतमबुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयु पा कर ईसवी सन से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा। परन्त इसमें कुछ वार्ते असंबद्ध है, इसलिये प्रोफेसर मेक्समूलर ने इस गएाना पर सुक्त विचार करके वृद्ध का यथार्य निर्वाण काल इसवी सन् से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, श्रीर डाक्टर वूलर भी श्रशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते है । तथापि प्रोफेसर न्हिसडेविड्स और डा० केर्न के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को उस काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी श्रागे की श्रोर हटालाना चाहते हैं। प्रोके-सर गायगर ने हाल ही में इन सव मतों की जाँच करके, बुद्ध का यथार्थ निर्वाण-काल ईसवी सन् से ४८३ वर्ष पहले माना है । इनमें से कोई भी काल नयों न स्वीकार कर लिया जाये, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिक घर्म पूर्ण श्रवस्था में पहुँच चुका था, श्रीर न केवल उपनिपद् ही किन्तु धर्म-सूत्रों के समान ग्रन्थ भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली भाषा के प्राचीन बौद्ध धर्मग्रन्थो ही में लिखा है कि,—"चारो वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास रूप्रौर निघंटु " श्रादि विषयों में प्रवीण सत्वशील गृहस्य बाह्मणो, तथा जिंटल तपस्वियों से गौतम बुद्ध ने बाद करके उनको श्रपने धर्म की दीक्षा दी (सुत्तनिपातों में सेल्लसुत्त के सेल्ल का वर्णन तथा वथ्युगाथा ३०--४५ देखो )। कंठ ग्रादि उपनिषदों में ( कठ. १. १८; मुंड. १. २. १० ); तथा उन्ही को लक्ष्य करके गीता (२. ४०--४५: ९. २०--२१) में जिस प्रकार यज्ञ-याग त्रादि श्रौत कर्मों की गौएाता का वर्एन किया गया है, इसी प्रकार तथा कई अंशों में उन्ही शब्दो के द्वारा तेविज्जसुत्तों (त्रैविद्यसूत्रो) में बुद्ध ने भी श्रपने मतानुसार 'यज्ञ-

<sup>\*</sup> बुद्ध-निर्वाणकाल विषयक वर्णन प्रो॰ भेक्समृलर ने अपने धम्मपद के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में, (S. B. E. Vol. X. Intro. pp xxxv-xlv.) किया है और उसकी परीक्षा डॉ. गायगर ने, सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की प्रस्तावना में की है (The Mahavamsa by Dr. Geiger, Pali Text Society, Intro. p. xxiif).

यागादि 'को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया है, श्रौर इस वात का निरुपण किया है, कि बाह्मण जिसे ' ब्रह्मसहन्यताय ' ( ब्रह्मसहन्यत्यय = ब्रह्मसायुज्यता ) कहते है वह अवस्था केसे प्राप्त होती है। इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि बाह्मणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड—अथवा गार्हस्ययमं ग्रौर संन्यासघर्म, अर्थात् प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति—इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ़ हो जाने पर उन्में सुधार करने के लिये बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उसमें कुछ पहले की बातें स्थिर रह जाती है श्रौर कुछ बदल जाती है। अतएव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि बौद्धधर्म में वैदिकधर्म की किन किन बातो को स्थिर रख लिया है श्रौर किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गार्हस्थ्यधर्म श्रौर संन्यास—की पृथक् पृथक वृद्धि से करना चाहिये। परन्तु बौद्धधर्म मल में संन्यासमार्गीय अथवा केवल निवृत्ति-प्रधान है, इसलिये पहले दोनो के संन्यासमार्ग का विचार करके अनन्तर दोनों के गार्हस्थ्यधर्म के तारतम्य पर विचार किया जायगा।

वैदिक संन्यास-धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक श्रतएव दुःखमय है; उससे श्रयात् जन्म-मरण के भवचक से श्रात्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिये मन निष्काम श्रौर विरक्त करना चाहिये, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले श्रात्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म, में त्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है; इस श्रात्मिनष्ठ स्थिति ही में सदा निमग्न रहना संन्यास-धर्म का मुख्य तत्त्व है। दृश्य सृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान् है श्रौर कर्म-विपाक के कारण ही उसका श्रवण्डित ज्यापार जारी है।

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा)। कम्मनि वंधना सत्ता (सत्त्वानि) रथस्साऽणीव यायतो॥

प्रथात् "कमं ही से लोग ग्रौर प्रजा जारी है; जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ की कील से नियन्त्रित रहती है उसी प्रकार प्राणिमात्र कमं से बँघा हुग्रा है" ( सुत्तिन वासेठसुत्त ६१ ) । वैदिकधमं के ज्ञानकाण्ड का उक्त तत्त्व, ग्रथवा जन्म-मरण का चक्तर, या, ब्रह्मा, इन्द्र, महेक्वर, ईक्वर, यम ग्रादि ग्रनेक देवता ग्रौर उनके निम्न भिन्न स्वर्ग-पाताल ग्रादि लोकों का ब्राह्मणधर्म में विण्त ग्रास्तित्व, बुद्ध को मान्य था; ग्रौर इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, श्रविद्या, उपादान ग्रौर प्रकृति वगैरह वेदान्त या सांख्य-शास्त्र के बाब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की कथाएँ भी ( बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर एख कर ) कुछ हेरफेर से बौद्ध ग्रन्थों में पाई जाती है। यद्यपि बुद्ध को वैदिकधर्म के कर्म-सृष्टि विषयक ये सिद्धान्त मान्य थे, कि दृश्य सृष्टि नाज्ञवान् ग्रौर ग्रनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी है, तथापि वैदिकधर्म ग्रथात् उपनिष्टकारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम रूपात्मक नाज्ञवान् सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त ग्रात्मस्वरूपी परब्रह्म के रूपात्मक नाज्ञवान् सृष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यतिरिक्त ग्रात्मस्वरूपी परब्रह्म के

समान एक नित्य ग्रौर सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनो मर्नो में जो विशेष भिन्नता है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि श्रात्मा या ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं है — केवल भ्रम है; इसलिये ग्रात्म-अनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को श्रपना समय न खोना चाहिये ( सब्बासवसुत्त ९-१३ देखो ) । दीघ्यनिकायो के ब्रह्मजालसुत्तों से भी यही वात स्पष्ट होती है, कि श्रात्माविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी है। इन सुत्तों में पहले कहा है, कि ग्रात्मा श्रीर श्रह्म एक है या दो; फ़िर ऐसे ही भेद बतलाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ बतला कर कहा है, कि ये सभी मिथ्या ' दृष्टि ' है; ग्रार मिलिदप्रश्न ( २.३.६ ग्रार २.७.१५) में भी बौद्धधर्म के श्रनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द ( सिनांदर ) से साफ साफ कह दिया है, कि " श्रात्मा तो कोई यथार्थ बस्तु नहीं है " । विद मान लें, कि श्रात्मा श्रौर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनो भ्रम ही है, यथार्थ नही है, तो वस्तुतः धर्म की नीव ही गीर जाती है । क्योंकि, फिर तो सभी अनित्य वस्तुएँ वच रहती है, श्रौर नित्यसुख या उसका अनुभव करनेवाला कोई भी नही रह जाता; यही कारए। है जो श्रीशंकराचार्य ने तर्क-वृष्टि से इस मत को अग्राहच निश्चित किया है। परन्तु अभी हमें केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या है; इसलिये इस वाद को यहीं छोड़ कर देखेंगे, कि बुद्ध ने प्रफने धर्म की क्या उपपत्ति बतलाई है। यद्यपि बुद्ध को श्रात्मा का अस्तित्व मान्य न था, तथापि इन दो बातों से वे पूर्णतया सहमत थे कि (१) कर्स-विपाक के कारण नाम-रूपात्मक देह को ( श्रात्मा को नहीं ) नाशवान् जगत् के प्रपंच में वार वार जन्म लेना पड़ता है, श्रोर (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दु खमय है, इससे छुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों--प्रथित् सांसारिक दु.ख के श्रस्तित्व श्रीर उसके निवारएा करने की आवश्यकता --को मान लेने से वैदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है, कि दुःख-निवारण करके श्रत्यन्त सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौन सा है; श्रौर उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना ग्रावश्यक हो जाता है। उपनिषत्कारी ने कहा है, कि यज्ञ-याग श्रादि कर्मों के द्वारा संसार-चक्र से छुटकारा हो नहीं सकता ग्रौर बुद्ध ने इसले भी कही श्रागे बढ़कर इन सब कर्मों को हिंसात्मक अतएव सर्वथा त्याज्य **और निषिद्ध वतलाया है । इसी प्रकार यदि**-स्वयं 'ब्रह्म 'ही को एक वड़ा भारी भ्रम साने, तो दुःख-निवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञात-मार्ग है वह भी भ्रान्तिकारक तथा ग्रसम्भव निर्णित होता है । फ़िर दुःखमय भवसक से छूटने का मार्ग कौन सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के लिये उस रोग का मूल कारण ढूंढ़ कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर

<sup>\*</sup> त्रहाजालमुक्त का अंग्रेज़ी मे अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन न्हिसडेविड्स ने S. B. E. Vol. XXVI. Intro. pp. xxm-xxv मे किया है।

'वैद्य किया करता है, इसी प्रकार सासारिक दुःख'के रोग को दूर करने के लिये,(३) उसके कारएा को जान कर, (४) उसी कारएा को दूर करनेवाले मार्ग का अवलम्ब बुद्धिमान् पुरुष को करना चाहिये। इन कारणो का विचार करने से देख पड़ता है कि तृष्णा या कामना ही इस जगत के सब दुःखो की जड़ है; श्रीर, एक नाम-रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक बीज हो से अन्यान्य नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुम्रा करते हैं। ग्रीर फिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुडान के लिये <u>इन्द्रिय-निग्रह</u> से, <u>ध्यान से तथा वैरणय से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी 'या भिक्षु बन</u> जाना हो एक यथार्थ मार्ग है, श्रीर इसी वैराग्य-युक्त संन्यास से श्रवल शान्ति एवं मुख प्रात्प होता है। तात्पर्य यह है, कि यज्ञ-याग ग्रादि की, तथा ग्रात्न-ग्रनात्म— विचार की भंभट में न पड़ कर, इन चार दृश्य वातो पर ही बौद्ध-धर्म की रचना की गई है । <u>वे चार वार्ते ये है:---सांसारिक दुःख का ग्रस्तित्त्व,</u> उसका कारण, उ<u>सके</u> निरोध या निवारए करने की ग्रावश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वहाग्यरूप साधनः अथवा बौद्ध की परिभाषा के अनुसार ऋमशः दुःख, समुद्द्य, तिरोघ श्रीर मार्ग । श्रपने धर्म के इन्हीं चार मूलतत्त्वो को बुद्ध ने 'श्रार्य-सत्य' नाम दिया है। उपनिषद् के ग्रात्मज्ञान के बदले चार प्रार्यसत्यो की दृश्य नोव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बोद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि श्रचल शान्ति या सुख पाने के लिये तुब्ला अथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने के जिस मार्ग ( सौथा सत्य ) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्ग, ऋौर मोक्ष-प्राप्ति के लिये उपनिषदी में विणित मार्ग, दोनो वस्तुत एक ही है, इसलिये यह बात स्पष्ट है, कि दोनों धर्मों का अन्तिम दृश्य-साध्य मन की निर्विषय स्थिति हो है; परन्तु इन दोनों धर्मों में भेद यह है, कि ब्रह्म तथा ब्रात्मा को एक सानने-वाले उपनिषक्कारो ने मन की इस निष्काम श्रवस्था को ' श्रात्मनिष्ठा', 'ब्रह्मसंस्था', ' ब्रह्मभूतता,' 'ब्रह्मनिर्वाण' (गी. ५,१७-२५; छां. २.२३.१) श्रर्थात् ब्रह्म में **ब्रात्मा का लय होना ख्रादि अन्तिम ब्राधार-वर्शक नाम दिये है, ब्रोर बुद्ध ने उसे** केवल 'निर्वाण ' ग्रर्थान् " विराम पाना, या दीपक वुक्त जाने के समान वासना का नाश होना " यह किया-दर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या ग्रात्मा को भ्रम कह देने पर यह प्रक्र ही नहीं रह जाता, कि "विराम कौन पाता है श्रीर किस में पाता है" ( सुत्तिनपातमें रतनसुत १४ श्रौर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखों), एव बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रक्रन का विचार भी न करना चाहिये ( सब्बासवसुत्त ९-१३ ग्रौर मिलिन्दप्रक्त ४. २.४ एवं ५ देखो )। यह स्थिति प्राप्त होने पर फ़िर पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिये एक करीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिये प्रयुक्त होनेवाले ' मरण 'शब्द का उपयोग वौद्धधर्म के अनुसार 'निर्वाण ' के लिये किया भी नही जा सकता। निर्वाण तो 'मृत्यु की मृत्यु,' अथवा उपनिषदो के वर्णनानुसार 'मृत्यु को पार कर जाने का मार्ग ' है--िनरी मौत नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद् ( ४. ४. ७ ) में ' यह दृष्टात दिया है, जिस प्रकार सर्प को, अपनी कैंचली छोड़ देने पर उसकी कुछ परवा नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहुँच जाता है तव उसे भी ग्रपने गरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती; ग्रीर इसी दृष्टांत का श्राधार श्रसली भिक्षु का वर्णन करते समय सुत्तनिपात में उरगसुत्त के प्रत्येक क्लोक में लिया गया है। वैदिक वर्म का यह तत्त्व (कौषी. द्रा. ३. १), कि " स्रात्मनिष्ठ पुरुष पाप-पुण्य से सदैव 'प्रलिप्त रहता है ( वृ. ४. ४. २३ ) इसलिये उसे मातृवव तथा पितृवध सरीखे पातको का भी डोष नहीं लगता", धम्मपद में शब्दशः ज्यों का त्यो बतलाया गया है ( धम्म. २९४ और २९५ तथा मिलिन्दप्रक्न. ४. ५.७ देखो )। सारांश, यद्यपि बह्य तथा आत्मा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि मन को शान्त, विरक्त तथा निष्काम करना प्रभृति मोक्ष-प्रात्यि के जिन साधनों का उपनिषदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वाण-प्राप्ति के लिये भी आवश्यक है, इसी लिये बौद्ध यति तथा वैदिक सन्यासियों के वर्णन मानसिक स्थिति की, दृष्टि से एक ही से होते हैं; श्रीर इसी कारण पाप-पुष्प की जवाबदारी के संबंध में, तथा जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के विषय में, वैदिक संन्यास-वर्म के जो सिद्धान्त है वे ही बौद्धधर्म में भी स्थिर रखे गये है। परन्तु वैद्यिकधर्म गौतम बुद्ध से पहले का है, श्रतएव इस विषय में कोई शंका नहीं, कि ये विचार श्रसल में वैदिकधर्म के ही है।

वैदिक तथा बौद्ध संन्यासधर्मों की विभिन्नता का वर्णन हो चुका। श्रव देखना चाहिये कि गाईस्थ्यधर्म के विषय में वृद्ध ने क्या कहा है। ग्रात्म-ग्रनात्म-विचार के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर, सांसारिक दुःखों के ग्रस्तित्त्व ग्रादि दृदय ग्राधार पर ही यद्यपि बोद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कोट सरीखे ग्राधुनिक पश्चिमी पण्डितो के निरे ग्राधिभौतिक धर्म के ग्रनुसार-श्रयवा गीताघर्न के श्रनुसार भी बौद्धधर्म मूल में प्रवृत्तिप्रधान नहीं है। यह सच है, कि बुद्ध को उपनिषदों के श्रात्मज्ञान की 'तास्विक दृष्टि' मान्य नहीं है, परन्तु बृहदारण्यक उपनिषद् ( ४. ४. ६ ) विं पात याज्ञवल्क्य का यह सिद्धान्त कि, " संसार को बिलकुल छोड़ करके मन की निर्विषय तथा निष्काम करना ही इस जगत् में मनुष्य का केवल एक परम कर्तव्य है, " बौद्धधर्म में सर्वधा स्थिर रखा गया है। इसी लिये बौद्धधर्म मूल में केवल संन्यास-प्रधान हो गया है यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यह है, कि संसार का त्याग किये विना, केवल गृहस्थाश्रम में ही बने रहने से, परमसुख तथा श्रर्हतावस्था कभी प्राप्त हो नहीं सकती, तदापि यह न समक्ष लेना चाहिये, कि उसमें गाईस्थ्य वृति का विलकुल विवेचन ही नहीं है। जो मनुष्य बिना भिक्षु बने बुद्ध, उसके धर्म बौद्ध भिक्षुत्रों के संघ श्रर्थात मेलों या मण्डलियो, इन तीनो पर विश्वास रख श्रौर  $ackslash^{\prime\prime}$  बुद्धं शर्रणं गच्छामि, धर्मं शर्रणं गच्छामि " इस संकल्प

के उच्चारए। द्वारा उक्त तीनों की शरए। मे जायें उसको, बौद्ध ग्रंथों में उपासक कहा है। यही लोग बौद्ध घर्मावलंबी गृहस्थ है। प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानो पर उपदेश किया है, कि उन उपासको को ग्रपना गाहस्थ्य व्यवहार कैसा रखना चाहिये (महापरिनिब्बाएासुत्त १. २४) । वैदिक गार्हस्थ्यवर्य में से हिंसात्मक श्रौत यज्ञ-याग ग्रौर चारो वर्णों का भेद वुद्ध को ग्राहच नहीं था। इन बातों की छोड देने से स्मार्त पञ्चमहायज्ञ दान श्रादि परोपकार धर्म ग्रीर नीतिपूर्वक श्राचरएा करना ही गृहस्य का कर्त्तन्य रह जाता है; तथा गृहस्थों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातो का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है। बुद्ध का मत है, कि प्रत्येक गृहस्य ग्रर्थात् उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना हो चाहिये। उनका स्पट कथन है कि <u>श्राहिसा, सत्य, श्रस्तेय, सर्वभृतानुकंपा श्रौर ( श्रात्मा मान्य</u> न हो, तथापि ) <u>श्रात्मीपम्यदृष्टि, शौच या सन की पवित्रता, तथा विशेष करके</u> सत्पात्रों यानी बौद्ध भिक्षुत्रों को एवं बौद्ध भिक्षु-संघो को अल-वस्त्र आदि का दान देना प्रभृति नीतिधर्मी का पालन बौद्ध उपासको को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शील ' कहा है, श्रौर दोनों की तुलना करन से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि पचमहायज्ञ के समान ये नीति-धर्म भी बाह्मणधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृति-ग्रन्थों से ( मनु. ६. ९२ श्रौर १०. ६३ देखों ) बुद्ध ने लिये हं । -श्रीर तो क्या, इस प्राचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मणो की स्तुति स्वयं बुद्ध ने बाह्मएाघम्मिकसुत्तों में की है; तथा मनुस्मृति के कुछ रलोक तो धम्मपद में प्रक्ष-रकाः पायं जाते हैं ( मनु. २. १२१ श्रीर ५. ४५ तथा धम्मपद १०९ श्रीर १३१ देखों ) । बौद्धधर्म में बैदिक ग्रंन्थों से न केवल पञ्चमहायज्ञ श्रीर नीतिधर्म ही लिये गये है, किन्तु वैदिक घर्म में पहले कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बुद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्थाश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कभी भी नहीं होती । उदाहरणार्थ, सूत्तिनपातों के धिम्मकसूत्त में भिक्ष के साथ उपासक की तुलना करके वृद्ध ने साफ साफ कह दिया है, कि गृहस्य की उत्तम शील के द्वारा बहुत हुम्रा तो 'स्वयंश्रकाश' देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु जन्म-मरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे स्त्री भ्रादि को छोड़ करके अन्त में उसको भिक्षुधर्म ही स्वीकार करना चाहिय ( धम्मिकसुत्त १७. २९; और वृ. ४. ४. ६ तथा मेभा. वन. २. ६३ देखो )। . तेविज्जसुस ( १. ३५; ३. ५ ) में यह वर्णन है, कि कर्ममार्गीय वैदिक साह्मणों से वाद करते समय अपने उक्त संन्यास-प्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश किया करते थे कि " यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बच्चे तथा कोध-लोभ नहीं है, तो स्त्री-पुत्रों में रह कर तथा यज्ञ-याग ग्रादि कास्य कर्मी के द्वारा

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grundriss III. 8) p 68.

तुन्हे ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही कैसे ? " श्रौर यह भी प्रसिद्ध है कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही ग्रपनी स्त्री, ग्रपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था, एवं भिक्षुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हे बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। बुद्ध के समकालीन, परन्तु उनसे पहले ही समाधिस्त हो जानेवाले, महावीर नामक श्रंतिम जैन तीर्थंकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्तु वह बुद्ध के समान अनात्मवादी नहीं था; श्रौर इन <u>दोनो धर्मों में महत्त्व का भेद यह है, कि वस्त्रप्रावरण प्रादि</u> ऐहिक चुलो का त्याग और आहिसा-नत प्रभृति धर्मों का पालन बौद्ध भिक्षुओं की अपेक्षा जैन यति अधिक दृढ़ता से किया करते थे; एवं अब भी करते रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हो, उनके 'पवत्त' (संप्रवृत्त ) त्रर्थात् 'तैयार किया हुग्रा मांस ' (हाथी, सिंह, ग्रादि कुछ प्राणियों को छोड़ कर ) को बुद्ध स्वय खाया करते थे श्रीर 'पवत्त ' मांस तथा मछलियाँ लाने नी श्राज्ञा बौद्ध भिक्षुग्रो को भी दी गई है; एवं दिना वस्त्रो के नग-धड़ंग घूमना वौद्धभिक्षु धर्म के नियमानुतार श्रपराघ है (महावग्ग. ६. ३१. १४ थ्रौर ८.२८. १ )। सारांका यद्यपि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि श्रनात्मवादि भिक्षु बनी, तथापि कायल्केश-मय उग्र तपसे बुद्ध सहमत नहीं थे ( महावगा. ५. १. १६ जीर गी. ६.१६ ); वौद्ध भिक्षुक्रों के विहारी अर्थात् उनके रहने के मठो की सारी व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिससे उनको कोई विशेष शारिरिक कब्ट न सहना पड़े और प्राणायाम भ्रादि योगाभ्यास सरलतापूर्वक हो सके । तथापि वौद्धधमं में यह तत्त्व पूर्णतया स्थिर है, कि ग्रहतावस्था या निर्वाण-मुख की प्राप्ति के लिये गृहस्याश्रम को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नही, कि वौद्ध धर्म सन्यास-प्रधान धर्म है।

यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-प्रनातम-विचार भ्रम का एक बड़ा सा जाल है, तथापि इस दृश्य कारण के लिये प्रथांत् दु.खमय ससारचन्न से छूट कर निरन्तर शांति तथा मुख प्राप्त करने के लिये, उपनिषदों में विण्त संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य से मन को निविषय रखना चाहिये। श्रोर जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वर्ण्य-भेंद तथा हिसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर बौद्धधर्म में वैदिक गार्हस्थ्य-धर्म के नीति-नियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये है, तब यदि उपनिषद् तथा मनुस्मृति श्रादि ग्रंथों में वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन है वे वर्णन, एव बौद्ध भिक्षुश्रों या श्रर्हतों के वर्णन श्रथवा श्राहिसा श्रादि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक हो से—श्रोर कई स्थानों पर शब्दश. एक ही से—देख पड़े, तो कोई श्राहचर्य की बात नहीं है; ये सब बातें मूल वैदिक-धर्म ही की है। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही बाते वैदिकधर्म से नहीं ली है, प्रत्युत बौद्धधर्म के दशरथजातक के समान जातकग्रथ भी प्राचीन वैदिक पुराण-इतिहास की कथाश्रों के, वुद्धधर्म के श्रमुकूल तैयार किये हुए, रूपांतर है। न केवल बौद्धों ने ही, किन्तु जैनों ने भी श्रपने श्रभिनवपुराणों में

वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये है। सेल साहब ने तो यह लिखा है, कि ईसा के अनन्तर प्रचलित हुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर लिया गया है। वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका है, कि पुरानी बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूह स्रादि की जो कथाएँ है वे सब प्राचीन खाल्दी जाति की धर्म-कथाओं के रूपान्तर है, कि जिनका वर्एन यहूदो लोगो का किया हुआ है। उपनिषद्, प्राचीन धर्मसूत्र, तथा मनुस्मृति मे र्वाणत कथाएँ अथवा विचार जब वौद्ध ग्रंथों में इस प्रकार—कई बार तो बिलकूल शब्दशः--िलयं गये हैं, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है कि ये असल में महाभारत के ही है। बौद्ध-ग्रन्थप्रणताओं ने इन्हें वही से उद्धृत कर लिया होगा। वैदिक धर्मग्रन्थों के जो भाव श्रीर क्लोक बौद्ध ग्रंथों में पाये जाते हैं, उनके -कुछ उदाहरए। ये हैं:—''जय से वैर की वृद्धि होती है, श्रौर वैर से वैर ज्ञांत नहीं , होता" (सभा उद्यो ७१.५९ श्रीर ६३), "दूसरे के कोध को शांति से जीतना , चाहिये" ग्रादि विदुरनीति ( मभा उद्यो ३८. ७३ ), तथा जनक का यह वचन कि "यदि मेरी एक मुजा में चन्दन लगाया जायँ श्रौर दूसरी काट कार श्रलग कर दी जायें, तो भी मुक्तें दोनों बाते समान ही है " ( मभा जां. ३२०. ३६ ); इनके ग्रतिरिक्त महाभारत के ग्रौर भी बहुत से क्लोक बौद्ध ग्रंथों में शब्दशः पाये जाते हैं (धम्मपद ५ श्रौर २२३ तथा मिलिन्दप्रश्न ७. ३. ५ )। इसमें कोई सन्देह नही, कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा मनुस्मृति आदि वैदिक ग्रंथ बुद्ध की अपेक्षा प्राचीन है, इसलिये उनके जो विचार तथा क्लोक बौद्ध ग्रंथो में पाये जाते है, उनके विषय मे विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है कि उन्हें <u>बौद्ध ग्रंथकारों ने उपर्युक्त-वैदिक ग्रंथो ही</u> <u>से लिया है</u> । किन्तु यह वात महाभारत के विषय में नहीं कही जा सकती । महा-भारत में ही बौद्ध डागोबाप्रो का जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता है कि महांभारत का अन्तिय संस्करएा बुद्ध के बाद रचा गया है। अतएव केवल ब्लोको के साद्द्य के श्राधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बौद्ध ग्रंथों के पहले ही का है, श्रौर गीता तो महाभारत का एक भाग है, इसलिये वही न्याय गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता में ही ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख है भ्रौर ब्रह्मसूत्रों में है बौद्ध धर्म का खण्डन । स्रत एव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रभृति की (वैदिक श्रीर बौद्ध) दोनों की समता को छोडं देते हं ग्रौर यहाँ इस बात का विचार करते हैं, कि उक्त शंका को दूर करने एवं गीता को निविवाद रूप से बौद्ध ग्रंथों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध ग्रंथों में कोई ग्रन्य साधन मिलता है या नही।

ऊपर कह आये है, कि बौद्धधर्म का मूल रवरूप शुद्ध निरात्मवादी श्रौर

<sup>\*</sup> See Sale's Koran, "To the Reader" (Preface), p. x. the Preliminary Discourse, Sec. IV. p 58. (Chandos Classics Edition).

निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनो तक हिक न सका। भिक्षुम्रों के ग्राचरण के विषय में मतभेद हो गया और बुद्ध के मृत्यु के पश्चात् उसमें अनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया । त्राजकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे है, कि " ब्रात्मा नहीं है " इस कथन् के द्वारा वृद्ध को मन से यही वतलाना है, कि "अचिन्त्य आत्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पड़ो; वैराग्य तथा श्रभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो, आत्मा हो चाहे न हो; मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है श्रौर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये; " उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि ब्रह्म या श्रात्मा बिलकुल है ही नहीं। क्योंकि, तेविज्जसुत्त में स्वयं वुद्ध ने 'ब्रह्मसहव्यताय' स्थिति का उल्लेख किया है, ग्रौर सेल्लसुत्त तथा थेरगाथा में उन्हों ने स्वयं कहा है, कि "मैं ब्रह्मभूत हूँ" (सेल्लसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो) । परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, यह निविवाद है, कि ऐसे श्रनेक प्रकार के मत, बाद तथा आग्रही पन्थ तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये, जो कहते थे कि "श्रात्मा या ब्रह्म में से कोई भी नित्य वस्तु जगत् के मूल में नहीं है, जो कुछ देख पड़ता है वह क्षण़िक या शून्य है, " प्रथवा " जो कुछ देख पड़ता है, वह ज्ञान है, ज्ञान के प्रतिरिक्त जगत् में कुछ भी नहीं है," इत्यादि (वेसू. शां. भा. २. २. १८-२६ देखी) । इस निरोश्वर तथा | म्रनात्मवादी बौद्ध मत को ही क्षणिक-वाद, शून्य-वाद **भ्रौर विज्ञान-वाद कहते** है। यहाँ पर इन सब पन्थों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रक्त ऐतिहासिक है। एतएव उसका निर्णय करने के लिये 'महायान' नामक पन्थ का वर्णन, जितना ग्रावश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है। बुद्ध के मूल उपदेश में श्रात्मा या बहुँ। (श्रर्थात् परमात्मा या परमेश्वर) का श्रस्तित्व ही श्राग्राह्य ग्रयवा गाएा माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा पर-मेक्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; श्रौर जब तक बुद्ध की भव्य मूर्ति एवं चरित्र-क्रम लोगो के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपस्थित था तब तक उस मार्ग की कुछ ग्रायक्यकता ही नहीं थी। परन्तु फ़िर यह ग्रावक्यक हो गया, कि यह धर्म सामान्य जनों को प्रिय हो ग्रीर उसका श्रधिक प्रसार भी होदे। भ्रतः घर-दार छोड़, भिक्षु बन करके मनोनिग्रह से बैठे बिठाये निर्वाण पाने— यह न समभ कर कि किस में ? -- के इस निरीश्वर निवृत्तिमार्ग की अपेक्षा किसी सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की ब्रावश्यकता हुई। बहुत सम्भव है, कि सिधारण बुद्ध-भक्तो ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भिक्त-मार्ग का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा-सना का श्रारम्भ पहले पहल स्वयं कर दिया हो। श्रतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीघ्रही दौद्ध पण्डितों ने बुद्ध ही को "स्वयम्भू तथा श्रनादि; श्रनन्त पुरु-पोत्तम" का रूप दे दिया; थ्रौर वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीला है, " श्रसली बुद्ध का कभी नाश नहीं होता—वह तो सदैव ही श्रचल

' रहता है " इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थो में यह प्रतिपादन किया जाने 'लगा, कि ञसली बुद्ध बुद्ध ''सारे जगत् का पिता है श्रीर जन-समूह उसकी सन्तान है" इस-लिये वह सभी को " समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है श्रीर न किसी से द्वेष ही करता है, " " धर्म की व्यवस्था विघड़ने पर वह ' यर्मकृत्य ' के लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है, " श्रीर इस देवाधि-देव बुद्ध की "भिक्त करने से, उनके ग्रथों की पूजा करने से श्रीर उसके डागोबा के सन्मुख कीर्तन करने से, " ग्रथवा " उसे भित्तपूर्वक दो चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने ही से " मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है (सद्धर्मपुण्डरीक रे ७७-९८; ५.२२; १५. ५-२२ भ्रौर मिलिन्दप्रक्त ३. ७. ७. देखों ) + । मिलिन्द-प्रक्त ( ३. ७. २ ) में यह भी कहा है कि " किसी मनुष्य की सारी उमर दुराचरणों में क्यों न बीत गई हो, परन्तु मृत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जावें, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति श्रवश्य होगी"; श्रीर सद्धर्मपुण्डरीक के दूसरे तथा तीसरे श्रध्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का " श्रधिकार, स्वभाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, इस लिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रवान मार्ग म्रिति वत भीवत के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने दया करके प्रपनी 'उपायचातुरी' से निर्मित किया है "। स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्त्व को एकदम छोड़ देना कभी भी सम्भव नहीं था कि, निर्वाण-पद की प्राप्ति होने के लिये भिक्षुधर्म ही को स्वीकार करना चाहिये; क्योंकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानो बुद्ध के मूल उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुछ श्रनुचित नहीं था, कि भिक्षु हो गया तो क्या हुआ, उसे जंगल में ' गेंडे ' के समान अकेले तथा उदासीन न बना रहना चाहिये, किन्तु धर्मप्रसार म्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम 'निरिस्सित' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिक्षुत्रों का कर्त्तव्य है \*\*; इसी मत का प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धर्मपुण्डरीक श्रादि ग्रंथों में किया गया है। श्रीर नाग-सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि " गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण-पद को पा लेना बिलकुल प्रशक्य नहीं है--ग्रीर उसके कितने ही उदाहरए। भी है " (मि. प. ६. ~ इ. ४)। यह बात किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जायगी, कि ये विचार अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म के नहीं है, अथवा शून्य-वाद या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; ग्रीर पहले पहल ग्रधिकांक बौद्ध-धर्मवालों को स्वयं मालूम पडता था, कि ये

<sup>\*</sup> प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड में 'सद्धर्मपुंडरीक' ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत माषा का है। अब मूल संस्कृत ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है।

<sup>\* \*</sup> मुत्तिनपात में खग्गविसाणमुत्त के ४१ वें श्लोक का ध्वपद "एको चरे खग्गविसाणकप्पी" है। उसका यह अर्थ है, कि खग्गविसाण यानी गेंडा और उसी के समान बौद्ध भिक्षु को जंगल में अकेला रहना चाहिये।

विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरुद्ध है। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से अधिकाम्रधिक लोकप्रिय होने-लगा; भ्रौर बुद्ध के मुल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को 'हीनयान' (हलका मार्ग) तथा इस नये पन्य को 'महायान' ( बड़ा मार्ग ) नाम प्राप्त होगया श चीन, तिन्वत ग्रौर जपान ग्रादि देशों मे आज कुल जो बौद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्य का है, और बद्ध के निर्वाण के पुश्चात महायानपन्थी भिक्षसंघ क दीर्घोद्योग के कारए। ही वौद्धधर्म का इतनी शी घता से फैलाव हो गया। डाक्टर केर्न की राय है, कि बौद्धधर्म में इस मुधार की उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहले हुई होगी \* \*। प्योकि बौद्ध प्रन्थों में इसका उल्लेख है कि, शकराजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्धिभक्षग्रो की को एक महापरिषद् हुई थी, उसमें महायान पन्य के भिक्ष उपस्थित थे। इस महायान पन्थ के ' श्रमितायुमुत्त ' नामक प्रधान सूत्र ग्रन्थ का वह अनुवाद अनी उपलब्ध है, जो कि चीनी भाषा में सन १४८ ईसवी के लगभग किया गया था। परन्तु हमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये। क्योंकि, मन ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये प्रशोक के शिलालेखो में संन्यास-प्रधान निरीश्वर बौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिलता: उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्ति-प्रधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया गया है। तब यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही बौद्धधर्म को महायान पन्य के प्रवृत्ति-

श्रीनयान और महायान पन्थों का भेद बदलाते हुए डाक्टर केर्न ने कहा
 कि:—

"Not the Arhat, who has shaken off all human seeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisaitva is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the, soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism "-Manual of Indian Buddhism, p 69 Southern Buddhism अर्थात् हीनयान है। महायान पन्य में भक्ति का भी समावेश हो चुका था। "Mahayanist lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti." Ibid p 124.

\*\* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp 6,69 and 119. मिलिंद (मिनंडर नामी युनानी राजा) सन् ईसवी से लगभग १४० या १७० वर्ष पहले हिंदुस्थान के वायन्य की ओर, वॅक्ट्रिया देश मे राज्य करता था । मिलिंद-प्रश्न मे इस वात का उल्लेख है, कि नागसेन ने इसे वौद्धधर्म की दीक्षा दी थी। वौद्धधर्म फैलाने के ऐसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते थे; इसालिये स्पष्ट ही है, कि तब महायान पंथ प्रातुर्मूत हो चुका था।

प्रवान स्वरूप का प्राप्त होना त्रारम्भ हो गया था। बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्य का मुख्य पुरस्कर्ता था, न कि मूल उत्पादक।

ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर, उपनिषदों के मतानुसार, केवल मन को निविषय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीव्वरवादी बुद्धधर्म ही में से यह कब सम्भव था कि, प्रागे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भिक्त-प्रधान प्रवृत्तिमार्ग निकल पड़ेगा; इसिलये बुद्ध का निर्वाण हो जाने पर बौद्ध धर्म को शोझ हो जो यह कर्म-प्रधान भिवत-स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है, कि इसके लिये बौद्ध धर्म के बाहर का तत्कालीन कोई न कोई अग्य कारण निमित्त हुआ होगा; और इस कारण को ढूंढते समय <u>भगवदगीता पर दृष्टि पहुँचे विना नहीं</u> \_रहती । क्योकि-जैसा हमने गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पष्टीकरण कर दिया है-हिन्दुस्थान में, तत्कालीन प्रचलित धर्मी में से जैन तथा उपनिषद्-धर्म/ पूर्णतया निवृत्ति-प्रधान ही थे; ग्रौर वैदिकधर्म के पाशुपत ग्रथवा शेव ग्रादि पन्थ यद्यपि भिक्त-प्रधान थे तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग ग्रौर भिक्त का मेल भगवद्गीका के श्रितिरिक्त ग्रन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान् ने अपने लिये। पुरुवोत्तन नाम का उपयोग किया है, स्रीर ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं कि "मं पुरुषोत्तम हो सब लोगों का 'पिता' श्रीर 'पितामह' हूँ (९. १७); सब को 'सम' हूँ, मुक्ते न तो फोई हेप्य ही है, श्रीर न कोई श्रिय (९ २९), में यद्यिप श्रज श्रौर श्रव्यय हूँ, तथापि धर्मसरक्षणार्थ समय समय पर श्रवतार लेता हूँ (४. ६-८); मनुष्य कितना ही दुराचारी वयो न हो, पर मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है (९.३०), अथवा मुक्ते भिनतपूर्वक एक-प्राध फूल, पत्ता या चोड़ासा पानी अर्थण कर देने से भी में उसे बड ही संतोषपूर्वक ग्रहण करता हूँ (९. २६), और श्रज्ञ लोगों के लिये भिक्त एक सुलभ मार्ग है (१२. ५. ); इत्यादि । इसी प्रकार इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के आतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसग्रह के लिये प्रवृत्तिधर्म ही को स्वीकार करे। श्रतएव यह श्रनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मूल बुद्धधर्म में वासना के क्षय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिषदो से मूल बुद्धधम म वासना के क्षय करन का निरा निवृत्त-प्रधान माग उपानेषदा स निया गया है, उसी प्रकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान भिततत्त्व भी भगवद्गीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ प्रनुमानो पर ही प्रवलम्बित नहीं हैं। तिब्बती भाषा में बौद्धवर्म के ऐतिहासिक पर बौद्ध-धर्मी तारानाथ लिखित जो ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता का ग्रर्थात् " नागर्जुन का गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था, और इस ब्राह्मण को ( महायान पन्थ को ) कल्पना सूभ पड़ने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हुए "। इ सके सिवा, एक दूसरे तिव्वती ग्रन्थ में भी यही उल्लेख पाया जाता है । यह सच है, कि तारानाथ का ग्रन्थ प्राचीन नहीं है,

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Iudian Buddhis n. p 122.

परन्तु यह कहने की आवश्यकता नही, कि उसका वर्णन प्राचीन ग्रंथो के आधार को छोड कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह सम्भव नहीं कि है, कोई भी बौद्ध ग्रन्थकार स्वय श्रपने धर्मपन्थ के तत्त्वो को बतलाते समय, बिना किसी कारण के, पर-र्धामयो का इस प्रकार उल्लेख कर दे। इसलिये स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारो के द्वारा, इस विवय में श्रीकृष्ण के नाम का उल्लेख किया जाना वड़े महत्त्व का है। क्योंकि, भग-वद्गीता के श्रतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रघान भक्तिग्रन्थ वैदिक धर्म में है ही नहीं; अतएव इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि महायान पंथ के अस्तित्व में प्राने से पहले ही न केवल भागवतधर्म किन्तु भागवतधर्म-विषयक श्रीकृष्णोक्त ग्रन्य अर्थात् भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; श्रौर डाक्टर केर्न भी इसी मत का समर्थन करते हैं। जब गीता का श्रस्तित्व बुद्धधर्मीय महायान पन्थ से पहले का निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता है, कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बौद्धग्रन्थो में कहा गया है, कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही उनके मतो का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाल श्रत्यन्त त्राचीन बैाद्धग्रन्थों का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महापरि-निब्बाणसूत्त को वर्तमान बौद्ध ग्रन्थो में प्राचीन मानते है । परन्तु उसमें पाटलि-पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उससे प्रोफेसर न्हिसडेविड्स ने दिखलाया है कि यह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम से कम सौ वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा । ग्रौर बुद्ध के ग्रनन्तर सौ वर्ष वीतने पर, वौद्ध धर्मीय भिक्षुग्रों की जो दूसरी परिषद् हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुल्लवग्ग ग्रन्थ के श्रुन्त में है । इससे विदित होता है" " कि लंका द्वीप के, पाली भाषा में लिखे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन बाद्धग्रन्थ इस परिषद् के हो चुकने पर रचे गये है। इस विषय में बौद्ध ग्रन्थकारो ही ने कहा है, कि श्रशोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी में लगभग २४१ वर्ष पहले जब सिहलद्वीप में बैद्धिधर्म का प्रचार करना ग्रारम्भ किया, तब ये ग्रन्थ भी वहाँ पहुँचाये गये श्रीर फिर कोई डेढ़ सा वर्ष के बाद ये वहाँ पहले पहल पुस्तक के आकार में लिखे गये। यदि मान लें कि

<sup>\* &</sup>quot;He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra: who himself was a Mahayanist This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha This quass-thistorical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivaism "जान पहला है कि डॉ. केने 'गणेश' शब्द से शैव पंथ समझते हैं। डॉ. केने ने प्राच्यधमपुस्तकमाला में सद्दम पुंडरीक ग्रंथ का अनुवाद किया है और उसकी प्रस्तावता में इसी मत का प्रातिपादन किया है। (S B. E. Vol. XXI. Intro. pp. xxv-xxviii)

<sup>\*</sup> See S. B E Vol. XI. Intro. pp. xv-xx and p. 58.

इन प्रन्थों को मुलाप रट डालने की चाल थी, इसलिये महेन्द्र के समय से उनमें कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् ये ग्रन्थ जब पहले पहल तैयारे किये गर्य तब, प्रथव। श्रामे महेन्द्र या श्रशोक-काल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक प्रन्थों से इनमें कुछ भी नहीं लिया गया ? श्रतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चीत कर्हिहों, तो भी श्रन्य प्रमाणों से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, श्रर्थात् सन् ३२४ ईसवी से पहले का हीना सिद्ध है; इसलिये मनुस्मृति के क्लोकों के समान महाभारत के क्लोकों का भी उन पुस्तकों में पाया जाना सम्भव है, कि जिसको महेन्द्र सिहलद्वीप में ले गया था। साराश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वैदिक गायाश्रो तथा कथाश्रो का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया है; उसके जो क्लोक बौद्ध ग्रन्थो में शब्दशः पाये जाते है उनको बौद्ध ग्रन्थकारों ने महा-भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध ग्रन्थों से । परन्तु यदि मान लिया जायँ, कि बौध्द ग्रन्थकारों ने इन क्लोकों को महाभारत से नहीं लिया है, बल्कि उन पुराने वैदिक ग्रन्थों से लिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार है, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है; श्रौर इस कारण महाभारत के काल का निर्णय उपर्युक्त क्लोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे लिखी हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बौध्दधर्म में महायान पन्य का प्रादुर्भाव होने से पहले केवल भागवतवर्म ही प्रचलित न था बल्कि उस समय भगवद्गीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, श्रौर इसी गींता के आधार पर महायान पन्थ निकला है, एवं श्रीकृष्ण-प्रणीत गीता के तत्त्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये है । वे चार मातें इस प्रकार है:--(१) केवल ग्रनात्म-वादी तथा संन्यास-प्रधान मूल वुष्दधर्म ही से श्रागे चल कर क्रमशः स्वाभाविक रीति पर भिवतं-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तत्त्वो का निकलना सम्भवं नहीं है, ( २ ) महायानपन्य की उत्पत्ति के विषय में स्वयं बौद्ध प्रत्यकारोंने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता के भिनत-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्त्वों की महायान पन्थ के मतों से प्रथंतः तथा शब्दशः समानता है, भ्रौर' (४) बौद्धधर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित श्रन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्थों में प्रवृत्तिप्रधान भित-मार्ग का प्रचार न था। उपर्युक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णित हुम्रा है, वह इससे पूर्ण-े तया मिलता जुलता है।

# भाग ७-गीता और ईसाइयों की बाइबल।

अपर बतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में भिन्त-प्रधान भागवतवर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सी वर्ष पहले हो चुका था, और ईसा के पहले प्रादुर्भूत संन्यास-प्रधान मूर्ल बौध्दधर्म में प्रवृत्ति-प्रधान भिन्ततत्त्व का अवेश, बौद्ध

ग्रन्थकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्य-प्र**णी**त गीता ही के कारण हुन्ना है। <u>गीता</u> के बहुतेरे सिघ्दान्त ईसाइयों की नई बाइबल में भी देखे जाते है; बस, इसी बुनि-याद पर कई क्रिश्चियन ग्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई-धर्म के ये तस्व गीता में ले लिये गये होंगे, छौर विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन आषानुवाद में — कि प्रे सन् १८६९ ईसवी में प्रकाशित हुम्रा था-जो कुछ प्रतिपादन किया है, उसका निर्मूलत्वी क्षेत्र श्राप ही श्राप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने श्रपनी पुस्तक के (गीता के जर्मन ग्रनुवाद के ) श्रन्त में भगवदगीता श्रीर बाइबल-विशेष . कर नई बाइबल-के शब्द-साद्श्य के कोई एक सौ से श्रधिक स्थल बतलाये है, श्रौर उनमें से कुछ तो विलक्षण एवं घ्यान देने योग्य भी है। एक उदाहरण लीजिय,--" उस दिन तुम जानोगे कि, मैं श्रपने पिता में, तुम मुक्त में श्रौर मैं तुम में हूँ " ( जान. १४. २० ), यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही नहीं है, प्रत्युत शब्दशः भी एक ही है। वे वाक्य ये है:--" येन भूतान्यशेषेण द्रक्यस्यात्मन्यथो मिय " (गीता ४. ३५) श्रौर " यो मां पश्यति सर्वेत्र सर्वे च मिय पश्यित " (गीता ६.३०) । इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी " जो मुक्त पर प्रेम करता है उसी पर मैं प्रेम करता हूं" (१४. २१), गीता के " प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ ग्रहं स च मम त्रियः " (गी. ७.१७ ) वाक्य के बिल-कुल ही सदृश है। इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक से ही वाक्यो की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने श्रनुमान करके कह दिया है, कि गीताकार बाइबल से परिचित थे; और ईसा के लगभग पाँच सौ वर्षों के पीछे गीता बनी होगी । डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का श्रंग्रेजी श्रनुवाद ' इंडियन एंटि-क्वेरी ' की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। श्रीर परलोकवासी तैलंग ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक श्रंग्रेजी श्रनुवाद किया है, उसकी प्रस्तावना में उन्हों ने लारिनसर के मत का पूर्णतया खंडन किया है । डा. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितो में न लेखे जाते थे, श्रौर संस्कृत की श्रपेक्षा उन्हें ईसाईघर्म का ज्ञान तथा अभिमान कहीं अधिक था। अतएव उनके मत, न केवल परलोकवासी तैलंग ही को, किन्तु मेक्समूलर प्रभृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितों को भी श्रग्राहच हो गये थे। बेचारे लारिनसर को यह कल्पना भी न हुई होगी, कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्य निश्चित हो गया, त्योही गीता भीर बाइबल के जो सैकड़ो श्रर्थ-सादृक्य श्रीर शब्द-सादृक्य में दिखला रहा हूँ ये भूतों के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं देख पड़ती, वही कभी कभी ग्रांखों के सामने नाचने लगती है; और सचमुच देखा जाये, तो श्रब डाक्टर लारिनसर को उत्तर देने की

<sup>\*</sup> See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes &c, by K. T. Telang, 1875, (Bombay). This book is different from the translation in S. B. E. series.

कोई भ्रावश्यकता ही नहीं है। त्यापि कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी ग्रंथों में भ्रभी तक इसी ग्रसत्य मत का उल्लेख देख पड़ता है, इसलिये यहाँ पर उस ग्रविचीन खोज के परिएाम का, संक्षेप में, दिग्दर्शन करा देना भावश्यक प्रतीत होता है कि जो इस विषय में निष्पन्न हुम्रा है। पहले यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जब कोई दो प्रंथों के सिद्धांत एक से होते हैं, तब केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के भरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि श्रमुक ग्रथ पहले रच। गया श्रीर श्रमुक पीछे । क्यों कि यहाँ पर दोनों बातें सम्भव है, कि (१) इन दोनों ग्रंथों में से पहले ग्रंथ के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होगे; श्रथवा (२) दूसरे. ग्रंथ के विचार पहले से। श्रतएव पहले जब दोनों ग्रंथों के काल का स्वतन्त्र रीति से निश्चय फर लिया जाय तब फिर, विचार-सादृश्य से यह निर्एाय करना चाहियें कि अमुक ग्रंथकार ने, अमुक ग्रंथ से, अमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिन्न भिन्न देशों के, दो प्रथमारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में प्रथवा कभी श्रागे-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सूभ्र पड़ना, कोई विलकुल श्रशक्य वात नहीं है; इसलिये उन दोनों ग्रंथों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पड़ता है, कि वे स्वतंत्र रीति से ग्राविर्भूत होने के थोग्य है या नहीं; ग्रीर जिन दो देशों में ये ग्रन्थ निर्मित हुए हो उनमें, उस समय श्रावगमन हो कर एक देश के विचारो का दूसरे देश में पहुँचना सम्भव था या नहीं,। इस प्रकार चारो श्रोर से विचार करने पर देख पड़ता है, कि ईसाई-धर्म से किसी भी बात का गीता में लिया जाना सम्भव ही नहीं था, वित्क गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तत्त्व ईसाइयों की बाइबल में पाये जाते है, उन तत्त्वों का ईसा ने ग्रथवा उसके शिष्योंने बहुत करके बौद्धधर्म से-म्रर्थात् पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही से--बाइबल में ले लिया. होगा; श्रौर श्रव इस बात को कुछ पश्चिमी पंडित लीग स्पष्टरूप से कहने भी लग गये हैं। इस प्रकार तराजू का फिरा हुग्रा पलडा देख कर ईसा के कट्टर भक्तो को आक्चर्य होगा स्रीर यदि उनके मन का भुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की श्रोर हो जाय तो कोई श्राक्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगो से इतना ही कहना है कि यह प्रक्त धार्मिक नहीं--ऐतिहासिक है, इसलिये इतिहास की सार्वका-लिक पद्धति के श्रनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर द्यान्तिपूर्वक विद्यार करना श्रावश्यक है। फिर इससे निकलनेवाले श्रनुमानो को सभी लोग-श्रौर विशेषतः वे, कि जिन्होने यह विचार-सादृश्य का प्रश्न उपस्थित किया है-ग्रानन्द-पूर्वक तथा पक्षपात-रहित बुद्धि से गहण करें, यही।त्याय्य तथा युक्तिसंगत है।

नई बाइबल का ईसाई धर्म, यहूदी बाईबल अर्थात् प्राचिन बाइबल में प्रति-पादित प्राचीन यहूदी धर्म का सुधारा हुग्रा रूपांतर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 'इलोहा' (अरवी 'हलाह') कहते हैं। परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये हैं, उनके अनुसार यहूदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा 'जिहोबा' हैं। पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्चय किया है, कि यह 'जिहोबा' कान्द असरे

म यहूदी नहीं है, किन्तु खाल्दी भाषा के 'यवे' ( संस्कृत यह ) शब्द से निकला है। यहूदी लोग मूर्तिपूजक नहीं है। उनके धर्म का मुख्य ब्राचार यह है, कि ब्रान्त में पशु या श्रन्य वस्तुग्रों का हवन करे, ईश्वर के बतलाये हुए नियमो का पालन करके जिहोवा को सन्तुष्ट करें श्रीर उसके द्वारा इस लोक में श्रपना तथा श्रपनी जाति का कल्याए। प्राप्त करें। श्रर्थात् संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैदिकधर्मीय कर्मकांड़ के श्रनुसार यहूदी-धर्म भी यज्ञमय तथा प्रवृत्ति-प्रधान है। उसके विरुद्ध ईसा का अनेक स्थानो पर उपदेश है कि 'मुक्ते ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, मं ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ, 'मैथ्यू. ९. १३.); 'ईश्वर तथा ब्रस्य दोनो को साव लेना सम्भव नहीं ' ( मैथ्यू ६. २४ ), 'जिसे ग्रमृतत्त्व की प्राप्ति कर लेनी हो उसे, बाल बच्चे छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये ' (मैथ्यू १९. २१); श्रौर जब ईसाने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा तब, संन्यासधर्म के इन नियमो का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि " तुम श्रपने पास सोना चाँदी तथा बहुत से वस्त्र-प्रावरण भी न रखना " (मैथ्यू. १०.९-१३) । यह सच है, कि श्रवीचीन ईसा राष्ट्रों ने ईसाई के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में रख दिया है; परन्तु जिस प्रकार श्राघुनिक शंकराचार्य के हाथी-घोड़े रखने से, झांकर सम्प्रदाय दरबारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों के इस भ्राचरए। से मूल ईसाईघर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह घर्म भी प्रवृत्ति-प्रधान था। मूल वैदिक घर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस प्रकार उसमें श्रागे चल कर ज्ञानकांड़ का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकांड़ में ऋमश ज्ञानकांड की भ्रौर फिर भिवत-प्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सैकडो वर्षी तक होती रही है; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा के ग्रधिक से श्रधिक, लगभग दो सौ वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों का पत्थ यहूदियों के देश में एकाएक श्राविर्भूत हुआ था। ये एसी लोग थे तो यहुदी धर्म के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग की छोड़ कर ये श्रपना समय किसी भान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते, ग्रीर उदर-पोषणार्थ कुछ करना पड़ा तो खेतों के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते थे। क्वारे-रहना, मद्य-मांस से परहज़ रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ में रहना भ्रोर जो किसी को कुछ द्रव्य मिल जायें तो उसे पूरे संघ की सामाजिक प्रामदनी समभना ब्रादि, उनके पत्थ के मुख्य तत्त्व थे। जब कोई उस मंडली में प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उम्मेदवारी करके फिर कुछ इार्ते मंजूर करनी पड़ती थीं । उनका प्रधान मठ मृतसमुद्र के पश्चिमी किनारे पर एंगदी में था; वहीं पर वे संन्यासवृत्ति से शांतिपूर्वक रहा करते थे। स्वयं ईसा ने तथा उसके शिष्यों ने नई बाइबल में एसी पंथ के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश किया है (मैथ्यू. ५. ३४; १९. १२; जेम्स. ५.१२ कृत्य ४. ३२-३४), उससे देख

पड़ता है, कि ईसा भी इसी पंथ का अनुयायी था; और इसी पंथ के संन्यास-धर्म का उसने श्रधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के सन्यास-प्रधान भक्ति-मार्ग की पर-म्परा इस प्रकार एसी पंथ की परम्परा से मिला दी जावें, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपत्ति बतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्म-मय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंथ का उदय कैसे हो गया। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि ईसा एसीन पंथी नहीं था। श्रव जो इस बात को सच मान लें तो यह प्रकृत नहीं टाला जा सकता, कि नई वाइबल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है, अथवा कर्म-प्रघान यहूदी धर्म में उसका प्रादुर्भाव एकदम कैसे हो गया ? इसमें भेद केवल इतना होता है, कि एसीन पंथ की उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। क्योंकि, अब समाजज्ञास्त्र का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि "कोई भी बात किसी स्थान में एक-दम उत्पंज नहीं हो जाती, उसकी वृद्धि घीरे घीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ करती है; थ्रौर जहाँ पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, वहाँ पर वह बात प्रायः परायं देशों या पराये लोगों से ली हुई होती है।" कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन ईसाई ग्रंथकारों के प्यान में यह श्रड़चन श्राई ही न हो । परन्तु यूरोपियन लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात् अठारहवीं सदी तक, शोधक ईसाई विद्वानों का यह मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट-सम्बन्घ हो जाले पर यूनानियों के -विशेषतः पाइ थागीरस के-तत्त्वज्ञान के वदौलत कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के संन्यास-मार्श का प्रादुर्भाव हुआ होगा। किन्तु श्रवीचीन शोधो से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था, ग्रीर उसके लिये यहूदी धर्म से बाहर का कोई न कोई श्रन्य कारण निमित्त हो चुका है--यह कल्पना नई नहीं है, किन्तु ईसा की श्रठारहवीं सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी।

कोलबुक साहब \* ने कहा है, कि पाइयागोरस के तत्त्वज्ञान के साथ वौद्ध घर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं अधिक समता है; अतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया जायँ, तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंथ का जनकत्व परम्परा से हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्य-कता नहीं है। वौद्ध ग्रंथों के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पड़ता है, कि एसी या ईसाई घर्म की, पाइथागोरियन मंडलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल एसी घर्म की ही नहीं, किन्तु ईसा के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के घर्म से हैं। जिस प्रकार ईसा को अम में फँसाने का प्रयत्न शैतान ने किया था, और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्ध-वरित्र में भी यह वर्णन

<sup>\*</sup> See Colebrooke's Miscellaneous, Essays, Vol. I. pp. 399, 400.

है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फँसाने का प्रयत्न किया गया या श्रीर उस समय बुद्ध ४९ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्य-सदृश बना लेना, श्रथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याश्रों को भी सद्गति देना इत्यादि बातें बुद्ध श्रीर ईसा, दोनों के चिरत्रों में एक ही सी मिलती है; श्रीर ईसा के जो ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश है, कि "तू श्रपने पड़ोसियों तथा शत्रुश्रों पर भी प्रेम कर," वे भी ईसा से पहले ही कहीं मूल बुद्धधर्म में बिलकुल श्रक्षरशः श्रा चुके है। ऊपर बतला ही श्राये हैं, कि मिक्त का तत्त्व मूल बुद्धधर्म में नहीं था; परन्तु वह भी श्रागे चल कर, श्रयीत् कम से कम ईसा से दोन्तीन सिंदयों से पहले ही, महायान बौद्धपंथ में भगवद्गीता से लिया जा चुका था। मि० श्रायंर लिलो ने श्रपने पुस्तक में श्राधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह साम्य केवल इतनी ही बातों में नहीं है, बिल्क इसके सिवा बौद्ध तथा ईसाई धर्म की श्रन्यान्य सैकड़ों छोटी-मोटी बातों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही क्यो, सूली पर चढ़ा कर ईसा का वध किया गया था, इसलिये ईसाई जिस सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पित्र मानते हैं, उसी सूली के चिन्ह को 'स्विस्तक'

(साँथिया) के रूप में, वैदिक तथा बौद्ध धर्मवाले, ईसा के सेकड़ो वर्ष पहले से ही शुभदायक चिन्ह मानते थे; श्रीर प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है, कि निश्च श्रादि, पृथ्वी के पुरातन खंडों के देशों ही में नहीं, किन्तु कोलंबस से कुछ शतक पहले श्रमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वित्तिक चिन्ह शुभदायक माना जाता था \*। इससे यह श्रनुमान करना पड़ता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों को स्वित्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का उपयोग श्राये चल कर ईसा के भक्तों ने एक विशेष रीति से कर लिया है। बौद्ध भिक्षु श्रीर श्राचीन ईसाई धर्मोपदेशकों की, विशेषत पुराने पादिख्यों की पोशाक और धर्म विधि में भी कहीं श्रविक समता पाई जातो है। उदाहरए। थं, 'बिन्तस्मा' श्रयात स्नान के पश्चात् दीक्षा देने की विधि भी ईसा से पहले ही प्रचलित थी। श्रव सिद्ध हो चुका है, कि दूर दूर के देशों में धर्मोपदेशक भेज कर धर्म-प्रसार करने की पद्धित, ईसाई धर्मोपदेशकों से पहले ही, बौद्ध भिक्षुश्रों को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी।

किसी भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिलकुल ही साहुजिक है, कि वृद्ध ग्रीर ईसा के चरित्रों में, उनके तिक उपदेशो में, ग्रीर उनके धर्मी की धार्मिक विधियों तक में, जो यह ग्रद्भुत ग्रीर व्यापक समता पाई जाती है इसका क्या कारण है ? \*\* वौद्धधर्म-ग्रंथों का ग्रध्ययन करने से जब पहले पहले

<sup>\*</sup> See The Secret of the Pacific by C. Reginald Enock 1912. pp- 248-252.

<sup>\*\*</sup> इस विषय पर मि. आर्थर लिली ने Buddhism Christend om नामक

यह समता पश्चिमी लोगों को देख पड़ी, तब कुर्छ ईसाई पण्डित कहने लगे, कि बौद्ध धर्मवालों ने इन तत्त्वों को ' नेस्टोरियन ' नामक ईसाई पंथ से लिया होगा, कि जो एक्सियाखण्ड में प्रचलित था। परन्तु यह बात ही सम्भव नहीं है; क्योंकि, नेष्टार पथ का प्रवर्तक ही ईसा से लगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुम्रा था; श्रीर श्रव श्रशोक के शिलालेखों से भली भाँति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले — ग्रौर नेष्टार से तो लगभग नी सौ वर्ष पहले — बुद्ध का जन्म हो गया था। श्रशोक के समय, श्रर्थात् सन् ईसवी से निदान ढाई सी वर्ष पहले, बौद्ध-धर्म हिन्दुथान में ग्रौर ग्रासपास के देशों में तेजी से फैला हुआ था; एवं बुद्धचरित्र फ्रादि प्रन्थ भी इस समय तैयार हो चुके थ । इस प्रकार जब बौद्धधर्म की प्राचीनता निविवाद है, तब ईसाई तथा बौद्धधर्म में देख पड़ने-वाले साम्य के विषय में दो ही पक्ष रह जाते है; (१) वह साम्य स्वतंत्र रीति से दोनों क्रोर उत्पन्न हुत्रा हो, अथवा (२) इन तत्त्वों को ईसा ने या उसके शिष्यों ने बौद्धधर्म से लिया हो । इस पर प्रोफेसर न्हिसडेविड्स का मत है, कि बुंद्ध श्रौर ईसा की परिस्थित एक ही सी होने के कारण, दोनों श्रोर यह सादृश्य श्राप ही श्राप स्वतन्त्र रीति से हुम्रा है । परन्तु, थोड़ासा विचार करने पर यह बात सब के ध्यान में भ्रा जावेगी, कि यह कल्पना समाघानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वैतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका उदय सदैव क्रमशः हुम्रा करता है, भ्रौर इसलिये उसकी उन्नति का क्रम भी बतलाया जा सकता है। उदाहरएा लीजिये, सिलसिलेवार ठीक तौर पर यह बतलाया जा सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड, श्रौर ज्ञानकाण्ड श्रर्थात् उपनिषदों ही से श्रागे चल कर भिक्त, पातंजलयोग श्रथवा श्रन्त में बौद्धधर्म कैसे उत्पन्न हुआ। परन्तु यज्ञमय यहूदी धर्म में संन्यास-प्रधान एसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुम्रा नहीं है। वह एकदम उत्पन्न हो गया है; हीं चुके है, कि प्राचीन ईसाई पंडित भी यह मानते थे कि इस रीति से उसके एकदम उदय हो जाने में यहूदी धर्म के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा होगा। इसके सिवा, बौद्ध तथा ईसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है, वह इतनी विलक्षण और पूर्ण है, कि वैसी समता का स्वतंत्र रीति से उत्पन्न होना सम्भव भी नहीं है। यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि उस समय यहूदी लोगों को बौद्ध-एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है। इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक ग्रन्थ के अन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षित निरूपण स्पष्ट रूप से किया 'है। हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही द्सरा ग्रंथ है। Buddha and Buddhısm ग्रंथ The World's Epochmakers' Series में सन् १९०० ईसवी में प्रसिद्ध हुआ है। इसके दसवे भाग में बौद और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दर्शन कराया है। \* See Buddhist Suttas S. B.E. Series, Vol. XI.p. 163.

धर्म का ज्ञान होना ही सर्वथा असम्भव था, तो बात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से सिद्ध होता है, कि सिकंदर के समय से ब्रागे-ब्रोर विशेष कर ब्रशोक के ती समय में ही ( प्रयात् ईसा से लगभग २५० वर्ष पहले )-पूर्व की फ्रोर मिश्र के एलेक्जें-ड़िया तथा यूनान तक बौद्ध यतियों की पहुँच हो . चुकी थी । श्रशीक के एक शिला-लेख में यह बात लिखी है कि, यहुदी ज़ोगों के, तथा श्रासपास के देशों के यूनानी राजा एण्टिश्रोकस से उसने सन्विकी थी। इसी प्रकार बाइबल (मैथ्यू २.१) में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुग्रा तब, पूर्व की क्रोर कुछ ज्ञानी पुरुष जेरू-सलम गये थे। ईसाई लोग कहते है, कि ये ज्ञानी पुरुष मगी अर्थात् ईरानी धर्म के होगे-हिंदुस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाय, अर्थ तो टोनों का एक ही हैं। क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि बौद्ध धर्म का प्रसार, इस समय से पहले ही, काश्मीर श्रौर कावुल में हो गया था; एवं वह पूर्व की श्रोर ईरान तथा तुर्किस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा, प्लूटार्क ने सार्फ् साफ़ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति . लालसमुद्र के किनारे, श्रौर एलेक्जेन्डिया के श्रासपासः के प्रदेशों में प्रतिवर्ष श्राया करता था । तात्पर्य, इस विषय में प्रब कोई शंका नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सी वर्ष पहले ही यहदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश होने लंगा था; श्रीर जब यह सम्बन्ध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यहूदी लोगों में संन्यास-प्रधान एसी पंथ का श्रीर, फिर श्रागे चल कर संन्यास-युक्त भित-प्रधान ईसाई धर्म का प्राहुर्भाव होने के लिये बौद्ध धर्भ ही विशेष कारण हुआ होगा। श्रंग्रेजी ग्रंथकार लिली ने भी यही अनुमान किया है, श्रौर इसकी पुष्टि में फ्रेंच पडित एमिल् बुर्नेफ् भ्रौर रोस्नी \* के इसी प्रकार के मतों का अपने ग्रंथों में हवाला दिया है; एवं जर्मन देश में लिपजि़क के तत्त्वज्ञानशास्त्राच्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस विषय के अपने ग्रन्थ में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्मन प्रोफेसर

<sup>\*</sup> See Plutarch's Morals—Theosophical Essays translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96, 97. पाली माना के नहानंदा (२९.३९) में यवनो अर्थात् यूनानियों के अल्संदा (योन नगराऽल्सदा) नामक शहर का उल्लेख है। उसमें यह लिखा.है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहलद्वाप में एक मंदिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत से बौद्ध यित उत्सवार्थ पधारे थे। महावंदा के अंग्रेज़ी अनुवादक अल्संदा शब्द से भिश्न देश के एलेक्ज़ेन्ड्रिया शहर की नहीं लेते; वे इस शब्द से यहाँ उस अल्संदा नामक गाँव की ही विवक्षित बतलाते हैं, कि जिसे सिकंदर ने कावुल में बसाया था, परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि इस छोटे से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर कहा होता। इसके सिवा जपर बतलाये हुए अशोक के शिलालेख ही में यवनों के राज्यों में बौद्ध मिक्कुओं के भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

See Lillie's Buddha and Buddhism pp. 158 ff.

अडर ने अपने एक निबंध में कहा है, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं है; यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तथापि ग्रन्य बातों में वैषम्य भी थोडा नहीं है, स्रोर इसी कारण बौद्धधर्म से ईसाईधर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से ही है; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म पृथक् पृथक् न माने गये होते। मुख्य प्रश्न तो यह है, कि जब मूल में यहूदीधर्म केवल कर्ममय है, तब उसमें सुंघार के रूप से संन्यास-युक्त भिक्तमार्ग के प्रतिपादक ईसाई घर्म की उत्पत्ति होने के लिये कारण्रुवया हुआ होगा। श्रीर ईसा की श्रपेक्षा बौद्धंधर्म सचमुच प्राचीन है; उसके इतिहास पर घ्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होता, कि संन्यास-प्रधान भितत श्रीर निति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति से ढूंढ़ निकाला हो । बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णनर्नहीं मिलता कि, ईसा अपनी आयु के बारहवे वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था भीर कहाँ था। इससे प्रगट है कि उसने श्रपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मीचतन श्रीर प्रवास में विताया होगा। श्रतएव विश्वासपूर्वक कीन कह सकता है कि क्रायु के इस भाग में उसका बौद्ध भिक्षुक्रों से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध हुआ ही न होगा ? क्योंकि, उस समय बौद्ध यतियो का दौरदौरा युनान तुक हो चुका था। नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रंथ में स्पष्ट वर्एान है कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में श्राया था श्रीर वहाँ उसे बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुन्ना। यह ग्रन्थ निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया है। बहुतेरे ईसाई पण्डित कहते हैं, कि नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो; परन्तु मूल ग्रन्थ का प्रणेता कोई लर्फगा है, जिसने यह बनावटी प्रन्थ गढ़ डाला है। हमारा भी कोई विशेष श्राप्रह नहीं है कि अक्त प्रन्य की ये पण्डित लोग सत्य ही मान लें। नोटोविश को मिला हुआ प्रन्थ सत्य हो या प्रक्षिप्त परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तों को कि जिन्होंने नई बाइबल में उसका चरित्र लिखा है-बौद्धधर्म का ज्ञान होना असम्भव नहीं था, और यदि यह बात असम्भव नहीं है तो ईसा और वृद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षण समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जँचता । सारांश यह है, कि मीमांसकों का

<sup>\*</sup> बाबु रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत है। उन्हों ने उसका विस्तारपूर्वक विवेट्ट चन अपने ग्रन्थ में किया है। Ramesh Chander Dutt's History of Civilization in Ancient India Vol. II. Chap. XX. pp. 328-340.

केवल कर्ममार्ग, जनक ग्रादि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य), उपनिषद्कारों तथा सांख्यों की ज्ञाननिष्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाञ्चरात्र वा भागवतधर्म श्रर्थात् भिवत-ये सभी धार्मिक श्रद्धग श्रीर तत्व मूर्ल में प्राचीन वैदिक घर्म के ही हैं। इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म श्रीर भिक्त की छोड कर, चित्तनिरोधरूप योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनो तत्वो के श्राघार पर वृद्ध ने पहले पहल ग्रपने संन्यास-प्रवान वमें का उपदेश चारों वर्णों को किया था; परन्तु श्रागे चल कर उसी में भिवत तथी निष्काम कर्म को मिला कर बुद्ध के अनुयायियो ने उसके वर्मका चारों श्रोर प्रसार किया। श्रशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्यास मार्ग के तत्वों का प्रवेश होना ग्रारम्भ हुआ; और अन्त में, उसी में भिनत को मिला कर ईसा ने अपना घर्म प्रवृत्त किया। इतिहाससे निष्पन्न होनेवाली इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर लारिनसर का यह कथन तो ग्रसत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ बातें ली गई हैं, किन्तु इसके विपरीत , यह बात ग्रिधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास करने योग्य भी है, कि ब्रात्मीपम्यदृष्टि, संन्यास, निर्वेरत्व तथा भिक्त के जो तत्व नई बाइ बल में पाये जाते हैं; वे ईसाई धर्म में बौद्धधर्म से-ग्रर्थात् परम्परा से वैदिकधर्म से-लिये गये होगे । श्रौर यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि इसके लिये हिन्दुश्रों को दूसरों का मुंह ताकने की कभी श्रावश्यकता थी ही नहीं।

इस प्रकार, इस प्रकरण के ग्रारम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो चुका। ग्रब इन्हों के साथ महत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कि हिन्दुस्थान में जो भिक्त पन्थ ग्राजकल प्रचलित है उन पर भगवद्गीता का क्या परिणाम हुन्ना है? परन्तु इन प्रश्नों को गीता-ग्रन्थ-सम्बन्धी कहने की श्रपेक्षा यही कहना ठीक है, कि ये हिन्दुधमें के ग्रवांचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये, ग्रौर विशेषत यह परिशिष्ट प्रकरण थोड़ा थोड़ा करने पर भी हमारे ग्रंदाज से ग्रधिक बढ़ गया है इसलिये, ग्रब यहीं पर गीता की बहिरंग परीक्षा समाप्त की जाती है।

.

;

•

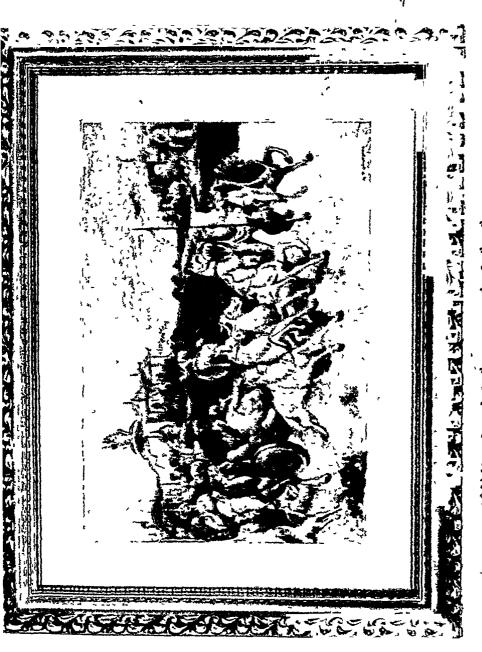

, धन्मधम्य पाट्य ॥ २० ॥ मेनयोक्त्रयोक्तेये गथ स्थापयमेल्च्यत ॥ २१ ॥ अ. तत सेतैहंदेयुक्ति महति स्थरने स्थिती। माथव पाडवश्चेव दिन्धी शाबी प्रदम्मतु ॥ १४॥ क्षपित्वज्ञ । , पनम्बस्य पाटव ॥ २०॥ नेनगेक्सयोक्तेये स्थ स्थाययमेत्च्यता २१॥ अ

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य ।

गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद और टिप्पणियाँ ।

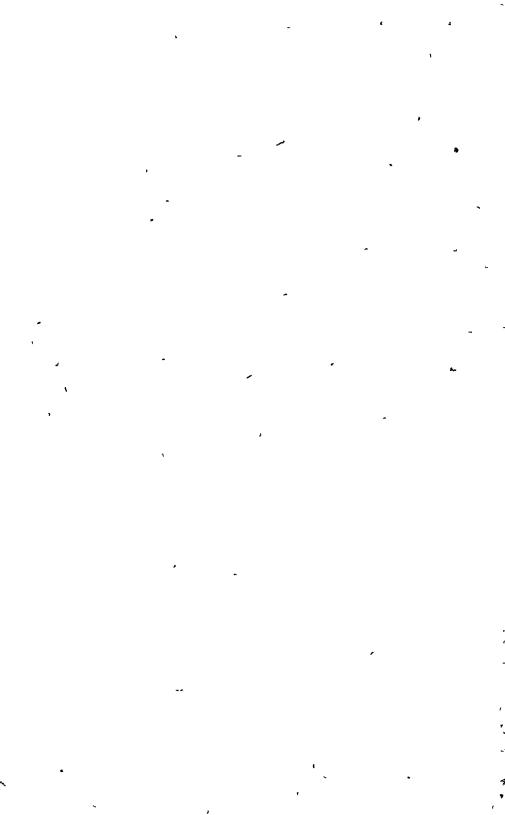

# उपोद्धात ।

ज्ञान से श्रौर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भिक्त के सुलभ राजमार्ग से, जितनी हो सके उतनी समवुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्मानुसार श्रपने श्रपने कर्म निष्काम बुद्धि से मराएपर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का परम कर्त्तव्य है; इसी में उसका सांसारिक श्रीर पारलीकिक परम कल्याएा है; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ बैठने की प्रथवा ग्रौर कोई भी दूसरा ग्रनुष्ठान करने की ग्रावश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही फलितार्थ है, जो गीतारहस्य में प्रकरणकाः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसी प्रकार चौदहवें प्रकरण में यह भी दिखला श्राये है, कि उल्लिखित उद्देश से गीता के श्रठरहों श्रष्यायो का मेल कैसा श्रच्छा श्रौर सरल मिल जाता है; एवं इस कर्म-·योग-प्रघान गीताधर्म में ग्रन्यान्य मोक्ष-साधनो के कौन कौन से भाग किस प्रकार श्राय है । इतना कर चुकने पर, वस्तुतः इससे श्रधिक काम नहीं रह जाता कि गीता के क्लोको का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरल प्रर्थ वृतला दिया जावें। किंन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था कि गीता के प्रत्येक ग्रध्याय के विषय का विभाग कैसे हुग्रा है; ग्रथवा टीकाकारों ने ग्रपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष श्लोको के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी की है। श्रतः इन दोनो बातो का विचार करने, श्रीर जहाँ का तही पूर्वापर सन्दर्भ विखला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के दुँग पर कुछ टिप्प ि एयों के देने की ब्रावश्यकता हुई। फिर भी जिन विषयो का गीतारहस्य में विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन कर दिया है; श्रौर गीतारहस्य के जिस प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ हवाला दे दिया है। ये टिप्पिएायाँ मूल ग्रन्थ से ग्रलग पहचान ली जा सकें, इसके लिये ये चौकोने बैकिटों के भीतर रखी गई है। इलोकों का श्रनुवाद, जहाँ तक बन पड़ा है, शब्दशः किया गया है, और कितने ही स्थलों पर तो मूल के ही चान्द रेख दिये गये है; ' एवं " अर्थात्, यानी " से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है, श्रीर छोटी-मोटी टिप्पिएयों का काम श्रनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी, संस्कृत की ग्रौर भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत क्लोक का प्रर्थ भी माषा में व्यक्त करने ् के लिये कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक स्थलों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमाणार्थ लेना पड़ता है। इन शब्दों पर ध्यान जमने के लिये ( ) ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं। संस्कृत ग्रंन्थों में इलोक

का नम्बर इलोक के अन्त में रहता है; परन्तु अनुवाद में हमने यह नम्बर पहले ही श्रारम्भ में रखा है। श्रतः किसी क्लोक का श्रनुवाद देखना हो तो, श्रनुवाद में उस नम्बर के श्रागे का वाक्य पढ़ना चाहिये । श्रनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की गई है, कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जायें तो अर्थ में कोई व्यतिकम न पड़े। इसी प्रकार जहाँ मूल में एक ही वाक्य, एक से श्राधिक क्लोको सें पूरा हुआ है, वहाँ उतने ही श्लोकों के अनुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। श्रतएव कुछ श्लोकों का श्रनुवाद मिला कर ही पडना चाहिये। ऐसे श्लोक जहाँ जहां है, वहां वहां क्लोक के अनुवाद में पूर्ण-विराम-चिन्ह (।) खड़ी पाई नहीं लगाई गई है। फ़िर भी यह स्मरण रहे कि अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही, परन्तु संस्कृत शब्दों में श्रीर विशेषतः भगवान की प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक श्रौर प्रतिक्षण में नई रुचि देनेवाली वाणी में लक्षणा से श्रनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है, उसे जरा भी न घटा-वढ़ा कर दूसरे शब्दों में ज्यो का त्यों भलका देना श्रस्सम्भव है; श्रर्थात् संस्कृत जाननेवाला पुस्य श्रनेक श्रवसरों पर लक्षण से गीता के श्लोको का जैसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा श्रनुवाद पढ़नेवाले पुरुष नहीं कर सकेगे। ग्रधिक क्या कहे, सभ्भव है, कि वे गोता भी खा जायें। म्रतएव सब लोगो से हमारी आग्रहपूर्वक विनंति है, कि गीताग्रन्थ का संस्कृत में ही भ्रवश्य अध्ययन कीजिये, ग्रीर श्रनुवाद के साथ ही साथ मून क्लोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक श्रध्याय के विषय का सुविधा से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की — ग्रध्यायों के कम से, प्रत्येक क्लोक की-श्रनुक्रमण्रिका भी श्रलग दे दी है। यह अनुक्रमण्रिका देदान्तसूत्रों की अधिकरण माला के ढेंग की है। प्रत्येक इलोक को पृथक् पृथक् न पढ़ कर झनुक्रमणिका के इस सिसलिले से गीता के क्लोक एकत्र पढ़ने पर, गीता के तात्पर्य के सम्बन्ध में जो भ्रम फैला हुआ है वह कई अंशो में दूर हो सकता है। क्योंकि, साम्प्रदायिक टीकाकारों ने गीता के क्लोको की खींचातानी कर अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ क्लोको के जो निराले ग्रर्थ कर डाले है, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की स्रोर दुर्लक्ष्य करके ही किये गये है। उदाहरणार्थ, गीता ३. १९; ६. ३. स्रौर १८. २ देखिये । इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनो परस्पर एक दूसरे की पूर्ति करते है। और जिसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समक लेना हो, उसे इन दोनों ही भागो का अव-लोकन करना चाहिये। भगवद्गीता ग्रन्थ को क्याउस्थ कर लेने की रीति प्रचलित है, इसिलये उसमें महत्त्व के पाठभेद कहीं भी नहीं पाये जाते है। फिर भी यह बतलाना स्नावश्यक हैं, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में जो सब से प्राचीन भाष्य हैं, उसी शांकरभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाण माना है।

# गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमाणिका ।

#### 

( नोट—इस अनुक्रमिण्का में गीना के अध्यायों के, क्लोकों के कम से जो विभाग किये गये है, वे मूल संस्कृत क्लोकों के पहले x x इस चिन्ह से दिखलाये गये है; और अनुवाद में ऐसे क्लोकों से अलग पैरिग्राफ शुरू किया गया है।)

## पहला अध्याय-अर्जुनित्रपादयोग ।

## दूसरा अध्याय—सां ययोग।

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन। ४-१० श्रर्जुन का उत्तर, कर्तव्य-मूट्र्ता श्रीर वर्म-निर्णयार्थं श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना। ११-१३ श्रात्मा का श्रशीच्यत्व। १४, १५ देह श्रोर सुल-दुःल की श्रनित्यता । १६-२५ सदसिट्टवेक श्रोर श्रात्मा के नित्यत्वादि स्वरूप-कथन से उसके श्रशोचत्व का समर्थन। २६, २७ शात्मा के श्रनि-त्यन्व पक्ष को उत्तर। २८ सांख्यशास्त्रानुसार व्यक्त भूतों का श्रनित्यत्व ग्रोर श्रशोचत्व। २९, ३० लोगो की म्रात्मा दुर्जेय है सही, परन्तु तू सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, जोक करना छोड़ दे। ३१-३८ क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता।३९ सांख्य-मार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, और कर्मयोग के प्रतिपादन का ग्रारम्भ । ४० कर्मयोग का स्वल्प ग्राचरण भी क्षेमकारक है। ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता । ४२-४४ कर्मकाण्ड के श्रनुयायी मीमासकों की श्रस्थिर बुद्धि का वर्णन । ४५, ४६ स्थिर श्रौर योगस्य बुद्धि से कर्म करने के विषय में उपदेश। ४७ कर्मयोग , की चतुःसूत्री । ४८–५० कर्मयोग का लक्षए। ग्रौर कर्म की श्रंपेक्षा कर्ता की बृद्धि की श्रेष्ठता । ५१-५३ कर्मयोग से मोक्ष-प्राप्ति । ५४-७० ग्रर्जुन के पूछने पर, कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ के लक्षण; ग्रौर उसी में प्रसंगानुसार विषयासक्ति से काम ग्राहि की उत्पत्ति का कम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति । पृ. ६१८--६४६

## तीसरा अध्याय—कर्भयोग ।

१, २ ब्रार्जुन का यह प्रश्न कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना

गिहिये; सच क्या है ? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) ब्रौर कर्मयोग जो

नव्ठाएँ है, तो भी कर्म किसी से नहीं छटते इसलिये कर्मयोग की श्रेष्टता सिद्ध करके,

र्ग्जुन को इसी के **ब्राचरएा करने का नि**व्चित उपदेश । ९–१६ मीमांसकों के

नार्थ कर्म को भी श्रासक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यझ-चक्रका श्रनादित्व और

ागत् के घारएार्थ उसकी ग्रावश्यकता । १७–१६ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ नही ोता, उसी लिये वह प्राप्त कर्मों को नि.स्वार्थ भ्रर्थात् निष्काम बुद्धि से ] किया करे,

योकि कर्म किसी से भी नही छटते, २०-२४ जनक आदिका उदाहरणः; लोक-ांग्रह का महत्त्व थ्रौर स्वयं भगवान् का दृष्टान्त । २५−२६ ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी के

त्मों में भेद, एवं यह ब्रावश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके ब्रज्ञानी ो सदाचरण का त्रादर्श दिखलावे । ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरार्पण-बुद्धि से द्धि करने का श्रर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान् के इस उपदेश के श्रनुसार

. रद्वापूर्वक बर्ताव करने अथवा न करने का फल। ३३, ३४ प्रकृति की प्रबलता तैर इन्द्रिय-निग्रह । ३५ निष्काम कर्म भी स्वधर्म का ही करें उसमें यदि मृत्यु हो

ार्यं तो कोई परवा नहीं। ३६-४१ काम् ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध ाप करने के लिये उकसाता है; इन्द्रिय-संयम से उसका नाश । ४२, ४३ इन्द्रियों

ती श्रेष्ठता का कम **ग्रौर ग्रात्मज्ञानपूर्व उनका नियमन** । ......पु. ६४७–६६७ ्चौथा अध्याय—ज्ञान-कर्म-सन्यास-योग ।

१-३ कर्मयोग की सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से देव्य जन्म श्रर्थात् प्रवतार कंब भ्रोर किस लिये लेता है--इसका वर्णन । ६, १०

म दिव्य जन्म का श्रौर कर्म का तत्त्व जान लेने से पुनर्जन्म छूट कर भगवत्प्राप्ति ।

११, १२ श्रन्य रीति से भजे तो वैसा फल; उदाहरएार्थ, इस लोक के फल पाने के लेये देवतास्रो की उपासना । १३–१५ भगवान् के चातुर्वर्ण्य स्रादि निर्लेप कर्म,

उनके तत्त्व को जान लेने से कर्मबन्ध का नाश ग्रौर वैसे कर्म करने के लिये उपदेश b १६-२३ कर्म, अकर्म ग्रौर विकर्म का भेद, श्रकर्म ही निःसङग कर्म है। वही सच्चा

हमं है श्रौर उसी से कर्मवन्य का नाश होता है। २४–३३ श्रनेक प्रकार के लाक्ष-ऐक यत्तों का वर्एन; श्रौर ब्रह्मबुद्धि से किये हुए यत्त की श्रर्थात् ज्ञान–यत्त की प्रेष्ठता । ३४–३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से जात्मीपम्य दृष्टि ग्रीर पाप-पुण्य

हा नाज्ञ । ३८−४० ज्ञान-प्राप्ति के उपाय,—वृद्धि ( योग )ग्रौर श्रद्धा । इसके प्रभाव में नाक्ष । ४१,४२ (कर्म-) योग और ज्ञान का पुयक् उपयोग बतला कर, 

### पाँचवाँ अध्याय—संन्यासयोग ।

१. २, यह स्पष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भगवान का

F 1 443 17 E(I

ग्रिं

श है şγ

ij

1

यह निश्चित उत्तर कि मोझप्रद तो दोनों है, पर कर्मयोग ही श्रेण्ठ है। ३-६ सडकल्पो को छोड देने से कर्मयोगी नित्य सन्यासी ही होता है, श्रोर बिना कर्म के संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसिलये तत्वतः दोनों एक ही है। ७-१३, मन सदैव संन्यास रहता है, श्रोर कर्म केवल इन्द्रियां किया करती है, इसिलये कर्मयोगी सदा श्रीलप्त, ज्ञान्त श्रोर मुक्त रहता है। १४, १५ सच्चा कर्तृत्व श्रोर भोक्तृत्व प्रकृति का है, परन्तु श्रज्ञान से श्रात्मा का श्रयवा परमेश्वर का समभा जाता है। १६, १७ इस श्रज्ञान के नाश से पुनर्जन्म से छुटकारा। १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने-वाले समदिशत्व का, स्थिर बृद्धि का श्रोर सुखदुःख की क्षमता का वर्णन। २४-२८ सर्वभूतिहतार्थ कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैव ब्रह्मभू, समाधिस्थ श्रीर मुक्त है। २९ (कर्तृत्व श्रपने ऊपरे न लेकर) परमेश्वर को यज्ञन्तप का भोक्ता श्रीर सब भूतों का मित्र जान लेने का फल।... पृ. ६८७-६९६

#### छठवाँ अध्याय-ध्यानयोग ।

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तन्य फरनेवाला ही सच्चा संन्यासी श्रीर योगी है। संन्यासी का श्रयं निरिन्न श्रीर श्रिक्य नहीं है। ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था में श्रीर सिद्धावस्था में शम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदल जाना तथा योगा- कड़ का लक्षण। ५, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता। ७-९ जितात्म योगयुक्तों में भी समबुद्धि को श्रेष्ठता। १०-१७ योग-साधन के लिये श्रावश्यक श्रासन ग्रीर श्राहार-विहार का वर्णन। १८-२३ योगी के, ग्रीर योग-समाधि के, ग्रात्यन्तिक सुख का वर्णन। २४-२६ मन को घीरे-घीरे समाधिस्थ, शान्त, ग्रीर श्रात्मनिष्ठ केसे करना चाहिये? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत ग्रीर श्रत्यन्त सुखी है। २९-३२ प्रोणिमात्र में योगी की ग्रात्मीपम्पबुद्धि। ३३-३६ श्रभ्यास ग्रीर वैराग्य से चञ्चल मन का निग्रह। ३७-४५ श्रर्जुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वर्णन कि योगभ्रष्ट को श्रथवा जिज्ञासु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम फल मिलने से श्रन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती है। ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, ग्रीर निरे कर्मी की श्रपेक्षा कर्मयोगी-ग्रीर उसमें भी भिवनान कर्मयोगी-श्रेष्ठ है, श्रतएव ग्रजुन को (कर्म-) योगी होने के विषय में उपवेश। ... पृ. ६९६-७१५

### सातवाँ अध्याय---क्वान-विक्वान-योग।

१-३ कर्मयोग की सिध्द के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ । सिध्द के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४-७ क्षराक्षरविचार । भगवान् की श्रष्टिया, अपरा श्रीर जीवरूपी परा प्रकृति; इससे श्रागे सारा विस्तार । ८-१२ विस्तार के सात्त्विक श्रादि सब भागों में गुंये हुए परमेश्वर-स्वरूप का दिग्दर्शन । १३-१५ परमेश्वर की यही गुणमयी श्रीर दुस्तर माया है, श्रीर उसी के शरणागत होने पर माया से उद्धार होता है । १५-१९ भक्त चतुर्विध है; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । श्रनेक जन्मों से ज्ञान की पूर्णता श्रीर भगवत्प्राप्तिरूप नित्य फल । २०-२३

श्रितित्य काम्य फलों के निमित्त देवताश्रो की उपासना; परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल भगवान् ही देते हैं। २४-२८ भगवान् का सत्यस्वरूप श्रव्यक्त है; परन्तु माया के कारण श्रीर हन्द्वमोह के कारण वह दुक्तेंय है। माया-मोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान। २९, ३० बह्म, श्रव्यात्म, कर्म, श्रीर श्रिष्टभूत, श्रिष्टवैव, श्रिष्टयज्ञ सब एक परमेश्वर ही है—यह जान लेने से श्रन्त तक ज्ञानसिद्धि हो जाती है। ... पृ. ७१५-७२६ आठवाँ अध्याय-- अक्षरब्रह्मयोग।

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमूत, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिदेह की व्याख्या। उन सब में एक ही ईश्वर है। ५-८ अन्त-काल में भगवत्स्मरण से मुक्ति। परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल में भी रहता है; अत्र व सदेव भगवान् का स्मरण करने और युद्ध करने के लिये उपदेश। ९-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात् अकार का समाधिपूर्वक ध्यान और उसका फल। १४-१६ भगवान् का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश। ब्रह्मलोकादि गतीयाँ नित्य नहीं है। १७-१९ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ में अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त और अकार पुरुष । भक्ति से उसका ज्ञान और उसकी आपित से पुनर्जन्म का नाश। २३-२६ देवयान और पितृयाणमार्ग; पहला पुनर्जन्म-नाशक है और दूसरा इसके विपरीत है। २७, २८ इन मार्गों के तत्त्व को जाननेवाले. योगी को अत्युत्तम फल मिलता है, अतः तदनुसार सदा व्यवहार करने का उनदेश।

#### नत्राँ अध्याय-राजविद्या-राजगुह्ययोग ।

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुवत भिवतमार्ग मोक्षप्रद होने पर भी प्रत्यक्ष श्रौर सुलभ है; श्रतएव राजमार्ग है। ४-६ परमेश्वर का श्रपार योग-सामर्थ्य। प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है, श्रौर प्राणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं है। ७-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा हृष्टि की उद्यत्ति श्रौर संहार, भतो की उत्यत्ति श्रौर लय। इतना करने पर भी वह निष्काम है, श्रतएव श्रनिष्त है। ११, १२ इसे बिना पहचाने, मोह में फँस कर, मनुष्य-देहघारी परमेश्वर की श्रवज्ञा करनेवाले मूर्ख श्रौर श्रासुरी है। १३-१५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा श्रनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी है। १६-१९ ईश्वर सर्वत्र है, दही जगत् का मा-बाप है स्वामी है, पोषक श्रौर भले-बुरे का कर्ता है। २०-२२ श्रौत यज्ञ-याग ग्रादि का दोर्घ उद्योग यद्यपि स्वगंप्रद है, तो भी वह फल श्रनित्य है। योग-क्षेम के लिये यदि ये श्रावश्यक समभे जायें तो वह भिवत से भी साध्य है। २३-२५ श्रन्यान्य देवताश्रो की भिवत पर्याय से परमेश्वर की ही होती है, परन्तु जैसी भावना होगी श्रौर जैसा देवता गेगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। २६ भिक्त हो तो परमेश्वर फूल की पेंखुरी से

भी सन्तुष्ट हो जाता है। २७, २८ सब कर्मों को ईश्वरापें ए करने का उपवेश। उसी के द्वारा कर्मबन्ध से छुटकारा ग्रोर मोक्ष । २९-३३ परमेश्वर सब को एक सा है। बुराचारी हो या पापयोनि, स्त्रो हो या वैश्य या शूद्र, निःसीम भक्त होने पर सब को एक ही गित मिलती है। ३४ यही मार्ग ग्रद्धगोकार करने के लियं ग्रर्जुन को उपवेश। ... पृ. ७३८-७४९

#### दसवाँ अध्याय--विभूतियोग।

#### ग्यारहवाँ अध्याय--विश्वरूप--दर्शन--योग।

#### वारहवाँ अध्याय-भाक्तयोग ।

१ पिछले श्रध्याय के, श्रन्तिम सारभूत, उपवेश पर श्रर्जुन का प्रश्न-व्यक्तो पासना श्रेष्ठ है या श्रव्यक्तोपासना? २-८ दोनों में गित एक ही है; परन्तु श्रव्यक्तो पासना क्लेशकारक है, श्रीर व्यक्तोपासना सुलभ एवं शीध्र फलप्रद है। श्रतः निष्काम कर्मपूर्वक व्यक्तोपासना करने के विषय में उपवेश। ९-१२ भगवान में चित्त को स्थिर करने का श्रभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, श्रीर इनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता। १३-१९ भक्तिमान् पुरुष की स्थित का वर्णन श्रीर भगवत्-

प्रियता। २० इस धर्म का ब्राचरण करनेवाले श्रम्दालु भक्त भगवान् को प्रत्यन्त प्रिय है।... ... ... पृ. ७७३-७८०

#### तेरहवाँ अध्याय ---क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयाग ।

१, २ क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है । ३,४ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविचार उपनिषदों का ग्रीर ब्रह्मसूत्रों का है। ५,६ क्षेत्र-स्वरूपलक्षण । ७-११ ज्ञान का स्वरूप-लक्षण । तिहृष्ट्द ग्रज्ञान । १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का लक्षण । १८ इस सब को जान लेने का फल । १९-२१ प्रकृति-पुरुप-विवेक । करने-धरनेवाली प्रकृति है, पुष्प ग्रक्ती किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है । २२, २३ पुरुप ही देह में परमात्मा है । इस प्रकृति-पुरुप-ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होता है । २४, २५ ग्रात्मज्ञान के मार्ग-ध्यान, सांख्ययोग, क्मयोग ग्रीर श्रद्धापूर्वक श्रवण से भिक्त । २६-२८ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के सयोग से स्थावर-जंगम सृष्टि; इसमें जो ग्रविनाची है वही परमेश्वर है । ग्रपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २९,३० करने-धरनेवाली प्रकृति है ग्रीर ग्रात्मा ग्रकर्ता है; सब प्राण्मित्र एक में हं ग्रीर एक से सब प्राण्मित्र होते हैं । यह जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति । ३१-३३ ग्रात्मा ग्रनादि ग्रीर निर्गुण है, ग्रतएव यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाञक है तथापि निर्दोष है । ३४ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परम सिद्धि । . . . . . . . ७८१-७९२

### चौदहवाँ अध्याय—गुणत्रयविभागयोग ।

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राणि-वैचित्र्य का गृण-भेद से विचार वह भी मोक्षप्रद है। ३, ४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके प्रधीनस्थ प्रकृति माता है। ५-९ प्राणिमात्र पर सस्व, रज और तम के होनेवाले परिणाम। १०-१३ एक एक गृण ग्रलग नहीं रह सकता। कोई दो को दबा कर तीसरे को वृद्धि; ग्रीर प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण। १४-१८ गृण-प्रवृद्धि के श्रनुसार कर्म के फल, ग्रीर मरने पर प्राप्त होनेवाली गित। १९, २० त्रिगुणातीत हो जाने से मोक्ष-प्राप्ति। २१-२५ श्रर्जुन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लक्षण का और श्राचारका वर्णन। २६, २७ एकान्तभवित से त्रिगुणातीत श्रवस्था की सिद्धि, श्रीर फिर सब मोक्ष के, धर्म के, एवं सुख के श्रन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति। ... ...पृ. ७९३-७९९

### पन्द्रहवाँ अध्याय—पुरुषात्तमयोग ।

१, २ श्रव्वत्थरूपी बह्मवृक्ष में वेदोवत श्रोर सांस्योधत दर्णन का मेल। ३-६श्रसङ्ग से इसको काट डालना ही इससे परे के श्रद्यवत पद की प्राप्ति का मार्ग है। श्रव्यय पद-वर्णन। ७-११ जीव श्रोर लिंड्स-शरीर का स्दरूप एवं सर्वंघ। ज्ञानी के लिये गोचर है। १२-१५ परमेश्वर की सर्व स्यापकता। १६-१८ क्षराक्षर-लक्षण ससे परे पुरुषोत्तम। १९, २० इस गृह्च पुरुषोत्तम-ज्ञान से सर्वंज्ञता और इत-कृत्यता ... पु. ८००-८०८

## सोलहवाँ अध्याय—दैवासुरसम्पद्धिभागयोग।

१-३ दैवी सम्पत्ति के छुब्बीस गुण । ४ श्रांसुरी सम्पत्ति के लक्षण । ५ दैवी सम्पत्ति मोक्षप्रद और श्रासुरी बन्धनकारक हैं। ६-२० श्रासुरी लोगो का विस्तृत वर्णन । उनको जन्म-जन्म में श्रधोगिति मिलती हैं। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार-काम, कोध श्रीर लोभ । इनसे बचने में कल्याण है। २३, २४ शास्त्रानुसार कार्या-, कार्य का निर्णय श्रीर श्राचरण करने के विषय में उपदेश । . . . पृ. ८०९-८१५

### सत्तहवाँ अध्याय—श्रद्धात्रयाविभागयोग ।

१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सात्त्विक आदि त्रिविघ श्रद्धा का वर्णन । जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष । ५, ६ इनसे भिन्न श्रासुर । ७-१० सात्त्विक, राजस श्रीर तामस श्राहार । ११-१३ त्रिविघ यज्ञ । १४-१६ तप के तीन भेद— शरीर, वाचिक श्रीर मानस । १७-१९ इनमें सात्त्विक श्रादि भेदो से प्रत्येक त्रिविघ है । २०-२२ सात्त्विक श्रादि त्रिविघ दान । २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मनिर्देश । २४-२७ इनमें 'ॐ' से श्रारम्भसूचक, 'तत्' से निष्काम श्रीर 'सत्' से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है । २८ शेष श्रर्थात् श्रसत् इहलोक श्रीर परलोक में निष्फल है । पृ ८१६-८२४

#### -अठारहवाँ अध्याय-मोक्षसंन्यासयोग ।

१,२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास श्रीर त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत व्याख्याएँ। ३-६ कर्म का त्याज्य-श्रत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञ-याग श्रादि कर्मो को भी श्रन्यान्य कर्मों के समान निःसङ्ग बुद्धि से करना हो चाहिये। ७-९ कर्मत्याग के तीन भेद-सात्त्विक, राजस और तामस; फलाशा छोड़ कर कर्त्तव्य कर्म करना ही सात्त्विक त्याग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही सारिवक त्यागी है, वयोकि कर्मे तो किसी से भी छूट हो नहीं सकता। १२ कर्म का त्रिविध फल सास्विक त्यागी पुरुष को बन्धक नहीं होता। १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण है, केवल मनुष्य ही कारए। नहीं है। १६, १७ ग्रतएव यह श्रहंकार-बुद्धि-कि में करता हूँ--छूट जाने से कर्म करने पर भी श्रलिप्त रहता है। १८,१९ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का -सांख्यीक्त लक्षण, भ्रीर उनके तीन भेद । २०-२२ सात्त्विक श्रादि गुण्-भेद से ज्ञान के तीन भेद। 'श्रविभवतं विभक्तेषु' यह सात्त्विक ज्ञान है। २३-२५ कर्म की त्रिवि-घता । फलाशारहित कर्म सास्विक है । २६-२८ कर्त्ता के तीन भेद । निःसंग कर्त्ता सास्विक् है। २९-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ धृति के तीन भेद। ३६-३९ सुख के तीन भेद । आतंम-बुद्धिप्रसादज सास्विक सुख है। ४० गुए-भेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१-४४ गुण भेद से चातुर्वर्ष्य की उपपत्ति; बाह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र के स्वभावजन्य कर्म। ४५, ४६ चातुर्वर्ण्य-विहित स्वकर्माचरण् से ही ग्रन्तिम सिद्धि। ४७-४९ परधर्म भयावह है, स्वकर्म सदोष होने पर भी

श्रत्याज्य है; सारे कर्म स्वधमं के श्रनुसार निस्सङ्ग बृद्धि के द्वारा करने से ही नैक्कर्म्य सिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस बात का निरूपण कि सारे कर्म करते रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती है। ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषय में श्रर्जुन को उपदेश। ५९-६३ प्रकृति-धर्म के सामनं श्रहंकार की एक नहीं चलती। ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिये। श्रर्जुन को यह उपदेश कि इस गृहच को समक्त कर फिर जो दिल में श्रावे सो कर। ६४-६६ भगवान का यह श्रन्तिम श्राव्वासन कि सब धर्म छोड़ कर "मेरी शरण में श्रा," सब पापों से "में तुक्ते मुक्त कर दूंगा"। ६७-६९ कर्मयोगमार्ग की परम्परा को श्रागे प्रचलित रक्षने का श्रेय। ७०, ७१ उसका फल-महात्म्य। ७२, ७३ कर्त्तव्य-मोह नष्ट हो कर, श्रर्जुन की युद्ध करने के लिये तैयारी। ७४-७८ घृतराष्ट्र को यह कथा सुना चुकने पर सञ्जय-कृत उपसंहार। ' ... पृ. ८२४-८५२

# श्रीमद्भगवद्गीता ।

# प्रथमोऽध्यायः ।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चेत किमकुर्वत सञ्जय॥१॥

### पहला अध्याय ।

[ भारतीय युद्ध के ब्रारम्भ में श्रीकृष्ण ने ब्रर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुआ, उसकी परम्परा वर्तमान महाभारत प्रन्थ में ही इस प्रकार दी गई है:-युद्ध ग्रारम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने घृतराष्ट्र से जा कर कहा कि '' यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो मै अपनी तुम्हें दृष्टि देता हूँ "। इसपर घृतराष्ट्र ने कहा कि "मैं श्रपने कुल का क्षय श्रपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता"। तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्य-दृष्टि दे दी। इस सञ्जय के द्वारा युद्ध के श्रविकल वृत्तान्त धृतराष्ट्र को श्रवगत करा देने का प्रबन्ध करके व्यासजी चले गये ( मभा. भीष्म. २ ) । जब आगे युद्ध में भीष्म आहत हुए, और उक्त प्रबन्ध के श्रनुसार समाचार सुनाने के लिये पहुँ सञ्जय घृतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के बारे में शोक करते हुए घृतराष्ट्र ने सञ्जय को ग्राज्ञा दो कि युद्ध की सारी बातो का वर्णन करो । तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया; भ्रीर फिर घृतराष्ट्र के पूछने पर गीता बतलाना आरम्भ किया है। भ्रागे चल कर यह सब वार्ता व्यासजी ने भ्रपने शिष्यो को, उन शिष्यों में से वैशम्पायन ने जनमे-जय को, श्रौर श्रन्त में सौती ने शौनक को सुनाई । महाभारत की सभी छपी हुई पोिशयों में भीष्मवर्व के २५ वे म्रध्याय से ४२ वे म्रध्याय तक यही गीता कही गई है। इस परम्परा के अनुसार---]

धृतराष्ट्र ने पूछा—(१) हैं सञ्जय! कुरुक्षेत्र की पुण्यभूमि में एकत्रित मेरे और पाण्डु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया ?

[हस्तिनापुर के चहुँ श्रोर का मैदान कुरक्षेत्र है। वर्तमान दिल्ली शहर इसी मैदान पर बसा हुश्रा है। कौरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा इस मैदान को हल से बड़े कष्टपूर्वक जोता करता था; श्रतएव इसको क्षेत्र (या खेत) कहते है। जब इन्द्र ने कुरु को यह वरदान दिया, कि इस

#### संजय उवाच ।

xx दृष्वा तु पाण्डवानीकं च्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत् ॥ २ ॥
पद्यैतां पाण्डपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
च्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि ।
युयुधाना विराटश्च द्रुपदश्च महारथ : ॥ ४ ॥
धृष्टकेतुश्चेकितान : काशिराजश्च वीर्यवान् ।
पुरुजित्कुंतिभाजश्च शैव्यश्च नरपुंगव : ॥ ५ ॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा : ॥ ६ ॥

े क्षेत्र में जो लोग तप करते करते, या युद्ध में मर जावेंगे उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब उसने इस क्षेत्र में हल चलाना छोड़ दिया (मभा शल्य ५३)। इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह क्षेत्र धर्म-क्षेत्र या पुण्य-क्षेत्र कहलाने लगा। इस मैदान के विषय में यह कया प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम न एक्कीस वार सारी पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके पितृ-तर्पण किया था; ग्रौर प्रवी-चीन काल में भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बड़ी लडाइयाँ हो चुकी है।]

सञ्जय ने कहा--(२) उस समय पाण्डवों की सेना को ब्यूह रच कर (खड़ी) देख, राजा दुर्योघन (द्रोण) श्राचार्य के पास गया श्रोर उनसे कहने लगा, कि --

[महाभारत, (मभा भी १९. ४-७; मनु ७ १९१) के उन प्रध्यायों में, कि जो गीता से पहले लिखे गये है, यह वर्णन है कि जब कौरवों की सेना का भीष्म-होरा रचा हुम्रा व्यूह पाण्डवों ने देखा और जब उनको म्रपनी सेना कम देख पड़ी तब उन्हों ने युद्धविद्या के भ्रनुसार वर्णर नामक व्यूह रचकर म्रपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये व्यूह बदला करते थे ।

(३) हे ग्राचार्य ! पाण्डुपुत्रों की इन बड़ी सेना को देखिये, कि जिसकी ब्यूह रचना तुम्हारे बुध्दिमान् शिष्य द्रुपद-पुत्र (घृष्ट्रचुम्न) ने की है। (४) इसमें शूर, महाधनुष्रं, ग्रीर युद्ध में भीम तथा ग्रर्जुन सरीखें युयुघान (सात्यिक), विराट और महारयी द्रुपद (५) घृष्टकेतु, चेकितान ग्रीर वीर्यवान् काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज और नरश्रेष्ठ शैंब्य, (६) इसी प्रकार पराक्षमी युधामन्युग्रीर वीर्यशाली उत्तमौजा, एवं सुभद्रा के पुत्र (ग्रिभमन्यु), तथा द्रौपदी के (पाँच) पुत्र-ये सभी महरयी है।

[ दस हज़ार घनुर्धारी योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध ,करनेवाले की महा-रयी कहते हैं। दोनों ओर की सेनाओं में जो रयी, महारयी अयवा अति- अस्मा हं तु विशिष्टा ये तान्निवीध द्विजीत्तम । नायका मम सैन्यस्य सङ्गार्थं तान्त्रवामि ते ॥ ७ ॥ भवान्भाष्मश्च कर्णश्च कुपश्च सामितिजयः । अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव न्न ॥ ८ ॥ अन्थे च वहवः शूरा मद्थे त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अपर्याप्त तद्साक वलं भीष्माभिराक्षितम् ॥ १० ॥ पार्योप्तं त्विद्मेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

रथी थे, उनका वर्णन उद्योगपर्व (१६४ से १७१) ग्राठ श्रध्यायों में किया गया है। वहाँ बतला दिया है कि घृष्टकेतु शिशुपालका बेटा था। इसी प्रकार पुरुजित् कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुजित् कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुजित् उसका ग्रौरस पुत्र था, ग्रौर राजा को कुन्ती गोद दो गई थी, पुरुजित् उसका ग्रौरस पुत्र था, ग्रौर ग्रजुंन का मामाथा (मभा उ. १७१.२)। युधामन्यु ग्रौर उत्तमौजा, दोनों ग्रजुंन के चत्ररक्षक थे। शैद्य शिदी देश का राजा था। रे

(७) हे द्विजशेष्ठ ! अब हमारी ओर, सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; घ्यान दे कर सुनिये। (८) आप और भीष्म, कर्ण और रणजीत कृप, अव्वत्थामा और विकर्ण ( दुर्योधन के सौ भाइयों में से एक ), तथा सोमदत्त का पुत्र ( भरिश्रवा ), (९) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये आण देने को तैयार है, और सभी नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण तथा युद्ध में प्रवीण है। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे है, अपर्याप्त अर्थात् आपरिमित या अमर्यादित है; किन्तु उन (पाण्डवो) की वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, पर्याप्त अर्थात् परिमित या मर्यादित है।

[ इस क्लोक में 'पर्याप्त' ग्रौर 'ग्रपर्याप्त' काव्दो के ग्रयं के विषय में मतमेद है। 'पर्याप्त' का सामान्य श्रयं 'बस 'या 'काफी 'होता है, इसलिये
कुछ लोग यह श्रयं बतलाते हैं कि "पाण्डवों की सेना काफी है ग्रौर हमारी
काफी नहीं है, "परन्तु यह श्रयं ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्व में घृतराष्ट्र से
ग्रपनी सेना का वर्णन करते समय उक्त मुख्य मुख्य सेनापितयो के नाम बतला
'कर, दुर्योधन ने कहा है कि "मेरी सेना बड़ी ग्रौर गुणवान् है, इसलिये जीत
मेरी ही होगी" (उ. ५४. ६०-७०)। इसी प्रकार ग्रागे चल कर भीष्मपर्व ने,
जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर रहा था, उस
समय भी, गीता के उपर्युक्त क्लोकों के समान ही क्लोक उसने ग्रपने मुंह से ज्यो के
त्यों कहे है (भीष्म. ५१. ४-६)। ग्रौर, तीसरी बात यह है, कि सब सैनिकों को

#### अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता. । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥ ११ ॥

प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्षपूर्वक यह वर्णन किया गया है । इन सब बातों का विचार करने से, इस स्थान पर, 'अपर्याप्त ' शब्द का " अमर्यादित, अपार या अगिएत " के सिवा और कोई अर्थ ही हो नहीं सकता। ' पर्याप्त ' शब्द का घात्वर्थं " चहुँ क्रोर (परि-) वेब्टन करने योग्य (क्राप्-प्रापएो ) है । परन्तु, "अमुक काम के लिये पर्याप्त" या "अमुक मनुष्य के लिये पर्याप्त" इस प्रकार पर्याप्त. शब्द के पीछे चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने से पर्याप्त शब्द का यह अर्थ हो जाता है--- ' उस काम के लिये या मनुष्य के लिये भरपूर श्रथवा समर्थ। " श्रौर, यदि 'पर्याप्त' के पीछे कोई दूसरा शब्द न रखा जावे, तो केवल 'पर्यान्त' शब्द का श्रर्थ होता है " भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है "। प्रस्तुत श्लोक में पर्याप्त शब्द के पीछे दूसरा कोई जन्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परि-मित या मर्यादित ) दिवक्षित है; श्रीर, महाभारत के श्रतिरिक्त अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरए। ब्रह्मानन्दिगिरि हुत टीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से प्रपनी सेना को 'श्रपर्यान्त ' श्रर्थात् ' बस नहीं ' कहेता है, परन्तु यह ठीक नही है; क्योकि, दुर्योघन के डर जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता; कन्तु इसके विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योधन की बड़ी भारी सेना को देख कर पाण्डवों ने वरूर नामक ब्यूह रचा श्रौर कौरवो की श्रपार नेना देख युधिष्ठिर को बहुत खेद हुआ था ( मभा भीष्म १९. ५ और २१. १ )। पाण्डवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, परन्तु 'भीम रक्षा कर रहा है ' कहने का कारए। यह है, कि पहले दिन, पाण्डवो ने जो वरुर नाम का न्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिये इस व्यृह के अग्र भाग में भीम ही नियुक्त किया गया था, श्रतएव सेनारक्षक की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिखाईदे रहा था। ( मभा भीष्म. १९. ४-११, ३३, ३४); और, इसी श्रर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत से गीता के पहले के ब्रघ्यायों में " भीमनेत्र " श्रीर "भीष्मनेत्र" कहा गया है (देखो सभा-भी. २०.१]।

(११) (तो श्रव) नियुक्त के श्रनुसार सब श्रयनो में, श्रर्थात् सेना के भिन्न भिन्न प्रवेश-द्वारो में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी श्रौर से रक्षा करनी चाहिये।

[ सेनापित भीष्म स्वयं पराक्रमी ग्रीर किसी से भी हार जानेवाले न थे । 'सभी ग्रीर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये, 'इस करन का कारण दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर ( मभा भी १५.१५-२०; ९९.४०, ४१ ) यह बत

२००० तस्य संजनयन्हर्षे कुरुवृद्धः पितामयः ।
सिंहनादं विनद्योच्यैः रांखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः रांखाश्च भर्यश्च पणवानकंगोमुखाः ।
सहस्वाभ्यहन्यन्त स राज्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतिर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ रांखौ प्रद्म्मतुः ॥ १४ ॥
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
याञ्चजन्यं हपीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
वक्ततिवजयं राजा कंती पुत्रो युधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुधेषमणिपुष्पंकौ ॥ १६ ॥ भव्यञ्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ।
धृदृद्युग्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः तपीथ्वपृ ।

लाया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिलण्डी पर शस्त्र न चलावेगे, इस-लिये शिलण्डी की श्रोर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी। श्रतएव सब को सावधानी रखनी चाहिये ——

> श्ररक्ष्यमाएं हि वृको हन्यात् सिंहं महाबलम् । मा सिंहं जम्बुकैनव घातयेथाः शिखण्डिना ॥

" महाबलवान् सिंह की रक्षा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसलिये जम्बुक सदृश शिखण्डी से सिंह का घात न होते दो "। शिखण्डी को छोड़ श्रौर दूसरे किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म श्रकेले ही समर्थ थे, किसी की सहायता की उन्हें श्रपेक्षा न थी।

(१२) (इतने में) दुर्योधन को हर्षाते हुए प्रतापशाली वृद्ध कौरव पितामह (सिनापित भीष्म) ने सिह की ऐसी बड़ी गर्जना कर (लडाई की सलामी के लिये) अपना शंख फूंका। (१३) इसके साथ ही अनेक शंख, भेरी (नीबतें), पण्य, आनक और गोमुख (ये लड़ाई के बाजें) एकदम बजने लगे और इन बाजों का नाद चारो छोर खूब गूज उठा। (१४) अनन्तर सफेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रथ में बैठे हुए माघव (श्रीकृष्ण) और पाण्डव (अर्जुन) ने (यह सूचना करने के लिये, कि अपने पक्ष की भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढँग पर) दिन्य शंख बजाये। (१५) हुषी-केशं अर्थात् श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य (नामक शंख), अर्जुन ने देवदत्त, भयड़कर कर्म करनेवाले वृकोदर अर्थात् भीमसेन ने पौण्ड नामक बंडा शंख फूंका; (१६) कुन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तिविजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मिण्युष्पदः, (१७) महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, घृट्टह्युन्न, विराट, तथा प्रजंय

सेनयोरुभयोर्भध्ये रथं स्थापय मेऽच्युतं ॥ २१ ॥ यावदेतानिरिक्षेऽहं योष्टुवामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमसिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्त्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥ २३॥

संयज उवाच ।

एवमुको हर्षीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्भध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४॥

सात्यिक, (१८) द्रुपद ग्रौर द्रोपदी के (पाँचो) बेटे, तथा महावाहु सौभद्र (ग्रिभमन्यु), इन सब ने, हे राजा ( घृतराष्ट्र ) ! चारों ग्रोर ग्रपने ग्रपने ग्रलग ग्रलग शंख बजाये। (१९) ग्राकाश ग्रौर पृथिवी को दहला देनेवाली उस तुमुल ग्रावाज ने कौरवो का कलेजा फाड़ डाला।

(२०) श्रनन्तर कौरवों को व्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शस्त्रप्रहार होने का समय श्राने पर, किपध्वज पाण्डव श्रर्थात् श्रर्जुन, (२१) हे राजा घृतराष्ट्र! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोला — श्रर्जुन ने कहा — हे श्रच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाश्रो के बीच लेचल कर खड़ा करो, (२२) इतने में युद्ध की इछा से तैयार हुए इन लोगों को में श्रवलोकन फरता हूँ; श्रीर, मुक्ते इस रणसंग्राम में किनके साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुर्वृद्धि दुर्योघन का कल्याण करने की इछा से यहाँ जो लड़ने— वाले जमा हुए है, उन्हें में देख लूं। संजय बोला—(२४) हे घृतराष्ट्र! गुड़ाकेश श्रर्यात् श्रालस्य को जीतनेवाले श्रर्जुन इस के प्रकार कहने पर हृषीकेश श्रर्यात् इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने ( श्रर्जन के ) उत्तम रथ को दोनों सेनाश्रों के मध्यभाग में ला कर खड़ा कर दिया; श्रीर —

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान् इतिति ॥ २५ ॥ तत्रापश्यित्स्थतान्पार्थः पितृग्य पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्धातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वग्रुरान्सुहृदश्चेव सेनयोहभयोरपि । तान्समीक्ष्य स कोंतेयः सर्वान्यन्यूनवास्थितान् ॥ २७ ॥

पर्वकारस्वामी की जो टीका है उसमें लिखा है, कि हवीक ( प्रर्थात् इन्द्रियाँ ) वाब्द हुष् = ग्रानन्द देना, इस धातू से बना है। इन्द्रियाँ मनुष्य को ग्रानन्द देती है इसलिये उन्हें हृषीक कहते हैं। तथापि, यह शड़का होती है, कि हृषीकेश और गुड़ाकेश का जो श्रर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं। क्योंकि, हृषीक ( अर्थात् इन्द्रियां ) और गुड़ाका ( अर्थात् निद्रा या आलस्य) ये शब्द प्रचलित नहीं है। हषीकेश श्रीर गुड़ाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी लग सकती है। हषीक + ईश श्रीर गुड़ाका + ईश के बदले हषी + केश श्रीर गुड़ा + केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; ग्रौर फिर यह ग्रर्थ हो सकता है, कि हृषी श्रर्थात् हर्ष से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके केश (बाल) है, वह श्रीकृष्ण, ग्रौर गुड़ा ग्रर्थात् गूढ़ या घने जिसके केर्स है, वह श्रर्जुन। भारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह श्रर्थ, गी. १०.२० पर श्रपनी टीका में विकल्प से सूचित किया है; श्रोर सूत के बाप का जो रोमहर्षण नाम है, उससे हृषीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी श्रसम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वात्तर्गत नारायणीयोपाल्यान में विष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है, कि हुषी अर्थात् आनन्ददायक श्रौर केश श्रर्थात् किरएा, श्रौर कहा है कि सूर्य-चन्द्र-रूप श्रपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत् को हिषत करता है, इसलिये उसे हृषी-केश कहते हैं (शान्ति. ३४१. ४७ ग्रीर ३४२. ६४, ६५ देखो; उद्यो. ६९.९); ग्रीर पहले क्लोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्दे भी केश ग्रथित् किरए। शब्द से बना है (शां. ३४१. ४७)। इनमें कोई भी ऋर्य क्यों न लें, पर श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी श्रंशों में, योग्य कारण बत लाये जा नहीं सकते। लेकिन यह दोष नैरुक्तिकों का नहीं है। जो व्यक्तिवाचक या विशेष नाम श्रत्यन्त रूढ़ हो गये हैं, उनकी निरुक्ति बतलाने में इस प्रकार की श्रडचनों का ग्राना या मतभेद हो जाना विलकुल सहज बात है 🙌

(२५) भीष्म, द्रोए, तथा सब राजाग्रों कि सामने (वे) बोले, कि " ग्रर्जुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखों "।(२६)तब ग्रर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इकठ्ठे हुए सब (ग्रपने ही)बड़े-बूढ़े, ग्राजा, ग्राचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, मित्र, (२७) ससुर ग्रौर स्नेही दोनों ही सेनाग्रों में है; (ग्रौर इस प्रकार)यह देख

#### कृपया परयाविष्टो विषद् त्रिद्मव्रवीत्।

#### अर्जुन उवाच ।

दृष्ट्वमं खजनं ऋषा युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ हीदांति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति । वेपथुरुच रारीरे मे रोमहर्षरच जायते ॥ २९ ॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदद्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं ख़ुखानि च । किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैजींवितेन वा ॥ ३२ ॥ येषांमर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानिच । त इमेड्वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वशुराः पौजा. स्यालाः सवधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ प्रतान्न हन्तुर्मिच्छाा<sup>म</sup> व्रेतीऽपि मधुसूदन । अपि तैळोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥३५ ॥ निहृत्य घार्तराष्ट्राञ्चः का प्रीतिः स्याजनार्दन ।

'कर, कि वे सभी एकत्रित हमारे बान्धव है; कुन्तीपुत्र अर्जुन (२८ )परम करुणा से व्याप्त होता हुम्रा खिन्न हो कर यह कहने लगा —

श्रज़्त ने कहा —हे कृष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमा हुए इन स्वजनों को दिख कर (२९) मेरे गात्र किथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, तरीर में कँपकँपी उठ कर रोएँ भी खड़े हो गये हैं; (३०) गाण्डीव (धनुष्य) हाथ से गिर पड़ता है और तरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहीं रहा जाता श्रौर मेरा मन चक्कर सा खा गया है। (३१) इसी प्रकार हे केशव ! (मुक्ते सब) लक्षण विपरीत दिखते है और स्कानों को युद्ध में मार कर श्रेय श्रयात् कत्याण (होगा एसा) नहीं देख पड़ता (३२) हे कृष्ण ! मुक्ते विषय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये श्रौर न मुख ही। हे गोविन्द ! राज्य उपभोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है ? (३३) जिनके लिये राज्य की, उपभोगो की श्रौर मुखों की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव श्रौर सम्पत्ति की श्राशा छोड़ कर युद्ध के लिये खड़े हैं। (३४) श्राचार्य, बड़े-बूढ़े, लड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले गौर सम्बन्धी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिये खड़े हैं, तथापि हे मधुसूदन! त्रेलोक्य के राज्य तक के लिये, में (इन्हें) मारने की इच्छा नहीं करता; फिर

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ तस्मान्नाही वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥

xx यद्यप्येते न पश्यन्ति छोभोपहेतचेतसः । कुछक्षयकृतंदोषं गित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । कुछक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन ॥३९॥

पृथ्वी की बात है क्या चीज़? (३६) हे जनार्दन ! इन कौरवों को मार कर हमारा कौन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये श्राततायी है, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा । (३७) इसलिये हमें श्रपने ही बान्धव कौरवों को मारना उचित नहीं है; क्योंकि, हे माधव ! स्वजनोंको मारकर हम सुखी क्योंकर होंगे ?

[श्रिरिनदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदाराहरश्चैव षडेते श्रातता-यिनः ॥ (विसिष्ठस्मृ ३.१६) श्रर्थात् घर जलाने के लिये श्राया हुग्रा, विष देनेवाला, हाथ में हथियार ले कर भारने के लिये श्राया हुग्रा, धन लूट कर ले जानेवाला श्रीर स्त्री या खेत का हरणकर्ता—ये छः श्राततायी है। मनु ने भी कहा है, कि इन दुष्टों को बेधड़क जान से मार डालें, इसमें कोई पातक नहीं है (मनु. ८.३५०,३५१)]

(३८) लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के क्षय से होनेवाला दोष श्रीर मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३९) तथापि, हे जनार्दन कुलक्षय का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है, श्रतः इस पाप से पराडमुख होने की बात हमारे मन में श्रावे बिना कैसे रहेगी?

प्रिथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर, कि युद्ध में गुरुवध, सुहृद्धध और कुलक्षय होगा, लड़ाई-सम्बन्धी श्रपने कर्त्तव्य के विषय में श्रर्जुन को जो व्यामोह हुआ, जसका क्या बीज है ? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या सम्बन्ध है? श्रीर जस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कौन सा महत्त्व है? इन सब प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चौदहवें प्रकरण में हमने किया है, जसे देखो । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को श्रपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, तो चतुर पुष्पों को दुष्टों के फन्दे में पड़ कर दुष्ट. न होना चाहिये—न पाप प्रतिपापः स्यात्—उन्हें चुप रहना चाहिये । इनसाधारण युक्तियों का इंऐसे प्रसड़ग पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकसा है, श्रयवा करना चाहिये?—यह भी ऊपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न है, श्रीर इसका गीता के श्रनुसार जो उत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवे प्रकरण (पृष्ठ ३९०—३९६) में निरूपण किया है । गीता के श्रगले श्रध्यायों में जो विवेचन है, वह श्रर्जुन की

कुळक्षये प्रणग्यन्ति कुळधर्माः सनातनाः ।

यमें नष्टे कुळं कुत्समधर्मोऽभिमवत्युत ॥ ४० ॥

अधर्माभिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुळित्त्रयः ।

स्त्रीपु दुष्टासु वाष्ण्य जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

संकरो नरकायेव कुळझानां कुळस्य चे ।

पतिन्ति पितरो होषां छुप्त पिंडोदकिकयाः ॥ ४२.॥

देषिरेतैः कुळझानां वर्णसंकरकार हैः ।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाश्वता ः ॥ ४३ ॥

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाश्वता ः ॥ ४३ ॥

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाश्वता ः ॥ ४३ ॥

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुळधर्माश्च शाश्वता । ॥ ४४ ॥

वर्ष नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्चम् ॥ ४४ ॥

यद्राच्यसुखळोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धातराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

उन शक्डाग्रों की निवृत्ति करने के लिये है, कि जो उसे पहले ग्रध्याय में हुई थीं; इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्त्पर्य समभने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह'जाता । भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र श्रीर धर्म के लोगों में फूट हो गई श्री श्रीर वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गय थ । इसी कारण से उक्त शक्डाएँ उत्पन्न, हुई है । श्रविचीन इतिहास में जहाँ-जहाँ ऐसे प्रसङ्ग श्राये है, वहाँ-वहाँ ऐसे ही प्रश्न उपस्थित हुए है । श्रस्तु; श्रागे कुलक्षय से जो जो श्रनर्थ होते हं, उन्हें श्रर्जुन स्पष्ट कर कहता है ।

(४०) कुल का क्षय होने से सनातन कुलधर्म नष्ट होते है, (कुल-) धर्मों के छूटने से समूचे कुल पर अधर्म की धाक जमती है; (४१) हे कुष्ण ! अधर्म के फैलने से कुलिन्त्रयाँ विगड़ती है; हे वार्ष्ण्य ! स्त्रियों के विगड़ जाने पर, वर्णे-सड़कर होता है। (४२) और वर्णसड़कर होने से वह कुलधातक को ओर (समप्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिण्डदान और तर्पणादि कियाओं के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते है। (४३) कुलधातका है इन वर्णसड़कर कारक दोषों से पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म उत्पन्न होते है; (४४) और हे जनार्दन ! हम ऐसा सुनते आ रहे है, कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म विच्छिन्न हो जाते-हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है।

(४५) देखो तो सही ! हम राज्य-मुख-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये उद्यत हुए है, (सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की है ! (४६) इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याए। तो इसमें होगा, कि मैं नि:शस्त्र हो कर प्रतिकार करना छोड़ दू, (और ये) शस्त्रधारी कीरव मुभ्ने रए। में मार डालें। सञ्जय ने कहा

#### संजय उवाच ।

एवमुक्त्त्राऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विस्रुज्य सशरं चापं शोकसंविन्नमानसः ॥ ४७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन- संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

(४७) इस प्रकार रए।भूमि में भाषएा कर, शोक से व्यथितिचत्त अर्जुन (हाथ का) व्यनुष्य-बाए। डाल कर रथ में अपने स्थान पर योंही बैठ गया !

[रथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्राणाली थी, श्रतः 'रथ में श्रपने स्थान पर बैठा गया' इन शब्दो से यही धर्थ श्रधिक व्यक्त होता है, कि खिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलो पर इन रथों का जो वर्णन है उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पहियों के होते थे; बड़े-बड़े रथो में चार-चार घोड़े जोते जाते थे श्रौर रथी एवं सारथी—दोनों श्रगले भाग में परस्पर एक दूसरे की श्राजू-बाजू में बैठते थे। रथ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी रहती थी। यह बात प्रसिद्ध है, कि श्रर्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही बैठे थे।

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए, श्रर्थात् कहे हुए, उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, -श्रर्जुन-विषादयोग नामक पहला श्रध्याय समाप्त हुग्रा ।

[गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे (पृष्ठ ५९), ग्रौर ग्यारहवें (पृष्ठ ३५१) प्रकरणमें इस सङकल्प का ऐसा ग्रर्थ किया गया है कि, गीता में केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के ग्राधार पर कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि यह सङकल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा; वयोकि, संन्यासमार्ग का कोई भी पिष्ठत ऐसा सङकल्प न लिखेगा। ग्रौर इससे यह प्रगट होता है, ।क गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कर्मयोग का, शास्त्र समक्ष कर, संवाद-रूप से विवेचन है। संवादात्मक ग्रौर शास्त्रीय पद्धित का भेद रहस्य के चौदहवें प्रकरण के ग्रारम्भ में बतलाया गया है।

## द्वितीयोऽध्यायः।

संज्य उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रपूणांकुरेक्षणम्।

विषीद्न्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूद्नः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतस्त्वा कइमछिमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ हैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुदं हृद्यद्वीर्बस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच ।

xx कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्त ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसूद्त ॥ ४॥
गुरुनहत्वा हि सहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह छोके।
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव मुंजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥ ५॥

### दूसरा अध्याय।

सङ्जय ने कहा—(१) इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आँखो में आँसू भरे हुए श्रीर विषाद पानेवाल अर्जुन से मधूसूदन (श्रीकृष्ण) यह बोले—श्रीभगवान् ने कहा—(२) हे व्यर्जुन ! सङ्कट के इस प्रसङ्गा पर तेरे (मन में) यह मोह (कश्नलं) कहाँ से आ गया, जिसका कि आर्य अर्थात् सत्पुरुषों ने (कभी) आचरण नहीं किया, जो अथोगित को पहुँचानेवाला है, और जो दुष्कीर्तिकारक है ? (३) हे पार्थ ! ऐसा नामर्द मत हो ! यह तुभे शोभा नहीं देता । अरे शत्रुओ को ताप देनेवाल ! अन्तःकरण की इस क्षुद्र दुबंलता को छोड़ कर (युद्ध के लिये) खड़ा हो !

[इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्द का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु, बहुतेरे टीकाकारो का यह मत हमारी राय में युक्तिसड़गत नहीं है, कि अनेक स्थानो पर आनेवाले विशेषएा-रूपी संबोधन या कृष्ण-अर्जुन के नाम गीता में हेनुर्गाभत अथवा अभिप्रायसहित प्रयुक्त हुए है। हमारा मत है, कि पद्यरचना के लिये अनुकूल नामो का प्रयोग किया गया है, और उनमें कोई विशेष अर्थ उदिष्ट नहीं है। अतएव कई बार हम ने क्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू अनुवाद न कर 'अर्जुन' या 'श्रीकृष्ण ' ऐसा साधारए। अनुवाद कर दिया है।]

श्रर्जुन ने कहा (४) हे मधुसूदन ! में (परम-) पूज्य भीष्म श्रीर द्रोण के साथ हे अञ्चनाशन ! युद्ध में बाणों से कैसे लड्गा ? (५) महात्मा गुरु लोगो की न मार कर, इस लोक में भीख माँग करके पेट-पालना भी श्रेयस्कर है; परन्तु श्रर्थ-लोलुप न चैतद्विद्यः कतरको गरीयो यद्वा जयेम् यदि वा नो जयेयुः । यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽविस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ कार्पण्यदोषोपहृतस्वभावः पृच्छामि त्वां धेर्मसंमूढचेताः । यच्छेयः स्याचिद्वितं वृहि तन्मे ।शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ न हि प्रपन्न्यामि ममापनुद्यद् यच्छोकमुच्छोषणमिद्रियाणाम् । अवाप्य मूमावसपत्नमृष्ट् रांद्धं सुराणामिष्ट चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

(हो तो भी) गुरु लोगो को मार कर इसी जगत् में मुक्ते उनके रक्त से सने हुए भोग भोगने पड़ेंगे।

[ १ गुरु लोगो ' इस बहुवचनान्त शब्द से ' बड़े बुढ़ो ' का ही ' अर्थ लेना , चाहिये । क्योंकि, विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोएगाचार्य को छोड़, सेना में और कोई दूसरा न था । युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों——ग्नर्थात् भीष्म, द्रोएग श्रौर शल्य——की पादवन्दना कर उनका श्राशीर्वाद लंने के लिये युधिष्ठिर रएगाङ्गण में , श्रपना कवच उतार कर, नम्प्रता से उनके समीप गये, तब शिष्ट-- सम्प्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का श्रीभनन्दन कर सब ने इसका कारण बतलाया, कि दुर्योधन की श्रोर से हम क्यो लड़ेंगे।

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्य महाराज ! बद्घोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥

"सच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; इसिलये, हे युधिष्ठिर महाराज ! कौरवों ने मुक्ते अर्थ से जकड़ रखा है " (मभा भी अ. ४३, क्लो ३५, ५०, ७६ )। अपर जो यह "अर्थ-लोलुप" शब्द है,वह इसी क्लोक के अर्थ का द्योतक है।]

(६) हम जय प्राप्त करे या हमें (वे लोग) जीत लें-इन दोनों बातों में श्रेयस्कर कौन है, यह भी समक्ष नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं वे हो ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने डटे हैं!

['गरीयः' शब्द से प्रगट होता है, कि प्रजीन के मन में 'प्रधिकांश लोगो के प्रधिक सुख' के समान कर्म भ्रीर अकर्म की लघुता-गुक्ता ठहराने की कसौटी थी; पर वह इस बात का निर्णय नही कर सकता था, कि उस कसौटी के अनुसार किसकी जीत होने में भलाई है। गीतारहस्य पृ. ८३-८५ देखो।

(७) दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है, (मुक्ते अपने) वर्म अर्थात् कर्त्तव्य का मन में मोह हो गया है, इसलिये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेय स्कर हो, वह मुक्ते बतलाग्रो। में तुम्हारा शिष्य हूँ। मुक्त शरएगगत को समका-इये। (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्ट क समृद्ध राज्य या देवताग्रों (स्वर्ग)का भी

न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूर्णां वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच हृषीकेशः प्रहस्तिच भारत । सेनयोरुभयोर्भच्येःविषीद्न्तमिदं वचः ॥ १० ॥ श्रीभगवानुवाचं ।

xx अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भावसे ।

स्वामित्व मिल जायँ, तथापि मुक्ते ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र ग्राता, कि जो इंन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे। सञ्जय ने कहा—(९) इस प्रकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश प्रर्थात् ग्रर्जुन ने हूषीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; ग्रौर "मं न लडूंगा" कह कर वह चुप हो गया।(१०)(फ़िर) हे भारत(धृतराष्ट्र)! दोनों सेनाग्रों के दीच खिन्न होकर बैठे हुए ग्रर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हँसते हुए से वोले।

[ एक ग्रोर तो क्षत्रिय का स्वधर्म ग्रौर दूसरी श्रोर गुरुहत्या एवं कुलक्षय के पातकों का भय-इस खींाचतानी में "मरें या मारें" के भमेले में पड़ कर, भिक्षा •माँगने के लिये तैयार हो जानेवाले श्रर्जुन को श्रव भगवान् इस जगत् में उसके सच्चे कर्त्तव्य का उपदेश करते हैं। अर्जुन की शंका थी, कि लड़ाई जैसे कर्म से आत्मा का कल्याए। न होगा। इसी से, जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर श्रपने श्रात्मा का पूर्ण कल्याए। कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा बर्ताव करते है, यहीं से गीता के उपदेश का श्रारस्म हुआ है। भगवान् कहते है, कि संसार की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता है, कि ग्रात्मज्ञानी पुरुषों के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले था रहे हैं (गी. ३. ३; और गीता र प्र. ११ देखो ) । म्रात्मज्ञान सम्पादन करने पर शुक सरीखे पुरुष संसार छोड़ करे श्रानन्द से भिक्षा माँगते फिरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे श्रात्मज्ञानी ज्ञान के पत्रचात् भी स्वधर्मानुसार लोगो के कल्याणार्थ संसार के सैकड़ों व्यवहारों में श्रपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते हैं, श्रौर दूसरे को कर्मयोग या योग कहते है ( क्लोक ३९ देखो ) । यद्यपि दोनों निष्ठाएँ प्रचलित है, तथापि इनमें कर्मयोग ही श्रधिक श्रेष्ठ हैं--गीता का यह सिद्धान्त श्रागे बतलाया जावेगा (गी. ५. २)। इन दोनो निष्ठाश्लोंमें से अब अर्जुन के मन की चाह संन्यासनिप्ठा की श्रोर ही श्रधिक बढ़ी हुई थी। श्रतएव उसी मार्ग के तत्त्वज्ञान से पहले भ्रर्जुन की भूल उसे सुक्ता दी गई है; श्रीर भ्रागे ३९ वे इलोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवान् ने श्रारम्भ कर दिया है। सांख्य-मार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात् कर्म भलें ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान श्रौर कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं। तब सांख्यनिष्ठा के ब्रनुसार देखने पर भी ग्रात्मा यदि ग्रविनाशी ग्रीर नित्य है, तो फिर यह बकबक व्यर्थ है, कि "मै श्रमुक को कैसे मारूँ?"। इस प्रकार निश्चित् उपहासपूर्वक श्रर्जुन से भगवान् का प्रयम कथन है।]

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंहिताः ॥ ११ ॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहांतरमध्तिधीरस्त्व न मूह्यति ॥ १३ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—(११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक कर रहा है श्रौर ज्ञान की बातें करता है! किसी के प्राण् (चाहे) जायँ या (चाहे) रहें, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[इस क्लोक में यह कहा गया है, कि पण्डित लोग प्राणों के जाने या रहने का शोक नहीं करते। इसमें जाने का शोक करना तो मामली बात है, उसे न करने का उपदेश करना उाचत है। पर टीकाकारों ने, प्राण रहने का शोक कैसा और क्यों करना चाहिये, यह शडका करके बहुत कुछ चर्चा की है और कई एकों ने कहा है, कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का ही कारण है। किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की अपेक्षा 'शोक करना ' शंब्द का ही 'भला या बुरा लगना ' अथवा 'परवा करना' ऐसा व्यापक अर्थ करने से कोई भी अड़चन रह नही जाती। यहाँ इतना ही वनतव्य है, कि ज्ञानी पुरुष को दोनों वातें एक ही सी होती है।

(१२) देखो न, ऐसा तो है ही नहीं कि में (पहलें) कभी न था; तू और ये राजा लोग (पहलें) न थे, श्रीर ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोक श्रव श्रागे न होगे।

[ इस क्लोक पर रामानुज भाष्य में जो टीका है, उसमें लिखा है:—इस क्लोक से ऐसा सिद्ध होता है कि 'में' अर्थात् परमेक्वर और 'तू एवं राजा लोग" अर्थात् अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले (अतीतकाल में) थे और आगे होनेवाले है, तो परमेक्वर और आत्मा, दोनों ही पृथक् स्वतंत्र और नित्य है। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आग्रह का है। क्योकि, इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य है; उनका परस्परिक सम्बन्ध यहाँ बतलाया नहीं है और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। जहाँ वैसा सङ्ग आया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अद्वेत सिद्धान्त (गीता ८.४; १३.३१) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के शरीरो में देहधारी आत्मा में अर्थात् एक ही परमेक्वर हूँ।

(१३) जिस प्रकार देह घारण करनेवाले को इस देह में बालपन, जवानी और वुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। (इसिलये) इस विषय में जानी पुरुष को मोक्ष नहीं होता।

म हरिह्म पूर्णुन् के मन में मही जो बड़ा डर या सोह था, कि " अमुक को में कैसे

मात्तास्पर्शास्तु कोंतेय:शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनिस्यात्नांस्तितिक्षस्य भारत ॥ १४ ॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषप्म। समदुःखपुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

'मारुँ"। इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्त्वकी वृष्टि से भगवान् पहले इसी का विचार बतलाते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है (क्लोक ११-३०)। मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही नहीं है, बरन् देह श्रीर श्रात्मा का समुच्चय है। इनमें-ग्रहङकार-रूप से व्यक्त होनेवाला ग्रात्मा नित्य ग्रौर ग्रमर है। वह ग्राज है, कले था ग्रौर कल भी रहेगा ही। ग्रतएव मरना या मारना शब्द उसके लिय उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते और उसका शोक भी न करना चाहिये। ग्रब बाकी रह गई देह, सो यह प्रगट ही है, कि वह ग्रनित्य ग्रीर नाग-वान् है। ग्राज नहीं तो कल, कल नही तो सौ वर्ष में सही, उसका तो नाश होने ही का है-- अद्य वाय्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः (भाग १०. . १.३८); ग्रीर एक देह छूट भी गई, तो कर्मों के ग्रनुसार ग्रागे दूसरी देह मिले विना नहीं रहती, श्रतएव उसका भी शोक करन उचित नहीं। साराश देह, या ब्रात्मा, दोनो दृष्टियो से विचार करे तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना पागलपन है। पागलपन भले ही हो, पर यह ग्रवश्य बतलाना चाहिये, कि वर्तमान देह का नाश होते समय जो ल्केश होते हैं, उनके लिये शोकक्यो न करे। श्रतएव अब भगवान् इस कायिक सुख-दुखों का स्वरूप बतला कर दिखलाते है, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है।]

(१४) हे कुन्तिपुत्र! शीतोष्ण या सुल-दुःख देनेवाले, मात्राग्रोहे प्रयात् बाह्य सृष्टि के पदार्थों के (इन्द्रियों से ) जो सयोग है, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है; (अतएव) वे अनित्य अर्थात विनाशवान् है। हे भारत! (शोक न करके ) उनको तू सहन कर। (१५) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ! सुख और दुःख को समान माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही अमृतत्त्व अर्थात् अमृत बह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है।

िजस पुरुष को ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान नहीं हुआ और इसी लिये जिसे नाम क्ष्मात्मक जगत् मिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाहच पदार्थों और इन्द्रियों के संयोग से होनेवाले ज्ञीत-उण्ण श्रादि या मुख-दुःख आदि विकारों को सत्य मान कर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, और इस कारण से उसको दुःख की पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति के है, आत्मा अकर्ता और अलिप्त है, उसे सुख और दुःख एक हो से है। अब अर्जुन से भगवान् यह कहते है, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन कर। और यही अर्थ अगले अध्यास में अधिक विस्तार से विण्त है। शाडकरभाष्य में

### xx नासतो विद्यते भावो नाभावे। विद्यते सतः । डभयोरपि दृष्टोज्तस्त्वनयोस्तत्त्वदादीभि. । १६॥

'मात्रा ' शब्द का श्रर्य इस प्रकार किया है:-- 'मीयते एभिर्रित मात्राः श्रर्यात् जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते है या ज्ञात होते है, उन्हें इन्द्रियाँ कहते है। पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थ न करके, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते. है, कि इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप ग्रादि बाहच पदार्थों को मात्रा कहते है, ग्रीर उनका इन्द्रियों से जो स्पर्श प्रर्थात् संयोग होता है, उसे मात्रास्पर्श कहते हैं। इसी अर्थ को हमने स्वीकृत किया है। क्योंकि, इस क्लोक के विचार गीता में आगे जहाँ पर आये है (गी. ५. २१-२३) वहाँ 'वाहच-स्पर्श 'शब्द है; श्रौर ' गात्रास्पर्धा ' शब्द का हमारे किये हुए श्रर्थ के समान श्रर्थ करने से, इन दोनों अन्दों का श्रर्थ एक ही सा हो जाता है। तथापि, इस प्रकार ये दोनो अन्द मिलते-जुलते हैं, तो भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना देख पड़ता है। मयोकि मनुस्मृति (६. ५७ ) में, इसी अर्थ में, मात्रासंग शब्द श्राया है, ग्रौर बृहदारण्यकीपनिषद् में वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग ( मात्रा-ऽसंसर्गः ) होता है अर्थात् वह मुक्त हो जाता है ग्रीर उसे संज्ञा नहीं रहती ( वृ. माध्यं. ४. ५. १४; वेसू. शांभा. १. ४. २२ ) । शीतोष्एा ग्रौर सुल-दुःख पद जपलक्षा्यात्मक है; इनमें राग-द्वेष, सत्-श्रसत् श्रीर मृत्यु-श्रमरत्व इत्यादि , परस्पर-विरुद्ध द्वन्द्वो का समावेश होता है। ये सब माया-सृष्टि के द्वन्द्व है। इसलिये प्रगट है, कि म्रनित्य माया-सृष्टि के इन द्वन्द्वों को शान्तिपूर्वक सह कर, इन द्वन्द्वो से बुद्धि को छुडाये बिना, ब्रह्म-प्राप्ति नहीं होती (गी. २.४५; ७.२८ ग्रीर गी. र. प्र. ९ पृ. २२ ग्रीर २५४ देखो )। श्रव श्रध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से इसी ग्रर्थ को व्यक्त कर दिखलाते है-]

(१६) जो नहीं (श्रसत्) है वह हो ही नहीं सकता, श्रीर जो है (सत्) जसका श्रभाव नहीं होता; तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् श्रीर श्रसत् ' दोनों का अन्त देख लिया है श्रर्थात् श्रन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्एय किया है।

[ इस क्लोफ के ' अन्त ' शब्द का अर्थ और 'राह्यान्त', 'सिद्धान्त, एवं ' कृतान्त ' शब्दों (गी. १८. १३ ) के 'अन्त ' का अर्थ एक ही है। शाक्वतकोश ( ३८१ ) में 'अन्त ' शब्द के ये अर्थ है—" स्वरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि प्रयुज्यते "। इस क्लोक में सत् का अर्थ बहा और असत् का अर्थ नाम-रूपात्मक दृक्य जगत् हैं (गी. रं. प्र. ९ पृ. २२३–२२४; और २४३–२४५ देखो)। स्मरण रहे, कि " जो हैं, उसका अभाव नहीं होता " इत्यादि तस्व देखने में यद्यपि सत्कार्य-वाद के समान देख पड़ें, तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है। जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित होती है—उदा० वीज से वृक्ष—वहां सत्कार्य-वाद

### अविनाशि तु तिद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्।

का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं[है; वक्तव्य इतना हो है, कि सत् श्रर्थात् जो है, उसका ग्रस्तित्व (भाव ) ग्रौर ग्रसत् श्रर्थात जो नहीं है उसका श्रभाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रहनेवाले है। इस प्रकार कम से दोनों के भाव-श्रभाव को नित्य मान लें तो श्रागे फिर न्नाप ही **ग्राप कहना पड़ता है, कि जो 'सत्**, है उसका नाश हो कर उसका ' ग्रसत् ' नहीं हो जाता । परन्तु यह श्रनुमान, श्रौर सत्कार्य-वाद में पहले ही ग्रहण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य-कारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों एक सी नहीं है (गी. र. प्र. ७ पृ. १५६ देखो )। माध्वभाष्य में इस क्लोक के ' नासतो विद्यते भावः ' इस पहले चरण के ' विद्यते भावः, का ' विद्यते । ग्राभावः' ऐसा पदच्छेद है ग्रौर उसका यह भ्रयं किया है कि ग्रसत् यानी भ्रव्यक्त-प्रकृति का ग्रभाव, ग्रर्थात् नाश नहीं होता । ग्रौर, जब कि दूसरे चरए। में यह कहा है, कि सत् का भी नाश नहीं होता, तब अपने द्वैती संम्प्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया है, कि सत् श्रीर श्रसत् दोनों नित्य है ! परन्तु यह श्रर्थ सरल नहीं है; इसमें खींचातानी है । न्योकि, स्वाभाविक रीति से देख पड़ता है, कि परस्पर-विरोधी श्रसत् श्रौर सत् शब्दो के समान ही अभाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त है; एवं दूसरे चरण में ग्रर्थात् 'नाभावो विद्यते सतः 'यहाँ पर नाभावो में यदि ग्रभाव शब्द ही लेना पड़ता है, तो प्रगट है कि पहले में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त यह कहने के लिये, कि श्रसत् श्रीर सत्ये दोनों नित्य हं, 'ग्रभाव ' ग्रौर ' विद्यते ' इन पदो के दो बार प्रयोग करने की कोई ग्रावश्य-कता न थी। किन्तु मध्वाचार्य के कथनानुसार यदि इस द्विरिक्त को श्रादरार्थ मान भी लें, तो ग्रागे ग्रठारहवे क्लोक में स्पष्ट कहा है, कि व्यक्त या दृश्य सुष्टि में भ्रानेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान् श्रर्थात् भ्रनित्य है। भ्रतएव स्रात्मा के साथ ही साथ भगवद्गीता के श्रनुसार, देह की भी नित्य नहीं मान सकते; प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है और दूसरा श्रनित्य । पाठकों का यह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी खींचातानी की जाती हैं, हमने नमूने के ढ़ेंग पर यहाँ इस क्लोक का मध्वभाष्यवाला अर्थ लिख दिया है। ग्रस्तु; जो सत् है वह कभी नष्ट होने का नहीं, अतएव सत्स्वरूपी ग्रात्मा का क्षोक न करना चाहिये; और तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मक देह स्रादि स्रथवा सुख दुःख श्रादि विकार मूल में ही विनाशी है, इसलिये उनके नाश होने का शोक करना भी उचित नंहीं। फलतः आरम्भ में अर्जुन से जो यह कहा है, कि ''जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा है'' वह सिद्ध हो गया। अब 'सत्' भ्रौर ] 'श्रसत्' के प्रथों को ही भ्रगले दो ब्लोको में भ्रौर भी स्पष्ट कर यतलाते है---]

विनादामन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुनर्हति ॥ १७ ॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोष्प्रमेयस्य तसाद्युध्यस्य भारत ॥ १८ ॥ य एनं वेक्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् । उभी तो न विज्ञानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ न जायते श्चियते वा कदाविद्यायं भूत्वा भविता वा न भूय. । अंजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम् ।

(१७) स्मरण रहे कि, यह (जगत्) जिसने फैलाया श्रथवा व्याप्त किया है, वह (मूल श्रात्मस्वरूप बहा) ग्रविनाशी है। इस श्रव्यक्त तस्व; का विनाश करने कें लिये कोई भी समर्थ नहीं है।

[पिछले क्लोक में जिसे तत् कहा है, उसी की यह वर्णन है। यह बतला दिया गया, कि कारीर का स्वामी अर्थात् ग्रातमा ही 'नित्य' श्रेणी में ग्राता है। ग्रात बतलाते हैं, कि ग्रानित्य या ग्रसत् किसे कहना चाहियें —]
(१८) कहा है, कि जो कारीर का स्वामी (श्रात्मा) नित्य, श्रविनाकी ग्रोर

(१८) कहा है, कि को शरीर का स्वामी (श्रात्मा) नित्य, श्रविनाशी श्रीर श्रवित्त्य है, उसे प्राप्त होनेवाल ये शरीर नाशवान् श्रथीत् श्रनित्य है। श्रतएव हे भारत! तू युद्ध कर।

[सारांश, इस प्रकार नित्य-ग्रनित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही भूठा होता है, कि "में श्रमुक को मारता हूँ," श्रीर युद्ध न करने के लिये श्रर्जुन ने जो कारण दिखलाया था, वह निर्मूल हो जाता, है। इसी प्रथं को श्रव श्रीर श्रीष्टक स्पष्ट करते है—]

(१९) '(शरीर के स्वामी या श्रात्मा) को ही जो मारनेवाला मानता है या ऐसा समस्ता है, कि वह सारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह (श्रात्मा) न तो मारता है श्रौर न मारा ही जाता है।

[क्योंकि यह आत्मा नित्य श्रीर स्वयं श्रक्ता है, खेल तो सब प्रकृति का ही है। कठोपनिषद् में यह श्रीर श्रगला क्लोक श्राया है (कट. २. १८, १९)। इसके श्रतिरक्त महाभारत के श्रन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब प्रसे हुए है, इस काल की कीड़ा को ही यह "मारने श्रीर मरने" की लौकिक संज्ञाएँ है, (जां. २५. १५)। गीता (११. ३३) में भी ग्रागे, भिक्तमार्ग की भाषा से यही तत्व भगवान् ने श्रर्जुन को फिर बतलाया है, कि भोष्म-द्रोण श्रादि को कालस्वरूप से में ने ही पहले सार डाला है, तू केवल निधित्त हो जा। ] (२०) यह (श्रात्मा) न तो कभी जन्मता है श्रीर न मरना ही है; ऐसा भी

नहीं है, कि यह (एक बार) हो कर फिर होने का नही; यह घर्ज, नित्य, शाक्वत और पुरातन है, एवं कारीर का वय हो जाये तो भी मारा नहीं जाता। (२१) हे क्यं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्रेद्यन्त्यापा न शोषयति माहतः ॥ २३ ॥ अच्छंद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य प्व च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ अच्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकायोऽयमुच्यते । तसादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहैस्रि ॥ २५ ॥

\*\* अथ चैनं नित्यज्ञातं नित्यं वा अन्यसे सृतम् ।
पार्थं ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा श्रविनाशी, नित्य, प्रज और श्रव्यय है,
वह पुरुष किसी को कैसे मरवाबेगा और किसी को कैसे मारेगा ? (२२) जिस प्रकार
(कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये ग्रह्मण करता है, उसी प्रकार देही श्रयीत्
शरीर का स्वामी श्रात्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर घारण करता है।

[ वस्त्र की यह उपमा प्रचलित है। महाभारत में एक स्यान पर, एक घर (शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टांत पाया जाता है ( शां. १५. ५६); और एक अमेरिकन प्रत्यकार ने यही कल्पना पुस्तक में नई जिल्द बाँचने का दृष्टान्त देकर ज्यक्त की है। पिछले तेरहवें श्लोक में बालपन, जवानी और बुढापा, इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही अब सब शरीर के विषय में किया गया है।

(२३) इसे प्रयात् ग्रात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे ग्राग जला नहीं सकती, चैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता ग्रीर वायु सुखा भी नहीं सकती है। (२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला ग्रीर न सुखनेवाला यह (ग्रात्मा) नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, श्रचल और सनातन श्रयात् विरन्तन है। (२५) इस ग्रात्मा को ही श्रव्यक्त (ग्रयात् जो इन्द्रियो को गोचर नहीं हो सकता), ग्राचिल्य (ग्रयात् जो मन सं भी जाना नहीं जा सकता), ग्रीर ग्रविकार्य (ग्रयात् जो सकता) को विकार की उपाधि नहीं है। कहते है। इसलिये उसे (ग्रात्मा को) इस प्रकार का समक्ष कर, उसका शोक करना तुक्षे उचित नहीं है।

[ यह वर्णन उपनिषदों से लिया है। यह वर्णन निर्गुण आत्मा का है, सगुण का नहीं। क्योंकि अविकार्य या अचिन्त्य विशेषण सगुण को लग नहीं। सकते (गीतारहस्य प्र. ९ देखों)। आत्मा के यिषय में वेदान्तशास्त्र का जो अन्तिम सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह उपपित्त बतलाई गई है। अब कदाचित् कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं समभ्रतें, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हमें ग्राहच नहीं, तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम उल्लेख करके भगवान उसका यह उत्तर देते हैं, कि——]

तथापि त्वं महावाही नैनं शोचितुमहीस ॥ २६॥ जातस्य हि घरवी मृत्युध्रेवं जनम मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमहीस ॥ २७॥

xx अन्यक्तादीनि भूतानि न्यक्तमध्यानि भारत ।

अञ्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २०॥

(२६) अथवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं, अरीर के साथ ही) सदा जनता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु! उसका जोक करनत तुभे उचित नहीं। (२७) पयोकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित हैं, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित हैं; इसलिये (इस) अपिरहार्य बातका ( अपर उल्लिखित तेरे मत के अनुसार भी) शोक करना तुभ को उचित नहीं।

[ स्मरण रहे, कि ऊपर के दो इलोकों में बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धान्तपक्ष की नहीं है। यह 'प्रथ च = अथवा ' शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर है। ज्ञात्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना ही है, कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सच्चा सिद्धान्त पहले ही बतला चुके हैं, कि आत्मा सत, नित्य, अज, अविकायं और अचिन्त्य या निर्मुण हं। अस्तु; देह ज्ञनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; इसी की, साख्यशास्त्र के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं — ]

(२८) सब भूत धाराभ में श्रव्यक्त, मध्य में व्यक्त श्रीर सरए। समय में फिर श्रव्यक्त होते हैं; (ऐसी यदि लभी की स्थिति है) तो हे भारत! उसमें शोक किस बात का ?

275

7161

F EF

्ति (क्षा पाद समा ना स्पात है) तो हु मारता किस माना ताल प्रात का है (क्ष्राच्यक्त देव का ही अर्थ है—'इन्हियों को गोचर न होनेवाला '। मूल एक अव्यक्त द्रव्य से ही आगे कम-क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती हैं, और अन्त में अर्थात् प्रलयकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर अव्यक्त में ही लय हो जाता है (गो. ८.१८); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस क्लोक की दलीलें हैं। सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातयें और आठवे प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली हैं, तो जो व्यक्त स्थल्प निसर्ग से हो नाझ-वान हैं, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता हो नहीं। यही इलोक 'अव्यक्त' के बदले 'अभाव' शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (मभा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अव्यक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (मभा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अव्यक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (मभा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अव्यक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (मभा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अव्यक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व (मभा स्त्री २६) में आया है। आगे 'अव्यक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व को उद्देश कर उपयोग किया गया है। साख्य और वैदान्त, दोनों ज्ञास्त्रों के अनुसार ज्ञोक कर उपयोग किया गया है। साख्य और वैदान्त, दोनों ज्ञास्त्रों के अनुसार ज्ञोक

करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और आस्मा को प्रनित्य मानने से भी यदि यही बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते है ? प्रात्म-

स्रक्ष सम्बन्धी श्रज्ञान ही इसका उत्तर है। वयोकि-

xx आश्चर्यवर्त्पश्याति कश्चिद्नमाश्चर्यवद्वद्गति तथैव चान्यः । आश्चयर्वचैनमन्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥२९ ॥ देही नित्यमवध्योऽयं देहें सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न स्वं शोचितुमहीस ॥ ३० ॥

(२६) मानो कोई तो आक्रचर्य ( अट्भुत वस्तु ) समक्त कर इसकी ओर देखते हैं, कोई आक्रचर्य सरीखा इसका वर्णन करता है, और कोई मानों आक्चर्य समक्त कर सुनता है। परन्तु ( इस प्रकार देख कर, वर्णन कर और ) सुन कर भी ( इनमें ) कोई इसे ( तत्त्वतः ) नहीं जानता है।

[ अपूर्व वस्तु समक्त कर वड़े-बड़े लोक आक्चर्य से आत्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न किया करे, पर उसके सच्चे त्वरूप को जाननेवाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। इसी से वहुतेरे लोग मृत्यु के विषय ने बोक किया करते हैं। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समक ले और बोक करना छोड़ दे। इसका [यही अर्थ है। कठोपनिष्द् (२.७) में आत्मा का वर्णन इसी ढेंग का है।]

(३०) सब के जारीर में ( रहनेवाला ) जारीर का स्वामी ( म्रारमा ) सर्वदा मुक्य मर्मात् कभी भी वघ न किया जानेवाला है; म्रतएव हे भारत ( म्रर्जुन)! सब म्रर्यात् किसी भी प्राएगे के विषय में जोक करना तुभे उचित नहीं है।

श्रिवतक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यासमागं के तत्त्वज्ञाना-नुसार आत्मा अमर है और देह तो स्वभाव से ही अनित्य है, इस कारण कोई मरे या मारे उसनें, 'शोक' करने की कोई यावश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे यह अनुमान कर लें, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप' नहीं तो वह भगंकर भूल होगी। नरना या नारना, इन दो शब्दों के व्ययाँ का यह पृथक्करए। है, मरने या सारने में जो डर लगता है उसे पहले दूर करने के लिये ही वह ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो ग्रात्मा और देह का समुच्चय है। इनमें श्रात्मा श्रमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाकी रह गई देह, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाज हो जाय ता क्षोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यदृच्छा या काल की गति से कोई मर जाय या किसी को कोई मार डाल, तो उसका सुख दु:ख न मान कर जोक करना छोड़ दें, तो भी इस प्रश्ने का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जान वूभ कर, प्रवृत्त हो कर लोगों के कारीरों का नाज हम क्यों करे। क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है तयापि श्रात्सा का पत्रका कल्याए। का मोक्ष सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन है, अतएव आत्महत्या करना भ्रयवा विना योग्य कारणों के किसी दूसरे को मार डालना, ये दोनों ज्ञास्त्रानुसार घोर पातक ही है । इसलिये मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित

>> स्वधमेमि चिविश्य न विकंपितुमहिसि ।
धन्योद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्स्त्वियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
युद्धिनः क्षत्रियाः पार्थ छमन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥
अथ चेत्वाममं धर्म्य संप्रामं न करिष्यासि ।
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यिस ॥ ३३ ॥
अकीर्ति चापि भूतानि कथायिष्यन्ति तेऽन्ययाम् ।
संस्रावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥

नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रबल कारण बतलाना आवश्यक है, कि एक दूसरे को क्यो मारे। इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है और गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय भी यही है। अब, जो चावतुर्वर्ण्य-व्यवस्था सांख्यमार्ग को ही सम्मत है, उसके अनुसार भी युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, इसिलये भगवान कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं बल्कि लड़ाई भ मरना या मार ड़ालना ये दोनों वाते क्षत्रियधर्मानुसार तुभ को आवश्यक ही हैं—]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की ग्रोर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत हारना तुमें उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की ग्रपेक्षा क्षित्रय को श्रयस्कर ग्रौर कुछ है ही नहीं।

[स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी वो वार (गी. ३. ३५ और १८. ४७) वतालाई गई है। संन्यास अथवा सांख्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसंन्यास-रूपी चतुर्थ आश्रम (अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कथन है, कि इसके पहले चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अनुसार बाह्मण को बाम्हण्यमं और क्षित्रिय को क्षित्रयथमं का पालन कर गृहस्थाश्रम पूरा करना चाहिये, अंतएव इस क्लोक का और आगे के क्लोक का तात्पर्य यह है, कि गृहस्थाश्रमी अर्जुन की युद्ध करना आवश्यक है।

(३२) और हे पार्थ! यह युद्ध त्राप ही श्राप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्यवान क्षत्रियों हो को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तूं (अपने) अर्भ के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खो कर पाप बटोरेगा; (३४) यही नहीं, बल्कि (संब) लोग तेरी अक्षय्य दुष्कीर्ति गाते रहेंगे! और अपयश तो सम्भावित पुरुष के लिये मृत्यु से भी बढ़ कर है।

[श्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी वतलाया है (मभा-उ. ७२. २४)। वहाँ यह क्लोक है— "कुलीनस्य च या निन्दा ववो वाऽभित्र-कर्षणम्। महागुणो ववो राजन् न तु निन्दा कुजीविका।।" परन्तु गीता में इसकी श्रपेक्षा यह अर्थ संक्षेप में है; श्रौर गीता प्रंथ का अवार भी अधिक है इस कारण गीता के "सम्भावितस्य" इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग भयाद्रणादुपरतं संस्वन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भृत्वा यास्यसि लाघवम् ।। ३५ ॥ अवाच्यवादांश्च बहून्विद्ध्यन्ति तवाहिताः । निदन्तस्तव सामध्ये ततो दुःखतरं नु कि.म् ॥ ३६ ॥ हतो वा प्राप्त्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ ३७ ॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्त्यासे ॥ ३८ ॥

होने लगा है। गीता के ग्रौर बहुतेरे क्लोक भी इसी के समान सर्वसावारण खोगो। में प्रचलित हो गये है। श्रब दुष्कीर्ति का स्वरूप बतलाते हैं-]

(३५) (सब) सहारथी समभंगे, कि तु उर कर रण से भाग गया, और जिन्हे, आज, तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम ससभने लगेंगे। (३६) ऐसे ही तेरे सामर्थ्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी श्रनेक वाते (तेरे विषय में) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या? (३७) मर गया तो स्वगं को जावेगा और जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा। इसलिये हे अर्बुन! युद्ध का निश्त्रय करके उठ।

[ उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुन्ना, कि सांख्य कान के अनुसार मारने-मरने का शोक न करना चाहिये, प्रत्युत यह भी सिद्ध हो गया कि स्ववर्म के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भो अब इस शंका का उत्तर दिया जाता है, कि लड़ाई में होनेवाली हत्या का 'पाप' कर्ता को लगता है या नहीं। वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्ममोगमार्ग की है, इसलिये उस मार्ग की प्रस्तावना यही हुई है।

(३८) सुखदुःख, नफा नुकसान और जय-पराजय को एक सा मान कर फिर युद्ध में नग जा। ऐसा करने से तुफें (कोई भी) पांप लगने का नहीं।

संसार में त्रायु बिताने के दो मार्ग है-एक साख्य ग्रीर दूसरा योग। इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के ग्राचार को ध्यान में ला कर ग्राज़ंन युद्ध छोड़ शिक्षा माँगने के लिये तैयार हुग्रा था, उस संन्यास-मार्ग के तस्व-ज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है। भगवान ने अर्जुन को सिद्ध कर दिखलाया है, कि सुख ग्रीर दुःखो को समबुद्धि से सह लेना चाहिये एवं स्वधमें की ग्रोर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित हैं, तथा समबुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं लगता। परन्तु इस मार्ग (सांख्य) का मत है, कि कभी न कभी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक मनुष्य का इस जगत में परमकर्तव्य है; इसलिये इप्ट जान पड़े तो ग्रभी ही युद्ध छोड कर संन्यास क्यो न ले ले, ग्रथवा स्वधमें का पालन ही क्यो करें पपा तेभिऽहिता सांख्ये युद्धियोंगे त्विमां शृणु ।
 बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मवंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥
 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
 खर्पमण्यस्य धर्मस्य त्रायते नहतो भयात् ॥ ४० ॥

इत्यादि शंकाओं का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता और इसी से यह कह सकते हैं कि श्रर्जुन का मूल श्राक्षेप ज्यों का त्यों बना है। अतएव अब भगवान् कहते हैं—]

(३९) सांस्य प्रयात् संन्यासिनच्या के प्रनुसार तुक्ते यह बुद्धि प्रयात् ज्ञान या उपपित्तक्वतलाई गई। अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कर्मों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ । तू कर्मवन्य छोडेगा, ऐसी यह (कर्म-) योग की बुद्धि प्रयात् ज्ञान । (तुक्त से बतलाता हूँ) सुन ।

[भगवद्गीता का रहस्य समभने के लिये यह क्लोक अत्यन्त महत्त्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, श्रीर योग शब्द से पातंजल योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है--ं सांख्य से संन्यासमार्ग श्रौर योग से कर्ममार्ग ही का श्रर्थ यहाँ पर लेना चाहियें। यह बात गीता के ३. ३ क्लोक से प्रगट होती है। ये दोनो मार्ग स्वतन्त्र है, इनके श्रनुषािययों को भी कम से 'सांख्य' -= संन्यासमार्गी, ग्रौर 'योग '= कर्मयोगमार्गी कहते है ( गी. ५. ५) । इनमें सांख्यनिष्ठावाले लोग कभी न कभी अन्त में कमों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते है, इसिलये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यो करें ? श्रतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुवार्थ है, उसी कर्मयोग का (अथवा संक्षेप मे योगसार्ग का) ज्ञान बतलाना श्रव श्रारम्भ किया गया है और गीता के श्रन्तिम ग्रध्याय तक, ग्रनेक कारण दिखलातें हुए, ग्रनेक शंकाग्रो का निवारण कर, इसी मार्ग का पुष्टीकरण किया गया है। गीता के विषय-निरूपण का, स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पव्टीकरए। ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शंका रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धातों का पहले निर्देश करते है ---]

(४०) यहाँ ग्रर्थात् इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) श्रारम्भ किये हुए कर्म का नाश नहीं होता श्रौर (श्रागे) विघ्न भी नहीं होते। इस धर्म का थोडा सा भी (श्राचरण) बड़े भय से संरक्षण करता है।

[इस सिद्धान्त का, महत्त्व गीतारहस्य के दसवे प्रकरण (पृ. २८४.) में विखलाया गया है, श्रौर श्रधिक खुलासा श्रागे गीता में भी किया गया है (गी. ६. ४०—४६)। इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि न मिले, तो किया हुआ कर्म व्यर्थ न जा कर श्रगले जन्म में उपयोगी होता है श्रौर

- xx व्यवसायात्मिका वृद्धिरेकेहें कुरुनन्दन । वहुशास्त्रा हानन्ताश्च युद्धयोऽव्यंवसायिनाम् ॥ ४१ ॥
- प्रामिमां पुष्पितां वाच प्रवद्न्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थं नान्यद्स्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ कामात्मानः स्वरीपरा जन्मकर्मफळप्रदाम् ।

प्रत्यक जन्म में इसकी बढ़ती हीती है एवं श्रंत में कभी त कभी सच्ची सद्गति मिलती ही है। श्रव कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं]

(४१) हे कुरुनन्दन! इस मार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात् कार्य और अकार्य का निश्चय करनेवाली (इन्द्रियरूपी) बुद्धि एक अर्थात् एकाग्र रखनी पड़ती है; क्यों कि जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात् वास नाएँ अनेक शाखाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती है।

[ संस्कृत में दुद्धि शब्द के ग्रनेक अर्थ है। ३९ वें श्लोक में यह शब्द ज्ञान के अर्थ में आया है और आगे ४९ वे श्लोक में इस 'बुद्धि' शब्द का ही "समक, इच्छा, वासना, या हेतु " अर्थ है । परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे 'व्यवसायात्मिका ' विशेषण है इसलिये इस क्लोक के पूर्वार्ध में उसी शब्द का अर्थ यों होता है, व्यवसाय श्रर्थात् कार्य-श्रकार्थं का निइचय करनेवाली-बुद्धि इन्द्रिय (गीतार. प्र. ६. पृ.१३३-१३८ देखो) पहले इस वृद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का भला-बुरा विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुन्ना करती है; ग्रतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते है। परन्तु उस समय ' व्यवसायात्मिका ' यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना हो प्रावश्यक तो, हो 'वासनात्मक वृद्धि कहते हैं। इस क्लोक के इसरे चरण में सिर्फ 'बुद्धि ने बाट्य है, उसके पीछे 'व्यवसायात्मक 'यह विशेषण नहीं है। इसलिये बहुवचनान्ते 'बुद्ध्यः 'से " वासना, कल्पनातरङ्ग " ग्रर्थ होकर पूरे क्लोक का यह अर्थ होता है, कि " जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात् निक्वय करनेवाली वृद्धि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उसके मन में क्षण-क्षण में नई तरड़नें या वासनाएँ उत्पन्न हुम्रा करती है"। वृद्धि शब्द के 'निश्चय करनेवाळी इन्द्रिय' श्रीर 'वासना' इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखे विना कर्मयोग की वृद्धि के विवेचन का मर्म भली भाँति समक्ष में श्राने का नहीं। व्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिन्न वासनाओं से मन व्यग्न हो जाता है और मनुष्य ऐसी अनेक कक्सटों में पड़ जाता है, कि आज पुत्र-प्राप्ति के ।लयं अमुक कर्म करो, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिये अमुक कर्म करो । बस, श्रव इसी का वर्णन करते है--]

(४२) हे पार्थ ! (कर्मकांडात्मक) वेदो के (फलश्रुति-युक्ते) वाक्यों में भले हुए श्रोर यह क़हनेवाले मूड़ लोग कि इसके श्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायादिमवा बुद्धिः समाधौ न विधियते ॥ ४४ ॥ ४४ त्रैगुण्यविषयां वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निहुद्धो नित्यसत्त्वस्थो नियागक्षम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

कर कहा करते है, कि—(४३) " अनंक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मों से ही (फिर) जन्म रूप फल मिलता है और ( जन्म-जन्मान्तर में ) भोग तथा ऐड़वय मिलता है, "-स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य-बृद्धिवाले (लोग), (४४) उल्लिखित भाषण की ओर ही उनके मन आर्काषत हो जाने से भोग और ऐड़वर्य में ही गर्क रहते है; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निड़चय करने-वाली बुद्धि ( कभी भी ) समाधिस्थ अर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती ।

[ऊपर के तीनों क्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानिवर-हित कर्मठ मीमांसामार्गवालों का वर्णन है, जो श्रौत-स्मातं कर्मकाण्ड के अनु-सार आज अमुक हेतु की सिद्धि के लिये तो कल और किसी हेतु से, सदैव स्वार्थ के लिये ही, यज्ञ-याग आदि कर्म करने में निमग्न रहते हैं। यह वर्णन उप-निषदों के आधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । •नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभ्त्वेमं लोकं हीनतरं वा विश्वान्ति ॥

" इष्टापूर्त ही श्रेष्ठ ह, दूसरा कुछ श्रेष्ठ भी नहीं—यह माननेवाले मूड़ लोग स्वगं में पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आतं है" (मुण्ड. १. २. १०)। ज्ञानिवरिहत कर्मों की इसी ढड़ग की निन्दा ईशा-वास्य और कठ उपनिषदों में भी की गई है (कठ. २. ५; ईश. ९. १२)। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मों में ही फेंसे रहनेवाले इन लोगों को (देखो गी. ९. २१) श्रपने श्रपने कर्मों के स्वर्ग आदि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासवा आज एक कर्म में तो कल किसी दूसरे ही कर्म में रत होकर चारों श्रोर घूड़वीड़ सी मचाये रहती है; इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन नसीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्द्रिय को स्थिर या एकाग्र रहना चाहिये। आगे छठ अध्याय में विचार किया गया है, कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिये। श्रभी तो इतना ही कहते हैं, कि—]

(४५) हे अर्जुन ! ( कर्मकाण्डात्मक) वेद (इस री।त से ) त्रैगुण्य की बातों से भरे पड़े हें, इसलिये तू निस्त्रैगुण्य अर्थात त्रिगुणों से अतीत, नित्यसत्त्वस्थ और मुख-दुःस आदि हन्हों से अलिप्त हो, एवं योगक्षेम आदि स्वायों में न पडकर आत्मनिष्ठ हो।

[ सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रित प्रकृति की लिडिंट की

## याद्यानर्थं उद्पाने सर्वतः संन्युतादके।

त्रंगुण्य कहते हैं। सृष्टिं सुख-दु.ख भ्रादि स्रथवा जन्म-मरए। श्रादि विनाश-वान् इन्हों से भरी हुई है और सत्य बहा इसके परे है-यह बात गीतारहस्य (पृ. २२८ ग्रौर २५५) में स्पष्ट कर दिखलाई है । इसी अध्याय के ४३ वे इलोक में कहा है, कि प्रकृति के प्रयति माया के, इस संसार के सुखों की प्राप्ति के लिये मीमांसक-मार्गवाले लोग श्रौत यज्ञ-याग ग्रादि किया करते है ग्रौर वे इन्हीं में निमग्न रहा करते हैं। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इंप्टि करता है। ये सब कर्म इस लोक में संसारी व्यवहारो के लिये अर्थात् अपने योग-क्षेम के लिये है। अत-एव प्रगट ही है, कि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो वह वैदिक कर्मकाण्ड के इन-त्रिगुणात्मक स्रौर निरे योग-क्षेप सम्पादन करनेवाले कर्मो को छोड कर स्रपना वित्तं इतके परे परब्रह्में की ग्रोर लगावे। इसी ग्रर्थ में निर्दृन्द्व ग्रौर निर्योगक्षेम-वान् ज्ञव्द ऊपर भ्राये हैं। यहाँ ऐसी ज्ञंका हो सकती है, कि वैदिक कर्मकाण्ड के इन काम्य कर्मों को छोड़ देने से योग-क्षेम (निर्वाह) कैसे होगा (गी. र. पू. २९३ और ३८४ देखो ) ? किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय श्रागे फिर नवे अध्याय में श्राया है। वहाँ कहा है, कि इस योग-क्षेम को भग--वान् करते ह; ग्रीर इन्हीं दो स्थानो पर गीता में 'योग-क्षेम ' बब्द ग्राया है (गी. ९. २२ श्रौर उस पर हमारी टिप्पणी देखी)। नित्यसत्त्वस्थ पद का ही 'अर्थ त्रिगुणातीत होता है। क्योंकि आंगे कहा है, कि सत्त्वगुण के नित्य उत्कर्ष से ही फिर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है जो कि सच्ची सिद्धावस्था है (नी. १४. १४ स्त्रीर२०, नी. र. पृ. १६६ स्त्रीर १६७ देखो)। तात्पर्य यह है, कि मीमांसकों के योग क्षेसकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड कर एवं सुख-दुःख-के इन्हों से निपट कर ब्रह्मिनिष्ठ ब्रथवा ब्रात्मिनिष्ठ होने के विषय में यहाँ उपदेश किया गया है। किन्तु इस वात पर फिर भी व्यान देना चाहिये, कि ग्रात्मनिष्ठ होने का श्रर्थ सब कमों को स्वरूपत एकदम छोड़ देना नहीं है। ऊपर के क्लोक में वैदिक काम्य कर्मो की जो निन्दा की गई ह, या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह कर्मी की नहीं, बल्कि उन कर्मों के विषय में जो काम्यबुद्धि होती है, उस की हैं। यदि यह कान्यवृद्धि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार से मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. र. पृ. २९२---२९५)। श्रागे प्रठारहवे प्रध्याय के ग्रारम्भ में भगवान् ने ग्रपना निश्चित और उत्तम मत बत-लाया है, कि मीमांसको के इन्ही यज्ञ-याग आदि कर्मो को फलाशा और सङग-छोड़ कर चित्त की शुद्धि झौर लोकसंग्रह के लिये प्रवक्य करना चाहिये (गीर १८.६)। गीता की इन दो स्थानो की बातो को एकत्र करने से यह प्रगट हो जाता हैं: कि इस श्रध्याय के श्लोक में मीमांसकों के कर्मकाण्ड की जी न्यूनता दिखलाई गई है, वह उनको काम्यबुद्धि को उद्देश करके है--क्रियाः

तावान्सर्वेषु वेद्रेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ ४६ ॥
के लिये नही है । इसी श्रमिप्राय को मन में ला कर भागवते म भी कहा है—
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमीश्वरे ।
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥

"वेदोक्त कर्मों की वेद में जो फलश्रुति कही है, वह रोचनार्थ है, अर्थात् इसी लिये हैं कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगें। अतएव इन कर्मों को उस फल-प्राप्ति के लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग वृि अर्थात् फल की आशा छोड़कर ईश्वरापेएं बृद्धि से करे। जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कम्यं से प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है" (भाग. ११. ३. ४६)। साराश, यद्यपि वेदों में कहा है, कि अमुक अमुक कारएों के निमित्त यश करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी लिये यश करे कि वे यप्टब्य है अर्थात् यश करना अपना कर्तव्य है; काम्यबृद्धि को तो छोड़ दे, पर यश को न छोड़े (गी. १७. ११); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करे—यह गीता के उपदेश का सार है और यही अर्थ अगले श्लोफ में व्यक्त किया गया है।

(४९) चारो ग्रोर पानी की बाढ़ ग्रा जाने पर कुएँ का जितना ग्रर्थ या प्रयोजन रह जाता है (ग्रर्थात् कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन जान-प्राप्त ब्राह्मण को सब (कर्मकाण्डात्मक) वेद का रहता है (ग्रर्थात् सिर्फ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ ग्रावश्यकता नहीं रहती)।

इस क्लोक के फलितार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। पर टीका कारो ने इसके शब्दों की नाहक खोंचातानी की हैं। 'सर्वते संप्लुतोदके यह सप्तम्यन्त सामासिक पद है। परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदप्रान का विशेषण भी न समक कर 'सित सप्तमी 'मान लेने से, ' सर्वतः संप्लुतोदके सित उदपाने यावानर्थः ( न स्वल्पम्पि प्रयोजन विद्यते ) तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु ग्रर्थः "-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को श्रध्याहृत मोनना नही पड़ता, सरल श्रन्वय लग जाता है और उसका यह सरल अर्थ भी हो जाता है,-कि ' चारों म्रोर पानी हो पानी होने पर (पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के यथेटट पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नही पूछता, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग प्रादि केवल वैदिककमें का कुछ भी उपयोग नहीं रहता"। क्योकि, वैदिककर्म केवल स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही नहीं, बल्कि श्रन्त में मोक्ससाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है, श्रौर इस पुरुष को ती ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारएा इसे वैदिककर्म करकें कोई नई वस्तु पाने के लिये शेष रह नहीं जाती। इसी हेतु से श्रागे तीसरे श्रम्याय (३. १७) में कहा है, कि "जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत् में कर्तव्य शेष् नहीं रहता"। बड़े भारी तालाब या नदी पर ग्रनायास ही, जितना चाहिय

xx र्क्सण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की स्रोर कौन भाँके गा? ऐसे समय कोई भी कुएँ की अपेक्षा नहीं रखता। सनत्सुजातीय के अन्तिम अध्याय (मभा. उद्योग, ४५. २६) में यही क्लोक कुछ थोड़े से शब्दों के हेरफेर से श्राया है। माघवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही प्रर्थ किया है जैसा कि हमने ऊपर किया है; एवं शुकानुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतम्य का विवेचन करते समय साफ़ कह दिया है:--"न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्निव"-अर्थात् नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नहीं करता, उसी प्रक.र 'ते' अर्थात् ज्ञानी पुरुष कर्ने की कुछ परवा नहीं करते (मभा शा. २४०. १०)। ऐसे ही पाण्डवगीता के सत्रहवें क्लोक में कुएँ का दृष्टान्त यों दिया है-जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता हैं, वह "तृषितो जान्हवीतीरे कपं बांछित दुर्मितः" भागीरयी के तट पर यीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत ग्रन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के वीद्ध ग्रन्थों में भी उसके प्रयोग है। यह सिद्धान्त बौद्धवर्म को भी मान्य है, कि जिस पुरुष ने श्रपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे श्रागे श्रीर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रह जाता, और इस सिद्धान्त की वतलाते हुए उदान नामक पाली ग्रन्थ के (७.९) उस इलोक में यह दृष्टान्त दिया है--" कि कयिरा उदपानेन प्रापा चे सब्बदा सियुम्"—सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर क्या करना है ? श्राजकल बड़े-बड़े शहरों में यह देखा ही जाता है कि धर में नल हो जाने से फिर कोई कुएँ की परवा नहीं करता। इससे श्रीर विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा और यह देख पड़ेगा, कि हमने इस इलोक का ऊपर जो अर्थ किया है वही सरल और ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से वेदों को कुछ गौएता ग्रा जाती है, अथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ग्रोर वृष्टि देने से हो, कि ज्ञान में हो समस्त कमों का समावेश रहने, के कारण ज्ञानी को कर्म करने की ज़रूरत नाहीं, गीता के टीकाकार इस रलोक के पदों का अन्वय कुछ निराले ढँग से लगाते हैं। वे इसे क्लोक के पहले चरण में 'तावान्' श्रीर दूसरे चरण में 'यावान्' पदों को भ्रध्याहत मान कर ऐसा भ्रर्थ लगाते " उदपाने यावानर्थः तावानेच सर्वतः संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान्सर्वेषु वेदेषु श्रर्थः तावान् विजानतः ब्राह्मणुस्य सम्पद्यते" श्रर्थात् स्नान-पान श्रादि कर्नों के लिये कुएँ का जितना उपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाब में ( सर्वतः संप्लुतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग है, उतना सब ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से हो सकता है। परन्तु इस अन्वय में पहली इलोक-पंक्ति में 'तावान' ग्रीर दूसरी पंक्ति में 'यावान' इन

# मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते संगेऽस्त्वकर्भणि॥ ४७॥

सोर अर्थ को स्वीकृत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के अध्याहार किये विना ही लग जाता है और पूर्व के क्लोक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपादित वेदो के कोरे अर्थात् ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाण्ड का गौणत्व इस स्थल पर विवक्षित है। अब ज्ञानी पुरूष को यज्ञ—याग आदि कर्मो की कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते है, कि इन कर्मो को ज्ञानी पुरूष न करे, बिलकूल छोड़ दे—यह बात गीता को सम्मत नहीं है। क्योंकि, यद्यपि इन कर्मो का फल ज्ञानी पुरूष को अभीष्ट नहीं तथापि फल के लिये न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मो को, अपने ज्ञास्त्रविहित कृर्तव्य समक्त कर, वह कभी छोड़ नही सकता। अठारहवे अध्याय में भगवान् ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है, कि फलाज्ञा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मो के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी पुरूप को निःसङ्ग बृद्धि से करना ही चाहिये (पिछले क्लोक पर और गी. ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है उसे देखो)। यही निष्काम—विषयक प्रथं अब अगले क्लोक में व्यक्त कर दिखलाते हैं — )

(४७) कर्स करने का मात्र तेरा ग्रधिकार है; फल (मिलन। या न मिलना) कभी भी तेरे ग्रधिकार अर्थात् ताबे में नहीं; (इसलिये मेरे कर्म का) ग्रमुक फल मिले, यह हेतु (मन में) रख कर काम करनेवाला न हो; ग्रौर कर्म न करने का भी तू ग्राग्रह न कर।

[इस क्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के ग्रथं के पूरक है . इस कारण श्रितिच्यात्प न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोड़े में उत्तम रीति से वतला दिया गया है। श्रीर तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, की ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री ही है । यह पहले कह दिया है, कि "कर्म करने का मात्र तेरा श्रिवकार है" परन्तु इस पर यह शंका होती है, कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़ उसी का फल 'इस न्याय से जो कर्म करने का श्रिवकारों है, वही फल का भी श्रिवकारी होगा'। श्रतण्व इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्वष्ट कह दिया है, कि "फल में तेरा श्रिवकार नहीं हैं"। फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह सिद्धान्त वतलाया है, कि "मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो।" (कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतुः , ऐसा बहुन्नीहि समास होता है।) परन्तु कर्म श्रीर उसका फल दोनों सलना होते है, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिवादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी छोड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये ग्रन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्म न करने का

योगस्थः कुरु कर्माणि-संगं त्यक्त्वा धनंजय ।
 सिद्ध्यसिध्द्योः ससे भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
 दृरेण ह्यवरं कर्म वृध्दियोगाध्दनंजय ।
 वृध्दी शरणमान्वेच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥
 वृध्दियुक्तो जहातीह उसे सुकुतदुष्कृते ।
 तस्माद्योगाय युव्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

श्रथांत् कर्म छोड़ने का आग्रह न कर। "सारांश 'कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और 'फल की आशा को छोड़ ' कहने से यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मों को छोड़ दे। अतएव इस क्लोक का यह अर्थ है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म अवक्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म की आसिक्त में फैंसे और न कर्म ही छोड़े—'त्यागो न युक्त इह कर्म सु नापि रागः' (योग अप ५, ५,५४)। और यह दिखला कर कि मिलने की बात अपने वश में नहीं है, किन्तु उसके लिये और अनेक वातो की अनुकूलता आवक्यक है; अठा-रहवे अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दृढ़ किया गया है (गी. १८. १४–१६ और रहस्य पृ. ११४ एवं प्र. १२ देखो)। अब कर्मथोग का स्पष्ट लक्षण वत- लाते है, कि इसे ही योग अथ्वा कर्मथोग कहते हैं —

(४८) हे घनंजय ! त्रासिक्त छोड़ कर ग्रीर कर्म की सिद्धि हो या श्रसिद्धि, 'दोनों को समान ही मान कर, 'योगस्थ' हो करके कर्म कर, (कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहनेवाली) समता की (मनो-) वृत्ति को ही (कर्न-) योग कहते है। (४९) क्यों कि हे घनञ्जय ! बुद्धि के (साम्य) योग की अपेक्षा (बाहच) कर्म बहुत ही किनिष्ठ है अतएव इस (साम्य-) बुद्धि की बारए। में जा। फलहेतुक ग्रथीत् फल पर वृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपए। अर्थात् दीन या निचले दर्जे के है। (५०) जो (साम्य-) बुद्धि से युक्त हो जायँ, वह इस लोक में पाप ग्रीर पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है, अतएव योग का ग्राश्रय कर। (पाप-पुण्य) से बच कर) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही (कर्मयोग) कहते है।

[ इन क्लोको में कर्मयोग का जो लक्षण बतलाया है, वह महत्त्व का है; इस सम्बन्ध में गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ ५५ –६३ ) में जो विवेचन किया गया है, उसे देखो । इसमें भी कर्मथोग का जो तत्त्व – 'कर्म की अपेक्षा नृद्धि श्रेष्ठ हैं '—४९ वे क्लोक में बतलाया है वह अत्यन्त महत्त्व का है। 'बुद्धि ' बब्द के पीछे ' ब्यवसायात्मिका ' विशेषण नहीं है इसलिये इस क्लोक में उसका अर्थ ' वासना ' या ' समक ' होना चाहिये। कुछ लोग बुद्धि का ' ज्ञान ' अर्थ करके इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया चाहते है, कि ज्ञान की 'अपेक्षा कर्म हनके दर्जे का है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि पीछे ४८वें

.. xx कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥ यदा ते माहकालेलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

क्लोक में समत्व का लक्षण बतलाया है श्रीर ४९ वे तथा श्रगले क्लोक में भी वही वर्णित है। इस कारणः यहाँ युद्धि का प्रयं समत्वबृद्धि ही करना चाहिये। किसी भी फर्म की भलाई-बुराई कर्म पर प्रवलम्बित नहीं होती; कर्म एक ही क्यों न हों, पर करनेवाले की भली या बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा प्रशुभ हुन्ना करता है; ग्रतः कर्म की भ्रेपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति के तत्त्वों का विचार गीतारहस्य के चौथे, बाहरवे ग्रौर पन्द्रहवें प्रकरण से ( पृ. ८७, ३८०-३८१ प्रौर ४७३-४७८ ) किया गया है; इस कारए यहाँ ग्रीर प्रिविक चर्चा नहीं करते । ४१वे क्लोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि को सम श्रीर शुद्ध रखने के लिये कार्य-श्रकार्य का निर्एय करनेवाली व्यव-सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये 'साम्यबुद्धि 'इस शह से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि प्रौर शुद्ध वासना (वासनात्मक वृद्धि ) इन दोनो का बोध हो जाता हैं। यह साम्यबृद्धि ही शुद्ध आचरण अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसलिये ३९ वें क्लोक में भगवान ने पहले जो यह-कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की वृाषा न लगनेवाली युक्ति ग्रथवा योग तुभे बतलाता हुँ, उसी के अनुसार इस क्लोक में कहा है कि ' कम करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम ग्रोर शुद्ध रखना ही "वह ' युक्ति ' या ' कीशल्य ' है और इसी को ' योग ' कहते हैं - इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की गई है। ५० वें क्लोक के "योगः कर्मसु-कौशलम्" इस पद का इस प्रकार सरल अर्थ लगने पर भी, कुछ लोगो ने ऐसी खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, कि " कर्मसु योगः कौशलम् " – कर्म में जो योग है, उसको कौशल कहते हैं। पर " कौशल " शब्द की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, 'योग ' शब्द का लक्षण वतलाना ही अभीष्ट है, इसलिये यह अर्थ सच्चा नहीं माना जा सकता। इसके श्रतिरिक्त जब कि ' क्मैंसु कौशलम् ' ऐसा सरल श्रन्वय लग सकता है, तब ' कर्मसु ोगः " ऐसी श्रीधा-सीधा श्रन्वय करना ठीक भी नहीं है। श्रब बतलाते है कि इस प्रकार साम्यबुद्धि में समस्त कर्म करते रहन से व्यवहार का लोप नहीं होता श्रीर पूर्ण सिद्धि श्रयवा मोक्ष प्राप्त हुए विना-नहीं रहता---]

्(५१) ( समत्व )बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्ध से मुक्त होकर ( परमेश्वर के ) दुःखविरिहत पद को जा पहुँचते हैं। (५२) जब तेरी बुद्धि सोह के गँदले श्रावरण से पार हो जायगी, तब उन बातो से तू विरक्त हो जायगा जो सुनी है श्रीर सुनने की है। शुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला । समाप्रावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ अर्जुन उवाच ।

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । ×× स्थितधीः कि प्रभापेत किमासोत ब्रेंजन किम् ॥ ५४ ॥

श्री भगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्तिप्रज्ञस्तदेगस्यते ॥ ५५ ॥

[ अर्थात् तुभ्ते कुछ अधिक सुनने की इच्छा न होगी; क्योंकि इन वातो के सुनने से मिलनेवाला फल तुभ्ते पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निर्वेद' शब्द का उपयोग प्रायः संसारी प्रयञ्च से उकताहट या वैरोग्य के लिये किया जाता है। इस क्लोक में उसका सामान्य अर्थ " उच जाना " या " चाह न रहना " हो हूं। अगले क्लोक से देख पड़ेगा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे बतलाये हुए, त्रैगुण्य विषयक श्रौत कर्मों के सम्बन्ध में हैं।

(५३) (नाना प्रकार के) वेदवाक्यों से घबडाई हुई तेरी वृद्धि जव समाधि-वृत्ति । स्थिर प्रौर निश्चल होगी, तब ( यह साम्यबुद्धिरूप ) योग तुभ्ने प्राप्त होगा ।

[सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४ वें इलोक के अनुसार, जो लोग वेद-वाक्य की फलश्रुति में भले हुए है, और जो लोग किसी दिशेय फल की प्राप्ति के लिये कुछ कर्म करने की धुन में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती—और भी अधिक गड़बड़ा जाती है। इसलिये अनेक उपदेशों का सुनना छोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रख, ऐसा करने से साम्यवुद्धित्य कर्मयोग तुभे प्राप्त होगा और अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कर्म करन पर भी तुभे उनका कुछ पाप न लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाये, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका व्यवहार कैसा होता है।]

श्रर्जुन ने कहा - (५४) हैं केशव! (मुक्ते बतलाग्रो कि) समाधिस्त स्थितप्रज्ञ क से कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का वोलना, बैठना और चलना कैसा रहता है ?

[ इस क्लोक में 'भाषा ' शब्द ' लक्षण ' के अर्थ में प्रयुक्त है और हमनें उसका भाषान्तर, उसकी भाष घांतु के अनुसार " किसे कहे " किया है। गीता रहस्य के बाहरवे प्रकरण ( पृ. ३६६-३७७ ) ने स्पष्ट कर दिया है, कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कर्स्योगशास्त्र का आधार है और इससे अगले वर्णन का महत्व जात हो जायगा।

श्रीभगवान् ने कहा -- ( ५५ ) हे पार्थ ! जब ( कोई मनुष्य श्रपने ) मन के समस्त

दुःखेन्त्रनुद्विप्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६॥ यः सर्वत्रानाभिस्तेहस्तत्तत्प्राप्य सुभाशुमम् । नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७॥ यदा संहरते चायं कूमींऽगानीव सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ विषया त्रिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवज रसोऽप्यस्य परं हब्द्वा निवर्तते ॥ ५९॥

काम अर्थात् वासनाग्रो को छोड़ता है, और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। (५६) दुःख में जिसके मन को खेद नहीं होता, सुख में जिसकी आसिक्त नहीं और प्रीति, भय एवं फोध जिसके छूट गये है, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते है। (५७) सब बातो में जिसका मन निःसङग हो गया, और यथाप्राप्त शुभ-अशुभ का जिसे श्रानन्द या विधाद भी नहीं, (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (५८) जिस प्रकार कछुवा अपने (हाथ-पर आदि) अवयव सब और से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इन्द्रियों के (बाब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (अपनी) इन्द्रियों को खोंच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई। (५९) निराहारी पुरुष के विषय छूट जादे, तो भी (उनका) रस अर्थात् चाह नहीं छूटतो। परन्तु परब्रह्मका अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, अर्थात् विषय और उनकी चाह दोनो छूट जाते हैं।

त्रिल्ल से इन्द्रियों का पोषण होता है। श्रतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियाँ श्रशकत होकर श्रपने-श्रपने विषयों का सेवन करने में श्रसमर्थ हो जाती है। पर इस रीति से विषयोपभोग का छूटना केवल जबर्दस्ती की श्रशकतता की बाह्य किया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये; इस प्रकार ब्रह्म का श्रनुभव हो जाने पर सन एवं उसके लाथ ही साथ इन्द्रियों भी श्राप ही श्राप ताबे में रहती है; इन्द्रियों को ताबे में रखने के लिये निराहार श्रादि उपाय आवश्यक नहीं, यही इस क्लोक का भावार्थ है। और, यही श्रथं श्रागे छठे श्रध्याय के क्लोक में स्पष्टता से विणित हैं (गीता ६-१६, १७ श्रीर ३. ६, ७ देखों), कि योगी का श्राहार नियमित रहे, वह श्राहार विहार श्रादि को बिलकुल ही न छोड़ दे। सारांश, गीतों का यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को छश करनेवाले निराहार श्रादि सावन एकाइगी है श्रतएव वे न्याज्य है; नियमित श्राहार-विहार श्रीर ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रिय-निग्रह का उत्तम साधन है। इस क्लोक में रस शब्द का 'जिद्धा ते श्रनुभव-निग्रह का उत्तम साधन है। इस क्लोक में रस शब्द का 'जिद्धा ते श्रनुभव-

यततो ह्यपि कोतेय पुरुषत्य विष्श्चितः । इंद्रियाणि प्रभाशीनि हरन्ति प्रसमं सनः ॥ ६०॥ त्यानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हिं यस्येदियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥

किये जानेवाला मीठा, कडुया, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह अर्थ करते हैं, कि उपवासों से शेष इन्द्रिगों के विषय यदि छूट भी जायें, तो भी जिल्हा का रस अर्थात् लाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार से और भी अधिक तीव हो जागी है। और, भागवत में ऐसे अर्थ का एक इलोक भी है ( भाग ११.८.२० )। पर हमारी राय में गीता के इस क्लोक का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे चरण से वह मेल नहीं रखता। इसके अतिरिक्त भागवत में 'रस' शब्द नहीं, 'रसन' शब्द है, और गीता के क्लोक का दूसरा बरण भी वहाँ नहीं है। अतएक, भागवत और गीता के क्लोक को एकार्थक मान लेना उचित नहीं है। अब आगे के दो क्लोकों में और इधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि विना बहासाक्षात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सकता है—]

(६०) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये) प्रयत्न करने वाले विद्वान के भी मन को, हे कुन्तिपुत्र ! ये प्रवल इन्द्रियाँ वलात्कार से मन-मानी श्रोर खींच लेती है। (६१) (श्रतएव) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर युवत श्रर्थात् योगयुक्त श्रीर मत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ श्रपने स्वाधीन हो जायँ (कहना चाहिये कि) उसकी वृद्धि स्थिर हो गई।

[इस क्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्त के लिये मत्परायण होना चाहिये, अर्थात् ईक्वर में चित्त लगाना चाहिये; और ५९ वें क्लोक का हमने जो अर्थ किया है, उससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करने वाले पुरुष को यह इज्ञारा किया है कि "बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमित कर्षातं" (मनु. २. १२५) और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वे क्लोक में किया है। सारांग्र, इन तीन क्लोकों का भावार्थ यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे आपना आहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान हो प्राप्त करना चाहिये, ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निविषय होता है, जरीर-क्लेश के उपाय तो ऊपरी है—सच्चे नहीं। 'मत्परायण' पद से यहाँ भिवतमार्ग का भी आरम्भ हो गया है (गी. ९. ३४ देखो)। ऊपर के क्लोक में जो 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ 'योग से तैयार या बना हुआ' है। गीता ६. १७ में 'युक्त' शब्द का अर्थ 'नियमित' है। पर गीता में इस शब्द का सदैव का अर्थ है—" साम्यबुद्धि का

जो योग गीता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके, तदनुसार समस्त सूख-

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेपूपजायते । संगात्संजायते कामः कामाक्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्त्रणश्यति ॥ ६३ ॥ रागद्वेपवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्चरन् । आमवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्ये'पजायते।

प्रसन्नेवतसो ह्याशु वुंद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥

दुः खों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष " (गी. ५, २३ देखों)। इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को ही 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है, और इस अध्याय के तथा पाँचवें एवं बारहवे अध्याय के अन्त में इसी का वर्णन है। यह बतला दिया, कि विषयों की चाह छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये क्या अववर्यक है। अब अगले श्लोको में यह वर्णन करते हैं, कि विषयों में चाह कैसे उत्पन्न होती है, इसी चाह से आगे चलकर काम-कोध आदि विकार कैसे उत्पन्न होते हैं और अन्त में उससे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है—]

(६२) विषयो का, चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में संग बढ़ता जाता है।
फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (श्रर्थात् वह विषय)
चाहिये। श्रीर (इस काम की तृष्ति होने में विष्न होने से) उस काम से ही कोध
की उत्पत्ति, होती है; (६३) कोध से संमोह श्रर्थात् श्रविवेक होता है, संमोह से
स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रंश से बुद्धिनाश श्रीर बुद्धिनाश से (पुरुष का) सर्वस्व नाश हो
जाता है। (६४) परन्तु श्रपना श्रात्मा श्रर्थात् श्रन्तः करए। जिसके काबू में है, वह
(पुरुष) श्रीति श्रीर हेष से छूटी हुई श्रपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में बर्ताव
करके भी (चित्त से) श्रमक रहता है। ६५) चित्त श्रसस रहने से उसके सब
दुःखो का नाश होता है, क्योंकि जिसका चित्त श्रसस है उसकी बुद्धि भी तत्काल

[ इन दो क्लोको में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय या कर्म को न छोड़ स्थितप्रज्ञ केवल उनका संग छोड़ कर विषय में ही निःसंग बुद्धि से बर्तता रहता है भीर उसे जो ज्ञान्ति मिलती है, वह कर्मयोग से नहीं किन्तु फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में इस स्थितप्रज्ञ में श्रीर सन्यास मार्गवाले स्थितप्रज्ञ में कोई भेद नहीं है। इन्द्रिसंयमन, निरिच्छा श्रीर शान्ति ये गुण दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महस्व का भेद यह है, कि गीता का रिपतप्रज्ञ-कर्मों का सन्यास नही करता किन्तु लोक 4

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् ॥ ६६ ॥ इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधायते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीविमवांभिष ॥ ६७॥ । तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागितं संयमी । यस्यां जायित भूतानि सा निशा पत्र्यतोमुनेः ॥ ६९ ॥

संग्रह के निमित्त समस्त कर्म निष्काम बुद्धि से किया करता है श्रीर संन्यासमार्ग वाला स्थितश्रज्ञ करता ही नहीं है (देखो गी. ३. २५) । किन्तु गीता के सन्यासमार्गीय टोकाकार इस भेद को गौण समभ कर साम्प्रदायिक श्राग्रह से प्रतिपादन किया करते है, कि स्थितश्रज्ञ का उक्त वर्णन सन्यासमार्ग का ही है। श्रव इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितश्रज्ञ के स्वरूप को श्रीर भी अधिक व्यक्त करते है— 1

(६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त श्रयात् योगयुक्त नहीं हुग्रा है, उसमें (स्थिर-) बृद्धि श्रौर भावना श्रयात् दृढ़ बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती। जिसे भावना नहीं उसे शान्ति नहीं श्रौर जिसे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा कहाँ से ? (६७) (विषयों में,) सञ्चार श्रयात् व्यवहार करनेवाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन जो जाने लगता है, वही पुरुष की बुद्धि को ऐसे हरए। किया करता है जैसे कि पानी में नौका को वायु खींचती है। (६८) श्रतएव हे महावाहु श्रर्जुन! इंद्रियों के विषयों से जिसकी इन्द्रियाँ चहुँ श्रोर से हटी हुई हो, (कहना चाहिये कि) उसी की वृद्धि स्थिर हुई।

[सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में व्यग्न होकर इन्द्रिया इधर-उधर दौड़ती रहे तो ग्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेने की (वासनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है, कि बुद्धि न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता ग्रीट फिर शान्ति एव सुख भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियनिग्रह का 'यह अर्थ नहीं है, कि इन्द्रियों को एकाएक दबा कर सद कमों को विलकुल छोड़ दे। किन्तु गीता का ग्रभिशाय यह है, कि ६४ वे क्लोक में जो वर्णन है, उसके अनुसार निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिये। ] (६९) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है ग्रीर जब समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान पुरुष को रात मालूम होती है।

[ यह विरोधाभासात्मक वर्णन अलक्षकारिक है। अज्ञान अन्धकार को और जान प्रकाश को कहते है (गी. १४. ११)। अर्थ यह है, कि आज्ञानी लोगो को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है (-प्रर्थात् उन्हें जो अन्धकार है ) वही आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्ताति न कामकामी ॥ ७० ॥ ।

xx विहाय कामान्यः सर्वोन्युमांश्चरति निस्पृद्दः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

ज्ञानियों को ग्रावश्यक होती है; श्रीर जिसमें ग्रज्ञानी लोग उलभे रहते है—उन्हें जहाँ उजेला मालूम होता है—वही ज्ञानी को ग्रॅथेरा देख पड़ता है, ग्रथीत् वह नानी को ग्रभिष्ट नहीं रहता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुच्छ मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते है, ग्रीर ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिये, उसकी ग्रीरों को चाह नहीं होती।

(७०) चारों ग्रोर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नही डिगती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त विषय (उसकी शान्ति भंग हुए बिना ही) प्रवेश करते है, उसे ही (सच्ची) शान्ति मिलती है। विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं (मिलती)।

[इस क्लोक का यह अर्थ नहीं है, कि शांति प्राप्त करने के लिये कर्म न करना चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण लोगों का मन फलाशा से या काम्य-वासना से घवड़ा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा से क्षुद्ध नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शांति नहीं डिगतों, वह समुद्र सरीखा शात बना रहता है और सब काम किया करता है अतएव उसे सुख-दुःख को व्यथा नहीं होती है। (उक्त ६४ वाँ क्लोक और गी. ४. १९ देखों)। अब इस विषय का उपसंहार करके बतलाते है, कि स्थितप्रज्ञ की इस स्थित का क्या नाम है —

(७१) जो पुरुष सव काम, श्रर्थात् श्रासित, छोड़ कर श्रौर निःस्पृह हो करके (ब्यवहार में ) बर्तता है, एवं जिसे ममत्व श्रौर ग्रहंकार नहीं होता, उसे ही बांति मिलती है।

[ संन्यास मार्ग के टीकाकार इस 'चरित ' (वर्तता है) पर का 'भीख मांगता किरता है " ऐसा अर्थ करते है; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले इस वें और ६७ वें क्लोक में 'चरन् ' एवं 'चरता ' का जो अर्थ है, वही अर्थ यहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है, कि स्थितप्रज्ञ भिक्षा माँगा करे। हाँ, इसके विरुद्ध ६४ वें क्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर 'विषयों में बर्ते '। अतएवं 'चरित' का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'बर्तता है, अर्थात् 'जगत् के व्यवहार करता है '। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने दासवोध के उत्तरार्ध में इस बात का उत्तम वर्णन किया है कि 'निःस्पृह' चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञः) व्यवहार में कैसे बर्तता है; और गीतारहस्य के चौदहवे करण का विषय ही वही है।

## एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति । स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जनसंबादे

इति श्रामऋगवद्गाताष्ठ उपानषत्तु त्रह्मावद्याया यागशास्त्र सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

(७२) हे पार्थ ! ब्राम्ही स्थिस्ति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं फँसता; ग्रीर ग्रन्तकाल में ग्रर्थात् मरने के समय में भी इस स्थिति में रह कर ब्रह्म-निर्वाण श्रर्थात् ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है।

ें [ यह ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की श्रन्तिम श्रौर ग्रत्युत्तम स्थिति है (देखो गी. र. प्र. ९. पृ. २३३ श्रौर २४९); श्रौर इसमें विशेषता यह है, कि इसमें प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता । यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ कारए। है। वह यह कि, यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दोघड़ी के लिये इस ब्राह्मी स्थिति का श्रनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता । क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि, मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के श्रनुसार पुनर्जन्म होगा (देखो गीता रहस्य पृ. २८८)। यही कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस ज्लोक में स्पष्टतया कह दिया है कि ' ग्रन्तकालेऽपि ' = ग्रन्तकाल में भी स्थित-प्रज्ञ की यह ग्रवस्था स्थिर बनी रहती है। श्रन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष ग्रावश्यकना का वर्णन उपनिषदी में ( छां. ३. १४. १; प्र. ३. १० ) श्रीर गीता में भी (गी. ८. ५-१०) है। यह वासनात्मक कर्म श्रगले श्रनेक जन्मों के मिलने का कारण है, इसलिये प्रगट ही है कि ग्रन्तत. मरने के समय तो वासना जून्य हो जानी चाहिये। श्रौर फिर यह भी कहना पड़ता है कि मरएा-समय ने वासना शून्य होने के लिये पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना चाहिये। क्योकि वासना को शून्य करने का कर्म श्रत्यन्त कठिन है, श्रौर बिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, बरन ग्रसम्भव भी है। यह तत्त्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरण समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किंतु अन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अंगीकृत हुआ है। देखो गीतारहस्य पृ. ४३९।]

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-ग्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में सांख्य-योग नामक दूसरा श्रध्याय समाप्त हुआ।

[ इस श्रध्याय में, श्रारम्भ में सांख्य श्रथवा संन्यासमार्ग का विवेचन है इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समभ लेना चाहिये, कि पूरे श्रध्यान में वही विषय हैं। एक ही श्रध्याय में प्राय. श्रनेक

# तृतीयोऽध्यायः । 🗸

# अंर्जुनउवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्द्त । तिर्दे कर्मणि घारे मां नियोजयिस केश्व ॥ १ ॥ ज्यामिश्रेणेय वाक्येन बुद्धि मोह्यसीय मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

लोकंSिसन्दिविधा निष्ठा पुरा शोक्ता मयानघे । ी

विषयों का वर्णन होता है। जिस अध्याय में जो विषय आरम्भ में त्रा गया है, अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरण १४. पृ. ४४४।]

#### तीसरा अध्याय।

[अर्जुन को यह भय हो गया था, कि मुक्ते भीष्म-द्रोण आदि को मारना पड़ेगा। अतः साख्यमार्ग के अनुसार आत्मा की नित्यता और अशोच्यत्व से यह सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का भय वृथा है। फिर स्वधर्म का थोड़ा सा विवेचन करके गीता के मुख्य विषय कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है। और कहा गया है, कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुण्य से बचने के लिये केवल यही एक युक्ति या योग है, कि वे कर्म साम्यबुद्धि से किये जावे। इसके अनन्तर अंत में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्णन भी किया गया है, कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह बात सच है, कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जावे तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु जब कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की ही अंब्ठता विवादरहित सिद्ध होती है (गी. २.४९),तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल जाता है—इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना हो चाहिये। अत्युव जब अर्जुन ने यही शंका प्रश्नक्त में उपस्थित की, तब भगवान इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में प्रतिपादन करते है कि "कर्म करना ही चाहिये।"]

अर्जुन ने कहा——(१) हे जनार्दन! यदि वुम्हारा यही मत है कि कर्म की

श्रर्जुन ने कहा—(१) हे जनार्दन ! यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की अपेक्षा (साम्य-) बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव ! मुफ्ते (युद्ध के ) घोर कर्म में क्यों लगाते हो? (२) (देखने में) व्यामिश्र ग्रर्थात् सिन्दिग्ध भाषण करके तुम मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो ! इसलिये तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुफ्ते बतलाग्रो, जिससे मुफ्ते श्रेय ग्रर्थात् कल्याण प्राप्त हो ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्त्रयोगेन योगिनाम् ॥३॥
न,कर्मणामनारंभान्नैष्कस्यं पुरुषोऽद्युते।
न च संन्यसनादेव सिर्द्धि समाधिगच्छति॥४॥
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्र सर्व, प्रकृतिजैर्गुणै।। ५॥।

श्रीभगवान् ने कहा — (३) हे निष्पाप श्रर्जुन ! पहले (श्रर्थात् दूसरे श्रध्याय में ) मैने यह बतलाया है, कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ है — श्रर्थात् ज्ञान-योग से सांख्यो की और कर्मयोग से योगियों की ।

[हमने 'पुरा' शब्द का अर्थ "पहले "अर्थात् " दूसरे अघ्याय में "
किया है। यही अर्थ सरल है, क्यों कि दूसरे अघ्याय में पहले सांख्यिन को अनुसार ज्ञान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का आरम्भ किया गया है। परन्तु
'पुरा' शब्द का अर्थ "सृष्टि के आरम्भ में "भी हो सकता है। क्यों कि महाभारत में, नारायणीय या भागवतवर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि सांख्य
और योग (निवृत्ति और प्रवृत्ति ) दोनों प्रकार की निष्ठाओं को भगवान ने
जगत् के आरम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४७)। 'निष्ठा'
शब्द के पहले 'मोक्ष' शब्द आध्याहत है। 'निष्ठा' शब्द का अर्थ वह मार्ग है
कि जिससे चलने पर अन्त में मोक्ष मिलता है; गीता के अनुसार ऐसी निष्ठाएं
दो ही है, और वे दोनो स्वतंत्र है, कोई किसी का अग नहीं है—हत्यादि वातो
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ.३०४–३१५) में किया
गया है, इसलिये उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता, नहीं है। ग्याहरवें प्रकरण
के अन्त (पृष्ठ ३५२) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है,
कि दोनो निष्ठाओं में भेद क्या है। मोक्ष की दो निष्ठाएँ बतता दी गई; अब तदगभत नैष्कर्म्यंसिद्ध का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते है—]

(४) (परन्तु)कर्मी का प्रारम्भ न करने से ही पुरुष को नैष्कर्म्य-प्राप्ति नहीं हो जाती; श्रीर कर्मी का प्रारम्भ (त्याग) न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती। (५) क्योंकि कोई मनुष्य (कुछ न कुछ) कर्म किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कुछ न कुछ) कर्म करने में लगाया ही करते है।

[ चौथे क्लोक के पहले चरण में जो 'नैक्कर्म्यं पद हैं, उसका 'जान ' अर्थ मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस क्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है—"कर्मों का आरम्भ न करने से जान नहीं होता, अर्थात् कर्मों से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कर्म ज्ञानप्राप्ति का साधन हैं।" परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक है। नैक्कर्म्य शब्द का उपयोग वेदान्त और मीमांसा दोनो शास्त्रों में कई बार किया गया है और

## कमेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सारन्।

सुरेक्वराचार्य का " नैष्कर्म्यसिद्धि " नामक इस विषय पर एक ग्रंथ भी हैं। तथापि, नैष्कम्यं के ये तत्त्व कुछ नये नहीं है। न केवल सुरेश्वराचार्य ही के किन्तु मीमांसा ग्रौर वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार होता आ रहा है। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक होता ही है। इसलिये, पारे का उपयोग करने के पहलें उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जायें। और, ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थित को ही 'नैष्कर्म्य 'कहते है। इसे प्रकार बन्धकत्वरहित कर्म मोक्ष के लिये बाधक नहीं-होते, श्रतएव मोक्ष-शास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रवन है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जायें ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य भ्रौर (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये, पर काम्य थ्रौर निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का बन्धकत्व नहीं रहता और नैष्कम्यविस्या मुलभ रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तज्ञास्त्र ने सिद्धान्त किया है, कि मीमांसको की यह युक्ति गलत है; श्रौर इस बात के विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृ. २७४) में किया गया है। कुछ ग्रीर लोगो का कथन है कि यदि कर्म किये ही न जावे तो उनसे वाघा कैसे हो संकती है ? इसलिये, उनके मतानुसार, नैष्कर्म्य ग्रवस्था प्राप्त करने के लिये सब कर्मों ही को छोड़ देन। चाहिये। इनके मत से कर्मशून्यता को ही 'नैष्कर्म्यं' कहते हैं। चीथे इलोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे तो सिद्धि अर्थात् मोक्ष भी नहीं मिलता; श्रीर पाँचवे श्लोक में इसका कारए। भी वतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तंक यह देह है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते ( गी. ५. ९ श्रौर १८), इसलिये कोई भी मनुष्य कर्मजून्य कभी नहीं हो सकता। फलत. कर्मशून्यरूपी नैष्कर्म्य ग्रसम्भव है। सारांश, कर्मरूपी बिच्छ कभी नही मरता । इसलिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विषरहित हो जायें। गीता का सिद्धान्त है, कि कर्मों में से श्रपनी श्रासक्ति को हटा लेना ही इसका एक मात्र उपाय है। ब्रागे ब्रनेक स्थानो में इसी उपाय का विस्तार-पूर्वक चर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शडका हो सकती है, कि यद्यपि कर्मी को छोड़ देना नैष्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सव कर्मी का सन्यास अर्थात् त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः मोक्षे की प्राप्ति के लिये कर्मों का त्याग करना भ्रावश्यक है। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है, कि संन्यासमार्गवालो को मोक्ष तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलतां, किन्तु मोक्ष-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है। यदि केवल कर्मों का त्यांग करने से ही मोक्ष-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरो को

**:** 

इंद्रिय।र्थान्वमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्तिवद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेर्ज्जुन । कर्मेंद्रियै: कर्मयोगमसकः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

भी मुक्ति मिलनी चाहिये! इससे ये तीन वाते सिद्ध होती है:-(१) नैष्कर्म्य हुद्ध कर्मशून्यता नहीं है, (२) कर्मों को विलकुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते, और (३) कर्मों को त्याग देना सिद्धि प्राप्त करने का उपाय नहीं है; यही वाते उपर के क्लोक में वतलाई गई है। जब ये तीनो बाते सिद्ध हो गईं, तब अठारहवे प्रध्याय के कथनानुसार 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' की (देखो गी. १८. ४८ और ४९) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं पर ज्ञान के द्वारा आसिक्त का क्षय करके सब कर्म सदा करता रहे। क्योंकि ज्ञान मोक्ष का साधन है तो सही, पर कर्मश्चन्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसलिये कर्मों के यन्धकत्व (बन्धन) को तप्ट करने के लिये आसिक्त छोड़ कर उन्हे करना आवश्यक होता है। इसी को कर्मयोग कहते है; और अब बतलाते है कि यही ज्ञान-कर्मसमुच्चयात्मक मार्ग विशेष योग्यता का, प्रर्थात् श्रेष्ठ है—]

(६) जो मूढ़ (हाथ पैर ग्राहि) कर्नेद्रियो को रोक कर मन से इन्द्रियो के विषयो का चिन्तन किया करता है, उसे मिथ्याचारी ग्रथीत् दाभिक कहते हैं। (७) परन्तु हे चर्जुन! उसकी योग्यता विशेष ग्रथीत् श्रेष्ठ हैं, कि जो मन से इन्द्रियों का ग्राकलन करकें, (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा ग्रनासक्त बुद्धि से 'कर्मयोग' का ग्रारम्भ करता है।

[पिछले ग्रध्याय में जो यह बतलाया गया है, कि कर्मयोग में कर्म की ग्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४९) उसी ना इन दोनो क्लोको में स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरो के भय से या इस ग्रांभलापा से कि दूसरे मुभे भला कहें, केवल बाह्येन्द्रियो के व्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, वह ढ़ोगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, कि "कलो कर्ता च लिप्पते"— किलयुग में दोष बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है—यह प्रतिपादन किया करते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस क्लोक में विणित गीता के तत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवे क्लोक से यह बात प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मधोग' कहा है। संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस क्लोक का ऐसा ग्रर्थ करते हैं, कि यद्यपि यह कर्मधोग छठे क्लोक में बतलाये हुए दांभिक मार्ग से श्रेष्ठ हैं, तथापि यह संन्यासमार्ग से श्रेष्ठ नहीं है। परन्तु यह युक्त साम्प्रदायिक ग्राग्रह की है, क्योकि न केवल इसी क्लोक में, बरन् फिर पाँचवे ग्रध्याय के ग्रारम्भ में और ग्रन्थत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया है कि संन्यासमार्ग से भी कर्मयोग ग्रिष्ठक

नियतं कुरु कर्भ त्वं कर्म ज्यायो सक्भेण. । रारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८॥

योग्यता का या श्रेष्ठ हैं (गीतार. पृ. ३०७-३०८) इस प्रकार जब कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं, तब श्रर्जुन को इसी मार्ग का श्राचरए। करने के लिये उपदेश करते ह-] (८) (प्रपने वर्म के श्रनुसार) नियत अर्थात् नियमित कर्म को तू कर, क्यों कि कर्म न करने की श्रपेक्षा, कर्म करना कही श्रधिक श्रन्छा है। इसके श्रितिरिक्त (यह समक्ष ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर-निर्वाह तक न हो सकेगा।

[ 'श्रतिरिक्त' और 'तक' ( ग्रपि च ) पदो से शरीश्यात्राको कम से कम हेतु कहा है। श्रव यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का श्रारम्भ किया · जाता है, कि ' नियत ' अर्थात् ' नियत किया हुआ कर्म ' कीन सा है और दूसरे किस महत्त्व के कारण उसका श्राचरण श्रवश्य करना चाहिये। श्राजकल यज्ञ-याग श्रावि श्रौतधर्म लुप्त सा हो गया है, इसलिये इस विषय का श्राधुनिक पाठकों की कोई विशेष महत्त्व मालूम नहीं होता । परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार था श्रीर 'कर्म' , शब्द से मुख्यतः इन्ही का बोध हुआ करता था; अतएव गीताधर्म मे इस बात का विवेचन करना अत्यावव्यक था कि ये धर्मकृत्य किये जावे या नहीं, और यदि किये जावे तो किस प्रकार ? इसके सिवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ शब्द का श्रर्थ केवल ज्योतिष्टोम श्रादि श्रीतयज्ञ या श्राग्न में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नही है (देखो गी. ४. हेर) । सृष्टि निर्माण करंके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात लोकसंग्रहार्थ, प्रजा को ब्रह्मा नं चार्तुर्वर्ण्यविहित जो जो काम बाट दिये है, उन सब का 'यज्ञ' शब्द में समावेश होता है ( देखो म. भा. श्रनु. ४८. ३; ग्रीर गी. र. पृ. २८९-२९५) । धर्मशास्त्रों में इन्हों कर्मी का उल्लेख है ग्रीर इस 'नियत' शब्द से वे ही विवक्षित है। इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि प्राज-कल यज्ञ-याग लुप्तप्राय हो गये है, तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य है, अर्थात् इसलिये वत-लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत् में कल्याए। होवें ग्रौर उने सुख मिले। परन्तु पीछे दूसरे श्रध्याय (गी. २. ४१-४४) में यह सिद्धान्त हैं, कि नीमांसकों के ये सहेतुक या काम्य कर्म मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक है, अत्तर्व वे नीचे दर्जे के है; ग्रौर मानना पड़ता है, कि ग्रब तो उन्हीं कर्मो को करना चाहिये; इसलिये ग्रगले क्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मों का शुआ-शुभ लेप ग्रथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है, ग्रीर उन्हें करते रहने पर भी नैष्कम्यावस्था वयोकर प्राप्त होती है। यह समग्र विवेचन भारत में वाणित नारायणीय या भागवतधर्म के अनुसार है (देखो म, भा शां ३४०)। ]

### xx यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवंधन । तद्र्थं कर्म कोतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९॥

(९) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते है, उनके श्रितिरिक्त, श्रन्य कर्मो से यह लोक बँधा हुन्ना है। तदर्थ श्रर्थात् यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (भी) तू श्रासिक्त या फलाजा छोड कर करता जा।

[इस इलोक के पहले चरएा में मीमांसको का और दूसरे में गीता का सिद्धान्त बतलाया गर्या है। मीमांसको का कथन है, कि जब वेदों ने ही यत्त-यागादि कर्म मनुष्यों के लिये नियत कर दिये है, और जब कि ईश्वरनिर्मित सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र श्रावश्यक है, तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो समक्षना होगा कि वह श्रौतधर्म से विञ्चत हो गया । परन्तु कर्मविपाक प्रिक्रिया का सिद्धान्त है, कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है; उसके प्रनुसार कहना पड़ता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा उसका भला या वुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। मीमांसकों का इस पर यह उत्तर है, कि वेदो की ही ग्राज्ञा है कि 'यज्ञ' करना चौहिये, इसलिय यज्ञार्थ जो जो कर्म किये जावेगे वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; ग्रतः उन कर्मों से कुर्त्ता बद्ध नही हो सकता । परन्तु यज्ञों के सिवा दूसरे कर्मों के लिये-- उदाहर-ए। र्थं केवल अपना पेट भरने के लिये,-मनुष्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्थ नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ है। यही कारण है जो मीमांसक उसे 'पुरुषार्थ' कर्म कहते है, भ्रौर उन्हों ने निश्चित किया है, कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त ग्रन्य कर्म ग्रर्थात् पुरुषार्थ कर्म का जो कुछ भला या वुरा फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक्त इलोक की पहली पक्ति में हैं (देखों गीतार. प्र. ३. पृ. ५२-५५)। कोई कीई टीकाकार यज्ञ = विष्णु ऐसा गीएा श्रर्थ करके कहते हैं, कि यज्ञार्थ शब्द को श्रर्थ विष्णुप्रीत्यर्थ या परमेरवरार्पणुपूर्वक है; परन्तु हमारी समक्त में यह श्रर्थ खींचा-तानी का और क्लिष्ट है। यहाँ पर प्रश्न होता है, कि यज्ञ के लिये जो कर्म करने पड़ते है उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह कर्म-वंधन से छूट सकता हैं।? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है, स्रोर उसका स्वर्गप्राप्ति-रूप जो ज्ञास्त्रोक्त फल है वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वर्ग-प्राप्तिरूप फल मोक्ष-प्राप्ति के विरुद्ध है (देखों गी. २.४०-४४; झौर ९.२०,२१) । इसी लिये उक्त क्लोक के दूसरे चरण में यह बात फिर वतलाई गई है, कि मनुष्य को यज्ञार्थ जो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की ब्राज्ञा छोड़ कर अर्थात् केवल कर्त्तव्य समभ कर करे, और इसी अर्थ का प्रतिपादन आगे सास्त्रिक सहयक्षाः प्रजा सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापितः।
अनेन प्रसाविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुः,॥ १०॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाण्ययः॥ ११॥
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुक्त स्तेन एव सः॥ १२॥

यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ ग्रीर १८.६) ह इस क्लोक का भावार्थ यह है, कि इस प्रकार सब कर्म यज्ञार्थ ग्रौर सो भी फलाशा छोड़ कर करनें से, (१) वे मीमासको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते है ग्रीर (२) उनका स्वर्ग-प्राप्तिरूप शारत्रोक्त एवं ग्रनित्य फल मिलने के बदले मोक्ष-प्राप्ति होती है, क्योकि वे फलाज्ञा छोड़ कर किये जाते हैं। श्रागे १९ वे ब्लोक में श्रीर फिर चौथे ग्रध्याय के २३ वे क्लोक में यही ग्रथं दुबारा प्रतिपादित हुग्रा है। तात्पर्य यह है कि, सीमांसकों के इस सिद्धान्त-''यज्ञार्थ कर्म करना चाहिये क्योंकि वे बन्धक नहीं होते "--में भगवद्गीता ने ग्रीर भी यह सुधार कर दिया है कि "जो कर्म यज्ञार्थ किये जावे उन्हें भी फलाज्ञा छोड़ कर करना चाहिये।" किन्तु इस पर भी यह शंका होती है कि, मिमासको के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा-रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग ग्रादि गाईस्थ्यवृत्ति को जारी रखने की प्रपेक्ष ह क्या यह प्रधिक अच्छा नहीं है कि कर्मो कि अंभट से छूट कर मोक्ष-प्राप्ति के लिये सब कर्मी को छोड़ छाड़ कर संन्यास ले ले ? भगवद्गीता इस प्रश्न का साफ यही एक उत्तर देती है कि 'नहीं' । क्यों कि यज्ञ-चक्र के विना इस जगत् के व्यवहार जारी नहीं रह सकते। प्रधिक क्या कहें, जगत के धारण-पोषण के लिये ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; ब्रॉर जबकि जगत् की सुस्थिति या संप्रह ही भगवान् को इष्ट है, तब इस यज्ञ-चुक्र को कोई भी नही छोड सकता। श्रब यही अर्थ अगले क्लोक में बतलाया गया है। इस प्रकरण में, पाठको को स्मरण् रखना चाहिये कि 'यज्ञ' जञ्द यहाँ केवल श्रीत यज्ञ के ही श्रर्थ में प्रयुक्त नहीं है, किन्तु उसमें स्मार्त यज्ञों का तथा चातुर्वर्ण्य स्नादि के यथाधिकार् सब व्याव-हारिक कर्मों का समावेश है। ],

(१०) ग्रारम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके जह्या ने (उनसे) कहा, "इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु होवे ग्रर्थात् यह तुम्हारे इच्छित फलो को देनेवाला हो वे (११) तुम्र इस यज्ञ से देव-ताग्रों को संतुष्ट करते रहो, (ग्रौर) वे देवता तुम्हे संतुष्ट करते रहे। (इम प्रकार) प्रस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए (दोनो) परम श्रेय ग्रर्थात् कल्याए। प्राप्त कर लो"। (११) मुयोकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब)

्यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिश्विषः। र् भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

भोग तुम्हें देंगे। उन्हीं का दिया हुम्रा उन्हें (वापिस) न दे कर जो (केवल स्वय) उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है।

जिब ब्रह्मा ने इस सृष्टि श्रर्थात् देव श्रादि सब लोगों को उत्पन्न किया, तव उसे चिंता हुई कि इन लोगों का घारण-पोषण कैसे होगा । महाभारत के नारा-यएीय धर्म में वर्णन है कि ब्रह्मा ने इसके वाद हजार वर्ष तक तप करके भगवान् को संतुष्ट किया; तब भगवान् ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति-प्रधान यज्ञ-चन्न उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनो से कहा, कि इस प्रकार वर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त क्लोक में इसी करो का कुछ शब्द-भद से अनुवाद किया गया है (देखो सभा शर्र ३४०, ३८ से ६२) । इससे यह सिद्धान्त श्रीर भी श्रधिक दृढ़ हो जाता है, कि प्रदृत्ति-प्रधान भागवतवर्म के तस्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परन्तु भागवत-् धर्म में यज्ञो में की जानेवाली हिंसा गहर्च मानी गई है (देखो. मभा. ज्ञां. ३३६ भ्रौर ३३७ ), इसलिये पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ जुरू हुन्ना ग्रीर ग्रंत में यह मत प्रचलित हो गया कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय यज्ञ ही सब में श्रेट्ठ है (गी. ४. २३-३३)। यज्ञ शब्द से मतलब चातुर्वण्य के सब कर्मों से है; श्रौर यह वात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोवण होने के लिये इस यज्ञ कर्न या यज्ञ-वक को अच्छी तरह जारी रखना चाहिमें ( देखो मतु. १. ८७ )। श्रधिक क्या कहें; यह यज्ञ-चन्न श्रागे बीसदें इलोक में विं विं तो को के संग्रह का ही एक स्वरूप है (देखों. गीतार. प्र. ११)। इसी लिय स्मृतियो में भी लिखा है, कि देवलोग श्रीर मनुष्य लोग दोनो के संग्रहार्य भग-वान् ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे ग्रागे अच्छी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है; श्रीर यही अर्थ अर्ध अर्मले इलोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है--]

(१३) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं । परन्तु (यज्ञ न करके केवल) श्रपने ही लिये जो (श्रक्ष) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्षण करते हैं।

ृ ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मंत्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा है कि "नार्यमणं पुष्यित नो सखायं केवलाघो भवित केवलादी"—अर्थात् जो मनुष्य अर्थमा या सखा का पोषणा नहीं करता, अर्केला ही भोजन करता है, उसे केवल पाणे समस्ता चाहिये। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है कि "अर्घ से फेबलं भुषते य पचन्यात्मकारणात्। यज्ञिष्टाशनं हचेतत्सतामझं विधीयते॥" (७. ११८)—अर्थात् जो मनुष्य अपने लिये ही (अन्न) पकाता है वह केवल

अज्ञाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्वसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्भसमुद्भवः ॥ १४॥ कर्म व्रह्मोद्भवं विद्धि व्रह्माक्ष्रसम्बद्धवम् । तस्मात्सर्वगतं व्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

पाप भक्षण करता है। यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता है उसे ' अपृत ' श्रोर दूसरों के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता है ( भुक्तशेष ) उसे ' विद्यस ' कहते हैं ( मनु. ३. २८५ )। श्रोर, भले मनुष्यों के लिये यही श्रम्न विहित कहा गया है ( देखों गी. ४. ३१ )। श्रव इस बात का श्रोर भी स्पष्टीकरण करते हैं कि यज्ञ श्रादि कर्म न तो केवल तिल श्रीर चावलों को श्राग में भोंकने के लिये ही है श्रीर न स्वर्ग-प्राप्त के लिये ही; वरन् जगत् का घा एा-पोषण होने के लिये उनकी बहुत श्रावश्यकता है, श्रर्थात् यज्ञ पर ही सारा जगत् श्रवलम्बित हैं—] (१४) प्राणियात्र की उत्पत्ति श्रम्न से होती है, श्रम्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है श्रीर यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।

[ मनुस्मृति में भी मनुष्य की और उसके धारण के लिये आवश्यक अन्न की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के क्लोक का भाव यह, है"यज्ञ की आग में दो हुई आहुति सूर्य को मिलती है और फिर सूर्य से ( अर्थात् परम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य उपजता है, पर्जन्य से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है" (मनु. ३. ७६)। यही क्लोक महाभारत में भी है (देखो सभा कां. २६२. ११) तैत्तिरिय उपनिषद (२.१) में यह पूर्वपरम्परा इससे भी पोछे हटा दी गई है और ऐसा कम दिया गया है—" प्रथम परमात्मा से आकाज हुआ और फिर कम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई; पृथ्वी से श्रोषिष, श्रोषिष से श्रम, और श्रम से पुरुष उत्पन्न हुआ। " अत्यव इस परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त बतलाई हुई पूर्वपरम्परा को, श्रब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति के पहले ठेठ श्रक्षर-ब्रह्म पर्यन्त पहुँचा कर, पूरी करते है—]

(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से श्रर्थात् प्रकृति से हुई, और यह ब्रह्म ग्रक्षर से अर्थात् परमेश्वर से हुआ है, इसलिये (यह समक्षो कि ) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा ग्रिधिटित रहता है।

[ कोई कोई इस क्लोक के 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'प्रकृति,' नहीं समक्षते वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ 'वेद 'हैं। परन्तु 'ब्रह्म' शब्द का 'वेद ' अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपित नहीं हुई कि "क्रह्म अर्थात् 'वेद ' परमेश्वर से हुए हैं," तथापि वैसा अर्थ करने से "सर्वगत ब्रह्म यस में हैं" इसका प्रयं ठीक ठीक नहीं 'लगता। इसलिये "सम योनिर्महत् ब्रह्म" (गी. १४.३) ब्लोक में "ब्रह्म" पद का जो प्रकृति अर्थ है, उसके अनुसार रामानुजं- एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अवायुरिद्रियारामा मोधं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ २० यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च सतुप्रस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७॥ नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन ।

भाष्य में यह श्रयं किया गया है कि इस स्थान में भी 'बहा 'शब्द से जगत् की मूल प्रकृति विविक्षित है; श्रौर वही श्रयं हमें भी ठीक मालूम होता है। इसके सिवा महाभारत के शान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि "अनु-यज्ञं जगत्सव यज्ञश्वानुजगत्सवा" (शां. २६७. ३४)—श्रयात् यज्ञ के पीछे जगत् है श्रौर जगत् के पीछे पीछे यज्ञ है। बह्म का श्रयं 'प्रकृति करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत क्लोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत् ही प्रकृति है। गीतारहत्य के सातवे और प्राठवे प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक वतलाई गई है, कि परमेश्वर से प्रकृति श्रीर त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत् के सब कर्म कैसे निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वर्णन है, कि देवताओं ने प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है।

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार (जगत् के धारए।।थं) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक्र को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है; उस इन्द्रिय-लम्पटका (अर्थात् देवताओं को न दे कर, स्वयं उपभोग करनेवाले का) जीवन व्यर्थ है।

[स्वयं ब्रह्मा ने ही-मनुष्यों ने नहीं-लोगों के घारण-पोषण के लिये यज्ञ मय कर्म या चातुर्वण्यं-वृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का क्रम चलते रहने के लिये (क्लोक १४) और साथ ही साथ श्रपना निर्वाह होने के लिये (क्लोक८), इन दोनों कारणों से, इस वृत्ति की श्रावश्यकता है; इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञ-चक्र को श्रनासकत बुद्धि से जगत् में सदा चलाते जाना चाहिये। श्रव यह बात मालूम हो चुकी, कि मीगाँसकों का या त्रयीधर्म का कर्मकाण्ड (यज्ञ-चक्क) गीता-धर्म में श्रनासकत बुद्धि की युवित से कैसे स्थिर रखा गया है (देखों गीतार प्रश्यम ३४५-३४६)। कई संन्यास-मागंवाले वेदान्ती इस विषय में ज्ञका करते हैं, कि श्रात्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है, श्रीर उसे जो कुछ प्राप्त करना होता है, वह सब उसे यहीं मिल जाता है, तब उसे कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है – श्रीर उसकों कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर श्रगले तीन इलोकों में दिया जाता है।

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृप्त श्रीर आत्मा में ही सनुष्ट हो जाता है, उसके लिये (स्वयं श्रपना) कुछ भी कार्य (कोष ) नहीं, रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ अर्थात्, इसे जगत् में (कोई काम ) करने से या न करने से भी उसका लाभ नहीं होता; और सब प्राणियों में

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धैव्यपाश्चयः॥ १८॥ तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म संमाचरं।

उसका कुछ भी (निजी) मतलब ग्रटका नहीं रहता। (१९) तस्मात् ग्रर्थात् जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई भी ग्रेपेक्षा नहीं रखता तद, तू भी (फल की) ग्रासिक्त छोड़ कर ग्रपना कर्त्तव्य कर्म सदैव किया कर; क्योंकि ग्रासिक्त छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य की परमगित प्राप्त होती है।

ि १७ से १९ तक के ब्लोकों का टीकाकारों ने बहुत विपर्यास कर डाला े है, इसिलिये हम पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते है। तीनों देखोक मिल कर हेतु-श्रनुमान-युक्त एक ही वाक्य है। इनमें से १७ वें श्रीर १८ वें क्लोकों में पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया है, कि जो साधारण रीति से ज्ञानी पुरेष के कर्म करने के विषय में वतलायें जाते हैं; श्रीर इन्हीं कारएों से गीता ने जो अनुमान निकाला है वह १९ वें श्लोक में कारएा-बोघक 'तस्मात्' शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है। इस जगत् में सोना, बैठना, उठना या जिन्हा रहना श्रादि सब कर्मों को, कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। थ्रतः इस थ्रघ्याय के थ्रारम्भ में चौथे भ्रौर पाँचवे क्लोकों में स्पष्ट कह दिया गया है, कि कर्म को छोड देने से न तो नैष्कर्म्य होता है श्रौर न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संग्यासम-ार्गवालों की यह दलील है, कि " हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत् में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता है, किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाध्य सिद्धावस्था अथवा मोक्ष है और वह ,ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त हुग्रा करता है, इसलिये उसेको ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता (क्लोक १७)। ऐसी ग्रवस्था में, चाहे वह कर्स करे या न करे- उसे दोनों वाते समान है। श्रच्छा; यदि कहें कि उसे लोकोपयोगार्थ कर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना नहीं ( क्लो. १८ )। फिर वह कर्म करे ही क्यो ?" इसका उत्तर गीता यों देती है, कि जब कर्म करना थ्रौर न करना तुम्हे दोनों एक से है, तब कर्म न करने का ही इतना हठ तुम्हे क्यों है ? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जायें, उसे श्राग्रह-विहीन बुद्धि से करके छुट्टी पा जाग्री। इस जगत् में कर्म किसी से भी छूटते नहीं हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो श्रथवा ग्रज्ञानी । श्रव देखने में तो यह वड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे श्रौर, ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपने लिये उनकी श्रावत्यकता नहीं ! परन्तु गीता को यह र् संसस्या जुछ कठिन नहीं जँचती । गीता का कथन यह है, कि जब कर्म छूटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये। किन्तु ग्रब स्वार्थबृद्धि न रहने से उसे निःस्वार्थं प्रयति निष्काम बुद्धि से किया करों। १९ वें इलोक में 'तस्मात ' पद का प्रयोग करके यही उपदेश झर्जुन को किया गया है; एवं इंसकी पुष्टि में आगे गी. र. ४२

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पृरुषः॥ १९॥

२२ वें इलोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान् स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य न होने पर भी, कर्म ही करते है। सारांश, संन्यास-मार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन करते है, उसे ठीक मान लें तो गीता का यह वक्तव्य है, कि उसी स्थिति से कर्मसंन्यास-पक्ष सिद्ध होने के बदले, सदा निष्काम कर्म करते रहने का पक्ष ही श्रौर भी दृढ़ हो जाता है। परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति श्रौर सिद्धान्त (क्लो. ७,८,९)मान्य नहीं है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारण-भाव को श्रथवा समूचे अर्थ-प्रवाह को, या श्रागे बतलाय हुए भगवान् के दृष्टान्त को भी नहीं मानते (क्लो. २२,२५ और ३०)। उन्होंने तीनों क्लोकों को तोड़ मरोड़ कर स्वतंत्र मान लिया है; श्रीर इनमें से पहले दो क्लोकों में जो यह निर्देश है कि " ज्ञानी पुरुष को स्वयं ग्रपना कुछ भी कर्तन्य नहीं रहता," इसी को गीता का ग्रन्तिम सिद्धान्त मान कर इसी भ्राधार पर यह प्रतिपादन किया है, कि भगवान् ज्ञानी . पुरुष से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे ! परन्तु ऐसा करने से तीसरे प्रर्थात् १९ वें क्लोक में ग्रर्जुन को जो लगे हाथ यह उपदेश किया है कि "ग्रासक्ति छोड कर, कर्म कर "यह ग्रलग हुग्रा जाता है ग्रौर इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती। इस पेंच से बचने के लिये इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है, कि श्रर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिये किया है कि वह श्रज्ञानी था! परन्तु इतनी माथापच्ची करने पर भी १९ वे श्लोक का 'तस्मात्' पर्व निरर्थक ही रह जाता है; श्रीर संन्यासमार्गवालों का किया हुआ यह अर्थ इसी क्रंच्याय के पूर्वापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है, एवं गीता के ग्रन्यान्य स्थलो के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति छोड़ कर कर्म करना चाहिये; तथा श्रागे भगवान ने जो श्रपना दृष्टान्त दिया है, उससे भी यह ग्रर्थ विरुद्ध हो जाता है ( देखो गी. रि. ४७; ३. ७, २५; ४. २३; ६. १; १८. ६--९; श्रौर गी. र. प्र. ११ पू. ३२१ -३२४) । इसके सिवा एक बात श्रौर भी है, वह यह कि इस श्रध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है, कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते (गी. २०, ३९);इस विवेचन के वीच में ही यह वे सिर-पैर की सी बात कोई भी समभदार मनुष्य न कहेगा कि " कर्म छोड़ना उत्तम है "। फिर भला भगवान् यह वात म्यों कहने लगे ? अतएव निरे साम्प्रदायिक श्राग्रह के श्रीर खींचातानी के ये श्रर्थ माने नहीं जा सकते । योगवासिष्ठ में लिखा है, कि जीवनमुक्त ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिये श्रौर जब राम ने पूछा-'मुक्ते बतलाइये कि मुक्त पुरुष कर्म पयो करे ' ? तब विसष्ठ ने उत्तर दिया है --

> ज्ञस्य नार्थः कर्मत्यागैः नार्थः कर्भसमाश्रयैः। तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥

क्रमणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
 लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहिसि ॥ २० ॥

" ज्ञ प्रयात् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जायें, उसे वैसा किया करता है " (योग. ६ उ. १९९. ४)। इसी प्रन्थ के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शब्दों में पहले यह कारण दिखलाया है,

मम नास्ति कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः ॥

"किसी वात का करना या न करना मुझे एक सा ही है;" श्रीर दूसरी ही पंक्ति में कहा है, कि जब दोनों बाते एक ही सी है, तब फिर 'किम न करने का श्राग्रह ही क्यों है? जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता जायें उसे में करता रहता हूँ" (यो.६. उ.२१६. १४)। इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में "नैव तस्य कृतेनार्थों०" श्रादि गीता का श्लोक ही शब्दशः लिया गया है, श्रीर श्रागे के श्लोक में कहा है कि "यद्यया नाम सम्पन्नं तत्तयाऽस्त्वितरेण किम् "—जो प्राप्त हो उसे ही (जीवन्मुक्त) किया करता है, श्रीर कुछ प्रतीशा करता हुग्रा नहीं बैठता (यो. ६ उ. १२५. ४९. ५०) । योगवा। सष्ट में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी श्रथं के प्रतिपादन में यह श्लोक श्राया है —

किञ्चिदस्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वदा।

अतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः।।

"उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन)शेष नहीं रहता, अतएव हे राजन्! लोगों को अपने अपने कर्तव्य असकत बुद्धि से करते रहना चाहिये" (गएंश-गीता २. १८) । इन सब उदाहरणों पर ध्यान देने से ज्ञात होगा, कि यहां पर गीता के तीनो श्लोको का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध हमने ऊपर दिखलाया है, वही ठीक है। और, गीता के तीनों श्लोको का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के एक ही श्लोक में आ गया है, अतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में शंका करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों की महायानपन्थ के बौद्ध प्रत्यकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखों गी. र. पृ.५६८-५६९ और ५८३)। ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वार्थ न रहने के कारण से ही ज्ञानी पुरुष को अपना कर्तव्य निष्काम बुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुऐ निष्काम कर्म का मोक्ष में बाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है —

(२०) जनक थ्रादि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार लोक-संग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुभे कर्म करना ही उचित है।

इसी की पृष्टि के लिये श्रव दृष्टान्त देते हैं —]

[ पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कमों से सिद्धि मिलती है और दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरम्भ कर

### यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते ॥ २१ ॥ ।

दिया है। यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषो का लोगो में कुछ ग्रटका नहीं रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तब तो उन्हें निष्काम कर्म ही करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्ति निर्यमसङ्गत है कि कर्म जब छूट नहीं सकते है तब उन्हे करना ही चाहिये; तथापि सिर्फ इसी से साधारण मनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मन में शंका होती है, कि क्या कमें टाले नहीं टलते है-इसी लिये उन्हे करना चाहिये, उसमें ग्रीर कोई साध्य नहीं है ? म्रातएव इस क्लोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का ग्रारम्भ कर दिया है, कि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का अत्यन्त अहत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष साध्य है। "लोकसंग्रहमेवापि "के 'एवापि 'पद का यही तात्पर्य है, श्रौर इससे स्पष्ट होता है कि श्रब भिन्न रोति के प्रतिपादन का श्रारम्भ हो गया है, 'लोकसंग्रह' शब्द में 'लोक'का अर्थ व्यापक है; श्रतः इस शब्द में न केंवल मनुष्यजाति को ही, बरन् सारे जगत् को सन्मार्ग पर लाकर, उसको नाज्ञ से बचाते हुए संग्रह करना, ग्रर्थात् भली भौति घारएा, पोषएा-पालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता है। गीता रहस्य के ग्यारहदे प्रकरण (पृ. ३२८-३३६) में इन सब वातों का विस्तृत विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुतरुक्ति नहीं करते। श्रव पहले यह वतलाते है, कि लोकसग्रह करने का यह कर्त्तच्य या श्रधिकार ज्ञानी पुरुष का ही क्यो है ---]

(२१) श्रेष्ठ (ग्रर्थात् ग्रात्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष जो कुछ करता है, वही ग्रन्य श्रर्थात् ताधारण मनुष्य भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर श्रंगीकार करता है लोग उसी का श्रनुकरण करते हैं।

[ तैतित्रीय उपनिषद् में भी पहले 'सत्यं वद,' 'घर्मं चर' इत्यादि पउटेश किया है ग्रोर फिर अन्त में कहा है कि " जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि यहाँ कैसा वर्ताव करें, तब वैसा ही वर्ताव करों कि जैसा ज्ञानी, युक्त ग्रीर घर्मिक्ठ ब्राह्मण करते हो " ( तै. ११. १. ४ )। इसी ग्रर्थ का एक श्लोक नारायणीय घर्म में भी हे (मभा. शां. ३४१. २५); ग्रीर इसी ग्राशय का मराठी में एक श्लोक है जो इसी का अनुवाद है ग्रीर जिसका सार यह है " लोककल्याणकारी यनुष्य जैसे वर्ताव करता है वैसे ही, इस ससार में, सब लोग भी किया करते हैं। " यही भाव इस प्रकार अगट किया जा सकता है—' देख भलो की चाल को वर्ते सब ससार।" यही लोककल्याणकारी पुष्प गीता का 'श्रेष्ठ' कर्मयोगी है। श्रेष्ठ शब्द का ग्रर्थ 'आत्मज्ञानी संन्यासी' नहीं है ( देखो गी. ५. २ )। अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे कर इसी ग्रर्थ को ग्रीर भी दृढ़ करते हैं,

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
नानवातमवातव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्वितः ।
मम वर्त्मानुदर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥ २३ ॥
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
संकरस्यं च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा ॥ २४ ॥

×× सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्धांस्तथाऽसक्तिश्चिकीर्जुलेकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

कि ब्रात्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थबृद्धि छट जाने पर भी, लोककल्याए। के कर्म उससे
छट नहीं जाते— ]
(२२) हे पार्थ ! (देखो कि.) विभवन में न नो 'मेरा कुछ कर्मका (शेष) रहा

(२२) हे पार्थ ! (वेस्सो कि,) त्रिभुवन में न तो ' मेरा कुछ कर्त्तव्य (शेष) रहा है, (ग्रौर) न कोई श्रप्राप्त वस्तु प्राप्त करने की रह गई है; तो भी मै कम करता ही रहता हूँ। (२३) वयोकि जो मै कदाचित् श्रालस्य छोड़ कर कर्मों में न बर्तूगा तो हे पार्थ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का श्रनुकरण करेगे। (२४) जो मै कर्म न करूँ तो ये सारे लोक उत्सन्न ग्रर्थात् नष्ट हो जावेंगे, मै 'संकरकर्ता होऊँगा श्रौर इन प्रजाजनो का मेरे हाथ से नाश होगा।

[ भगवान् ने अपना उदाहरण दे कर इस क्लोक में भली भाँति स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि लोकसग्रह कुछ पालण्ड नहीं है। इसी प्रकार हमने ऊपर १७ से १९ वे क्लोक तक का जो यह अर्थ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ कर्त्तन्य भले न रह गया हो, किर भी ज्ञाता को निष्काम बुद्धि से सारे कर्म करते रहना चाहिये; वह भी स्वयं भगवान् के इस दृष्टांत से पूर्णत्या सिद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो यह दृष्टान्त भी निरर्थक हो जायगा (देखो गी. र. पृ.३२२—३२३)। सांख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा भारी भद है, कि सांख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड़ बैठते हैं, किर चाहे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चन्न डूब जाय और जगत् का कुछ भी हुआ करे—उन्हें इसकी कुछ परवा नही होती; और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुष, स्वयं अपने लिये आवश्यक न भी हो तो भी, लोकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य समक्ष कर, तद्वर्थ अपने धर्म के अनुसार सारे काम किया करते हैं (देखो गीतारहस्य प्रकरण ११. पृ.३५२—३५५)। यह बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान् क्या है। अब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मी का भेद दिखला कर बतलाते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये ज्ञाता का आवश्यक कर्त्तव्य क्या ह —]

(२५) हे अर्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले जानी पुरुष को आसिवत छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (च्यावहारिक) कर्म में आसक्त अज्ञानी लोक बर्ताव करते हैं। (२६) कर्म में आसक्त अज्ञानियो की

#### न वुद्धिभेदं जनयेद्श्वानां कर्मसंगिनाम् । जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

वृद्धि में ज्ञानी पुरुष भेद-भाव उत्पन्न न करे; ( श्राप स्वयं ) युक्त श्रयीत् योगयुक्त हो कर सभी काम करे श्रीर लोगों से खुजी से करावे ।

[ इस क्लोक का यह ग्रर्थ है, कि ग्रज्ञानियों की वृद्धि में भेद-भाव उत्पन्न न करें थ्रौर थ्रागे चल कर २९ वें क्लोक में भी यही बात फिर से कही गई है। परन्तु इसका मतलव यह नहीं है कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखें। २५ वें क्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये, ग्रौर लोकसंग्रह का प्रर्थ ही लोगो को चतुर बनाना है। इस पर कोई शंका करे कि, जो लोक-संग्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करे; लोगों को समका देने - ज्ञान का उपदेश कर देने -- से ही काम चल जाता है। इसका भगवान् यह उत्तर देते है, कि जिनको सदाचरण का दृढ़ श्रभ्यास हो नहीं गया है, (श्रौर साधारण लोग ऐसे ही होते ह ) उनको यदि केवल मुँह से उप-देश किया जायँ - सिर्फ ज्ञान बतला दिया जायँ - तो वे ग्रपने अनुचित बर्ताव के समर्थन में ही इस ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग किया करते है; ग्रीर वे उलटे, ऐसी च्यर्थ बाते कहते-सुनते सदैव देखें जाते हैं, कि "श्रेमुक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा कहता है "। इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मों को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह अज्ञानी लोगों को निरुद्योगी बनने के लिये एक उदाहरए। ही बन जाता है। मनुष्य का उस प्रकोर बातूनी, गोच-पेंच लड़ानेवाला श्रयवा निरुद्योगी हो जाना हो बुद्धि-भेद है; श्रौर मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद-भाव उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं है। श्रतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया है, कि जो पुरुष ज्ञानी हो जायँ, वह लोक-संग्रह के लिये-लोगों को चतुर श्रौर सदाचरणी बनाने के लिये-स्वयं संसार में रह कर निष्काम कर्म प्रथीत् सदा-चरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगो को दिखलावे और तदनुसार उनसे आचरण करावे। इस जगत् में उसका यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पृ. ४०१ )। किन्तु गीता के इस अभिप्राय को वे-समभे-बुभे कुछ टीकाकार इस का यो विपरीत अर्थ किया करते है कि " ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियो के समान ही कर्म करने का स्वाँग इसलिये करना चाहिये, कि जिसमें श्रज्ञानी लोग नादान वने रह कर ही श्रपने कर्म करते रहें! "मानों दम्भाचरण सिखलाने श्रयवा लोगो को श्रज्ञानी वने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये ही गीता प्रवृत्त हुई है ! जिनका यह दृढ़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कर्म न करे, सम्भव है कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोग सा प्रतीत हो; परन्तु गीता का वास्तविक श्रभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान् कहते है, कि ज्ञानी पुरुष के कामी में लोकसंग्रह एक महत्त्वपूर्ण काम है; श्रौर ज्ञानी पुरुष श्रपने उत्तम श्रादर्श के द्वारा उन्हें सुघारने के लिये-नादान बनाये रखने के लिये नहीं-कर्म ही किया करे (देखो

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः । अहंकारावमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्वदित्तु महावाहे। गुणकर्माविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेर्गुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्कि विदो मंदानकृत्स्नावित्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

गीतारहस्य प्र. ११.१२)। ग्रब यह शंका हो सकती है कि यदि ग्रात्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो वह भी श्रज्ञानी ही बन जायगा, श्रतएव स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि यद्यपि ज्ञानी श्रीर श्रज्ञानी दोनों ही संसारी वन जाय तथापि इन दोनों के बर्ताव में भेद क्या है श्रीर ज्ञानवान् से श्रज्ञानी को किस बात की शिक्षा लेनी चाहिये—]

(२७) प्रकृति के (सत्त्व-रज-तम) गुणों से सब प्रकार कर्म हुम्रा करते हैं; पर मह-द्वकार से मोहित (म्रज्ञानी पुरुष) समभता है कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु हे महाबाहु म्रर्जुन! "गुण म्नीर कर्म दोनों ही मुझ से भिन्न है " इस तत्त्व को जानने वाला (ज्ञानी पुरुष), यह समभ कर्ं इनमें आसक्त नहीं होता, कि गुणों का यह खेल म्नापस में हो रहा है। (२९) प्रकृति के गुणों से बहके हुए लोग गुण भ्रौर कर्मों में ही आसक्त रहते है; इन असर्वज्ञ भ्रौर मन्द जनों को सर्वज्ञ पुरुष (भ्रपने कर्मत्याग से किसी म्रनुचित मार्ग में लगा कर) बिचला न दे।

[ यहाँ २६ वें क्लोक के प्रर्थ का ही भ्रनुवाद किया गया है। इस क्लोक में जो ये सिद्धान्त है, कि प्रकृति भिन्न है श्रौर श्रात्मा भिन्न है, प्रकृति श्रथवा माया ही सब कुछ करती है, ग्रात्मा कुछ करता-घरता नहीं है, जो इस तत्त्व को जान लेता है वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे] कर्म का बन्धन नहीं होता इत्यादि—वे मूल में कापिल-सांख्यशास्त्र के हैं। गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण (पृ. १६४-१६६) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है। उसे देखिये। २८ वे क्लोक का कुछ लोग यों भ्रथं करते हैं, कि गुएा यानी इंन्द्रियाँ गुएों में यानी विषयों में, बर्तती है। यह अर्थ कुछ शुद्ध नहीं है; क्योंकि स ल्य-शास्त्र के अनुसार ग्यारह इंद्रियाँ श्रीर शब्द-स्पर्श श्रादि पाँच विषय मूल-प्रकृति के २३ गुणों में से ही गुण है। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौबीसो गुणों को लक्ष्य करके ही यह "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" का सिद्धान्त स्थिर किया गया है (देखो गी. १३. १९-२२; ग्रौर १४. २३)। हमने उसका शब्दशः श्रौर व्यापक रोति से श्रनुवाद किया है। भगवान् ने यह बत-, लाग्रा है, कि ज्ञानी और श्रज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें बुद्धि की दृष्टि ले बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार पृ. ३१० श्रीर ३२८) । श्रब इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते है--].

xx मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्योध्यात्मचेतसा ।
निराशीनिर्ममो भृत्वा युद्धयस्य विगतन्वर : ॥ ३० ॥
xx ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धायन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥
xx सहशं चेष्ठते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप ।
प्रकृति यान्ति भृतानि निश्रहः किं किरिष्यति ॥ ३३ ॥
ईद्रियस्येद्रियस्यार्थे रागद्वेषी व्यवस्थितौ ।

(३०) (इसलिये हे अर्जुन!) मुक्त में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों का संन्यास अर्थात् अर्पण करके और (फल्की) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो करके युद्ध कर।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिवंथिनौ ॥ ३४ ॥

- .[ भ्रव यह वतलाते है कि, इस उपदेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या फल मिलता है और वर्ताव न करने से कैसी गित होती है—]
- , (३१) जो श्रद्धावान् (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के श्रनुकार नित्य वर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से श्रर्थात् कर्म-वन्धन से मुक्त हो जाते हैं।(३२) परन्तु जो दोषदृष्टि से शंकाएँ करके मेरे इस मत के श्रनुसार नहीं वर्तते, उन सर्व-ज्ञान-विमूह श्रर्थात् पक्के मूर्ख श्रविवेकियों को नष्ट हुए समभो।
  - [ कर्सयोग निष्काम बुद्धि ते कर्म करने के लिये कहता है। उसकी श्रेय-स्करता के सम्बन्ध में, ऊपर श्रन्वय व्यतिरेक से जो फलश्रुति बतलाई गई है, उससे पूर्णतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता में कीन सा विषय प्रतिपादन है। इसी कर्मयोग-निरूपए। की पूर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रवलता का श्रीर फिर उसे रोकने के लिये इन्द्रिय-निग्रह का वर्णन करते है—
- (३३) ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार बर्तता है। सभी प्राणी (अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वहाँ) निग्रह (जबर्दस्ती) क्या करेगा? (३४) इंद्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श ग्रादि) विषयो में प्रीति एवं द्वेष (दोनों) व्यवस्थित है ग्रर्थात् स्वभावतः निश्चित है। प्रीति और द्वेष के वश में न जाना चाहिये (क्योंकि) ये मनुष्य के शत्रु है।
  - [ तेतीसवें क्लोक के 'निग्रह' क्राब्द का श्रयं · निरा-संयमन ' ही नहीं है, किन्तु उसका श्रयं ' ज़बर्दस्ती ' श्रयवा ' हठ ' है । इन्द्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है, किन्तु यहाँ पर कहना यह है कि हठ से या ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को हो एकदम मार् डालना सम्भव नहीं है। उदाहरण लोजिये, जब तक देह त्व तक भूख-प्यास श्रादि दमं, प्रकृति सिद्ध

#### xx श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ ३५॥

होने के कारण, छट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूख लगते ही भिक्षा माँगने के लिये उसे बाहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर पुरुषों का यही कर्त्तव्य है, कि जबर्दस्ती से इन्द्रियो को विलकुल ही मार डालने का वृथा हठ न करें; स्रोर योग्य संयम के द्वारा उन्हें श्रपने बक्ष में करके, उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंग्रहार्थ उपयोग किया करें इसी प्रकार ३४ वें क्लोक के 'व्यवस्थित ' पद से प्रगट होता है, कि सुझ श्रीर दुःख दोनो विकार स्वतंत्र है; एक.दूसरे का श्रभाव तहीं है (देखो गीतार प्र. ४ पृ. ९९ श्रोर ११३ )। प्रकृति श्रर्थात् सृष्टि के श्रखण्डित व्यापार में कई बार हमें ऐसी वातें भी करनी पड़ती है, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गी. १८. ५९ ); श्रौर यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नहीं होता । ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कर्मों को निरिच्छ बुद्धि से केवल कर्तव्य समभ कर करता जाता है, म्रतः पाप-पुष्य से भ्रलिप्त रहता है; श्रौर श्रज्ञानी उसी में श्रासिक्त रस कर दुःख पाता है। भास किव के वर्णनानुसार वृद्धि की दृष्टि से यही इन दोनो में वड़ा भारी भेद है। परन्तु श्रव एक ग्रौर शंका होती है, कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि इन्द्रियों को जबर्दस्ती सार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसंग बुद्धि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान हिसात्मक धोर कर्म करने की प्रपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा माँगना श्रादि कोई निरुप-द्रवी श्रीर सौम्य कर्म करे तो क्या श्रधिक प्रशस्त नहीं है ? भगवान् इसका यह उत्तर देते है--]

(३५) पराये धर्म का ग्राचरण मुख से करते बने तो भी उसकी श्रपेका श्रपना धर्म श्रयांत् चातुर्वर्ण्य-विहित कर्म ही श्रधिक श्रयस्कर है; (फिर चाहे) वह विगुण श्रर्थात् सदोष भले-ही हो। स्वधर्म के श्रनुसार (बर्तने में) मृत्यु हो जावे तो भी उसमें कल्याण है, (परन्तु) परध्में भयंकर होता है।

[स्वधमं वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वण्यं-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वधमं का अर्थ मोक्षधमं नहीं है। सब लोगों के कल्याएं के लिये ही गुण्-धमं के विभाग से चातुर्वण्यं-व्यवस्था को (गी. १८. ४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया है अतएव भगवान् कहते हैं, कि बाह्यण्-क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना अपना व्यवसाय करते रहे, इसी में उनका और समाज का कल्याएं हैं, इसे व्यवस्था में बारबार गड़बड़ करना योग्य, नहीं है (देखो गीतार. पृ. ३३४ और ४९५ - ४९६)। "तेली का काम तेंबोली करे, देव न मारे आप मरे" इस प्रचलित लोकोवित का भावार्थ यही भी है। जहाँ चातुर्वण्यं-व्यवस्था का

• अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पृरुषः।
 अनिच्छन्नपि वार्णोय वलादिव नियोजितः॥ ३६॥

श्रीभगवानुवाच ।

काम एष क्राध एष रजागुणसमुद्भवः । महारानो महापाप्मा विद्धयनिमह वैरिणम् ॥ ३७॥ धूमेनावियते विहर्यथादर्शो मलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८॥

चलन नहीं है वहाँ भी, सब को यही श्रेयस्कर जैंचेगा कि जिनसे सारी जिन्दमी फौजी मुहकमे में बिताई हो, उसे यदि फिर काम पड़े तो उसको सिपाही का पेशा ही सुभीते का होगा, न कि दर्जी का रोजगार; श्रौर यही न्याय चार्तुर्वर्ण्य-व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह प्रश्न भिन्न है कि चातुर्घर्ष्य-व्यवस्था भली है या बुरी; ग्रौर वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो निर्विवाद है, कि समाज का समुचित घारण-पोषण होने के लिये खेती के ऐसे निरुपद्रवी ग्रौर सौम्य व्यवसाय की ही भाँति श्रन्यान्य कर्म भी ग्रावश्यक है । श्रतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को श्रंगीकार किया – फिर चाहे उसे चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से - कि वह धर्म हो गया । फिर किसी विशेष भ्रवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना कर्त्तव्यकर्म छोड़ बैठना ग्रच्छा नहीं है; ग्रावश्यकता होने पर उसी व्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। बस, यही इस क्लोक का भावार्थ है। कोई भी व्यापार या रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही निकाला जा सकता है (देखो गी. १८. ४८ ) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे श्रयना नियत कर्त्तव्य ही छोड़ देना, कुछ वर्म नहीं है। महाभारत के ब्राह्मणु-व्याव-संवाद में श्रौर तुलाघार-जाजिल-संवाद में भी यही तत्त्व बतलाया गया है, एवं वहाँ के ३५ वें इलीक का पुर्वार्ध मनुस्मृति ( १०. ९७) में ग्रौर गीता (१८. ४७ ) में भी ग्राया है। भग-वान् ने ३३ वे ब्लोक में कहा है कि "इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता," इस पर श्रब अर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियो को मारने का हठ क्यो नहीं चलता श्रौर मनुष्य श्रपनी मर्जी न होने पर भी बुरे कामों की श्रोर क्यो घसीटा जाता है?]

प्रज़्त ने कहा—(३६) हे वाष्ण्य (श्रीकृष्ण ) ! श्रव (यह बतलाओ कि ) मनुष्य श्रपनी इच्छा न रहने पर भी किस कि प्रेरणा से पाप करता है मानों कोई ज़बर्दस्ती से करता हो? श्रीभगवान् ने कहा—(३७) इस विषय में यह समक्तो, कि रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू ग्रौर वड़ा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही शत्रु है। (३८) जिस प्रकार धुएँ से श्रीन, धूली से दर्पण ग्रौर फिल्ली से गर्भ आवृतं ज्ञानमतेन क्वानिना नित्यवैरिणा।
कामरूपेण कैंतिय दुन्प्रेणानलेन च ॥ ३९ ॥
इंद्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।
पतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतपंभ।
पाण्मानं प्रजाहिन्द्येनं ज्ञानिज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

xx इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
एवं बुध्देः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना।
जहि रात्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे श्रीकृष्णार्जन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ढका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब ढका हुन्ना है। (३९) हे कौन्तेय! ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवैरी कभी तृप्त न होनेवाला श्रग्नि ही है; इसने ज्ञान को ढक रखा ह।

[ यह मनु के ही कथन का अनुवाद है; मनु ने कहा है कि "न जातु कामं कामानामुपभोगेन शाम्यति। हिविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते " [( मनु. २. ९४)—काम के उपभोगों से काम कभी अद्याता नहीं है, बल्कि इंघन डालने पर अगिन जैसा बढ़ जाता है, इसी प्रकार यह भी अधिकाअधिक बढ़ता जाता है (देखों गीतार. पृ. १०५)।

(४०) इन्द्रियों को, मन को, ग्रीर बुद्धि को, इसका ग्रिधिष्ठान ग्रर्थात् घर या गढ़ कहते हैं। इनके ग्राश्रय स ज्ञान को लपेट कर (ढक कर ) यह मनुष्य को भुलावे में डाल देता है। (४१) ग्रतएव हे भरतश्रेष्ठ ! पहले इन्द्रियों का संयम करके ज्ञान (ग्रध्यात्म) ग्रीर विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नार्ज करनवाले इस पापी को तू मार डाल।

(४२) कहा है कि (स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उनको जाननेवाली) इन्द्रियाँ पर ग्रर्थात् परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे (व्यवसायात्मक) बुद्धि हैं, श्रीर जो बुद्धि से भी परे हैं वह श्रात्मा है। (४३) हे महाबाहु श्रर्जुन! इस प्रकार (जो) वुद्धि से परे हैं उसको पहचान कर ग्रीर श्रपने श्रापको रोक करके दुरासाद्य कामरूपी शत्रु को तू मार डाल।

[ कामरूपी ग्रासित्त को छोड़ कर स्वधर्म के श्रनुसार लोकसंग्रहार्थ [समस्त

## चतुर्थोऽध्यायः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

#### म ं विवस्ति योगं प्रोक्तवानहमन्ययस् ।

कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर श्रपनी सत्ता होनी चाहिये; वे श्रपने काबू में रहें बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निग्रह विविक्षित है। यह प्रर्थ नहीं है कि इन्द्रियों को जुबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे (देखो गीतार पृ. ११४)। गीतारहस्य (परि.पृ.५२६) में दिखलाया गया है, कि "इंद्रियाणि पराण्याहुः०' इत्यादि ४२ वाँ इलोक कठोपनिषद् का है भ्रोर उपनिषद् के प्रन्य चार पाँच इलोक भी गीता में लिये गये है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार का यह तात्पर्य है, कि. बाहच पदार्थों के संस्कार ग्रहण करना इद्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्या करना है, और फिर बुद्धि इनको प्रलग अलग छाँटती है, एवं आत्मा इन सेव से परे है तथा संब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य के छठे प्रकरण के अन्त (पृ. १३१ - १४८) में किया गया है। कर्म-विपाक के ऐसे गूंड प्रक्नों का विचार, गीतारहस्य के दसवे प्रकरण ( पृ. २२७–२८५ ) में किया गया है, कि अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि प्रवित्त-वर्मों के कारण कोई काम करने में क्यो कर प्रवृत्त हो जाता है; ग्रौर ग्रात्स-स्वतन्त्रता के कारण इन्द्रिय-निग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छठे ब्रध्याय में विचार किया गया है, कि इंद्रियनिग्रह कैसे करना चाहिये।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुँहुए उपनिषद् में ब्रह्मविधान्त-र्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और ग्रर्जुन के संवाद में कर्म योग-नासक तीसरा श्रध्याय समाप्त हुआ।

# चौथा अध्याय।

• [ कर्म किसी से छूटते नहीं है, इसिलये निष्काम बुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यन-याग आदि कर्म है; पर मीसांसकों के य कर्म स्वर्गप्रद है अतएव एक प्रकार से बन्धक है, इस कारण इन्हें आसिक्त छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्थ-बुद्धि छूट जावे, तो भी कर्म छूटते नहीं है अत-एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; लोकसंग्रह के लिए यह आवश्यक है; — इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विदेचन किया गया, उसी को इस अध्याय में दृढ़ किया है। कहीं यह बांका न हो, कि आयुद्ध बिताने का यह मार्ग अर्थात् निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई है; एतदर्भ इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परम्परा पहले बतलाते हैं — ]

विवस्वान्यनवे प्रांह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवित् ॥ १ ॥ एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्पयो विदुः । स कालनेह महता योगो नएः परंतप ॥ २ ॥ स प्वायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतृदुत्तमम् ॥ ३॥

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रव्यय श्रर्थात् कभी भी क्षीए न होनेवाला श्रथवा त्रिकाल में भी जवाधित श्रीर नित्य यह (कर्ष-) योग (-मार्ग) में ने वियस्वान् श्रवात् सूर्य को वतलाया था; विवस्वान् ने (श्रपने पुत्र) मनु को, श्रीर मनु ने (श्रपने पुत्र) इक्ष्वाकु को वतलाया। (२) ऐसी परम्परा से प्राप्त हुए इस (योग) को रार्जावयों ने जाना। परन्तु हे शत्रुतापन (श्रर्जुन)! दीर्घकाल के श्रनन्तर वही योग इस लोग में नव्द हो गया। (३) (सब रहस्यों में) उत्तम रहस्य समक्त कर इस पुरातन थोग (कर्मयोगमार्ग) को, मैने तुक्ते श्राज इसलिये बतला दिया, कि तू मेरा भवत श्रीर सखा है।

[गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पू. ५५-६४) में हम ने सिद्ध किया है, कि इन तीनों श्लोकों में 'योग' ' शब्द से, श्रायु बिताने के उन दोनो मार्गों में से कि जिन्हे सांस्य श्रोर योग कहते हैं योग श्रर्थात् कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि से कर्म करने का मार्ग ही प्रभिन्नेत हैं। गीता के उस भाग की परस्परा अपर के श्लोक में बतलाई गई है, वह यद्यपि इस मार्ग की जड़ को रामभने के लिये श्रत्यन्त महत्त्व की है, तथापि शेलाकारों ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है। महाभारत के श्रन्तर्गत नारायणीयोपारथान से आनावतवर्म का जो निरूपण है उसमें जनसेजय से बैशस्पायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में अगदान से ही—

नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । एष वर्मो जगन्नाथात्ताक्षान्नारायणन्नृप ॥ एवमेष महान्वर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकत्पितः ॥

"नारद को प्राप्त हुआ, हे राजा ! वही महान् धर्म तुभे पहले हिरिगीता प्रयात् भगवद्गीता में समासविधि सहित वतलाया है "—(मभा शां. ४४६. ९,१०)। और फिर कहा है, कि ' युद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म वतलाया गया है, (मभा शां. ३४८. ८)। इससे प्रगट होता है, कि गीता का योग अर्थात् कर्मयोग भागवतधर्म का है (गीतार. पृ. ८-१०)। विस्तार हो जाने के भय से गीता में उसकी सम्प्रदाय-परस्परा सृष्टि के भूल आरम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्, मनु और इक्ष्वाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया है। परन्तु इसका सच्चा अर्थ नारायणीय धर्म की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। ब्रह्मा के कुल सात जन्म है। इन्में ते पहले छः जन्मो की, नारायणीय धर्म में कथित, पर-

#### अर्जुन उवाच ।

#### xx अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

स्परा का वर्णात हो चुकने पर, जब ब्रह्मा के सातवें, श्रर्थात् वर्तमान, जन्म का कृत-युग समाप्त हुआ, तब —

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवेददौ ।
मनुश्च लोकभृत्यर्थं मुतायेक्वाकवे ददौ ॥
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानविस्थतः ।
गिमञ्ज्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायण् नृप ।
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम ।
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

" त्रेतायुग के ग्रारम्भ में विवस्वान् ने मनु को (यह घर्म) दिया, मनु ने लोकघारणार्थ यह अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से आगे सब लोगो में फैल गया । हे राजा ! सृष्टि क्रमा क्षय होने पर (यह धर्म) फिर नारा-यए। के यहाँ चला जावेगा । यह धर्म श्रौर 'यतीनां चापि ' श्रर्थात् इसके साथ ही संन्यासंघर्म भी तुझ से पहले भगवद्गीता में कह दिया है "-- ऐसा नारा-यणीय धर्म में ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है ( मभा शां. ३४८. ५१-५३ )। इससे देख पड़ता है, कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारतीय युद्ध हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही भागवतवर्म की परम्परा गीता में र्वांणत है; विस्तार भय से ग्राधिक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतधर्म ही योग या कर्मयोग है, ग्रौर मनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कथा, न केवल गीता में है, प्रत्युत भागवतपुराए (८. २४. ५५ ) में भी इस कथा की उल्लेख है, और मत्स्यपुराण के ५२ वें श्रघ्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का महत्त्व भी बतलाया गया है । परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन नारायणीयो-पाल्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है। विवस्वान्, मनु श्रीर इक्ष्वाकु की परम्परा सांख्यमार्ग को विलकुल ही उपयुक्त नहीं होती ग्रौर सांख्य एवं योग दोनों के स्रतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में विश्वित ही नहीं है, इस बात पर लक्ष देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही है (गी. २. ३९)। परन्तु सांख्य ग्रौर योग दोनो निष्ठाग्रो की परम्परा यद्यपि एक न हो, तो भी कर्मयोग प्रर्थात् भागवतधर्म के निरूपण में ही सांख्य या संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है (गीतार. पृ. ४६७ देखो ) इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि भगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात् संन्यासंघर्म भी विणित है। मनुस्मृति में चार श्राश्रम-धर्मों का जो वर्णन है, उसके छठे ग्रन्याय में पहले यति ग्रर्थात् संन्यास श्राश्रम का धर्म कह चुकने पर विकल्प से "वेदसंन्यासियो का कर्मयोग " इस नाम से गीता या भागवतधर्म के

#### कथमेतद्विजानीयां त्वमादीं प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

श्री भगवानुवाच।

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । ति तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रहाति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्वमायया ॥ ६ ॥

कर्मयोग का वर्णन है और स्वष्ट कहा है, कि " निःस्पृहता से अपना कार्य करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती है" ( मनु. ६. ९६१)। इससे स्पष्ट देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी ग्राहच था। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारों को भी यह मान्य था और इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण के अन्त (पृ. ३६१-३६५) में दिये गये है। अब अर्जुन को इस पर-स्परा पर यह शंका है कि — ]

श्रर्जुन ने कहा—(४) तुम्हारा जन्म तो श्रभी हुआ है श्रीर विवस्वान् का इससे बहुत पहले हो चुका है; (ऐसी दशा में) में यह कैसे जानूँ कि तुमने (यह योग) पहले बतलाया?

[ अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान् श्रपने अवतारों के कार्यों का वर्णन कर आसिक्त-विरिह्त कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन करते हैं कि " इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहा हूँ"—]

श्री भतवान् ने कहा—(५) हे श्रजुंन! मेरे श्रीर तेरे श्रनेक जन्म हो चुके है। उन सब को में जानता हूँ (श्रीर) हे परन्तप! तू नहीं जानता (यही भेद है)। (६) में (सब) प्राणियों का स्वामी श्रीर जन्म-विरिहत हूँ; यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी भी व्यय श्रयात् विकार नहीं होता तथापि श्रपनी ही प्रकृति में श्रिधिकित होकर में श्रपनी साया से जन्म लिया करता हैं।

[इस क्लोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल-सांख्य और वेदान्त दोनों ही मतों का मेल कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति आप ही स्वयं सृष्टि निर्माण करती है; परन्तु वेदान्ति लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समक्ष कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत् को निर्माण करने की परमेश्वर की इस अचित्य शिक्त को ही गीता में 'माया' कहा है। और इसी प्रकार क्वेताक्वतरोनिषद में भी ऐसा वर्णन है—' मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम "अर्थात् प्रकृति ही माया है और उस माया का अधिपति परमेश्वर है (क्वे. ४.१०), और 'अस्मान्मायी सृजते विक्वमेतत्'— इससे साया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (क्वे. ४.९)। प्रकृति को माया

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्जान्यहम् ॥ ७ ॥
पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्हताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि दुग युगे ॥ ८ ॥

\*\* जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं या वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
वीतरागभयकोषा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
वहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

वयो कहते है, इस माया का स्वरूप क्या है, ग्रीर इस कथन का क्या अर्थ, कि माया से मृष्टि उत्पन्न होती है?—इत्यादि प्रश्नो का ग्रिधिक विवरण गीतारहस्य के ९ वे प्रकरण में किया गया है। यह बतला दिया कि, ग्रव्यक्त परनेश्वर व्यक्त कैसे होता है ग्रर्थात् कर्म उपजा हुग्रासा कैसे देख पड़ता है; ग्रव दूइस वात का खुलासा करते है, कि यह ऐसा कब ग्रीर किस लिये करता है—]

(७) है भारत! जब जब धर्म की ग्लानि होती श्रीर श्रधमें की प्रबलता फैल जाती है, तब (तब) में स्वयं ही जन्म (श्रवतार) लिया करता हूँ। (८) साधुश्रो की संरक्षा के निमित्त श्रीर दुष्टो का नाश करने के लिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना के ग्रथं, में जन्म लिया करता हूँ।

[इन दोनों क्लोकों में 'धर्म' शब्द का अर्थ केवल पारलैंकिक वैदिक धर्म नहीं है, किन्तु चारो वर्णों के धर्म, न्याय और नी।त प्रभृति वातो का भी उसमें सुरयता से समावेश होता है। इस क्लोक का तात्पर्य यह है, कि जगत में जय अन्याय, अनीति, दुष्टता और प्रधाधन्धी मच कर साधुओं को कप्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदया बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगत् की सुरिथित को स्थिर कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी और परा-क्रमी पुष्ट के रूप से (गी. १०.४१) अवतार ले कर भगवान, समाज की विगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं। इसे रीति से अवतार ले कर भगवान् जो काम करते हैं, उसी को 'लोकसंग्रह' भी कहते हैं। पिछले अव्याय में कह दिया गया है, कि यही काम अपनी शिक्त और अधिकार के अनुसार आत्मज्ञानी पुष्ट्यों को भी करना चाहिये (गी. ३.२०)। यह यतला दिया गया, कि परमेश्वर कब और किस लिये अवतार लेता है। अब यह बतलाते हैं, कि इस तत्त्व को परख कर जो पुष्प तदनुसार बर्ताव करते हैं उनको कौन सी गति मिलती है—]

(९) हे छर्जुन ! इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म ग्रौर दिव्य कर्म के तत्व को जो ं जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात् फिर जन्म न लेकर:नुभसे ग्रा किलता है। (१०) प्रीति, भय ग्रौर कोच से छूटे हुए, मत्परायण ग्रौर गेरे श्राश्रय में ग्राये हुए, \*\*ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥ कांक्षन्तः कर्भणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभैवति कर्मजा ॥ १२ ॥

अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में श्राकर मिर्ल गये है।

[ भगवान् के दिव्य जन्म को समभने के लिये यह जानना पड़ता है, कि
प्रव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है; श्रौर इसके जान लेने से प्रध्यात्मान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी श्रिल्प्त रहने
का, श्रर्थात् निष्काम कर्म के तत्त्व का, ज्ञान हो जाता है। सारांश, परमेश्वर के
दिव्य जन्म श्रौर दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो श्रध्यात्मज्ञान श्रौर कर्मयोग
दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है, श्रौर मोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी
श्रावश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को श्रन्त में भगवत्प्राप्ति हुए बिना नहीं
रहती। श्रर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म श्रौर दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ श्रा
गया; फिर श्रध्यात्मज्ञान श्रयवा निष्काम कर्मयोग दोनों का श्रलग श्रस्ययन
नहीं करना पड़ता। श्रतएव वस्तव्य यह है, कि भगवान् के जन्म श्रौर छत्य का
विचार करो, एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्नाव करो; भगवत्प्राप्ति होने के लिये
दूसरा कोई साधन श्रपेक्षित नहीं है। भगवान् की यही सक्वी उपासना है। श्रब
इसकी श्रपेक्षा नीचे के दर्जे की उपासनाशों के फल श्रौर उपयोग बतलाते है—]
(११) जो मुक्ने जिस प्रकार से भजते है, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता

(११) जो मुर्फ जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता हूँ | हे पार्थ ! किसी भी श्रोर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में श्रा मिलते हैं ।

[ 'मम वर्त्मानुवर्तन्ते ' इत्यादि उत्तरार्ध पहले (३. २३) कुछ निराले प्रर्थ में आया है, श्रीर इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार अर्थ कैसे बदल जाता है। यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने परें भी मनुष्य परमेश्वर की ही श्रीर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि अनेक लोग अनेक मार्गो से वयों जाते हैं ? अब इसका कारण बतलाते हैं—]

(१२) (कर्मबन्धन के नाज्ञ की नहीं, केवल) कर्मफल की इच्छा। करनेवाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिये किया करते है, कि (ये) कर्मफल (इसी) मनुष्यलोक में जीव्र ही मिल जाते हैं।

[ यही विचार सातवें श्रध्याय (२१, २२) में फिर ग्राये हैं। परमेश्वर की श्राराधना का सच्चा फल है मोक्ष, परन्तु वह तभी प्राप्त होता है कि जब काला-न्तर से एवं दीर्घ श्रीर एकान्त उपासना से कर्मजन्म का पूर्ण नाश हो जाता है; परंतु इतने दूरदर्शी श्रीर दीर्घ उद्योगी पुष्य बहुत ही थोडे होते हैं। इस क्लोक का गी. र. ४३

\*\* चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्नारमिष मां विद्धयकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥ न मां कं गीणि लिपन्ति न में कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वद्धयते ॥ १४ ॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वेरिष सुमुश्लीभः ।

भावार्थ यह है, कि बहुतेरों को तो प्रपने उद्योग प्रर्थात् कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, श्रौर ऐसे ही लोग देवताश्रों की पूजा किया करते है (गीतार. पृ. ४२२ देखों)। गीता का यह भी कथन है, कि पर्याय से यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है, श्रौर बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यवसान निष्काम भिवत में होकर श्रुप्त में भोक्ष प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६)। पहले कह दुके है, कि धर्म की स्स्था गा करने के लिये परमेश्वर श्रवतार लेता है, श्रव संक्षेप में बतलाते है, कि धर्म की सस्थापना करने के लिये क्या करना पड़ता है—]

(१३) (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जूद्र इस प्रकार) चारो वर्णों कि व्यवस्था गुण और कर्म के भेद से मैने निर्माण की है। इसे तू ध्यान में रख, कि मैं उसका कर्ता भी हूँ और श्रकर्ता श्रर्थात उसे न करनेवाला श्रव्यय (मै हो) हूँ।

[ श्रयं यह है, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, पर श्रगले श्लोक के वर्णनानुसार वह सदैव निःसङग है, इस कारण श्रकर्ता ही है (गी. ५. १४ देखो )।
परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' एसे दूसरे भी
विरोधाभासात्मक वर्णन है (गी. १३. १४)। चातुर्वर्ण्य के गुण श्रौर भेद का
निरूपण श्रागे श्रठारहवें श्रम्याय (१६. ४१–४६) में किया गया है। श्रब
भगवान् ने "करके न करनेवाला" ऐसा जो श्रपना वर्णन किया है, उसका मर्म
बतलाते हैं—]

(१४) मुक्ते कर्म का लेप श्रर्थात् बाघा नहीं होती; (क्योंकि ) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो मुक्ते इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की बाघा नहीं होती ।

[ ऊपर नवस क्लोक में जो दो बातें कही है, िक मेरे 'जन्म' श्रीर 'कर्म' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है, उनमें से कर्म के तत्त्व का स्पष्टीकरणें इस क्लोक में किया है। 'जानता है' शब्द से यहाँ 'जान कर तदनुसार वर्तने लगता है' इतना श्रयं विविक्षत है। भावार्थ यह है, िक भगवान को उनके कर्म की वाघा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं करते; श्रीर इसे जान कर तदनुसार जो बर्तता है उसको कर्मों का वन्धन नहीं होता। श्रव, इस क्लोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष उदाहरण से इट करते हैं—

कुरु कभैंव तसात्वं पूर्वेः पूर्वतरं छतम् ॥ १५ ॥

\*\* किं कर्म किमकर्नेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवस्थामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

कर्मणो ह्यपि बोड्व्यं बोध्द्व्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च वोध्द्व्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

(१५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुक्षु लोगों ने भी कर्म किया या। इसलिये पूर्व के लोगों के लिये हुए ग्रति प्राचीन कर्म को ही तू कर।

[इस प्रकार मोक्ष थ्रोर कर्म का विरोध नहीं है, श्रतएव थ्रजुंन को निश्चित उपदेश किया है, कि तू कर्म कर । परन्तु संन्यास मार्गवालों का कथन है, कि "कर्मों के छोड़ने से श्रयात् श्रकर्म से ही मोक्ष मिलता है;" इस पर यह शंका होती है, कि ऐसे कथन का बीज नया है ? श्रतएव श्रव कर्म श्रीर श्रकर्म के विवेचन का श्रारम्भ करके तेईसवें श्लोक में सिद्धान्त करते है, कि श्रक्म कुछ कर्मत्याग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही श्रकर्म कहना चाहिये।

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है, कि कौन कमें है ग्रौर कौन ग्रकमं; (श्रतएव) वैसा कमें तुभे बतलाया हूँ, कि जिसे जान कोने से तूपाप से मुक्त होगा।

[' श्रक्समं ' नञा समास है। व्याकरण की रीति से उसके श्र=नञ् शब्द के ' श्रभाव ' श्रयवा ' श्रशाशस्य ' दो श्रथं हो सकते हैं; श्रौर यह नहीं कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही श्रथं विविक्षित न होंगे। परन्तु श्रगले क्लोक में 'विकर्स ' नाम से कर्म का एक श्रौर तीसरा भेद किया है, श्रतएव इस क्लोक में श्रकमं शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है, जिसे संन्यास मार्गवाले लोग ' कर्म का स्वरूपतः त्याग ' कहते हैं। संन्यास-मार्गवाले कहते हैं कि ' सब कर्म छोड दो ;' परंतु १८ वें क्लोक की टिप्पणी से देख पड़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है, कि कर्म को जिलकृत हो त्याग देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, संन्यास-मार्गवालों का कर्मत्याग सच्चा ' श्रकर्म ' नहीं है; श्रकर्म का मर्म ही कुछ श्रौर है।

(१७) कर्म की गति गहन है; (श्रतएव) यह जान लेना चाहिये, कि कर्म क्या है और समकता चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) क्या है और यह भी जात कर लेना चाहिये, कि श्रकर्म (कर्म न करना) क्या है। (१८) कर्म में श्रकर्म ग्रीर श्रकर्म में कर्म जिसे देख पड़ता है, दह पुरुष सब मनुष्यों में ज्ञानी श्रीर वही युदत श्रयांत् योगयुदत एवं समस्त कर्म करनेवाला है।

[ इसमें श्रीर श्रगले पाँच क्लोको में कर्म, श्रकर्म एवं विकर्म का खुलासा किया गया है; इसने लो कुछ कमी रह गई है, वह श्रगले श्रठारहेंवे श्रध्याय

### स वुध्दिमानमनुष्येषु स युक्तः ऋत्स्नकर्मऋत् ॥ १८ ॥

में कर्मत्याग, कर्म श्रीर कर्ता के त्रिविध भेंद-वर्णन में पूरी कर दी गई है (गी-१८. ४-७; १८. २३-२५; १८. २६-२८ ) । यहाँ संसेप में स्पष्टतापूर्वक यह वतला देना श्रावश्यक है, कि दोनों स्थलों के कर्म-विवेचन से कर्म, श्रकम श्रीर विकर्म के सम्वन्य में गीता के सिद्धान्त क्या है। क्योकि, टीकाकारों ने इस सम्बन्य में वड़ी गड़बड़ कर दी है। संन्यासमार्गवालो को सब कर्मों का स्वरूपतः त्याग इष्ट है, इसलिये वे गीता के 'श्रकर्म' पद का श्रर्थ खींचातानी से श्रपने मार्ग की श्रोर लाना चाहते है। मीमांसको को यज्ञ-याग श्रादि काम्य कर्मे इष्ट है, इसलिये उन्हें उनके अतिरिक्त श्रीर सभी कर्म 'विकर्म ' जैंचते हैं। इसके सिवा मीमांसकों के नित्य-नैमित्तिक ग्रादि कर्मभेद भी इसी में ग्रा जाते हैं, ग्रौर फिर इसी में घर्मजास्त्री अपनी ढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाने की इच्छा रखते है। सारांश, चारों ग्रोर से ऐसे खींचातानी होने के कारण ग्रन्त में यह जान लेना कठिन हो जाता है, कि-गीता ' अकर्म किसे कहती है, और ' विकर्म ' किसे। श्रतएव पहले से ही इस वात पर घ्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तात्त्रिक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्काम कर्न करनेवाले कर्मयोगी की है; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म छोड़नेवाले संन्यासमार्गियों की नहीं है। गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है, कि 'कर्मशून्यता 'के श्रर्थ में -' श्रकर्म ' .इस जगत् में कहीं भी नहीं रह सकता श्रथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मजून्य नहीं हो सकता (गी. ३. ५. १८. ११); क्योंकि सोना, उठना-बैठना श्रीर जीवित रहना तक किसी से भी छूट नहीं जाता । श्रीर यदि कर्मशून्यता होना सम्भव नहीं है तो यह निश्चय करना पड़ता है, कि श्रकर्म कहें किसे ? इसके लिये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलव निरी किया न समक कर उससे होनेवाले शुभ-ग्रशुभ ग्रादि परिएामो का विचार करके कर्म का कर्मत्व या श्रकर्मत्व निव्चित करो । यदि सृष्टि के मानी ही कर्म है, तो मनुष्य जब तक सृष्टि में है, तब तक उससे कर्म नहीं छूटते। ग्रतः कर्म और ग्रकर्म का जो विचार करना हो वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनृष्य को वह कर्म कहाँ तक बद्ध करेगा। करने पर भी जो कर्म हमें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में कहना चाहिये, कि उसका कर्मत्व अर्थात् वन्धकंच्य नण्ट हो गया; श्रीर यदि किसी भी कर्म का वन्धाकत्व अर्थात् कर्मस्व इस प्रकार नष्ट हो जायँ तो फिर वह कर्म ' शक्से ' ही हुआ। श्रक्से का प्रचलित सांसारिक श्रर्थ कमंजूत्यता ठीक है; परन्तु शारत्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ मेला नहीं मिलता। दयोकि हम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना ग्रयति कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो-जाता है। उदाहरणार्थ, श्रपने मा-बाप को कोई नारता-पीटता हो, तो उसको न रोर कर चुप्पी मारे बैठा रहना, उत समय व्यावहारिक चुण्टि से अकर्म प्रथति

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः।

कर्मशून्यता हो तो भी, कर्म ही-ग्रधिक क्या कहें, विकर्म-है; ग्रीर कर्म-विपाक की दृष्टि से उसका अशुभ परिएाम हमें भोगना ही पड़ेगा। अतएव गीता इस क्लोक में विरोधाभास की रीतिं से बड़ी खबी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है जिसने जान लिया कि अकर्म में भी (कभी कभी तो भयानक) कर्म हो जाता है, श्रीर कर्म करके भी वह कर्मविपाक की ृष्टि से मरा सा, श्रर्थात् श्रकर्म होता है; तथा यही अर्थ अगले क्लोक में भिन्न भिन्न रीतियों से- वर्णित है। कर्म के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के ग्रनुसार यही एक सच्चा साधन है, भि निःसंग बुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से कर्म किया जावे (गीतारहस्य पृ.११०-११४; २८५ देखो)। श्रतः इस साधन को उपयोग कर निःसंग बुद्धि से जो कर्म किया जायेँ यही गीता के श्रनुसार प्रशस्त-सात्त्विक - कर्म है (गी. १८. ९); श्रीर गीता के मत में वही सच्चा ' श्रकर्म ' है। क्योंकि उसका कर्मत्व, श्रर्थात् कर्म-विपाकं की क्रिया के श्रनुसार बन्धकत्व, निकल जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं ( श्रौर 'करते हैं ' पद में चुप-चाप निठल्ले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात् 'सात्त्विक कर्म', अथवा गीता के अनुसार अकर्म, घटा देने से बाकी जो कर्म रह जाते है उनके दो भाग हो सकते है; एक राजस और दूसरा तामस। इनमें तामस कर्म मोह और श्रज्ञान से हुआ करते है इसलिये उन्हें विकर्म कहते ै--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी वह विकर्म ही है, ग्रकर्स नहीं (गी. १८. ७)। ग्रब रह गये राजस कर्म। ये कर्म पहले दर्जे के प्रथात् सात्विक नहीं है, प्रथवा ये वे कर्म भी नहीं है, जिन्हें गीता सचमुच 'श्रकर्म' कहती है। गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजस कर्मों को केवल 'कर्म'भी कह सकता है। तात्पर्य, क्रियात्मक स्वरूप प्रथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-प्रकर्म का निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है, कि कर्म है या ग्रकर्म। ग्रष्टावर्कगीता संन्यासमागे की है, तथापि उसमें भी कहा है --

निवृत्तिरिप मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरिप घीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥

अर्थात् मूर्लो की निवृत्ति ( अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से विसुखता) ही वास्तव में प्रवृत्ति अर्थात् कर्म है और पण्डित लोगों की प्रवृत्ति ( अर्थात् निष्काम कर्म ) से ही निवृत्ति यानी कर्म-त्याग का फल मिलता है ( अष्टाः १८. ६१ ) । गीता के उक्त क्लोक में यही अर्थ विरोधाभासक्ष्मी अलंकार की रीति से बड़ी सुन्दरता से बतलाया ग्या है । गीता के अकर्म के इस लक्षण को भली भाँति समक्षे बिना, गीता के कर्म-अकर्म के विवेचन का मर्म कभी समक्ष में आने का नहीं । अब इी अर्थ को अगले क्लोकों में अधिक व्यवत करते है — }

क्षानान्निद्ग्धकर्माणं तम्बंहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्त्वा कर्मफल्लासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मज्यभिष्रवृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥:२० ॥ निराशीर्थतिकत्तात्मा त्यक्तसर्वपरिष्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्ना न्याति किल्विषम् ॥ २१ ॥ यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातितो विमत्सरः ।

- ् (१९) ज्ञानी पुरुष उसी को पण्डित कहते है, कि जिसके सभी समारम्भ अर्थात उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते है और जिसके कर्म ज्ञान कि असम हो जाते है ।
  - [ 'ज्ञांन से कर्म भस्म होते हैं,' इसका अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं है, किन्तु इस क्लोक से अगट होता है, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना; यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार. पृ. २८५-२८९ देखो)। इसी प्रकार आगे भगवद्भकत के वर्णन में जो " सर्वारम्भपरित्यागी "-समस्त आरम्भ या उद्योग छोड़नेवाला पद आया है (गी. १२. १६; १४. २५) उसके अर्थ का निर्णय भी इससे हो जाता है, अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं ]
- (२०) कर्म फल की श्रासिवत छोड़ कर जो सदा तृष्त श्रौर निराश्य हं श्रयात् जो पुरुष कर्मफल के साधन की श्राश्ययभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक काय की सिद्धि के लिये अमुक काम करता हूँ)—कहना चाहिये कि-वह कर्म करने में निमान रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) श्राज्ञीः श्रयात् फम की वासना छोड़नेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला श्रौर सर्वसंग से मुक्त पुरुष केवल ज्ञारीर अर्थात् अरीर या कर्मेंद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

[कुछ लोग बीसवे क्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'घर' गृहस्थी न रखनेवाला' (संन्यासी) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है। प्राश्रय को घर या छेरा कह सकेंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्त्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं है। अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेनुरूप ठिकाना ( आश्रय ) कहीं न रहे। यही अर्थ गीता के ६. १ क्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफलं ' इन शब्दो से स्पष्ट व्यक्त किया गया है, और वामन पण्डित ने गीता की यथार्थवीपिका नामक अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है। ऐसे ही २१ वे क्लोक में 'शारीर' के मानी सिर्फ जरीर-पोषण के लिये भिक्षाटन आदि कर्म नहीं है। आगे पाँचवे अध्याय में " योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसिक्त अथवा काम्यवृद्धि को मन में रख कर केवल इंद्रियों से कर्म किया करते है" ( ५. ११ ) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्थक ही " केवलं शारीर कर्म " इन पदो का सच्चा अर्थ है। इन्द्रियां कर्म करती ह, पर बुद्धि सम रहने के कारण उन कर्मो का पाप-पुष्य कर्त्ता को नहीं लगता।

समः सिद्धाविसिद्धौःच ऋत्वापि न निबद्धश्वते ॥ २२ ॥ गतसंगर्दय मुक्तस्य द्यानावस्थितचेतसः । यज्ञायाचरंतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ -

(२२) यदृच्छा से जो प्राप्त हो जायँ उसमें सन्तुष्ट, (हर्ष शोक स्नादि) द्वन्द्वों से सुक्त, निर्मत्सर, त्रीर (कर्म की) सिद्धिया असिद्धि को एक सा हो नाननेवाला पुरुष (कर्म) करके भी ( उनके पाप-पुण्य से ) बद्ध नहीं होता। (२३) स्नासङगरहित, ( रागद्वेष से ) मुक्त, (साम्यबुद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले ग्रीर (केवल) यज्ञ ही के लिये (कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं।

[ तीसरे श्रव्याय (३.९) में जो यह भाव है, कि मीमांसको के मत में यज्ञ के किये लिये हुए कर्म बन्धक नहीं होते श्रीर श्रासिक्त छोड़ कर करने से वे ही कर्म स्वर्गप्रद न होकर मोक्षप्रद होते है, वही इस श्लोक में बतलाया गया है। "समग्र विलीन हो जाते है," में 'समग्र' पद महत्त्व का है। मीमा-सक लोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य मानते है, ग्रीर उनकी दृष्टि से स्वर्गसुख को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे, अर्थात् मोक्ष पर है, और इस दृष्टिसे स्वर्गप्रद कर्म भी बन्घक ही होते है। अत-एव कहा है, कि यज्ञार्थ कर्म भी श्रनासक्त बुद्धि से करने पर 'समग्र' लय , पाते है अर्थात् स्वर्गप्रद न हो कर मोक्षप्रद हो जाते है। तथापि इस अध्याय में यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में भीर तीसरे श्रध्यायवाले यज्ञ-प्रकरण के प्रतिपादन में एक बड़ा भारी भेद है। तीसरे अध्याय में कहा है, कि श्रीत-स्मार्त श्रनादि यज्ञ-चक को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु ग्रब भगवान् कहते है, कि यज्ञ का इतना ही संकुचित अर्थ न समभो, कि देवता के उद्देश से अग्नि में तिल-वावल या पञ् का हवन कर दिया जावे, प्रथवा चातुर्वर्ण्य के कर्म स्वधर्म के ग्रनुसार काम्य बुद्धि से किये जावें। अग्नि में आहुति छोड़ते समय अन्त में 'इदं न मम '--यह मेरा नहीं—इन शब्दो का उच्चारण किया जाता है; इनमें स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्त्व का जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से "न मम" कह कर ग्रर्थात् ममता युवत वृद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पण्यूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर ग्रंथवा ब्रह्म का यजन हुआ करता है। सारांश, मीमासको के द्रव्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत है, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते है; श्रीर लोकसंग्रह के निमित्त जगत् के स्रासिक्त-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के 'समग्र' फल से मुक्त होता हुग्रा भ्रन्त में मोक्ष पाता है (गीतार. पृ. ३४४-३४७ देखो)। ब्रह्मापंएा-रूपी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस क्लोक में किया गया है और फिर इसकी ग्रपेक्षा कम योग्यता के श्रनेक साक्षणिक यज्ञों का स्वरूप बतलाया गया है; एवं तेतीसर्वे क्लोक में समग्र प्रकरण का उपसंहार कर कहा गया है, कि ऐसा 'ज्ञान-यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है।

\*\* व्रह्मापंणं व्रह्म द्दिवर्वहाशो व्रह्मणा द्दुतम् । व्रह्मेव तेन गंतव्यं व्रह्मकर्म समाधिना ॥ २४ ॥ दैवमेवापरे यक्वं योगिनः पर्शुपासते । व्रह्माग्रावपरे यक्वं यक्वेनेवोपजुह्मति ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीदियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्मति । द्राव्यदिनिवपयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्मति ॥ २६ ॥ सर्वाणीदियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

(२४) श्रर्पण श्रथवा हवन करने की किया बह्य है, हिव श्रर्थात् अप्ण करने का द्रव्य बह्य है, ब्रह्माग्नि में ब्रह्म ने हवन किया है— (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि में (सभी) कर्म ब्रह्ममय है, उसकी ब्रह्म ही मिलता है।

[शाडकर भाष्य में ' अपंण ' शब्द का अयं ' तपंण ' करने का साधन अर्थात् आचमनो इत्यादि है; परन्तु यह ज़रा किन है। इसकी अपेक्षा, अपंण-अपंण करने की या हवन करनेकी किया, यह अर्थ अधिक सरल है। यह बह्मापंणपूर्वक अर्थात् निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ। अब देवता के उद्देश से अर्थात् काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते है— ]

्(२५) कोई कोई (कर्म-) योगी (ब्रह्मबुद्धि के ददल) देवता श्रादि के उद्देश से यज्ञ किया करते हु; श्रीर कीई ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं।

[पुरुषतूयत में विराद् रूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने का जो वर्णन है—"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: (ऋ. १०, ९०. १६) उसी को लक्ष्य कर इस क्लोक का उत्तरार्घ कहा गया है। 'यज्ञं यज्ञेनेवोपजुद्धित' ये पद ऋ वेद के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' से समानार्थक ही देख पड़ते हैं। प्रगट है कि इस यज्ञ में, जो सृष्टि के प्रारम्भ में हुप्रा था, जिस विराटरूपी पज्ञु का हवन किया गया था, वह पज्ञु, और जिस देवता का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनो बहास्वरूपी होंगे। साराज्ञ, चौवीसवे क्लोक का यह वर्णन ही तत्त्वदृष्टि से ठीक है, कि सृष्टि के सब पवार्थों में सदैव ही जहा भरा हुप्रा है, इस कारण इच्छा-रहित वृद्धि से सब व्यवहार करते करते बहा से ही सदा बहा का यजन होता रहता है, केवल वृद्धि वैसी होनी चाहिये। पुरुषसूक्त, को लक्ष कर गीता में यही एक क्लोक नहीं है, प्रत्युत ग्रागे दसवे श्रत्र्याय (१०.४२) में भी इस सूक्त के अनुसार वर्णन है। देवता के उद्देश से किये हुए यज्ञ का वर्णन हो चुका; श्रब श्रान्त, हिव इत्यादि शब्दों के लाक्षणिक श्रर्थ लेकर बतलाते है, कि प्राणायाम प्रादि पातंजल-योग की किया श्रथवा तपस्वरूपण भी एक प्रकार का यज्ञ होता है—] (२६) श्रीर कोई श्रोत्र ग्रादि (कान, ग्रांख श्रादि) इद्वियों का संयमरूप श्रान में

(२६) प्रारं कोई श्रोत ग्रांव (कान, ग्रांख ग्रांव) इद्रियों का संयमरूप ग्राग्न में होम करते हैं ग्रीर कुछ लोग इद्रियरूप ग्राग्न में (इन्द्रियों के ) शब्द ग्राहि विषयों का हवन करते हैं। (२७) ग्रीर कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणों के सब

### आत्मसंयमयोगाश्ची जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

कर्मों को ग्रर्थात् व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वलित ग्रात्मसंयमरूपी योग की ग्रग्नि में हवन किया करते है।

डिन क्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षिणिक यज्ञों का वर्णन है; जैसे (१) इन्द्रियों का सयमन करना श्रर्थात् उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने श्रपने व्यवहार करने देना; (२) इन्द्रियो के विषय अर्थात् उपभोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इन्द्रियों को बिल्कुल मार डालना; (३) न केवल इन्द्रियो के व्यापार को, प्रत्युत प्राणों के भी व्यापार को बन्द कर पूरी समाधि लगा करके केवल श्रात्मानन्द में ही मग्न रहना। श्रब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जायें तो पहले भेद में इन्द्रियों को मर्यादित करने की क्रिया (संयमन) श्रग्नि हुई; क्योंकि दृष्टान्त से यह कहा जा सकता है, कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ था जायँ, इसका उसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात् इन्द्रियाँ होम-द्रव्य है श्रीर तीसरे भेद में इन्द्रियाँ एवं प्राण दोनों मिल कर होम करने के द्रव्य हो जाते है श्रीर श्रात्मसंयमन श्राग्न होता है। इसके श्रतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा प्राणायाम ही किया करते है; उनका वर्णन उन्तीसवें क्लोक में है। 'यज' शब्द के मूल अर्थ द्रव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक, कर तप, संन्यास, समाघि एवं प्राणायाम प्रभृति भगवत्प्राप्ति के सब प्रकार के साधनो का एक ' यज्ञ ' शीर्षक में ही समानेश कर दिया। गया है। भगवद्गीता की यह कत्पना कुछ श्रपूर्व नहीं है। मनुस्मृति के चौथे श्रध्याय यें गृहस्थाश्रम के वर्णन के सिलिसिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋषियज्ञ, दे<u>वय</u>ज्ञ, भूत्<u>यज</u>्ञ, मनुष्ययज्ञ श्रौर पितृय<u>ज्ञ—इत स्मार्त पञ्चमहायज्ञो को कोई गृहस्य न छोड़े</u>; श्रीर फ़िर कहा है, की इनके बदले कोई कोई " इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, वाणी में प्राण का हवन करके, अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेज्वर का यजन करते है " (मनु. ४. २१-२४)। इतिहास की दृष्टि से देखें तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुए प्रभृति देवताओं के उद्देश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रीत ग्रन्थों में कहे गये हैं, उनका प्रचार धीरे घीरे घटता गया; श्रौर जब पातव्जल-योग से, संन्यास से श्रयवा श्राध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग ग्रधिक-ग्रंधिक प्रचलित होने लगे तब, 'यज्ञ' ही शब्द का श्रर्थ विस्तृत कर उसी में मोक्ष के समग्र उपायो का लक्षण से समावेश करने का श्रारम्भ हुग्रा होगा। इसका मर्भ यही है, कि पहले जो शब्द घर्म की दृष्टि से प्रचलित हो गये थे, उन्हों का उपयोग अनले धर्ममार्ग के लिये भी किया जाने। कुछ भी हो, मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल में, उक्त कल्पना सर्वमान्य हो चुकी थी। ﴿ २८ ) इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का श्राचरण करनेवाले यति श्रर्थात् संयमी पुरुष

स्त्राच्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेज्यानं तथापरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेषु जुह्वति । सर्वेज्येते यज्ञविदे यज्ञक्षपितकरमणाः ॥ २० ॥

कोई द्रव्यख्प, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाघ्याय अर्थात् नित्य स्वकर्मानु-ष्ठानरूप, श्रीर कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं।(२९) प्राणायाम में तत्पर हो कर प्राण श्रीर श्रपान की गति को रोक करके, कोई प्राण वायु का अपान में (हवन किया करते हैं) श्रीर कोई श्रपानवायु का प्राण में हवन किया करते हैं।

[इस क्लोक का तात्पर्य यह है, कि पातंजल-योग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातञ्जल-योग-रूप यज्ञ उन्तीसवे क्लोक में बत-लाया गया है, श्रत. ग्रट्ठाईसवेइलोक के "योगरूप यज्ञ "पद का अर्थ कर्म-योगरूपी यज्ञ करना चाहिये। प्राणायाम ज्ञन्द के प्राण ज्ञन्द से क्वास भ्रौर उच्छ्वास, दोनों ऋिया प्रगट होती है; परन्तु जब प्राण ग्रौर श्रपान का भेद करना होता है तब, प्राण = बाहर जानेवाली अर्थात् उच्छ्वास वायु, श्रौर श्रपान 🚞 भीतर ग्रानेवाली इवास, यह ग्रर्थ किया जाता है (वेसू. जांभा २. ४. १२; श्रीर छान्दोग्य शांभा १. २. ३ ) । घ्यान रहे, कि प्राण श्रीर श्रपान के ये श्रर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न है। इस अर्थ से अपान में, अर्थात भीतर खींची हुई व्वास में, प्राण का - उच्छ्वास का-होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है, और इसके विपरीत प्राण में अपान का होन करने से रेचक प्राणायाम होता है। प्राण श्रीर श्रपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम कुम्भक हो जाता है। श्रव इनके सिवा व्यान, उदान श्रीर समान ये तीनो वच रहे। इनमें से व्यान प्राण और अवान के सन्धिस्थलों में रहता है, जो धनुष खींचने, वजन उठाने श्रादि दम खींच कर या श्राधी क्वास छोड़ करके जनित के काम करते समय व्यक्त होता है ( छां १ ३ ५ ) । मरएा-समय में निकल जानेवाली वायुको उदान कहते हैं ( प्रक्त. ३, ६ ), श्रीर सारे शरीर में सब स्थानो पर एक सा श्रन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं (प्रक्त. ३.५) । इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दो के सामान्य ग्रर्थ दिये गये है; परन्तु कुछ स्थलो पर इसकी अपेक्षा निराले श्रर्थ श्रभिप्रेत होते हैं। उदाहरणार्थ, महाभारत (वनपर्व) के २१२ वें श्रध्याय में प्राण श्रादि वायु के निराले ही लक्षण ह, उसमें प्राण का ग्रर्थ मस्तक की वायु ग्रौर ग्रपान का ग्रर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है ( प्रकार १५ श्रीर मैत्र्यु २.६)। उपर के क्लोक में जो वर्ण्न है, उसका यह श्रर्थ है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य वायु में होम होता है। ] (३०-३१) श्रौर कुछ लोग श्राहार को नियमित कर, प्राणों में प्राणी का ही होम किया करते । ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यज्ञ के जानने-

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्मं सनातनम् । नार्यं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः ुरुसत्तम् ॥ ३१ ॥

वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से क्षीए। हो गये हैं (श्रौर जो ) श्रमृत का (श्रर्थात् यज्ञ से बचे हुए का) उपभोग करनेवाले हैं; ५ज्ञ ने करनेवाले को (जब) इस लोक में सफलता नहीं होती, (तब) फिर हे कुरुकेंट ! (उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)?

सारांश, यज्ञ करना यथिप वेद की श्राज्ञा के श्रनुसार मनुष्य का कर्तव्य है, तो भी यह यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं होता । प्रा<u>णायाम करो, तप करो, वेद</u> का अध्ययन करो, अगिनष्टोम करो' पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का हवन करो, पूजा-पाठ करो, या नै<u>बेद्य-वैश्वदेव</u> श्रादि पाँच गृहयज्ञ करो; फ<u>लासि</u>द्य के छूट जाने पर ये सब न्यापक अर्थ में यज्ञ ही है; और फिर यज्ञ-रोप भक्षण के वियल में मीमांसनो के जो सिद्धान्त है, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये उपयुक्त हो जाते ह; इनमें से पहला नियम यह है कि " यज्ञ के अर्थ किया हुआ कर्म बन्धक नहीं होता " ग्रीर इसका वर्णन तेईसवें क्लोक में हो चुका है (गी. ३. ९ पर टिप्पएंगी देखों) । अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक गृहस्थ पञ्चमहायज्ञ कर श्रतिथि श्रादि के भोजन कर चुकने पर फिर अपनी पत्नी सहित भोजन करे, श्रौर इस प्रकार बर्तने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति देता है। " विघ्सं भुक्तशेदं तु यज्ञशेषमथामृतम् " ( मनु.३.२८५ )—- स्रतिथि वगैरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे उसे 'विधस' श्रीर यज्ञ करने से जो शेष रहे, उसे 'श्रमृत' कहते है; इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति श्रीर श्रन्य स्मृतियो में भी कहा है, कि प्रत्येक गृहस्य को नित्य विघसाशी और प्रमृताशी होना चाहिये (ी. ३. १३ ग्रीर गीतारहस्य पृ. १९१ देखो )। श्रब भगवान कहते हैं, कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्त होनेवाला यह सिद्धान्त ही सब प्रकार के उक्त यज्ञो को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म बन्धक नहीं होता, यही नहीं बल्कि उन कमों में से श्रवशिष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग में म्रा जावे, तो भी वे बन्धक नहीं होते (देखो गीतार. पृ. ३८४ )। " बिना यज्ञ के इहलोक भी सिद्ध नहीं होता" यह वाक्य मार्मिक ग्रौर महत्त्व का है। इसका अर्थ उतना ही नहीं है, कि यज्ञ के बिना पानी नहीं बर-सता और पानी के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती; किन्तु 'यज्ञ' शब्द का व्यापक श्रर्थ लेकर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से सना-वेश हुआ है, कि कुछ अपनी प्यारी बातों को छोड़े विना न तो सब को एक सी सुविधा मिल सकती है, ग्रौर न जगत् के व्यवहार ही चल सकते है। उदाहर-एार्थ-- पश्चिमी समाजशास्त्र-प्रणेता जो यह सिद्धान्त वतलाते है, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये बिना श्रौरों को एक सी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, वही इस तत्त्व का एक उदाहरण है। श्रीर, यदि गीता की परिभाषा से इसी अर्थ की कहना हो, तो इस स्थल पर ऐसी यज्ञ प्रधान भाषा का ही प्रयोग

एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मज्ञान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्ज्ञानयज्ञः परतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थ झाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

करना पड़ेगा, कि "जब तक प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अंश का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते"। इस प्रकार के व्यापक और विस्तृत अर्थ से जब यह निश्चय हो चुका, कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का आधार है, तब कहना नहीं होगा कि, केवल कर्तव्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज को व्यवस्था ठीक न रहेगी।

(३२) इस प्रकार भाँति भाँति के यज्ञ ब्रह्म के (ही) मुख में जारी है। यह जानो कि, वे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तू मुक्त हो जायगा।

ज्योतिष्टोम श्रादि द्रव्यमय श्रीतयज्ञ ग्राग्न में हवन करके किये जाते हैं ग्रीर शास्त्र में कहा है, कि देवताग्रों का मुख ग्राग्न है; इस कारण ये यज्ञ उन देवताग्रों को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शहका करे, कि देवताग्रों के मुख-ग्राग्न-में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते, ग्रतः इन लाक्षणिक यज्ञों से श्रेय-प्राप्त होगी कैसे? तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यज्ञ साक्षात् ब्रह्म के ही मुख में होते हैं। दूसरे चरण का भावार्थ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञ विधि के इस ज्यापक स्वरूप को—केवल मीमांसकों के संकुचित ग्रश्यें को ही नहीं—जान लिया, उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती, किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का अधिकारी हो जाता है। ग्रव बतलाते हैं, कि इन सब यज्ञों में श्रेष्ट यज्ञ कीन है—] कि प्रिं नित्र पर्यां के समस्त कर्मों का पर्यंवसान ज्ञान में होता है।

[ गीता में 'ज्ञानयज्ञ' अव्द दो वार आगे भी आया है (गी. ९. १५ और १८. ७०)। हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, यह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये किया करते हैं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती। प्रतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुसार प्राचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को 'ज्ञानयक' कहते हैं। यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाध्य है, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा इसकी योग्यता अधिक समभी जाती है। मोक्षज्ञास्त्र में ज्ञानयज्ञ का वह ज्ञान ही मुख्य है और इसी ज्ञान से सब कर्मो का क्षय हो जाता है। कुछ भी हो, गीता का यह स्थिए सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये। बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। तथापि ' कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है" इस वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों को छोड़ देना चाहिये—यह बात गीतारहस्य के दसवे और ग्यारहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक

\*\*तिहिद्धि प्रणिपातेन पिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदार्शिनः ॥ ३४ ॥
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यिस पांडव ।
येन भृतान्यशेषेण द्रश्यस्यात्मन्यथा पिय ॥ ३'८ ॥
अपि चेदिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापद्यस्यः ।
सर्वं ज्ञानप्रवेनैव वृज्ञिनं सतिरिष्यिसि ॥ ३६ ॥
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भससात्कुरुतं ऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भससात्कुरुतं तथा ॥ ३७ ॥
\*\* न हि ज्ञानेन सह्हां पवित्रमिह विद्यते ।

प्रतिपादन की गई हैं। ग्रपने लिये नहीं, तो लोकसग्रह के निर्मित्त कर्तव्य समभ कर सभी कर्म करना ही चाहिये; श्रीर जब कि वे जान एवं समयुद्धि से किये जाते हैं, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कर्ता को नहीं होती (देखो ग्रागे ३७ वाँ क्लोक) और यह ज्ञानयज्ञ मोक्षप्रद होता है। श्रतः गीता का सथ लोगों को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम बुद्धि से करो।

(३४) ध्यान में रख, कि प्रिएापात से, प्रश्न करने से और येवा से तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुभ्ते उस ज्ञान का उपदेश करेगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर हे पाण्डव! फिर तुभ्ते ऐसा मोह नहीं होगा थ्रौर जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को तू अपने में श्रौर मुभ में भी देखेगा।

[सब प्राणियों को प्रपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का समस्त प्राणिसात्र में एकता का जो ज्ञान थागे विणित है (गी. ६.२९), उसी का यहाँ उल्लेख किया गया है। मूल में आत्मा और भगवान् दोनो एक-रूप है, अतएव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है, अर्थात् भगवान् में भी उनका समावेश होता है। इसी लिये भगवतपुराण में भगवद्भवतों का लक्षण देते हुए कहा है, "सब प्राणियों को भगवान् में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भगवत्कत्ता का चाहिये "(भागः ११.२ ४५)। इस महत्त्व के नी।ततत्त्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बाहरवे प्रकरण (पृ. ४२९-४३०) में किया गया है। ]

(३६) सब पापियो से यदि ग्रधिक पाप करनेवाला हो, तो भी(उस) ज्ञान-नौका से ही तू सब पापो को पार कर जावेगा । (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित की हुई ग्रामि (सब) इंघन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे ग्रजुन ! (यह) ज्ञानरूप ग्रामित सब कर्मों को (शुभ-ग्रशुभ बन्धनों को ) जला डालती है।

[ ज्ञान की महत्ता बतला दी। प्रब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्रान्ति किन उपायों से होती है — ]

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥ श्रद्धावांह्नमते ज्ञानं तत्परः संयतेद्वियः । ज्ञानं लब्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च सश्यातमा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ ४४ योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ अत्मवन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ तसाद्ज्ञानसभूतं हृत्स्य ज्ञानासिनात्मनः ।

(३८) इस लोक में ज्ञान के संमान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुष अपप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग अर्थात कर्पयोग सिद्ध हो गया है।

[३७ वें क्लोक में 'कर्मों' का प्रयं 'कर्म का बन्धन' है (गी.४. १९ देखो)। प्रयनी बुद्धि से आरम्भ किये हुए निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये श्रब श्रद्धा का दूसरा मार्ग बतलाते हैं — ]

(३९) जो श्रद्धावान् पुरुष इंद्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे (भी) यह ज्ञान मिल जाता है, श्रौर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त हो उसे परम ज्ञान्ति प्राप्त होती है।

[ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान श्रीर शान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से भी मिलती है (देखो गी. १३. २५ )।

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है श्रौर न श्रद्धा ही है, उस संशयप्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयप्रस्त को न यह लोक है (श्रौर) न परलोक, एवं सुख भी नहीं है।

[ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बतला चुके, एक बुद्धि का ग्रीर दूसरा श्रद्धा का। ग्रव ज्ञान ग्रीर कर्मयोग का पृथक् उपयोग दिखला कर ममस्त विषय का उपसंहार करते हैं — ]

(४१) हे धनञ्जय ! उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते, कि जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात् कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये हैं। (४२) इसिलये अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-)योग का आश्रय कर। (और) हे भारत ! (गुद्ध के लिये) खड़ा हो।

[ईजावास्य उपनिषद् में 'विद्या' ग्रीर 'ग्रविद्या' का पृथक् उपयोग । दिखला कर जिस प्रकार दोनो को बिना छोड़े ही ग्राचरण करने के लिये कहा छित्वेनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत ॥ ४२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृण्णार्जन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

गया है (इश.११; गीतार. पृ. ३५६ देखो); उसी प्रकार गीता के इन दो क्लोकों में ज्ञान श्रौर (कर्म-) योग का पृथक् उपयोग दिखला कर उनके श्रयांत् ज्ञान श्रौर योग के समुच्चय से ही कर्म करने के विषय में श्रर्जुन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का पृथक्-पृथक् उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग के द्वारा कर्म करने पर उनके बन्धन टूट जाते है श्रौर वे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता है। अतः श्रन्तिम उपदेश यह है, कि श्रकेले कर्म या श्रकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक कर्मयोग का श्राश्रय करके युद्ध करो। श्रर्जुन को योग-का श्राश्रय करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य के पृष्ठ ५८ में दिखलाया गया है, कि योग शब्द का श्रयं यहां 'कर्मयोग 'ही लेना चाहिये। ज्ञान श्रीर योग का यह सेल ही "ज्ञानयोगव्यवस्थितः" पर से देवी सम्पत्ति के

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-श्रर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, ध्रुशीकृष्ण् श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, ज्ञान-कर्म-संन्यांसयोग नामक चौथा, श्रष्ट्याय समाप्त हुआ।

लक्षण (गी. १६. १) में फिर बतलाया गया है।

[ घ्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-संन्यास 'पद में 'संन्यास' शब्द का श्रर्थ रिस्वरूपतः 'कर्मत्याग' नहीं है; किन्तु निष्कामबुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्यास श्रर्थात् 'श्रपंण करना' श्रर्थ है। श्रौर श्रागे श्रठारहवे श्रघ्याय के श्रारम्म में उसी का खुलासा किया गया है।]

# पाँचवाँ अध्याय।

[ चौथे श्रध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों की जो शंका हो सकती है, उसे ही श्रर्जुन के मुख से, प्रश्नरूप से, कहला कर इस श्रध्याय में भगवान् ने उसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है। यदि समस्त कमों का पर्यवसान ज्ञान है (४.३३), यदि ज्ञान से ही सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते है (४.३७), श्रीर यदि द्रव्यम्य यज्ञ की अपेका ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है (४.३३); तो दूसरे ही श्रध्याय में यह कह कर, कि 'धर्य्य युद्ध करना ही क्षत्रिय को श्रेयस्कर हैं (२.३१) चौथे श्रध्याय के उपसहार में यह बात क्यों कही गई कि 'श्रतएव तू कर्मयोग का श्राक्षत्र कर युद्ध

### पश्चमोऽध्याय :।

#### अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसिस । तच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे न्हिह सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्चेयसकराहुमौ।

के लिये उठ खड़ा हो " (४. ४२)? इस प्रश्नका गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोक्ष-प्राप्त के लियं ज्ञान की आवश्यकता है; और यदि मोक्ष के लियं कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न छूटने के कारण वे लोकसंग्रहार्थ आवश्यक है; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनो के ही समुच्चय की नित्य अपेक्षा है; (४. ४१)। परन्तु इस पर भी शका होती हैं, कि यदि कर्मयोग और सांख्य दोनो हो मार्ग शास्त्र में विहित है तो इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार सांख्यमार्ग को स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में हानि ही क्या हैं? अर्थात् इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गों में अटठ कौन सा है। और अर्जुन के मन में यही शंका हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही अब भी वह पूछता है, कि—]

(१) अर्जुन ने कहा-हे कृष्णं! (तुम)एक वार सन्यास को और दूसरी वार कर्मों के योग को ( अर्थात् कर्म करते रहने के मार्ग को हो ) उत्तम बतलाते हो अब निक्वय कर मुझे एक ही (गार्ग)बतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही अंब्रेड अर्थात् अधिक प्रशस्त हो। (२) श्रीभगवान् ने कहा-कर्यसन्यास और कर्म योग दोनो निष्ठाएँ या मार्ग निश्वेयस्कर अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले है; परन्तु ( अर्थात् मोक्ष की वृष्टि से दोनो की योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनो म कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को योग्यता विशेष है।

[ उनत प्रक्त ज़ीर उत्तर दोनों निःसिन्द्ध ग्रौर स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से पहले क्लोक के 'श्रेय ' जब्द का ग्रर्थ प्रधिक प्रजस्त या बहुत ग्रन्छा है। दोनो मार्गो के तारतम्य-भावविषयक प्रजुंन के प्रक्त का ही यह उत्तर है कि ' कर्मयोगो विज्ञिष्टित '-कर्मयोग की योग्यता विज्ञेष है। तथापि यह सिद्धान्त साय्यमार्ग को इप्ट नहीं है, यथोकि उसला कथन है, कि ज्ञान के पक्चात् सब कर्मों का स्वरूपत. सन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट ग्रर्थचाले प्रक्नोत्तरो की व्ययं सींचातानी कुछ लोगों ने की है। जब यह खींचातानी करने पर भी निर्वाह न हुन्ना तब, उन लोगों ने यह तुर्रा लगा कर किसी प्रकार ग्रपना समाचान कर लिया कि 'विज्ञिष्यते' ( योग्यता या विज्ञेषता) पद से भगवान् ने कर्मयोग की ग्रयं वादात्मक ग्रयांत् कोरी स्तुति कर दी है-ग्रसल में भगवान् का ठीक ग्रिश्मप्राय

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ ×× होयः स नित्यसंन्यासी यो न हेष्टि न कांक्षति ।

वैसा नहीं है! यदि भगवान् का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मों की श्राव-- झ्यकता नहीं है, तो क्या वे श्रर्जुन को यह उत्तर नहीं दे सकते थे कि "इन दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है "? परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे क्लोक के पहले चरण में बतलाया है, कि "कर्मों का करना और छोड़ देना, ये दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदाता है; " और आगे 'तु ' अर्थात् 'परन्तु ' पद का प्योग करके जब भगवान् ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि 'तयोः ' ग्रर्थात् इन दोनों मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की श्रपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही श्रधिक प्रशस्त (श्रेय) है; तब पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान् को यही मत ग्राह्य है. कि साधनावस्था में ज्ञानपाप्ति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मों को ही, ज्ञानी पुरुष ग्रागे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के ग्रर्थ मर्राएपर्यत कर्तव्य समभ कर करता रहे। यही श्रर्थ गीता ३. ७ में विशिष्यते' पद वहाँ है; ग्रौर उसके ग्रगले क्लोक में ग्रर्थात् गीता ३. ८ में ये स्पष्ट शब्द फ़िर भी है, कि " श्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। " इसमें संदेह नहीं, कि उपनिषदों में कई स्थलो पर ( बृ. ४. ४. २२ ) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लोक-षणा भ्रौर पुत्रैषणा प्रभृति न रख कर भिक्षा माँगते हुए घूमा करते हैं। परन्तु उपनिषदों में भी यह नहीं कहा है, कि ज्ञान के पत्रचात यह एक ही मार्ग है--दूसरा नहीं है। ग्रतः केवल उल्लिखित उपनिषद् वाक्य से ही गीता की एकवा-क्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में र्वाणुत यह संन्यास मार्ग मोक्षप्रद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग श्रौर संन्यास, दोनों मार्ग एक से ही मोक्षप्रद है, तथापि (ग्रर्थात् मोक्ष की दृष्टि से दोनों का फल एक ही होने पर भी) जगत् के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है, कि ज्ञान के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग ही भ्रधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। हमारा किया हुम्रा यह भ्रथं गीता के बहुतेरे टीका कारों को मान्य नहीं है; उन्होने कर्मयोग को गौए निश्चित किया है। परन्तु हमारी समक्त में ये श्रर्थ सरल नहीं है; श्रौर गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( विशेष कर पृ. ३०४-३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है; इस कारण यहाँ उसके दुहराने की ग्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में से अधिक प्रशस्तमार्ग का निर्णय कर दिया गया; अब यह सिद्ध कर दिखलाते है, कि ये दोनो मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिन्न देख पड़ें, तो भी तत्त्वतः वे दो नहीं है—]

(३) जो (किसी का भी ) द्वेष नहीं करता और (किसी की भी )इच्छा नहीं करता, उस पुरुष की (कर्म करने पर भी ) नित्य सन्यासी समभाना चाहिये, गी. र. ४४ निर्हें हि महावाहो सुखं वंघात्रमुच्यते ॥ ३ ।
सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवदान्त न पंडिताः ।
एकमण्यास्त्रितः सम्यगुभयोर्विन्दतं फलम् ॥ ४ ॥
यत्सांख्यैः प्राप्यतं स्थानं तद्योगैरिप गम्यते ।
०कं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्वेह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

×× योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥ ७ ॥

क्योंकि हे महाबाहु अर्जुन ! जो ( सुख-दु:ख आदि ) हन्हों से मुक्त हो जायें वह अनायास हो ( कमों के सब ) वन्वों से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग कहते हैं, कि सांख्य ( कमंसंन्यास ) और योग (कमंयोग) भिन्न-भिन्न है; परन्तु पंडित लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का भली भांति आचरण करने से दोशों का फल मिल जाता है। (५) जिस (मोक्ष) रथान में सांख्य- (मार्गवाले लोग) पहुँचते हैं, वही योगी अर्थात् कमंयोगी भो जाते है। ( इस रीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य और योग एक ही है; जिसने यह जान लिया उसी ने ( ठीक तत्त्व को ) पहचाना। (६) हे महाबाहु ! योग अर्थात कमं के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। जो मुनि कमंयोग-युक्त हो गया, उसे बह्म की प्राप्त होने में विलम्ब नहीं लगता।

[ सातर्वे प्रध्याय से ले कर सत्रह्वे प्रध्याय तक इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, कि सांख्यमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वही कर्मयोग से प्रथात् कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि मोक्ष की वृष्टिसे दोनो में कुछ फर्क नहीं है, इस कारए प्रनादि काल से चतते आये हुए इन मार्गों का भेद-भाव दढ़ा कर भगड़ा करना उचित नहीं है; और प्रागे भी यही युक्तियां पुनः पुनः श्राई है (गी. ६. २ श्रोर १८.१,२ एवं उनकी टिप्पणी देखों)। "एक सांख्यं च योगं च यः पश्यित स पश्यित " यह इत्लोक कुछ शब्दभेद से महाभारत में भी दो वार श्राया है (शां. ३०५. १६; ३१६. ४)। संन्यासमार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्ध कर्म किये बिना नहीं होती; और कर्ममार्ग में यद्यपि कर्म किया करते है, तो भी वे ज्ञान पूर्वक होते हैं, इस कारण ब्रह्म-प्राप्ति में कोई वाधा नहीं होती (गी. ६. २); फिर इस भगड़े को बढ़ाने में क्या लाभ है, कि दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न हैं? यदि कहा जायें, कि कर्म करना ही बन्धक है, तो श्रव बतलाते है कि वह शाक्षेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता—]

(७) जो (कर्म ) योगयुक्त हो गया, विसका अन्त करण शुद्ध हो गया, जिसने अपने मन धौर इन्द्रियों को जीत लिया धौर सब आणियों ना आत्मा ही जिसका

नैव किंचित्कराभीति युक्तो मन्येत तक्तवित्।
पश्यन्गृण्वन्स्पृशान्जिद्यन्नश्रम्भग्नच्छन्स्वपन्थ्वसन् ॥ ८॥
प्रलपन्विराजनगृह्वन्तुन्मिषन्निमिषन्निप ।
इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति घारयन् ॥ ९॥
व्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः।
छिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १०॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरिप ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मग्रुद्धये ॥ ११॥

आत्मा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ भी (कर्मों के पुण्य-पाप से ) अलिप्त रहता है। (८) योगयुक्त तत्त्ववेता पुरुष को समक्षना चाहिये, कि "में कुछ भी नहीं करता; " (और) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूँ घने में, चलने में, सोने में, सांस लेने-छोड़ने में, (९) बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, आंखों के पलक खोलने और बन्द करने में भी, ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करे कि (केवल) इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में वर्तती है।

[अन्त के दो क्लोक मिल कर एक वाक्य बना है, और उसमें बतलाये हुए सब कर्म भिन्न भिन्न इन्द्रियों के व्यापार है; उदाहरणार्थ, विसर्जन करना गृद का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना आँखों का इत्यादि। "में कुछ भी नहीं करता" इसका यह मतलव नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो करने दे; किन्तु मतलब यह है, कि 'में 'इस अहडकार-बुद्धि के छूट जाने से अचे-तन इन्द्रियां आप ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकती—और वे आत्मा के काबू में रहती है। सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जायें, तो भी इवासोच्छ्वास आदि इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियां करती हो रहेंगी। और तो क्यां, पल भर जीवित रहना भी कर्म ही है। फिर यह भेद कहां रह गया, कि संन्यासमार्ग का ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी करता है? कर्म तो दोनों को करनाही पड़ता है। पर अहडकार-युक्त आसिकत छूट जाने से वे ही कर्म बन्धक नहीं होते, इस कारण आसिकत का छोड़ना ही इसका मुख्य तत्त्व है; और उसी का अब अधिक निरूपण करते हैं—]

(१०) जो ब्रह्म में अपंण कर आसिषत-विरहित कर्म करता है, उसको वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता। (११) (अतएव) कर्मयोगी (ऐसी अहडकार-बुद्धि न रख कर कि में करता हैं, केवल) शरीर से, (केवल) मन से, (केवल) वुद्धि से और केवल इन्द्रियों से भी, आसिक्त छोड़ कर अत्स्वाद्धि के लिये कर्म किया करते हैं।

[कायिक, वाचिक, मानसिक भावि कर्षों के भेदों को लक्ष्य कर इस क्लोक में ज़रीर, मन भीर बुद्धि ज्ञब्द आये हैं। मूल में यखिप 'केवलै:' विशेषण 'इन्द्रियै:' युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमफोति नैष्टिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्ती निवध्यते ॥ १२ ॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवहारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥ 

\*\*\* न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकम्य सृज्ति अभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जंतवः ॥ १५ ॥

शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन ग्रौर बृद्धि को भी लागू हैं (गी. ४. २१ देखी) । इसी से अनुदाद में उसे 'शरीर' शब्द के समान ही ग्रन्य शब्दों के पीछें भी लगा दिया है। जैसे ऊपर के ग्राठवे श्रौर नवें श्लोक में कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहा है, कि श्रहंकार-बृद्धि एवं फलाशा के विषय में ग्रासिक्त छोड़ कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई मी कर्म किया जायें, तो कर्ता को उसका दोष नहीं लगता (गीता ३.२७; १३.२९ और १८.१६ देखो) । श्रहंकार के न रहने से जो कर्म होते है, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं ग्रौर मन ग्रादिक सभी इन्द्रियों प्रकृति के ही विकार है, श्रतः ऐसे कर्मों का बन्धन कर्ता को नहीं लगता । ग्रब इसी श्रथं को शास्त्रानुसार सिद्ध करते हैं—]

(१२) जो युक्त अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्म-फल छोड़ कर अन्त की पूर्ण् शांति पाता है; और जो अयुक्त है अर्थात् योगयुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुण्य से) बद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मो का मन से ( प्रत्यक्ष नहीं ) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् (पुरुष ) नौ द्वारो के इस (देहरूपी) नगर में न कुछ कराता और न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता है।

[ वह जानता है, कि आत्मा श्रकत्ता है, खेल तो सब प्रकृति का है श्रौर इस कारण स्वस्य या उदासीन पड़ा रहता है (गीता १३.२० श्रौर १८.५६ देखो)। दोनों श्राँखें, दोनो कान, नासिका के दोनो छिद्र, मुख, मूत्रेन्द्रिय, श्रौर गुद—ये शरीर के नौ द्वार या दरवाजे समभे जाते है। श्रध्यात्म दृष्टि से यही उपपत्ति वतलाते हैं, कि कर्मयोगी कर्मों को करके भी युक्त कैसे बना रहता, है—]

(१४) प्रमु प्रथित् आतमा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को (या उनको प्राप्त होनवाले) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वभाव अर्थात् प्रकृति ही (सव कुछ) किया करती है। (१५) विभु अर्थात् सर्वन्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुण्य भी नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दी पड़ा रहने के कारण ('अर्थात् साथा से ) प्राणी मीहिन हो जाते हैं।

[इन दोनो क्लोको का तस्य ग्रसल में साख्यशास्त्र का है (गीतार. पू.

२००० ज्ञानेन तु तद्ञानं येपां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ञाां प्रकाशयंति तत्परम् ॥ १६ ॥
तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तिन्नष्टास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनरात्रात्तं ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥

२००० विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गिव हस्तिनि ।

२००० विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गिव हस्तिनि ।

२००० विद्याविनयसंपन्ने वाह्मणे गिव हस्तिनि ।

३०० विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गिव हस्तिनि ।

३०० विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे गिव हस्तिनि ।

३०० विद्याविनयसंपन्ने बाह्मणे विद्याविक ।

३०० विद्याविक विद्याविक ।

३०० विद्याविक विद्याविक ।

३०० विद्याविक विद्याविक ।

३०० विद्याविक ।

३००

१६२-१६५), वेदान्तियों के मत में श्रात्मा का श्रयं प्रसेक्वर है, अतः वेदान्ति लोग परमेक्वर के विषय में भी 'श्रात्मा श्रकत्तां है 'इस तत्त्व का उपयोग करते हैं। प्रकृति श्रीर पुरुष ऐसे दो मूल तत्त्व मान कर सांख्यमत-वादी समग्न कर्तृ त्व प्रकृति का मानते हैं श्रीर श्रात्मा को उदासीन कहते हैं। परन्तु वेदान्ती लोग इसके श्रागे वढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्गुण परमेक्वर है श्रीर वह सांख्यवालों के श्रात्मा के समान उदासीन श्रीर श्रकत्तां है एवं सारा कर्तृ त्व माया (श्रथात् प्रकृति) का है (गीतार, पू. २६७)। श्रज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बातें जान नहीं पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृ त्व श्रीर श्रकर्तृ त्व का भेद जानता है, इस कारण वह कर्म करके भी श्रिलित्य ही रहता है; श्रव यही कहते ह—]

(१६)परन्तु ज्ञान से जिनका यह ग्रज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके लिये उन्हीं का ज्ञान परमार्थ-तत्त्व को, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) ग्रौर उस परमार्थ-तत्त्व में हो जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका ग्रन्तःकरण रम जाता है ग्रौर जो तुम्लिष्ठ एवं तत्परायण हो जाते है, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुल जाते है ग्रौर वे फिर जन्म नहीं लेते।

[इस प्रकार जिसका श्रज्ञान नष्ट हो जायँ, उस कर्मयोगी की (संन्यासी की नहीं) ब्रह्मभूत या जीवनमुक्त श्रवस्था का श्रव श्रधिक वर्णन करते हैं-]

(१८)पिण्डतों की अर्थात् ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त ज्ञाह्मए, गाया हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चण्डाल, सभी के विषय में समान रहती है। (१९) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं अर्थात् मरएा की प्रतीक्षा न कर, मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि जहा निर्दोष और सम है, अतः ये (साम्य-बुद्धिवाले) पुरुष (सदैव) जहा में स्थित अर्थात् यहीं के यहीं जहामूत हो जाते है।

[जिसने इस तत्त्व को जान लिया कि 'श्रात्मस्वरूपी परमेश्वर श्रकर्ता है श्रीर सारा खेल प्रकृति का है,' वह 'ब्रह्मसंस्य ' हो जाता है श्रीर उसी को मोक्ष मिलता है-'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ' ( खां. २. २३. १ ); उक्त वर्णन न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुध्दिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ वाह्यस्पर्शेष्वसकातमा विदत्यात्मिन यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तातमा सुखमक्ष्य्यमञ्ज्ञते ॥ २१ ॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यंतवंतः कौतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ शक्तभेतीहैव यः सोद्धं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥/२३ ॥

उपनिषदों में है उसीका अनुवाद ऊपर के क्लोकों में किया गया है। परन्तु इस अध्याय के १-१२ क्लोकों से गीता का यह अभिप्राय प्रगट होता है, कि इस अवस्था में भी कर्म नहीं छूटते। शंकराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद् के उक्त वाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया है। परन्तु मूल उपनिषद् का पूर्वापर सन्दर्भ देखने से विदित होता है, कि 'ब्रह्मसंस्थ' होने पर भी तीन आअमों के कर्म करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा और इस उपनिषद् के अन्त में यही अर्थ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है (छां. ८. १५, १ देखों) । ब्रह्मज्ञान हो चुकने पर यह अवस्था जीते जी प्रात्प हो जाती है, अतः इसे ही जीव-मुक्तावस्था फहते हैं (गीतार. पृ. २९८-३०० देखों)। अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्ठा है। चित्तवृत्ति-निरोधक्ष्पी जिन योग-साधनों से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में अब केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है।

(२०) जो त्रिय अर्थात् इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्त न हो जावे और अत्रिय को पाने से खिल भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फँसता, उसी अह्मवेत्ता को बह्म में स्थित हुआ समको। (२१) बाहच पदार्थों के (इंद्रियों से होनेवाले। संयोग में अर्थात् विषयोपभोग में जिसका मन आसकत नहीं, उसे (हो) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का अनुभव करता है। (२२) (बाहरी पदार्थों के) संयोग से हो उत्पन्न होनेवाले भोगों का आदि और अन्त है; अतएव वे दुःख के ही कारण है; हे काँतेय! उन में पिडित लोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छूटने के पहले अर्थात मरण पर्यन्त काम-कोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्द्रिय-संयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सच्चा) सुखी है।

[गीता के दूसरे श्रध्याय में भगवान ने कहा है, कि तुक्ते सुल-दुः स सहना चाहिये (ी. २. १४) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता २. १४ में सुल-दुः लों को 'श्रागमापायिनः ' विशेषण लगाया है, तो यहाँ २२ वें क्लोक में उनको 'श्राद्यन्तवन्तः' कहा है और 'मात्रा' शब्द के बदले xx योंऽतःसुखोंऽतरारामस्तथांतज्योंतिरेव यः ।

स योगे ब्रह्मानुर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

स्रभन्त ब्रह्मितवाणमृषयः श्लीणकलमषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

कामक्रोधिवयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

स्पर्शान्कत्वा वहिर्वाद्याश्चक्षश्चेवांतरे भरुवाः। प्राणापानौ समी कत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेंद्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

'बाहुच ' शब्द का प्रयोग किया है। इसी में 'यूक्त ' शब्द की व्याख्या भी श्रा गई है। सुख-दुःखों का त्याग न कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता का सच्चा लक्षण है। गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो।]

(२४) इस प्रकार (बाह्य सुल-दुःखों की अपेक्षा न कर) जो अन्तःसुखी ग्रयात ग्रन्त:करण में ही सुखी हो जायँ, जो ग्रपने ग्राप में ही ग्राराम पाने लगे, ग्रीर ऐसे ही जिसे (यह) अन्तःप्रकाश मिल जायँ, वह (कर्म-) योगी ब्रह्मरूप हो जाता है एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण श्रर्थात् ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो चाता है। (२५) जिन ऋषियों की द्वन्द्ववृद्धि छूट गई है प्रयात् जिन्होंने इस तत्त्व को जान लिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गये हैं और जो श्रात्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये है, उन्हें वह ब्रह्मनिर्वाण्डप मोक्ष मिलता है। (२६) काम-क्रोधविरहित, ब्रात्मसंयमी ग्रौर झात्म-ज्ञानसम्पन्न यतियो को श्रभितः श्रर्थात् स्रासपास या सन्मुख रखा हुआ सा (बैठे बिठाये) ब्रह्मनिर्वाण्डप मोक्ष मिल जाता है। (२७) बाह्यपदार्थों के (इन्द्रियों

के सुख-बु:खदायक) संयोग से अलग हो कर, दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को जमा-कर और नाक से चलनेवाल प्राएा एवं ग्रापान को सम करके (२८) जिसने इंन्द्रिय, मन फ्रीर बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके भय, इच्छा श्रीर क्रोध छूट गये

है, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त ही है। [गीतारहस्य के नवम (पू. २३३, २४६) श्रीर दशम (पू. २९९) प्रक-राष्ट्रों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्था का है। परन्तु हमारी राय में टोकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुरुष का है। संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गी में शान्ति तो एक ही सी रहती है, और 'उतने ही के लिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपयुक्त हो सकेगा। परन्तु इस

श्रद्याय के आरम्भ के कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर रें५ वें क्लोक में जो यह कहा है, कि झानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मान रहते हैं,

xx भोकारं यज्ञतपसां सर्वलेकिमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां श्लान्तिमृच्छिति ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतामु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानसंन्यासयोगो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५॥

इससे प्रगट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही है— संन्यासी का नहीं है (गी. र. पृ. ३७३ देखो)। कर्म-मार्ग में भी सर्व-भूतान्तर्गत परमेरवर को पहचानना ही परम साध्य है, ग्रतः भगवान् ग्रन्त में कहते हैं कि-] (२९) जो मुक्त को (सव) यज्ञों ग्रीर तपों का भोक्ता, (स्वगं ग्रादि) सब लोकों का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है। इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए ग्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, बह्य-विद्यान्तर्गतयोग—ग्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रीर ग्रर्जुन के संवाद में संन्यास-योग नामक पाँचवां ग्रध्याय समाप्त हुग्रा।

#### छठा अध्याय

[इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्ष प्राप्ति होने के लिये और किसी की भी **अपेक्षा न हो, तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के प्रमन्तर** भी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाशा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे तािक वे बन्धक न हो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हैं श्रीर कर्मसंन्यासमार्ग की अपेक्षा यह श्र्याचक श्रेयस्कर है। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता । तीसरे ही ग्रध्याय में भगवान ने ग्रर्जुन से काम-कोध ग्रादि का वर्णन करते हुन्ने कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में भ्रौर ्वृद्धि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाज कर देते है (३.४०), अतः तू द्धन्द्रियों के निग्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिये इन दो प्रश्नो का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिग्रह कैसे करें, ग्रीर (२) ज्ञान-विज्ञान किसे कहते है; परन्तु वीच में ही अर्जुन के प्रश्नो से यह बतलाना पड़ा, कि कर्म-संन्यास और कमयोग में अधिक अच्छा मार्ग कौन सा है; फ़िर इन दोनों मार्गी की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है, कि कर्मी की न छोड़ कर, निःसङग-वृद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाण्ररूपी मोक्ष वयोंकर मिलता है। ग्रव इस ग्रध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का ग्रारम्भ किया गर्या है, जिनकी भ्रावश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसड्रग या ब्रह्म निष्ठ स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि स्मरण रहे, कि यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पात-ञ्चलयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है। श्रोर, यह बात पाठकों के

## षष्ट्रोऽध्यायः ।

्श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्चितः कर्मफलं काय कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरम्निर्न चाकियः ॥ १ ॥ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं निद्धि पांडच । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

च्यान में आ जायें, इसिलये यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई बातो का ही प्रथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष की ही सच्चा संन्यासी समस्ता चाहिये – कर्म छोड़नेवाले की नहीं (५.३) इत्यादि } (१) कर्मफल का आश्रय न करके (अर्थात् मन में फलाशा को न टिकने दे कर)

जो (शास्त्रानुसार प्रपने विहित) कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और वही कर्म-योगी है। निरिन्न प्रयात् प्राग्निहोत्र प्रादि कर्मों को छोड़ देनेवाला अथवा प्रक्रिय प्रयात् कोई भी कर्म न करके निठल्ले बैठनेवाला (सच्चा संन्यासी ग्रौर योगी) नही है। (२) हे पाण्डव! जिसे संन्यास कहते है, उसी को (कर्म-)योग समस्तो। क्योंकि संकल्प प्रयात् काम्युबृद्धिरूप फलाशा का संन्यास (= त्याग) किये विना कोई भी (कर्म-)योगी नहीं होता।

पिछले श्रध्याय में जो कहा है, कि "एकं सांख्यं च योगं च" (५.५) या "विना योग के संन्यास नहीं होता" ( ५. ६ ), ग्रथवा "ज्ञेयः स नित्य-संन्यासी" (५.३), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारहवें अध्याय (१८.२) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी श्रर्थ का फिर भी वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में श्राग्निहोत्र रख कर यज्ञ-याग आदि कर्म करने पड़ते है, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति में कहा है, कि उसको इस प्रकार ग्रग्नि की रक्षा करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहती, इस कारए। वह 'निरग्नि' हो जायँ न्त्रीर जङ्गनल में रह कर भिक्षा से पेट पालें-जगते के व्यवहार में न पड़े ( मनु. ६. २५ इत्यादि )। पहले इलोक में मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया है और इस पर भगवान् का कथन है, कि निरिन और निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं है । काम्यबृद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सच्या संन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; ग्रुग्नि-त्यागे अववा कर्म-त्याग की बाहच किया में नहीं है। अतएव फलाशा अथवा संकल्प का त्याग कर कर्त्तव्य-कर्म करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह सिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न है। गीता रहस्य के ११ वें प्रकरण (पृ. इं४६.३४९ ) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका मेल कैसे किया है। इस प्रकार सच्चा संन्यास बतला कर श्रब यह बतलाते हैं,

ď٤

## xx आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते ।

कि ज्ञान होने के पहले श्रर्थात् साधनावस्था में जो कर्म किये जाते है उनमें, श्रौर ज्ञानोत्तर श्रर्थात् सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये जाते है उनमें, क्या भेद है। ]

<sup>0</sup> (३) (कर्म-) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कर्म को ( शम का ) कारण ग्रर्थात् साधन कहा है; ग्रौर उसी पुरुष के योगारूढ़ प्रर्थात पूर्ण थोगी हो जाने पर उसके लिये ( श्रागे ) शम ( कर्म का ) कारण हो जाता है ।

[ टीकाकारो ने इस इलोक के प्रर्थ का श्रनर्थ कर डाला है। इलोक के पूर्वीर्घ में योग = कर्मयोग यही श्रर्थ है, श्रीर यह बात सभी को मान्य है, कि उसकी सिद्धि के लिये पहले कर्म ही कारण होता है। किन्तु "योगारूढ़ होले पर उसी के लिये शम कारण हो जाता है" इमका श्रर्थ टीकाकारो ने संन्यासप्रवान कर डाला है। उनका कथन यों है—'शम' = कर्म का 'उपशम'; श्रौर जिसे योग सित हो जाता है, उसे कर्म छोड़ देना चाहिये ! क्योंकि उनके सत में कर्मयोग संन्यास का ग्रङ्ग श्रर्थात् पूर्वसाधन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक श्रापह का है, जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि (१) ग्रब इस प्रध्याय के पहले ही क्लोक में भगवान् ने कहा है, कि कर्मफल का श्राश्रय न करके 'कर्त्तव्य कर्म करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी श्रर्थात् योगारूढ़ है---कर्म न करनेवाला (ग्रिकिय) सच्चा योगी नहीं है; तब यह मानना सर्वथा ग्रन्याय्य है, कि तीसरे क्लोक में योगाल्ड पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म छोडने के लिये भगवान् कहेंगे। संन्यासमार्ग का यह मत भल ही हो, कि शान्ति सिल जाने पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता में अनेक स्थानो पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी यावज्जीवन मगवान् के समान् निष्कामबृद्धि से सब कर्म केवल कर्त्रव्य समभ कर करता रहे (गी. २. ७१; ३. ७ और १९; ४. १९-२१; ५.७-१२; १२ १२; १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ स्रोर १२ देखो)। (२) दूसरा कारण यह है, कि 'शम 'का प्रर्थ 'कर्म का शम ' कहाँ से श्राया ? भगवद्गीता में 'शम ' शब्द वो चार बार ग्राया है, ( गी. १०. ४; १८. ४२ ) वहाँ ग्रीर व्यवहार में भी उसका अर्थ 'मन की ज्ञान्ति 'है। फ़िर इसी क्लोक में 'कर्म की शान्ति ' ग्रर्थ क्यो ले ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैशाचभाष्य में 'योगारूढस्य तस्मैव' के 'तस्मैव' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्ध 'योगारू-दुस्य ' से न लगा कर 'तस्य ' को नपुंसक लिंग की षष्ठी विभक्ति समभ करके ऐसा अर्थ किया है, कि "तस्यैव कर्मणुः झमः" (तस्य अर्थात् पूर्वार्घ के कर्म का शम ) ! किन्तु यह ग्रन्वय भी सरल नहीं है । क्यों कि, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस ख्लोक के पूर्वार्ध में किया

# योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

गया है, उसकी जो स्थिति, अभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है, उसे, बतलाने के लिये उत्तरार्घ का श्रारम्भ हुआ है। श्रतएव 'तस्यैव'पदों से 'कर्मणः एवं यह अर्थ लिया नही जा सकता; अथवा यदि ले ही लें, तो उसका सम्बन्ध 'शमः 'से न जोड़ कर "कारणमुच्यते "के साथ जोडने से ऐसा श्रन्वय लगता है, '' शमः योगारूढस्य तस्यैव कर्मणः कारणमुच्यते, " श्रौर् गीता के संपूर्ण उपदेश के श्रनुसार उसका यह श्रर्थ भी ठीक लग जायगा कि "अब योगांख्द के कर्म का ही शम कारण होता है"। ( रें) टीकाकारों के श्रयं को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के श्रनुसार योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती, उसके सब कर्मी का अन्त ज्ञम में ही होता है; और जो यह सच है तो 'योगाल्ड की ज्ञम कारण होता है 'इस वाक्य का 'कारण 'शब्द बिलकुल ही निरर्थक हो जाता है। 'कारण 'शब्द सदैव सापेक्ष है। 'कारण 'कहन से उसको कुछ न कुछ 'कार्य' श्रवश्य चाहिये, श्रीर संन्यासमार्ग के श्रनुसार योगारूढ को तो कोई भी 'कार्य' शेव नहीं रह जाता। यदि शम को मोक्ष का 'कारए।' प्रथीत् साधन कहें तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है, काम नहीं। प्राच्छा, शम को ज्ञानप्राप्ति का 'कारण ' प्रार्थात् साधन कहे, तो यह वर्णन योगारूढ़ अर्थात् पूर्णावस्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है, इसलिय उसको ज्ञान-प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फ़िर यह शम 'कारण है ही किसका? संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस श्रर्थ को छोड़ कर विचार करने लगें, तो उत्तरार्घ का श्रर्थ करने में पूर्वार्घ का 'कर्म ' पद साक्षिध्य-सामर्थ्य से सहज ही मन में भ्रा जाता है; भ्रौर फ़िर यह भ्रर्थ निष्पन्न होता है, कि योगा-रूढ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिये अब 'शम' कारण या साधन हो जाता है, क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेष नहीं रह गया है, तथापि लोकसंग्रहकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते (देखो गी. ३. १७-१९)। पिछले श्रम्याय में जो यह वचन है, कि "युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्" (गी. ५. १२) - कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण ज्ञान्ति पाता है-इससे भी यही श्रर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि, उसमें शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याग से न जोड़ कर केवल फलाशा के त्याग से ही विंएात है, वहीं पर स्वष्ट कहा है, कि योगी जो कर्म-संन्यास करे वह 'मनसा ' प्रर्थात् मनसे करे ( गी. ५. १३), शरीर के द्वारा या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत है, कि ग्रलंकार-शास्त्र के प्रन्योन्यालंकार का सा अर्थ-चमत्कार या सौरस्य इस श्लोक में सब गया है; श्रीर पूर्वार्ध मे यह बतला कर, कि' शम ' का कारण कर्म '

कब होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया है, कि 'कर्म' का कारण

यदा हि नेदियार्थेषु न कर्मखनुषज्यते । सर्वसकल्पर्सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेतं ।

' ज्ञम ' कव होता है । भगवान् कहते है, कि प्रथम साधनावस्था में ' कर्म ' ही क्षम का व्यर्थात् योगसिद्धि का कारण हैं। भाव यह है, कि यथाक्षक्ति निष्काम-कर्म करते-करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा श्रन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो, जाती हैं। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म भ्रौर वाम को उक्त कार्यकारण-भाव बदल जाता है यानी कर्म वाम का कारण नही होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण बन जाता है, अर्थात् योगारूढ़ पुरुष अपने सब काम श्रब कर्त्तव्य समभ कर, फल की श्राज्ञा न रख करके, ज्ञान्त चित्त से किया करता है। सारांश, इस क्लोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में कर्म छूट जाते है; गीता का कथन है, कि साधनावस्था में 'कर्म 'श्रीर 'शम ' के बीच जो कार्य-कारण भाव होता है, सिर्फ वही सिद्धावस्था में बदल जाता है (गीतारहस्य पृ. ३२२, ३२३)। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म-योगी को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये, और ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं है। अतएव अवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी क्लोक का संन्यासप्रधान ग्रर्थ लगाना उचित नहीं है। ग्राजकल गीता बहुतेरों को दुर्बोघ सी हो गई है, इसका कारण भी यही है। ग्रगले ब्लोक की वियाख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है, कि योगारूढ़ पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह क्लोक यह है-]

(४) क्योंकि जब वह इद्रियों के (शब्द-स्पर्श ग्रादि) विषयों में ब्रोर कर्मी में अनुषक्त नहीं होता तथा सब संकल्प अर्थात् काम्यवृद्धि-रूप फलाशा का (प्रत्यक्ष कर्मों का नहीं) संन्यास करता है, तब उसको योगारूढ कहते हैं।

[कह सकते हैं, कि वह इलोक पिछले इलोक के साथ ग्रीर पहल तीनों इलोकों के साथ भी मिला हुग्रा है, इससे गीता का यह ग्राभप्राय स्पट्ट होता है, कि योगारूढ पुरुष को कर्म न छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यवृद्धि छोड़ करके शान्ति चित्त से निष्काम कर्म करना चाहिये। 'संकल्प का सन्यास' येशब्द ऊपर दूसरे इलोक में श्राये हैं, वहाँ इनका जो अर्थ है वही इस इलोक में भी लेना चाहिये। कर्मयोग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है, ग्रीर फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को सच्चा संन्यासी ग्रीर योगी अर्थात् योगारूढ़ कहना चाहिये। ग्रब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलाशा-संत्यास की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के प्रधिकार में हैं। जो स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंभव नहीं — ]

(५) (मनुष्य) अपना उद्घार आप ही करे। अपने आप को (कभी भी) गिरने न दे। वयोंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्धु (श्रर्थात् सहायक), या आतमैंव ह्यातमेन वेद्युरातमैंव रिपुरातमनः ॥ ५ ॥ वेद्युरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनग्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥ ×× जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । ... शतिरोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापनानयोः ॥ ७ ॥

स्वय श्रपना शत्रु है। (६) जिसने श्रपने श्रापको जीत लिया, वह स्वय श्रपना बन्घु है, परन्तु जो श्रपने श्राप को नहीं पहचानता, वह स्वयं श्रपने साथ शत्रु के समान बैर करता है।

[इन दो क्लोको में श्रात्म-स्वतंत्रता का वर्णन है श्रोर इस तस्व का प्रति-पादन है, कि हर एक को श्रपना उद्धार श्राप ही कर लेना चाहिये; श्रौर प्रकृति कितनी ही बलवती क्यो न हो, उसको जीत कर श्रात्मोन्नति कर लेना हर एक के स्वाधीन है (गीतार. २७७-२८२ देखो)। मन में इस तस्व के भली भांति जम जाने के लिये ही एक बार श्रन्वय से श्रौर फिर व्यतिरेक से-दोनों रोतियों से-वर्णन किया है, कि श्रात्मा श्रपना ही मित्र कब होता है श्रौर श्रात्मा श्रपना क्षत्र कब हो जाता है, श्रौर यही तस्व फिर १३.२८ क्लोक में भी श्राया है। संस्कृत में 'श्रात्मा शब्द के ये तीन श्रर्थ होते है (१) श्रान्तरात्मा, (२) में स्वयं, श्रौर (३) श्रन्तःकरण या मन। इसी से यह श्रात्मा कवद इनमें श्रौर श्रगले क्लोकों में श्रनेक बार श्राया है। श्रव बतलाते है, कि श्रात्मा को श्रपने श्रधीन रखने से क्या फल मिलता है—]

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अप-मान में समाहित अर्थात् सम एवं स्थिर रहता है।

[इस क्लोक में 'परमात्मा' शब्द ग्रात्मा के लिये ही प्रयुक्त है। देह का ग्रात्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में मग्न रहता है; परन्तु इन्द्रिय-संयम से उपा- वियों को जीत लेंने पर यही ग्रात्मा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या परमेश्वर- स्वरूपी बना करता है। परमात्मा कुछ ग्रात्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, ग्रागे गीता में ही (गी. १३. २२ ग्रोर ३१) कहा है, कि मानवी शरीर में रहनेवाला ग्रात्मा ही तत्त्वतः परमात्मा है! महामारत में यह वर्णन है—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः पाकृतैर्गुणैः ।

तैरेव तु विनिर्भुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

" प्राकृत अर्थात् प्रकृति के गुणों से (सुख-दुःख ग्रादि विकारो से ) वह रहेने के कारण ग्रात्मा को ही क्षेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; ग्रौर इन गुणों से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है " (मभा शां. १८७. २४)। गीतारहस्य के ९ वें प्रकरण से ज्ञात, होगा, कि श्रद्धैत वेदान्त का सिद्धान्त भी

श्चानविश्वानतृप्तातमा क्टस्थो विजितेदियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोप्टाइमकांचनः ॥ ८॥
सुह्दानमत्रायुदासीनमध्यस्थद्वेद्यवंधुषु ।
साधुष्वपि च पोपेषु समयुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥
अअविश्वात सततमात्मानं रह्दांस स्थितः ।
एकाको यत्वित्तातमा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

यही है। जो कहते है, कि गीता में श्रद्धैत मतका, प्रतिपादन नहीं है, विशिष्टा-द्वैत या शुद्ध द्वैत ही गीता को ग्राहच है, वे 'परमात्मा' को एक पद न मान 'परं' ग्रोर 'श्रात्मा' ऐसे दो पद करके 'परं' को 'समाहितः' का क्रिया-विशेषण समभते है! यह श्रर्थ क्लिब्ट है; परन्तु इस उदाहरण से समभ में श्रा जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार श्रपने मत के श्रनुसार गीता की कैसी खींचातानी करते है।

(८) जिसका श्रात्मा ज्ञान ग्रीर विज्ञान ग्रर्थात् विविध ज्ञान से तृप्त हो जायँ, जो ग्रप्तनो इन्द्रियो को जीत ले, जो कूटस्थ ग्रर्थात् मूल में जा पहुँचे ग्रीर मिट्टी, पत्थर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-) योगी पुरुष को 'युक्त' ग्रर्थात् सिद्धा-वस्था को पहुँचा हुआ कहते है। (९) सुहृद्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, हेष करने योग्य, बान्धव, साधु ग्रीर हुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी वृद्धि सम हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है।

| पत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले स्नेही को सुहृद् कहते हैं; जब दो दल हो जायँ तब किसी की भी बुराई-भलाई न चाहनेवाले को उदा-सीन कहते हैं: दोनों दलों की भलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं और सम्बन्धी को बन्धु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन अर्थों से कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ की लिये ही नहीं किया गया है, किन्तु अनंक शब्दों की यह योजना सिर्फ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का बोध हो जायँ—उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संक्षेप से बतलाया दिया कि योगी, योगाल्ड या युक्त किसे कहना चाहिये (गी.२.६१;४.१८ और ५.२३ देखों)। और यह भी बतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध कर लेने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है; उसके लिये किसी का मुँह जोहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कर्मयोग की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधन का निक्पपण करते हैं—]

(१०) योगी अर्थात कर्मयोगी एकान्त में श्रकेला रह कर चित्त श्रीर श्रात्मा का संयम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परिग्रह अर्थात् पाश छोड़ करके निरन्तर अपने योगाभ्यास में लगा रहे।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनक्कशोत्तरम् ॥ ११ ॥
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यताचेत्तेद्वियिक्षयः ।
उपिवश्यासने यंज्याद्योगमात्मादिशुद्धये ॥ १२ ॥
समं कायशिरोक्षवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खं दिश्ञानचलोक्षयत् ॥ १३ ॥
प्रशान्तात्मा विगतभीवैद्यचारिव्रते स्थितः ।
मनः संयश्य माच्चित्ते। युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

[ अगले क्लोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर 'युञ्जित ' पद से पातञ्जल सूत्र का योग विवक्षित है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त कर लेने की इच्छा करनेवाला पुरुष अपनी समस्त आयु पातञ्जल-योग में बिता वे। कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यवृद्धि को प्राप्त करने के लिये साधनस्वरूप पातञ्जल-योग इस अध्याय में वींजात है, और इतने ही के लिये एकान्तवास भी आवश्यक है। प्रकृति-स्वभाव के कारण सम्भव नहीं कि सभी को पातञ्जल योग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जायें। इसी अध्याय के अन्त में भगवान् ने कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु पातञ्जल योग में ही न विता वें; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर करके कर्मयोग का आचरण करते जावें, इसी से अनेक जन्मों में उनको अन्त में सिद्धि मिल जायगी। गीतार, पृ. २८२-२८५ देखो।

(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगावें, जो कि न बहुत ऊँचा हो और न नीचा, उस पर पहले दर्भ, फिर मृगछाला और फिर वस्त्र बिछावें; (१२) वहाँ चित और इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाप्र करके आत्मशृद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का अभ्यास करे।(१३) काय अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात् सीघी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इधर-उधर न देखें; और अपनी नाक की नोंक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त अन्तः करण से बहाचर्य- कर पाल कर तथा मन का संयम करके, मुक्त में ही चित्त लगा कर, मत्परायण होता हुआ युक्त हो जायें।

['शुद्ध स्थान में ' और 'शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर 'ये अब्ब इवेताइबतर उपनिषद् के हैं (इवे.२.८ श्रीर १० देखों); श्रीर ऊपर का समूचा वर्णन भी हठशोग का नहीं हैं, प्रस्तुत पुराने उपनिषदों में जो योग का वर्णन है, उससे अधिक मिलता-जुलता है। हठयोग में इन्द्रियों का निग्रह बलात्कार से किया जाता है; पर शाग इसी श्रम्याय के २४ वें इलोक में कहा है, कि ऐसा न करके "मनशैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य "—मन से ही इन्द्रियों को रोके। इससे अगट युक्षत्रेवं सदाञ्हमानं योगी नियतमानसः।
राम्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥
नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्रतः।
न चातिस्यनद्गीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन ॥ १६॥
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्यप्नाववोधस्य योगी भवति दुःखहा॥ १७॥

है, कि गीता में हठयोग-विवक्षित नहीं। ऐसे ही इस श्रध्याय के श्रन्त में कहा है, कि इस वर्णन का यह उद्देश नहीं, कि कोई श्रपनी सारी जिन्दगी योगाभ्यास में ही बिता दे। श्रव इस योगाभ्यास के फल का श्रधिक निरूपण करते हु---]

(१५)इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन कावू में होकर (कर्म-) योगी को मुक्तमें रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-प्रद अर्थात् मेरे स्वरूप में लीन कर देनेवाली ज्ञान्ति प्राप्त होती है।

[इस क्लोक में 'सदा' पद से प्रतिदिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं ! इतना ही अर्थ विवक्षित है, कि प्रतिदिन यथाक्षित घड़ो घड़ो भर यह अभ्यास करें (क्लोक १० की टिप्पणी देखों)। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ 'मिल्चत ' और 'मत्परायण ' हो। इसका कारण यह है, कि पातञ्जलयोग मन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है; इस कसरत से यदि मन स्वाधीन हो गया तो वह एकाग्र मन भगवान में न लगा कर और दूसरी बात की ओर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एका ग्रता का ऐसा दुल्पयोग न कर, इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्चर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता है; अन्यथा ये निरे क्लेश है। यही अर्थ आगे २९ वे, ३०वें एव अध्याय के अन्त में ४७ वे क्लोक में आया है। परमेश्चर में निष्ठा न रख जो लोग केवल इन्द्रिय-निग्रह का योग, या इन्द्रियों कि कसरत करते हैं, वे लोगों को क्लेशप्रद जारण, मारण या वशीकरण वगैरह कर्म करने म ही प्रवीण हो जाते है। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी भी मोक्षेमार्ग को इष्ट नहीं। अब फिर इसी योग-किया का अधिक खुलासा करते हैं—]

(१६) हे अर्जुन ! अतिशय खानेवाले या विलकुल न खानेवाले और खूब सोने-वाले अथवा जागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नहीं होता । (१७) जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मी का आचरण नपा-तुला है और सोना-जागना परिमित है, उसको (यह) योग दु.ख-घातक अर्थात् सुखावह होता है ।

[ इस ब्लोक में 'योग' से पातञ्जल-योग कि किया और 'युक्त' से नियमित नपी-तुली प्रयद्या परिमित का अर्थ है। आगे भी दो-एक स्थानी पर योग स पातञ्जल-योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाहिये, \*\* यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावितष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

थया दिपो निवातस्यो नेगते सोपमा स्पृता ।

योगिनो यताचित्तस्य थुंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनाष्ठत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्मतीदियम् ।

के इस अध्याय में पातञ्जल-योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट तिला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्त्तव्य है और सिके साधन मात्र के लिये पातंजल-योग का यह वर्णन है। इस श्लोक के "कर्म उचित आचरण " इन शब्दों से भी प्रगट होता है, कि अन्यान्य कर्मों को करते ए इस योग का अभ्यास करना चाहिये। अब योगी का थोड़ा सा वर्णन करके ।माधि-मुख का स्वरूप बतलाते हैं—]

(१८) जब संयत मन ग्रात्मा में ही स्थिर हो जाता है, ग्रौर किसी भी उपभोग कि नहीं रहती, तब कहते है कि वह 'युक्त 'हो गया। (१९) वायुरहित में रखे हुए दीपक की ज्योति जैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को संयत योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती है।

[इस उपमा के श्रतिरिक्त महाभारत ( शान्ति २००. ३२, ३४ ) में ये घटान्त है —" तेल से भरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में, या तूफान के अमय नाव का बचाव करने में, मनुष्य जैसा ' युक्त ' श्रयवा एकाग्र होता है, होगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता है "। कठोपनिषद् का सारथी श्रौर रथ के तेड़ोंवाला दृष्टान्त तो प्रसिद्ध ही है; श्रौर यद्यपि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट गया नहीं है, तथापि दूसरे श्रध्याय के ६७ श्रौर ६८ तथा इसी श्रध्याय का २५ है क्लोक, ये उस दृष्टान्त को मन में रख कर ही कहे गये है। यद्यपि योग का गीता ग पारिभाषिक श्रर्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के श्रन्य श्रर्थ भी गीता म गये है। उदाहरएए १९ श्रौर १०.७ श्रोत में योग का श्रर्थ है, " श्रलोक्त श्रयवा चाहे जो करने की शक्ति"। यह भी कह सकते है, कि योग शब्द है श्रवेक श्रयं होने के कारण ही गीता में पातंजल-योग श्रौर सांख्य मार्ग को तिपाद्य वतलाने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवालो को मिल गई है। १९ वें लोक में विणत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विणत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विणत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लोक में विणत चित्त-निरोधरूपी पातंजल-योग की समाधि का स्वरूप ही श्रव वें लिस से कहते हैं —

(२०) योगानुष्ठान से निरुद्ध चित्त जिस स्थान में रम जाता है, श्रौर जहाँ स्वयं ग को देख कर श्रात्मा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल) बुद्धि-श्रौर इन्द्रियों को श्रगोचर श्रत्यन्त सुख का उसे श्रनुभव होता है श्रौर जहाँ

શાં. જ. ૪५

वेत्ति यत्र न वैवायं स्थितश्चलति तस्वतः ॥ २१ ॥
यं लक्त्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यसिन्धितो न दु खेन गुरुणापि विचारयते ॥ २२ ॥
तं विद्याददुःखसंयोगिवयोगं योगसं क्षितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणगचेतसा ॥ २३ ॥

\*\* संकर्णप्रभवन्कामांस्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेद्रियग्राम विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥

श्वौःश्वौरुपरमेदवुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

वह (एक बार) स्थिर हुन्ना तो तत्त्व से कभी भी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही जिस स्थिति को पान से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं जैंचता, और जहां स्थिर होने से कोई भी यड़ा भारो दुःख (उसको) वहां से विचला नहीं सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात् 'योग' नाम की स्थित कहते है; और इस 'योग' का आखरए। मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये।

इन चारों क्लोकों का एक ही वाक्य है। २४ वें क्लोक के ग्रारम्भ के 'उसको' '( तं ) इस दर्शक सर्वनाम से पहले तीन क्लोकों का वर्णन उद्दिष्ट है, श्रीर चारों इलोकों में 'समाधि 'का वर्णन पूरा किया गया है। पातंजलयोग-सूत्र में योग का यह लक्षण है कि " योगिश्चतवृतिनिरोधः "— चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसी के सद्दा २० वें क्लोक के श्रारम्भ के बाब्द है। अब इस ' योग ' शब्द का नया नक्षण जान वूक्त कर दिया है, कि समाघि इसी चित्तवृत्ति-निरोघ की पूर्णावस्था है और इसी को 'योग' कहते है। उर्णानषय् और महा-भारत में कहा है, कि निप्रहकर्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग छः महीने में सिद्ध होता है (मैत्र्यु. ६. २८; ग्रमृतनाद. २९; मशा. ग्रह्व. ग्रनु-गीता १९.६६) । किन्तु पहले २० वें श्रीर २८वें क्लोक में स्पष्ट कहा दिया है, कि पातंजल-योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा श्रपने श्राप श्रात्मा की पहचान कर लेने पर होता है। इस दुःख-रहित स्थिति को ही 'ब्रह्मानन्द 'या 'ब्रात्मप्रसादज सुख 'ब्रयवा 'ब्रात्मा नन्द ' कहते हैं ( गी. १८. ३७; श्रीर गीतार पृ. २३३ देखों )। अगले अध्यायो में इसका वर्णन है, कि श्रात्मज्ञान होने के लिये श्रावश्यक चित्त की यह समता एक पातजल-योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तज्ञुद्धि का यह परिएाम ज्ञान और भिवत से भी हो जाता है। यही मार्ग प्रविक प्रशस्त श्रीर सुलभ समभा जाता है। समाधि का लक्षण बतला चुके; श्रव बतलाते हैं, कि उसे किस प्रकार सगाना चाहिये---]

(२४) संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओं ग्रर्थात् वासनाग्रों का भारतेव त्याग कर और मन से ही सब इन्द्रियों का चारो श्रोर से स्यम कर आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किंचिदिप चिंतयेत् ॥ २५ ॥ यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमिष्ट्यरम् । ततस्ततो नियम्यैतद्दिन्ययेव वश नयेत् ॥ २६ ॥ « प्रशान्तमनसं होन यो गनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजस ब्रह्मभूतमक्ष्मपम् ॥ २७ ॥ यंजन्नेव सदाऽऽत्मान योगी विगतकस्त्रपः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमञ्जते ॥ २८ ॥ « सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन ।

(२५) धैर्ययुक्त बुद्धि से घीरे-घीरे शान्त होता जावे और मन को आत्मा में स्थिर करके, कोई भी विचार मन में न आने दे। (२६) (इस रीति से चित्त को एकाप्र करते हुए) चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर उसकी आत्मा के ही स्वाधीन करे।

[मन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णन कठोपनिषद् में दी गई , रथ की उपमा से (कठ. १. ३. ३) श्रच्छा व्यक्त होता है। जिस प्रकार उत्तम , सारथी रथ के घोडों को इघर-उधर न जाने दे कर सीध रास्ते से ले जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर अपने सन को स्थिर कर लेने का प्रभ्यास किया है, उसकी समक्ष म ऊपरवाले क्लोक का मर्स तुरन्त आ जावेगा। मन को एक और से रोकने का प्रयत्न करने लगें, तो वह दूसरी श्रोर खिसक जाता है; और वह आदत के विना समाधि लग नहीं सकती। अब, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल मिलता है, उसका वर्णन करते ह—]

(२७) इस प्रकार ज्ञान्तिचत्त, रज से रहित, निष्पाप ग्रौर ब्रह्मभूत (कर्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर ग्रपना योगाभ्यास करनेवाला (कर्म-) योगी पापों से छूट कर व्रह्मसंयोग से प्राप्त होनेवाले ग्रत्यन्त सुख़ का ग्रानन्द से उपभोग करता है।

[इन दो इलोकों में हमने योगी का कर्मयोगी ग्रर्थ किया है। क्योंकि कर्मयोग का साधन समक्त कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अतः
पातंजल-योग के अभ्यास करनेवाले उवत पुरुष से कर्मयोगी हो विवक्षित है।
तथापि योगी का ग्रर्थ 'समाधि लगाय बैठा हुआ पुरुष भी कर सकते है, किन्दु
स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे भी परे है। यही नियम अगर्छ
दो-तीन इलोकों को भी लागू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का अनुभव होने
पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मीपम्य दृष्टि हो जाती है, अब उसका
वर्णन करते ह—]

, (२९) (इस प्रकार) जिसका म्रात्ना योगमुवत हो गया है, उसकी वृध्टि सम

र्र्सने योगयुक्तातमा संबंज समद्देशनः ॥ २९ ॥ यो मां पद्मित सर्वत्र सर्वं च मिय पद्मित । तस्याहं न प्रणद्मामि स च मे न प्रणद्मिति ॥ ३० ॥ सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तत् ॥ ३१ ॥ आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पद्मिति योऽर्जुनं । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हों जाती है श्रीर उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने लगता हैं, कि में सब प्राणियों में हूँ श्रीर सब प्राणी मुक्त में है। (३०) जो मुक्त (परमेश्वर परमात्मा ) को सब स्थानों में श्रीर सब को मुक्त में देखता है, उससे में कभी नहीं बिछुड़ता श्रीर न वहीं मुक्त से कभी दूर होता है।

[ इन दो क्लोकों में पहला वर्णन 'आत्मा' शब्द का प्रयोग कर अव्यक्त अर्थात् आत्मवृष्टि से, और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुष-दर्शक 'में 'पद के प्रयोग से व्यक्त अर्थात् भिवत-दृष्टि से किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का एक ही है (देखो गीतार. पृ. ४२९-४३२)। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का एक ही आधार यह ब्रह्मात्मेक्य-दृष्टि ही है। २९ वे क्लोक का पहला अर्थाश कुछ फ़र्क से मनुस्मृति (१२. ९१), महाभारत (शां. २३८. २१ और २६८. २२), और उपनिषदों (केव. १. १०; ईश. ६) में भी पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के १२ वें प्रकरण में विस्तारसहित विखलाया है कि सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान ही समग्र अध्यात्म और कर्मयोग का मूल है, (देखो पृ. ३८५ प्रभृति)। यह ज्ञान हुए बिना इन्द्रिय-निग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यर्थ है और इसी लिये अगले अध्याय से परमेक्वर का ज्ञान बतलाना आरम्भ कर दिया है।

(३१) जो एकत्वबृद्धि श्रर्थात् सर्वभूतात्मैक्य-बृद्धि को मन में रख सब प्राणियो म रहनेवाले मुक्त को (परनेश्वर को ) भजता है, वह (कर्म-) योगी सब प्रकार ति-वर्तता हुआ भी मुक्त में रहता है। (३२) हे श्रर्जुन! सुख हो या दुःख, श्रपुने समान श्रीरो को भी होता है, जो ऐसी (श्रात्मौपम्य) वृष्टि से सर्वत्र देखने को, वह (कर्म-)योगी परम श्रर्थात् उत्कृष्ट माना जाता है।

['प्राणिमात्र में एक ही स्नात्मा है' यह दृष्टि सांख्य और कर्मयोग दोनों मानों में एक ती है। ऐसे ही पातंजल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यहीं सान्यावस्था प्राप्त होती है। परन्तु सांख्य स्त्रीर पातंजल योगी दोनों को ही सब कर्मों का त्याग इष्ट है, स्नतएव वे व्यवहार में इस सान्यद्गिंद्ध के उपयोग करने का यौका ही नहीं स्नाने देते, स्नौर गीता का कर्मयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मक्षान से प्राप्त हुई इस तास्य बुद्धि का व्यवहार में भी नित्य उपयोग करके, जगत है सभी काम लोकसग्रह के लिये किया करता

#### अर्जुन उवाच ।

xx योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुस्द्न ।

एतस्याहं न पञ्चामि चंचलत्वात्स्थिति स्थिराम् ॥ ३३ ॥
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि चलवद्द्दम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च गृहाने ॥ ३५ ॥ असंयतात्मना थोगो दृष्त्राप इति मे मतिः । वश्यात्मना तु यतता शक्योध्वाप्तुमुपायतः॥ ३६ ॥

है, यही इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। श्रीर इसी से इस श्रद्याय के अन्त में (क्लोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी श्रर्थात् पातंजलयोगी श्रीर ज्ञानी श्रर्थांत सांख्यमार्गी, इन दोनों की श्रपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वर्णेन को सुन कर श्रव श्रर्जुन ने यह शंका की—]

श्रर्जुत ने कहा—(३३) हे मधुसूदन! साम्य ग्रथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त होने-ाला जो यह (कर्म-) योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता कारण वह स्थिर रहेगा। (३४) क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन चंचल, हठीला, लवान् ग्रोर दृढ़ है। वायु के समान, (ग्रर्थात् हवा की गठरी बाँघने के समान,) सका निग्रह करना मुक्ते श्रत्यन्त दुष्कर दिखता है।

[ ३३ वें श्लोक के 'साम्य 'श्रयवा 'साम्यबुद्धि ' ते प्राप्त होनेवाला, द्वस विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही श्रथं है। यद्यपि पहले पातंजलयोग की समाधि का वर्णन श्राया है, तो भी इस श्लोक में 'योग 'शब्द से पातंजल-योग विवक्षित नहीं है। क्यांकि दूसरे श्रव्याय में भगवान् ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या की है, "समत्वं योग उच्यते" ( २.४८)—"बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते है"। श्रर्जुन की कठिनाई को मान कर भगवान कहते हैं—]

श्रीभगवान् ने कहा—(३५) हे महाबाहु श्रर्जुन ! इसमें सन्देह नहीं, कि मन चर्न्चल श्रीर उसका निग्रह करना कठिन है; परन्तु हे कोन्तेय ! श्रभ्यास श्रीर वैराग्य से ह स्वाधीन किया जा सकता है। (३६) मेरे मत में, जिसका श्रन्तःकरण काबू में हों, उसको (इस साम्यवृद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन है; किन्तु श्रन्तःकरण तो काबू में रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना ममव है।

[तात्पर्य, पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, वही अभ्यास से और दीर्घ उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारबार करना

#### अर्जुन उवाच ।

xx अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचिलतमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ किचेत्रो भयिश्रप्रशिष्ठन्नाश्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ पतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३२ ॥

' अभ्यास ' कहलाता है श्रीर ' वैराग्य ' का मतलव है राग या प्रीति न रखना श्चर्यात् इच्छा-विहीनता । पातंजल-योगसूत्र में श्चारम्भ में ही योग का लक्षण यह वतलाया है कि— "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः "-चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं (इसी भ्राव्याय का २० वाँ क्लोक देखों ) भ्रौर फिर भ्रगले सूत्र में कहा है, कि " श्रभ्यास-वैराग्याभ्यां तिन्नरोघः –" श्रभ्यास ग्रौर वैराग्य से चित्त-वृत्ति का निरोव हो जाता है। यही शब्द गीता में श्राये है श्रौर श्रभिप्राय भी यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शुब्द पातं-जलयोगसूत्र से लिये गये हैं (देखों गीतार पृ. ५३०)। इस प्रकार, यदि मनो-निग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो, श्रौर कुछ निग्रही पुरुषों को छः महीने के श्रभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सकती हो, तो भी श्रव यह दूसरी शद्रका होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारए। अनेक लोग दो-एक जन्मों में भी इस परयावस्था में नहीं पहुँच सकते—फ़िर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पावें ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इन्द्रिय-निग्रह का श्रभ्यास कर कर्मयोग का श्राचरण करने लगे तो वह मरते समय श्रधूरा ही रह जायगा और श्रमले जन्म में फ़िर पहले से आरम्भ करे तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा। श्रतः श्रर्जुन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के पुरुष वया करें--- |

श्रजून ने कहां—(३७) हे छुड्ण ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव से) पूरा प्रयत्न श्रथवा संयम न होने के कारण जिसका मन (साम्यवृद्धिरूप कर्म) योग से विचल जावे, वह योग-सिद्धि न पा कर किस गित को जा पहुँचता है ? (३८) हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों श्रोर से श्रष्ट हो जाने पर छिन्न-भिन्न वादल के समान (बीच में ही) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) हे छुड्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें हो नि.शेष दूर करना चाहिये; तुम्हें छोड़ कर इस सन्देह का मेटनेवाला दूसरा कोई ने मिलेगा।

[यद्यपि नञा समास में श्रारम्भ के नञा (श्र) पद का साधारण अर्थ 'अमाव'होता है, तथापि कई बार श्रह्म अर्थ में भी उसका प्रयोग हन्नाः

688

गोता, अनुवाद ग्रौर टिप्पणी—६ ग्रध्याय ।

श्रीभगवानुवाच ।

षार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गिति तात गच्छति ॥ ४० ॥ प्राप्य पुण्यकृतां सोकान्यित्वा शाश्वतीः समाः ।

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगस्रष्टोश्मिजायते ॥ ४१ ॥

अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम् ।

पतांद्र दुर्लभवरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

करता है, इस कारण ३७ वें क्लोक के 'अयात ' शब्द का अर्थ "अल्प अर्थात् अनूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला " है। ३९ वें क्लोक में जो कहा है, कि "दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ " अथवा " इतो अब्दस्ततो अब्दः" उस का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये। कर्म के दो प्रकार के फन हैं (१) साम्यदुद्धिसे किन्तु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्त होती है, और ( निष्काम ) बुद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोक्ष-दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं 'रहता; और साम्यदुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिये अर्जुन के मन में यह शक्ता उत्पन्न हुई, कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोक्ष—कहीं उसकी ऐसी स्थित हो नहीं तो जाती कि दोनों दोन से गये पाँड़े, हलुवा मिले न माँड़े ? यह शंका केवल पांतजल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। अर्गले अध्याय में वर्णन है, कि कर्म योगिसिद्धि के लिये आवश्यक साम्यवृद्धि कभी पातंजल-योग से, कभी भिवत से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है; और

जिस प्रकार पातंजल-योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में श्रधूरा रह सकता है, उसी प्रकार भिवत या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में श्रपूर्ण रह सकते हैं। श्रतएव कहना चाहिये, कि श्रर्जुन के उक्त प्रश्नुका भगवान् ने जो उत्तर

है। श्रतएव कहना चाहिये, कि श्रर्जुन के उक्त प्रश्न का भगवान् ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो सकता है।

श्रीभगवान् ने कहा—(४०) हे पार्थ ! क्या इस लोक में ग्रौर क्या परलोक में से पुरुष का कभी विनाश होता ही नहीं। क्योंकि हे तात ! कल्याए।कारक में करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। (४१) पुण्यकर्ता पुरुषों को,

मलनेवाले (स्वर्गग्रादि ) लोकों को पा कर ग्रौर (वहाँ ) बहुत वर्षो तक नवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात कर्मयोग से भक्ट पकल पवित्र श्रीमान

नवास करके फिर यह योगभ्रष्ट अर्थात् कर्मयोग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान गेगों के घर में जन्म लता है;(४२) श्रथवा बुद्धिमान् ( कर्म- ) योगियों के ही

हुल में ल्य्य पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस) लोक में बड़ा दुर्लंभ है।

तत्र त बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भृयः रुक्तिद्धौ कुरुनन्दन् ॥ ४३ ॥

पृवीभ्योक्षनं तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरिप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संग्रुद्धकिल्विपः ।

अनेकजनमसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५॥

(४३) उसमें अर्थात् इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिसंस्कार की पार्ता है; ग्रीर हे कुरुनन्दन! यह उससे भूयः श्रयित् ग्रिधिक ( योग- ) सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। ( ४४ ) श्रपने पूर्वजन्म के उस श्रभ्यास से ही श्रवज्ञ श्रयित् श्रपनी इच्छा न रहने पर भी, वह ( पूर्ण सिद्धि की श्रोर ) खेंचा जाता है। जिसे (कर्म-) योग की जिज्ञासा, श्रयित् जान लेने की इच्छा, हो गई है वह भी शब्दबह्य के परे चला जाता है। (४५) (इस प्रकार) प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पापों से शद्ध होता हुश्रा (कर्म-) योगी श्रनेक जन्मों के श्रनन्तर सिद्धि पा कर श्रन्त में उत्तम गित पा लेता है!

[इन इलोको में योग, योगभ्रष्ट श्रीर योगी शब्द कर्मयोग, कर्मयोग से भ्रष्ट श्रीर कर्मयोगी के श्रयं में ही व्यवहृत है। क्योंकि श्रीमान् कुल ने जन्म लेने की स्थिति दूसरो को इष्ट होना सम्भव ही नहीं है। भगवान् कहते हैं, कि पहले से, जितना हो सके उतना, गुद्ध बुद्धि से कर्मयोग का म्राचरण करना म्रारम्भ करें। थोडा ही क्यों न हो, पर इस रीति से जो कर्म किया जावेगा वही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार श्रविक श्रविक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरो-त्तर कारणीभूत होगा श्रीर उसीसे अन्त में पूर्ण सद्गति मिलती है। '' इस धर्म का थोडासा भी ग्राचरए। किया जायँ तो वह वड़े भय से रक्षा करता है" (गी २.४०), ग्रीर " प्रनेक जन्मों के पश्चात् वासुदेव की प्राप्ति होती है" (७.१९), ये क्लोक उसी सिद्धान्त के पूरक है। अधिक विवचन गीतारहस्य के पूर २८२-२८५ में किया गया है। ४४ वे इलोक के शब्दब्रह्म का श्रर्थ है 'वैदिक यज्ञ-याम श्रादि काम्य कर्म। 'क्योंकि ये कर्म वेदिविहित है ग्रीर वेदो पर श्रद्धा रख कर ही ये किये जाते हैं; तथा वेद श्रर्थात् सब सृष्टि के पहले पहल का शब्द यानी शब्द ब्रह्म है। प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबुद्धि से किया करता हैं; परन्तु इस कर्म से जैसी जैसी चित्तशुद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे आगे निकाम वृद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में श्रीर महाभारत में भी ( मैत्र्यु. ६. २२; अमृतवन्दु. १७; मभा. शां. २३१. ६३; २६९. १ ) यह वर्णन है कि ---

> हे ब्रह्मणी विदितन्त्रे शब्दसह्म परं च यत् । शब्दब्रह्मणि निप्णातः परं ब्रह्मधिच्छति ॥

# तपिस्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कार्मिभ्यख्राधिको योगी तस्माद्योगी गंवार्जुन ॥ ४६ ॥

ने जानना चाहिये, कि बहा दो प्रकार का है; एक बहा और दूसरा उससे परे का (निर्गुण) शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का (निर्गुण) ब्रह्म प्राप्त होता है"। शब्दब्रह्म के काम्य कर्मी से उकता कर श्रन्त में लोकसंग्रह के अर्थ इन्हों कर्मों को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है और फिर तब इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा श्राचरण होने लगता है। श्रनन्तर 'स्व-ल्पारम्भाः क्षेमकराः ' के न्याय से ही थोड़ा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में घीरे घीरे खीचता जाता है छोर श्रन्त में कम-फ्रम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ वें क्लोक में जो यह कहा है कि " कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता है " उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्नयोगरूपी चरखे का मुँह है; श्रौर एक वार इस चरखे के मुँह में लग जाने पर फिर इस जन्म में नही तो श्रगले जन्म में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती है श्रीर वह शब्दब्रह्म से परे के ब्रह्म तक पहुँचे विना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक ग्रादि को एक ही जन्म में मिल गई होगी; परन्तु तास्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। ग्रस्तु; कर्मयोगका थोड़ा सा श्राचरण, यहाँ तक कि जिज्ञासा भी सदैव कल्याणकारक है, इसके अतिरिक्त अन्त में मोक्ष-प्राप्ति भी निःसदेह इसी से होती है; श्रतः श्रव भग-वान् अर्जुन से कहते है कि --- ]

(४६) तपस्वी लोगों की श्रपेक्षा (कर्म-) योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की श्रपेक्षा भी श्रेष्ठ है श्रौर कर्मकाण्डवालों की श्रपेक्षा भी श्रेष्ठ समभा जाता है; इस-ं लिये हे श्रर्जुन ! तू योगी श्रर्थात् कर्मयोगी हो ।

[ जंगल में जा कर उपवास श्रादि जरीर को क्लेजवायक द्रतो से अथवा हठ्योग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस क्लोक में तपस्वी कहा है; श्रीर सामान्य रीति से इस जन्द का यही श्रर्थ है। " ज्ञानयोगेन सांख्यानां०" (गी. ३.३) में विण्त, ज्ञान से श्रर्थात् सांख्यानां से कर्म छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले सांख्यानिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ श्रीर ९. २०, २१ में विण्त, निरे कान्य कर्म करनेवाले स्वर्ग-परायण कर्मठ सीमांसकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्थो में से प्रत्येक यही कहता है, कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है। किन्तु ग्रव गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमासक हो, या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रयेक की श्रपेक्षा कर्मयोगी-श्रर्थात् कर्मयोगमार्ग भी – श्रेष्ठ है। श्रीर पहले यही सिद्धान्त " श्रकर्म की श्रपेक्षा कर्म श्रेष्ठ हैं । (गी. ३. ८ ) एवं " कर्ममंत्यास की श्रपेक्षा कर्म-

#### योगिनामपि सर्वेषां महतेनांतरात्मना।

योग विशेष है॰ " (गी.५.२) इत्यादि श्लोकों में वींणत है ( देखो गीतारहस्य प्रकरण ११ पृ. ३०७, ३०८ )। श्रीर तो क्या, तपस्वी, मीमांसक श्रयवा ज्ञान-मार्गी इनमें से प्रत्येक की श्रवेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, 'इसी ' लिये पोछ जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि ' घोगस्य हो कर कर्म कर ' (गी. २.४८; गीतार. पृ. ५६ ) श्रयवा "योग का श्राश्रय करके खड़ा हो " (४. ४२ ), उसी प्रकार यहाँ भी भार स्पष्ट उपदेश किया है, कि " तू ( कर्म-) योगी हो।' यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मानें, तो "तस्मात तू योगी हो" इस उप-देश का 'तस्मात् = इसी लिये 'पद निरर्थंक हो जावेगा। किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यह सिद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता है ? श्रतः उन लोगों ने 'ज्ञानी,' शब्द का अर्थ वदल दिया है और वे कहते है, कि ज्ञानी शब्द का अर्थ है शब्द-ज्ञानी ग्रयवा वे लोग कि लो सिर्फ पुस्तकें पढ कर ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें र्छांटा करते है। किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग की गीता कम दर्जे का समभती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौएाता प्राती है। श्रीर इसी लिये " कर्मयोगी विशिष्यते " (गी. ५.२ ) का भी श्रर्य उन्होंने बदल दिया है । परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण में कर चुके हैं; थतः इस क्लोक का जो अर्थ हमने किया है उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निविवाद है, कि गीता के अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ठ है। श्रब श्रागे के दलोक में बतलाते है, कि कर्मयोगियों में भी कीन सा तारतम्य भाव देखना पड़ता है -- ]

(४७) तथापि सब (कर्म-) योगियों में भी म उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समभता हूँ कि जो मुक्त में अन्त करण रख कर श्रद्धा से मुक्त को भजता है।

[इस क्लोक का यह भावार्य है, कि कर्मयोग में भी भिवत का प्रेम-पूरित मेल हो जाने से, यह योगी भगवान् को अत्यन्त प्रिय हो जाता है इसका यह अर्थ नहीं है, कि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा भिवत श्रेष्ठ है। वयोंकि आगे बारहवें अध्याय में भगवान् ने हो स्पट्ट कह दिया है, कि ध्यान की अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है (गी. १२. १२)। निष्काम कर्म और भिवत के समुच्चय को श्रेष्ठ कहना एक वात है और सब निष्काम कर्मयोग को ध्यर्थ कह कर, भिवत हो को श्रेष्ठ बत-ताना दूसरी वात है। गीता का सिद्धान्त पहले ढँग का है और भागवतपुराए का पक्ष दूसरे ढँग का है। भागवत (१.५.३४) में सब प्रकार के कियायोग को आत्म-ज्ञान-विधातक निश्चित कर, कहा है —

श्रध्दावान्भजते यो मांस मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे ध्यानयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

नैष्कम्यं प्रयात् निष्काम कर्म भी (भाग.११.३.४६)। विना भगवदभित के शोभा नहीं देता, वह व्यर्थ है (भाग. १.५.१२ श्रीर १२.१२.५२)। इससे व्यक्त होगा, कि भागवत—कार का व्यान केवल भिक्त के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसंग पर भगवद्गीता के भी श्रागे कैसी चौकड़ी भरते हैं। जिस पुरेण का निरूपण इस समक्त से किया गया है, कि महाभारत में श्रीर इससे गीता में भी भिक्त का जैसा वर्णन होना चाहिये वैसा नहीं हुश्रा, उसमें यदि उक्त वचनों के समान श्रीर भी कुछ वातें निलं, तो कोई श्राश्चर्य नहीं। पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन। दोनों का प्रयोजन श्रीर समय भी भिन्न भिन्न है; इस कारण वात-बात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है। कर्म-योग की साम्य वृद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की श्रावश्यकता है, उनमें से पातंजल-योग के साधनों का इस श्रम्याय में निरूपण किया गया। ज्ञान श्रीर भित्त भी श्रन्य साधन है; श्रगले श्रम्याय से इनके निरूपण का श्रारम्भ होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, व्यान-योग नामक छठा श्रम्याय समाप्त हुश्रा ।

## सातवाँ अध्याय ।

ि पहले यह प्रतिपादन किया गया, कि कर्मयोग सांख्यमार्ग के समान ही मोक्षप्रद है परन्तु स्वतन्त्र है ग्रोर उससे श्रेष्ठ है, ग्रौर यदि इस मार्ग का थोड़ा भी ग्राचरण किया जाय, तो वह व्यर्थ नहीं जाता; ग्रनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के लिये ग्रावच्यक इन्द्रिय-निग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्तु इंद्रिय निग्रह से मतलब निरी बाह्य किया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह कसरत करनी है, उसका श्रव तक विचार नहीं हुआ। तीसरे श्रष्याय में भगवान् ने ही श्रज्नि को इंद्रिय-निग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि "काम-कोच ग्रादि शत्रु इंद्रियों में ग्रपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाज करते है " (३.४०,४१) इसलिये पहले तू इन्द्रिय-निग्रह करके इन ज्ञत्रुश्रों को मार डाल। ग्रौर पिछले ग्रष्याय में योगयुक्त पुरुद का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा

## सप्तमोऽध्यायः ।

### श्री भगवानुवाच । मञ्जासक्तमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्रयः ।

' ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुन्ना " ( ६.८ ) योगयुक्त पुरुष "सनस्त प्राणियों में परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है " (६.२९)। स्रतः जय इन्द्रिय-निग्रह करने की विधि बतला चुके तव, यह बतलाना आवश्यक हो गया कि 'ज्ञान ' श्रीर ' विज्ञान ' किसे कहते हैं, श्रीर परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मी को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियों से अन्त में निःसंदिग्ध मोक्ष मिलता है। सातवे अध्याय से लेकर सत्रहवें श्रध्याय के अन्त पर्यन्त-ग्यारह श्रघ्यायों मं-इसी विषय का वर्णन है और अन्त के अर्थात् अठारहवें ब्रध्याय में सब कर्मयोग का उपसंहार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान पदार्थों में एक ही ग्रविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस समभ का नाम है ' ज्ञान ,' ग्रीर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान् पदार्थों की अत्पत्ति को समभ लेना 'विज्ञान ' कहलाता है (गी. १३. ३०), एवं इसी को क्षर-प्रक्षर का विचार कहते हं। इसके सिवा अपने शरीर में अर्थात् क्षेत्र में जिसे आत्मा कहते है, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार को क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार कहते हैं। इनमें से पहले क्षर-श्रक्षर के विचार का वर्णन करके फिर तेरहवे अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। यद्यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दृष्टि से उसमें दो भेद होते है, उसका श्रव्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष ग्रवगम्य है। ग्रतः इन दोनों मार्गों या विधियो को इसी निरूपए। में बत-लाना पडा, कि वृद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने श्रीर श्रद्धा या भिक्त से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उनके द्वारा श्रव्यक्त का ज्ञान कैसे होता है। तब इस समूचे विवेचन में यदि ग्यारह श्रध्याय लग गये, तो कोई श्राश्चर्य नहीं है। इसके सिवा, इन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निग्रह भी आप ही आप हो जाता है, ग्रतः केवल इन्द्रिय-निग्रह करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की ग्रपेक्षा मोक्षयमं में जानमार्ग ग्रीर भिवतमार्ग की योग्यता भी श्रीवक मानी जाती है। तो भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक श्रंश है, वह स्वतंत्र नहीं है। प्रार्थात् गीता के पहले छः प्रध्यायो में कर्म, दूसरे षट्क में भिक्त और तीसरी षडध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग कियें जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं है। स्थूलमान से देखने में ये तीनों विषय गीता में श्राये है सही, परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कर्मयोग के ग्रंगों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद-हर्वे प्रकरण (पू. ४५२-४५७) में किया गया है, इसलिये यहाँ उनकी पुनरावृत्ति असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासे तच्छुणु ॥ १॥ ज्ञानं तेऽहं सिवज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥

नहीं करते । श्रब देखना चाहिये, कि सातवें श्रध्याय का श्रारम्भ भगवान् किस प्रकार करते हैं । ]

श्रीभगवान्ने कहा—(१) हे पार्थ! मुक्त में चित्त लगा कर श्रीर मेरा ही आश्रय करके (कर्म-)योग का श्राचरण करते हुए तुक्ते जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण श्रीर संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन। (२) विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को में तुक्त से कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर श्रीर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता।

पहले क्लोक के "मेरा ही श्राश्रय करके" ईन शब्दों से श्रीर विशेष कर ' योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के अध्यायों में विश्वित कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही श्रगला ज्ञान-विज्ञान कहा है-स्वतन्त्र रूप से नहीं बत-लाया है (देखो गीतार. पृ. ४५४-४५५)। न केवल इसी क्लोक में, प्रत्युत .गीता में प्रन्यत्र भी कर्मयोग की लक्ष्य कर ये शब्द श्राये हैं 'मद्योगमाश्रितः' (गी. १२. ११), 'मत्परः ' (गी. १८.५७ ग्रौर ११.५५); श्रतः इस विषय मे कोई शंका नहीं रहती, कि परमेश्वर का श्राश्रय करके जिस योग का श्राचरए करने के लिये गीता कहती है, वह पीछे के छः श्रध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। कुछ लोग विज्ञान का श्रर्थ अनुभविक बह्मज्ञान श्रथवा बह्म का साक्षात्कार करते हैं, परन्तु अपर के कथानानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समिष्टिक्प (ज्ञान) ग्रीर व्यष्टिक्प (विज्ञान) ये दो भेद है, इस कारण ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी उन्ही का ग्रिभिनाय है (गी. १३. ३० श्रौर १८. २० देखो)। दूसरे क्लोक के बब्द "किर श्रीर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह जाता " उपनिषद् के ग्राधार से लिये गये हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में इवेतकेतु से उनके बाप ने यह प्रश्न किया है कि ' येन ... श्रविज्ञातं विज्ञातं भवति "-वह क्या है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है ? और फ़िर न्नागे उसका इस प्रकार खुलासा किया है "यथा सौम्पैकेन मृत्पिडेन सर्वे मृत्मये . विज्ञातं स्याद्वाचारम्भएां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् " (छां. ६. १. ४) —हे तात ! जिल प्रकार सिट्टी के एक गोले के भीतरी भेंद को जान लेने से जात हो जाता है, कि ज्ञेव सिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप घारए। करनेवाले विकार है, श्रीर कुछ नहीं है, उसी प्रकार बहा को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता । सुण्डक उपनिषद् (१. १३) में भी ग्रारम्भ मे ही यह प्रश्न है, कि " किस्मन्तु भगवी विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति "-- किसका

ज्ञार हो जाने से ग्रन्य सब वस्तुक्षों का ज्ञान हो जाता है ? इससे व्यक्त होता है, कि

मनुष्याणां सहस्रेपु कश्चियतित सिद्धये ।
यततामिप सिष्दानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

\*\* भूमिरापोऽनलो वायुः खं मने। बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना मकृतिरप्रथा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभृतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
पतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपंधारयः।
अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तया ॥ ६ ॥
मत्तः परतरं नान्यिंकिचिदस्ति धनंजय ।

अहैत वेदान्त का यही तत्व यहाँ श्रभित्रेत हैं, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान हो जाने से इस जगत् में श्रीर कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगत् का मूल तत्त्व तो एक ही है, नाम श्रीर रूप के भद से वही सर्वत्र समाया हुश्रा है, सिवा उसके श्रीर कोई दूसरी वस्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि ऐसा न हो तो दूसरे श्लोक की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती।

(३) हजारों मनुष्यों में कोई एक-म्राध ही लिखि पाने का हैं यत्न करता है, भ्रौर अयत्न करनेवाले इन (भ्रनेक) सिद्ध पुरुषों में से एक-श्राध को ही मेरा सच्चा ज्ञान व हो जाता है।

[ ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि सिद्ध पुरूष कह दिया है तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, श्रन्यथा नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के क्षर-श्रक्षर-विचार श्रीर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ये दो भाग है। इनमें से श्रब क्षर-श्रक्षर-विचार का श्रारम्भ करते हैं—— ]

(४) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश (यें पाँच सूक्ष्म भूत), मन, बुद्धि और श्रहंकार इन श्राठ प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। (५) यह श्रपरा श्रयांत् निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है। हे महाबाहु श्रजुंन ! यह जानों की इससे भिन्न, जगत को धारण करनेवाली परा श्रयांत् उच्च श्रेणी की जीवनस्वरूपी मेरी दूसरी प्रकृति है। (६) समक रखो, कि इन्हों दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते है। सारे जगत् का प्रभव श्रयांत् मूल और प्रलय श्रयांत् श्रन्त में ही हूँ। (७) हे धनञ्जय! मुक्त से परे श्रीर कुछ नहीं है। घागे में पिरोथे हुए मिण्यों के समान, मुक्त में सब यह गुंथा हुशा है।

[ इन चारो इलोको में सब क्षर-प्रक्षर-ज्ञान का सार ग्रा गया है; ग्रीर ग्रयले क्लोकों में इसी का विस्तार किया है,। सांख्य-ज्ञास्त्र में सब सृष्टि के अचेतन अर्थात् जेड़ प्रकृति ग्रीर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तस्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों तंत्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए—इन दोनों से परे तीसरा तस्व नहीं ह। परन्तु गीता को यह हैत नजूर नहीं; ग्रतः प्रकृति ग्रीर पुरुज को एक

#### मयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

हो परमेश्वर की दो विभूतियाँ मान कर चौथे श्रीर पाँचवें श्लोक में वर्णन किया है, कि इनमें जड़ प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है श्रीर जीव ग्रर्थात् पुरुष श्रष्ठ श्रेणी की विभूति है; ग्रीर कहा है, कि इन दोनो से समस्त स्थावर-जडगम सुष्टि उत्पन्न होती हैं (देखों गी. १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ प्रकृति का विस्तार-सिहत विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से श्रागे तेरहवें श्रध्याय में किया है। श्रब रह गई जड़-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त है (देखों गी. ६.१०) कि वह स्वतन्त्र नहीं, परमेश्वर की श्रध्यक्षता में उससे समस्त दृष्टि की उत्पत्ति होती है। यद्यपि गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांख्यशास्त्र में प्रकृति के जो भेद है उन्हीं को कुछ हेर-फेर से गीता में प्राहच कर लिया है (गीतार. पृ. १७९-१८३)। श्रीर परमेश्वर से माया के द्वारा जड़प्रकृति उत्पन्न ही चुक्रने पर (गी.७. १४ ) सांख्यों का किया हुआ यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित हुए प्रयात् गुएगोत्कर्ष का तत्व भी गीता की मान्य है (देखो गीतार. पृ. २४२)। सांख्यो का कथन है, कि प्रकृति श्रोर पुरुष मिल कर कुल पच्चीत तत्व है। इनमें प्रकृति से ही तेईस तस्व उपजते हैं। इन तेईस तत्वों में पाँच स्थूल भूत, दस इन्द्रियां स्रोर मन ये सोलह तत्त्व शेष सात तत्त्वों से निकले हुए स्वर्थात् उनके विकार है। अतएव यह विचार करते समय कि 'मूलतत्त्व' कितने है, इन सोलह तत्त्वों को छोड़ देते हैं; श्रौर इन्हें छोड़ देने से वृद्धि (महान् ), ग्रहदैकार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ ( सूक्ष्म भूत ) मिल कर सात ही मूल नत्त्व बचे रहते हैं। सांख्यज्ञास्त्र में इन्हीं सातों को "प्रकृति-विकृति" कहते है। ये सात प्रकृति-विकृति ग्रौर मूल-प्रकृति मिल कर श्रव ग्राठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; ग्रौर महाभारत (ज्ञां ३१०.१०-१५) में इसी को श्रष्टघा प्रकृति कहा है। परंतु सात प्रकृति-विकृतियों के सात ही मूल-प्रकृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य नहीं जैंचा। क्योंकि ऐसा करने से यह भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल है और उसके सात विकार है। इसी से गीता के इस वर्गीकरण में, कि सात प्रकृति-विकृति श्रौर मन मिल कर श्रष्टघा मूल प्रकृति है, ग्रौर महाभारत के वर्गीकरण में थोड़ा सा भेद किया गया है (गीतार. पृ. १८३)। सारांश, यद्यपि गीता की सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं, तथापि स्मरएा रहे, कि उसके अगले विस्तार का निरूपण दोनों ने वस्तुतः समाने ही किया है। गीता के समान उपनिषद् में भी वर्णन है, कि सामान्यतः परब्रह्म से ही-

> एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणीः ॥

्य इस (पर पुरुष ) से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, श्रा शा, वायु, श्रान्नि, जल श्रीर विश्व को पारण करनेवाली पृथ्वी—ये (सब) उपन्न होते हैं " (मृण्ड, २. १.३;कै. १.१५; प्रश्न, ६.४) । श्रविक जानना हो, तो गीतारहस्य का ८ वॉ 2. रेंसोऽहमप्तुं केंतियं प्रभासि राशिस्पेयोः ।

प्रणवः सर्ववेदेपुं शव्दः खे पौरुत्रं मृषु ॥ ८ ॥

पुण्यो गंघ पृथिव्यां च तेजंश्चांसि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चासि तपिसपु ॥ ९ ॥

वीजं मां सर्वभूतानां दिध्द पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिवृद्धिमतामसि तेजस्तेजिसनामहम् ॥ १० ॥

प्रकंवछवतामसि कामरागिववर्जितम् ।

धर्माविरुद्धां भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

ये चैव सात्त्रिका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त प्वेति तान्विध्द न त्वहं तेपु तें मिय ॥ १२ ॥

प्रकरण देखो । चौथे क्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रभृति पञ्चतत्व में ही हूँ; ख्रौर ख्रव यह कह कर, कि इन तत्वों में जो गुण है वे भी में ही हूँ, ऊपर के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक ही घागे में मिणयों के समान पिरोये हुए हैं — ]

O(८) हे कौन्तेय! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की प्रभा में हूँ, सब वेदो में प्रणव श्रर्थात् ॐकार में हूँ, श्राकाश में शब्द में हूँ श्रोर सब पुरुषों का पौरुष में हूँ। (९) पृथ्वी में पुण्यगन्ध श्रर्थात् सुगन्धि एवं श्रिग्न का तेज में हूँ। सब प्राणियों की जीवनशक्ति और तपिस्वयों को तप में हूँ। (१०) हे पार्थ! मुक्त को मब प्राणियों का सनातन बीज समक । बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी में हूँ। (११) काम (वासना) और राग श्रंथात् विषयासित (इन दोनों को ) घटा कर वलवान् लोगों का बल में हूँ; श्रोर हे भरतश्रेष्ठ । प्राणियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समक कि जो कुछ सात्त्विक, राजस या तामस भाव श्रर्थात् पदार्थ हैं, दे सब मुक्त से ही हुए है परन्तु वे मुक्त में है; में उनमें नहीं हूँ।

[ "वे मुभ-में है, मै उनमें नहीं हूँ " इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है। पहला अर्थात् प्रगट अर्थ यह है, िक सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। इसिलये मिएयो में धागे के समान इन पदार्थों का गुएा-धर्म भी यद्यपि परमेश्वर ही है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती, समभना चाहिये कि इनको व्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर है, और यही अर्थ आंगे "इस समस्त जगत् को में एकाश से ब्याप्त कर रहा हूँ " (गी. १०. ४२) इस इलोक में विएत है। परन्तु इसके अतिरियत दूसरा भी अर्थ सदैव विवक्षित रहता है। इह यह, कि जिगुएगतमक जगत् का नानात्व यद्यपि मुभ से निर्गुए हुआ देख पदना है, तथापि वह नानात्व येरे निर्गुए स्वरूप-में नहीं रहता और इस दूसरे अर्थ को मन में रख इर " भूतभूत् नच भूतस्य" ( ९. ४ अर्थ ६ ५ ) इत्यादि

\*\* त्रिभिर्गुणमयैर्भावैराभिः सर्वभिदं जगन् ।

मोहितं नाभिजानाति म मेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥
देवी हापा खुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्ते ते ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिना मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

म.ययापहृतज्ञांना आसुं भावमाश्रिताः ॥ १५॥

२३ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । परमेश्वर की प्रलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गी. १३. १४-१६)।

इस प्रकार यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत् से भी श्रधिक है, तो प्रगड है कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से भी परे जाना चाहिये, श्रीर श्रब उसी श्रथं को स्पष्टतया प्रतिपादन करते है—]

(१३) ( सत्त्व, रज ग्रौर तम) इन तीन गुणात्मक भावों से ग्रथीत् पदर्थों से मोहित हो कर यह सारा संसार, इनसे परे के ( ग्रर्थीत् निर्गुण ) मुक्त ग्रव्यय ( परमेक्वर ) को नहीं जानता ।

[ माया के सम्बन्ध में गीतारहस्य के ९ वें प्रकरण में यह सिद्धान्त है, कि? माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है, न कि अत्मा का; आतमा, तो ज्ञानमय और नित्य है, इन्द्रियां उसको भ्रम में डालती है-उसी अद्वैती सिद्धा-न्त को ऊपर के इलीक में कहा है। देखो गीतार. ७. २४ और गी.र. पू.२३६-२४७ ।]

(१४) मेरी यह गुणात्मक ग्रीर दिव्य माया दुस्तर है। ग्रतः इस माया को वें पार कर जाते है, जो मेरी ही शरण में ग्राते है।

[इससे प्रगट होता है, कि सांख्यशास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता में भगवान् श्रपनी माया कहते है। महाभारत के नारायणीय-उपाख्यान में कहा है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर श्रन्स में भगवान् वोले कि——

माया हचेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं ज्ञातुमहंसि ।।

"हे नारद! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम मुके सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समको" (शां. ३३९. ४४)। वही सिद्धान्त स्रब यहाँ भी बतलाया गया है। गीतारहस्य के ९ वें स्नौर १० वें प्रकरण में बतला दिया है, कि माया क्या चीज है।]

(१५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ श्रौर दुष्कर्मी नराधम श्रासुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं श्राते ।

[यह बतलाया दिया कि, माया में डूबे रहने वाले लीग परमेश्वर की भूल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। श्रव ऐसा न करनेवाले श्रर्थात् परमेश्वर की शरण में जा कर उसकी भित करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैं।] गी. र. ४६ आतों जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिनिशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वारमैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस् ॥ १८ ॥
वहूनां जन्मनाभंते ज्ञानवानमां प्रपचते ।
वासुदेवः सर्वभाते स महात्मा सुदुर्छभः ॥ १९ ॥

[ क्षर-श्रक्षर की दृष्टि से भगवान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान वर्त दिया, कि प्रकृति और पुष्प दोनों मेरे ही स्वरूप है और चारों और में ही एवं से भरा हूँ; इसके साथ ही भगवान् ने ऊपर जो यह वतलाया है, कि स्वरूप की भिवत करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तात्पर्य भली-भाँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे के की करो चाहे श्रव्यक्त की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलभ होने के कारण व उसी का वर्णन है और उसी का नाम भिवत है। तथापि स्वार्थ-बुद्धि को मन् रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर की भिवत करना निम्न श्रेणी की भी है। परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भिवत करनेवाले (जिज्ञासु) को भी स्व ही समभना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-श्रवस्था से ही व्यक्त होता कि श्रभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं-हुआ। तथापि कहा है, कि ये भिवत करनेवाले होने के कारण उदार श्रर्थात् श्रद्धे मार्ग से जानेवाले हैं (इ

१८) पहले तीन क्लोको का तात्पर्य है, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्य हो क जिन्हें इस जगत् में कुछ करने श्रथवा पाने के लिये नहीं रह जाता (गी. १७-१°.), ऐसे ज्ञानी पुरुष निष्कामबृद्धि से जो भक्ति करते है (भाग. १ \*\* कामेस्तेस्तेईतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहस् ॥ २१ ॥
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥
अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यरूपमेधसाम् ।

१०) वहीं सब में श्रेष्ठ है। प्रत्हाद-नारद ग्रादि की भिन्त इसी ग्रेष्ठ श्रेशी की है ग्रीर इसी से भागवत में भिन्त का लक्षण "भिन्तयोग ग्रर्थात् परमेश्वर की निहेंतुक ग्रीर निरन्तर भिन्त " माना है (भाग ३० २९० १२; ग्रीर गीतार पृष्ट ४०९-४१०)। १४ वे ग्रीर १९ वे श्लोक के 'एकभिन्तः 'ग्रीर 'वासुदेवः ' पद भागवतधर्म के है; ग्रीर यह कहने में भी कोई क्षति नहीं, कि भक्तों का उन्त सभी वर्णन भागवतधर्म का ही है। क्योंकि महाभारत ( शां ३४१.३३-३५ ) में इस धर्म के वर्णन में चतुर्विध भक्तों का उन्लेख करते हुए कहा है कि—— चतुर्विधा मम जनां भक्ता एवं हि में श्रुतम्। तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः।।

तेषामकान्तिनः श्रष्ठा य चवानन्यदेवताः ॥ भ्रहमेव गतिस्तेषां निराशोः कर्मकारिएाम् ।

ये च शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मृताः ॥ सर्वे च्यवनघमस्ति प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठभाक् ।

श्रनन्यदैवत श्रीर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः श्रर्थात् फलाशारिहत कर्म करता है उस प्रकार श्रन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख कर भित्त करते है, इसी से वे तीनों च्यवनशील है श्रीर एकान्ती प्रतिबुद्ध (जानकार) है। एवं श्रागे 'वासुदेव 'शव्द की श्राध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की है— "सर्वभूताधिवासहच वासुदेवस्ततो हचहम्"—में प्राणिमात्र में वास करता हूँ इसी से मुक्को वासुदेव कहते हैं-(शां. ३४१.४०)। श्रव यह वर्णन करते है, कि यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताश्रों की उपासना क्यो करते है, श्रीर ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—

से मुभको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४१.४०)। श्रव यह वर्णन करते हैं, कि यदि सर्वत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यो करते हैं, श्रीर ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—
(२०) श्रपनी-श्रपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग श्रादि फलो की) काम-वासनाओं से पागल हुए लोग, भिन्न भिन्न (उपासनाओं के) नियमों को पाल कर दूसरे देवताओं को भजते रहते हैं-। (२१) जो भक्त जिस रूप की श्रयांत् देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स्थिर कर देता हूँ। (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता की श्राराधना करने लगता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं। (२३) परन्तु

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामिष ॥ २३॥

xx अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते सामवुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो मम.दग्यमनुत्तमम् ॥ २४॥

माहं प्रकागः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढाऽयं नाभिजानाति छोको मामजम्ब्ययम् ॥ २५॥

स्थिर रहनेवाले नहीं हैं)। देवताग्रों को भजनेवाले उनके पास जाते हैं ग्रौर मेरे भक्त मेरे यहाँ ग्राते हैं।

०भि [साधारण मनुष्यों की समभ होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है, तयापि संसार के लिये श्रावश्यक ग्रनेक इच्छित वस्तुग्रो को देने की शक्ति देव-तास्रो में ही है स्रौर उनकी प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताश्रो की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार जब यह समक्त दृढ हो गई, कि देवताश्रो की उपासना करनी चाहिये, तब अपनी अपनी स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार्र (देखों गी. १७.१-६) कोई पीपल पुजते हैं. कोई किसी चवुतरे की पुजा करते हैं और कोई किसी बड़ी भारी <u>शिला को सिंदूर से रेंग कर पूजते हैं। इसी वार्त का वर्णन उक्त क्लोकों में</u> मुन्दर रीति से किया गया है। इसमें घ्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि भिन्न-भिन्न देवताग्री की श्राराधना से जो फल मिलता है, उसे श्राराधक समभते है कि उसके देनेवाले वे ही देवता है; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी. ९. २३) और तास्विक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया \_करता है (क्लो २२)। यही नहीं, इस देवता का आराधन करने को बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (इलो. २१)। क्योंकि इस जगत् में परमेश्वर के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं है। वेदान्तसूत्र (३. २. ३८-४१) ग्रौर उपनिषद् (कौषी. ३.८ ) में भी यही सिद्धान्त है। इन भिन्न-भिन्न देवताग्रों की भिक्त करते करते वृद्धि स्थिर ग्रीर शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त में एक एव नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है--यही इन भिन्न-भिन्न उपासनान्नो का उपयोग है। परन्तु इससे पहले जो फल मिलते है, वे सभी अनित्य होते है। अतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फलो की श्राशा में न उल्का कर 'शानी ' भक्त होने की उमझग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान सब बातो के करते वाले और फलों के दाता है, पर वे जिसके जैसे कमें होंगे तदनुसार ही तो फल <u>देंगे (गी. ४. ११); ग्रतः तात्त्रिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं</u> कुछ भी नहीं कस्ते-(गी. ५. १४)। गीतारहस्य के १० वे (पू. २६७) ग्रीर १३ वें प्रकरण (पृ. ४२६-४२७) में इस विषय का श्रधिक विवेचन है, उसे देखों। कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता है और वे प्रकृति-स्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं; अब अपर के इसी वर्णन का स्पाटीकरण करते हैं —]

(२४ अबुद्धि अर्थात् मूढ् लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूप को न

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भाविष्यणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ २६॥

जान कर मुक्त श्रव्यक्त को व्यक्त हुश्रा मानते हैं ! (२५) में श्रपनी योगरूप माया से श्राच्छादित रहने के कारण सब को (श्रपने स्वरूप से ) प्रगट नहीं देखता । मूढ़ लोग नहीं जानते, कि में श्रज श्रोर श्रव्यय हैं।

अव्यक्त स्वरूप को छोड कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की यक्ति को योग कहते हैं (देखो गी. ४. ६; ७. १५; ९.७)। वेदान्ती लोग इसी को माया कहते है; इस योगमाया से ढका हुन्ना परमेश्वर व्यक्त-स्वरूपधारी होता है। सारांश, इस इलोक का भावार्थ यह है, कि व्यक्त सृष्टि मायिक अथवा अतिस्य है श्रीर श्रद्धावत परमेश्वर सच्चा या नित्य है। परन्तु कुछ लीग इस स्थान पर श्रीर ग्रन्य स्थानों पर भी 'माया' का 'ग्रलौकिक' ग्रथवा 'विलक्षएा' ग्रथं मान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं-परमेश्वर के समान ही नित्य है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात प्रदेत वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षण श्रीर श्रनादि लीला है। क्योंकि, माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुन्ना दृश्य है, तथापि इन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती है, श्रतएव श्रन्त में इस साया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता है। वाद है केवल इसके तत्त्वतः सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त श्लोकों से प्रगट होता है, कि इस विषय में श्रद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा-त्मक माया से अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह साया-फिर चाहे उसे अलौकिक शक्ति कहो या श्रीर कुछ- ' अज्ञान 'से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु या-भोह है, सत्य परमेश्वर-तत्त्व इससे प्यक है। यदि ऐसा न हो तो 'अबुद्धि' श्रौर 'मूढ़' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। सारांश, माया सत्य नहीं-सत्य-है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया में भले रहने से लोग अनेक देवताओं के फन्दे में पड़े रहते है। बृहदारण्यक उपनिषद् (१.४.१०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा है, कि जो लोग ग्रात्मा ग्रीर ब्रह्म को एक ही न जान कर भेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवतात्रीं के फंदे में पड़े रहते हैं, वे 'देवताओं के पशु' है, अर्थात् गाय आदि पशुश्रों से जैसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ देवताओं का ही फ़ायदा है, उनके भक्तों को मोक्ष नहीं मिलता। माया में उलक कर भेद-भाव से अनेक देवताश्रो की उपासना करनेवालो का वर्णन हो चुका। अब बतलाते हैं, कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा वयोंकर होता है--] (२६) हे, अर्जुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत् (जो हो चुके है उन्हें, मौजूद और

क्रांगे होनेवाले ) सभी प्राणियों को मै जानता हूँ; परेन्तु मुभे कोई भी नहीं जानता,

इच्छोद्वेपसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥
येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां हढव्रताः ॥ २८ ॥

र जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते व्रह्म तद्विदुः कृत्स्वमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियशं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥
इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु व्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ित्र क्यों कि है भारत ! (इन्द्रियों के) इच्छा ग्रीर द्वेष से उपजनेवाले (सुल-दुःख ग्रादि) द्वन्द्वों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणों, हे परन्तप ! श्रम में फैंस जाते हैं। (२८)परन्तु जिन पुण्यात्माश्रों के पाप का श्रन्त हो गया है, वे (सुल-दुःख ग्रादि) द्वन्द्वों के मोह से छुट कर दृढ़बत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[ इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थित होती है, उसका वर्णन करते है—]

(२९) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरा-मरए। अर्थात् पुनर्जन्म के चक्कर से छूटने के लिये अयत्न करते हैं, वे (सव) ब्रह्म, (सव) अध्यातम और सब कर्म को जान लेते हैं। (३०) और अधिभूत, अधिवैव एवं अधियज्ञ सहित (अर्थात इस प्रकार, कि में ही सब हूँ) जो मुभे जानते हैं, वे युक्तिचित्त (होने के कारण) मरएा-काल में भी मुभे जानते हैं।

[ अगले अध्याय में अध्यातम, अधिभूत, अधिदेव और अधियक का निरूपण किया है। धर्मशास्त्र का और उपनिषदों का सिद्धान्त है, कि <u>मरण-काल में मनुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगो जलम-मिलता है; इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम इलोक में "मरण-काल में भी" शब्द है; तथापि उकत श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए विना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता (देलो गी. २. ७२)। विशेष विवरण अगले अध्याय में है। कह सकते हैं, कि इन दो श्लोकों में अधिभूत आदि शब्दों से आगो के अध्याय की प्रस्तावना ही की गई है।]</u>

इस प्रकार श्री भगवान् के गाये हुए प्रयात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग---श्रयात् कर्मयोग--शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा।

## अष्टमोऽध्यायः । प आठवाँ अध्याय ।

[इस ग्रध्याय में कर्मयोग के भ्रन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपए। हो रहा है श्रीर पिछले श्रध्याय में ब्रह्म, श्रध्यात्म, कर्म, श्रिघभूत, श्रिघदैव श्रीर श्रिघ-यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे है, पहले उनका श्रर्थ बतला कर विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है। परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याख्या करके ग्रर्थात् भ्रत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया है, ग्रतः यहाँ पर उन्नत विषय का कुछ प्रधिक खुलासा कर देना आवश्यक है। बाहच सृष्टि के प्रवलोकन से, उसके कर्ता की कल्पना अनेक लोक अनेक रीतियों से किया करते हैं। १-कोई कहते है, कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों के ही विकार है और इन पञ्चमहा-भूतों को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं है। 3-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है, यह प्रतिपादन करते है, कि यह समस्त जगत् यज्ञ से हुआ है श्रीर परमेश्वर यज्ञ-नारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती हैं 1 3- श्रीर कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते; किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोई न कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हैं, जो कि इन व्यवहारों को किया करते हैं श्रोर इसी लिये हमें उन देवताओं की श्राराधना करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड़ पांच भौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो पुरुष है वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है, श्रतएव वही उपास्य है। ४-चौथे पक्ष का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्य के शरीर में श्रात्मा है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूक्ष्मरूप ग्रर्थात् ग्रात्मा के समान सूक्म शक्ति वास करती है, वहीं उसका मूल थ्रौर सच्चा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पंच स्यूलमहाभूतों में पंच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ग्रीर हाय-पर ग्रादि स्यूल इन्द्रियों में सूक्म इन्द्रियाँ मूलभूत रहती है। इसी घौथे तत्त्व पर सांख्यों का यह मत भी भ्रवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का ग्रात्मा भी पृथक्-पृथक् है भ्रौर पुरुष ग्रसंख्य है; परन्तु जान पड़ता है, कि यहाँ इस सांख्य मत का '<u>श्रधिदेह' वर्ग में</u> समावेश किया गया है। उक्त चार पक्षों को ही कम से श्रधिभूत, श्रधियज्ञ, श्रधि-दैवत और ग्रष्यात्म कहते-हैं । किसी भी शब्द के पीछे ' ग्रुंघि ' उपसर्ग रहने से यह श्रर्थ होता है- 'तम्बिकृत्य,' 'तदिख्यक, ' ', उस सम्बन्ध का.' या ' उसमें रहनेवाला '। इस प्रयं के श्रनुसार श्रिधिदेवत श्रनेक देवताश्रों में हनेवाला तत्त्व है। साधारणतया-प्रध्यातम-उस-शास्त्र-को-कहते - है-जो-यह-प्रतिपादन-करता-है,-कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है; अर्थात् पूर्वपक्ष के इस कथन की जाँच करके "अनेक वस्तुओं या मनुष्यों में भी अनेक मात्मा है, "वेदान्तशास्त्र ने मात्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया

## अर्जुन उवाच । किं तद्व्रह्मः किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

है। ब्रतः पूर्वपक्ष का जबविवार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थं का सूक्ष्म स्वरूप या स्रात्मा पृथक्-पृथक् है, स्रीर यहाँ पर स्रव्यात्म शब्द से यही श्रथं स्रभिन्नेत है। महाभारत में मनुष्य को इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योकर होते हैं (देखों मभा आं ३१३; ग्रीर-श्रवन. ४२ )। महाभारतकार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियो का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे अधिभूत, ग्रध्यात्म श्रौर श्रधिदैवत । इन इन्द्रियो के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते हैं — उ<u>दाहरणार्थ,</u> हाथों से जो लिया जाता है, कानो से जो सुना जाता है, श्रांखों से जो देखा जाता है, श्रीर मन से जिसका चिन्तन किया जाता है-<u>खे सब श्रिधिभृत है</u> श्रीर हाथ पैर श्रादि के (सांख्यशास्त्रोक्त) सूक्ष्म स्वभाव अर्थात् सूक्ष्म इन्द्रियां, इन इन्द्रियों के अञ्चात्म है। परन्तु इन दोनो दृष्टियों को छोड़ कर अधिदेवत दृष्टि से विचार करने पर-श्रयात् यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुद के मित्र, उपस्य के प्रजाप्रति, वाणी के भ्रम्नि, भ्रांंलों के सूर्य, कानों के ग्रांकाश श्रयवा दिशा, जीभ के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वायु. मन के चन्द्रमा, ग्रहंकार के बुद्धि श्रीर बुद्धि के देवता पुरुष है-कहा जाता है, कि यही देवता लोग श्रपनी-अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिषदों में भी उपासना के लिये ब्रह्म-स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित है, उनमें मन को भ्रध्यात्म भ्रीर सूर्य भ्रथवा माकाश को अधिदैवत प्रतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ )। अध्यात्म और अधिदैवत का यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है; बल्कि ग्रव इस प्रश्न का निर्एंय करना पड़ा कि वाएी, चक्षु ग्रौर श्रोश प्रभृति इन्द्रियों एवं प्राएो में श्रेष्ट कौन है, तव उपनिषदो में भी (वृ. ५. २१-२३; छां. १. २,३; कौषी.४.१२,१३) एक वार वाणी, चक्षु ग्रीर श्रोत्र इन सूक्ष्म इंद्रियो को ले कर ग्रध्यात्मदृष्टि से विचार किया गया है, तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता ग्रग्नि, सूर्य ग्रौर श्राकाश को ले कर ग्रिघिदैवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है, कि ग्रिघिदैवत, ग्रीघ-भूत ग्रौर श्रव्यात्म ग्रादि भेद प्राचीन काल से चले ग्रा रहे हैं ग्रौर यह प्रश्न भी इसी जमाने का है, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओं में से सच्ची कौन है तया उसका तथ्य क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद् ( ३०७ ) में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक श्रारुणि से कहा है, कि सब प्राणियों में, सब देवताश्रों में, समग्र श्रम्यात्म में, सब लोकों में, सब यज्ञों में ग्रीर सब देहीं में, व्याप्त होकर उनके न सनभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है। उपनिषदी का यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के श्रन्तर्यामी श्रधिकरण में है (वे. सू. १. २. १८-२०)। वहाँ भी सिद्ध किया है, कि सब के ग्रंतःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यो की प्रकृति

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्त । १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्त । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ अधिमगवानुवाच।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुज्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ अधिभृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥ ४ ॥

या जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान अब अर्जुन से कहते है कि मन्ष्य की देह में, सब प्राणियों में (अधिभूत), सब प्रजों में (अधिभूत), सब देवताओं में (अधिभूत), सब कर्मों में और सब वस्तुओं के सूक्ष्म स्वरूप (अर्थात् अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है— यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध जान सच्चा नहीं है। सातवे अध्याय के अन्त में भगवान ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है, उनका अर्थ जानने की अर्जुन को इच्छा हुई; अतः वह पहले पूछता है—]

े अर्जुन ने कहा—(१) हे पुरुषोत्तम ! वह जहा क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म के मानी क्या है ? प्रधिभूत किसे कहना चाहिये और अधिदेवत किसको कहते है ? (२) अधियन कैसा होता है ? हे सधुसूदन ! इस देह में (अधिदेह) कौन है ? और अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचानते है ?

[ अहा, अध्यातम, कर्म, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द पिछले अध्याय में आ चुके हैं; इनके सिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह कीन हैं? इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समभने में कोई अड्चन न होगी।

श्रीभगवान् ने कहा—(३) (सब से) परम् श्रक्षर श्रयात् कभी भी नष्ट न होने-बाला तत्त्व बह्य है, (और) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) श्रध्यात्म कहा जाता है, (श्रक्षरब्रह्म से) भूतमात्रादि (चर-श्रचर) पदार्थी की उत्पत्ति करने-वाला विसर्ग श्रयात् सृष्टिच्यापार कमें है। (४) (उपजे हुए सब प्राणियों की) क्षर् श्रयात् नामरूपात्मक नाशवान् स्थिति श्रीधभूत है; श्रीर (इस पदार्थ में) जो पुरुष श्रयात् सचेतन श्रिषण्ठाता है, वही श्रिषदेवत है; (जिसे) श्रिषयं (सब यत्नों का श्रिषपति कहते हैं, वह) में ही हूँ। हे वेहचारियों में श्रेष्ठ! में इस देह में (श्रिषदेह) हूँ।

# अंतकाले च मामेव सारन्मुक्त्वा कलेंवरम् ।

[तीसरे इलोक का.'परम' शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है किन्तु अक्षर का विशेषए। है। सांख्यशास्त्र में ग्रव्यक्त प्रकृति की भी 'ग्रक्षर' कहा है (गी. १५. १६) । परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस ग्रन्थकत श्रीर श्रक्षर प्रकृति के भी परे का है (इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वाँ इलोक देखों) ग्रीर इसी कारण श्रकेले 'श्रक्षर 'शब्द के प्रयोग से साख्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म दोनों भ्रर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मेटने के लिये 'भ्रक्षर' शब्द के आगे 'परम' विशेषण् रस्र कर ब्रह्म की व्यास्या की है (देस्रोगीतार.पृ. २०१-२०२)। हमने 'स्वभाव 'शब्द का अर्थ महाभारत में दिये हुए उदाहरणों क अनुसार किसी भी पदार्थ का 'सूक्ष्मस्वरूप 'किया है। नासदीय सूक्त में दृश्य जगत् को परब्रह्म की विसृष्टि (विसर्ग ) कहा है (गी. र. पृ. २५४ ); क्रौर विसर्ग ज्ञव्द का वही श्रर्थ यहाँ लेना चाहिये। विसर्ग का श्रर्थ 'यज्ञ का हविरुत्सर्ग' करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृ. २६२) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस वृद्य सृष्टि को ही कर्म क्यों कहते है पदार्थमात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को 'क्षर' कहते है और इससे परे जो श्रक्षर तत्त्व है उसी को ब्रह्म समक्तना चाहिये। 'पुरुष ' शस्द से सूर्य का पुरुष, जल का देवता या वरुएपुरुष इत्यादि सचेतन सूक्ष्म देहधारी देवता विवक्षित है श्रौर हिरण्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ भमवान् नें 'श्रिघियज्ञ' शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे श्रीर चौथे श्रध्यायों में विस्तारसिंहत वर्णन हो चुका है श्रीर फ़िर श्रागे भी कहा है, कि " सब यज्ञो का प्रभु श्रौर भोक्ता में ही हूँ " (देखो गी. ९. २४; ५. २९; श्रीर मभा शां ३४० )। इस प्रकार श्रव्यात्म श्रादि के लक्षण बतला कर श्रन्त में संक्षेप से कह दिया है, कि इस देह में 'श्रिघयज्ञ' में ही हूँ श्रयांत् मनुष्य- देह में श्रधिदेव श्रौर श्रधियज्ञ भी में हूँ। प्रत्येक देह में पृथक् पृथक् श्रात्मा ( पुरुष ) मान कर सांख्यवादी कहते हैं, कि वे श्रसंख्य है। परन्तु वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है, कि यद्यपि बेह . ब्रनेक है तथापि स्रात्मा सब में एक ही है ( गीतार पृ. १६५–१६६)। 'स्रघि-देह में ही हूँ ' इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है; तो भी इस वाक्य के " मैं ही हूँ " शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध श्रध्यात्म श्रादि पूर्वपदो से भी है। श्रतः समग्र श्रर्थ ऐसा होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवता, विनाश-वान् पंचमहाभूत, पंदार्थमात्र के सुक्ष्म भाग अथवा विभिन्न आतमा, ब्रह्म, कर्म श्रयवा भिन्न भिन्न मनुष्यों की देह-इन सब में 'में ही हूँ,' अर्थात् 'सब में ॅं इंक ही परमेदवरतत्त्व है। कुछ लोगो का कथन है, कि यहाँ ' अधिदेह ' स्वरूप

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ यं थं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कळवरम् । तं तमेवैति कैंतियं सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥

का स्वतंत्र वर्णन नहीं है, श्रिघिक की ज्याख्या करने में श्रिधिदेह का पर्याय से उल्लेख हो गया है; किन्तु हमें यह श्रर्थ ठीक नहीं जान पड़ता । क्योंकि न केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदो श्रीर वेदान्तसूत्रों में भी (वृ. ३.७.; वेसू. १.२. २० ) जहाँ यह विषय आया है, वहाँ अधिभूत आदि स्वरूपों के साथ ही साय शारीर श्रात्मा का भी विचार किया है श्रीर सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक हो परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब कि श्रधिदेह के विषय में पहले ही प्रकृत हो चुका है, तब यहाँ उसी के पृथक् उल्लेख को विविक्षत मानना युक्तिसगत है। यदि यह सच है, कि सब कुछ परब्रह्म ही है, तो पहले-पहल ऐसा बोच होना सम्भव है, कि उसके श्रधिभुत श्रादि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमे परवृद्धा को भी शामिल कर लेने की कोई जुरूरत न थी। परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्णन उन लोगो को लक्ष्य करके किया गया है कि जो ब्रह्म, ब्रात्मा, देवता छोर यह-नारायण श्रावि श्रनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाश्रों में उलके रहते है: श्रतएव पहले वे लक्षण वतलाये गये हैं, कि जो उन लोगों की लमक के श्रनुसार होते हैं, श्रीर फ़िर सिद्धान्त किया गया है कि "यह सब में ही हूँ"। उदत बात पर घ्यान देने से कोई भी शंका नहीं रह जाती। ग्रस्तु, इस भेद का तत्य बतला दिया गया कि उपासना के लिये श्रिधिभूत, श्रिधिदैवत, श्रध्यात्म, श्रिधियज श्रीर श्रिधिदेह प्रभृति श्रनेक भेद करनेपर भी. यह नानात्व सच्चा नहीं है; बास्तव में एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त है। श्रव श्रर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते है, कि अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान् कैसे पहचाना जाता है — ]

(५) श्रीर श्रन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुया देह त्यागता है, वह भेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) श्रयवा हे कौन्तेय । सदा जन्मभर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का रमरण करता हुया श्रन्त में श्राणीर त्यागता है वह उसी भाव में जा मिलता है।

्रिगंचवे श्लोक में, स्मरण-समय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता है। सम्भव है, इसमें कोई यह समक्ष ले, कि केवल मरण-काल में यह स्मरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेतु से छठेश्लोक में यह बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती है वह मरणकाल में भी नहीं छूटती, अतएव न केवल मरणकाल में अत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार पृ. २८८)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को अजनेवाले परमेश्वर को पाते है और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ।

मच्यिपतमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिन्यं याति पार्थानुचितयन् ॥ ८ ॥

\*\* कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मोद्यः ।
सर्वस्य धातारमचित्यक्पमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

को पाते हैं (गी. ७. २३; ८. १३ श्रीर ९. २५) क्योंकि, छांन्दोग्य उपनिषद्के कथनानुसार "यथा ऋतुर्राहमल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति " (छां. ३. १४. १)—इसी क्लोक सें मनुष्य का जैसा ऋतु श्रर्थात् संकल्प होता है, परने पर उसे वैसी हो गित मिलती है। छांदोग्य के समान श्रीर उपनिषदो में भी ऐसे ही वादय है (प्र. ३. १०; मैं त्र्यु. ४. ६)। परन्तु गीता अब यह कहती है, कि जन्मभर एक ही भावना से मन को रँगे बिना अतकाल की यातना के समय वही भावना स्थिर नहीं रह सकती। श्रतएव श्रामरएगन्त, जिन्दगी भर, परमेश्वर का ध्यान करना आवश्यक है (वेसू. ४. १. १२)—इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्रर्जुन से भगवान् कहते हैं, कि—

० (७) इसलिये सर्वकाल-सदैव ही-मेरा स्मरण करता रह और युद्ध कर। युक्स-में नन और वृद्धि अर्पण करने से ( युद्ध करनेपर भी ) मुक्तमें ही निःसन्देह आ मिलेगा। (८) हे पार्थ! चित्त को दूसरी और न जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसकी रिधर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुष में जा मिलता है।

[ जो लोग भगवव्गीता में इस विषय का प्रतिपादन वतलाते हैं, कि संस्कार को छोड़ दो, श्रौर केवल भित का ही अवलम्ब करो, उन्हें सातवें क्लोक के सिद्धान्त की श्रोर अवक्य व्यान देना चाहिये। मोक्ष तो परमेक्वर की ज्ञानयुक्त भित्त से मिलता है; श्रौर यह निर्विवाद है, कि मरण-समय में भी उसी भिव्त के स्थिर रहने के लिये जन्मभर वही अभ्यास करना चाहिये। गीता का यह अभिप्राय नहीं, कि इसके लिये कर्मों को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताज्ञास्त्र का सिद्धांत है, कि भगवद्भक्त को स्वधमं के अनुसार जो कर्म प्राप्त होते जाय उन सब को निष्काम वृद्धि से करते रहना चाहिये, श्रौर उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से व्यक्त किया है कि "मेरा सदैव चिन्तन कर श्रौर युद्ध कर"। श्रव बतलाते हैं, कि परमेश्वरापंग-वृद्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी श्रन्तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं — ]

(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल में (इन्द्रिय-निग्रहरूप) योग के सामर्थ्य से भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके दोनों भौहों के बीच में प्राण को भली भौति रस कर, कवि अर्थात् सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, श्रणु से भी छोटे, सब के बाता

```
गीता, सनुवाद स्रोर् दिप्पणी—- स्रध्याय ।
      अयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
      क्रुवोर्मेभ्ये प्राणमावेत्रय सम्यक् स तं परं पुरुपमुपैति दिन्यम्॥ १०॥
      यदक्षरं वेद्विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः।
      यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रह्ण प्रवश्ये ॥ ११॥
             सर्वद्वाराणि संयम्य मनो द्वादि निरुद्धध च ।
             मूष्ट्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योग्धारणाम् ॥ १२ ॥
             ॐ इरोकाक्षरं त्रहा व्याहरन्मामनुस्मरन्।
             यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति शरमां गतिम् ॥ १३ ॥
         xx अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
प्रयत् श्राधार या कर्त्ता, प्रचिन्त्यस्वरूप ग्रीर ग्रन्धकार से परे, सूर्य के समान
दिप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह ( मनुष्य ) उसी दिव्य परम पुरुष
ने जा मिलता है। (११) वेद के जाननेवाले जिसे श्रक्षर कहते हैं, वीतराग हो
कर यति लोग जिसमें प्रवेश करते है ग्रीर जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यदत का
प्राचरण करते है, वह पद प्रर्थात् ॐकार ब्रह्म तुभ्ने सैंक्षेप सैं वतलाता हूँ। (१२)
तब (इन्द्रियरूपी) द्वारों का संयम कर ग्रीर मन का हृदय में निरोव करके ( एवं )
रस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्म
😕 का जप थ्रौर मेरा स्मरए। करता हुग्रा जो (मनुष्य-) देह छोड़ कर जाता है,
उसे उत्तम गति मिलती है।
       [ इलोक ९-११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है, वह उपनिषदों से
  लिया 'गया है। नवें क्लोक का " श्रणोरणीयान् " पद श्रौर श्रन्त का चरण
 इवेताइवतर उपनिषद् का है (इवे. ३.८ भ्रौर ९), एवं ग्यारहवें इलोक का पूर्वार्ष
 अर्थतः और उत्तरार्ध शब्दशः कठ उपनिषद् का है ( कठ. २. १५ )। कंठ उप-
  निषद् में "तत्ते पदं संग्रहेए। ज़वीमि "इस चरए। के श्रागे " श्रोमित्येतत् "
  स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है, कि ११ वें क्लोक के 'श्रक्षर 'श्रीर 'पद'
 शब्दों का अर्थ ॐवण्धिर-रूपी बहा अथवां ॐ शब्द लेना चाहिये; और १३ वें
 क्लोक से भी प्रगट होता है, कि यहाँ अकारोपासना ही उद्दिष्ट है ( देखी
  प्रदन. ५ )। तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में ' श्रक्षर' =
 श्रविनाशी ब्रह्म, श्रीर 'पद' = परम स्थान, ये श्रर्थ भी न होंगे। क्योंकि, ॐ
 वर्णमाला का एक श्रक्षर है; इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह बहा के
 प्रतीक के नाते ग्रविनाक्षी भी है ( २१ वाँ क्लोक देखो ), इसलिये ११ वें क्लोक
 के अनुवाद में 'अक्षर ' और ' पद ' ये दुहरे अर्थवाले मूल शब्द ही हमने
 रख लिये है। श्रब इस उपासना से मिलनेवाली उत्तम गति का अधिक
 निरूपण करते हं--]
    (१४ हे पार्थ ! म्रनत्य भाव से सर्दा-सर्वदा जो मेरा नित्य स्मर्रण करता
```

ŧ

तस्याहं युलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशास्त्रतम् ।
नाप्नुवान्ति महात्मानः सांसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥
आव्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कांतिय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

\*\* सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्व्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रांतां तेऽहोराव्यविदो जनाः ॥ १७ ॥

रहता है, उस नित्ययुक्त ( कर्न- ) योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ रीति से होती है। ( १५ ) मुक्तमें मिल जाने पर परमिति द्वि पाये हुए महात्मा उस पुनर्जन्म को नहीं पाने, कि जो दुःखों का घर है थ्रौर श्रशाव्वत है। (१६) हे श्रर्जुन ! ब्रह्मलोक तक ( स्वर्ग श्रादि ) जितने लोक है वहाँ से ( कभी न कभी इस लोक में ) पुनरावर्तन श्रर्थात् लौटना (पड़ता) है; परन्तु हे कौन्तेय ! मुक्तमें मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता ।

[ सोलहवे इलोक के ' पुनरावर्तन ' शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर भूलोक में लौट आना है (देखो गी. ९. २१; मभा. वन. २६०)। यज्ञ देवता-राधन और वेदाध्ययन प्रभृति कमों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक ध्योर हुआ तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जावे, तथापि पुण्यांश के समाप्त होते ही वहां से फ़िर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ( वृ. ४. ४. ६ ), अथवा अन्ततः ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक में तो ज़रूर ही गिरना पड़ता है। अतएव उक्त क्लोक का भावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गतियाँ कम दर्जे की है और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस कारण वही गति सर्वश्रेष्ठ है ( गी. ९. २०, २१)। अन्त में जो यह कहा है, कि यहालोक की प्राप्त भी अनित्य है, उसके समर्थन में बतलाते है कि ब्रह्मलोक तक समस्त सृष्टि को उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे होता रहता है— ]

(१७) ग्रहोरात्र को (तत्त्वतः ) जाननेवाले पुरुष समक्रते हैं, (कि कृत, त्रेता, द्वापर ग्रोर किल इन चारो युगों का एक महायुग होता है ग्रोर ऐसे ) हज़ार ( महा- ) युगो का समय ब्रह्मदेद का एक दिन है, ग्रोर (ऐसे) ही हज़ार युगों की ( उसकी ) एक रात्रि है।

[ यह क्लोक इससे पहले के युगनान का हिसाद न देकर गीता में आया है; इसका ग्रथं प्रत्यत्र वतलाये हुए हिसाब से करना चाहिये। यह हिसाब ग्रोर गीता का यह क्लोक भी भारत ( क्वा. २३१. ३१ ) ग्रीर मनुस्मृति (१. ७३ ) में है, तथा थास्क के निरुक्त में भी यही ग्रथं विंएात है ( निरुक्त. १४. ९)। ब्रह्म-देव के दिन को ही कल्प कहते हैं। ग्रगले क्लोक में ग्रथ्यक्त का ग्रथं सांख्यकास्त्र की ग्रव्यक्त प्रकृति है। ग्रव्यक्त का ग्रथं परब्रह्म नहीं है; क्योंकि २० वे क्लोक में स्पष्ट बतला दिया है, कि ब्रह्मरूपी ग्रव्यक्त १८ वे क्लोक में विंएात ग्रव्यक्त से परे

अन्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंबके ॥ १८ ॥ भूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थे प्रभवत्यहरांगमे ॥ १९ ॥

\*\* परस्तस्मानु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यकात्सनातनः।

'यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥
अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।

यस्यांतःस्थांनि भृतानि येन सर्विमिदं ततम् ॥ २२ ॥

का ग्रीर भिन्न है। गौतारहस्य के ग्राठवें प्रकरण (पृ. १९३ में इसका पूरा खुलासा है, कि ग्रव्यक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती है ग्रीर कल्प के काल-मान का हिसाब भी वहीं लिखा है।

(१८) (ब्रह्मदेव के ) दिन का श्रारम्भ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ, ) निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वीक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं।(१९) हे पार्थ ! भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता हुआ, अर्थात् इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर (फ़िर) जन्म लेता है।

[ अर्थात् पुण्य कर्मी से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जाये, तो भी पलय-काल में ब्रह्मलोक ही नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता। इससे वचने के लिये जो एक ही मार्ग है, उसे बतलाते है—]

(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतो के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस अव्यक्त को 'अक्षर' (भी) कहते हैं, जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गित कहा जाता है (और) जिसे पाकर फिर (जन्म में) लौटते नहीं हैं, (वहीं) मेरा परम स्थान है; (२२) हे पार्थ! जिसके भीतर (सब) भूत है और जिसने इस सब को फैलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् अष्ठ पुरुष अनन्य भिक्त से ही प्राप्त होती है।

[बीसवां और इक्कीसवां क्लोक मिल कर एक वाक्य बना है। २० वें क्लोक का 'अव्यक्त 'शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति को, अर्थात् १८ वें क्लोक के अव्यक्त द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है और आगे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से 'परे परब्रह्म के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१ वें क्लोक में कहा है, कि इसी दूसरे अव्यक्त को 'अक्षर 'भी कहते हैं। अध्याय के आरम्भ में भी "अक्षरं

श्र यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति वैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वध्यातम भरतर्षभ ॥ २३ ॥ अग्निज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छान्ति ब्रह्म ब्रह्मविदे जनाः ॥ २४ ॥ धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चांद्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

द्रह्म परमं "यह वर्णन है। सारांश, 'श्रव्यक्त' शब्द के समान ही गीता में 'श्रक्तर' शब्द का भी वो प्रकार से उपयोग किया गया, है। कुछ यह नहीं, कि सांख्यों की प्रकृति ही श्रव्यक्त श्रीर श्रक्षर है, किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि जो "सब भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता," श्रव्यक्त तथा श्रक्षर है। पन्द्रहवें श्रध्याय में पु घोत्तम के लक्षण बतलाते हुए जो यह वर्णन है, कि वह क्षर श्रीर श्रक्षर से परे का है, उससे प्रगट है कि वहाँ का 'श्रक्षर' शब्द सांख्यों की प्रकृति के लिये उद्दिष्ट हैं (वेखो गीता. १५.१६-१८)। ध्यान रहे, कि 'श्रव्यक्त' श्रीर 'श्रक्षर' दोनो विशेषणों का प्रयोग गीता में कभी सांख्यों की प्रकृति के लिये, श्रीर कभी प्रकृति से परे परब्रह्म के लिये किया गया है (वेखो गीतार पृ. २०१ श्रीर २०२)। व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त से परे जो परब्रह्म है, उसका स्वरूप गीतारहस्य के नववें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। उस 'श्रक्षरज्ञह्म' का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य पुनर्जन्म की चपेट से छूट जाता है। श्रव मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ता (श्रतावृत्ति), श्रीर जिन्हें स्वर्ग से लौट कर जन्म लेना पड़ता है (श्रावृत्ति) उनके वीच के समय का श्रीर गित का भेद वतलाते है—]

(२३) हे भरतश्रेष्ठ ! श्रव तुभे में वह काल बतलाता हूँ, कि जिस काल में (कर्म-) योगी मरने पर (इस लोक में जन्मने के लिये) लौट नहीं श्राते, श्रौर (जिस काल में मरने पर) लौट श्राते हैं। (२४) श्रग्नि, ज्योति श्रयांत् ज्वाला, दिन, शुल्कपक्ष श्रौर उत्तरायण के छः महिनो में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं (लौट कर नहीं श्राते)। (२५) (श्राग्नि), घुश्रां, रात्रि, कृष्णपक्ष (श्रौर) विक्षिण्याम के छः महिनों में मरा हुश्रा (कर्म-) योगी चन्द्र के तेज में श्रयांत् लोक में जा कर (पुण्यांत्रा घटने पर) लौट श्राता है। (२६) इस प्रकार जगत् की शुक्त श्रौर छुष्ण श्रयांत् प्रकातमय श्रौर श्रन्धकारमय दो ज्ञाद्यत गतियां यानी स्थिर मार्ग है। एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं पढ़ता श्रौर दूसरे से फिर लौटना पढ़ता है।

[ उपनिषदों में इन दोनों गतियों को देवयान (शुक्ल) और पितृयाक्ष ( इन्द्र ), प्रथवा प्रीचराग्रादि मार्ग श्रीर धूम्प श्रादि मार्ग कहा है, तथा ऋग्वेद \*\* नैते स्ती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
सत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥
इति अभाग्नवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन—
संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

में भी इन मार्गो का उल्लेख है। मरे हुए मनुष्य की वेह को प्रग्नि में जला वेनेपर, श्रिन्न से ही इन मार्गो का श्रारम्भ हो जाता है, श्रतएव पच्चीसवें क्लोक में 'श्रिन्न ' पद का पहले क्लोक से श्रघ्याहार कर लेना चाहिये। पच्चीसवें क्लोक का हेतु यही बतलाना है, कि प्रथम क्लोकों में विएति मार्ग में श्रीर दूसरे मार्ग में कहां भेद होता है; इसी से 'श्रिन्न ' शब्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई। गीता-रहस्य के दसवें प्रकरण के श्रन्त (पृ. २९५-२९८) में इस सम्बन्ध की श्रिप्त बातें है, उनसे उल्लिखित क्लोक का भावार्थ खुला जावेगा। श्रव बतलातें हैं, कि इन दोनों मार्गो का तत्त्व जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(२७) हे पार्थ ! इन दोनों सृती अर्थात् सार्गो को (तत्वतः ) जाननेवाला कोई भी (कर्म-) योगी मोह में नहीं फँसता; श्रतएव हे श्रर्जुन ! तू सदा सर्वदा (कर्म-) योगयुक्त हो। (२८) इसे (उक्त तत्व को) जान लेने से वेद, पज्ञ, तप श्रीर दान में जो पुण्य-फल बतलाया है, (कर्म-) योगी उस सब को छोड़ जाता है श्रीर उसके परे श्राद्यस्थान को पा लेता है।

[ जिस मनुष्य ने देवयान श्रीर पितृयाण दोनों के तत्व को जान लिया
— श्रयांत् यह ज्ञात कर लिया, कि देवयान मार्ग से मोक्ष मिल जाने पर फ़िर
पुनर्जन्म नहीं मिलता, श्रीर पितृयाण मार्ग स्वगंप्रद हो तो भी मोक्षप्रद नहीं
है—वह इनमें से श्रपने सच्चे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा; वह
मोह से निम्न श्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी बात को लक्ष्य कर
पहले इलोक में "इन दोनों सृती ग्रर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला " ये
जाब्द आये है। इन इलोकों का भावार्थ यों है:—कर्मयोगी जानता है, कि देवयान
श्रीर पितृयाण दोनों मार्गों में से कौन मार्ग कहाँ जाता है तथा इसी में से जो
मार्ग उत्तम है, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता है,। एवं स्वर्ग के श्रावागमन
से बच कर इससे परे मोक्ष-प्रद की प्राप्ति कर लेता है। श्रीर २७ वें इलोक में तदनुसार व्यवहार करने का श्रर्जन को उपदेश भी किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गतयोग—-श्रर्थात् कर्मयोग—-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में ब्रक्षरब्रह्मयोग नामक श्राठवीं श्रध्याय समाप्त हुश्रा ।

## नवमोऽध्यायः : ४

श्रीमगवातुवाच । इदं तु तेगुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे । ज्ञानं विज्ञानसिंहतं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥ राजाविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥ अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्याम्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

#### नवॉ अध्याय । 🗸

सिातवे श्रध्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपए। यह दिखलाने के लिये किया गवा ह, कि कर्मयोग का श्राचरण करनवाले पुरुष को परमेश्वेर का पूर्ण ज्ञान हो कर मन की ञान्ति श्रथवा मुक्त-श्रवस्था केसे प्राप्त होती है। श्रक्षर श्रौर श्रव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी वतला दिया गया है। पिछले श्रम्याय में कहा गया है, कि श्रन्तकाल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाये रखने के लिये पातञ्जल-योग से समाधि लगा कर, ग्रन्त में ॐकार की उपासना की जावें। परन्तु पहले तो श्रक्षरबृह्म का ज्ञान होना ही कठिन है, श्रीर फिर उसमें भी समाधि की श्रावश्यकता होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर घ्यान देकर ग्रव भग-वान् ऐसा राजमार्ग वतलाते है, कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ हो जावे। इसी को भिवत्तमार्ग कहते है। गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में हमने उसका विस्तारसहित विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य श्रौर व्यक्त श्रर्थात् प्रत्यक्ष जानने योग्य रहता है; उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृह निरू-पण नवें, दसवे, ग्यारहवे श्रौर वारहवे श्रव्यायों में किया गया है। तथापि स्मरण रहे, कि यह भिक्तमार्ग भी स्वतन्त्र नहीं है--कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवे प्रध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान का श्रारम्भ किया गया है, उसी का यह भाग है। न्नीर इस अध्याय का म्रारम्भ भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के ग्रहरा की दृष्टि से ही किया गया है।

श्रीभगवान ने कहा—(१) श्रव तू दोपदर्शी नहीं है, इसिलये गृहच से भी गृहच विज्ञान सिंहत ज्ञान तुभे वतलाता हूँ, कि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा'। (२) यह (ज्ञान) समस्त गृहचों में राजा श्रर्थात् श्रेष्ठ है; यह राजविद्या श्रर्थात् सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम श्रीर प्रत्यक्ष बोघ देनेवाला है; यह श्राचरएा करने में सुखकारक, श्रव्यय श्रीर धर्म्य है। (३) हे परन्तप ! इस पर श्रद्धा न रखनेवाले पुख्य मुभे नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लौट श्राते है (श्रर्थात् उन्हें मोक नहीं मिलता)। मत्स्थानि सर्व जगद्वयक्तमृतिना ।
 मत्स्थानि सर्व भृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
 भृतभृत्र च भृतस्थो ममात्मा भृतभावनः ॥ ५ ॥ यथाकाशास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
 तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥

[गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४११-४१६) में दूसरे क्लोक के 'राजिवद्या,' 'राजगृहच,' ग्रौर 'प्रत्यक्षावगम' पदों के ग्रयों का विचार किया गया है। ईश्वर-प्राप्ति के सावनों को उपनिषदों में 'विद्या' कहा है, ग्रौर यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है, कि भिवत-मार्ग अथवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या सब गृहच विद्याओं में श्रेष्ठ ग्रथवा राजा है; इसके ग्रातिरक्त यह घर्म ग्रांखों से प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला ग्रौर इसी से ग्राचरण करने में सुलभ है। तथापि इक्ष्वाकु प्रभृति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुग्रा है, (गी. ४.२), इसलिये इस मार्ग को राजाओं ग्रर्थात् वड़े ग्राविमयों की विद्या-राजिवद्या-कह सकेंगे। कोई भी ग्रर्थ वयों न लीजिये, प्रगट है कि ग्रक्षर या ग्रव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु राजिवद्या शब्द से यहाँ परभितमार्ग ही विवक्षित है, इस प्रकार ग्रारम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान ग्रव विस्तार से उसका वर्णन करते है—]

(४) मेंने श्रपने श्रव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत् को फैलाया श्रथवा व्याप्त किया है। मुक्तमें सब भूत है, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (५) श्रीर मुक्तमें सब भत भी नहीं है! देखो, (यह कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा श्रात्मा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है! (६) सर्वत्र बहनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा श्राकाश में रहती है, उसी अकार सब भूतों को मुक्तमें समक्ष।

[यह विरोधाभास इसलिये होता है, कि परमेश्वर निर्मुण भी है और समुण भी है (सातवे अध्याय के १२ वे श्लोक की टिप्पणी, और गीतारहस्य पू. २०५,२०८ और २०९ देखो)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चर्यकारक वर्णन करके अर्जुन की जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर अब भगवान फिर कुछ फर-फार से वही वर्णन प्रसंगानुसार करते है, कि जो सातवें और आठवे अध्याय में पहले किया जा चुका है—अर्थान हम से व्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती है और हमारे व्यक्त रूप कौन से हैं (गी. ७ ४-१८; ८ १७-२०)। 'योग ' शब्द का अर्ध यद्यपि अलौकिक सामर्थ्य या युक्ति किया जायें, तथापि स्मरण रहे कि, अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति की ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रतिपादन गीता. ७. २५ की टिप्पणी रें और रहस्य के नववें प्रकरण ( २३६-२४०) में

\*\* सर्वभूतानि कौतेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।
करपक्षये पुनस्तानि करपादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
प्रकृति खामवर्ष्यय विस्जामि पुनः पुनः ।
भूतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात् ॥ ८ ॥
न भ मां तानि कर्माणि नियम्नित्त धनंजय ।
उदासीनघदासीनमसक्तं तेषु कभस्तु ॥ ९ ॥
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

हो चुका है। परमेश्वर की यह 'योग ' श्रत्यन्त सुलभ है; किंबहुना यह परमेश्वर का दास ही है, इसलिये परमेश्वर को योगेश्वर (गी. १८. ७५) कहते हैं। श्रव बतलाते है, कि इस योग-सामर्थ्य से जगत् की उत्पत्ति श्रीर नाश कैंसे हुआ करते हैं—]

(७) हे काँतिय! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में प्रा मिलते है और कल्प के आरम्भ में ( ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में) उनको में ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) में अपनी प्रकृति को हाथ में ले कर, ( अपने अपने कमों से वेंघे हुए) भतों के इस समूचे समूदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो ( उस ) प्रकृति के कृत्व में रहने, से अवश अर्थात परतन्त्र है। (९) (परन्तु) हे धनञ्जय! इस (सृष्टि-निर्माण करने के) काम में मेरी आसिक्त नहीं है, में उदासीन सा रहता हूँ, इस कारण मुक्ते वे कर्म बन्वक नहीं होते। (१०) में अध्यक्ष हो कर प्रकृति से सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ। हे काँतिय! इस कारण जगत् का यह बनना-विगड़ना हुआ करता है।

[पिछले प्रध्याय में वतला श्राये है, कि बह्यदेव के दिन का (कल्प का) श्रारम्भ होते ही श्रव्यक्त श्रकृति से व्यक्त मृष्टि वनने लगती है (८.१८)। यहाँ इसी का श्रियक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- वुरा जन्म देता है, श्रतएव वह स्वयं इन कर्मों से श्रिलप्त है। शास्त्रीय प्रति- पादन में ये सभी तत्त्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते है। परन्तु गीता की पद्धित संवादात्मक है, इस कारण प्रसंग के श्रनुसार एक विषय थोड़ा सा यहाँ श्रीर थोड़ा सा वहाँ इस प्रकार विणित है। कुछ लोगों की दलील है, कि दत्तवें क्लोक में 'जगिद्वपरिवर्तते ' पद विवर्त-वाद को सूचित करते है। परन्तु 'जगत् का वनना-विगड़ना हुश्रा करता है, श्रर्थात् 'व्यक्त का श्रव्यक्त श्रीर फिर श्रव्यक्त का व्यक्त होता रहता है 'हम नहीं समभते, कि इसकी श्रपेक्षा 'विपरिवर्तते ' पद का कुछ श्रीधक श्रयं हो सकता है। श्रीर ज्ञाकरभाष्य में भी श्रीर कोई विशेष श्रयं नहीं बतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुत्य कमं से श्रवश कैसे होता है। ]

\*\* अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
मोघशा मोघकर्माणो मोघशाना विचेतसः।
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

\*\* महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो शात्वा भृतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हंढवताः ।
नमस्रंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥
श्चानयञ्चेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
पकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतामुखम् ॥ १५ ॥

\*\* अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमाष्यम् ।

(११) मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सब भूतो का महान् ईश्वर है; वे मुक्ते मानव-तनुघारी समक्ष कर मेरी अवहेलना करते हैं। (१२) उनकी आशा व्यर्थ, कर्म फ़िजूल, ज्ञान निरर्थक और चित्त अष्ट है; वे

मोहात्मक राक्षसी ग्रौर ग्रासुरी स्वभाव का ग्राश्रय किये रहते है।

[ यह श्रासुरी स्वभाव का वर्णन है। श्रव दैवी स्वभाव का वर्णन करते है—]
(१३) परन्तु हे पार्थ ! दैवी प्रकृति का श्राश्रय करनेवाले महात्मा लोग सव
भूतों के श्रव्यय आदिस्थान मुक्तको पहचान कर श्रन्य भाव से मेरा भजन करते है;
(१४) ग्रोर यत्नक्षील, दृढ़वत एवं नित्य योग-युक्त हो सदा मेरी कीर्तन श्रोर यन्दना
करते हुए भिक्त से मेरी उपासना किया करते है। (१५) ऐसे ही श्रोर कुछ लोग
एकत्व से श्रर्थात् श्रभेदभाव से, पृथक्त्व से श्रर्थात् भेदभाव से, या श्रनेक भाँति के ज्ञानयज्ञ से यजन कर मेरी—जो सर्वतोमुख हूँ—उपासना किया करते है।

[संसार में पाये जानेवाले देवी और राक्षसी स्वभाओं के पुरुषों का यहाँ जो संक्षिप्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का अर्थ "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकलन करके उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना" है (गी. ४. ३३ की दिप्पणी देखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वेत-अद्वेत आदि भेदों से अर्नेक प्रकार का हो सकता है, इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकते है। इस प्रकार यद्यपि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का ताल्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोमुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही पहुँचते है। 'एकत्व,' पृथक्तव आदि पदों से प्रगट है, कि दैत-अद्वेत, विशिष्टा-देत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अर्वाचीन है, तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन है। इस श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और पृथक्तव बतलाया गया है, अब उसी का अधिक निरूपण कर्र बतलाते हैं कि पृथक्तव में क्या है—]

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमाग्नरहं हुतम् ॥ १६ ॥ 'पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यज्ञरेत च ॥ १७ ॥ ॥ । गतिर्भर्ता प्रभाः साक्षी निवासः शरणं सुंहत् । प्रभाः प्रख्यः स्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥ १८ ॥ तपाम्यहमहं वर्षे निगृक्षाम्युत्स्जामि च । असृतं चैत्र मृत्युश्च सदस्य च्याहमर्जुनं ॥ १९ ॥

(१६) ऋतु श्रर्थात् श्रौत यज्ञ में हूँ, यज्ञ श्रर्थात् स्मातंयज्ञ में हूँ, स्वधा श्रर्थाते श्राद्ध से पितरों को श्रर्पण किया हुआ श्रञ्ज में हूँ, झीपघ श्रर्थात् वनस्पति से ( यज्ञ के श्रर्थ) उत्पन्न हुआ श्रञ्ज में हूँ, ( यज्ञ में हवन करते समय पढ़ें जानेवाले ) मन्त्र में हूँ, घृत, अग्नि ( अग्नि में छोड़ी हुई ) श्राहुित में ही हूँ।

[मूल में ऋतु श्रीर यज्ञ दोनों बाव्द समानार्थक ही है। परन्तु जिस प्रकार 'यज्ञ' बाब्द का श्रयं व्यापक हो गया श्रीर देवपूजा, वैदवदेव, श्रातिथसत्कार प्राणायाम एवं जप इत्यादि कर्मों को भी 'यज्ञ' कहने लगे (गी. ४. २३—३०) जस प्रकार 'ऋतु' बाव्द का श्रयं वढने नहीं पाया। श्रीतधर्म में श्रद्भवमेव आदि जिन यज्ञों के लिये यह बाव्द प्रयुक्त हुआ है, उसका वही श्रयं आगे भी स्थिर रहा है। श्रतएव बांकरभाष्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु' बाव्द से 'श्रीत' यज्ञ श्रीर 'यज्ञ' बाव्द से 'स्मातं' यज्ञ समस्त्रना जाहिये; श्रीर अपर हमने यही श्रयं , किया है। क्योंकि ऐसा न करें तो 'ऋतु' श्रीर 'यज्ञ' बाब्द समानार्थक होकर इस क्लोक में उनकी श्रकारण हिड्छित करने का दोष लगता है।

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता (आधार), पितामह (बावा) में हूँ, जो कुछ पितत्र या जो कुछ जेय है वह और ॐकार, ऋग्वेद, सामवेद, तथा यजुर्वेद भी में हूँ। (१८) (सव की) गिति, (सव का) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, साखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान और अव्यय बोज भी में हूँ। (१९) हे अर्जन! में उष्णता देता, हूँ, में पानी को रोकता और बरसाता हूँ; अमृत् और मृत्यु, सत् और असत् भी में हूँ।

[ परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तारसिंत १०,११ और १२ अन्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विभित्त न बतला कर यह विशेषता विखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत् के भूतो का सम्बन्ध मा-वाप और मित्र इत्यादि के समान है; इन दो स्थानो के वर्णनो में यही भेद है। ध्यान रहे, कि पानी को वरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की और दूसरी नुकसान की हो, तथापि तास्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है, - इसी अभिप्राय को मन में रख कर पहले (गी. ७. १२) भगवान ने कहा है कि सास्विक, राजस और तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता है; और, आगे

xx त्रैविद्या मां से।मपाः पूतपापा यश्चेरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलेकमञ्चान्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान् ॥ २०॥ ते तं सुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति । पवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

चौदहवैं अध्याय में विस्तार सहित वर्णन किया है, कि गुणत्रय-विभाग से सृष्टि म नानात्व उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से २१ वें श्लोक के सत् ग्रौर ग्रसत परों का क्रम से 'भला 'ग्रीर 'वुरा 'यह ग्रर्थ किया जा सकेगा ग्रीर श्रागे गीता (१७.२६--२८) में एक वार ऐसा ग्रर्थ किया भी गया है। परन्तु जान पड़ता है कि इन शब्दो के सत् = श्रविनाशी श्रौर श्रसत् = विनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य अर्थ है (गी. २. १६), वही इस स्थान में अभीष्ट होगे; और 'मृत्यु और श्रमृत ' के समान 'सत् श्रीर श्रसत् ' द्वन्द्वात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से सूभ पड़े होगे। तथापि दोनों में भेद है; नासदीय सूनत में 'सत्' शब्द का उपयोग दृश्य सृष्टि के लिये किया गया है श्रीर गीता 'सत्' शब्द का उपयोग परब्रह्म के लिये करती है एवं दृश्य सृष्टि को असत् कहती है (देखो गीतार. पृ. २४३---२४६)। किन्तु इस प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत् 'श्रौर 'श्रसत्' दोनों शब्दो की एक साथ योजना से प्रगट हो जाता है, कि इनमें दृश्य सृष्टि और परब्रह्म दोनों का एकत्र समावेश होता है। श्रतः यह भावार्थ भी निकला सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी 'सत्' थ्रौर 'श्रसत्' कहा जायँ, किन्तु यह दिखलाने के लिये कि दोनो परमेश्वर के ही रूप है, भगवान् ने 'सत्' भ्रौर ' श्रसत् ' श॰दो की व्याख्या न दे कर सिर्फ यह वर्णन कर दिया है, कि 'सत्' श्रौर ' श्रसत्' में ही हूँ ( देखो गी. ११,३७ श्रौर १३.१२)। इस प्रकार यद्यपि परमेक्दर के रूप अनेक हैं, तथापि अब बतलाते हैं कि उनकी एकत्व से उपासना करने श्रीर श्रनेकत्व से उपासना करने में भेंद है--]

(२०) जो त्रैविद्य अर्थात् ऋक् यजु और साम इन तीन वेदो के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले व्यर्थात् सोमयाजी, तथा निष्पाप ( पुरुष ) यज्ञ से मेरी पूजा करके स्वर्गलोक आप्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव-ताओं के अनेक दिव्य भोग भोगते हैं। (२१) और उस विज्ञाल स्वर्गलोक का उपभोग करके, पुण्य का क्षय हो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात् तीनों वेदों के यज्ञ-याग आदि श्रौत धर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वर्ग का ) आवागमन प्राप्त होता है।

्यह सिद्धान्त पहले कई बार आ चुका है, कि यज्ञ-याग आदि वर्म से असे माना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिक

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

xx येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौंतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयन्नानां भोका च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानान्ति तस्त्रेनात्र्व्यवन्ति तेः॥ २४ ॥

यान्ति देवव्रतां देवान् पितृन्यान्ति पितृवताः ।

जायँ तो भी पुण्याज्ञ चुक जाने पर उन्हें फ़िर जन्म लेकरके भूलोक में आना पड़ता है (गी. २.४२-४४; ४.३४; ६.४१; ७.२३; ८.१६ और २५)। परन्तु मोक्ष में वह अभद नहीं ह, वह नित्य है, अर्थात् एक वार परमेश्वर को पा लेने पर फ़िर जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। महाभारत (वन.२६०) में स्वर्गमुख का जो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है। परन्तु यज्ञ-याग आदि से पर्जन्य प्रभृति कि उत्पत्ति होती है, अतएव जाडका होती है, कि इनको छोड़ देने से इस जगत् का योग-क्षेम अर्थात् निर्वाह कैसे होगा (देखों गी.२.४५ की टिप्पणी और गीतार. पृ.२९२)। इसलिये अब ऊपर के क्लोकों से मिला कर ही इसका उत्तर देते हैं—]

(२२) जो अनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुर्फे भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषो का योग-क्षेम में किया करता हैं।

[ जो वस्तु मिली नहीं है, उसको जुटाने का नाम है योग, श्रौर:मिली हुई वस्तु को रक्षा करना है क्षेम । शाश्वतकोश में भी (देखो १०० श्रौर२९२ श्लोक), योग-क्षेम की ऐसी ही व्याख्या है, श्रौर उसका पूरा श्रर्थ 'सांसरिक नित्य निर्वाह' है । गीतारहस्य के बारहवे प्रकरण (पृ. ३८३. ३८४ ) में इसका विचार किया . गया है, कि कर्मयोग-मार्ग में इस श्लोक का क्या श्रर्थ होता है । इसी प्रकार नारा-यणीय वर्ष (मभा शां ३४८. ७२) में भी वर्णन है कि——

मनीषिणो हि ये केनित् यतयो मोक्षवर्भिणः ।

े तेषा विन्छित्रतृष्णाना योगक्षेमवहो हर्द्धः ॥

ये पुरुष एकान्तभक्त हों तो भी प्रवृत्तिमार्ग के है, प्रर्थात् निष्काम-बुद्धि से कर्म किया करते हैं। श्रव वतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की श्रन्त में कीन गित होती है——]

(२३) हे कीन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर श्रन्य देवताश्रों के भिक्त बन करके जो लोग यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हों, तो भी (पर्याय से) मेरा ही यज़क करते हैं; (२४) क्यों कि सब यजों का भोकता श्रीर स्वामी में ही हूँ। किन्तु वे तत्वतः मुक्ते नहीं जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हैं।

[ गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण ( पू. ४१९-४२३ ) में यह विवेचन है, कि इन दोनों क्लोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है। वैदिक धर्म में यह तत्त्व

## भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

सहुत पुराने समय से जला हा। रहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवान् का ही एक स्वरूप है। उदाहरणार्य, ऋग्वेर में ही कहा है कि "एकं सिंह्या बहुधा वदत्यींन यम मातरिश्वानमाहुः" (ऋ. १. १६४. ४६)—परमेश्वर एक है, परन्तु पण्डित लोग उसी को श्रानि, यम, मातरिश्वा (वायु) कहा करते है, श्रीर इसी के श्रनुसार श्राने के प्रध्याय में परमेश्वर के एक होनेपर भी उसकी श्रनेक विभूक्तियोका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार महाभारत के श्रन्तर्यत नारयणीयोध्यान में, चार प्रकार के भक्तो में कर्न करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ (गी. ७. १९ की दिप्पणी देखों) वतलाकर कहा है—

ब्रह्माणे शितिकंठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः ।

प्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैण्यन्ति यत्परम् ॥

''बंह्या को, शिव को, श्रयवा श्रीर दूसरे देवताश्रों को भजनेवाले साधु पुरुष भी भुक्तमें ही था मिलते हैं ( मभा शां ३४१. ३५), श्रीर गीता के उक्त श्लो कों का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखो भाग १०. पू. ४०. ८-१० )। इसी प्रकार नारायणीयोपाहवान में फिर भी कहा है—

ये यजन्ति पितृन् देवान् गुरूश्चैवातिर्थास्तथा । गाश्चेव द्विजमुख्यांश्च पृथिवीं मातरं तथा ॥ कर्मणा सनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

" देव, पितर, गुरु, श्रतिथि, ब्राह्मण ग्रीर गी प्रभृति की सेवा करनेवाले पर्याय से विष्णु का ही यजन करते हैं ( मभा. शां. ३४५. २६, २७ )। इस प्रकार भागवतधर्म के स्पष्ट कहने पर भी, कि भिक्त को मुख्य मानो, देवतारूप प्रतीक गौण हैं, यद्यपि विधिभेद हो तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती हैं; यह बड़े ग्राहचर्य की बात हैं; कि भागतधर्मवाले शैंवों से क्षगड़े किया करते हैं! यद्यि यह सत्य हैं, कि किसी भी देवता की उपासना क्यो न करें, पर वह पहुँ- चती भगवान् को ही हैं, तथापि यह शान न होने से, कि सभी देवता एक हैं, मोक्ष की राह छूट जाती है ग्रीर भिन्न भिन्न देवताग्रों के उपासकों को, उनकी भावना के मनुसार भगवान् ही भिन्न भिन्न फल देते हैं—]

(२५) देवतात्रोका यत करनेवाले देवताश्रों के पास, पितरों का व्रत करनेवाले पितरों के पास, (भिन्न भिन्न) भूता को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हैं, और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास श्राते हैं।

[सारांज, यद्यपि एक ही परमेज्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का मिला करता है। फ़िर भी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दाम का कार्य देंवता नहीं करते—परमेर्वर ही करता है (गी. ७. २०-२३)। उपर २४ वे ×× पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपहृत्वश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

श्लोक में भगवान् ने जो यह कहा है, कि " सब यज्ञों का भोक्ता में ही हूँ " उसका तात्पर्य यही है। महाभारत में भी कहा है—

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्।

स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥

" जो पुरुष जिस भाव में निश्चय रखता है, वह उस. भाव के अनुस्प ही फल पाता है" ( जां. ३५२: ३ ), और श्रुति भी है "यं यथा यथोपासते तदेव भवति" (गी. ८. ६ की टिप्पणी देखों)। अर्नेक देवताओं की उपासना करने-वाले को ( नानात्व से ), जो फल निलता है उसे पहले चरण में वतला कर दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है, कि अनन्य भाव से भगवान की भितत करनेवालों को ही सच्ची भगवत्प्राप्ति होती हैं। अब भित्तमार्ग के महत्त्व का यह तत्त्व बतलाते हैं, कि भगवान इस और न देख कर कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही और दृष्टि दे करके उसकी भिवत को स्वीकार करते हैं—]

(२६) जो मुक्ते भिवत से एक-ग्राघ पत्र, पुष्प, फल ग्रयका (यथाँशक्ति) थोड़ा सा जल भी ग्रपेण करता है, उस प्रयतात्म ग्रयीत् नियतिचल पुरुष की भिवत की भेट को मैं : ग्रानन्द से ) ग्रहण करता हूँ।

[ कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गी. २. ४९)—यह कर्मयोग का तत्त्व है; इसका जो रूपान्तर भिवतमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्णन उक्त क्लोक में है (देखो गीतार. पृ. ४७३-४७५)। इस विषय में, सुदामा के तन्दुलों की वात प्रसिद्ध है और यह क्लोक भागवतपुराए। में सुदामा-चरित के उपाख्यान में भी श्राया है (भाग १०. उ. ८१. ४)। इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य श्रथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा श्रीर सर्वदा मनुष्य के हाथ में भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वल्प पूजा द्रव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समर्पण किए हुए मानसिक पूजाद्रव्यों से भी भगवान् सन्तुष्ट हो जाते हैं। देवता भाव का भूखा है, न कि पूजा सामग्री का । मीमांसक-मार्ग की अपेक्षा भित्तमार्ग जो कुछ विशेषता है, वह यही हैं। यत्त-याग करने के लिये वहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है श्रीर उद्योग भी बहुत करना पड़ता है परन्तु भिनत-यज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता है। महाभारत में क्या है, कि जब दुर्वासऋषि घर पर ब्राये, तव द्रौपदी ने इसी प्रकार के यज्ञ से भगवान को सन्तुष्ट किया था। भगवव्भक्त जिस प्रकार अपने कमें करता है, अर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बकलाते है, कि इससे वया फल मिलता है--- ]

यत्तरोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
 यत्तपस्यिस कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम् ॥ २७ ॥
 श्रुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यस कर्मवंधनैः ।
 संन्यासयोगयुक्तातमा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥
 समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न व्रियः ।
 ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाष्यहम् ॥ २९ ॥

( २७ ) हे कीन्तेय ! तूं जो ( कुछ ) करता है, जो खाता है, होम-हवन करता है, जो दान करता है ( ग्रीर ) जो तप करता है, वह ( सव ) मुके अर्पण किया कर। (२८) इस प्रकार वर्तने से (कर्म करके भी) कर्मों के शुभ-ग्रशुभ फल-रूप बन्धनों से तू मुक्त रहेगा, ग्रीर ( कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग से युक्तात्मा श्रर्थात् शुद्ध ग्रन्तःकरण हो कर मुक्त हो जायगा एवं मुक्तपें मिल जायगा।

[इससे प्रगट होता है, कि भगवद्भक्त भी कृष्णार्पणवृद्धि से समस्त कर्म करे उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि से ये दोनों इलोक महत्त्व के है। " ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवः " यह ज्ञान-यज्ञ का तत्त्व है ( गी. ४. २४ ), इसे ही भिक्त की परि-भाषा के अनुसार इस क्लोक में बतलाया है (देखो गीतार. पृ. ४३० ग्रीर ४३१)। तीसरे ही श्रष्याय में श्रजीन से कह दिया है, कि " मीय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य " (गीता. ३. ३०) — मुक्त में सब कर्मी का संन्यास करके-युद्ध कर; श्रीर पाँचवे श्रष्याय में फिर कहा है, कि " ब्रह्म में कर्मी को श्रर्पण करके सडग-रहित कर्म करनेवाले को, कर्म का लेप नहीं लगता " ( ५. १० )। गीता के मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है (गी. १८. २)। इस प्रकार श्रर्थात् कर्मे-फलाशा छोड़ कर ( संन्यास ) सब कर्मी की करनेवाला पुरुष ही ' नित्यसंन्यासी ' है ( गी. ५, ३ ); कर्मत्यागरूप संन्यास गीता की सम्मत नहीं है। पीछे अनेक स्यलीं पर कह चुके है, कि इस रीति से किये हुए कर्म मीक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. २. ६४; ३. १९; ४. २३; ५. १२; ६. १; ८. ७ ), और इस २८ वे क्लोक में उसी बात को फ़िर कहा है। भागवतपुराए में ही नृसिहरूप भगवान् ने प्रत्हाद को यह उपदेश किया है कि "मय्यावेश्य मनस्तात कुर कर्माणि मत्परः "--मुक्समें चित्त लगा कर सब काम किया कर (भाग ७. १०. २३) भ्रौर भ्रागे एकादश स्कन्ध में भिक्तयोग का यह तत्त्व बतलाया है, कि भगवद्भक्त सब कर्मों को नारायए। पंए कर दे (देखो भाग. ११, २. इंद् ब्रौर ११. ११. २४)। इस अध्याय के आरम्भ में चर्णन किया है, कि भिक्त का मार्ग सुख कारक ग्रीर सुलभ है। ग्रंब उसके समत्वरूपी दूसरे बड़े ग्रीर, विशेष गुए। का वर्णन करते है---]

(२९) में सब को एक सा हूँ। न मुक्ते (कोई) हेष्य ग्रर्थात् श्रप्रिय है ग्रौर (कोई) प्यारा। भिंत से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुक्तमें है ग्रौर में भी आप चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमा ।
साधुरेव स मंतव्यः सम्यव्यवसितो हि स. ॥ ३० ॥,
क्षित्रं भवति धर्मात्मा श्रव्यच्छान्ति निगच्छति ।
क्षेत्रं भवति धर्मात्मा श्रव्यच्छान्ति निगच्छति ।
क्षेत्रंय प्रतिज्ञानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
मां-हिं पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥
र्कि पुनर्ज्ञाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा ।
अनित्यमसुख लोकांमेमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

उनमें हूँ। (३०) वड़ा दुराचारी ही क्यो न हो, यदि वह मुक्ते ग्रनन्य भाव से भजता है तो उसे वड़ा साधु ही समक्षना चाहिये। क्यों कि उसकी वुद्धि का निश्चय श्रच्छा रहता है। (३१') वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है श्रोर नित्य झान्ति पाता है। हे वौन्तेय प्रत खूब समक्षे रह, कि मेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता ।

[ तीसवे क्लोक का भावार्य ऐसा न समकता चाहिये, कि भगवद्भकत यहि दुराचोरी हों, तो भी वे भंगवत् को प्यारे ही रहते हैं। भगवान् इतना ही कहते हैं, कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी-रहा हो, परन्तु जब एक बार उसकी वृद्धि का निक्ष्य परमेक्वर का भजन करने में हो लाता है, तब उसके हाथ से फिर कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह घीरे घीरे घर्मात्मा हो कर सिद्धि पाता है तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का विलक्षल नाज हो जाता है। सारांग, छठे अध्याय (६.४४) में जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, लाखार हो कर, मनुष्य शब्दकहा से परे चला जाता है, अब उसे हो भित्तमार्ग के लिये लागू कर दिखलाया है। अब इस वात का अधिक खुलासा करते हैं, कि परमेक्वर सब भूतो को एक सा कैसे हैं—]

(३२) क्योकि हे पार्थ ! मेरा श्राश्रय करके स्त्रियाँ, वैश्य ग्रीर श्रू श्रथवा इत्यक्त श्रादि को पापयोनि हों वे भी, परम गित पाते हैं। (३३) किर पुण्यवान् ब्राह्मणों को, मेरे भक्तो की ग्रीर राजापियो, क्षत्रियो की बात क्या कहनी हैं? तू इस अनित्य ग्रीर श्रमुख श्रयात् हु.खकारक मृत्युकोक में है, इस कारण मेरा भजन कर।

[ ३२ वें इलोक के 'पापयोनि ' ज्ञाब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार कहते हैं, कि वह स्त्रियो, वैश्यो ग्रीर जूदों को भी लागू है, क्योंकि पहले कुछ न कुछ पाप किये विना कोई भी क्त्री, वैश्य या जूद्र का जन्म नहीं पाता। उनके मत में पापयोनि ज्ञाब्द साधारण है ग्रीर उसके भेद बतलाने के लिये क्त्री, वैश्य तथा जूद्र उदाहरणार्थ दिये गये हैं। परन्तु हमारी राय में यह ग्र्यं ठीक नहीं हैं। पापयोनि ज्ञाब्द से यह जाति विद्यक्षित हैं, जिसे कि ग्राजकल राज-दरवार मं "जरायम-पैजा कीम " कहते हैं, इस इलोक का सिद्धान्त यह हैं, कि इस

×× मन्त्रना भव मद्भक्ते। मद्य जी मां नमस्कुरु । समिवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्ञन-सवादे राजविद्याराजगुह्मयांगां नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

जाति के लोगों को भी भगवद्भिक्त से सिद्धि मिलती है। स्त्री, वैश्य और शूद्र कुछ इस् वर्ग के नहीं है; उन्हें मोक्ष मिलने में इतनी ही बाधा है, कि वे वेद सुनने के श्रिषकारी नहीं है। इसी से भागवत्पुराण में कहा है कि——

स्री स्ट्रह्मिनन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा । कर्मश्रेयिस मूढाना श्रेय एवं मवेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥

"िस्त्रयो, जूडों प्रथवा किलयुग के नामवारी ब्राह्म ग्रो के कानो में वेद नहीं पहुँ-चता, इस कारण उन्हें मूर्खता से बचाने के लिये व्यास मुनि ने कृपालु होकर उनके कल्याणार्थ महाभारत की—अर्थात् गीता की भी—रचना की" (भाग १० ४.२५)। भगवद्गीता के ये क्लोक कुछ पाठभेद से प्रनुगीता में भी पाये जाते हैं (मभा प्रक्व. १९. ६१, ६२)। जाति का, वर्ण का, स्त्री-पुरुष आदि का, प्रथवा काले-गोरे रङ्गा प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गित देने-वाले भगवद्भिक्त के इस राजमार्ग का ठीक वड़प्पन इस देश की ग्रीर विशेषतः महाराष्ट्र की सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा। उल्लिख्त क्लोक का ग्रीवक खुलासा गीत।रहस्य के पू. ४३७—४४० में देखो। उस प्रकार के धर्म, का ग्राचरण करने के विषय में, ३३ वें क्लोक के उत्तरार्ध में प्रजुन को जो उपदेश किया गया है, ग्रगले क्लोक में ही बही चल रहा है।

(३४) मुक्तमें मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर श्रीर मुक्ते नमस्कार कर। इस प्रकार मत्परायण हो कर, योग का श्रभ्यास करने से मुक्ते ही पावेगा।

[ वास्तव में इस उपवेश का आरम्भ ३३ वें श्लोक में ही हो गया है। ३३ वें श्लोक में 'अनित्य' पव अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया है, कि प्रकृति का फैलाव अथवा नाम-रूपात्मक दृश्य सृष्टि अनित्य है और एक परमात्मा ही नित्य है; और 'असुख' पव में इस सिद्धान्त का अनुवाद है, कि इस संसार में सुख की अपेका दुःख अधिक है। तथापि यह वर्णन अध्यात्म का नहीं है, भिक्तमार्थ का है। अतएव भगवान् ने परब्रह्म अथवा परमात्मा शब्द का प्रयोग न करके 'मुभे भज, मुभमें मन लगा, मुभे नमस्कार कर,' ऐसे व्यक्तस्वरूप के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान् का अन्तिम कथन है, कि हे अर्जुन ! इस प्रकार भिवत करके मत्परायण होता हुआ योग अर्थात्

## दशमोऽध्यायः । श्री भगवानुवाच ।

भूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः । यत्ते ग्रं प्रीयमाणाय वस्त्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् । असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

कमंयोग का अभ्यास करता रहेगा तो (देखो गी. ७. १) तू कर्मवन्यन से मुक्त हो करके नि.सन्देह ,मुक्ते पा लेगा। इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवें अध्याय के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य भी यही है। भेद इतना ही हैं, कि उस रहस्य को एक बार अध्यातमदृष्टि से और एक वार भिवतदृष्टि से वतला दिया है ] इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, राजविद्या राजगृहचयोग नामक नवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# दसवाँ अध्याय।

[पिछले प्रध्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस प्रध्याय में वर्णन हो रहा है; श्रोर श्रर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के श्रनेक व्यक्त रूपों श्रथवा विभूतियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर श्रर्जुन के मन में भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप को देखने की इच्छा हुई; श्रतः ११ वें श्रध्याय में भगवान ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृतार्थ किया है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हैं महाबाहु ! (मेरे भाषण से) सन्तुष्ट होनेवाले तुफते, तेरे हिनायें में फिर (एक) श्रच्छी बात कहता हूँ, उसे सुन। (२। देव-ताओं के गण और महींव भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते; क्योंकि देवताओं और महींव का सब प्रकार से मैं ही श्रादिकारण हूँ। (३) जो जानता है कि, में (पृथिवी श्रादि सब) लोकों का बड़ा ईश्वर हूँ, श्रीर मेरा जन्म तथा श्रादि नहीं है, मनुष्यों में वहीं मोह-विरहित हो कर सब पापों से मुक्त होता है।

[ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में यह विचार पाया जाता हैं, कि भगवान या परवास देवताओं के भी पहले का है, देवता पीछें से हुआ (देखों गीतार. प्र. ९, प्. २४५)। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। श्रव भगवान इसका निरूपण करते हैं, कि में सब का महेश्वर कैसे हूँ—]

xx बुद्धिर्श्वानमसंमेहः क्षमा सत्ये द्मः शमः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवान्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

(४) बुद्धि, झान, श्रसंमोह, क्षमा, सत्य, दम, झमें, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति), श्रभाव (नाझ), भय, श्रभय, (५) श्रींहसा, समता, तुष्टि (सन्तोष), तप, दान, यझ श्रीर श्रयश श्रादि श्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव मुक्तसे ही उत्पन्न होते हैं।

['भाव' शब्द का अर्थ है ' अवस्था, ' 'स्थित ' या ' वृत्ति ' और सांख्य-शास्त्र में ' वृद्धि के भाव' एवं ' शारोरिक भाव ' ऐसा भेद किया गया है। सांख्य-शास्त्री पुरुष को अकर्ता और वृद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते है, इस' लिये वे कहते है, कि लिख्यशारीर को पशु-पक्षी आदि के भिन्न-भिन्न जन्म मिलने का कारए। लिख्यशारीर में रहनेवाली बृद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव ही है ( देखो गीतार. पृ. १९१ और सां. का. ४०-५५ ); और ऊपर के दो क्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है। परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे परमात्मरूपी एक नित्य तत्त्व है और ( नासदीय सुक्त के वर्णनानुसार) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर सारा दृश्य जगत् उत्पन्न होता है; इस कारण वेदान्तशास्त्र में भी कहा है, कि सृष्टि के मायात्मक सभी पदार्थ परब्रह्म के मानस भाव है (अगला क्लोक देखो)। तप, दान श्रीर यज्ञ आदि शब्दों से तिन्नष्ठक बृद्धि के भाव ही उद्दिष्ट है। भगवान् और कहते है कि——]

(६) सात महर्षि, उनके पहले के चार, ग्रौर मनु मेरे ही मानस, ग्रर्थात् मन से , निर्माण किये हुए भाव है कि जिनसे (इस) लोक में यह प्रजा हुई है।

[ यद्यपि इस क्लोक के शब्द सरल है, तथापि जिन पौराणिक पुरुषों को उद्देश्य करके यह क्लोक कहा गया है, उनके सम्बन्ध से टीकाकारों में बहुत ही सतभेद है। विशेषतः श्रनेको ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है कि 'पहले के' (पूर्व) श्रौर 'चार' (चत्वारः) पदो का श्रन्वय किस पद से लगाना चाहिये। सात महिष् प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मा के एक करूप में चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. पृ. १९३) होते है, श्रौर प्रत्येक मन्वन्तर के मनू, देवता एवं सप्तिष भिन्न भिन्न होते है (देखो हिरचंश १.७; विष्णु, ३.१; और मत्स्य. ९)। इसीसे 'पहले के' शब्द को सात महिषयों का विशेषण मान कई लोगों ने ऐसा श्रर्थ किया है, कि श्राज कल के श्रयात् वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के चाक्षुष मन्वन्तरवाले सप्तिष यहाँ विवक्षित है। इन सप्तिषयों के नाम भृगु, नभ, विवस्वान्, सुधामा, विर्जा, श्रितिन्युमा श्रौर सिहण्णु है। किन्नु हमारे मत में यह श्रयं ठीक नहीं है। क्योंकि,

### मद्भाग मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ ॥

म्राज-कल के-वैवस्वत त्रयवा जिस मन्वन्तर में गीना कही गई, उससे-नहले के मन्वन्तरवाले सन्तिषयो को बतलाने की यहाँ कोई श्रावश्यकता नहीं है। अतः वर्तमान मन्वन्तर के ही सर्प्ताषयों को लेना चाहिये। महाभारत-शान्तिपर्व के नारायणीयोपाख्यान में इनके ये नाम है —<u>मरी</u>वि, प्र<u>डिगरस्, श्रत्रि, पुलस्त्</u>र, पुलहर, कुतु और विस्ति (मभा. जां. ३३५. २८, २९; ३४०. ६४ श्रीर ६५)। श्रीर हमारे मत से यहाँ पर येही विवक्षित है। वयोकि गीता में नारायणीय ग्रयवा भागवत-धर्म ही विधिसहित प्रतिप्राद्य है ( देखो गीतार. पृ. ८-९ )। तथापि यहाँ इतना वतला देना आवश्यक है, कि मरोचि आदि तप्तिषयों के उक्त नामो में कहीं कहीं <u>अडिगरस के बदले भूग का</u> नाम पाया जाता है स्रोर कुछ स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्या, अत्रि, भरद्राज, विश्वामित्र, गौतम, जम-दिग्नि श्रीर विसट्ठ वर्तमान युग के सर्प्तांष है (विष्णु ३.१.३२ श्रीर ३३; मत्स्य ९ २७ श्रीर २८; मभा श्रनु ९३ २१ )। मरीचि ज्ञादि ज्ञपर झिखे हुए सात ऋषियों में ही भृगु ग्रौर दक्ष को मिला कर विष्णुपुराए। (१. ७. ५, ६) में नी मानस-पुत्रो का श्रीर इन्हीं में नारद को भी जोड़ 'कर मनु-स्मृति में तहादेव के वस मासन पुत्रों का वर्णन है ( मनु. १. २४, २५ )। इस मरीचि स्रावि शब्दो की व्युपत्ति भारत में की गई है (मभा अनु ८५)। परन्तु हमें ग्रभी इतना ही देखना है, कि सात महर्षि कौन कौन है, इस कारण इन नी-इस मानस पुत्रों का, श्रयवा इनके नामों की व्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ भ्रावश्यकता नहीं है। प्रगट है, कि 'पहले के' इस पद का अर्थ 'पूर्व मन्वन्तर-के सात महर्षि 'लगा नहीं सकते । प्रव देखना है कि 'पहले के चार 'इन शब्दों को मनुका विशेषण मान कर कई एकों ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तिसंगत है। कुल <u>चौदह मन्वन्तर हैं</u> ग्रीर इनके चौदह मनु है; इनमें सात-सात के दो वर्ग है। पहले सातो के नाम स्वायम्भव, स्वारो-चिष, श्रोतमी, तामस, र्वत, चाक्षुष और वैवस्थत है, तथा ये स्वायमभुव श्रादि मनु कहे जाते हैं (मनु. १, ६२ ग्रीर ६३ )।इनमें से छः मनु हो चुके ग्रीर श्राज-कल सातवाँ श्रर्थात् वैयस्वत मनु चल रहा है। इसके समाप्त होने पर म्रागे जो सात मनु म्रावेंगे (भाग. ८. १३. ७) उनको सार्वाए। मनु कहते है; उनके नाम सार्वाण, दक्षसार्वाण, ब्रह्मसार्वाण, धर्नसार्वाण, ख्रह्मार्वाण, देव-सार्वाण, ग्रीर इन्द्रसार्वाण है (विष्णु. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंश १. ७)। इस प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं वतलाया, जा सकता, कि किसी भी वर्ग के 'पहले के ' 'चार' ही गीता में क्यो विविक्षत होंगे । ब्रह्माण्डपुराण (४.१) में कहा है, कि सार्वीण मनुद्रों में पहले मनु को छोड़ कर अगले चार अर्थात् दक्ष-, ब्रह्म-, धर्म-, घ्रार खुसार्वाण एक ही समय में जरपत्र हुए; श्रीर इसी श्राधार से कुछ लोग कहते है, कि यही चार सार्वाण मनु

## xx एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः।

गीता में विवक्षित है। किन्तु इस पर दूसरा श्राक्षेप यह है, कि ये सब सार्वीण मनु भविष्य में होनेवाले हैं, इस कारण यह भूतकाल-दर्शक श्रगला दाक्य "जनसे इस लोक में यह प्रजा हुई "-भावी साविंए। मनुत्रों को लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'पहले के चार' शब्दों का सम्बन्ध 'मनु, पद से जोड़ देना ठीक नहीं है। **प्रत**एव कहना पड़ता है कि चार 'ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से <u>प्राचीन काल के कोई द्वार</u> ऋषियों भ्रथवा पुरुषों का बोध कराते हैं। ग्रीर ऐसा मान लेने से यह प्रश्न सहज ही होता है, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन है ? जिन टीकाकारों ने इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक सनन्द, सनातन और सन्तकुमार (भागवत ३. १२. ४) यही वे चार ऋषि है। किन्तु इस श्रयं पर श्राक्षेप यह है, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र है, तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-वृद्धि न करते थे और इससे ब्रह्मा इन पर ऋढ हो गये थे (भाग. ३.१२; विष्णु. १.७)। श्रर्थात् यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलकुल ही उपयुक्त नहीं होता कि " जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई "-- पंषां लोक इमाः प्रजाः। इसके श्रतिरिक्त कुछ पुराएो में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये ऋषि चार ही थे, तथापि भारत के नारायणीय श्रर्थात् भागवतधर्म में कहा है, कि इन चारों में सन, किपल श्रीर सनत्युजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते है, वे सब, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं श्रीर वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के थे (मभा शां, ३४०. ६७, ६८)। इस प्रकार सनक ग्राहि ऋषियों को सात मान लेने से कोई कारण नहीं देख पड़ता, कि इनमें से चार हो बंधो लिये जायें। फिर 'पहलें के चार' है कीन ? हमारे मत में इस प्रश्न का उत्तर नारायणीय श्रयवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये। क्योंकि यह निर्विवाद है, कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। श्रव यदि यह देखें, कि भागवतक्षर्य में सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि श्रादि सात ऋषियों के पहले <u>वासुदेव ( श्रा</u>त्मा ), <u>संकर्षण (</u> जीव ), <u>प्रदम्न (</u> मन ), श्रीर <u>श्रुनिरुद्</u>ध (अहंकार) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं; ग्रीर कहा है, कि इनमें से विछले ग्रनिरुद्ध से अर्थोत् ग्रहकार से या बहादेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( मभा शां. वे ३९. ३४-४० और ६०-७२; ३४०. २७-११ ) । बासुदेद. मंकर्षण, प्रयुक्त ग्रीर ग्रनिरुड इन्ही चार मूर्तिओं को 'क्टुर्व्यूह' कहते हु; ग्रीर भागवतधर्म के एक पन्ध का नत है, कि ये चारों मूर्तियां नितन्त्रः थी तथा दूसरे कुछ लोग इनमें से-तीन श्रथवा वो को ही प्रवान शानते है। किन्तु मगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं हं। हमने गीतारहस्य ( पू. १९५ और

सोऽविकंपेत योगेत युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ अहं सर्वस्व प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां युधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ माचित्ता मद्भतप्राणा वोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां तित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ तेषां सततयुकानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । द्वामे बुद्धियोगं नं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ तेपामेवानुकपार्थमहम्बानज तमः। नाशयास्यात्मसावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ ११ ॥

' ५३७-५३८) ने दिखलाया है, कि <u>गीता एकव्यूह-पत्य की है, अर्थात एक ही</u> प्रमेश्वर से-चतुर्व्यूह श्रादि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्यूहात्मक वासुदेव ब्रादि मृतियों को स्वतंत्र न मान कर इस क्लोक में दर्शांधा है, कि ये चारों व्यूह एक ही परमेश्वर प्रर्थात् सर्वव्यापी वासुदेव के (गी.७.१९) 'भाव' है। इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतवर्म के श्रनुसार पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव श्रादि चतुर्व्यूह के लिये किया गया है कि जो सप्त-वियो के पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है, कि भागवतवर्म के चतुर्ग्यूह श्रादि भेद पहले से ही प्रचलित थ (म. भा. शां. ३४८. ५७); यह कल्पना कुछ हमारी ही नई नहीं है। सारांश, भारतानांत नारायणीयाख्यान के अनुसार हमने इस क्लोक का अर्थ यों लगाया है:—'सात महावि ' अर्थात् मरीजि आदि, ' पहले के चार 'अर्थात् वासुदेव आदि चतुर्व्यह, श्रीर 'मनु ' श्रर्थात् जो उस समय से पहले हो चुके थे और वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्भूव आदि सात मनु । अनिरुद्ध अर्थात् अहकार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में ग्रॉर ग्रन्य स्थानों में भी पाई जाती है ( देखों म. भा. शां. ३११. ७.८ )। परमेश्वर के भावों का वर्णन हो चुका; श्रव बनलाते है, कि इन्हें जान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है — ]

(७) जो मेरी इस विभूति ग्रर्थात् विस्तार, श्रीर योग श्रर्थात् विस्तार करने की अक्ति या सामर्थ्य के तत्त्व को जानता है, जसे निस्सन्देह स्थिर ( कर्म- ) योग आप्त होता है। (८) यह जान कर, कि में सब का उत्पत्तिस्थान हूँ ग्रीर मुक्तते सब बस्तुग्रों की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी पुरुष भावयुक्त होते हुए मुक्तको भजते है। (१) वे मुक्तमें मन जमा कर श्रीर प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (जसी में ) सदा संतुष्ट श्रीर रममाण रहते है। (१०) इस प्र- ।र सदैव युक्त होकर श्रर्थात् समाधान से रह कर जो लोग, मुक्ते श्रीतृपूर्वक भजते हैं, जनको में ही ऐसी (समत्व-) बुद्धि का योग देता हूँ, कि जिससे वे मुक्ते या लेवें। (११) श्रीर जन पर श्रनुग्रह करने के लिये ही में जनके श्रात्मभाव ग्रर्थात

#### , अर्जुन उर्वाच ।

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वय चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
वक्तुप्रईस्यशिण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभृतिमिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

अन्तः करण में पठ कर तेजस्वी ज्ञान-दीप से ( उनके ) अज्ञानमूलक अन्धकार का नाज करता हूँ।

[ सातवें श्रध्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की श्रद्धा भी परमेश्वर ही देता है (७.२१)। उसी प्रकार श्रव ऊपर के दसवे क्लोक में भी वर्णन है, कि भिन्तमार्ग में लगे हुए मनुष्य की समत्व वृद्धि को उन्नत करने का काम भी परमेश्वर ही करता है; शौर, पहले (गी.६१४४) जो यह वर्णन है, कि जब मनुष्य के मन में एक बार कर्मयोग की जिज्ञांसा जागृत हो जाती है, तब वह श्राप ही श्राप पूर्ण सिद्धि की श्रोर खींचा चला जाता है, उसके साथ भिन्तमार्ग का यह सिद्धान्त समानार्थक है। ज्ञान की वृद्धि से श्रयीत् कर्म-विपाकप्रित्रया के श्रनुसार कहा जाता है, कि यह कर्नु त्व श्रात्मा की स्वतन्त्रता से मिलता है। पर श्रात्मा भी तो परमेश्वर ही है; इस कारण भिन्तमार्ग में ऐसा वर्णन हुश्रा करता है, कि इस फल श्रयवा बृद्धि को परमेश्वर ही प्रत्येक मनुष्य के पूर्वकर्मों के श्रनुसार देता है (देखो गी.७.२० श्रोर गीतार. पृ. ४२७)। इस प्रकार भगवान के भिन्तमार्ग का तत्व बतला चुकने पर—

श्रर्जुन ने कहा-(१२-१२) तुम ही परम बहा, श्रेष्ठ स्थान श्रौर पितत्र वस्तु (हो); सब ऋषि, ऐसे ही देविष नारद, श्रीसत, देवल श्रौर व्यास भी तुमको दिव्य एवं शाश्वत पुरुष, श्रादिदेव, श्रजन्मा, सर्वविभु, श्रर्थात् सर्वव्यापी कहते हैं, श्रौर स्वयं तुम भी मुभसे वही कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुभसे जो कहते हो, उस सब को में सत्य मानता हूँ। हे भगवान्! तुम्हारी व्यक्ति श्रर्थात् तुम्हारा मूल देवताश्रों को विदित नहीं श्रौर दानवों को विदित नहीं। (१५) सब भूतो के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! देवदेव जगत्पते! हे पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही श्रपन श्राप को बानते हो। (१६) श्रतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियाँ है, जिन विभूतियो

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिंतयन् । केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । भूयः कथय तृतिर्हि श्रण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

४× हन्त ते कथिय्यामि दिव्या ह्यात्मिविभूतयः ।
 प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो त्रिस्तरस्य मे ॥ १९ ॥
 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

से इन सब लोकों को तुम न्याप्त कर रहे हो, उन्हे आप हो (कृपा कर )पूर्णता से वतलावे (१७) हे योगिन्! (मुभे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता हुआ में तुम्हे कैसे पहचानूं? और हे भगवन्! में किन-किन पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूँ? (१८) हे जनार्दन! अपनी विभूति और योग मुभे फिर विस्तार से वतलाओ; क्योकि अमृततुल्य (तुम्हारे भाषण को) सुनते—सुनते मेरी तृष्ति नहीं होती।

[ विभूति श्रीर योग, दोनो शब्द इसी श्रम्याय के सातवे श्लोक में आये हैं श्रीर यहाँ प्रजूंन ने उन्हों को दुहरा दिया है। 'योग ' शब्द का श्रम्थ पहले (गी. ७. २५) दिया जा चुका है, उसे देखो। भगवान की विभूतियों को श्रर्जुन इसिलयें नहीं पूछता, कि भिन्न भिन्न विभूतियों का ध्यान देवता समक्त कर किया जावे; किन्तु सत्रहवें श्लोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहियें, कि उक्त विभूतियों में सर्वय्यापी परमेश्वर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। ययोकि, भगवान यह पहले ही बतला आये हैं (गी. ७. २०-२५; ९.२२-२८) कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक यात हैं, और परमेश्वर की श्रनेक विभूतियों को भिन्न भिन्न देवता यानना दूसरी बात हैं; इन दोनों में भिन्तमार्ग की दृष्टि से महान् श्रन्तर है। ]

. श्रीभगवान् ने कहा-(१९) अच्छा; तो श्रव हे कुर्धशेष्ठ ! श्रपनी दिव्य विभू-तियो में से तुम्हें मुख्य सुख्य बतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है ।

[इस विभूति-वर्णन के समान ही अनुशासनपर्व (१४.३११-३२१) में और अनुगीता (अरव. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परन्तु गीता को वर्णन उसकी अपेक्षा अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्थलों में भी मिलता है। उदाहरणार्थ, भागवतपुराण के एकादश स्कन्च के सोलहवे अध्याय में, इसी अकार का विभूति-वर्णन भगवान ने उद्धव को समम्भाया है; और वहीं आरम्भ में (भाग ११.१६.६-८) कह दिया गया है, कि यह वर्णन गीता के इस अध्यायदाने वर्णन के अनुसार है।

(२०) हे पुडाकेस ! तब भूनों के भीतर रहनेवाला आत्मा में हूँ, और सब भूतों '

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २०॥ अदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रिवरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामास्मि वासवः। इदियाणां मनश्चारिम भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥

का श्रादि, मध्य श्रोर श्रन्त भी में ही हूँ। (२१) (वारह) श्रादित्यों में विष्णु में हूं; तेजस्वियों में किरणशाली सूर्य, (सात श्रयवा उनवास) मक्तों में मरीचि श्रीर इन्द्रियों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र हूँ श्रीर इन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना श्रयीत् प्राण की चलन-शक्ति में हूँ।

[ यहाँ वर्णन है, कि में वेदों में सामवेद हूँ, ग्रयात् सामवेद मुख्य है; ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४% ३१७) में भी " सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम् " कहा है । पर अनुगीता में 'ॐकारः सर्ववेदानाम् ' ( अइव. ४४. ६ ) इस प्रकार, सब वेदों में ॐकार को ही श्रेष्ठता दी है; तथा पहले गीता ( ७.८) में भी " प्रण्नः सर्ववेदेषु " कहा है। गीता ९ १७ के " ऋक्सामयजुरेव च " इस वाक्य में सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को प्रप्रस्थान दिया गया है, श्रीर साघारए। लोगों की समक भी ऐसी ही है। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने श्रपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया है। छान्दोग्य उपनिषद् में ॐकार ही का नाम उद्गीथ है और लिखा है, कि " यह उद्गीय सामवेद का सार है श्रीर सामवेद ऋग्वेद का सार है " (छां. १० १. २)। सब देदों में कीन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न भिन्न उक्त विधानों का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही लिये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग कहते है, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ न कुछ गूढ कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में सामवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि " सामवेद की घ्वनि ग्रज्ञुचि है " (मनु. ४. १२४)। ग्रतः एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी; श्रीर दूसरा कहता है, कि गीता बनाने-वाला सामवेदी होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी.। परन्तु हमारी समक्त में " मैं वेदों में सामवेद हूँ " इसकी उपपत्ति लगाने के लिये इतनी दूर जाने की प्रावश्यकता नहीं है। भनितमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त स्तुति को सदैव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ, नारायणीय धर्म में नारद ने भगवान् का वर्णन कियां है कि "वेदेषु सपुराणेषु साडगोपाडगेषु गीयसे " (मभा. शां. ३३४. २३); और वसु राजा "जप्यं जगो "-जप्य गाता था '( बेसो ज्ञां. ३३७, २७; स्रोर ३४२, ७९ स्रोर ८१)—इस प्रकार 'गे वातु कर

रहाणां शंकरश्रास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् । वस्नां पावकश्रास्मि मह शिखरिणामहम् ॥२३॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं वृहस्पतिम् । सेनानीनामहं रकंदः सरसामास्मि सागरः॥ २४॥ महपींणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षणां देवपींणां च नारदः। गंध्रवीणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः॥ २६॥ उचैः श्रवसम्भवनां विद्धि माममृतोद्भवम् । एरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७॥ आयुधानामहं वज्रं धेन्नामस्मि कामधुक् । प्रजनश्चास्मि कंदपः सर्पणामसि वासुकिः॥ २८॥ अनतश्चास्मि कंदपः सर्पणामसि वासुकिः॥ २८॥ अनतश्चास्मि नागानां वहणो यादसामहम्।

ही प्रयोग फिर किया गया है। ग्रतएव भिक्त-प्रधान धर्म में, यज्ञ-याग ग्राहि जियात्मक वेदों की श्रपेक्षा, गान-प्रधान वेद श्रर्थात् सामवेद को श्रिषक महत्त्व दिया गया हो, तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं; ग्रीर ''में वेदो में सामवेद हूँ" इस ज्यान का हमारे मत में सीघा श्रीर सहज कारए। यही है। ]

(२३) (ग्यारह) रुद्रों में शङ्कर में हूँ; यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ; (ग्राठ)वसुग्रो में पावक हूँ (ग्रीर सात) पर्वतों में मेरु हूँ। (२४) है-पार्थ ! पुरोहितों में मुख्य बृहस्पित सुमको समम । में सेनानायको में स्कन्द (कार्तिकेय) ग्रीर जलाशयों में समुद्र हूँ। (२५) महिष्यों में में मृगु हूँ; वाणी में एकाक्षर ग्रायित् ॐकार हूँ। अर्जी में जग-यज्ञ में हूँ; स्थावर ग्रायित् स्थिर पदार्थी में हिमालय हूँ।

["धज्ञों में जपयज्ञ में हूँ" यह वाक्य महत्त्व का है। श्रृनुगीता ( मभा. श्रुद्द. ४४. ८) में कहा है कि "यज्ञानां हृतमुत्तमम्" श्रूर्यात् यज्ञों में ( अगिन में ) हिव समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम है; श्रीर वही वैदिक कर्म- काण्डवालों का मत है। पर भिन्तमागं में हिवर्यज्ञ की श्रूपेक्षा नाम-यज्ञ या जप- यज्ञ का विशेष महत्त्व है, इसी से गीता में "यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि" कहा है। मनुने भी एक स्थान पर (२. ८७) कहा है कि "श्रीर कुछ करे या न करे, केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है"। भागवत में "यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं" पाठ है। ] (२६) में सब वृक्षों में श्रुश्वत्य श्रूर्थात् पीपल श्रीर देविषयों में नारद हूँ, गंधवीं में । चत्ररय श्रीर सिद्धों में किपल मुनि हूँ। (२७) घोड़ों में ( श्रमृत-मन्थन के समय निकला हुग्रा) उच्चे श्रवा मुक्ते समक्षो। में गजेन्द्रों में ऐरावत, श्रीर मनुष्यों में राजा हूँ। (२८) में श्रायुधों में वजर, गौश्रों में कामधेनु, श्रीर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम

पितृणामयेमा चास्मि यमः संयग्तामहम् ॥ २९ ॥
प्रल्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेंद्रोऽहं वैनतेयश्च पिक्षणाम् ॥ ३० ॥
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
स्वर्गाणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामातिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो घाताऽहं विश्वते।मुखः ॥ ३३ ॥

में हूँ, सपों में वासुिक हूँ। (२९) नागों में श्रनन्त में हूँ; यादम् श्रर्थात् जलचर प्राणिम्ों में वरुण, श्रौर पितरों में श्रयंमा में हूँ; में नियमन करनेवालों में यम हूँ।

[ वासुकि = सपों का राजा श्रोर श्रनन्त = 'क्षेष' ये श्रयं निहिचतं है श्रौर श्रमरकोक्ष तथा महाभारत में भी यही श्रयं दिये गये है (देको मभा श्रादि ३५-३९)। परन्तु निहचयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग श्रोर सर्प में क्या भेद है। महाभारत के श्रास्तीक—उपाख्यान में इन क्षब्दों का प्रयोग समानार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प श्रोर नाग उस्कों से सर्थ के साधारण वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातियाँ विवक्षित है। श्रीघरी टीका में सर्थ को विश्वता श्रीर नाग को विषहीन कहा है, एवं रामानुजभाष्य में सर्प को एक सिरवाला श्रीर नाग को श्रनेक सिरोवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेद ठीक नहीं श्रवते। क्योक कुछ स्थलों पर, नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन में अवन्त श्रीर वासुकि को पहले गिनाया है श्रीर वर्णन किया है, कि दोनों हो अनेक श्रिरेंदाले एवं विषघर है किन्तु श्रनन्त है श्रग्निवर्ण का श्रीर वासुकि है कीत्स । भागवत का पाठ गीता के समाव ही है।

(३०) में वैत्यों में प्रत्हाद हूँ; में प्रसनेवालो में काल, पशुश्रों में मृगेन्द्र श्रवात् सिंह श्रीर पिक्षयों में वषड़ हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ; में शस्त्रधारियों में राम, मछलिबों में मवर श्रीर नदियों में मागीरथी हूँ। (३२) हे श्रर्जुन ! सृष्टिमात्र का श्रादि, श्रन्त श्रीर मध्य भी में हूँ, विद्याश्रों में श्रध्यात्मविद्या श्रीर वाद करनेवालों का वाद में हूँ।

[पीखें २० वे क्लोक में बतला दिया है, कि सचेतन मूतो का ग्रादि, मध्य ग्रौर ग्रन्त में हूँ तथा ग्रब कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का ग्रादि, मध्य ग्रौर ग्रन्त में हूँ: यही भेद है।]

(३३) में श्रक्षरों में श्रकार श्रौर समासों में ( उभयपद-प्रधान) इन्द्र हूँ; (निमेष, मृह्तें श्रादि) श्रक्षय काल श्रौर सर्वतोमुख श्रर्थात् चारों श्रोर से मुखोंबाला वाता याती बहाा में हूँ; (३४) सबका क्षय करनेवाली मृत्यु श्रौर श्रागे जन्म

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च गविष्यताम् ।
कीर्तिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेघा श्रुतिः क्षमा ॥ ३४ ॥
वृहत्साम तथा साम्नां <u>गायत्री छंद्रसामहम् ।</u>
यासानां मागरीपिऽहमृत्नां कस्माकरः ॥ ३५ ॥
यूतं छळयनामासि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽसि व्यवसायोऽसि सत्त्व सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पांडवानां घनंजयः ।
युनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥ ३७ ॥
दंडो दमयतामसि नीतिरसि जिगिषताम् ।
मैानं चवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥
यचापि सर्वभृतानां वीजं तदहमर्जुन ।

लेनेवालो का उत्पत्तिस्थान में हूँ, स्त्रियो में कीर्ति, श्री श्रौर वाणी, स्मृति, मेघा, वृति तथा क्षमा में हूँ।

ि [ कीर्ति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वही देवता विवक्षित है। महा— भारत (ग्रादि: ६६. १३, १४) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी श्रीर क्षमा को छोड़ शेष पाँच, ग्रीर दूसरी पाँच (पुष्टि, श्रद्धा, किया, लज्जा ग्रीर सित) दोनों मिल कर फुल दशो दक्ष की कन्याएँ है। <u>धर्म के साथ व्याही जाने के कारण</u> इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं।

( ३५ ) साम श्रर्थात् गाने के योग्य वैदिक स्तोत्रों में वृहत्साम, ( ग्रौर ) ज्ञब्दों में गायत्री छन्द में हुँ; में महीनो में भार्गजीर्य श्रीर ऋतुग्रों में वसन्त हूँ।

[ महीनो में मार्गशीर्ष को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है, कि उन दिनो में वारह सिहनों को मार्गशीर्ष से ही गिनने की रीति थी, जैसे कि आज कल चैत्र से हैं—(देखो सभा अनु १०६ और १०९; एवं वाल्मीकिरामायण ३. १६)। भागवत ११. १६. २७ में भी ऐसा ही उल्लेख है। हमने अपने अोरायन प्रत्य में लिखा है, कि मृगशीर्ष नक्षत्र को अग्रहायणी अथवा वर्षारम्भ का नक्षत्र कहते थे, जब मृगदि नक्षत्र-गणना का प्रचार था तब मृगनक्षत्र को प्रथम अग्रस्थान म्ला, और इसी से फिर मार्गशीर्ष महीने को भी अंडठता मिली होगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से अधिक वढ़ाना उचित नहीं है।]

(३६) में छ्तियों में चूत हूँ, तेजिस्वयों का तेज, (विजयशाली पुरुषों का) विजय (निश्चयों पुरुषों का) निश्चय ग्रीर सस्यशोलों का सस्य में हूँ। (३७) में यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में घनञ्जय, मुनियों में व्यास ग्रीर किवयों में शुकाचार्य किव हूँ। (३८) में शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और गृहचों में नीत हूँ। जानियों का ज्ञान में हूँ। (३९) इसी प्रकार हे ग्रर्जुन! सब भूतों का

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ृ एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥

४.४ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्त्वेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥ श्रयवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुनः।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे विभूति योगो नाम दश्चमोऽध्यायः ॥ १०॥

जो कुछ बीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चर-ग्रचर भूत नहीं है जो मुभ्रे छोड़े हो। (४०) हे परन्तप! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। विभुतियों का यह विस्तार मैने (केवल) दिग्दर्शनार्थ वतलाया है।

[ इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियाँ बतला कर ग्रब इस प्रकर्ण का उप-संहार करते हैं — ]

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के -ग्रंश से उपजी हुई समभो। (४२) ग्रंथवा हे ग्रंजून! तुम्हें इस फैलाव को जान कर करना क्या है? (संक्षेप में बतलाय देता हूँ, िक ) में ग्रंपने एक (ही) ग्रंश से इस सारे जगत को ज्याप्त कर रहा हूँ।

[अन्त का इलोक पुरुषसूक्त को इस ऋचा के आधार पर कहा गया है ''पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं विवि " (ऋ. १० १० ३), और यह मन्त्रं छान्दोग्य उपनिषद् (३. १२. ६) में भी है। 'अंश ' शब्द के अर्थ का खुलासा गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त (पृ. २४६ और २४७) में किया गया है। प्रगट है. कि जब भगवान् अपने एक ही अंश से इस जगत् में व्याप्त हो रहे है, तब इसकी अपेक्षा भगवान् की पूरी महिमा बहुत ही अधिक होगी; और उसे बतलाने के हेतु से ही अन्तिम इलोक कहा गया है। पुरुषसूक्त में तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि " एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूर्वः "—यह इतनी इसकी महिमा हुई, पुरुष तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रयात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यांत-गत योग—श्रयात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर् श्रर्जुन के संवाद में, विभृतियोग नामक दसवाँ श्रध्याय समाप्त हुआ।

## एकादशोऽध्यायः । 🗸 अर्जुन उवाच ।

मदनुप्रहाय प्रमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमिष चाच्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्ययात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । । इष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमितिं प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान्मव्यम् ॥ ४ ॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

् [ जब पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब उसे सुन कर अर्जन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। भगवान ने उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है। बह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है, और अन्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का अनुकरण किया है। प्रथम अर्जुन पूछता है, कि — ]

शर्जुन ने कहा-(१) मुक्त पर अनुग्रह करने के लिये तुमने अध्यात्म-संज्ञक जो परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार है कमल-पग्राधः ई भूतों की उत्पत्ति, लय, और (तुम्हारा) श्रक्षय महात्म्य भी भैंने तुमसे विस्तारसिहत सुन लिया। (३) (श्रवः) हे परमेश्वर! तुमने श्रपना जैसा वर्णन किया है, हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप को (प्रत्यक्ष) देखना चाहता हूँ। (४) है प्रभो! यदि तुम समक्षते हो, कि उस प्रकार का रूप में देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर! तुम श्रपना श्रव्यय स्वरूप मुक्ते दिखलाग्रो।

सितवे अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का ग्रारम्भ कर, सातवे ग्रीर ग्राठवे में परमेक्दर के प्रक्षर अथवा ग्रव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दसवे में ज़िके ध्यक्त रूपों का जो ज्ञान वतलाया है, उसें ही अर्जुन ने पहले क्लोक में 'ग्रष्ट्यात्म' कहा है। एक प्रव्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निर्मित्त होने का जो वर्णन सातवे (४-१५), ग्राठवे (१६-२१), ग्रीर नवे (४-८) ग्रध्यायों में है, वही 'भूतो की उत्पत्ति ग्रीर लय' इन शब्दों से दूसरें क्लोंक में ग्रभिप्रेत है। तीसरे क्लोंक के दोनो ग्रधीशों को, दो भिन्न-भिन्न वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा ग्रथं करते हं, कि "परमेक्दर! तुमने ग्रपना जैसा (स्वरूप का') वर्णन किया वह सत्य हं (ग्रयीत् में समक्ष गया); ग्रब हे पुरुषोत्तम! में तुम्हारे

## श्रीभगवानुवाच ।

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽय सहस्त्रशः।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पश्यादित्यान्वसून्द्रानिश्वनौ मरुतस्तथा।
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥
इहैकस्यं जगत्कृत्सनं पश्याद्य सचराचरम्।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

न पर गुडाकरा यच्चान्यद्रव्दामच्छास ॥ ७ ॥ न तु मां शक्यसे द्रव्दुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

१ संजय उवाच ।

xx एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि:।

ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हूँ "(देखो गीता.१०.१४)। परन्तु दोनो पंक्तियों को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है और परमाथप्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है। चौथे श्लोक में जो 'धोगेश्वर' शब्द है, उसका अर्थ योगो का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८.७५)। <u>थोग का अर्थ पहले</u> (गी.७.) २५ और ९. ५) अन्यक्त रूप से न्यक्त सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा युक्ति किया जा चुका है; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ 'धोगेश्वर ' सम्बोधन का अयोग सहेतुक है।

श्रीभगवान् ने कहा-(५) हे पार्थ ! मेरे श्रनेक प्रकार के, श्रनेक रहाने के, सौर श्राकारों के (इन) सिकड़ों श्रथवा हजारो दिन्य रूपों को देखो । (६) यह देखों (बारह) श्रादित्य, (श्राठ) वसु, (ग्यारह) छह, (दो) श्रविवनी कुमार, ग्रीर (४९) मस्द्यण । हे भारत ! ये श्रनेक श्राक्चर्य देखो, कि जो पहले कभी भी न देखें होंगे।

[नारायणीय वर्म में नारद को जो विश्वक्ष दिखलाया गया है, उसमें यह विश्लेष वर्णन है, कि बाई ग्रोर बारह ग्रादित्य, सन्मुख ग्राठ वसु, दिहनी ग्रोर ग्यारह छ ग्रोर पिछली ग्रोर दो ग्रिश्विनीकुमार थे (शां. ३३९, ५०-५२) । परन्तु कोई ग्रावश्यकता नहीं, कि यहीं वर्णन सर्वत्र विवक्षित हो (देखो मभा उ. १३०) । श्रादित्य, वसु, छ, ग्रश्विनीकुमार ग्रीर मरुग्दण ये वैदिक देवता हैं; श्रीर देवताग्रो के चातुर्वण्यं का भेद महाभारत (शां. २०८, २३, २४) में यों

बतलाया है, कि स्रादित्य क्षत्रिय है, मरुद्गण वैश्य है, स्रौर स्रश्विवनीकुमार सूद्र है देखो शतपथब्राह्मण १४. ४. २. २३ । ]

(७) हे गुडाकेश! श्राज यहाँ पर एकत्रित सब चर-श्रचर जगत् देखले; श्रौर भी जो कुछ तुभे देखने की लालसा हो वह मेरी (इस ) देह में देख ले! (८) परन्तु तू अपनी इसी दृष्टि से मुभे देख न सकेगा, तुभे में दिव्य दृष्टि देता हैं, (इससे) मेरे इस ईश्वरी योग श्रर्थात योग-सामर्थ्य को देख। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

प्रनेकवक्त्रनयनमनेकाभ्दुत्तदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं विव्यानेकोद्यतायुष्ठम् ॥ १० ॥

विव्यमाल्यांवरधर विव्यानेकोद्यतायुष्ठम् ॥ १० ॥

सर्वाश्चर्यमयं वेवननंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

सर्वाश्चर्यमयं वेवननंतं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

विव सूर्यमहस्त्र स्य भवेद्युगपदुत्यिता ।

यदि भाः सवृश्ची सा स्याभ्दासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

तत्रैकस्य जगत्कृत्सनं प्रविभवतमनेकथा ।

प्रपश्यदेववेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३ ॥

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।

प्रणम्य शिरसा वेवं कृताञ्जितरभाषत ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच ।

XX पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तया भूतिवशेषसंघान् । ब्रह्माणुमीशं कमलासनस्यमृपीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥ श्रनेक वाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंतरूपम् । नांतं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वख्प ॥ १६ ॥

सञ्जय ने कहा-(९) फिर हे राजा घृतराष्ट्र ! इस प्रकार कह करके योगों के ईश्वर हिर ने अर्जुन को (श्रपना) श्रेट्ठ ईश्वरी रूप प्रयात विश्वरूप विखलाया। (१०) उसके श्रयांत विश्वरूप के श्रनेक मुख ग्रीर नेत्र थे, ग्रीर उसमें श्रनेक श्रद्भृत शृद्ध देख पड़ते थे, उस पर श्रनेक प्रकार के दिव्य श्रतंकार थे, ग्रीर उस में नानाप्रकार के दिव्य आयुव सिज्जत थे। (११) उस श्रनन्त, सर्वतीमुख ग्रीर सब श्राश्चर्यों से भरे हुए देवता के दिव्य सुगन्धित उवटन लगा हुग्रा था ग्रीर वह दिव्य पुष्प एवं वस्त्र धारण किये हुए था। (१२) यदि श्राकाश में एक हजार सूर्यों की प्रभा एकसाय हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान (कुछ कुछ) देख पड़े! (१३) तब देवा- धिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार से बँटा हुग्रा सारा जगत् श्रजुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर श्राश्चर्य में डूबने से उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो श्राय: ग्रीर मस्तक नमा कर नमस्कार करके एवं हाथ जोड़ कर उस ग्रजुनने देवता से कहा—

प्रजून ने कहा—(१५) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और नानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए (सब देव-नाओं के) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ब्रह्मियों और (वासुिक प्रभृति) सब दिव्य सर्पों को भी में देख रहा हूँ। (१६) प्रनेक बाहु, श्रानेक उदर, श्रानेक मुख और अनेक नेत्रधारी, श्रानतहारी तुम्हीं को में चारों और देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व-

किरीटिनं गदिनं चित्रणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमंतम् ।
पश्यामि त्वां दुनिरीक्यं समंताद्दीप्तानलाकं द्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्यं पुरुषो मतो मे ॥१८॥
सनादिमध्यातमनंतवीर्यमनंतबाहु शिशसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥
द्यावापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयंकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्र तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥
प्रमी हि त्वां सुरसंघा विश्वन्ति केचिद्भीताः प्रांजलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिःपुष्कलाभिः ॥२१॥
स्वादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चेष सर्वे ॥२२॥
गर्घ्वयक्षासरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चेष सर्वे ॥२२॥

रूप ! तुम्हारा नं तो ग्रेन्त, न मध्य ग्रीर न ग्रादि ही मुक्ते (कही) देख पड़ता है। (१७) किरीट, गदा श्रीर चक्र धारए। करनेवाले, चारों श्रीर प्रभा फैलाये हुए, 🮷 तेज:पुंज, दमकते हुए श्रग्नि श्रौर सूर्य के समान देदीप्यमान, श्रांखों से वेखने में भी अज्ञास्य और अपरंपार (भरे हुए)तुम्हीं मुक्ते जहाँ-तहाँ देख पड़ते हो। (१८) तुम्हीं श्रान्तम ज्ञेय श्रक्षर (ब्रह्म), तुन्हीं इस विश्व के श्रन्तिम श्राधार, तुन्ही श्रव्यय और तुम्ही शाश्वत धर्म के रक्षक हो; मुभे सनातन पुरुष तुम्हीं जान पड़ते हो (१९) जिसके न श्रादि हैं, न मध्य श्रीर न श्रन्त, श्रनन्त जिसके बाहु हैं, चंद्र श्रीर सूर्य जिसके नेत्र है, प्रज्वलित ग्रग्नि जिसका मुख है, ऐसे ग्रनन्त शक्तिमान् तुम ही श्रपने तेज से इस समस्त जगत् को तथा रहे हो; तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा हैं। (२०) क्योंकि श्राकांश श्रीर पृथ्वी के बीच का यह (सब) श्रन्तर श्रीर सभी दिशाएँ श्रकेले तुम्हीं ने न्याप्त कर डाली है। हे महात्मन् ! तुम्हारे इस श्रभ्दुत श्रौर उग्र रूप को देख कर त्रैलोक्य ( डर से ) व्यथित हो रहा है (२१) यह देखो, देवताओं के समूह, तुममें प्रदेश कर रहे है, ( श्रीर ) कुछ भय से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे है, (एवं) 'स्वस्ति, स्वस्ति' कह कर महींब ग्रौर सिद्धों के समुदाय ग्रनेक प्रकार के स्तीत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) खं श्रीर श्रादित्य, वसु श्रीर साध्यनए। विश्वेदेव, (दोनों) अधिवनिकुमार, मुख्द्गएा, उष्मपा अर्थात् पितर और ग्नंधर्व, यज्ञ, राक्षस एवं सिद्धों के भुण्ड के भुण्ड विस्मित हो कर तुम्हारी थ्रोर देखें रहे हैं।

[श्राद्ध में पितरों को जो अन अर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक अहुण करते हैं जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनको 'उक्पपा' कहते हैं, (मनु. ३. २३७)। मनुस्मृति (३. १९४-२००) में इन्हीं पितरों के सोमसब्, अग्निस्वाल, बहिषद्, सोमपा, हविष्यान्, अल्यापा और सुकालिन ये

क्यं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहू उपादम् ।
बहूदरं बहुवंद्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यिवतास्तथाहम ।।२३।।
नभः स्पृत्रं दोप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दोप्तिविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यिथितांतरात्मा घृति न विदामि शमं च विष्णो ।।२४।।
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसंनिभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीददेवेश जगन्निवास ।।२५।।
ग्रमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसघैः ।
भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रतस्थासौ सहास्मदोयैरिप योधमुख्यैः ।।२६।।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वान्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्ना दश्नांतरेषु संदृश्यन्ते चूणितेष्त्मांगैः ।।२७।।
यथा नदीनां वह्वोंऽवुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वान्ति वक्त्राण्यभिविष्वलन्ति ।।२८।।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विश्वान्ति नाशाय समृद्ववेगाः ।

सात प्रकार के गए। वतलाये है। श्रादित्य श्रादि देवता वैदिक है (ऊपर का छठा बलोक देखों)। बृहदारण्यक उपनिषद् (३.९.२) में यह वर्णन है, कि आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह श्रादित्य श्रीर इन्द्रं तथा प्रजापित को मिला कर ३३ देवता होते है; श्रीर महाभारत श्रादिपर्व श्र. ६५ एवं ६६ में तथा शान्ति-पर्व श्र. २०८ में इनके नाम श्रीर इनकी उत्पति वतलाई गई है 1]

(२३) हे महावाह ! तुम्हारे इस महान्, अनंक मुखों के, अनेक आँखों के, अनेक अ्रुजाओं के, अनेक जडायोओं के, अनेक परों के, अनेक उदरों के और अनेक डाढ़ों के कारण विकराल विखनेवाल रूप की वेख कर सब लोगों को और मुक्ते भी भय हो रहा है। (२४) आकाश से भिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जबड़े फैलाये हुए और बड़े चमिकले नेत्रों से युनत तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है; इससे हे विष्णों ! मेरा घीरज छूट गया और शान्ति भी जाती रही! (२५) डाढ़ों से विकराल तथा प्रलय कालीन अगिन के समान तुम्हारे (इन) मुखों को वेखते ही मुक्ते दिशाएँ नहीं सुकती और समायान भी नहीं होता। हे जगित्रवास, वेबाधिचेव ! प्रसन्न हो जाओं ! (२६) यह वेखों ! राजाओं के मुण्डों समेत धृतर ष्ट्र के सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और यह सूतपुत्र (कर्ण), हमारी भी ओर के मुख्य-मुख्य योदाओं के साय, (२७) तुमारी विकराल डाढ़ोवाले इन अनेक भयडकर मुखों में घड़ावड़ घूस रहे है; और कुछ लोग वाँतों में दब कर ऐसे दिखाई वे रहे हैं कि जिनकी पोपिट्यों चुर है। (२८) तुहार अनेक प्रज्वितत मुखों में मनुष्यलोक के ये वीर वेसे ही घुस रहे हैं, जैसे कि निवयों के वड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही और बले जाते हैं। (२९) जलती हुई श्रींन में मरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनेर्ज्वलिन्दः । तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ ग्रास्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विश्वातिमच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यान्त सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनोकेषु योघाः ॥ ३२ ॥ तस्मास्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् । मयवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥ द्रोणं च भोषमं च जयद्रयं च कणं तथान्यानिप योघवीरान् । मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धचस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

यतक्षम कूदते है, वैसे ही तुम्हारे भी श्रनेक जबड़ों में (ये) लोग मरने के लिये बड़ें वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) हे विष्णों! चारो श्रोर से सब लोगों को श्रपने प्रज्व-लित मुखों से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो! श्रोर तुम्हारी उग्र प्रभाएँ तेज से समूचे जगत् को व्याप्त कर (चारों श्रोर) चमक रही है। (३१) मुक्ते बतलाओं कि इस उग्र रूप को घारण करनेवाले तुम कौन हो? हे देवदेवश्रेष्ठ ! तुम्हे नमल्कार करता हूँ! प्रसन्न हो जावो! में जानना चाहता हूँ कि तुम श्रादि-पुरुष कौन हो। क्योंकि में तुम्हारी इस करनी को (बिलकुल) नहीं जानता।

श्रीभगवान् ने कहा—(३२) में लोकों का क्षय करनेवाला श्रीर बढ़ा हुआ काल रें दूँ; यहाँ लोको का संहार करने आया हूँ। तू न हो तो भी ( श्रर्थात् तू कुछ न करे दो भी ), सेताश्रों में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले ( मरनेवाले ) है; (३३) अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, श्रीर शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर । मैंने इन्हें पहले ही मार डाला है; ( इसिलये अप) हे सब्यसाची ( अर्जुन)! तू केवल निमित्त के लिये ( श्रागे ) हो ! (३४) में दो ोष्म, जयद्रथ श्रीर कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीरयोद्धांश्रों को ( पहले ही ) चुका हूँ; उन्हें तू मार; धबडाना नहीं ! युद्ध कर ! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतगा ।

[साराँश, जब श्रीकृष्ण सिन्य के लिये गये थे, तब दुर्योधन को मेल की कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा, था, कि ''काल पक्विमदं मन्ये सर्वं क्षत्रं जनादंन" (मभा. उ. १२७. ३२)—ये सब क्षत्रिय कालपक्व हो गये है। उसी कथन का यह प्रत्यक्ष दृश्य श्रीकृष्ण ने अपने विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है ( ऊपर २६—३१ इलोक देखों)। कर्मविष्यक-प्रत्रिया का यह सिद्धान्त भी ३३ वें श्लोक में श्रा गया है, कि दुष्ट

#### संजय उवाच ।

एतद्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेषमानः किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥

#### े अर्जुन उवाच ।

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्ध्याः ॥ ३६ ॥
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिकर्त्रे ।
श्रनंत देवेश जगित्रयास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत्तक्ष्प ॥ ३८ ॥
वायुर्षमोऽनिर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
वामो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥
नमः पुरस्तादय पृण्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

मनुष्य श्रपने क्मों से ही गरते हैं, उनको मारनेवाला तो सिर्फ निमित्त हैं, इस लिये मारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता ।

सञ्जय ने कहा-(३५) केशव के इस भाषाण को सुन कर अर्जुन अत्यन्त भयभित हो गया, गला रूँघ कर, काँपते-काँपते हाथ जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीकृत्ण हो नग्र हो कर फिर कहा-अर्जुन ने कहा-(३६) हे ह्योकेश! (सब) जगत् तुम्हारे (गुण्-) कीर्तन से प्रसन्न होता है, श्रीर (उसमें) श्रनुरक्त रहता है, राक्षस तुमको डर कर (दशों) दिशाओं में भाग जाते है, श्रीर सिद्धपुरुषों के संघ तुम्ही को नमस्कार करते है, यह (सब) उचित ही है। (३७) हे महात्मन! तुम ब्रह्मदेव के भी श्रादिकारण श्रीर उससे भी श्रेष्ठ हो; तुम्हारी वन्दना वे कैसे न करेंगे? हे श्रनन्त! हे देवदेव! हे जगिन्नवास! सत् श्रीर श्रसत् तुम्हीं हो, श्रीर इन दोनों से परे जो श्रक्षर है वह भी तुम्हीं हो!

[ गीता ७.२४; गीन थ्रं; श्रीर १५. १६ से देख पड़ेगा, कि सत् श्रीर श्रसत् बाव्दों के अर्थ वहाँ पर के \_ र व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त श्रथवा कर श्रीर श्रक्तर इन बाद्दों के श्रथों के समान है। सत् श्रीर श्रसत् से परे जो तत्त्व है, वही श्रक्षर बहा है; इसी कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट वर्णन है, कि 'में न तो सत् हूँ श्रीर न श्रसत् '। गीता में 'श्रक्षर' बाद्द्र किभी प्रकृति के लिये श्रीर कभी ब्रह्म के लिये उपयुक्त होता है। गीता ९. १९; १३. १२, श्रीर १५. १६ की टिप्पणी देखों।] (३८) तुन श्रादिटेव, (तुम) पुरात्न पुरुप, तुम इस जगत् के परम श्राह्मर, तुम जाता श्रीर क्षेय तथा तुम थेष्टस्थान हो; श्रीर हे श्रनन्तरूष ! तुम्ही ने (इस) विक्ष को । प्रस्तृत श्रथवा व्याप्त किया है। (३९) दायु, यम, श्रीन, वरण, चन्द्र, प्रजापति स्रानंतवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्णु हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं भया प्रमादात्प्रणयेन वाणि ॥ ४१ ॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽयवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगंरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥ तस्मात्प्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीष्टचम ।

अर्थात् ब्रह्मा, श्रौर परदादा भी तुम्हीं हो। तुम्हीं हज़ार वार नमस्कार है! श्रौर फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है!

विद्या से मरीचि ग्रादि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए ग्रोर मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है (मभा ग्रादि ६५, ११); इस लिये इन नरीचि ग्रादि को ही प्रजापित कहते हैं (ग्रा. ३४०, ६५)। इसी से कोई कोई प्रजापित शब्द का ग्रथं कश्यप ग्रादि प्रजापित करते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापित शब्द एकवचनान्त हैं, इस कारए। प्रजापित का ग्रथं ब्रह्मदेव ही ग्राधिक ग्राह्म देख पड़ता है; इसके ग्रातिरक्त ब्रह्मा, मरीचि ग्रादि के पिता ग्रथीत् सब के पितामह (दादा) है, ग्रातः ग्रामे का 'प्रपितामह '(परदादा) पद भी ग्राप ही ग्राप प्रगट होता है, ग्रीर उसकी सार्यकता व्यक्त हो जाती है। ]

(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सभी स्रोर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य श्रनन्त है और तुम्हारा पराक्रम श्रवुल है, सब को यथेष्ट होने के कारण भी तुम्हीं 'सर्व' हो।

[सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता दिखलाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन हैं, कि " ब्रह्मैवेदं श्रमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । श्रधश्चोद्धं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् " (मुं. २. २. ११; छां. ७. २५) उसी के श्रनुसार भित्तमार्ग की यह नमनात्मक स्तुति हैं।]

(४१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, मित्र समक्ष कर प्यार से या भूल से 'श्ररे कृष्णा, ''श्रो यादन, ''हे सखा, 'इत्यादि जो कुछ मैने कह डाला हो, (४२) श्रोर हे श्रन्युत! श्राहार-विहार में श्रयवा सोने-बैठने में, श्रकेले में या दस मनुष्यों के समक्ष मैने हँसी-दिल्लगी में तुम्हारा जो प्रयमान किया हो, उसके लिये में तुमसे क्षमा मांगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत् के पिता तुम्हीं हो, तुम पूज्य हो श्रोर गृह के भी गृह हो! त्रेलोक्य भर में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। किर हे श्रतुलप्रभाव! श्रधिक कहां से होगा? (४४) तुम्हीं स्तुत्य श्रीर समर्थ हो; इस लिये में शरीर भुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि "प्रसन्न

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहीस देव सोहुम् ॥४४॥ अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ किरोटिनं गदिनं चक्हस्तिमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

हो जायो "। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा प्रपने सखा के अपराध कमा करता है, उसी प्रकार हे देव! प्रेमी ( आप ) को प्रिय के ( अपने प्रेमपात्र के अर्थात् मेरे, सब ) अपराघ क्षमा करना चाहिये।

[ कुछ लोग " प्रियः प्रियायाईसि " इन **ज्ञब्दों का ' प्रिय पुरुष जिस** प्रकार श्रपनी स्त्री के " ऐसा श्रर्थ करते है। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। ययोक्ति व्याकरण की रोति से 'प्रियायाईसि 'के प्रियायाः + श्रईसि श्रथवा प्रियायैश्र + हींस ऐसे पद नहीं टूटते, श्रोर उपमा-द्योतक 'इव ' शब्द भी इस क्लोक में दो बार ही आया है। अतः ' प्रियः प्रियायाईसि ' को तीसरी उपमा न समभ्र कर उपमेय मानना ही प्रधिक प्रशस्त है। 'पुत्र के ' (पुत्रस्य), 'सखा के' (सांख्युः), इन दोनो उपमानात्मक पष्ठधन्त ज्ञब्दो के समान यदि उपमेय में भी ' प्रियस्य ' ( प्रिय के ) यह एष्ठचन्त पद होता, तो बहुत श्रच्छा होता । परन्तु श्रव ',स्थितस्य गतिविचन्तनीया ' इस न्याय के श्रनुसार यहाँ व्यवहार करना चाहिये। हमारी समक्ष में यह वात विलकुल युक्तिसगत नहीं देख पड़ती, कि 'प्रियस्य' इस षष्टचन्त स्त्रीलिङ पद के श्रभाव में, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियाया' यह पष्ठचन्त स्त्रीलिंग का पद किया जावे; ग्रीर<sup>ज</sup>जव वह पद ग्रर्जुन कि लिये लागू न हो सके तब, 'इव ' झब्द को इ. हराहार मान कर ' प्रियः प्रियायाः'-प्रमी प्रपनी प्यारी स्त्री के-ऐसी तीसरी उपमा मानी जावे, श्रौर वह भी श्रृङ्जगारिक ग्रतएय ग्रप्नासंगिक हो । इसके तिया, एक ग्रीर बात है, कि पुत्रस्य सत्यः, त्रियायः, इन तीनो पदो के उपमान में चले जाने से उपमेय में पष्ठचन्त पद विलकुल ही नहीं रह जाता, और 'मे अथवा नम' पद का फिर भी अध्याहार करना पड़ता है; एवं इतनी माथापच्ची करने पर उपनान श्रीर उपमेय में जैसे तैसे विभवित की समता हो गई, तो दोनों में लिडग की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। दूसरे पक्ष में अर्थात् प्रियाया + अर्हित ऐसे व्याकरण की रीति से शुद्ध प्रीर सरल पद किये जायें तो उपसेय में जहाँ षट्ठी होनी चाहिये, वहाँ ' प्रियाय ' यह चतुर्थी आती है, — बस इतना ही दोष रहता है, और यह दोष कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि र्षष्ठी का ग्रर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है फ्रीर फ्रन्यत्त्र भी कई बार ऐसा होता है । इस क्लोक का फ्रर्थ परमार्थप्रपा टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है। ]

(४५) कभी न देखें हुए रूप को देख कर मुक्ते हुई हुम्रा है म्रीर भय से मेरा मन् क्याकुल भी हो गया है। हे जगिनवास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जान्नो! म्रीर हे,

### तेनैव रूपेन चतुभु जेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

\*\* मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दिशतमातमयोगात् । तेजीमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नैः । एवंरूपः शक्य ग्रहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रचीर ॥ ४८ ॥ मा ते व्यया मा च विमूद्धभावो दृष्ट्या रूपं घोरमीदृष्ठसमेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपियदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

#### संजय उवाच।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। स्राज्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५०.॥

देव ! ग्रपना वही पहले का स्वरूप दिखलाग्री । (४६) में पहले के समान ही किरीट ग्रीर गदा घारण फरनेवाले, हाथ में चक लिये हुए तुमकी देखाना चाहता हूँ; (ग्रतएय) हे सहस्रबाहु, विश्वमूर्ति ! उसी चतुर्मुज रूप से प्रगट हो जाग्रो !

श्रीभगवान् ने कहा—(४७) ते प्रजून! (तुम पर) प्रसन्न होकर यह तेजो-मय, श्रनन्त, श्राच ग्रौर परम विश्वरूप श्रपने योग-सामर्थ्य से मैने तुमे दिखलाया है; इसे तेरे सिवा ग्रौर किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) हे कुरुवीरश्रेट ! मनुष्यलोक में मेरे इस प्रकार को स्वरूप कोई भी वेद से, यज्ञों से, स्याध्याय से, दान से, कर्मों से, श्रथवा उप तप से नहीं देख सकता, कि जिसे तू ने देखा है। (४९) मेरे ऐसे घोर रूप को देख कर श्रपने चित्त में व्यया न होने दे; ग्रौर मूढ़ मत हो जा। डर छोड कर सन्तुष्ट मन से मेरे ज्ञती स्वरूप को फिर देख ले। सञ्जय ने कहा—(५०) इस प्रकार मावण करके वासुदेव ने श्रर्जुन को फिर ग्रपना ( पहले का)स्वरूप दिखलाया; ग्रौर फिर सौस्य रूप घारण करके उस महात्मा ने डरें हुए श्रजुन की घीरण बँघाका।

[गीता के द्वितीय अध्याय के ५ वे से ८वे, २०वें, २२ वे, २९ वें ज़ीर ७० वें व्लोक, आठवें अध्याय के ९वे, १०वे, ११वें ज़ीर २८ वे. व्लोक नवें अध्याय के २० श्रीर २१ वें व्लोक, पन्द्रहवे अध्याय के २ रे से ५ वें ज़ीर १५ वे व्लोक, का छन्दें विश्वक्षप-वर्णन के उत्तर ३६ व्लोकों के छन्द के समान है; अर्थात् इसके अत्येक चरण में ग्यारह अक्षर है। परन्तु इनमें गणों का कोई एक नियम नहीं है, इससे कालिदास अभृति के काव्यों के इन्द्रवरुरा, उपेन्द्रवरुरा, उपजाति, दोषक, ज्ञालिनी आदि छन्दों की चाल पर ये क्लोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात् यह वृत्तरचनक आर्ष यान

#### अर्जुन उंवाच ।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

अप्र सुदुर्दर्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविघो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविघोऽर्जुन ।
सातुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

xx मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगर्वाजतः।

सिद्धान्त श्रीर भी सुदृढ़ हो जाता है, कि गीता वहुत प्राचीन होगी । देखो गी रहस्य परिशिष्ट प्रकरण पृ. ५१६ ।] प्रार्जुन नें कहा—(५१) हे जनार्दनं ! तुम्हारे इस सौम्य ग्रीर मनुष्य-देहवारी र्रूप देख कर श्रव मन ठिकाने श्रा गया श्रीर में पहले की भांति सावधान हो गया हूँ।

श्रीभगवान् ने कहा-(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका द मिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इच्छा किये व है:। (५३) जैसा तूने मुभे देखा है, वैसा मुभे वेदों से, तप से, दान से श्रथवा -से भी (कोई) देख नहीं सकता।(५४) हे श्रर्जुन! केवल श्रनन्य भिनत से इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुभे देखना, श्रोर हे परन्तपं! मुभेमें तस्व से प्र

करना सम्भव है।

(भिक्त करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, श्रीर फिर श्रन्त में प्रमेश्वर के साथ उसका तादात्म हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४, २९ में श्रिया १८. ५५ में फिर श्राया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के ते तेर प्रकरण (पु. ४२६-४२८) में किया है। श्रव श्रर्जुन को पूरी गीता के श्रर्थ

सार वतलाते है—)

(५५) हे पाण्डव रेजो इस बुद्धि से कर्म करता है, कि सब कर्म मेरे श्रा

परमेश्वर के है, जो मत्परायण श्रौर सडगिवरहित है, श्रौर जो सब प्राणियों के वि में निवेंर है, वह मेरा भक्त मुक्तमें मिल जाता है।

िउन्त क्लोक का श्राशय यह है, कि जगत् के सब व्यवहार भगवद्भक्त परमेक्वरापंणुबृद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वा क्लोक देखो), श्रर्थात् उसे प व्यवहार इस निरिभमान वृद्धिसे करना चाहिये, कि जगत् के सभी कर्म परमे

# निर्वेरः सर्वभतेषु यः स मामेति पांड्वः ॥ ५५॥ , इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जनसंवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

के है, सच्चा कर्ता श्रीर करानेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त बना कर वह ये कमें हम से करवा रहा है; ऐसा करने से वे कमें शांति श्रथवा मोह-प्राप्त में बाधक नहीं होते। शांड करभाष्य में भी यही कहा है, कि इस श्लोक में पूरे गीताशास्त्र का तात्पर्य श्रा गया है। इससे प्रगट है, कि गीता का भित्तमार्ग यह नहीं कहता कि श्राराम से 'राम राम ' जपा करो; प्रत्युत उसका कथन है, कि उत्कट भित्त के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रहो। संन्यास-मार्गवाले कहते है, कि 'निवेर' का श्रर्थ निष्क्रिय है; परन्तु यह श्रर्थ यहाँ विविक्षित नहीं है, इसी बात को प्रगट करने के लिये उसके साथ 'मत्कर्मकृत्' श्रर्यात, 'सब कर्मों को परमेश्वर के (श्रपने नहीं) समक्ष कर परमेश्वरार्पण बुद्धि से करनेवाला' विशेषण लगाया गया गया है। इस विषय का विस्तृत विचार गीता-रहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३९०-३९७) में किया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए ग्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या न्तर्गत योग—श्रथवा कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रौर श्रर्जुन के संवाद में, विश्वक्षपदर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ ग्रध्याय समाप्त हुन्ना।

# वारहवॉ अध्यायं।

२ [ कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवे श्रध्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ कर श्राठवें में श्रक्षर, श्रनिर्देश्य श्रीर प्रव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है। फिर नवे श्रध्याय में भित्तरूप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारम्भ करके दसवें श्रीर ग्यारहवे में तदन्तर्गत 'विभूति-वर्णन ' एवं 'विश्वरूप-दर्शन ' इन दो उपा-ख्यानों का वर्णन किया है; श्रीर ग्यारहवे प्रध्याय के श्रन्त में सार रूप से श्रर्जुन को उपदेश किया है, कि भिक्त से एवं निःसड ग बुद्धि से समस्त कर्म करते रही । श्रव इस पर श्रर्जुन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें श्रीर श्राठवें श्रध्याय में क्षर-श्रक्षर-विचार पूर्वक परमेश्वर के श्रव्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके श्रव्यक्त की श्रयवा श्रक्षर की उपासना (७. १९ श्रीर २४; ८. २१) बतलाई है। श्रीर उपदेश किया है, कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नवें श्रध्याय में व्यक्त उपासना रूप प्रत्यक्ष धर्म बतला कर कहा है, कि परमेश्वरांपण बुद्धि से सभी कर्म करना चाहिये (९.२७,३४ श्रीर ११.५५); तो श्रव इन दोनो में श्रेष्ठ मार्ग कीनसा है

## द्वादशोध्यायः अर्जुन उवाच ।

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तभाः ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

\*\* मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमिनर्देश्यमन्यक्तं पर्युपासते।
सर्वत्रगर्मचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
सिनयम्येद्वियग्रामं सर्वत्र सेमबुद्धयः।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः ॥ ४ ॥
क्केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्।
श्रव्यक्ता हि गितर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मर्त्यराः।
श्रवन्येनेव योगेन मां व्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहंसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।

इस प्रश्न में व्यक्तोपासना का अर्थ भिवत है। परन्तु यहाँ भिवत, से भिन्न भिन्न अनेक उपास्यो का अर्थ निविक्षत नहीं है; उपास्य प्रथवा प्रतीक कोई भी हो, उसमें एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भिवत की जाती है वही सच्ची क्यक्त- उपासना है और इस अव्याय में बही उद्दिष्ट है।

श्रजुंन ने कहा—े(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात् योगयुदत हो कर जो भक्त तुम्हारी उपासना करते है, ग्रीर जो अन्यक्त प्रक्षर अर्थात् ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कौन है ?

श्रीभगवान् ने कहा—(२) मुक्तमें यन लगा कर सदा युवतिचल हो करके परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे सेरे मत में सब से उत्तम युक्त अर्थात् योगी है। (३-४) परन्तु जो श्रिनिर्देश्य श्रर्थात् प्रत्यक्ष न दिखलाये जानेवाले, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अधिनत्य ग्रीर कूटस्थ ग्रर्थात् सब के मूल में रहनेवाले, अवल श्रार नित्य श्रक्षर श्रर्थात् ब्रह्म को उपासना सब इिन्द्रियों को रीक कर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमान (लोग भी) मुक्ते ही पाते हैं; (५) (तथापि) उनके चित्त प्रज्यक्त में ग्रासदत रहने के कारण उनके त्केश श्रविक होते हैं। क्योंकि (व्यक्त वैह्यारी मनुष्यों को) श्रव्यक्त उपासना का मार्ग कब्द से सिद्ध होता है। (६) परन्तु जो मुक्तमें सब कर्मी का संन्यास श्रर्थात् श्रपंण करके

भवामि न चिरात्पार्यं मध्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥ मध्येव मन श्राघत्स्व मिय बुद्धि निवेशय । निवसिष्यसि मध्येव श्रत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ xx श्रथ चित्तं समाघातुं न शक्तोषि मिय स्थिरम् । श्रभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनंजय ॥ ९ ॥

मत्परायण होते हुए ग्रनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुक्ते भजते हैं, (७) हे पार्थ! मुक्तमें चित्त लगानेवाले उन लोगों का, में इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना विलम्ब किये. उद्धार कर देता हूँ। (८) (ग्रतएव) मुक्तमें ही मन लगा, मुक्तमें बृद्धि को स्थिर कर, इससे तू निःसन्वेह मुक्तमें ही निवास करेगा।

[ इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दूसरे क्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है, कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है; फ़िर तीसरे इलोक में पक्षान्तर-वोधक ' तु ' श्रव्यय का प्रयोग कर, इसमें प्रोर चौथे क्लोक में कहा है, कि प्रव्यक्त की उपासना करनेवाले भी मुक्ते ही पाते है। परन्तु इसके सत्य होने पर भी पाँचवें क्लोक में यह बतलाया है, कि अध्यक्त-उपासकों का मार्ग्धश्रिक क्लेशदायक होता है; छठे थ्रीर सातवें क्लोक में वर्णन किया है, कि अव्यक्त की श्रपेक्षा व्यक्त की उपासना सुलभ होती है; श्रौर प्राठवें क्लोक में इसके श्रनुसार व्यवहार करने का ध्रर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहवे प्रध्याय के अन्त (गी. ११.५५) में जो उपदेश कर ग्राये हैं, यहाँ श्रर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को दृहं कर दिया है। इसका विस्तारपूर्वक विचार, कि भिवतमार्ग में चुलभता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर खुके ह; इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुभित नहीं करते। इतना ही कह देते है, कि अन्यक्त की उपासना कंट्टमय होने पर भी मोक्षदायक ही है; श्रीर भित्तमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये, कि भिवतमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर ईश्वरार्पण्यूर्वक अवश्य करना पड़ता है। इसी हेतु से छठे ज्लोक में " मुभे ही सब कर्मी का संस्थास करके" ये वाब्द रखे गये हैं। इसका स्पष्ट छर्थ यह है, कि भिततमार्ग में भी कर्नी को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परदेवयर में उन्हे अर्थात् उनके फलों को अर्पण कर दे। इससे प्रगट होता है, कि भगवान् ने इसं श्रध्याय के श्रन्त में जिस भित्तमान् पुरुष की ग्रपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इती अर्थात् निष्काम कर्मयोग-मार्ग का ही सम-भना चाहिये; यह स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं है। इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता भ्रौर सुलभता बतला कर श्रब परमेश्वर में ऐसी भिन्त करने के उपाय प्रथवा साधन वतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते है-- ]

(९) अब (इस प्रकार) मुक्तमें भेली भारत चित्त की स्थिर करते न बन पड़े तो हे चनञ्जय! अभ्यास की सहायता से अर्थात् बारस्वार प्रयत्न करके मेरी

श्रभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ अर्थेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वचानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

प्राप्ति कर लेने की आज्ञा रख। (१०) यदि अभ्यास करने में भी तूं असमर्थ हों लो मदर्थ अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ ( ज्ञास्त्रों में बतलाते हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा; मदर्थ(ये) कर्म करने से भी तू सिद्धि पावेगा (११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो मद्योग—मदर्ग प्रपूर्वक , योग यानी कर्मयोग—का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात् धीरे धीरे चित्त को रोकता हुआ, (अन्त में) सब कर्मों के फलो का त्याग कर दे। (१२) वयोकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है, व्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही ज्ञांति प्राप्त होती है।

० [ कर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक प्रत्यन्त महत्त्व के है। इन श्लोको में भिक्त-युक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये श्रभ्यास, ज्ञान-भजन श्रादि सावन बतला कर, इसके श्रीर श्रन्य साधनो के तारतम्य का विचार करके श्रन्त में श्रर्थात् १२ वे क्लोक में, कर्मफल के त्याग की अर्थात निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता विश्वित है। निष्काम कर्मयोगी की श्रेष्ठताका वर्णन कुछ यही नहीं है; किन्तु तीसरे (३. ८), पांचवे (५,२), घ्रौर छठे ( ६.४६ ) प्रध्यायों में भी यही सर्थ स्पष्ट रीति से विंणत है; ग्रीर उसके श्रनुसार फल-त्यागरूप कर्मयोग का श्राचरण करने के लियें स्थान-स्थान पर म्रर्जुन को उपदेश भी किया है (देखो गीतार. पृ. ३०७-३०८)। परन्तु गीताधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात प्रतिकूल है; इसलिये उन्होने ऊपर के क्लोकों का छीर विशेषतया १२ वे क्लोक के पदों का ग्रर्थ चदलने का प्रयत्न किया है। निरे ज्ञानमार्गी ग्रर्थात् सांस्व-टीका कारों को यह पसन्द नहीं है, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जावे। इसलिये उन्होने कहा है, किया तो ज्ञान शब्द से 'पुस्तको का ज्ञान' लेना ' चाहिये, श्रथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को प्रयंवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समभानी चाहिये। इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्गवालों को अभ्यास की अपेक्षा कर्मफल-त्याग का वड्प्पन नहीं सुहाता और कोरे भिवतमार्गवालों को— प्रयात जो कहते हैं, कि भिक्त को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो, उनको-घ्यान की अपेक्षा अर्थात् भिक्त की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भित्तयुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय चुन्त सा हो गया-हैं, कि जो पातञ्जलयोग, ज्ञान ग्रीर भिनत इन तीनों सम्प्रदायों से मिन्न हैं,

#### xx श्रद्धेव्टा सर्वभूतानां मैत्र, करुए एव च ।

भौर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है। अतएव म्राज कल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती है, उनमें कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता श्रर्यवादात्मक समभी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल है। <u>गीता में निष्काम</u>् कर्मयोग को ही प्रतिपाध मान लेने से इस क्लोक के श्रय के दिष्य में कोई भी अडचन नहीं रहती। यदि मान लिया जाये, कि कर्म छोड़ने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये, तो स्वरूपतः कर्मो को त्यागनेवाला ज्ञानमार्ग / कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चत होता है, कोरी इन्द्रियो की ही कसरत करनेवाला पातञ्जलयोग कर्मयोग से हलका जँचने लगता है, श्रीर सभी कर्मों को छोड़ देने-वाला भिवतमार्ग भी कर्मयोग की 'श्रपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेप्टता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रकन रह जाता है, कि कर्मयोग में आवश्यक भिवतयुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन है-अभ्यास, जान और ध्यात। इनमें, यदि किसी से श्रभ्यास न सघे तो वह ज्ञान श्रयवा ध्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार कर ले। गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरेए। करना, यथोक्त कम से सुलभ है। १२ वे क्लोक में कहा है, कि यदि इनमें से एक भी उपाय न सघे, तो मनुष्य को चाहिये कि यह कर्मयोग के श्राचरण करने का ही एकदम श्रारम्भ कर दे । श्रव यहाँ एक शंका यह होती है, कि जिससे श्रभ्यास नही सघता श्रीर जिससे ज्ञान-घ्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को मब की श्रपेक्षा मुलभ कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा, कि इस फ्राक्षेप में फुछ भी जान नहीं है। १२ वें क्लीक में यह नही कहा है, कि सुब कर्मों के फलों का 'एकदम' त्याग कर दे; बरन् यह कहा है, कि पहले भगवान् के वतलाये हुए कर्मयोग का ग्राश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे-घीरे इस वात की श्रन्त में सिद्ध कर ले। ग्रौर ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसंगति नहीं रह जाती। पिछले श्रघ्यायो में कह आये है, कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं (गी. २.४०), किन्तु जिज्ञासा (देखी गी. ६.४४ श्रीर हमारी टिप्पएरि) हो जाने से भी मनुष्य म्राप ही श्राप म्रन्तिम सिद्धि की भ्रोर खोचा चला जाता है। श्रतएव उस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है, कि कर्मयोग का श्राश्रय करना चाहिये प्रयात् इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये। कौन कह सकता है, कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और घ्यान की अपेक्षा सुलभ नहीं है ? श्रीर १२ वें क्लोक का भावार्थ है भी यही । न केवल भगवदगीता में किन्तु सूर्य-गीता में भी कहा है -

> ज्ञानादुपास्तिरुत्कृष्टा कर्मोत्कृष्टमुपासनात इति यो वेद वेदान्तैः सं एव पुरुषोत्तमः ॥

9.10

निर्ममो निरहंकारः समहु खसुद्धः समी ॥ १३ ॥
संतुष्टः सनतं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मर्घ्यापतमनोषुढियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
यत्माप्रोहिजते लोको लोकाप्रोहिजते च यः ।
ह्यांमर्षभयोहेगेमुंक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
श्रनपेक्षः श्रुचिदंक्ष उदासीनो गतव्ययः ।
सर्वारंमपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥
यो न हृष्यति न हृष्टि न शोचित न कांक्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भिक्तमान्य स मे प्रियः ॥ १७ ॥
समः शत्रौ च मित्रे च त्या मानापमानयोः ।
शोतोष्णसुखदुः खेषु समः सगविवर्जितः ॥ १८ ॥

" को इस वेदान्ततस्व को जानता है, कि ज्ञान की श्रपेक्षा उपासना अर्थात ध्यान या भिक्त उत्कृष्ट है, एवं उपासना की श्रपेक्षा कर्म श्र्यात निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, वही प्रचोत्तम है" (सूर्यगी. ४. ७७)। सार्राश, भगवदगीता का निश्चित मत यह है, कि कर्मफल-स्यागरूपो योग अर्थात ज्ञान-भिक्त-युक्त निष्काम कर्मयोग ही सब मार्गो में श्रेष्ठ है; श्रीर इसके श्रनुकूल ही नहीं प्रत्युत पोषक युविवाद १२ वे क्लोक में है। यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे, तो वह उसे छोड़ दे; परन्तु श्रयं की अर्थ राज्ञितानी न करे। (इस प्रकार कर्मफल-स्याग को श्रेष्ठ सिंख कर्फ उस मार्ग से जानवाले को (स्वरूपत कर्म छोड़नेवाले को नहीं) जो सम श्रीर ज्ञान्त स्थित अन्त में प्राप्त होती है उसीका वर्णन करके श्रव भगवान बतलाते हैं, कि, ऐसा भक्त ही मुक्ते श्रद्धक्त प्रिय है—]

(१३) तो किसी से हेप नहीं करता, जो सब भूतो के साथ मित्रता से वर्ततो है, तो हपालु है, जो ममत्वबृद्धि ग्रोर ग्रहंकार से रिहत है, जो दुःख ग्रौर मुक्त में रमान एव क्षमाजील है, (१४) जो सहा सन्तुट, संयमी तथा दृट़- निक्ष्मयों है, जितने त्रपने नन गोर बृद्धि को मुफ्तें ग्रपंण कर दिया है, वह मेरा (कर्म-) योगी भवत नुभको प्यारा है। (१५) जिससे न तो लोगो को क्लेश होता है ग्रीर न जो लोगो से क्लेश पाता है, ऐमें ही जो हर्म, कोघ, भय ग्रीर विपाद से अलिप्त है, वही मुफ्तें प्रिय है। (१६) गेरा वही भवत मुफ्तें प्यारा है कि जो निर- केता, पित्र ग्रीर दल है ग्रयीत् किसी भी काम को श्रालस्य छोड़ कर करता है, तो (फल के क्रियय में) उदामीन है, जिसे कोई भी विकार दिया नहीं सकता, प्रीर जिनने (काम्यफल के) सब श्रारम्भ यानी उद्योग छोड़ विये है। (१७) जो न ग्रानन्द गानता है, न हेप करता है, जो न शोक करता है ग्रौर न इच्छा रखता है, जिसने (कर्म के) शुभ ग्रीर श्रशुम | (फल) छोड़ दिये है, वह भित्तमान् पुग्य मुक्तें प्रिय है,। (१८) जिने शत्रु ग्रीर मित्र, सान ग्रीर ग्रपमान, सर्दी ग्रीर

तुल्यनिदास्तुतिमाँ नी संतुष्टो येनकेनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिर्भवितमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

गर्मी, सुख झौर दुःख समान है, झौर जिसे (किसी में भी) आसिक्त नहीं है, (१९) जिसे निन्दा झौर स्तुति दोनो एक सी है, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे उसी में तन्तुष्ट है, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो श्रनिकेत है अर्थात् जिसका (कर्मफ-लाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है, वह भित्तमान् पुरुष मुक्ते प्यारा है।

ि 'श्रनिकेत ' शब्द उन यतियों के वर्णनों में भी श्रनेक बार श्राया करता है, कि जो गृहस्याश्रम छोड, संन्यास घारए करके भिक्षा माँगते हुए घूमते रहते हैं (देखों मनु. ६. २५) ध्रौर इनका धात्वर्य 'बिना धरवाला है। स्रतः इस अध्याय के 'निर्मम, ' 'सर्वारम्भ-परित्यागी ' श्रीर ' अनिकेत ' शब्दों से, तथा ग्रन्यत्र गीता में 'त्यक्तसर्वपरिग्रहः '(४. २१), श्रयवा 'विविक्तसेवी ' (१८.५२) इत्यादि जो शब्द है उनके आधार से संन्यास मार्गवाले टीकाकार कहते है, कि हमारे मार्ग का यह परम घ्येय " घर-द्वार छोड कर विना किसी इच्छा के जंगलों में श्रायु के दिन विताना " ही गीता में प्रतिपाद्य है; श्रीर वे इसके लिये स्मृतिग्रन्थों के संन्यास-श्राश्रम प्रकरण के श्लीकों का प्रमाण दिया करते हैं। गीता-वाक्यो के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक प्रयं संन्यास-सम्प्रदाय की दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं, किन्तु वे सच्चे नहीं है। क्योंकि गीता के श्रनु-्सार ' निरिग्न ' श्रथवा ' निष्क्रिय ' होना सच्चा संन्यास नहीं है । पीछे कई बार ,गीता का यह स्थिर सिद्धान्त कहा जो चुका है (देखो गी.५. २ ग्रौर६.१,२) कि केवल फलाशा <u>को छोड</u>़ना चाहिये<u>, न कि कर्म को</u> । स्रतः ' <u>श्रतिकेत</u> ' पद का घर-द्वार छोड़ना धर्य न करके ऐसा करना चाहिये, कि जिसका गीता के कर्मयोग के साथ मेल मिल सके। गी. ४. २० वें बचोक में कर्मफल की आशा व रखने-वाले पुरुष को ही '<u>निराश्रय'</u> विशेषण लगाया गया है, श्रीर गी. ६. १ उसी प्रर्थ में "श्रनाश्रितः कर्मफलं " शब्द श्राये हे । <u>श्राश्रय '</u>श्रौर ' <u>निकेत '</u> इन <u>दोनों शब्दों का ऋर्थ एक ही है।</u> स्रतएव <u>स्रतिकेत का गृहत्यागी स्रर्थ</u> न करके, <u>ऐसा करना चाहिये कि गृह जादि में जिसके मन का स्थान फँसा नही</u> ्है। इसी प्रकार ऊपर १६ वे क्लोक में जो ' सर्वारम्भपरित्यागी 'शब्द है, उसका भी ग्रर्थ " सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला " नहीं करना चाहिये; किन्तु गीता ४. १९ में जो यह कहा है कि " जिसके समारम्भ फलाशा-विरहित है उसके कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाते है " वैसा ही ग्रर्थ यानी " काम्य ग्रारम्भ ग्रर्थात् कर्म छोड़नेवाला "करना चाहिये । यह बात गी. १८. २ श्रीर १८.४८ एवं ४९ से सिद्ध होती है। सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी में, वालवच्चों में, प्रथव। संसार के ग्रन्यान्य कामों में उलुका रहता है, उसी को ग्रागे दुःख होता है। ग्रतएव, <u>जीता का इतना ही कहना है, कि इन सब बातों में चित्त को फँसने न दो। श्रौर</u>

यें तु घर्म्यामृतमिदं ययोक्तं पर्युपासते । श्रद्धवाना मत्परमा भवतास्तेऽतीव में प्रियाः ॥ २० ॥

रित श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

जन-की इसी वैरांग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में 'अनिकेत' अरें 'सर्वारंभपरित्यागी' ग्रादि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में ग्राया करते है। यही शब्द वितयों के श्रयांत् कर्म त्यागनेवाले सन्यासियों के वर्णनों में भी स्मृतिप्रन्थों में श्राये है। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग— रप संन्यास ही गीता में प्रतिपाद्य है। क्योंकि, इसके साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित् सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद्द गया हो, उस ज्ञानी पुष्प को भी इसी विरवत-बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शास्त्रतः प्राप्त होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समके गीता में जहाँ कहीं " श्रिनिकेत" की जोड़ के वैराग्य-बोधक शब्द मिल जावे उन्हीं पर सारा दारमदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है, कि गीता में कर्म-संन्यास प्रधान मार्ग ही प्रतिपाद्य हैं।

(२०)ऊपर वतलाये हुए इस श्रमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए श्रद्धा से श्राचरण करते हैं, वे भक्त मुभ्ते श्रत्यन्त प्रिय है ।

[ यह वर्णन हो चुका (गी. ६.४७; ७.१८) कि भिक्तसान जानी पुरुष सत् से श्रेट्ठ है; उसी वर्णन के प्रनुसार भगवान ने इसक्लोक में बतलाया है, कि इमें प्रत्यन्त प्रिय कीन है, प्रयात् यहाँ परम भगवव्भक्त कर्मयोगी का वर्णन किया है। पर भगवान ही गी. ९. २९ वें क्लोक में कहते है, कि " मुझे सब एक से है, कोई विशेष प्रिय प्रयवा हेज्य नहीं है"। देखने में यह विरोध प्रतीत होता है नहीं; पर यह जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक वर्णन संगुण उपासना का ग्रयवा भित-मार्ग का है श्रीर दूसरा श्रय्यात्म-दृष्टि श्रयवा कर्मव-पाय-दृष्टि से किया गया है। गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण के श्रन्त !( पृ. ४२९ —४३०) में इस विषय का विवेचन है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रयांत् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मिद्या-न्तर्गत योग-श्रयांत् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जु न के संवाद में,, भिक्तयोग नामक वारहवां श्रय्याय समाप्त हुग्रा।

## त्रयोदशोऽध्यायः।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं काँतेय क्षेत्रमित्यभिघीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तिद्वदः ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मो विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

## तेरहवाँ अध्याय।

- [ पिछले भ्रष्याय में यह बात सिद्ध की गई है, कि भ्रनिवेंश्य भ्रौर भ्रम्थक्त परमेक्वर का (वृद्धि से) चिन्तन करने पर श्रन्त में मोक्ष तो मिलता है; परन्तु उसकी भ्रपेक्षा, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष श्रीर व्यक्त स्वरूप की भिक्त करके परमे-क्षरापं वृद्धि से सव कर्मों को करते रहने पर, वहीं मोक्ष सुलभ रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता, कि जिसका श्रारम्भ सातवे श्रध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये बाहरीं सुब्टि के क्षर-प्रक्षर-विचार के साथ ही साथ मनुब्य के शरीर श्रीर श्रात्मा का श्रयवा क्षेत्र श्रीर क्षेत्रज्ञ का भी विचार करना पड़ता है। ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया. कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते है, तो भि यह वतलाये विना ज्ञान-विज्ञान का निरूपए। पूरा नहीं होता, कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका कम कौनसा है। अत-एव तेहरवें श्रध्याय में पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार, श्रीर फिर श्रागे चार श्रध्यायों में गुएात्रय का विभाग, बतला कर अठारहवे श्रध्याय में समग्र विषय का उप-संहार किया गया है। सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है; कर्मयोग सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपए। का सातवें श्रध्याय में श्रारम्भ हो चुका है उसी की पूर्ति इस षडध्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य पृ. ४५९-४६१। गीता की कई एक प्रतियों में, इस तेरहवे श्रध्याय के श्रारम्भ में, यह क्लोक पाया जाता है " श्रर्जुन उवाच-प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्र-क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं त्तेयं च केशव ॥ " श्रौर उसका श्रर्थं यह है-" श्रर्जुन ने कहा, मुक्ते प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ग्रौर ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो वतलाग्रो। "परन्तु स्पष्ट देख पड़ता है, कि किसी ने यह न जान कर कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार गीता में प्रांया कैसे हैं, पीछें से यह इलोक गीता में घुसेड़ दिया है। टीकाकार इस इलोक को क्षेपक मानते है, भौर क्षेपक न मानने से गीता के क्लोकों की संख्या भी सात सौ से एक म्राधिक बढ़ जाती है। ग्रतः इस क्लोक को हमने भी प्रक्षिप्त ही मान कर, शांकर-भाष्य के श्रनुसार इस श्रध्याय का श्रारम्भ किया है।

े भीभगवान् ने कहा—(१) हे कौन्तेय ! इसी घारीर को क्षेत्र कहते है। इसे व ( अरीर को ) जो जानता है उसे, तिहद अर्थात् इस घास्त्र के जाननेवाले, क्षेत्रह्म क्षेत्रक्षेत्रश्चयोर्ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥
तत्क्षेत्रं यच्च यावृक् च यद्विकारि यत्तरच यत् ।

x x स च यो यत्प्रभावरच तत्समासेन मे श्रुणु ॥ ३ ॥
ऋषिभिर्वद्वया गीतं छदीभिर्विविधः पृथक् ।
यद्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमदभिर्विनिश्चतः ॥ ४ ॥

पट्ते हैं। (२) हे भारत! सब क्षेत्रो में क्षेत्रज्ञ भी मुक्ते ही समक्त क्षेत्र ग्रीर सत्रज्ञ का जो ज्ञान हं वही मेरा (परमेश्वर का) ज्ञान माना गया है।

पहले ब्लोक में 'क्षेत्र ' और 'क्षेत्रक्ष 'इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; मीर दूसरे क्लोफ में क्षत्रज्ञ का स्वरूप वतलाया है, कि क्षेत्रज्ञ में परमेश्वर हूँ, "प्रयदा जो विण्ट में है वही ब्रह्माड में है। दूसरे क्लोक के चावि = भी जन्दो का प्रयं यह है-न केवल क्षेत्रज्ञ ही प्रत्युत क्षेत्र भी में ही हूँ। क्योंकि जिन पञ्च-महानूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते है; श्रीर सातवे त्त्रा जाठवे श्रध्याय में वतला श्राये हैं, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही कनिष्ठं विभूति है (देखो ७.४, ८.४; ९.८)। इम रीति से क्षेत्र या शरीर के पञ्च-महाभूतो से वने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है जिने दार-ग्रक्षर-विचार में 'क्षर' कहते है; श्रीर क्षेत्रज्ञ ही परमेश्वर है। इस र प्रकार क्षराक्षर-विचार के समान ही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक भाग वन जाता ह ( देखो गीतार. वृ. १४२-१४८ ) । ग्रीर इसी ग्रभि-प्राप्त को मन में ला कर टूसरे इलोक के प्रन्त में यह बाक्य आया है, कि " क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ का जो जान है वही भेरा प्रर्थात् परमेश्वर का ज्ञान है।" जो भ्रह्नैत वेदान्त को नहीं नानते, उन्हें "क्षेत्रत भी मैं हूँ"इस वाक्य की खींचातानी करनी पडती है, और प्रतिपादन करना पट्ता है, कि इस वास्य से 'क्षेत्रज्ञ' तथा 'मे, परमेत्वर 'का श्रमेदभाव रही दिखलाया जाता । श्रीर कई लोग 'मेरा'(मम) इम पर का प्रन्यम 'नान' शेव्द के साथ न लगा 'मत' प्रथीत् मानां गर्मा हैं अद्य के साथ लगा कर यो अर्थ करते हैं कि "इनके ज्ञान को मैं ज्ञान समभना हूँ। "पर ये श्रर्थ सहज नहीं है। आठवे प्रव्याय के आरम्भ में ही वर्णन है कि देह में निवास फरनेवाला प्रात्मा (अधिदेव) में ही हूँ, अथवा "जो पिण्ड में है, दही ब्रह्माण्ड में है; " श्रीर सातवें से भी भगवान ने 'जीव'की श्रपनी हो परा प्रश्नित कहा है, (७. ५)। इसी अन्याय के २२ वें स्रोर ३१ वें ज्लोक में भी ऐसा ही वर्णन है। श्रव बतलाते हैं, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार कहाँ पर ग्रीर किसने किया है -- ]

<sup>(</sup>३) क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार का है, उसके कीन कीन विकार है, (उसमें भी) किससे क्या होता है; ऐसे हो वह श्रर्थात् क्षेत्रज्ञ कीन है और उसका प्रभाव क्या है—इसे में सक्षेप से बतलाता हूँ, सुन। (४) ब्रह्मसूत्र के पदों से भी यह

x x महाभूतात्यहंकासे बुद्धिरम्यस्त मेव च । इंद्रियाणि दर्शकं च पञ्च चेंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातक्ष्वेतना घृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुबाहृतम् ॥ ६ ॥

विषय गाया गया है, कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध छन्दों में पृथक् पृथक् (श्रनेक) ऋषियो ने (कार्य-कृारएक्प) हेतु दिखाला कर पूर्ण निश्चित किया है ।

[गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण (पृ. ५३२-५३६) में हमने विस्तारपूर्वक

विखलाया है, कि इस क्लोक में ब्रह्मतूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उद्दिष्ट है। उपनिषद् किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्थ नहीं है। ग्रनेक ऋषियों को भिन्न भिन्न काल या स्यान में जिन श्रध्यात्मविचारों का स्फुरण हो श्राया, वे विचार बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिषदों में विशित हैं। इसिलय जपनिषद् सकीर्ण हो गये है श्रोर कई स्थानों पर वे परत्पर-विरुद्ध से जान पड़ते हैं। ऊपर के क्लोक के पहले चरएा में जो 'विविध ' और ' पृथक् ' शब्द है वे उपनिषदो के इसी संकीर्ण स्वरूप का बोध कराते हैं। इन उपनिषदो के संकीषा श्रौर परस्पर-विचद्ध होने के कारण प्राचार्य वावरायण ने उनके सिद्धान्तों की एक-वाक्यता करने के लिये ब्रह्मसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रचना की है। ग्रीर, इन सूत्रों में उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाण सहित, श्रर्यात् कार्य-कारण श्रादि हेतु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में सव उपनिषदो से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है; श्रर्थात् उपनिषदो का रहस्य समक्तने के लिये वेदान्तसूत्रों की सदेव जरूरत पड़ती है। ग्रतः इस इलोक में दोनों ही का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे श्रध्याय में, तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रो में क्षेत्र का विचार और फिर उस पाद के अन्त तक क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्रो में यह विचार है, इसलिये उन्हें 'ज्ञारीरक सूत्र' म्रयित् शरीर या क्षेत्र का विचार करनवाले सूत्र भी कहते है। यह बतला चुके, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार किसने कहां किया है; प्रव बतलाते है कि क्षेत्र क्या है--- ]

(५) (पृथिवी प्रादि पाँच स्थूल) महाभूत, प्रहंकार, बुद्धि (महान्), प्रव्यक्त (प्रकृति), दश (सूक्ष्म) इन्द्रियाँ और एक ( मन ); तथा ( पाँच ) इन्द्रियों के पाँच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस ग्रौर गन्ध—ये सूक्ष्म) विषय, (६) इन्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना श्रर्थात् प्राण श्रादि का न्यक्त, न्यवार, ग्रौर घृति यानी घैर्य, इस (३१ तत्त्यों के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं।

[यह क्षेत्र और उसके विकारों का लक्षण है। पाँचवें क्लोक में सांख्य मत-वालों के पच्चीस तस्वों में से, पुरुष को छोड़ शेष चौवीस तस्व आ गये है। इन्हों चौवीस तस्वों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, हेष आदि मनोधर्मी असानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् ।
 ग्राचार्योपासन शौर्च स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥
 इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
 जन्ममृत्युजराव्याधिवुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥
 श्रसिक्तरनभिष्वगः पुत्रदारगृहादिषु ।
 नित्यं च समचित्तत्विमण्डानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

को प्रलग बतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु क्णाद-मतानुयायियों के मत से में वर्म 'प्रात्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है, कि इन गुणो का क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं । श्रतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को निः-त्तन्दिग्च करने के लिये यहाँ स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-हेंप श्रादि हन्हीं का तमावेश कर लिया है श्रीर उसी में भय-ग्रभय श्रावि श्रन्य द्वन्द्वो का भी लक्षण से समायेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये, कि सब का संघात श्रश्नीत् तमूह क्षेत्र से स्यतन्त्र कर्त्ता नहीं है, उसकी गणना क्षेत्र में ही की गई है। कई बार 'चेतना ' गव्द का 'चेतन्य ' अर्थ होता है। परन्तु यहाँ चेतना से ' जठ देह में प्राण प्रादि के देख पडनेवाले व्यापार, श्रयवा जीवितावस्था की चेप्टा, 'इतना ही श्रयं विवक्षित है; श्रीर ऊपर दूसरे क्लोक में कहा है, कि जड वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छक्ति श्रथवा चेतन्य, क्षेत्रज्ञ-रूप से क्षेत्र से ग्रलग रहता है। ' घृति ' शब्द की व्याख्या ग्रागे गीता (१८. ३३) में ही की है, उसे देखो । छठें इलोक के 'समावेश 'पद का श्रर्थ " इन सब का समुदाय " है। श्रविक विवरण गीतारहस्य के श्राठवें प्रकरण के प्रत (पृ. १४३ ग्रीर १४४) में मिलेगा । पहले 'क्षेत्रज्ञं' के मानी 'परमेश्वर' वतला कर फिर खुलासा किया है कि ' क्षेत्र ' क्या है। ग्रव मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिएगम होते है, उनका वर्णन करके यह बतलाते है, कि ज्ञान किसको कहते हैं ; ग्रोर श्रामे जेय का स्वरूप वतलाया है। ये दोनो विषय देखने में भिन्न देख पटते है ग्रवश्य; पर वास्तविक रीति से वे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार के ही दो भाग है। क्योंकि, श्रारम्भ में ही क्षेत्रज्ञ का श्रर्थ परमेश्वर बतला माये हैं। अतएव क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है श्रीर उसी का स्वरूप ग्रगले क्लोकों में विश्वत है-बीच में ही कोई मनमाना विषय नहीं पर घुसेडा है।]

(७) मान-हीनता, दभ्म-हीनता, ग्राहिसा, क्षमा, सरलता, गुरुसेवा, पिव मता, म्यिरता, मनोनिग्रह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, ग्राहंकार-हीनता, भीर जन्म-मृत्यु-चुढ़ापा-व्याघि एवं दुःखों को (ग्रपने पीछे लगे हुए) दोष-सम्भन्ता; (९)(कर्म में) ग्रनासिक्त, बालबच्चों ग्रीर घर-गृहस्थी ग्रादि में लम्पट न होता, इष्ट या श्रनिष्ट को प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना,

मिय चानन्ययोगेन भिन्तरव्यभिचारिएो । विविन्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसदि ॥ १० ॥ श्रध्यात्मज्ञानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानिमिति प्रोन्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

(१०) ग्रीर मुक्तमें ग्रनन्य भाव से ग्राम्त भिन्ति, 'विविश्त 'ग्रयीत् चुने हुए अथवा एकान्त स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) ग्राम्यात्म ज्ञान को नित्य समक्षना ग्रीर तत्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिशोलन, इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है वह सब ग्रज्ञान है।

[ सांख्यों के मत में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुष के विवेक का ज्ञान है; ग्रीर उसे इसी भ्रम्याय में ग्रामे बतलाया है (१३. १९---२३; १४. १८)। इसी प्रकार अठारहवें अध्याय (१८. २०) में ज्ञान के स्वरूप का यह च्यापक लक्षण बतलाया है--" श्रविभक्तं विभक्तेषु "। परन्तु मोक्षशास्त्र में क्षेत्र. क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का अर्थ बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता, कि अमुक अमुक बातें अमुक प्रकार की है। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त यह है, कि उस ज्ञान का देह के स्वभाव पर साम्यवृद्धिरूप परिएाम होना चाहिये; प्रन्यूया चह ज्ञान भपूर्ण या कच्चा है। श्रतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से श्रमुक श्रमुक जान लेना ही ज्ञान है; बिल्क, अपर पाँच श्लोकों में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई है, कि जब उक्त क्लोको में बतलाये हुए बीस गुएा (मान ग्रीर दम्भ का छूट जाना, ग्रीहसा, ग्रनासिक्त, समबुद्धि इत्यादि) मनुष्य के स्वभाव में देख पड़ने लगे तब, उसे ज्ञान कहना चाहिये; (गीतार. पू. २४० और २४८)। दसवें क्लोक में "विविक्तस्थान में रहना और जमाव की नापसन्द करना" भी ज्ञान का एक लक्षण कहा है; इससे कुछ लोगों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि गीता की संन्यासमार्ग ही अभीष्ट है। किन्तु हम पहले ही बतला आये हैं (देखों गी. १२. १९ की टिप्पेणी और गीतार. पू. २८३ ) कि यह मत ठीक नहीं है, ग्रीर ऐमा ग्रर्थ करना उचित भी नहीं है। यहाँ इतना ही विचार किया है कि 'ज्ञान 'क्या है; श्रीर वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-गृहस्थी में श्रथवा लोगों के जमाव में ग्रनासिक्त है, एवं इस विषय में कोई वाद भी नहीं है। श्रब अगला प्रक्त यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासक्त-बुद्धि से बाल-बच्चो में अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगत् के ब्यवहार किये जायें श्रयवा न किये जायें; श्रीर केवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका निर्एय करना उचित नहीं है। क्योंकि गीता में ही भगवान् ने अनेक स्यलों पर कहा है, कि ज्ञानी पुरुष कर्मों में लिप्त न होकर उन्हें ग्रसक्त-बुद्धि से लोकसंग्र ह के निमित्त करता रहे और इसकी सिद्धि के लिये जनक के बर्ताव का और अपने व्यवहार का उदाहरण भी विया है (गी. ३. १९-२५; ४. १४)। समर्थ गी. र. ५०

अत्रादिमत्पद ब्रह्म न सत्तक्षात्वाऽमृतमदन्ते ।
अत्रादिमत्पद ब्रह्म न सत्तक्षातदुज्यते ।। १२ ।।
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वत्रोऽक्षितिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठिति ।। १३ ।।
सर्वेद्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविविज्ञतम् ।
ग्रसक्तं सर्वभृज्वेद निर्गुण गुण्मोक्तृ च ।। १४ ।।
बहरन्तद्रच मृतानामचर चरमेव च ।
सृक्ष्मत्वात्तदिवज्ञयं दूरस्यं चातिके च तत् ।। १५ ।।
श्रविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमद च स्थितम् ।
भूतभत् च यज्ज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।।
ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ।। १७ ।।

श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती है, कि शहर में रहनें की लालसा न रहने पर भी जगत् के व्यवहार केवल कर्तव्य समक्रकर कैसे किये जा सकते हैं (देखो दासबोध १९. ६. २९ श्रीर १९. ९. ११)। यह ज्ञान का लक्षण हुश्रा, श्रव ज्ञेय का स्वरूप वतलाते हैं——]

(१२) (श्रब तुक्ते) वह बतलाता हूँ (कि) जिसे जान लेने से 'श्रमृत' श्रयात् मोक्ष मिलता है। (वह) श्रनादि (सब से) परे का बहा है। न उसे 'सत्' कहते हैं श्रीर न 'श्रसत्' हो। (१३) उसके, सब श्रीर हाथ-पर है; सब श्रीर श्रांखें, सिर श्रीर मुँह है; सब श्रीर कान है; श्रीर वही इस लोक में सब को ध्याप रहा है। (१४) (उसमें) सब इन्द्रियों के गुणों का श्रामास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिये नहीं है; वह (सब से) असक्त श्रयात् श्रवण हो कर भी सब का पालन करता है; श्रीर निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१५) (वह) सब भूतों के भीतर श्रीर बाहर भी है, श्रवर है श्रीर चर भी है; सूक्ष्म होने के कारण वह श्रविजय है, श्रीर दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तत्त्वतः) 'श्रविमक्त' श्रयात् श्रव्धित होकर भी, सब भूतों में मानों (नानात्व से) विभक्त हो रहा है; श्रीर (सब) भूतों का पालन करनेवाला, ग्रसनेवाला एव उत्पन्न करनेवाला भी उसे हो समक्षना चाहिये। (१७, उसे हो तेज का भी तेज, श्रीर श्रन्धकार से परे का कहते हैं; जान जो जानने योग्य है वह (ज्ञेय), श्रीर जानगम्य श्रर्थात् ज्ञान से (ही) विदित होनेवाला भी (वही) है; सब के हृदय में वही श्रिधिठत है।

[ श्रचित्त्य श्रोर श्रक्षर परब्रह्म—जिसे कि क्षेत्रज्ञ श्रयवा परमात्मा भी कहते हैं—(गी. १३. २२) का जो वर्णन ऊपर है, वह श्राठवें श्रध्यायवाले अक्षर ब्रह्म के वर्णन के समान (गी. ८. १९-१) उपनिषदो के श्राधार पर किया गया है। पूरा तिरहवाँ क्लोक (क्वे. ३. १६) श्रोर श्रगले क्लोक का यह श्रधाँश कि

# xx इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चीक्तं समासतः। मद्भवत एनहिजाय मद्भावायोजपद्यते ॥ १८ ॥

" सब इन्द्रियों के गुणों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरहित " क्वेताक्वतर उपनिषद् (३. १७)में जो का त्यों है; एवं " दूर होने पर भी समीप " ये शब्द ईशावास्य (५) श्रीर मुण्डक (३. १. ७) उपनिषदों में पाये जाते है। ऐसे ही "तेज का तेज " ये शब्द बृहदारण्यक (४. ४. १६ ) के है, ग्रीर " ग्रन्थकार से परे का" ये शब्द श्वेताश्वतर (३.८ के है। इसी भाति यह वर्णन कि " जो न तो सत् कहा जाता है ग्रीर न ग्रसत् कहा जाता है " ऋ वेद के " नासदासीत् नो सदासीत" इस ऋहा-विषयक प्रसिद्ध सूक्त की (ऋ. १०. १२९) लक्ष्य कर किया गया है। 'सत् श्रीर असत् शब्दों के अर्थों का विचार गीतारहस्य पृ. २४३-२४४ में विस्तार सहित किया गया है; श्रीर फिर गीता ९. १९ वें क्लोक कि टिप्पणी में भी किया गया है। गीता ९. १९ में कहा है कि 'सत्' श्रीर 'श्रसत्' में ही हूँ। प्रव यह वर्णन विरुद्ध सा जैंचता है, कि सच्चा ब्रह्म न 'सत्' है ग्रीर न 'ग्रसत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सच्चा नहीं है। वयोंकि 'व्यक्त' (क्षर) सृष्टि स्नौर 'भ्रव्यक्त' (श्रक्षर) सृष्टि, ये दोनों यद्यपि परमेश्वर के ही स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरतत्त्व इन दोनोसे परे श्रयात् पूर्णतया श्रज्ञेय है। यह सिद्धान्त गीता में ही पहले "भूतभृष्ण च भूतस्य" (गी. ९. ५) में और ग्रागे फिर (१५. १६, १७) पुरुषोत्तम-लक्षण में स्पष्टतया वतलाया गया है। निर्गुण बहा किसे कहते हैं, श्रीर जगत् में रह कर भी वह जगत् से बाहर कैसे है श्रयवा वह 'विभक्त 'श्रर्थात् नानारूपात्मक देख पडने पर भी मूल में अविभवत अर्थात् एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गीता-रहस्य के नवे प्रकरण में (पू.२०८ से भ्रागे किया जा चुका है। सीलहवें इलीक में 'विभवत्मिव' का अनुवाद यह है-- " मानों विभवत हुआ सा देख पड़ता है ''। यह 'इव 'शब्द उपनिषदो में श्रनेक बार इसी श्रर्थ में श्राया है, कि जगत् का नानात्व भ्रान्तिकारक है ग्रौर एकस्व ही सत्य है। उदाहरणार्थ " इतिमव भवति, " " य इह नानेव पश्यति " इत्यादि (बृ. २. ४. १४; ४. ४. १९; ४. ३. ७)। श्रतएव प्रगट है। कि गीता में यह ब्रद्धेत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है, कि नाना नाम-रूपात्मक माया भ्रम है भ्रीर उत्तमें श्रविभक्त से रहनेवाला बहा ही सत्य है। गीता. १८. २० में फिर बतलाया है, कि 'ग्रविभक्तं विभक्तेषु ' ग्रर्थात् नानात्व में एकत्व देखना सास्विक ज्ञान का लक्षए। है। गीतारहस्य के श्रध्यात्मे प्रकरण में वर्णन है, कि यही सात्त्विक ज्ञान बहा है। देखी गीतार, पृ. २१४, २१५; ग्रीर पृ.. १३१-१३२।]

(१८) इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया कि क्षेत्र, ज्ञान और जेय किसे कहते हैं। मेरा भक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप की पाता है।

H

XX प्रकृति पुश्वं चैव विद्वचनादी उभाविष । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ॥१९॥ कार्यकारणकर्तृ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुश्वः सुख-दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥

अध्यात्म या वेदान्तशास्त्र के स्राधार से स्रवतक क्षेत्र, ज्ञान स्रीर ज्ञेय का विचार किया गया। इनमें 'ज्ञेय' ही क्षेत्रज्ञ ग्रथवा परब्रह्म है ग्रीर 'ज्ञान' दूसरे क्लोक में बतलाया हुम्रा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संक्षेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपए। है। १८ वे श्लोक में यह सिद्धान्त बतला . दिया है, कि जब क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे श्राप ही सिद्ध है, कि उसका फल भी मोक्षा ही होना चाहिये। वेदान्तशास्त्र का वर्षेत्र-वर्षेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक विकार-वान् बषेत्र उत्पन्न होता है इसलिये, स्रॉर सांख्य जिसे 'पुरुष' कहते है उसे ही भ्रध्यात्मशास्त्र में 'भ्रात्मा' कहते हैं इसलिये, सांख्य की दृष्टि से क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता है। गीताशास्त्र प्रकृति ग्रीर पुरुष को सांख्य के समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता; सातवें प्राप्याय (७. ४, ५) में कहा है, कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ श्रीर श्रेष्ठ दों रूप है। परन्तु सांख्यो के ईत के बदले गीताशास्त्र के इस ग्रद्धैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, फ़िर प्रकृति श्रीर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को श्रमान्य नहीं है। श्रीर यह भी कह सकते है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक हैं (देखो गीतार. प्र. ७)। इसी लिये ग्रव तक उपनिषदों के श्राचार से जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान वतलाया गया, उसे ही श्रव साख्यो की परिभाषा में किन्तु सांख्यों के द्वैत को श्रस्वीकार करके प्रकृति-पुरुष-विवेक के रूप से बतलाते है --- ]

(१९) प्रकृति स्रोर पुरुष, दोनों को ही स्रनादि समक्त । विकार स्रीर गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुम्रा ज्ञान जान ।

[ सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति श्रीर पुरुष, दोनो न केवल श्रनादि है प्रत्युत स्वतन्त्र श्रीर स्वयंभू भी हैं? विदान्ती समभते हैं कि प्रभृति परमेश्वर से ही उत्पन्न हुई है, श्रतएव वह न स्वयम्भू है श्रीर न स्वतन्त्र है (गी. ४. ५, ६)। परन्तु यह नहीं बतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति कब उत्पन्न हुई; श्रीर पुरुष (जीव) परमेश्वर का श्रंश है (गी. १५.७); इस कारण वेदान्तियों को इतना मान्य है, कि दोनों श्रनादि है। इस विषय का श्रीवक विवेचन गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण में श्रीर विशेषतः पृ. १६१-१६७ में, एवं १० वे प्रकरण के पृ. २६२-२६५ में किया है।

(२०) कार्य अर्थात देह के और कारण प्रश्निक विकास के कर्वा के किये नकाव

पुरुषः प्रकृतिस्यो हि भुंषते प्रकृतिजानगुणान् ।

कारएां गुगासंगोऽस्य सदसद्योतिजन्मसु ॥ २१ ॥ xx उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमीतमेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुषंः परः ॥ २२ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

सवया वतमानाऽाप न स भूयाऽभजायत ॥ २२ ॥

कारए कही जाती है; श्रीर (कर्त्ता न होने पर भी) सुखदुःखों को भोगने के लिये

पुरुष (क्षेत्रज्ञ) कारण कहा जाता है।

[ इस क्लोक में 'कार्यकरण 'के स्थान में 'कार्यकारण 'भी पाठ है,

श्रीर तब उसका यह श्रर्थ होता है:—सांख्यों के महत् श्रादि तेईस तत्त्व एक से इसरा, इसरे से तीसरा इस कार्य-कारण कम से उपज कर सारी व्यक्त सिंट

दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारण कम से उपन कर सारी व्यक्त सृष्टि प्रकृति से बनती है। यह श्रर्थं भी बेजा नहीं है; परन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार में

प्रकृति से बनती है। यह श्रर्थ भी बेजा नहीं है; परन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार में क्षेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत् के उत्पन्न होने को वर्णन् तो पहले ही सातवें श्रीर नवें श्रष्ट्याय में हो चुका है। श्रतएव 'कार्य-

करए। 'पाठ ही यहाँ श्रधिक प्रशस्त देख पड़ता है। शाडकरभाष्य में यही 'कार्यकरए। 'पाठ है। ] '-(२१) क्योंकि पुरुष प्रकृति में श्रिधिष्ठत हो कर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता

है; श्रीर (प्रकृति के ) गुणों का यह संयोग पुरुष को भली-बुरी योनियों में जन्म

लेने के लिये कारण होता है। ।

[ प्रकृति ग्रीर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का ग्रीर भेद का यह वर्णन सांस्थशास्त्र का है (देखो गीतार. पृ. १५४-१६२)। ग्रब यह कह कर, कि वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांस्थ ग्रीर वेदान्त का मेल कर दिया

गया है, और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं वर्षत्र-वर्षत्रज्ञ-विचार की पूरी एकवाक्यता हो जाती है। ]

(२२) (प्रकृति के गुणों के) ज्यद्रष्टा अर्थात् समीप बैठ कर देखनेवाले, अनु, मोदन करनेवाले, भर्ता अर्थात् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले, और उप-

(२२) (प्रकृति कं गुणों के) उपद्रष्टा श्रथीत् समीप बेठ कर देखनवाल, श्रनु, मोदन करनेवाले, भर्ता श्रथीत् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले, श्रीर उपभोग करनेवाले को ही इस देह में परपुरुष महेरवर श्रीर परमात्मा कहते है। (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) श्रीर प्रकृति को ही जो गुणों समेत जानता है, वह कैसा ही बर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

[ २२ वें क्लोक में जब यह निक्चय हो चुका, कि पुरुष ही देह में परमात्मा है, तब सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है वही आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त की एकवाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारों की समक्त है, कि

71

=

作品に

竹竹竹竹

 प्रत्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
 प्रत्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥
 प्रत्ये त्वेत्रमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
 प्रयावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम् ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठलं परमेश्वरम् ।

त्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया; एक ही विषय, क्षेत्र-क्षेत्रत-विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से, श्रीर दूसरी बार (वेदान्त के श्रद्धेत मत को बिना छोड़े ही) साख्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इससे गीताशास्त्र की समबृद्धि प्रगट हो जाती है। यह भी कह सकते है, कि उपनिषदों के श्रीर गीगा के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद हैं। देखों गी. र. परिशिष्ट पृ. ५२७)। इससे प्रगट होता है, कि यद्यपि सांख्यों का द्वैत-चाद गीता को मान्य नहीं है, तयापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ता है, वह गीता को श्रमान्य नहीं है। दूसरे ही क्लोक में कह दिया है, कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। श्रव प्रसङ्ग के श्रनुसार संक्षेप से पिण्ड का ज्ञान श्रीर देह के परमेश्वर का भान सम्पादन कर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग बतलाते हैं—

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही घ्यान से आत्मा को देखते है; कोई सांख्यपोग से देखते है और कोई कर्मयोग से। (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता वे दूसरे से सुन कर (श्रद्धा से परमेश्वर का) भजन करते है। सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर वर्तनेवाले ये पुरुष भी मृत्यु को पार कर जाते है।

[ इन दो क्लोको में पातंड जलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोग-मार्ग के अनुसार निष्काम बुद्धि से परमेक्वरार्पण-पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान न हो सो भी श्रद्धा से आप्तो के वचनों पर विश्वास रख कर परमेक्वर की भिक्त करना (गी. ४. ३९), ये आत्मज्ञान के भिन्न भिन्न भागं वतलाये गये हैं। कोई किसी भी मार्ग से जावें, अन्त में उसे भगवान् का ज्ञान हो कर मोक्ष मिल हो जाता है। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया गया है, कि लोकसंग्रह की वृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इससे खण्डित नहीं होता। इस प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले क्लोक में उपसंहार किया है, और उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल मिला विया है।]

(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख, कि स्थावर या जहागम किसी भी वस्तु का निर्माण क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२७) सब भूतों में एक सा रहने- विनस्यत्स्विवनस्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवित्यतमोद्दयस् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं सतो याति परां गतिम् ॥ २८॥

४ प्रकृत्येव, च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९॥

यदा भूतपृथरभावमेकस्यमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्मसंपद्यते तदा ॥ ३०॥

४ ४ स्रनादित्वान्त्रिगुंणत्वात्परमात्मायमृष्ययः ।
शरीरस्योऽपि कातेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥

यथा सर्वगतं सीक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते ॥ ३२॥

सर्वग्रावस्थितो रहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥

चाला, ग्रीर सब भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे पर-मेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा कि उसी ने (सच्चे तत्त्व को ) पहचाना । (२८) ईश्वर को सर्वत्र एक सा व्याप्त समभ कर (जो पुरुष) श्रपने ग्राप ही घात नहीं करता, ग्रयीत् अपने ग्राप श्रच्छे मार्ग में लग जाता है, वह इस कारए। से उत्तम गित पाता है।

[ २७ वें इलोक में परमेश्वर का जो लक्षण वतलाया है, वह पीछे गी. ८. २० वें इलोक में श्रा चुका है श्रीर उसका खुलासा गीतारहस्य के नवें प्रकरण में किया गया है (देखो गीतार. पू. २१८ श्रीर २५५)। ऐसे ही २८ वे इलोक में फिर वही बात कही है जो पीछे (गी. ६. ५-७) कही जा चुकी है, कि झात्मा श्रपना बन्धु है श्रीर वही श्रपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २७ श्रीर २८ वें इलोकों में, सब प्राणियों के विषय में साम्यबुद्धिरूप भाव का वर्णन कर चुकने पर बतलाते है, कि इसके जान लेने से क्या होता है — ]

(२९) जिसने यह जान लिया कि (सब) कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति से ही किये जाते हैं, और श्रात्मा श्रकर्ता है श्रयांत कुछ भी नहीं कर सकता, कहना चाहिये कि उसने ( सच्चे तत्त्व को ) पहचान लिया। (३०) जब सब भूतो का पृथक्त्व श्रयांत् नानात्व एकता से (दीखने लगे), ग्रीर इस (एकता) से ही (सब) विस्तार दीखने लगे, तब बहा प्राप्त हीता है।

[ श्रव बतलाते है कि श्रात्मा निर्गुए, श्रालिप्त श्रीर श्रिक्य कैसे है— ]
(३१) है कौन्तेय ! श्रनादि श्रीर निर्गुए होने के कारए यह अध्यक्त परमात्मा
शरीर में रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं है, श्रीर उसे ( किसी भी कर्म का ) लेप
श्रथात् बन्धन नहीं लगता। ( ३२ ) जैसे श्राकाश चारों श्रीर भरा हुशा है परन्तु
सूक्ष्म होने के कारए। उसे (किसी का भी ) लेप नहीं लगता, बैसे ही देह

यथा प्रक शयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत ॥ ३३ ॥

क्षेत्रक्षेत्रश्चयोरेवमन्तरं शानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु वृद्धविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णर्जनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रश्चविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

में सर्वज्ञ रहने पर भी श्रात्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (३३) हे भारत ! जैसे एक सूर्य सारे जगत् को प्रकाशिन करता है, वैते हो क्षत्रत सब क्षेत्र को श्रयीन् शरीर को प्रकाशित करता है।

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चक्षु से ग्रर्थात् ज्ञांनरूपं नेत्र से क्षेत्र ग्रीर क्षेत्रज्ञ के भेद को, एवं सब भतों की (मूल) प्रकृति के मोक्ष को, जो जानते हैं वे परब्रह्म को पाते हैं।

यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है। 'भूतप्रकृतिमोक्ष' शब्द का अर्थ हमने सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है। सांख्यों का सिद्धान्त है, कि मोक्ष का मिलना या न मिलना श्रात्मा की श्रवस्थाएँ नहीं है, क्योंकि वह तो सर्दव श्रकर्ता और श्रसद्भग है; परन्तु प्रकृति के गुणों के सद्भग से वह श्रपने में कर्तृत्व का आरोप किया करता है, इसलिये जब उसका यह श्रज्ञान नष्ट हो जाता है तब उसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, ग्रर्थात् उसी का मोक्ष हो जाता है श्रीर इसके पश्चात् उसका पुरूष के श्रागे नाचना बन्द हो जाता है। श्रतएव सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते हैं, कि तात्विक दृष्टि से बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थाएँ प्रकृति की ही हैं ( देखों सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य पृ १६४-१६५ ) । हमें जान पड़ता है, कि सांख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त के अनुसार ही इस क्लोक में ' श्रकृति का मोक्ष ' ये शब्द आये हैं। परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का यह अयं भी लगाते हैं कि " भूतेम्यः प्रकृतेश्च मोक्षः" --पञ्चमहाभूत और प्रकृति से अर्थात् मायात्मक कर्मों से म्रात्मा का मोक्ष होता है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चक्षु से विदित होनेवाला है (गी. १३. ३४); नवें ग्रध्याय की राजविद्या प्रत्यक्ष अर्थात् चर्मचक्षु से ज्ञात होनेवाली है (गी. ९.,२); श्रौर विश्वरूप-दर्शन परम भगवव्भक्त को भी केवल दिर्ध-चक्षु से ही होनेवाला है (गी. ११. ८)। नवें, ग्यारहवें श्रीर तेरहवे श्रन्याय के ज्ञान-विज्ञान निरूपए। का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है। ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए ग्रयीत् कहे हुए उपित्वद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत थोग-प्रश्नित् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रौर ग्रर्जुन के संवाद में प्रकृति पुरुष-विवेक ग्रथीत् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग नामक तेरहवां ग्रध्याय समान्त हुग्रा

# चतुर्दशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूय: प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १ ॥
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः ।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्ययन्ति च ॥ २ ॥

×× ममयोनिर्महवृद्यह्य तस्मिनार्भं वधाम्यहम् ।

### चौदहवाँ अध्याय। 💛

[ तेरहवें प्रध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से ग्रीर दूसरी वार सांक्ष्य की दृष्टि से बतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है, कि सब कर्तृ त्व प्रकृति का ही है; पुरुष प्रयात् क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता है। परन्तु इस बात का विवेचन श्रन्न तक नहीं हुग्रा, कि प्रकृति का यह कर्तृ त्व क्योंकर चला करता है। श्रतएव इस श्रध्याय में बतलाते हैं, कि एक ही प्रकृति से विविध सृष्टि, विशेषतः सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती है। केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो यह विषय क्षेत्र-सम्बन्धी श्रर्थात् शरीर का होता है, श्रीर उसका समावेश क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुण-भेद का यह विवेचन क्षर-श्रक्षर-विचार का भी भाग हो सकता है; श्रतएव इस संकृचित 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ' नाम को छोड़ कर सातवें श्रध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के बतलाने का श्रारम्भ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का श्रारम्भ भगवान् ने इस श्रष्ट्याय में किया है। सांख्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूग्ण गीतारहस्य के श्राठवें श्रक्र-रण में किया गया है। त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन श्रनुगीता श्रीर मनुस्मृति के बारहवें श्रष्ट्याय में भी है।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रीर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हूँ, कि ज़िसको जान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये है। (२) इस ज्ञान का श्राश्रय करके मुक्तसे एकरूपता पाये हुए लोग, सृष्टि के उत्पत्तिकाल में भी नहीं जन्मते श्रीर प्रलयकाल में भी न्यथा नहीं पाते ( श्रर्थात् जन्ममरण से एकदम छुटकारा पा जाते है )।

[यह हुई प्रस्तावना । ग्रब पहले बतलाते हैं, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, फिर सांख्यों के द्वैत को, ग्रलग कर, वेदोन्तशास्त्र के, ग्रनुकूल यह निरूप्ण करते हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रज ग्रौर तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार के व्यक्त पदार्थ, किस प्रकार निर्मित होते हैं—]

(३) हे भारत! महद्बह्य अर्थात् प्रकृति मेरी ही योनी है, मै उसमें गर्भ

सम्भवः सर्वभूतानः ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
सर्वयोनिषु काँतेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

> स्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमध्ययम् ॥ ५ ॥
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ॥
सुखसगेन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानव ॥ ६ ॥
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।
तिश्वध्नाति काँतेय कर्मसगेन देहिनम् ॥ ७ ॥
समस्वज्ञानजं विध्द मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिव्राभिस्तिश्वध्नाति भारत ॥ ८ ॥
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥

रखता हूँ; फ़िर उससे समरत भूत उत्पन्न होने लगते हैं। (४) हे कीन्तेय! (पश्-पक्षी थ्रादि) सब योनियों में जो मूर्तियां जन्मती हैं, उनकी योनि महत् बह्य हैं और में बीजराता पिता हैं।

(५) हे महाबाहु! प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज ग्रीर तम गुण देह में रहनेवाले अव्यय अर्थात् निविकार ग्रात्मा की देह में बांध लेते हैं। (६) हे निष्पाप अर्जुन! इन गुणों में निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला ग्रीर निर्दोष सत्त्वगुण, सुख ग्रीर ज्ञान के साथ (प्राणी को) बांधता है। (७) रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है, इससे तृष्णा ग्रीर ग्रासिक्त की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय! वह प्राणी को कर्म करने के (प्रवृत्तिक्ष्प) सद्भग से बांध डालता है। (८) किन्तु तमोगुण ग्रज्ञान से उपजता है, वह सब प्राणियों को मोह में डालता है। हे भारत! वह प्रमाद, ग्रालस्य ग्रीर निद्रा से (प्राणि को) बांध लेता है। (९) सत्वगुण सुक में, ग्रीर रजोगुण कर्म में ग्रासिक्त उत्पन्न करता है। परन्तु हे भारत! तमोग्रण ज्ञान को ढंक कर प्रमाद ग्रर्थात् कर्तव्य-मूढ्ता में या कर्तव्य के विस्मरण में ग्रासिक्त उत्पन्न करता है।

[ सस्व, रज श्रीर तम तीनो गुणों के ये पृथक लक्षण बतलाये गये है। किन्तु ये गुण पृथक्-पृथक् कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं। उदा-हरणार्थ, कोई भी भला काम करना, यद्यपि सस्व का लक्षण है, तथापि भले काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का धर्म है, इस कारण सास्विक स्वभाव में भी थोडे से रंज का मिश्रण सदैव रहता ही है। इसी से श्रनुगीता में इन गुणों का इस प्रकार मिश्रुनात्मक वर्णन हैं कि तम का जोडा सस्व है, श्रीर

रजः सत्त्वं तमश्चंव तमः सत्तं रजस्तथा ॥ १० ॥
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सर्व्यम्तयुत् ॥ ११ ॥
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामश्मः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥
श्रप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमावो मोह एव च ।
नगस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दर ॥ १३ ॥
रञ्र यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते ।
तथा प्रवीत्स्तर्मास सूद्धयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
कर्मणः सुकृतस्याहः सारिवकं निर्मलं फलम् ।
रजसर्व फलं दुःखमजानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्व का जोड़ा रज है (मक्षाः प्रश्वः ३६); ग्रीर कहा है, कि इनके ग्रन्योन्य ग्रर्थात् पारस्परिक ग्राश्रय से ग्रयवा क्षणड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं (देखों सां. काः १२ ग्रीर गीतारः पृ.१५७ ग्रीर १५८)। ग्रब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर साह्यिक, राजस ग्रीर सामस स्वभाव के सक्षण बतलाते हैं—]

(१०) एज और तम की दवा कर सस्य (प्रधिक) होता है (तब उसे सास्विक कहना चाहिय); एवं इसी प्रकार सस्य और तम की दवा कर रज, तथा सस्य और रज की हटा कर तम ( प्रधिक हुआ करता है )। (११) जब इस देह के सब द्वारों में (इन्द्रियों में ) प्रकाश अर्थात् निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समभना चाहिये कि सस्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) हे भरतश्रेष्ठ ! रजीगुण बढ़ने से लीभ, कर्म की ओर प्रवृत्ति श्रीर उसका श्रारम्भ, श्रतृत्ति एवं इच्छा उत्पन्न होती है। (१३) श्रीर हे जुरु- नन्दन ! तमोगुण की वृत्ति होने पर श्रेंबरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाद श्रथित् कर्त्तंव्य की विस्मृति श्रीर मोह भी उत्पन्न होता है।

[यह बतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुणों के कारण उसके स्वभाव में कौन कौन से फर्क पड़ते हैं। श्रब बतलाते हैं कि इन तीन प्रकार के मनुष्यों को कौन सी गति मिलती है—]

(१४) सत्वगुए के उत्कर्ष-काल में यदि प्राएगि मर जाबे तो उत्तम तत्व जानने-चालों के, श्रयात् देवता श्रादि के, निर्मल (स्वर्ग प्रभृति) लोक उस को प्राप्त होते हैं। (१५) रजीगुए की प्रबलता में मरे तो जो कर्मों में ग्रासक्त हो, उनमें (जनों में) जन्म लेता है, ग्रोर तमोगुए में मरे तो (पशु-पक्षी ग्रादि) मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुण्य-कर्म का फल निर्मल ग्रोर सास्विक होता है,

11/16

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञान रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥
उध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जधन्यगुण्वृत्तिस्था ग्रधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥
प्रश्ने नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मव्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, ग्रीर तामस कर्म का फल ग्रज्ञान होता है। (१७) सत्त्व से ज्ञान, ग्रीर रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से न केवल प्रमाव ग्रीर मोह ही उपजता है, प्रत्युत श्रज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। (१८) सास्त्रिक पुरुष ऊपर के, ग्रर्थात् स्वगं ग्रादि, लोकों को जाते हैं। राजस मध्यम लोक में श्रर्थात् मनुष्यलोक में रहते हैं और कनिष्ठगुण वृत्ति के तामस अधोगित पाते हैं।

[ सांख्यकारिका में भी यह वर्णन है, कि घार्मिक श्रीर पुण्यकर्म-कर्त्ता होने के कारण सत्त्वस्थ मनुष्य स्वर्ग पाता है ग्रीर ग्रधमीचरण करके तामस पुरुष श्रधोगति पाता है (सा. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८ वा क्लोक श्रनुगीता के त्रिगुए-वर्णन में भी ज्यों का त्यो स्राया है (देखो मभा स्रश्व ३९. १०; स्रोर मनु. १२. ४०) । सात्त्विक कर्मी से स्वर्ग-प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुख है तो अनित्य ही; इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्धि इससे नहीं होती है। सांख्यो का सिद्धान्त है, कि इस परम पुरुषार्थ या मोक्ष की प्राप्ति के लिये उत्तम सात्त्विक स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है, कि प्रकृति ग्रलग है ग्रीर में (पुरुष) जुदा हूँ। सांख्य इसी को त्रिगुणातीत-ग्रवस्था कहते है। यद्यपि यह स्थिति सत्त्व, रज श्रीर तम तीनों गुर्णों से भी परे की है तो भी यह सात्त्विक ग्रवस्था की ही पराकष्ठा है; इस कारण इसका समावेश सामा-न्यतः सात्त्विक वर्ग में ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चीया वर्ग बनाने की श्रावश्यकता नहीं हैं ( देखो गीतार. पृ. १६७-१६८)। परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यो का द्वैत मान्य नहीं है; इसलिये सांख्यों के उनत सिद्धान्त का नीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति ग्रीर पुरुष से परे जो एक श्रात्मस्वरूप परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निर्गृण, ब्रह्म को जो पहचान लेता है उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले इलोकों में विएात है--- ]

(१९) द्रष्टा अर्थात् उदासीनता से देखनेवाला पुरुष, बब जान लेता है कि (प्रकृति ) गुणो के श्रतिरिक्त दूसरा कोई कर्त्ता नहीं है, ग्रीर जब (तीनों) गुणो से परे (तत्त्व को) पहचान जाता है, सब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है।

जन्ममृत्युजरादुःखैविमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥ अर्जुन उवाच ।

क्षेतिगैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानितवर्तते ॥ २१ ॥
 श्री भगवानुवाच ।

अप्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।
 न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥ उदासीनवदासीनो गुएँ।यों न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्यंव योऽवितिष्ठित नेंगते ॥ २३ ॥ समदुः समुद्धाः स्वस्थः समलोष्टा इमकाञ्चनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

(२०) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनों गुणों की अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु ग्रीर बुढ़ापे के दुःखों से विमुक्त होता हुन्ना ग्रमृत का अर्थात् मोक्ष का श्रनुभव करता है।

[ वेदान्त में जिसे माया कहते है, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते है; इसलिये त्रिगुणातीत होना ही माया से छूट कर परबहा को पहचान लेना है (गी. २. ४५); झोर इसी को बाह्यी अवस्था कहते हैं (गी. २. ७२; १८.५३)। अध्यात्मशास्त्र में बतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लक्षण को सुन कर उसका और अधिक वृत्तान्त जानने की अर्जुन की इच्छा हुई और दितीय अध्याय (२.५४) में जैसा उसने स्थितप्रज्ञ के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, वैसा ही यहां भी वह पूछता है — ]

ग्रर्जुन ने कहा—(२१) हे प्रभो ! किन सक्षणों से जाना जायें कि वह ) इन तीन गुणो के पार चला जाता है? (मुक्ते बतलाइये, कि ) वह (त्रिगुणातीत का ) आचार क्या है, भीर वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है ? श्रीभगवान ने कहा—(२२) हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति भीर मोह (ग्रर्थात् कम से सत्त्व, रज भीर तम इन गुणो के कार्य भ्रथवा फल ) होने से जो उनका हेथ नहीं करता, भीर प्राप्त न हो तो उनकी भ्राकांक्षा नहीं रखता; (२३) जो (कर्मफल के सम्बन्ध में ) उदासीन सा रहता है; (सत्त्व, रज भीर तम) गुण जिसे चल-बिचल नहीं कर सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है, कि गुण (भ्रपना भ्रपना) काम करते ह; जो खिगता नहीं है ग्रर्थात् विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे सुख-दु:ख एक से ही है; जोस्वस्थ है ग्रर्थात् भ्रपने में ही स्थिर है; मिट्टी, पत्थर भीर सोना जिसे समान है; जिय-भ्रतिय, निन्दा भीर श्रपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो

सदा वैर्यं से युक्त है; (२५) जिसे मान-ग्रामान या मित्र ग्रीर शत्रु-दल तुर्य हैं ग्रर्थात् एक से है; श्रीर (इस समक से कि प्रकृति संव कुछ करती है ) जिसके सब (काम्य) उद्योग छूट गये है;—उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं।

यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुया, कि त्रिगुणातीत पुरव के लक्षण क्या है, ग्रौर श्राचार कैसा होता है। ये लक्षण, ग्रौर दूसरे ग्रम्याय में बतलाये हुए स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२. ५५-७२), एवं बारहवें ग्रध्याय ( १२. १३-२०) में बतलाये हुए भक्तिमान् पुरुष के लक्षण सब एक से ही है। अधिक क्या कहें , 'सर्वारम्भपरित्यागी, ' 'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ' ग्रौर ' उदासीनः ' प्रभृति कुछ विशेषए। भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही है। इससे प्रगट होता है, कि पिछले ब्रघ्याय में वतलाये हुए ( १३- २४, २५ ) चार मार्गों में से किसी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का ग्राचार, ग्रोर उसके लक्षण सव मार्गों में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवे श्रध्यायों में जब यह दृढ़ श्रीर ग्रटल सिद्धांत किया है, कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवव्भक्त या त्रिगुणातीत सभी कर्मयोग-मार्ग के है। 'सर्वारम्भपरित्यागी' का श्रर्थ १२ वे अध्याय के १९ वे क्लोक की टिप्पणी में बतला आये है। सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णनः को स्वतन्त्र मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय को गीता में प्रतिपाद्य वतलाते हैं। परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध हैं, म्रतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें म्रोर १२ वें प्रकरण में (पू. ३२४-३२५ श्रौर ३७३) इस वात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। प्रजींन के दोनो प्रश्नो के उत्तर हो चुके। श्रब यह बतलाते है, कि ये पुरुष इन तीन गए। से परे कैसे जाते है---

(२६) श्रीर जो (मुफे ही सब कर्म श्रपंण करने के) श्रव्यभिचार श्रयांत् एकनिष्ठ, भिक्तयोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणो को पार करके ब्रह्मभूत श्रवस्था पा लेने में समर्थ हो जाता है।

[सम्भव है, इस क्लोक से यह शंका हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था सांख्यमार्ग की है, तब वही अवस्था कर्मप्रधान भिक्तयोग से कैसे प्राप्त हो जाती है। इसी से भगवान् कहते है—]

(२७) क्योकि, अमृत और अव्यय ब्रह्म का , शाइवत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात् परमाविध के अत्यन्त सुख का अन्तिम स्थान में ही हूं।

### शाइवतस्य च घर्मस्य सुलस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्छन-सवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

इस क्लोक का भावार्य यह है, कि सांख्यों के हैत को छोड़ देने पर सर्वत्र एक ही परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भिक्त से त्रिगुणात्मक श्रवस्या भी प्राप्त होती है। श्रौर, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता का कोई भी श्राप्रह नहीं है (देखों गी. १३. २४ श्रौर २५)। गीता में भिक्त-मार्ग को सुलभ श्रतएव सब लोगों के लिये ग्राह्य कहा सही है; पर यह कहीं भी नहीं कहा है, कि श्रन्यान्य मार्ग त्याज्य है। गीता में केवल भिक्त, केवल जान श्रयवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है—ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के श्रभिमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो निराला ही है। मार्ग कोई भी हो, गीता में मुख्य प्रश्न यही है, कि श्रमेश्वर का ज्ञान हो चकने पर संसार के कमें लोकसंग्रहार्थ किये जावे या छोड़ दिये जावें; श्रीर इसका साफ्-साफ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, कि कमंयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए श्रयांत कहें हुए उपनिषद में, ब्रह्माविद्यान्त-

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए ग्रर्थात् कहें हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग—ग्रर्थात् कर्मयोग—-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण ग्रीर ग्रर्जुन के संवाद में गुण-त्रय-विभाग-योग नामक चौदहवां अध्याय समाप्त हुग्रा ।

## पंद्रहवाँ अध्याय ।

[क्षेत्र-विवार के विचार के सिलसिले में, तेरहवें ग्रध्याय में उसी विवेत्र-विवेत्रज्ञ विचार के सदृश सांख्यों के प्रकृति-पुरुष का विवेक बतलाया है। चौदहवें ग्रध्याय में यह कहा है, कि प्रकृति के तीन गुणों से मन्ष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेद केसे उत्पन्न होता है, श्रोर उससे सास्विक ग्रादि गित-भेद क्योकर होते है; फिर यह विवेचन किया है, कि त्रिगुणातीत ग्रवस्था ग्रथवा ग्रध्यात्म-दृष्टि से बाह्मी स्थिति किसे कहते हैं ग्रोर वह केसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरूपण सांख्यों की परिभाषा में हैं ग्रवस्थ, परन्तु सांख्यों के द्वेत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की विभूति प्रकृति ग्रीर पुरुष दोनों है, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण किया गया है। परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के ग्रतिरिक्त ग्राठवें ग्रध्याय में ग्रधियज्ञ, शध्यात्म ग्रीर ग्राधिदंवत ग्रादि भेद दिखलाया जा चुका है। ग्रीर, वह पहले ही कह ग्राये ह, कि सब स्थानों में एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं व्येत्र में क्षेत्रज्ञ भी वही है। श्रव इस श्रध्याय में पहले यह बतलाते है, कि परमेश्वर की ही रची हुई सुप्टि के विस्तार का, ग्रथवा परमेश्वर के नाम-रूपात्मक विस्तार का ही कभी

### पश्चदशोऽध्यायः।

#### श्रीमगवानुवाच ।

#### अर्ध्वमूलमथःशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम् ।

कभी वृक्षरूप से या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका वीज क्या है। किर परमेश्वर के सभी रूपों में श्रव्ट पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है।

श्रीभगवान ने कहा—-(१) जिस अश्वत्य वृक्ष का ऐसा वर्णन करते हैं, िक जड़ (एक) ऊपर है और शालाएँ (अनेक) नीचे हैं, (जो) अश्वय अर्थात् कभी नाश नहीं पाता, ( एवं ) छन्दांसि अर्थात् वेद जिसके पते हैं, उसे (वृक्ष को) जिसने जान लिया वह पुरुष सच्चा वेदवेत्ता है।

[ उक्त वर्णन ब्रह्मवृक्ष का ग्रर्थात् संसारवृक्ष का है। इस संसार को ही सांख्य-मत-वादी "प्रकृति का विस्तार" ग्रीर वेदांती "भगवान् की माया का पसारा" कहते हैं; एवं श्रनुगीता में इसे ही ' ब्रह्मवृक्ष या ब्रह्मवन' (ब्रह्मारण्य ) कहा है (देखो मभा ग्रह्म ३५ ग्रीर ४७)। एक विलकुल छोटे से बीज से जिस प्रकार बड़ा भारी गगनचुम्बी वृषय निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एक भ्रव्यक्त परमेश्वर से दृश्य सृष्टिरूप भव्य वृक्ष उत्पन्न हुम्रा है; यह कल्पना ग्रयवा रूपक न केवल वैदिक वर्स में ही है; प्रत्युय ग्रन्य प्राचीन धर्मी में भी पाया जाता है। यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम 'विश्ववृक्य' या 'जगद्वृक्द' है। ऋग्वेद (१. २४. ७) में वर्णन है, कि वरुण लोक में एक ऐसा वृक्ष है, कि जिसकी किरणों की जड़ अपर (अर्ध्व) है श्रीर उसकी किरणें अपर से नीचे ( निचीनाः ) फैलती है। विष्णुसहस्रनाम में "वारुणो वृक्षः" (वरुण के वृक्ष) को परमेक्वर के हुज़ार नामों में से ही एक नाम कहा है। यम ग्रौर पितर जिस " सुपलाश वृक्ष" के नीचे बैठ कर सहपान करते हैं (ऋ. १०. १३५. १) अथवा जिसके '<sup>'</sup> श्रग्रभाग में स्वादिष्ट पीपल है स्रोर जिस पर दो सुपर्ए अर्थात् पक्षी रहते हैं " (ऋ. १. १६४- २२), या " जिस पिप्पल (पीपल) को वायुदेवता (मरुद्गएा) हिलाते है " (ऋ. ५. ५४. १२) वह वृक्ष भी यही है। अथर्ववेद में जो यह वर्णन है, कि ' देवसदन अव्वत्य वृक्ष तीसरे स्वर्गलोक में (वरुएालोक में ) है " ( अथर्व ५.४. ३; और १९. ३९. ६ ), वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.८.१२.२) में प्रश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--पितृयाण-काल में अग्नि प्रयवा यज्ञप्रजापित देवलोक से नष्ट हो कर इस वृक्ष में ग्रज्व (घोड़े) का रूप घर कर एक वर्ष तक छिपा रहा था, इसी से इस वृक्ष का ग्रव्वत्य नाम हो गया (देखो मभा अनु ८५); कई एक नैरुक्तिकों का यह भी मत है, कि पितृयाए। की लम्बी रात्रि में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते है इस-

#### छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

लिये इसको अरवत्य (अर्थात् घोडे का स्थान) नाम प्राप्त हुआ होगा। 'अ'=
नहीं, 'रव '= कल श्रीर 'त्य ' स्थिर—यह अध्यामिक निरुक्ति पोछे की
कल्पना है। नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान् अथवा हर
घड़ी में पलटनेवाला है, तब उसको "कल तक न रहनेवाला" तो कह सकेंगे;
परन्तु 'अध्यय '—अर्थात् 'जिसका कभी भी व्यय नहीं होता'—विशेषण स्पष्ट
कर देता है, कि यह अर्थ यहां अभिमत नहीं है। पहले पीपल के बृक्ष को ही
अरवत्य कहते थे, कठोपनिषद् (६.१) में जो यह ब्रह्मम्य अमृत अरवत्यवृक्ष
कहा गया है—

अर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽदवत्यः सनातनः । तदेव शुक्रं तद्बह्य तदेवामृतमुच्यते ॥

वह भी यही है; श्रीर " अध्वंमूलमधःशाखं " इस पद-सादृश्य से ही व्यवत होता है, कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिषद् के वर्णन से ही लिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग में है श्रीर उससे उपजा हुआ जगद्वम्य नीचे अर्थात मनुष्यलोक में है, मतः वर्णन किया गया है कि इस वृक्ष का मूल श्रर्थात परमेश्वर ऊपर है श्रीर इसकी श्रनेक शाखाएँ श्रयात् जगत् का फैलाव नीचे विस्तृत है। परन्तु प्राचीन घर्मग्रन्थों में एक ग्रीर फल्पना पाई जाती है, कि यह संसार-वृक्ष वटवृष्ष होगा, न कि पीपल; क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नीचे को उलट ग्राते हैं। उदाहरण के लिये यह वर्णन है, कि श्रव्यत्यवृक्ष प्रादित्य का वृक्ष है श्रीर "न्यग्रोधो वारुणो वृक्षः "—न्यग्रोध श्रर्थात् नीचे (न्यक) बढ़नेवाला (रोध) बड़ का पेड़ वर्रण का वृक्ष है (गोभिलगृहच. ४. ७. २४)। महाभारत में लिखा है, कि मार्कण्डेय ऋषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर को एक (उस प्रतय काल में भी नष्ट न होनेवाले, श्रतएव ) श्रव्यय न्यग्रीच श्रर्थात् बड़ के पेड़ की टहनी पर देखा था (मभा. बन. १८८. ९१)। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद् में यह दिखलाने के लिये, कि अव्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत् कैसे निर्मित होता है, जो दृष्टान्त दिया है वह भी न्यग्रोध के ही बीज का है (छाँ ६.१२.१)। रवेतारवतर उपनिषद् में भी विश्ववृक्ष का वर्णन है (श्वे.६.६); परन्तु वहाँ खुला नहीं बतलाया कि यह कौन सा वृक्ष है। मुण्डक उपनिषद् (३.१) में ऋग्वेद का ही यह वर्णन ले लिया है, कि वृक्ष पर दी पक्षी (जीवात्मा श्रीर परमात्मा) बैठे हुए है जिनमें एक पिप्पल श्रर्थात् पीपल के फलो को खाता है। पीपल ग्रीर बड को छोड इस संसार-वृष्य के स्वरूप की तीसरी कल्पना श्रीवृस्बर की है: एवं पुराणों में यह दत्तात्रेय का वृवष माना गया है। सारांज्ञ, प्राचीन ग्रन्थों में य तीनो कल्पनाएँ है, कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुन्ना जगत् एक बड़ा पीपल, बढ़ या गुलर है. श्रीर इसी कारण से विष्णुसहस्रवास में विष्णु के ये तीन गी. र. ५१

निर्मानमोहा जितसंगदोषा श्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वंद्वींवमुक्ताः सुखदुःत्वसंज्ञेगंच्छन्त्यमूढाः पदमच्ययं तत् ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥ ६ ॥

\* समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

सनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीःवरः ।

क्याकरण की दृष्टि से अजुद्ध है। प्रायः इसी कारण से ज्ञांकरभाष्य में यह पाठ-स्त्रीकार नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत है। छान्दोंग्य उपिनषद् के कुछ मन्त्रों में 'प्रपन्ने 'पद का बिना 'इति ' के इसी प्रकार उपयोग किया गया है ( छां. ८. १४. १ )। 'प्रपन्ने ' कियापद प्रथमपुरुवान्त हो, तो कहना न होगा कि वहता से अर्थात् उपदेशकर्त्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता अब यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार बर्तने से क्या फल मिलता है—]

(५) जो मान ग्रीर मोह से विरहित है, जिन्होंने ग्रासित-दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्मज्ञान में सदैव स्थिर रहते है, जो निष्काम ग्रीर सुख-दु.ख-संज्ञक द्वन्द्वों से मुक्त हो गये है, वे ज्ञानी पुरुष उस ग्रव्यय-स्थान को जा पहुँचते हैं (६) जहाँ जा कर फ़िर लौटना नहीं पड़ता, (ऐसा) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा (ग्रीर) न ग्राम्न ही प्रकाशित करते है।

[ इनमें छठा क्लोक क्वेताक्वतर ( ६. १४), मुण्डक (२. २. १०) ग्रीर कठ (५. १५) इन तीनों उपनिषदों में पाया जाता है। सूर्य, चन्द्र या तारे, ये सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में ग्रा जाते है ग्रीर परब्रह्म इन सब नाम-रूपो से परे है; इस कारण सूर्य-चन्द्र श्रादि की परब्रह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता है, फ़िर यह प्रगट ही है, कि परब्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की भ्रपेशा ही नहीं है। कपर के क्लोक में 'परम स्थान 'शब्द का ग्रर्थ 'परब्रह्म 'ग्रीर इस ब्रह्म में मिल जाना ही ब्रह्मिनर्वाण मोक्ष है। वृक्ष-का रूपक लेकर ग्रध्यात्मशास्त्र में परब्रह्म का जो ज्ञान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया। ग्रब पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु ग्रन्त में जो यह कहा है कि " जहाँ जा कर लौदना नहीं पड़ता " इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्क्रान्ति ग्रोर उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते है—]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में मेरा ही सनातन ग्रंश जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली मन सिहत छः, अर्थात् मन ग्रोर पाँच, (सूक्ष्म) इन्द्रियों को (अपनी ग्रोर) खींच लेता है (इसी को लिंग-शरीर कहते हैं)।(८) ईश्वर अर्थात् जीवं जब (स्थूल) शरीर पाता है ग्रीर जब वह (स्थूल) शरीर से निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें (मन ग्रीर पाँच इन्द्रियों को) वैसे ही.

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्वानिवाशयात् ॥ ८ ॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेत्रे च । ग्राचिष्ठाय मनुश्वायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥) यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ।

साय ले जाता है जैसे कि (पुष्प श्रादि) श्राश्रय से गन्य की वायु ले जाती है। (९) कान, श्रांख, त्वचा, जीभ, नाक श्रीर मन में ठहर कर यह (जीव) विषयों को भोगता है।

[इन तीन क्लोकों में से, पहले में यह बतलाया है, कि सूक्ष्म या लिंग करीर क्या है; फिर इन तीन ग्रवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिंग-वारीर स्यूल देह में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे वाहर कैसे निकलता है, श्रीर उसमें रह कर विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांख्य-मत के श्रनुसार यह सूक्ष्म कारीर महान तत्त्व से लेकर सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राग्रों तक के श्रठारह तत्त्वों से बनता है; ग्रीर वेदा-न्तसूत्रों (३. १. १) में कहा है, कि पञ्च सूक्ष्मभूतों का श्रीर प्राण का भी उसमें समावेश होता है (देखो गीतारहस्य पु. १८७-१९१)। मैत्र्युपनिषद् (६. १०) में वर्णन है कि सूक्ष्मशरीर श्रठारह तत्त्वों का वनता है। इससे कहना पड़ैता है कि "मन ग्रौर पाँच इन्द्रियाँ "इन शब्दों से सूक्ष्मशरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वों का संग्रह भी यहाँ ग्राभिप्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ ग्रीर ४३) में भी ' नित्य ' श्रीर 'श्रंश ' दो पदों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है, कि जीवात्मा परमेश्वर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का " सनातन अंश " है ( देखो गी. २. २४) । गीता के तेरहवें श्रम्याय (१६.४) में जो यह कहा है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया है, उसका इससे दृढ़ीकरण हो जाता है (देखो गी. र. परि.पृ. ५३७-५३८)। गीतारहस्य के नवें प्रकरण (पृ.२४६) में दिखलाया है कि 'श्रंश' शब्द का अर्थ 'घटाकाशादि'-वत् श्रंश समभना चाहिये, न कि खण्डित 'श्रंश'। इस प्रकार शरीर को घारण करना, उसका छोड़ देना, एवं उपभोग करना-इन तीनों क्रियाश्रों के जारी रहने पूर--]

(१०) (शरीर से) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, ग्रयवा गुणों से युक्त हो कर (श्राप ही नहीं) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते । ज्ञान-चक्षु से देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते हें। (११) इसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी ग्रापने ग्राप में स्थित ग्रात्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे ग्रज्ञ लोग, कि जिनका ग्रात्मा ग्रर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते।

अ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
 यच्चंद्रमित यच्चाग्नौ तलेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 मामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
 प्राणापावसमायुक्तः पचाम्यश्चं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि संश्रिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदिवदेव चाहम् ॥ १५ ॥

[१० वें श्रौर ११ वें क्लोक में ज्ञान-चक्षु या कर्मयोग-मार्ग से श्रात्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें. प्रध्याय में जैसा वर्णन किया गया है ( देखो गी. ७. ८—१२), वैसा ही श्रब श्रात्मा की सर्वव्यापकता का थोड़ा सा वर्णन प्रस्तावना के ढेंग पर करके सोलहवें क्लोक से पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है।

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत् को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा श्रौर श्राग्न में है, उसे मेरा ही तेज समक। (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में श्रवेश कर में ही (सव) भूतो को श्रपने तेज से धारण करता हूँ, श्रौर रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सब श्रौषिधयों का श्रयात् वनस्पतियों का पोषण करता हूँ।

[ सोम शब्द के 'सोमवल्ली ' श्रौर 'चन्द्र ' ग्रर्थ है; तथा वेदों में वर्णन है, कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, श्रंशुमान्, ग्रीर श्रुश्न है, उसी प्रकार सोम-वल्ली भी है, दोनों ही को 'वनस्पितयों का राजा ' कहा है, तथापि पूर्वापर सन्दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विवक्षित है। इस क्लोक में यह कह कर, कि चन्द्र का तेज में ही हूँ, फिर इसी क्लोक में वतलाया है, कि वनस्पितयों को पोषण करने का चन्द्र का जो गुण है, वह भी में ही हूँ। श्रन्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन है कि जलम्ब होने से चन्द्र में यह गुण है, इसी क.रण वनस्पितयों की वाढ होती है। ] है

(१४) म वैक्वानर रूप ग्राग्नि होकर प्राणियों की देही में रहता हूँ, ग्रीर प्राण एवं ग्राप्ति से युक्त होकर (भक्ष्य, चोष्य, लेहच श्रीर पेय) चार प्रकार के ग्रन्न की पचाता हूँ। (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में ग्रांचिष्ठित हूँ; स्मृति ग्रीर ज्ञान एवं ग्रापोहन ग्रायात् उनका नाश मुक्तमें ही होता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में ही हूँ। वेदान्त का कर्ला ग्रीर वेद जाननेवाला भी में ही हूँ।

[इस श्लोक का दूसरा चरण कंवल्य उपनिषद् (२.३) में है। उसमें "वेदेश्च सर्वें:" के स्थान में "वेदेश्नेकैं:" इतना ही पाठभेद है। तब जिन्होंने गीता-काल में 'वेदान्त ' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलीलें की है, कि या तो यह श्लोक ही प्रक्षिप्त होगा या इसके 'वेदान्त ' शब्द का कुछ

इतिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
 क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽकार उच्यते ॥ १६ ॥
 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
 यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः ।
 त्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रयितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥

श्रीर ही श्रथं जेना चाहिये, वे सब दलीलें वे-जड़-बुनियाद की हो जाती है। 'वेदान्त 'शब्द मुण्डक (३.२.६) श्रीर श्वेताश्वतर (६.२२) उपनिषदों में श्राया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हूबहू श्रागये है। श्रव निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण बतलाते है—]

(१६) (इस) लोक में 'क्षर' श्रीर 'श्रयपर' दो पुरुष है। सब (नाशवान्)
भूतों को क्षर कहते हैं श्रीर कूटस्य को, श्रयात् इन सब भूतों के मूल (कूट) में
रहनेवाले (प्रतिरूप श्रव्यक्त तस्त्व) को श्रव्यर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुष
(इन दोनों से) भिन्न है। उसको परमात्मा कहते हैं। वही श्रव्यय ईव्वर त्रैलोक्य
में प्रविष्ट होक्स (त्रैलोक्य का) पोषण करता है। (१८) जब कि में क्षर से भी परे
का श्रीर शक्पर से भी उत्तय (पुरुष) हूँ, लोक-व्यवहार में श्रीर वेद में भी पुरुषोत्तम
नाम से में प्रसिद्ध हूँ।

िसोलहवे श्लोक में 'वषर' फ्रीर 'ग्रस्यर' बाव्द सांत्यशास्त्र के व्यवत ग्रीर म्रन्यस्त--- श्रयंवा व्यक्त सृष्टि भ्रोर भ्रन्यस्त प्रकृति---इन दो शब्दो से समानार्थक हैं। प्रगट है, कि इनमें क्षर ही नाशवान् पंचभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण रहे कि ' ग्रक्षर ' विशेषण पहले कई बार जब परव्रहा को भी लगाया गया है ( देखो गी. ८. ३;८. २१; ११. ३७; १२.३), तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित लस्वए। में ' श्रवषर ' शब्द का श्रर्थ श्रवषर-ग्रह्म नहीं है, किन्तु उसका श्रर्थ सांख्यों की अववर प्रकृति है; भ्रौर इस गड़वड़ से वचाने के लिये ही सोलहवें क्लोक में ' श्रक्षरं श्रर्थात् कूटस्थ ( अकृति ) ' यह विशेष व्याख्या की है ( गीतारहस्य पृः २०१-२०४ )। सारांश, व्यक्त सृष्टि श्रीर श्रव्यक्त प्रकृति के परे का अक्षर ब्रह्म (गी. ८. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी देखी) श्रीर 'नवर' (व्यक्त सृष्टि) एवं ' श्रह्णर' ( प्रकृति ) से परे का पुरुषोत्तम, बास्तव में ये दोनों एक ही है। तेरहवें अघ्याय (१३ ३१) में कहा गया है, कि इसे ही परमात्मा कहते है श्रीर यही परमात्मा शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है कि क्यर-प्रक्षर-विचार में जो मूल तत्त्व ग्रक्षर बह्य ग्रन्त में निष्पन्न होता है, वही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, प्रथवा " पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में " एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है, कि श्रविभूत श्रौर अधियज्ञ प्रभृति का अथवा प्राचीन श्रश्वत्थ वृक्ष का तत्त्व भी यही है। इसः

श्र यो मामेवमसंमू हो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजित मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥
 इति गुह्चतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
 एतद्बुध्वा बुद्धिमान्स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णां र्जनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदंशोऽध्यायः ॥१५॥

ज्ञात-विज्ञान प्रकरण का श्रन्तिम निष्कर्ष यह है, कि जिसने जगत् की इस एकता को जान लिया कि "सब भूतों में एक श्रात्मा है" (गी. ६. २९) श्रीर जिसके मन में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर हो गई (वेसू. ४. १.१२; गी. ८.६), वह कमें योग का श्राचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कमं न करने पर केवल परमेश्वर-भिवत से भी मोक्ष मिल जाता है; परन्तु गीता के ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें श्रष्ट्याय के श्रारम्भ में ही कह दिया है, कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का श्रारम्भ यही दिखलाने के लिय किया गया है, कि ज्ञान से श्रयवा भिवत से शुद्ध हुई निष्काम बृद्धि के हारा संसार के सभी कर्म करने चाहिये श्रीर इन्हे करते हुए ही मोक्ष मिलता है। श्रव बत-लाते है, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(१९) हे भारत ! इस प्रकार विना मोह के जो मुक्ते ही पुरुषोत्तम समकता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुक्ते ही भजता है। (२०)हे निष्पाप भारत ! वह गृह्य से भी गृहच शास्त्र मेने बतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) वृद्धिमान् अर्थात बुद्ध या जानकार और कृतकृत्य हो जावेगा।

[ यहाँ बुद्धिमान् का 'बुद्ध श्रयीत् जानकार' श्रयें हैं; क्योंकि भारत (ज्ञां. २४८. ११) में इसी श्रयें में 'बुद्ध 'श्रीर ' कृतकृत्य ' शब्द श्राये हैं। महाभारत में 'बुद्ध ' शब्द का रूढार्य 'बुद्धावतार ' कहीं भी नहीं श्राया है। देखो गीतार, परि. पृ. ५६१।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रयात् कहे हुए उपनिषद में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग-श्रयात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुत के संवाद में, वुरुणे-समयोग नामक पन्द्रहवाँ श्रघ्याय समाप्त हुआ।

# षोडशोऽध्यायः । 💆

#### श्रीभगवानुवाच ।

श्रमयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप श्राजंवम् ॥ १ ॥ श्राहंसासत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्देवं न्होरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

# सोलहवां अध्याय।

[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-ग्रक्षर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी; सातवें ग्रच्याय म जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ग्रारम्भ यह दिखलाने के लिये किया गया था, कि कमयोग का ग्राचरण करते रहने से ही परमेडवर का ज्ञान होता है ग्रौर उसी से मोक्ष मिलता है, उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी ग्रीर ग्रब यहीं उसका उपसंहार करना चाहिये। परन्तु नवे ग्रघ्याय (९. १२) में भगवान् ने जो यह विलकुल संक्षेप में कहा था कि राक्षसी मनुष्य मेरे ग्रव्यक्त ग्रीर श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पट्टीकरण करने के लिये इस ग्रघ्याय का ग्रारम्भ किया गया है ग्रीर ग्रगले ग्रघ्याय में इसका कारण बतलाया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य में भेद क्यों होते हैं।

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रभय (निडर), शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति अर्थात् ज्ञान (-मार्ग) श्रीर (कर्म-) योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय श्रर्थात् स्वधमं के श्रनुसार श्राचरण, तप, सरलता (२) श्राहिसा सत्य, श्रकोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, श्रपंशुन्य श्रर्थात् क्षुद्र-दृष्टि छोड़ कर उदार भाव रखना, सब भूतों में दया, तृष्णा न रखना, मृदुता, (युरे काम की) लाज, श्रय-पलता श्रर्थात् फिजूल कामों का छूट जाना, (३) तेजस्विता, क्षमा, धृति, शुद्धता, ज्रोह न करना, श्रतिमान न रखना—हे भारत! (ये) गुण दैवी सम्पत्ति में जन्मे हुए पुरुषों को प्राप्त होते है।

[ दैवी सम्पत्ति के ये छुटबीस गुणु और तेरहवें अध्याय में बतालाये हुए ज्ञान के बीस लक्षण (गी. १३. ७-११) वास्तव में एक ही है; और इसी से आगे के क्लोक में 'अज्ञान का समावेश आसुरी लक्षणों में किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि छुटबीस गुणों की इम फेहरिस्त में प्रतेक शब्द क अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से सर्वथा भिन्न होगा; और हेतु भी ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई कोई अहिंसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक मेद

xx दम्भो दर्गोऽभिमानश्च क्रोघः पारुष्यमेव च । श्रज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥ xx दैवी संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

करके क्रोव से किसी के दिले दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही सम्भतें है। इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से, मन की शुद्धि में श्रकीय और द्रोह न करना श्रादि गुएा भी श्रा सकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० अध्याय से ले कर १६३ अध्याय तक कम से दम, तप, सत्य और लोभ का विस्तृत वर्णन है। वहाँ दम में ही क्षमा, धृति, श्राहिसा, सत्य, श्रार्जव और लज्जा श्रादि पच्चीस तीस गुणो का, व्यापक अर्थ में समावेश किया गया है ( शां. १६० ), श्रौर सत्य के निरूपण (शां. १६२) में कहा है कि सत्य, समता, दम, ग्रमात्सर्य, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, श्रनसूयता, याग, घ्यान, ग्रार्थता (लोक-कल्याएा की इच्छा) वृति और दया, इन तेरह गुणो का एक सत्य में ही समावेश होता है; और वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गुएा में अनेकों का समावेश कर लेना पाण्डित्य का काम है, और ऐसा विवेचन करने लगें ती प्रत्येक गुए। पर एक-एक जन्य लिखना पड़ेगा । ऊपर के क्लोको सें इन सब गुएों का समुच्दय इसी लिये वतलाया गया है, कि जिसमें दैवी सम्पत्ति के सात्त्विक रूप की पूरी-कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई ऋषं छट गया हो तो दूसरे ज्ञब्द में एसका समावेश हो जावे। अस्तु; ऊपर की फहरिस्त के 'ज्ञानयोग-व्यव-स्थिति ' शब्द का अर्थ हमने गीता. ४.४१ और ४२ वे इलोक के आवार पर कर्म-योग-प्रधान किया है। त्याग श्रीर घृति की व्याख्या स्वयं भगवान् ने ही १८ वे अध्याय में कर दी हैं (१८. ४ श्रीर २९)। यह वतला चुके कि देवी सम्पत्ति में किन गुणो का समावेश होता है; फ्रब इसके विपरीत श्रासुरी या राक्षसी सन्पत्ति का वर्णन करते है--।

(४) हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, ग्रतिमान, श्रोध, पारुव्य ग्रर्थात् निष्ठुरता ग्रौर ग्रज्ञान, त्रासुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्मे हुए को प्राप्त होते है ।

[महाभारत-शान्तिपर्व के १६४ और १६५ श्रध्यायों में इनमें से कुछ दोषों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है, कि नृशंस किसे कहना चाहिये। इस श्लोक में 'अज्ञान' को श्रासुरी सम्पत्ति का लक्षण कह देने से प्रकट होता है कि 'ज्ञान' देवी सम्पति का लक्षण है। जगत् में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वभावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर—]

(५) (इनमें से) देवी सम्पत्ति (परिणाम में) मोक्ष-दायक ग्रीर श्रासुरी वन्यनदायक मानी जाती है। हे पाण्डव! तू दैवी सम्पत्ति में जन्मा हुग्रा है:। शोक मत कर। प्रः हो भूतसर्गें। लोकऽिस्मन्दैव श्रासुर एव च ।
देवो विस्तरशः प्रोक्त श्रासुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुशसुराः ।
न शौचं नािं चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥,
श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

[ संक्षेप में यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कौन सी गति -मिलती है; श्रब विस्तार से श्रासुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं— ]

(६) इस लोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते है; (एक) दैव और दूसरे आसुर (इनमें) दैव (अंणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (अब) हे पार्थ !- में आसुर (अणी का) वर्णन करता हूँ, सुन ।

[पिछले अध्यायों में यह वतलाया गया है, कि कर्मयोगी कैसा वर्ताव करे श्रीर बाह्यों अवस्था कैसी होती है या स्थितप्रज्ञ, भगवद्भवत अथवा त्रिगुणातीत किसे कहना चाहिये; श्रीर यह भी वतलाया गया है कि ज्ञान क्या हैं। इस अध्याय के पहले तीन क्लोकों में दैवो सम्पत्ति का जो लक्षण है, वही दैव-प्रकृति के पुरुष का वर्णन है; इसी से कहा है, कि दैव अँणी का वर्णन विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर सम्पत्ति का थोड़ा सा उल्लेख नवें अध्याय (९.११ श्रीर१२) में आ चुका है; परन्तु वहाँ का वर्णन अर्थूरा रह गया है, इस कारण इस अध्याय में उसी को पूरा करते है—]

(७) श्रासुर लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या है, श्रौर निवृत्ति क्या है—अर्थात् वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये श्रौर क्या न करना चाहिये। उनमें न शुद्धता रहती है, न श्राचार ग्रौर सत्य ही। (८) ये (श्रासुर लोग) कहते हैं कि सारा जगत् श्र-सत्य है, ग्र-प्रतिष्ठ प्रयति निराधार है, श्रनीश्वर यानी बिना पर-मेश्वर का है, श्र-परस्परसम्भूत श्रयीत् एक दूसरे के बिना ही हुश्रा है, (प्रतएव) काम को छोड़ श्रयति मनुष्य की विषय-वासना के श्रतिरिक्त इसका श्रौर क्या हेतु हो सकता है?

[ यद्यपि इस क्लोक का भ्रयं स्पट्ट है, तथापि इसके पदों का भ्रयं करने में वहुतकुछ मतभेद है। हम समभते है कि यह यर्णन उन चार्नाक भ्रादि नास्तिकों के मतो का है, कि जो वेदान्तशास्त्र या कापिल सांख्यशास्त्र के सृष्टि रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; भ्रोर यही कारण है कि इस क्लोक के द्र पदों का भ्रयं सांख्य भ्रौर श्रव्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विषद्ध है। जगत् की नाशवान् समभ कर वेदान्ती उसके श्रविनाशी सत्य को—सत्यस्य सत्यं (वृ. २. ३. ६)—खोजता है, श्रौर उसी सत्य तत्त्व को जगत् का मूल श्राधार या प्रतिष्ठां मानता है—ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा (ते. २. ५)। परन्तु श्रासुरी लोग कहते है, कि यह जग श्र-सत्य है, श्रर्थात् इसमें सत्य नहीं है; श्रौर उसी लिये वे इस जगत् की

#### श्रपरस्परसंभतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

श्र-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, श्रर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है श्रीर न श्राधार । यहां शंका हो सकती है, कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित अव्यक्त परब्रह्म यदि श्रासुरी लोगों को सम्मत नहो, तो उन्हें भक्ति-मार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा। इसी से अनीश्वर (अन्+ईश्वर) पद का प्रयोग करके कह दिया है, कि आसुरी लोग जगत् में ईश्वर को भी नहीं मानते। इस प्रकार जगत् का कोई मूल आधार न मानने से उपनिषदों में वर्णित यह सृष्टचुत्पत्ति-क्रम छोड़ देना पड़ता है, कि " श्रात्मनः श्राकाशः सम्भूतः। श्राकाशाद्वायुः । वायोरिनः । श्रग्नेरापः । श्रद्भ्यः पृथिवी । पृथिच्या भ्रोषधयः । भ्रोषधीभ्यः भ्रन्नं । भ्रन्नात्पुर्रुष:। " ( तै. २. १ ); और सांख्यशास्त्रोक्त इस सृष्टचुत्पत्ति-क्रम को भी छोड़ देना पड़ता है कि प्रकृति श्रीर पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तत्त्व है एवं सत्त्व, रज श्रीर तम गुणों के म्रन्योन्य आश्रय से म्रर्थात् परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए है। क्योंकि यदि इस शृंखला या परम्परा को मान लें, तो दृत्य-सृष्टि के पदार्थी से "इस जगत् का कुछ न कुछ मूल तत्त्व मानना पडेगा । इसी से श्रासुरी लोग **जगत्** के पदार्थों को श्र-परस्पर-सम्भूत मानते हैं, अर्थात् वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत की रचना के सम्बन्ध में एक वार ऐसी समक्र हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रवान निश्चित हो जाता है, और फिर यह विचार श्राप ही स्राप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को तृप्त करने के लिये ही जगत् के सारे पदार्थ बने हैं, उनका श्रीर कुछ भी उपयोग नहीं है, श्रौर यही श्रर्थ इस क्लोक के अन्त में " किमन्यत्कामहेतुकम् "-काम को छोड़ उसका और क्या हेतु होगा?--इन शब्दों से, एवं श्राग के बलोकों में भी विणित है। कुछ टीकाकार " अपरस्परसम्भूत" पदा का अन्वय " किमन्यत्" से लगा कर यह म्रर्थ करते हैं कि " क्या ऐसा भी कुछ देख पड़ता है जो परस्पर मर्थात् स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुआ हो ? नहीं; श्रौर जब ऐसा पदार्थ ही नहीं देख पड़ता तब यह जगत् कामहेतुक ग्रर्थात् स्त्री-पुरुष की कामेच्छा से ही निर्मित हुआ है "। एवं कुछ लोग " श्रपरञ्च परञ्च अपरस्परी " ऐसा श्रद्भुतं विग्रहं करके इन पदीं का यह श्रर्थं लगाया करते हैं कि " अपरस्पर " ही स्त्री-पुरुष है, इन्हीं से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, इसलिये स्त्री पुरुषों का काम ही इसका हेतु है श्रीर कोई कारण नहीं है"। परन्तु यह श्रन्वय सरल नहीं है श्रीर 'श्रपरक्व परक्व' का समास 'श्रपर-पर' होगा; वीच में सकार न श्राने पावेगा । इसके श्रतिरिक्त श्र-सत्य और श्र-प्रतिष्ठ इन पहले श्राये हुए पदों को देख-नेसे यही ज्ञात होता है कि श्र-परस्परसम्भूत नङा समास ही होना चाहिये; श्रौर फिर कहना पड़ता है कि सांख्यशास्त्र में 'परस्परसम्भूत' शब्द से जो 'गुणों से गुणो का श्रन्योन्य जनन, वर्णित है, वही यहाँ विविक्षत है ( देखो गीतारहस्य

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः।
प्रभवन्त्युप्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ९,॥
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः।
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्रहान्प्रवर्तन्तेऽज्ञुचिव्रताः॥ १०॥
चितामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥ ११॥
प्राज्ञापाञ्चञ्चर्वंद्धाः कामकोधपरायणाः।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्॥ १२॥
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम्।
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्॥ १३॥।

पृ. १५७ ग्रोर १५८ । 'श्रन्योन्य ' श्रोर 'परस्पर ' दोनों शब्द समानार्थंक है, सांख्यशास्त्र में गुणों के पारस्परिक भगडे का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द म्राते है (डेखो सभा आं ३०५; सां का १२ श्रीर १३) । गीता पर जो माध्व भाष्य है, उसमें इसी श्रर्थ को मान कर, यह दिखलाने के लिये कि जगत् की वस्तुएँ एक दूसरी से कैसे उपजती है, गीता का यही क्लोक दिया गया है-" ग्रन।द्भर्वान्त भूतानि " इत्यादि-( ग्रग्नि में छोड़ी हुई ग्रीहृति सूर्य को पहुँचती है, म्रतः) यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से म्रन भ्रौर म्रान से प्रजा उत्पन्न होती है (देखो गी. ३. १४; मनु. ३. ७६)। परन्तु तैतिरीय उपनिषद् का वचन इसकी श्रपेक्षा भ्रधिक आचीन भ्रौर व्यापक है, इस कारण उसी को हमने अपर प्रमाण में दिया है। तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस 'श्र-परस्परसम्भूत 'पद से उपनि-प्रद् के सृष्टचुत्पत्ति- क्रम की श्रपेक्षा सांख्यों का सृष्टयुत्पत्ति-क्रम ही श्रधिक विव-क्षित है। जगत की रचना के विषय में अपर जो श्रासुरी मत बतलाया गया है, उसका इन लोगों के बर्ताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते है। ऊपर के इलोक में, श्रन्त में, जो 'कामहैतुकं ' पद है उसी का यह श्रधिक स्पष्टीकरण है।] (९) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये ग्रत्प-बुद्धिवाल नष्टात्मा ग्रौर दुष्ट लोग भूर कर्म करते हुए जगत् का क्षय करने के लिये उत्पन्न हुग्रा करते है, (१०) (ग्रौर) कभी भी पूर्ण न होनेवाले काम श्रर्थात् विषयोपभोग की इच्छा का श्राक्षय करके ये (ब्रासुरी लोग) दम्भ, मान ब्रौर मद से व्याप्त हो कर मोह के कारए। भूठमूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त रहते है। (११)इसी प्रकार श्रामरणान्त (सुख भोगने की ) श्रगणित चिन्ताओं से ग्रसे हुए, क़ामोपभोग में डूबे हुए श्रीर निश्चयपूर्वक उसी को सर्वस्व माननेवाले (१२) सैकड़ों श्राज्ञा- पान्नों से जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायए। (ये स्रासुरी लोग ) सुख लूटने के लिये अन्याय से बहुत सा प्रार्थ-सञ्चय करने की तृष्णा करते हैं। (१३)मैन श्राज यह पा लिया, (कॅल) उस मनोरथ को सिद्ध कलेंगा; यह धन (मेरे

श्रसौ सया हत. शश्रुहीनिष्ये चापरानिष ।
ईश्वरुोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुखी ॥ १४ ॥
श्राढ़चोऽभिजनवानिस्म कोन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानिक्मोहिताः ॥ १५ ॥
श्रात्किच्तिविश्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पर्तान्त नरकेऽशुची ॥ १६ ॥
श्रात्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैन्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥
श्रहंकारं वलं दर्पं कामं कोषं च संश्रिताः ।
मासात्मपरवेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥
तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजन्त्रमञ्जभानासुरीप्वेव योनिषु ॥ १९ ॥
श्रासुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मिन जन्मिन ।
मामप्राप्येव काँतेय ततो यान्त्यधमां गितम् ॥ २० ॥

xx त्रिविधं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः । कामः कोधस्तया लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

पास ) है, और फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शत्रु को मैने मार लिया एवं ख्रोरों को भी मारूँगा; में ईश्वर, में (ही) मोग करनेवाला, में सिद्ध, ज्लाद्य ख्रोर सुखी हूँ, (१५) में सरपन्न और कुलीन हूँ, मेरे समान और है कीन ? में यत्त करूँगा, दान दूंगा, मोज करूँगा—इस प्रकार भ्रज्ञान से मोहित, (१६) भ्रनक प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फन्दे में फेंसे हुए और विषयोपभोग में आसक्त (ये आसुरी लोग) अपवित्र नरक में गिरते है! (१७) भ्रात्मप्रशंसा करनेवाले, एँठ से वर्तनेवाले, घन और मान के मद से समुक्त ये (भ्रासुरी) लोग दम्म से, शास्त्र-विधि छोड कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते है। (१८) भ्रहङकार से, बल से, दर्प से, काम से और कोध से फूल कर अपनी और पराई देह में वर्तमान मेरा (परमेश्वर का) हेष करनेवाले, निन्दक, (१९) और श्रज्ञुभ कर्मकरनेवाले (इन) हेषी और कूर श्रधम नरों को में (इस) संसार की आसुरी प्रयात् पापयोनियो में ही सदैव पटकता रहता हूँ।(२०) हे कौन्तेय! (इस प्रकार) जन्म- जन्म में आसुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ख लोग मुक्ते बिना पाये ही अन्त में अत्यन्त श्रधोगित को जा पहुँचते है।

[श्रासुरी लोगो का भ्रोग उनको सिलनेव ली गति का वर्णन हो चुका । श्रव इससे छुटकारा पाने की पृश्वित बतलाते हं—]

प्रिंप(२१) क्<u>राम, कोछ प्रौर लोभ, ये तीन</u> प्रकार के नरक के द्वार है। ये हनारा

एतैं विमुक्तः कौंतेय तमोद्वारै स्त्रिभिर्नरः । श्राचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥ ४४ यः शास्त्रविविमुत्सृष्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । शास्त्रविधानोक्तं कमं कर्तुमिहाहंसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे दैवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

नाज्ञ कर डालते है; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) है कोंतेय ! इन तीन तमोद्वारो से छूट कर, मनुष्य वही श्राचरण करने लगता है, कि जिसमें उसका कल्याण हो; श्रीर फिर उत्तम गति पा जाता है।

[ प्रगट है कि नरक के तीनो दरवाजे छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; किन्तु यह नहीं बतलाया कि कीन सा श्राचरण करने से ये छूट जाते हैं। श्रतः श्रव उसका मार्ग बतलाते हैं—]

(२३) जो ज्ञान्त्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है ग्रीर न उत्तम गित ही मिलती है। (२४) इसिलये कार्य-ग्रकार्य-व्यवस्थित का अर्थात् कर्त्तव्य ग्रीर अकर्तव्य का निर्णय करने के लिये तुक्ते ज्ञास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये। ग्रीर ज्ञास्त्रों में जो कुछ कहा है, उसको समक्त कर, तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुक्ते उचित है।

[ इस क्लोक के 'कार्याकार्यव्यवस्थित ' पद से स्पष्ट होता है, कि कुर्तव्य <u>कास्त्र की ग्रर्थात् नीतिशास्त्र की कल्पना को दृष्टि के ग्रागे रख कर गीता का</u> उपदेश किया गया है। गीतारहस्य (पू. ४८-५०) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं।

ै इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हूए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-गंत योग-श्रर्थात ५ मंयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रौर श्रर्जुन के संवाद में, दैवा-- सुरसम्पद्विभागयोग नामक सोलहवां श्रय्याय समाप्त हुग्रा।

### सप्तद्शोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

ये ज्ञास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सस्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

### सत्रहवाँ अध्याय I

[यहाँ तक इस बात का वर्णन हुया, कि कर्मयोग ज्ञास्त्र के अनुसार संसार का धारण-पोषण करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हैं; और संसार का नाज करनेवाले सनुष्य किस ढेंग के होते हैं। अब यह प्रक्रन सहज ही होता है, कि मनुष्य-मनुष्य में इस प्रकार के भेद होते क्यों है। इस प्रक्रन का उत्तर सातवें अध्याय के "प्रकृत्या नियताः स्वया" पद में दिया गया है, जिसका प्रयं यह है, कि यह प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव है (७. २०)। परन्तु वहाँ सत्त्व-रज-तममय तीनो गुणों का विवेखन किया नहों गया था; अत्रप्व वहाँ इस प्रकृतिजन्य भेद को उपपत्ति का विस्तार- पूर्वक वर्णन भी न हो सका। यही कारण है जो चोदहवें अध्याय में त्रिगुणों का विवेखन किया गया है, और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि त्रिगुणों के उत्पन्न होनेवाली अद्धा आदि के स्वभाव-भेद क्योंकर होते है, और किर उसी अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में सान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में भित्तमार्ग के जो अनंक भेद वतलाये गये है, उनका कारण भी इस अध्याय की उपपत्ति से समक्ष में आ जाता है (देखो ९. २३, २४)। पहले अर्जुन यों पूछता है कि—]

अर्जुन ने कहा—(१) हे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्र-निर्दिष्ट विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा श्रर्थात् (मन की) स्थिति कैसी है—सार्त्विक है, या राजस है, या तामस?

[पिछले अघ्याय के अन्त में जो यह कहा गया था, कि शास्त्र की विधि का अथवा नियमो का पालन अवश्य करना चाहिये; उसी पर अर्जुन ने यह शंका की है। शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से भूल कर बैठता है। उदाहरणार्थ, शास्त्र-विधि यह है कि सर्वन्यापी परमेश्वर का भजन-पूजन करना चाहिये; परंतु वह इसे छोड कर देवताओं की धून में लग जाता है (गी. १९ २३)। अतः अर्जुन का प्रश्न है कि ऐते पुरुष की निष्ठा अर्थात् अवस्या अथवा स्थिति कीन सी समभी जावे। यह प्रश्न उन आसुरी लोगों के विषय में नहीं है, कि जो शास्त्र का और वर्म का प्रश्रद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी इस अध्याय म प्रसडगानुसार उनके कमों के फलों का भी वर्णन किया गया है।]

सात्त्विको राजसी चैन तामसी चेति तां श्रुगु ॥ २ ॥ सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽय पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ यजन्ते सात्त्विका देवान्यसरक्षांसि राजसाः । श्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

श्रीभगवान् ने कहा कि-(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, एक सान्त्रिक, दूसरी राजस, श्रीर तीसरी तामस; उनका वर्णन सुनो । (३) हे भारत ! सब लोगों कि श्रद्धा अपने अपने सत्त्र के श्रनुसार श्रंथीत् प्रकृतिस्वभाव के श्रनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

[ दूसरे क्लोक में 'सत्तव' काब्द का अर्थ देहस्वभाव, वृद्धि , अयवा अन्त -करण है। उपनिषद में 'सत्तव' शब्द इसी ग्रर्थ में ग्राया है (कठ. ६. ७) ग्रीर वेदान्तसूत्र के शांकरभाष्य में भी 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ' पद के स्थान में 'सत्वक्षेत्रज्ञ' पद का उपयोग किया गया है (वेसू. कांभा. १. २. १२)। तात्पर्य यह है, कि दूसरे इलोक का 'स्वभाव' शब्द श्रौर तीसरे इलोक का 'सत्त्व' शब्द यहाँ दोनों ही समा-नार्थक है। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धांत मान्य है, कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है; इसी प्रकृति से बृद्धि एवं ग्रन्तःकरण उत्पन्न होते है। "यो यच्छू इः स एव स."—यह तत्त्व "देवता ग्रों की भिवत करनेवाले देव-ताओं को पाते है " प्रभृति पूर्व विश्वित सिद्धान्तो का ही साधारण अनुवाद है (७. २०-२३; ९. २५) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में किया है (देखीये गीतार. पू. ४२१-४२७)। तथापि जब यह कहा कि जिसकी जैसी वृद्धि हो उसे वैसा फल मिलता है, और वैसी वृद्धि का होना या न होना प्रकृति-स्वभाव के मधीन है, तब प्रक्त होता है, कि फिर वह बुद्धि सुघर क्योंकर सकती है? इसका यह उत्तर है कि ग्रात्मा स्वतन्त्र है, ग्रतः देह का यह स्वभाव क्रमशः श्रभ्यास श्रीर वैराग्य के द्वारा घीरे-घीरे बदला जा सकता है। इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में किया गया है (पृ. २७७-२८२) । अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में भेद क्यों श्रोर कैसे होते है । इसी से कहा गया है कि प्रकृति-स्वाभावानुसार श्रद्धा बदलती है। श्रव बतलाते है, कि जब प्रकृति भी सर्त्व, रज श्रीर तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते है, ग्रीर उनके परिएाम क्या होते है-]

(४) जो पुरुष सात्त्विक है अर्थात जिनका स्वभाव सत्त्वगुण-प्रधान है वे देवताओं का यजन करते हैं; राजस पुरुष यक्षों भीर राक्षसों का यजन करते हैं एवं इसके अति-रिक्त जो तामस पुरुष है, वे प्रेतों और भूतों का यजन करते हैं।

गी. र. ५२

अञ्चास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । '
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्षयन्तः शरीरस्यं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्यं तान्विद्धचासुरिनश्चयान् ॥ ६ ॥

 अग्रहारस्त्विष सर्वस्य त्रिविघो भवित प्रियः ।
यश्वस्तपस्तया दानं तेषां भेदिमम शृणु ॥ ७ ॥

[ इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सत्त्व ग्रादि प्रकृति के गुण-भेदों से जो तीन भेद होते हुं, उनका ग्रीर उनके स्वरूपों का वर्णन हुग्रा। ग्रव बतलाते हैं, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले काम-परायण ग्रीर दाम्भिक लोग किस श्रेणी में ग्राते हैं। यह तो स्पट्ट है कि ये लोग सात्त्विक नहीं हैं, परन्तु य निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; क्योंकि यद्यपि इनके कर्म शास्त्रविकद्ध होते हैं तथापि इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती हैं ग्रीर यह रजोगुण का पर्म है। तात्पर्य यह हैं, कि ऐसे मनुष्यों को न सात्त्विक कह सकते हैं, न राजस ग्रीर न तामस । ग्रतएव देवी ग्रीर श्रासुरी नामक दो कक्षाएँ बना कर उक्त हुन्ट पुरुषों का श्रासुरी कक्षा में समावेश किया जाता है। यही ग्रर्थ ग्रगले दो श्लोकों में स्पष्ट किया गया है।

(५) परन्तु जो लोग दम्भ और श्रहडकार से युक्त होकर काम एवं श्रातिकत के वल पर ज्ञास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तथा जो न केवल शरीर के पञ्च-महाभूतों के समूह को ही, वरन् शरीर के श्रन्तर्गत रहनेवाले मुम्नकों भी कष्ट देते हैं, उन्हें श्रविवेकी श्रासुरी बृद्धि के जानो।

[ इस प्रकार श्रर्जुन के प्रश्नों के एसर हुए। इन श्लोको का भावार्य यह है, कि मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रकृति-रवभावानुसार सारिवक, राजस श्रथवा तामस होती है, श्रोर उसके श्रनुसार उसके कर्मों में श्रन्तर होता है तथा उन कर्मों के श्रनुरूप हो उसे पृथक्-पृथक् गित प्राप्त होती है। परन्तु केवल इतने से ही कोई शासुरी कक्षा में लेख नहीं लिया जाता। श्रवनी स्वाधीनता का उपयोग कर श्रोर शास्त्र-श्रनुसार श्राचरण करके प्रकृति-स्वभाव को घोरे-पोरे सुधारते जाना पत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। हाँ, जो ऐसा नहीं करते श्रोर दुष्ट प्रकृति-स्वभाव का ही श्रभिमान रख कर शास्त्र के विरुद्ध श्राचरण करते है, उन्हें श्रासुरी बुद्धि के कहना चाहिये, यह इन श्लोको का भावार्थ है। श्रव यह वर्णन किया जाता है कि श्रद्धा के समान ही श्राहार, यज्ञ, तप श्रोर दान के सत्त्व-रज-तममय प्रकृति के गुणो से भिन्न-भिन्न भेद कैसे हो जाते है; एवं इन भेदों से स्वभाव की विचित्रता के साथ ही साथ किया की विचित्रता भी कैसे उत्पन्न होती है—]

(७) प्रत्येक की रुचि का ग्राहार भी तीन प्रकार का होता है। ग्रीर यही

ì

श्रायुःसत्त्ववलागेग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः हिनग्वाः हियरा हृद्या प्राहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥
कट्वम्ललवणारपुष्णतीक्षण्रूक्षविदाहिनः ।
श्राहारा राजसस्पेट्टा दुःखस्रोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
यातयामं गतरसं पूति पर्गुषितं च यत् ।
उच्छिष्टम्पि चामेघ्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
अप्रताकाक्षिभियंत्रो विधिवृष्टो य इज्यते ।
यट्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥
श्राभसन्धाय तु फलं दम्भार्थमित चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यत्रं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनी, उनका भेद वतलाता हूँ। (८) श्रायु, सात्विक वृत्ति, बल, श्रारोग्य, सुल श्रीर श्रीत की वृद्धि करनेवाले, रसीले, त्निष शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले श्रीर मन की श्रानन्ददायक श्राहार सात्विक मनुष्य की प्रिय होते है। (९) कटु श्रर्थात् चरपरे, खट्टे, खारे, श्रत्युष्ण, तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक श्रीर रोग उपजानेवाले श्राहार राजस मनुष्य को श्रिय होते है।

[ संस्कृत में कटु शब्द का अर्थ चरपरा ग्रीर तिक्त का ग्रर्थ कडुन्ना होता है। इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक ग्रन्थों में काली मिरच कटु तथा नोंब तिक्त कही गई है (वेलो वाग्भट सूत्र अ. १०)। हिन्दी के कडुए ग्रीर तीले शब्द कमानुसार कटु ग्रीर तिक्त शब्दों के ही ग्रयभंश है। ]

(१०) कुछ काल रखा हुम्रा भ्रयीत् ठण्डा, नीरस, दुर्गन्वित, वासा, जूँठा तथा भ्रापिवित्र भोजन सामस पुरुष को रुचता है।

[सात्विक मनुष्य को सात्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है। इतना हो नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थात् सात्विक हो, तो मनुष्य की वृत्ति भी ऋम-ऋम से शुद्ध या सात्विक हो सकती है। उपनिषदों में कहा है कि ' श्राहारशुद्धी सत्त्व शुद्धिः' ( छां. ७. २६.२)। क्योंकि मन श्रोर-वृद्धि प्रकृति के विकार है, इसलिये जहां सात्विक श्राहार हुश्रा वहां बुद्धि भी श्राप ही श्राप सात्विक वन जाती है। ये आहार के भेद हुए। इसी प्रकार श्रव यज्ञ के तीन भेदों का भी वर्णन करते है—]

(११) फलाशा की आकांका छोड़ कर अपना कर्लव्य समक्त करके शास्त्र की विधि के अनुसार, शान्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता है यह सास्त्रिक यज्ञ है। (१२) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ ! उसकी राजस यज्ञ समक्ती कि जो फूल की इच्छा से अथवा दम्भ के हेतु अर्थात् ऐश्वर्य दिखलाने के लिये किया जाता है। (१३) शास्त्र-

विधिहीनसमृष्टात्रं मंत्रहीनमदक्षिण्म् ।
श्रद्धाविरहित यत्रं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

श्रद्धाविरहित यत्रं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

श्रद्धाचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १४ ॥

श्रनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाडमय तप उच्यते ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसञ्चित्रित्यंतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

श्रद्ध श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्त्रविधं नरैः ।

विधि-रहित, ग्रन्नदान-विहीन, विना मन्त्रों का, विना दक्षिणा का ग्रीर श्रद्धा से भून्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है।

[ ग्राहार ग्रीर यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद हैं। पहले, तप के कायिक, वाचिक ग्रीर मानसिक ये तीन भेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक में सत्त्व, रज ग्रीर तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर, तप शब्द से यह संकुचित ग्रर्थ विविधत नहीं है कि जङ्गल में जा कर पातञ्जल-योग के प्रनुसार शरीर को कष्ट दिया करे। किन्तु मनु का किया हुग्रा 'तप ' शब्द का यह व्यापक ग्रयं ही गीता के निम्न लिखित श्लोकों में ग्राभिनेत है कि यज्ञ-याग, ग्रादि कमं, वेदाध्ययन, ग्रयवा चातुर्वर्ष्य के ग्रनुसार जिसका जो कर्त्तव्य हो—जेंसे क्षत्रिय का कर्त्तव्य युद्ध करना है ग्रीर वैश्य का व्यापार इत्यादि—वही उसका तप है (मनु. ११. २३६)।

(१४) देवता, ब्राह्मण, गुरु श्रीर विद्वानो की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म-चयं श्रीर श्रिहंसा को शारीर श्रर्थात् कायिक तप कहते हैं। (१५) (मन को) उद्वेग न करनेवाले सत्य, श्रिय श्रीर हितकारक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय श्रर्यात् श्रपने कमं के श्रभ्यास को वाडमय (वाचिक) तप कहते हैं। (१६) मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन श्रर्थात् मुनियो के समान वृत्ति रखना, मनोनिग्रह श्रीर शुद्ध भावना—इनको मानस तप कहते हैं।

[जान पढ़ता है कि पन्द्रहवे श्लोक में सत्य, प्रिय ग्रीर हित तीनो शब्द मनु के इस वचन को लक्ष्य कर कहे गये है:—" सत्य व्र्यात् प्रिय ब्र्याग्न-व्र्यात् सत्यमित्रयम्। प्रियञ्च नानृत व्रयादेष धमंः सनातनः।।" (मनु. ४०१३८)—यह सनातन धमं है कि सच ग्रीर मधुर (तो) बोलना चाहिये परन्तु ग्रिप्रयंसच न बोलना चाहिये। तथापि महाभारत में ही विदूर ने दुर्योधन से कहा है कि "ग्रिप्रयस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः" (देखो सभा ६३०१७)। ग्रब कायिक, वाचिक ग्रीर मानसिक तपो के जो भेद फिर भी होते हैं, वे यों हैं—]

(१७) इन तीनो प्रकार के तपो को यदि मनुष्य फल की ग्राकांक्षा न रख कर

श्रफलाकांक्षिभिर्युंक्तः सास्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥
सत्कारमानपूजार्थं सपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तिवह प्रोक्तं राजसं चलमध्रवम् ॥ १८ ॥
मूडप्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

४४ दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिएरे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥
यत्तु प्रत्यूपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिविलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥
श्रदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
श्रसत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

उत्तम श्रद्धा से, तदा योगयुक्त बुद्धि से करे तो वे सात्त्विक कहलाते है। (१८) जो तप (श्रपने) सत्कार, मान या पूजा के लिये श्रयवा दम्भ से किया जाता है, वह चंचल ग्रीर ग्रस्थिर तप शास्त्रों में राजस केहा जाता है। (१९) मूढ़ श्राग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर, श्रयवा (जारण-मारण ग्रादि कर्मों के द्वारा) दूसरों को सताने के हेतु से किया हुग्रा तप तामस कहलाता है।

[ ये तप के भेद हुए। ग्रब दान के त्रिविध भेद बतलाते है-- ]

(२०) वह दान सात्त्विक कहलाता है कि जो कर्तव्यबृद्धि से किया जाता है, जो (योग्य) स्थल-काल भ्रोर पात्र का विचार करके किया जाता है, एवं जो भ्रपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु (किये हुए) उपकार के बदले में, भ्रथवा किसी फल की भ्राशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया जाता है वह राजस दान है।(२२) भ्रयोग्य स्थान में, भ्रयोग्य काल में, भ्रपात्र मनुष्य को बिना सत्कार के भ्रथवा भ्रवहेलनापूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है।

[. श्राहार, यज्ञ, तप श्रीर दान के समान ही ज्ञान, कर्म, कर्त्ता, बुद्धि, धृति, श्रीर सुल की त्रिविघता का वर्णन श्रगले श्रध्याय में किया गया है (गी. १८. २०-३९) इस श्रध्याय का गुणभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हो चुका। श्रव श्रह्मानिर्देश के श्राघार पर उक्त सात्त्रिक कर्म की श्रेष्ठता श्रीर संग्रहचता सिद्ध की जावेगी। क्यों कि उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती है, कि कर्म सात्त्रिक हो या राजस, या लामस, कैसा भी क्यों न हो, है तो वह दुःखकारक श्रीर दोषमय ही; इस कारण सारे कर्मों का त्यांग किये बिना श्रह्मा- प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीर जो यह बात सत्य है, तो फिर कर्म के सात्त्रिक, राजस श्रादि भेद करने से लाभ हो क्या है? इस श्राक्षेप पर गीता का यह उत्तर है, कि कर्म के सात्त्रिक, राजस श्रीर तामस भेद परश्रह्म से श्रलग नहीं है। जिस

४४ ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मण्डित्रविवःस्मृतः ।
 ब्राह्मण्डास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥ २३ ॥
 ४४ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।
 प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः स्ततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥
 तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।

सद्रकल्प में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सात्त्विक कर्मों का श्रीर सत्कर्मी , का समावेश होता है, इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि ये कर्म श्रव्यात्म दृष्टि से भी ताज्य नहीं है (देखी गीतार. पू. २४५)। परब्रह्म के स्वरूप का मनुष्य की जो कुछ ज्ञान हुम्रा है वह सब " ॐ तत्सद्" इन तीन शन्दों के निर्देश में ग्रथित है। इनमें से ॐ प्रक्षर ब्रह्म है, ग्रौर उपनिषदों में इसका भिन्न भिन्न प्रर्थ किया गया है (प्रक्त. ५; कठ. २. १५-१७; तै. १. ८; छां. १. १; मैन्यू. ६. ३,४; मांड्क्य १---१२)। श्रीर जब यह वर्णाक्षररूपी ब्रह्म ही जगत् के श्रारम्न में था, तब सब कियाओं का आरम्भ वही से होता है। "तत् = वह" शब्द का भर्य है सामान्य कर्म से परे का कर्म, भ्रयति निष्काम बुद्धि से फलाजा छोड़ कर किया हुआ सास्त्रिक कमें; श्रोर 'सत् 'का अर्थ वह कमें है, कि जो यद्यपि फलाशासहित हो, तो भी शास्त्रानुसार किया गया हो श्रीर शुद्ध हो। इस स्रर्थ के श्रनुसार निष्काम बुद्धि से किए हुए सात्त्विक कर्म का ही नहीं, वरन् शास्त्रानुसार किये हुए सत् कर्म का भी परब्रह्म के सामान्य ग्रौर सर्वमान्य सङ्कल्प में समावेश होता है; अतएव इन कर्मों को त्याच्य कहना अनुचित है। अन्त में 'तत्' ग्रीर 'सत्' कर्मों के श्रतिरिक्त एक 'श्रसत्' ग्रर्थात् बुरा कर्म बच रहा। परन्तु वह दोनों लोकों में गहर्च माना गया है, इस कारए। श्रन्तिम इलोक में सूचित किया है, कि उस कर्म का इस सङ्कल्प में समावेश नहीं होता। भग-बान् कहते है कि --]

(२३) (शास्त्र में) परज़ृहा का निर्देश 'ॐतत्सत्' यों तीन प्रकार से कियां जाता है। उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद ग्रीर यज्ञ निर्मित हुए है।

[ पहले कह आये है कि, सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्भ में अहादेव-रूपी पहला बाह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गी. ३. १०)। परन्तु ये सब जिस परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप 'ॐतत्सत् ' इन तीन अब्दों में है। अतएव इस क्लोक का यह भावार्थ है कि 'ॐतत्सत् ' सड़कल्प ही सारी सृष्टि का मूल है। अब इस सड़कल्प के तीनों पदों का कमंग्रोग की दृष्टि से पृथक् निरूपण किया जाता है—;]

(२४) तस्मात्, श्रयीत् जगत् का श्रारम्भ इस संकल्प से हुग्रा है इस कारेण, बह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान. तप तथा श्रन्य शास्त्रीक्त कर्म सदा ॐ के उच्चार के साथ हुग्रा करते हैं, (२५) 'तत् ' शब्द के उच्चारण से, फल की श्राशा न रख दानिष्ठयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥
सद्भावे साधुभावे च सिंदत्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छत्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥
यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सिंदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सिंदत्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥
अ.अ. श्रश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

कर मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तप न्नादि म्रनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। (२६) म्रस्तित्व भ्रीर साधुता भ्रयात् भलाई के भ्रयं में सत्' शब्द का उपयोग किया जाता है। भ्रीर हे पार्थ ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात् भ्रच्छे कर्मों के लिये भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है। (-७) यज्ञ, तप भ्रीर दान में स्थिति भ्रयात् स्थिर भावना रखने को भी 'सन्' कहते है, तथा इनके निमित्त जो कर्म करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सत्' हो है।

[ यज्ञ, तप श्रीर दान मुख्य धार्मिक कर्म है तथा इनके निमित जो कर्म किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। इन कर्मों को करते समय यदि फल की श्राज्ञा हो तो भी वह धर्म के श्रनुकूल रहती है, इस कारण ये कर्म 'सत् ' श्रेणी में गिने जाते हैं श्रीर सब निष्काम कर्म तत् ( = वह श्रर्थात् परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कर्म के श्रारम्भ में जो यह 'अत्तसत् ' ब्रह्मसङ्कल्प कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के कर्मों का समावेज होता है; इसलिये इन दोनो कर्मों को ब्रह्मानुकूल ही समकता चाहिये। देखो गीतारहस्य पृ. २४५। श्रव श्रसत् कर्म के विषय में कहते हैं— ] (२८) श्रश्रद्धा से जो हवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'श्रसत् ' कहा जाता है। हे पार्थ ! वह ( कर्स ) न मरने पर (परलोक में), श्रीर न इस लोक में हितकारी होता है।

[ तात्पर्य यह है कि वहास्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य सडकल्प में ही निकाम वृद्धि से, श्रथवा कर्तव्य समक्ष कर किये हुए सास्विक कर्म का, श्रीर शास्त्रानुसार सद्बृद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म श्रथवा सत्कर्म का समावेश होता है। श्रन्य सब कर्म वृथा है। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का उपदेश करना उचित नहीं है, कि जिस कर्म का ब्रह्मनिर्देश में ही समावेश होता है, श्रीर जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुग्रा है (गी. ३.१०), तथा जो किसी से छूट भी नहीं सकता। 'अन्तत्सत् " रूपी ब्रह्मनिदश के उक्त कर्मयोग-प्रधान श्रथं को, इसी श्रध्याय में कर्मविभाग के साथ ही, बतलाने का हेतु भी यही है। क्योंकि केवल बह्मस्वरूप का वर्णन तो तेरहवें श्रध्याय में श्रीर उसके पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण के श्रन्त (पूं. २४५) में बतला चुके हैं कि 'अन्तत्सत् 'पद का श्रसली श्रथं क्या होना चाहिये। श्राज-

# स्रसिदत्युच्यते पार्यं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु बहाविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जन-संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

कल 'सिंच्चिदानन्द ' पद से ब्रह्मिनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु इसको स्वीकार न करके यहाँ जब उस 'ॐतत्सत् ' ब्रह्मिनिर्देश का हो उपयोग किया गया है, तब इससे यह ग्रनुमान निकल सकता है कि ' सिंच्चिदानन्द' पदरूपो ब्रह्मिनिर्देश गीता ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मिनिर्देश के रूप से प्रायः प्रचलित हुआ होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए श्रर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-गंत योग—श्रर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, श्रद्धाः त्रय-विभाग योग नामक सत्रहवाँ श्रष्टयाय समाप्त हुन्ना ।

# अठारहवाँ अध्याय ।

[ म्रठारहर्वां श्रघ्याय पूरे गीताशास्त्र का उपसंहार है । म्रतः यहाँ तक जो विवे-चन हुया है उसका हम इस स्थान में संक्षेप से सिहावलोकन करते है ( अधिक विस्तार गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में देखिये) । पहले ग्रघ्याय से स्पब्ट होता है, कि स्वधर्म के श्रनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भील माँगने पर उतारू होनेवाले श्रर्जुन-को अपने कर्त्तव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है। श्रर्जुन को शंका थी कि गुरुहत्या श्रादि सदीव कर्म करने से श्रात्मकल्याए। कभी न होगा । अतएव आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए आयु विताने के दो प्रकार के मार्गो का--साख्य (संन्यास) मार्ग का श्रीर कर्मयोग (योग) मार्ग का--वर्णन दूसरे अध्याय के आरम्भ में ही किया गया है। और अन्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोक्ष देते है, तथापि इनमें से कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २)। फिर तीसरे ग्रध्याय से ले कर पाँचवें ग्रध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है, कि कर्मयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समभी जाती है; बुद्धि के स्थिर श्रीर सम होने से कर्म की बाबा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाशा को त्याग देना ही काफी है; श्रपने लिये न सही तो भी लोकसंग्रह के हेतु कर्म करना आवश्यक है; बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान ग्रौर कर्म के बीच विरोध नहीं होता; तथा पूर्व-परम्परा देखी जायें तो ज्ञात होगा, कि जनक श्रादि ने इसी मार्ग का आचेरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है, कि कर्मयोग की सिद्धि के

## अष्टादशोऽध्यायः 1

#### -अर्जुन उवाच ।

#### संन्यासस्य महाबाही तत्वीमच्छामि वेदितुम्।

लिये बुद्धि की जिस समर्ता की ग्रावश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये श्रीर इस कर्मयोग का ब्राचरण करते हुए श्रन्त में उसी के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। वृद्धि की इस समता की प्राप्त करने के लिये इन्द्रियो का निग्रह करके पूर्ण-तया यह जान लेना भ्रावश्यक है, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है —इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर दूसरा मार्ग नहीं है । ग्रतः इन्द्रिय-निग्रह का विवेचन छुठवे अध्याय में किया गया है। किर सातवें श्रध्याय से सन्नहवे अध्याय तक वतलाया गया है, कि कर्मयोग का भ्राचरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ग्रीर वह ज्ञान क्या है। सातवे ग्रीर ग्राठवें ग्रम्याय में क्षर-ग्रक्षर प्रयंवा व्यक्त-अञ्चक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नर्वे अध्याय से बारहवे श्रध्याय तक इस श्रमित्राय का वर्णन किया गया है, कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अन्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न डिगर्न दे कि पर-मेश्वर एक ही है; श्रौर व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान द्वेनेवाली श्रतएव सब के लिये मुलभ है; श्रनन्तर तेरहवे अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है, कि क्षर-प्रक्षर के विवेक में जिसे प्रव्यक्त कहते है, वही मनुष्य के कारीर में प्रन्तरात्मा है। इसके पश्चात् ची दहने प्रध्याय से ले कर सत्रहवें प्रध्याय तक, चार श्रष्यायों में, क्षर-श्रक्षर-विज्ञान के श्रन्तर्गत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया गया है, कि एक ही भ्रन्यक्त से प्रकृति के नुशों के कारण जगत् में विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपजते है ग्रथवा भ्रोर भ्रनेक प्रकार का विस्तार कसे होता है एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है। तथापि स्थान स्थान पर अर्जुन को यही उपदेश है, कि तू कर्म कर; और यही कर्मयोग-प्रधान म्रायु विताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया है, कि जिसमें शुद्ध अन्तःकरण से परमेश्वर की भिक्त करके ' परमेश्वरापंग-पूर्वक स्वधमं के श्रनुसार केवल कर्त्तव्य समभ कर मरए। पर्यन्त कर्म करते रहने का उपवेश है। इस प्रकार ज्ञानमूलक भ्रोर भिक्तप्रधान कर्मग्रोग का सांगोपांग विवेचन कर चुकने पर ग्रठारहवें ग्रध्याय में उसी धर्म का उपसहार करके श्रर्जुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में — कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है — प्रज़ुन से यह नहीं कहा गया कि 'तू चतुर्थ ग्राश्रम को स्वीकार करके सन्यासी हो जा '। हों, यह अवश्य कहा है कि इस मार्ग से आचरण करनेवाला मनुष्य 'नित्य सन्यासी 'है (गी. ५.३) । श्रतएव श्रव श्रर्जुन का प्रदन है, कि चतुर्थ आश्रम-रूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मों की सचमुंच त्याग देने का तत्त्व इस

### त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदुः ।

कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं; श्रौर नहीं है तो, 'संन्यास' एव 'त्याग' जन्दो का श्रयं क्या है? देखो गीतारहस्य पृ. ३४६-३४९।]

. श्रर्जुन ने कहा--(१)हे महावाहु, हृषीकेश ! में संन्यास का तत्त्व, श्रीर हे केशिदेत्य-निष्दन ! त्याग का तत्त्व पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ।

ि सन्यास श्रीर त्याग शब्दों के उन ग्रश्मीं श्रयवा भेदों को जानने के लिये यह प्रश्न नहीं किया गया है, कि जो कोशकारो ने किये है। यह न सम्भना चाहिये, कि ग्रर्जुन यह भी नहीं जानता या कि दोनो का घात्वर्य " छोड़ना " है। परन्तु वात यह है कि भगवान कर्म छोड़ देने की श्राज्ञा कहीं भी नहीं देते; बित्क चौथे, पाँचवें ग्रथवा छठवे ग्रध्याय (४.४१; ५.१३; ६.१), में या ग्रन्यत्र जहाँ कहीं संन्यास का वर्णन है वहां, उन्हों ने यही कहा है कि केवल फलाजा का 'न्याग' करके (गी. १२.११) सब कर्मों का 'संन्यास' करो भ्रर्थात् सब कर्म परमे इवर को समर्पण करो (३.३०;१२.६)। ग्रौर, उपनिषदो में देखें तो कर्मत्याग-प्रधान सन्यास-धर्म के ये वचन पाये जाते हैं कि 'न कर्मणा 'न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रमृतत्वमानशुः' (-कै. १. २; नारायणाः १२.३:। सब कर्मो का स्वरूपतः 'त्याग करने से ही कई एको ने मोक्ष प्राप्त किया है, ग्रयवा "वेदान्तविज्ञान सुनिक्चितार्थाः संन्यासयोगाञ्चतयः शुद्धसत्त्वाः " ( मुण्डक ३.२.६ )-कर्मत्यागरूपी 'संन्यास 'योग से जुढ़ होनेवाले 'यति' या "कि प्रजया करिष्यामः " ( वृ. ४. ४.२२)--हर्मे पुत्रपात्र ग्रादि प्रजा से प्रया काम है? ग्रतएव ग्रर्जुन ने समका कि भगवान् स्मृतिग्रन्थो में प्रतिपादित चार श्राश्रमो में से क्रमं-स्यागरूपी संन्यास म्राश्रम के लियें 'त्याग 'म्रौर 'सन्यास' शब्दों का उपयोग न**्रों करते, किन्तु** वे श्रीर किसी अर्थ में उन शब्दो का उपयोग करते है। इसी से श्रर्जुन ने चाहा कि उस भ्रयं का पूर्ण स्पट्टीकरण हो जायँ। इसी हेतु से उसने उक्त प्रवन किया है। गीता रहस्य के ग्यारहवे प्रकरण (पृ. ३४६-३४९) में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवे-चन किया गया है।]

श्रीभगवान् ने कहा - २) (जितने, काम्य कमं है, उनके न्यास श्रर्थात् छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास समऋते हैं (तथा) समस्त कमों के फलो के त्याग को पिछत लोग त्याग कहते हैं।

[ इस क्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोग-मार्ग में सन्यास झीर त्याग किसे कहते हैं। परन्तु सन्यासमार्गीय टीकाकारो को यह मत ग्राहच ...नहीं; इस कारण उन्हों ने इस क्लोक को बहुत कुछ खींचातानी की है। क्लोक में प्रथम ही 'काम्प ' शब्द स्राया है, स्रतएव इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकों के

#### सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

नित्य, नैमित्तिक, काम्य श्रीर निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विवक्षित है श्रीर उनशी समक्त में भगवान का श्रभिप्राय यह है, कि उनमें से केवन काम्य 'कर्मों ही को छोडना चाहिये । परन्तु संन्यासंमागीय लोगों को नित्य श्रीर नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये, इंसलिये उन्हें भें प्रतिपादन करना पड़ा है कि यहां नित्य श्रीर निमित्तक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस क्लोक के उत्तरार्ध में जो कहा गया है, कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कमं ( आगे छठा इलोक देखिये ), उसका मेल मिलता ही नहीं; ग्रतएव ग्रन्त में इन टीकाकारो ने श्रपने ही मन से यो कह कर समावान कर लिया है, कि भगवान ने यहाँ कर्मयोग-मार्ग की कोरी स्तुति की है ; उनका सच्चा श्रभिप्राय तो यही है, कि कमी को छोड़ ही देना चाहिये ! इससे स्पष्ट होता है, कि सन्यास श्रादि सम्प्रदायों की दृष्टि से इस इलोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान ही करना चाहिये, श्रर्थात् फलाशा छोड़ कर मरण-पर्यन्त सारे कर्म करते जाने का जो तत्त्व गोता में पहले ग्रनेक बार कहा गया है, उसो के श्रनुरोध से यहाँ मी ध्रयं करना चाहिये; तथा यही ध्रयं सरल है ब्रोर छोक छीक जमता भी है। पहले इस बात पर ज्यान देना चाहिये कि 'काम्य' शब्द से इस स्यान में मीमासकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य ग्रौर निषिद्ध कर्मविभाग ग्रभित्रेत नहीं ृहै। कर्मयोगमार्ग में सब कर्मी के दो ही विभाग किये जाते है; एक 'काम्प' प्रयात् फलाशा से किये हुए कर्म ग्रीर दूसरे 'निष्काम' प्रयात् फलाशा छोड़ कर किये हुए कर्म । मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्त' कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है (देखो मनु. १२.८८ श्रीर ८९)। कर्म चार नित्य हो, नैमित्तिक हों, काम्य हों, कायिक हो, वाचिक हों, मानसिक हों, प्रथवा सात्त्विक ग्रादि भेद के श्रनुसार ग्रीर किसी प्रकार के हों, उन सब को 'काम्य' ग्रयवा 'निष्काम' इन दो में से किसी एक विभाग में भ्राना ही ज़ाहिये। क्योंकि काम भ्रयात् फलाशा का होना, ग्रथवा न होना, इन दोनों के ग्रतिरिक्त फलाशा की दृष्टि से तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास्त्र में जिस कर्म का जो फल कहा गया है-जैसे पुत्र प्राप्ति के लिये पुत्रेष्ठि—उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जायें तो वह 'काम्य 'है तथा मन में उस फल की इच्छा न रख कर वही कर्म केवल कर्तव्य समक्त कर किया जायँ तो वह 'निष्काम 'हो जाता है। इस प्रकार सब कर्मों के 'काम्य 'ग्रीर 'निष्काम ' ( ग्रथवा मनु की परिभाषा के ग्रनुसार प्रवृत्त ग्रीर निवृत्त) यही दो भेद सिद्ध होते है। ग्रब कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मी को सर्वथा छोड देता है, अतः सिद्ध हुग्रा कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का संन्यास करना पड़ता है। फिर बच रहे निष्काम कर्म; सो गीता में कर्मयोगी को निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है सही, उसमें भी 'फलाशा का सर्वथा त्याग करना पड़ता है (गी. ६.२)। स्रतएव त्याग का

xx त्याज्य दोषविदित्येके कर्मप्राहुमंनीविएाः।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४ ॥
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीविएगम् ॥ ५ ॥
एतान्यिप तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फनानि च
कर्तव्यानीति मे पार्य निश्वित मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

तस्व भी गीतावर्म में स्थिर ही रहता है। तात्पर्य यह है, कि सब कर्मी को न छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में ' संन्यास ' ग्रीर 'त्याग' दोनो तत्त्व वने रहते हैं। , श्रर्जुन को यही बात समका देने के लिये इस इलोक में सन्यास ग्रीर त्याग दोनो की व्याख्या यों की गई है कि 'संन्यास 'का अर्थ 'काम्य कर्मों की सर्वेथा छीड़ देना ' है और ' त्याग ' का यह मतलब है कि ' जो कर्म करना हो, उनकी फलाशा न रखें । पीछे जब यह प्रतिपादन ही रहा था कि सन्यास (अयवा साल्य) श्रीर योग दोनो तत्त्वतः एक ही है तव 'सन्यासी ' शब्द का ग्रर्थ (गी. ५. ३-६ श्रीर ६. १, २ देखो ) तथा इसी श्रध्याय में श्रागे 'त्यागी ' शब्द का अर्थ भी (गी. १८.११) इसी भाँति किया गया है श्रीर इस स्थान में वही अर्थ इन्ट है। यहाँ स्मार्तों का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि कमका: ब्रह्मचर्य, गृहत्याश्रम श्रीर वानप्रस्य श्राश्रम का पालन करने परं " श्रन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्व-्र त्यागरूपी सन्यास श्रथवा चतुर्थाश्रम लिये विना मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती "। इससे सिद्ध होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि सन्यासियों का गेरुत्रा भेष घारण कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता, तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे तत्त्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्मृतिग्रन्थ से कोई विरोध नहीं होता। श्रव संन्यासमार्ग श्रीर मीमांसको के कर्मसम्बन्धी वाद का उल्लेख करके कर्मयोगशास्त्र का, इस विषय में, श्रन्तिम निर्णय सुनाते है--]

(३) कुछ पडितों का कथन है, कि कर्म दोषपुक्त है अतएव उसका ( सर्वथा ) त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते है कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को कभी न छोड़ना चाहिये। (४) अतएव हे भरतश्रेटठ! त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। हे पुरुपश्रेटठ! याग तीन प्रकार का कहा गया है। (५) यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिये; इन ( कर्मों ) को करना ही चाहिये। यज्ञ दान और तप वृद्धिमानों के लिये (भी) पिवत्र अर्थात् चित्तशृद्धिकारक है। (६) अतएव इन (यज्ञ, दान ऑदि) कर्मों को भी विना आसिवत रखे, फलों का त्याग करके ( अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत ( है, तथापि ) उत्तम है।

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपछते ।
 मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥
 दुःखमित्येव यन्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजैत् ।

किसं का दोष अर्थात् बन्धकता किसं में नहीं, फलागा में है। इसलिये पहले ग्रमेक बार जो कर्मधोग का यह तत्व कहा गया है, कि सभी कमों को फलाशा छोड़ कर निकाम-वृद्धि से फरना चाहिये, उसका वह उपसंहार है। संन्यासमार्ग का यह मत गीता की मान्य नहीं है, कि सब कर्म दोषयुक्त, अतएव त्याज्य है (देखों गी. १८.४८ ग्रीर ४९)। गीता केवल काम्य कर्मी का लंग्यास करने के लिये कहती है; परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कमों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही है (गी. २.४२-४४), इसलिये श्रव कहना पड़ता है, कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; भ्रोर यदि ऐसा करते हैं तो यह यज्ञ-चक्र बन्द हुन्ना जाता है। (३.१६) एवं इससे सृष्टि के उद्ध्यस्त होने का भी श्रयंसूर आया जाता है। प्रक्न होता है, कि तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यो उत्तर देती है, कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के हेतु करने के लिये युद्धपि शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि य ही कर्म लोकसंग्रह के लिये इस निध्काम वृद्धि से नहीं सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि नेरा कर्त्तंच्य हैं (देखो गी. १७. ११, १७ ग्रीर २०)। ग्रतएव लोकसंग्रह के निमित्त स्वधमं के अनुसार जैसे अन्यान्य निष्काम कर्म किये जाते है वैसे ही यज्ञ, दान श्रादि कर्मों को भी फलाजा झौर श्रांसिक छोड़ कर करना चाहिये। क्योंकि वे सदैव ' पावत ' श्रथात् चित्तशुद्धि-कारिक श्रथवा परोपकार-बुद्धि बढ़ानेवाले हैं। मूल इलोक में जो " एतान्यपि = ये भी " शब्द है उनका ग्रर्थ यही है कि " प्रन्य निष्काम कर्मों के समान यज्ञ, दान ग्रादि कर्म करना चाहिये। " इस रीति से ये सब कर्म फलाजा छोड़ कर ग्रथवा भिवत-दृष्टि से केवल परमेज्वरार्पण वृद्धि-पूर्वक किये जावें तो सृध्टि का चक्र चलता रहेगा; और कर्ता के मन की फलाशा छूट जाने के कारण ये कर्म मोक्ष-प्राप्ति में बाघा भी नहीं डाल सकते। इस प्रकार सब बातो का ठीक ठीक मेल सिल जाता है। कर्म के विषय में कर्मयोगशास्त्र का यही अन्तिम और निश्चित सिन्दात है (गी. २.४५ पर हमारी टिप्पणी देखो)। मीमांसकों के कममार्ग और गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य (पू.२९२-२९५ भ्रौर पृ. ३४४-३४६) में भ्रधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। श्रर्जुन के प्रदन करने पर संन्यास श्रीर त्याग के अर्थों का कर्मयोग की वृष्टि से इस प्रकार स्पष्टी-करण हो चुका। अर्व सात्त्विक आदि भेदों के अनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन करके उसी ग्रर्थ को दृढ़ करते हैं --- ]

(७) जो कमं (स्वधमं के अनुसार) नियत अर्थात् स्थिर करं दिये गये हैं, उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भी) उचित नहीं है। उनका मोह

स कृत्वा राजसं र्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियतेऽर्जुन ।
सगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

x x न हेष्टचकुशलं कर्म कुशलं नानुपज्यते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिष्ठीयते ॥ ११ ॥

से किया त्याग तामस कहलाता है। (८) शरीर को कब्ट होने के डर से अर्थात् दुःख-कारक होने के कारण हो यदि कोई कमं छोड़ दें तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता। (९) हे अर्जुन! (स्ववर्मानुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्त्तव्य समक्ष कर और आसिक्त एवं फल को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सान्विक त्याग समक्षा जाता है।

[सातवे क्लोक के 'नियत' क्रम्द का अर्थ कुछ लोक नित्य-नै।मित्तक ग्राहिं भेदों में से 'नित्य' कमं समभते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है। 'नियतं कुरु कम न्वं' (गी. ३.८) पद में 'नियत' क्रव्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहां पर भी करना चाहिये। हम ऊपर कह चुके हैं, कि यहां मीमांसको की परिभाषा विविक्षत नहीं है। गी. ३. १९ में, 'नियत' क्राव्द के स्थान में 'कार्य' क्रव्द आया है और यहां ९ वें क्लोक में 'कार्य' एवं 'नियत' दोनों क्रव्द एकत्र आ गये है। इस अध्याय के आरम्भ में दूसरे क्लोक में यह कहा गया , कि स्ववर्मानुतार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्झ को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समभ कर करते रहना चाहिये (देखो गी. ३. १९), इसी को सात्त्वक त्याग कहते हैं; और कर्मयोग-शास्त्र में इसी को 'त्याग' अथवा 'संन्यास' कहते हैं। इसी सिद्धान्त का इस क्लोक में समर्थन किया गया है। इस प्रकार त्याग श्रीर संन्यास के अर्थों का स्पष्टीकरए। हो चुका। अब इी तत्व के अनुसार वतलाते हैं, कि वास्तिवक त्यागी और संन्यासी कीन हैं—]

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात् अकल्याएा-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, तथा कल्याएा-कारक अथवा हितकारी कर्म में अनुषक्त नहीं होता, उसे सत्त्वशील, बुद्धिमान् और सन्देह-विरहित त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देहभारी है, उससे कर्मी का निःशेष त्याग होना सम्भव नहीं है; अतएव जिसने (कर्म न छोड़ छर) केवल कर्मफलों त्याग किया हो, वही (सच्चा) त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

[ श्रव यह बतलाते हैं कि उक्त प्रकार से श्रर्थात् कर्म न छोड़ कर केवल फलाका छोड़ करके जो त्यागी हुआ हो उसे उसके कर्म के कोई भी फल, बन्धक नहीं होते—]

प्रामिष्टिमिष्टं मिश्रं च त्रिबिधं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां बविवत् ।। १२ ॥
प्रञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निकोध मे ।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।। १३ ॥
श्रिधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च प्यग्विधम् ।
विविधाश्च प्यक्चेप्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् ।। १४ ॥
शरीरवाडमनोभिर्यत्कर्मं प्रारमते नरः ।
न्याय्यं चा विपरोतं वा पञ्चिते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
२४ तत्रैवं सितं कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबृद्धित्वाप्र स पश्यित दुर्मतिः ॥ १६ ॥
यस्य नाहंकृतो भायो युद्धियंस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमोल्लोकाम्न हन्ति न निबद्धपते ॥ १७ ॥

(१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य की सर्यात् फलाझा का त्याग न करने-वाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं, अनिष्ट, इष्ट और (कुछ इष्ट छीर कुछं अनिष्ट मिला हुआ) मिश्र । परन्तु संन्यासी की अर्थात् फलाझा छोड़ कर कर्म करनेवाले की (ये फल) नहीं मिलते अर्थात् बाधा नहीं कर सकते ।

[त्याग, त्यागी ग्रीर सन्यासी-सम्बन्धी उनत विचार पहले (गी. ३.४-७; ५. २-१०; ६. १) कई स्थानो में ग्रा चुके है, उन्हीं का यहाँ उपसंहार किया गया है। समस्त कर्मी का संन्यास गीता को भी इट्ट नहीं है। फलाशा का त्याग करनेवाला पुरुष ही गीता के अनुसार सच्चा ग्रयात् नित्य-संन्यासी है (गी.५.३)। ममतायुक्त फलाशा का ग्रयात् ग्रहंकारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये ग्रब ग्रीर कारए। विखलाते है—]

(१३) हे महाबाहु! कोई भी कमं होने के लिये सांख्यो के सिद्धान्त में पांच कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ, सुन। (१४) श्रिधिष्ठान (स्थान), तथा कर्ता, भिन्न भिन्न करण यानी साधन, (कर्ता की) ग्रनेक प्रकार की पृथक पृथक् चेप्टाएँ श्रथात् व्यापार, श्रीर उसके साथ ही साथ पांचवां (कारण) वैव है। (१५) कारीर से, वाणी से, श्रथवा मन से मनुष्य जो जो कमं करता है—फिर चाहे वह न्याय्य हो या विपरीत श्रथात् श्रन्याय्य—उसके उक्त पांच कारण है।

(१६) वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह समभे, कि में ही अकेला कर्ता हूँ ( समभना चाहिये कि ), वह दुर्मित कुछ भी नहीं जानता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि 'में कर्त्ती हूँ, 'तथा जिसकी बुद्धि अलिग्त है, वह यदि इन लोगों को मार डाले तथापि (समभना चाहिये कि ) उसने किसी को नहीं मारा और यह (कर्म) उसे बन्धक भी नहीं होता।

#### ४८ ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविद्या कर्मचोदना ।

[ कई टीकाकारों ने तेरहवें बलोक के 'सांख्य ' शब्द का अर्थ वेदान्तशास्त्र किया है। परन्तु अगला अर्थात् चौदहवाँ क्लोक नारायशोपवर्न ( मभा कां इ४७. ८७ ) में प्रक्षरका प्राया है, घीर वहाँ उसके पूर्व कापिल सांख्य के तस्य-प्रकृति और पुरुष-का उल्लेख है। ग्रतः हमारा यह मत है, कि 'सास्य' शब्द से इस स्थान में कापिल साख्यशास्त्र ही श्रभिष्रेत है। पहले गीता में यह सिद्धान्त अनेक बार कहा गया है, कि सनुष्य को न तो कर्मफल की आक्षा करनी चाहिये और न ऐसी अहंकारयुद्धि मन में रखनी चाहिये कि मै श्रमुक करूँगा ( गी. २.१९; २.४७; ३.२८, ५. ८-११; १३. २९ )। यहाँ पर वही सिद्धान्त यह कह कर दृढ़ किया गया है कि " कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही भ्रकेला कारण नहीं है " (देखी गीतार प्र. ११)। चौदहवे क्लोक का अर्थ यह है, कि मनुष्य इस जगत् में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जगत् का श्रखिष्डत ज्यापार चलता ही रहता है, श्रीर जिस कर्म की मनुष्य श्रवनी करतूत समभता है. वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है, वरन् उसके यत्न भीर संसार के अन्य व्यापारो अथवा चेप्टाओं की सहायता का परिएाम है। जैसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यत्न पर निर्भर नहीं है, उसकी सफलता के लिये धरती, वीज, पानी, काट भ्रीर वैल आदि के गुण-धर्म भ्रथवा व्यापारों की सहायता आवश्यक होती है; इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जगत् के जिन विविध व्यापारो की सहायता आवश्यक है, उनमें से कुछ न्यापारों को जान कर, उनकी अनुकूलता पा कर हो यनुष्य यत्न किया करता है। परन्तु हमारे प्रयत्नों के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकृत, सुब्दि के श्रीर भी कई व्यापार है कि जिनका हमें ज्ञान नहीं हैं। दसी को दैव कहते हैं, ग्रीर कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है। मनुष्य का यत्न सफल होने के लिये जब इतनी सब बातो की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वज्ञ की नही या हमें ज्ञात भी नही रहती, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है, कि ननुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी मुर्खता है कि मै अमुक काम करूँगा, अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मुर्खता का लक्षण है कि मेरे कर्म का फल अयुक ही होना चाहिये ( देखो गीतार. पृ. ३२६-३२७ )। तथापि सत्रहवें क्लोक का अर्थ यों भी न समक लेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छूट जायँ, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है। साधारए। मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका वर्ताव अनुचित हुआ करता है। परन्तु जिसका स्वार्थ या लोभ नष्ट हो गया है प्रयवा फलाजा पूर्णतया विलीन हो गई है, और जिसे प्राणिमात्र समान ही हो गये है, उससे किसी का भी श्रनहित नहीं हो सकता। कारए। यह है, कि दीप वृद्धि में रहता है, न कि कम में। अतएव जिसको वृद्धि पहले से शुद्ध श्रीर पवित्र हो गई हो, उसका किया हुन्ना

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेय गुण्यभेदतः । प्रोच्यते गुण्संस्थाने यथायनसृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

कोई कमं यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भले ही दिखलाई देगी भी न्यायतः कहना पडता है, कि उसका योज शुद्ध हो होगा; फजतः उस काम के लिये फिर उस शुद्ध युद्धिवाले मनुष्य की जवावदार न समभाना चाहिये। सन्न-हवें इलोक का यही तात्पर्य है। स्थितप्रज्ञ , प्रयात् शुद्ध वृद्धिवाले, मनुष्य की निज्पायता के इस तत्त्व का यर्णन उपनिषदों में भी है (कीयो. ३. १ श्रीर पञ्च-दशी. १४. १६ शीर १७ देखो )। गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण् (प. ३७ — ३०४) में इस विषय का पूर्ण यिवेचन किया गया है, इसलिये महां पर उससे श्रीयक विस्तार की श्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्रर्जुन के प्रका करने पर संन्यास श्रीर त्याग शब्दों के श्रयं की मोमांसा हारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वधमानुनार जो कर्म प्राप्त होते जाये, उन्हे श्रहडकारचृद्धि श्रीर फलाशा छोड़ कर करते रहना ही सान्त्रिक श्रयवा सच्चा त्याग है, कर्मों को छोड़ बैठना सच्चा त्याग नहीं है। श्रव सत्रहवें श्रय्याय में कर्म के सान्त्रिक श्रादि भेदो का जो विचार श्रारम्भ किया गया था, उसी को यहां कर्मयोग की दृष्टि से पूरा करते हैं।

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है-ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता; तथा कमसंग्रह तीन प्रकार का है-करण, कर्म ग्रीर कर्ता। (१९) गुणसंख्यानज्ञ, स्त्र में ग्र्यात् कापिलसांख्यज्ञास्त्र में कहा है, कि ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्ता (प्रत्यक सत्त्य, रज ग्रीर तम इन तीन) गुणो के भेदों से तीन प्रकार के हैं। उन (प्रकारों) की ज्यों के त्यों (तुभे बतलाता हूँ) सुन।

[कर्मचोदना ग्रोर कर्मसंप्रह पारिभाषिक शब्द है। इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कर्म होने कें पूर्व, मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। श्रतएव इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना 'श्रयित कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते है। श्रोर, वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार की होती है। एक उदाहरण लीजिये,—प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) श्रपने मन से निश्चय करता है, कि मुक्ते श्रमुक बात (ज्ञेय') करनी है, ग्रोर वह श्रमुक रीति से (ज्ञान) होगी। यह किया कर्मचोदना हुई। इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक इत्यादि साघन (करण) इकट्ठे कर प्रत्यक्ष घड़ा (कर्म) तैयार करता है। यह कर्मसंग्रह हुग्रा। कुम्हार का कर्म घट तो है; पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते है। इससे मालूम होगा, कि कर्मचोदना शब्द से मानसिक श्रथवा श्रन्तःकरण की किया का बोध होता है श्रीर कर्मसंग्रह शब्द से उसी मानसिक किया की जोड़ की बाह्यिकियांग्री का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण

४४ सर्वभूतेषु येनेकं भावमन्ययमीक्षते।
ग्रिविभक्त विभवतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्त्रिकम् ॥ २०॥ पृथक्ष्त्रेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथित्विष्ठान्।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सवतमहेतुकम् ।
ग्रतस्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

विचार करना हो, तो 'चोदना' ग्रीर 'संग्रह' दोनों का विचार करना जाहिये । इनमें से ज्ञान, ज्ञेय ग्रीर ज्ञाता (क्षेत्रज्ञा के लक्षण प्रथम ही तेरहवें ग्रध्याय (१३.१८) में ग्रध्यात्म दृष्टि से बतला ग्राये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का लक्षण कुछ पृथक् होने के कारण ग्रब इस त्रयी में से ज्ञान की, ग्रीर दूसरी त्रयी में से कर्म एवं कर्ला की व्याख्याएँ दी जाती है—]

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, कि विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अव्यय भोव अयवा नत्त्व है, उसे सात्त्विक ज्ञान जानो। (२१) जिस ज्ञान से पृथक्त्व का बोध होता है, कि समस्त प्राणिमात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव है, उसे राजस ज्ञान समस्ते। (२२) परन्तु जो निष्कारण और तत्त्वार्थ को बिना जाने बूक्ते एक ही बात में यह समक्त कर आरूदत रहता है, कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है।

11

[ भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षएा, बहुत व्यापक है। श्रपने वाल-वच्चों श्रीर स्त्री को ही सारा ससार समक्तना तामस ज्ञान है। इससे कुछ ऊँची सीढी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य भी श्रपना सा जँचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, कि भिन्न भिन्न गाँवों ग्रथवा देशों के लोग भिन्न भिन्न है। यही ज्ञान राजस कहलाता है। परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही ग्रात्मा की पह-चानना पूर्ण और सात्त्विक ज्ञान है। सार यह हुग्रा कि 'विभक्त में प्रविनक्त ' श्रयवा ' श्रनेकता में एकता 'को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण हूं। श्रौर, बृहदारण्यक एवं कठोपनिषदों के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है, कि इस जगत् में नानात्व नहीं है-"नेह नानास्ति किचन," वह मुक्त हो जाता है; परम्तु जो इस जगत् में प्रनेकता देखता है, वह जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है--- मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति " ( वृ. ४. ४. १९; कठ. ४. ११)। इस जगत् में जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है (गी. १३. १६), भ्रीर ज्ञान की यही परम सीमा है; क्यों कि सभी के एक हो जाने पर फिर एकीकरण की ज्ञान किया को आगे बढ़ने के लिये स्थान ही नही रहता ( देखो गीतार. पृ. २३२-२३३ )। एकीकरण करने की इस ज्ञान-िकया का निरूपण गीतारहस्य के नवे प्रकरण (पृ. २१५-२१६) में किया गया है।

m 4.

सः नियतं संगरिहतमरागर्धेवतः कृतम् ।

श्रफलग्रेष्मुना कर्म यत्तरमास्त्रिकमृष्यते ॥ २३ ॥

यत् कामेष्मुना कर्म साहंकारेए वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्रागतमृदाहृतम् ॥ २४ ॥

श्रमुबन्धं क्षय हिसामनवेक्षय च पोरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुष्यते ॥ २५ ॥

सब यह सास्विक ज्ञान मन में भलों भीति प्रतिबिम्बित हो जाता है, तब मनुष्य के देह-स्वभाव, पर उसके कुछ परिणाम होते हैं। इन्हों परिणामों का चणंन दंबो-सन्पत्ति गुणवणंन के नाम से सोलहवे अध्याय के आरम्भ में किया गया है। और तरहवें अध्याय (१३.७-११) में ऐसे देह-स्वभाव का नाम हो 'ज्ञान' बतलाया है। इससे जान पड़ता है कि 'ज्ञान' शब्द से १) एकी-करण की मानसिक किया को पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देह-स्वभाव पर होनेवाला परिणाम,—ये दोनों धर्य गीता में दिविक्षित है। यतः बीसवे इलोक में विज्ञत ज्ञान का लक्षण यद्यि बाहचतः मानसिक कियात्मक दिखाई देता है, तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देह-स्वभाव पर होनेवाले परिणाम का भी समावेश करना चाहिये। यह बात गीतारहस्य के नवे प्रकरण के अन्त (प्-२४७-२४८) में स्पष्ट कर दी गई है। अस्तु; ज्ञान के भेंद हो चूके। ध्रब कर्म के भेद बतलाये जाते है—]

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मन में) न तो प्रेम और न हेंव रख कर, बिना ग्रासक्ति के (स्वधर्मानुसार) जो नियत ग्रयांत् नियुक्त किया हुग्रा कर्म करता है, उस (कर्म) को सास्त्रिक कहते हैं। (२४) परन्तु काम ग्रयांत् फलाशा की इच्छा रखनेवाला ग्रयवा ग्रह्डकार-वृद्धि का (मनुष्य) बड़े परिश्रम से जो कर्म करता है, उसे राजस कहते है। (२५) नामस कर्म वह है कि को मोह से बिना इन बातों का विचार किये ग्रारम्भ किया जाता है, कि ग्रनुबन्धक ग्रयांत् ग्रामे क्या होगा, पौरुष यानी ग्रयना सामर्थ्य कितना है ग्रीर (होनहार में) नाश ग्रयवा हिसा होगी या नहीं।

[इन तीन भांति के कमों में सभी प्रकार के कमों का समावेश हो जाता है। निष्काम कमें को ही सास्विक अथवा उत्तम क्यों कहा है, इसका विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरण में किया गया है उसे देखो; और प्रकर्म भी सचमुच यही है (गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखी)। गीता का सिद्धान्त है कि कमें की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कमें के उक्त लक्षणों का वर्णन करते समय बार बार कर्ता की बुद्धि का उल्लेख किया गया है। स्मरण रहे, कि कमें का सास्विकपन या तामसपन केवल उसके बाहुच परिणाम से निश्चित नहीं किया गया है (देखो गीतार. पृ. ३८०-३८१)। इसी प्रकार २५ वें क्लोक से यह भी

XX मुक्तसगोऽनहंवादी घृत्यूहेसाहसमिन्वतः ।
सिद्धचिसिद्धचीनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कर्मकनप्रेष्पुर्लुग्यो हिसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोत्तितः ॥ २७ ॥
प्रयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादो दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥
XX बुद्धेर्भेदं घृतेक्वैव गुणतिस्त्रिविधं शृणु ।

सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जाने पर यह न समभना, चाहिये, कि अगला-पिछला या सारासार विचार किये बिना ही मेंनुष्य को चाहे जो कर्म करने की छुट्टी हो गई। क्योंकि २५ वें श्लोक में यह निश्चय किया है, कि अनुबन्धक और फल का विचार किये बिना जो कर्म किया जाता है वह तामस है, न कि सात्त्विक (गीतार • पृ ३८०, ३८१ देखों)। अब इसी तत्त्व के अनुसार कर्ता के भेद बतलाते हैं—]

(२६) जिसे ग्रासिस्त नहीं रहती, जो 'में 'ग्रीर 'मेरा ' नहीं कहता, कार्य की सिद्धि हो या न हो (दोनो परिणामों के समय ) जो (मन से ) विकार-रहित होकर धृति ग्रीर उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सास्विक (कर्ता) कहते हैं। (२७) विषयासक्त, लोभी, (सिद्धि के समय) हर्ष ग्रीर (ग्रसिद्धि के समय) शोक से युक्त, कर्मफल पाने कि इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक ग्रीर श्रशुचि कर्ता राजस कहलाता है। (२८) ग्रयुक्त ग्रर्थात् चञ्चल बुद्धिवाला, ग्रसभ्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नैष्कृतिक यानी दूसरो की हानि करनेवाला, ग्रालसी, ग्रप्रसन्न-वित्त ग्रीर वीर्घसूत्री ग्रर्थात् देरी लगानेवाला या घड़ी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है।

[२८ वे क्लोक में नैष्कृतिक ( निस + कृत = छेश्न करना, काटना ) शब्द का प्रयं दूसरो के काम छेदन करनेवाला प्रयवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदले कोई लोग 'नैकृतिक ' पाठ मानते हैं। प्रमरकोश में 'निकृत ' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस क्लोक में गठ विशेषण पहले आ चुका है, इसलिये हमने नैष्कृतिक पाट को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्ताओं में से सारिवक कर्ता ही अकृता, अलिंगत-कर्ता, अयवा कर्मयोगी है। अपरवाले क्लोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और सारासार-विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत् के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब वृद्धि, धृति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन क्लोको में बृद्धि का अर्थ वही ज्यवसायात्मिका बृद्धि अथवा निचक्य करने-वाली इन्द्रिय अभीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२.४१) में हो चुका है। इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण (पृ.१३८-१४१) में किया गया है।

(२९) हे घनञ्जय ! वृद्धि स्रोर घ्रृति के भी गुणो के श्रनुसार जोतीन प्रकार

प्रोक्ष्यमानमहोधेण प्यस्थेन धनञ्जय ॥ २९ ॥
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पायं सात्त्विकी ॥ ३० ॥
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
ध्रययावत्त्रजानाति बुद्धिः सा पायं राजसी ॥ ३१ ॥
ध्रधमं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्यात्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पायं सामसी ॥ ३२ ॥

४४ धृत्या यया धारयते मनःप्राण्डियिषयाः ।
योगेनाक्यभिचारिष्या धृतिः सा पायं सात्त्विकी ॥ ३३ ॥
यया तु धर्मकामार्यान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसंगेन फलाकांकी धृतिः सा पायं राजसी ॥ ३४ ॥
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेय च ।
त विमुचित दुर्मेषा धृतिः सा पायं सामसी ॥ ३५ ॥

के भिन्न भिन्न भेद होते है, इन सब को नुस्ते कहता हूँ; सुन। (३०) है पायं! जो बुढि प्रवृत्ति ( अर्थात् किसी कमं के करने ) और निवृत्ति ( अर्थात् न करने ) को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य अर्थात् करने के योग्य पया है और अकार्य अर्थात् करने के अणोग्य क्या है, किसते टरना चाहिये धीर किसते नहीं, किसते बन्धन होता है और किसते मोक्ष, वह बुढि सान्त्रिक है। (३१) हे पायं! वह बुढि राजसी है, कि जिसते धमं और अधमं का अयवा कार्य और अकार्य का ययार्य निर्णय नहीं होता। (३२) हे पायं! वह बुढि तामसी है, कि जो तम मे व्याप्त हो कर अधमं को धमं समभती है और सब बातों में विपरीत यानी उलेटी समभ कर देती है।

[इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसद्वियेक-बुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता नहीं रह जाती, किन्तु सास्त्रिक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है। यह विवेचन गीतारहस्य के पृष्ठ १४१ में किया गया है। युद्धि के विभाग हो चुके; अब धृति के विभाग बतलाते है—]

(३३) हे पार्थ ! जिस ग्रव्यभिचारिएी ग्रर्यात् इघर उघर न डिगनेवाली धृति से मन, प्राण ग्रोर इन्द्रियों के व्यापार, ( कर्मफल-त्यागरूपी ) योग के द्वारा (पुरुष) करता है. वह धृति सास्विक है। (३४) हे ग्रर्जुन ! प्रसगानुसार फल की इच्छा रखनेवाला पुरुष जिस धृति से भपने धर्म, काम ग्रीर ग्रर्थ ( पुरुषार्थ ) को सिद्ध कर लेता है, वह धृति राजस है। (३५) हे पार्थ ! जिस धृति से मनुष्य दुर्बुद्ध हो कर, निद्रा, भय, शोक, विषाद ग्रीर मद नहीं छोड़ता, वह धृति तामस है।

िं घृति ' शब्द का अर्थ धेर्य है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक धेर्य से अभि-प्राय नहीं है। इस प्रकरण में घृति शब्द का अर्थ मन का दृढ़ निश्चय है। अथ सुल त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षम । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःलांतं च निगच्छित ॥ ३६ ॥ यत्तदर्षे विविधव परिएग्रामेऽमृतोपमम् । तत्सुलं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादनम् ॥ ३७ ॥ विवयेद्वियसंयोगाद्यत्तदर्षेऽमृतोपमम् ।

निर्णंय करना बुद्धि का काम हैं सही; परन्तु इस वात की भी श्रावश्यकता है, कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे। वृद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ़ करना मन का घमं है; अतएव कहना चाहिये कि घृति अयवा मानसिक धर्य का गुए। मन और बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है। परन्तु इतना ही कह देने से सास्तिक धृति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, कि ग्रन्यभिचारी ग्रर्थात् इक्षर उधर विचलित न होनेवाले धेर्य के वल पर मन, प्राण भ्रीर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये। बल्कि यह भी बतलाना चाहियं, कि ये व्यापार किस वस्तु पर होतें है अथवा इन व्यापारों का कर्म भया है। वह ' कर्म'-योग शब्द से सूचित किया गया है। म्रतः 'योग' शब्द का म्रर्थ केवल 'एकाग्र' चित्त कर देने से काम नहीं चलता। इसी लिये हमने इस शब्द को अर्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपो योग किया है। सात्त्विक कर्म के भीर सास्विक कर्ता श्रादि के लक्षण वतलाते समय जैसे 'फल की श्रासिकत छोड़ने' को प्रधान गुण माना है, बेसे ही सास्विक घृति का लक्षण वतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये । इसके सिवा अगले ही क्लोक में यह वर्णन है, कि राजस घृति फलाकाडकी होती है, ग्रतः इस क्लोक से भी सिद्ध होता है, कि सारिवक धृति, राजस धृति के बिपरीत, श्रफलाकाडक्षी होनी चाहिये। तात्पर्य यह है, कि निश्चय की दृढ़ता तो निरी मानसिक किया है, उसके भली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिये उस किया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है। नींद ग्रीर म्रालस्य म्रादि कामों में ही दृढ़ निश्चय किया गया हो तो वह तामस है; फलाशा-पूर्वक नित्यव्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; और फलाका त्यागरूपी योग में वह वृढ़ निश्वय किया गया हो तो सास्विक है। इस प्रकार ये चृति के भेद हुए; ग्रब बतलाते है, कि गुण-मेदानुसार सुख के तीन प्रकार कैसे होते है-- ]

(३६) प्रव हे भरतश्रेष्ठ! में सुख के भी तीन भैद बतलाता हूँ; सुन। ग्रम्यास से श्रर्थात् निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है ग्रीर जहां दु.ख का श्रन्त होता है, (३७) जो ग्रारम्भ में (तो) विष के समान जान पड़ता है, परन्तु परिएाम में श्रम्त के तुल्य है, जो श्रात्मिनष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, उस (श्राध्यात्मिक) सुख की सास्विक कहते हैं। (३८) इन्द्रियो ग्रीर उनके

परिणामे विविधिव तत्मुलं राजरां रमृतम् ॥ ३८ ॥ यदप्रे चानुबंधे च मुक्तं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामममुवाहृतम् ॥ ३९ ॥ ' xx न तदस्ति पृथिद्यां चा दिवि देयेषु चा पुनः । सस्यं प्रकृतिकंम्बतं यदेशिः स्यात्त्रिमिगुणैः ॥४० ॥

विषयों के संयोग से होनेवाला (धर्यात् ध्राधिभीतिक) मुख राजस,कहा जाता है, कि जो पहले तो अमृत के समान है पर धन्त में विष गा रहता है। (३६) ध्रीर जो ध्रारम्भ में एवं ध्रनुबन्ध ग्रवांत् परिएगम में भी मनुष्य को मोह में फॅसाता है घरेर जो निद्रा, ध्रातस्य तथा प्रमाद प्रयांत् कर्तं व्य की भूत से उपजता है उसे तामस मुख कहते है।

[ ३७ वें इंलोक में घारमबुद्धि का धर्म हमने 'घात्मनिष्ठ चृद्धि 'फिया है। 'परन्तु 'मात्म' का मर्थ 'मपना' करके उसी पर का श्रर्थ 'मपनी मृद्धि ' भी हो सकेगा। बयोकि पहले (६. २१) कहा गया है, कि अत्यन्त मुख केयन 'बृद्धि से ही प्राहप' भीर ' अतीन्द्रिय' होता है। परन्तु श्रयं कोई भी वर्णे न किया जाये, तात्पर्य एक हो है। कहा तो है कि सच्चा भीर नित्य सुण इन्द्रियो-पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवन युद्धिग्राह्य हैं; परन्तु जब विचार करते हैं कि बुद्धि को सच्चा और अत्यन्त गुल प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता है, तब गीता के छठे प्रध्याय से (६. २१, २२) प्रगट होता है, कि यह परमाविष का सुल ब्रात्मनिष्ठ बृदि हुए बिना प्राप्त नहीं होता । 'बृद्धि 'एक ऐसी इन्द्रिय ्हैं कि वह एक ब्रोर में त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ब्रोर देखती है, भौर दूसरी मोर से उसको भात्मस्वरूपी परव्रह्म का भी बोध हो सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात् प्राणिमात्र में समानता से ध्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा चुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर जहां भन्तर्मृत्व भीर भात्मिनिष्ठ किया--भीर पातञ्जलयोग के द्वारा सामनीय विषय यही है-तहां वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को सत्य एवं ग्रत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है। गीतारहस्य के ५ वे प्रकरण (प. ११५-११७) में प्राप्यात्मिक सुल की थेटठता का चिवरण किया जा चुका है। अब सामान्यतः यह बतलाते हैं, कि जगत् में उक्त त्रिविध भेद ही भरा पढ़ा है---]

(४०) इस पृथ्वी पर, आकाश में भयवा देवताओं में भर्यात देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणो से मुक्त हो ।

[ मठारहवें इसोक से यहां तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति मीर मुख के भेद बतला कर प्रजून की भांखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया है, कि सम्पूर्ण जगत में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती हैं;

अप्र नाह्यण्यात्रियविशा शूद्राण्यं च परंतप ।
 कर्माण्यि प्रविभवतानि स्वभावप्रभवेर्युण्यं ॥ ४१ ॥
 श्रामो दमस्तपः शौच आतिरार्जवमेव च ।
 श्रामं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥
 शौर्यं तेजो घृतिदक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

तथा फिर यह प्रतिपादन किया है, कि इन सब भेदो में सात्त्विक भेद श्रेष्ठ ग्रौर ग्राह्य है। इन सास्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है उसी को गीता में~ त्रिगुणातीत ग्रवस्या कहा है। गीतारहस्य के सातवें प्रकरण ( पू. १६७-१६८) में हम कह चुके है, कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है। इसी न्याय के श्रनुसार। मनुस्मृति में भी सात्त्विक गति के ही उत्तम, मन्यम और किनष्ठ तीन भेद करके कहा गया है, कि उत्तम सात्त्विक गति मोक्षप्रव है और मध्यम सात्त्विक गति स्वर्गप्रद है ( मनु. १२. ४८-५० ब्रोर ८९-९१ देखो) । जगत् में जो प्रकृति है उसकी विचि-ेत्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया । श्रव इस गुएा-विभाग से ही चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार कही जा चुकी है कि (देखो १८. ७-९; और ३.८) स्ववर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को ग्रपना ग्रयना 'नियत' श्रर्यात् नियुक्त किया हुम्रा कर्म कलाशा छोड़ कर, परन्तु घृति, उत्साह श्रीर सारासार विचार के साथ साथ, करते जाना ही संसार में उसका कर्तव्य है। परन्तु जिस बात से कर्म 'नियत' होता है, उसका बीज ग्रब तक कहीं भी नहीं वतलाया गया। पीछे एक वार चातुर्वृर्ण-व्यवस्था का कुछ थोड़ा सा उल्लेख कर (४. १३) कहा गया है, कि कर्त्तव्य-श्रकर्त्तव्य का निर्णय शास्त्र के श्रनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४) । परन्तु जगत् के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. पृ ३३४, ३९७ ग्रीर ४९५-४९६) जिस गुएा-कर्मविभाग के तत्व पर चातुर्वर्ण-रूपी ज्ञास्त्रव्यवस्या निर्मित को गई है, उसका पूर्ण स्पष्टोकरण उस स्थान में नहीं किया गया। अतएव जिस संस्था से समाज में हर एक मनुष्य का कर्त्तंच्य नियत होता है, अर्थात् स्थिर किया जाता है, उस चातुर्वर्ग्य की, गुण्त्रय विभाग के अनु-सार, ज्वपत्ति के साथ ही साथ प्रब प्रत्येक वर्ण के नियत किये हुए कर्त्तव्य भी कहे जाते हैं---

(४१) हे परन्तप ! ब्राह्मएा, क्षत्रिय, वृंश्य और शूद्रो के कर्म उनके स्वभाव-जन्य अर्थात् प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार पृथक् पृथक् बँटे हुए है। (४२) ब्राह्मण् का स्वभावजन्य कर्म शम, दम, तप, पिवत्रता, शान्ति, सरलता (आर्जव), ज्ञान अर्थात् अध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिक्यबृद्धि है। (४३) शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और (प्रजा पर) दानमीश्वरभावाच स्पात "मं स्वभावतम् ॥ ४३ ॥ कृषिनोरत्वात्तिकां वैद्यातमं स्वभावतम् ॥ ४४ ॥ पत्तिकांत्वकं कर्ष द्वारत्वति स्वभावतम् ॥ ४४ ॥ १० स्व स्व वर्षत्विभागः मिनिः सभावतम् तरः । स्वक्षेतिस्तः निद्धि सभाविद्यति स्वप्नृत् ॥ ४५ ॥ पतः प्रवृत्तिन्तिना वेद गर्देन्थे ततम् । स्वक्षेत्रा व्यव्यव्ये भिन्ने निर्द्यत् मानदः ॥ ४६ ॥

हुँ जमत कर्मा कि विधे का स्थान कि एनं है। (४४) किया सर्गन् ऐसी, नीरका यानी पशुक्रों की पालने का उद्यम कीर वालियन कर्यात् गतापार पेंदगीं का स्वभाय-जन्म कर्म है। श्रीन, इसी प्रकार सेना यान्या झुड़ी का स्वामाविक कर्म है।

[ सानुवंदं -रयप्रम्या रप्रभापल्य गुण्-भेद से निर्मित हुई है; यह न समका जायें, कि यह उपपत्ति पहले पहले गोना में ही सतराई गई है। जिल्ल महाभारत के दनपर्यात्तर्गत नह्य-पुर्विद्धिर-लंदाय में कीर हिप्त-त्याय रांवाद ( यन. ६८० छीर २११ ) में, ब्रान्तिपर्य के भून-भारत्नाक-लंबाय ( यां. ६८८ ) में, ब्रान्तिपर्य के स्मा-महेंद्रपर-नंदाद (अपू. १८३) में, धीर प्रक्रविध्यन्ते (३९.११) की अनुगीता में गुण्-भंद की यही उपपत्ति मुद्ध परत्नार प्रकृति है। यह पहले ही कहा जा चुन्ना है, कि जगत के विद्यय परत्नार प्रकृति हो गुप्त-भेद ते हो रहे हैं; किर किद्ध क्या गया है कि मनुष्य का यह कर्तव्य-कार्य, कि कित क्या करना चाहिये, जिल चानुवंग्वं-व्यवस्था में नियत किया जाता है, वह व्यवस्था भी प्रकृति के गुण्मेद का परिष्णाम है। यद यह प्रतिपादन करते हैं, कि उदत कर्म हरएक मनुष्य को नियन्तम बुद्धि से अर्थात् परमेद्रवरावंण युद्धि से करना चाहिये, अत्यया जगत् का कारवार नहीं चल सनता; तथा मनुष्य के ब्राचरण से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, निद्धि पत्ने के तिथे चीर पोई दूसरा अनुष्णन करने की प्रावस्थता नहीं है— ]

(४५) श्रपने अपने (स्वभावजन्य गुणो के अन्सार प्राप्त होनेवालें) कमों में नित्य रंत (रहनेवाला) पुरुष (उसी से) परम विद्धि पाता है। सुनो, अपने कमों में तत्पर रहने से सिद्धि कंसे गिजती है। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई हैं, और जिसने सारे जगत् का विस्तार किया है अथवा जिससे सब जगत् व्याप्त है, उसकी अपने (स्ववर्मानुसार प्राप्त होनेवालें) कमों के हारा (केवल वाणी अथवा फूलों से ही नहीं) पूजा करने री मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

[ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वर्ध के श्रनुसार प्राप्त होते-वाले कर्मों को निष्काम-बृद्धि से श्रथवा परमेश्नरार्वण्-सृद्धि से करना विराद-रबह्णे परमेश्वर का एक प्रकार का पजन-पूजन ही है, तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार, पृ. ४३६-४३७)। प्रय जदत गुण्-मेदानुसार स्वभावतः प्राप्त xx श्रेयान् स्वघमों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात् । कि स्वभावनियतं कर्म कुर्वश्नाप्नोति किल्वियम् ॥ ४७ ॥ सहजं कर्म कौंतेय सदोषगिप न त्यजेत् । सर्वरिभा हि दोषणः धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ श्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छित ॥ ४९ ॥

होनेवाला कर्त्तंच्य किसी दूसरी दृष्टि से सवीष, श्रष्टलाध्य, कठिन श्रयवा श्रप्रिय भी हो सकता है; उदाहरणार्थ, इस श्रवसर पर क्षत्रियधर्म के श्रनुसार युद्ध करने में हत्या होने के कारण वह सदीष दिखाई देगा। तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या करना चाहिये? क्या वह स्वधर्म को छोड़ कर, श्रन्य धर्म स्वीकार कर ले (गी. ३.३५); या कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यदि स्वकर्म ही करना चाहिये तो कंसे करे—इत्यादि प्रश्नो का उत्तर उसी न्याय के श्रनुरोध से बतलाया जाता है, कि जो इस श्रध्याय में प्रथम (१८.६) यज्ञ-याग श्रादि कर्मों के सम्बन्ध में कहा गया है —]

े (४७) यद्यपि परधर्म का श्राचरण सहज हो, तो भी उसकी श्रपेक्षा श्रपना धर्म श्रयांत् चातुवंण्यं विहित कर्म, विगुण यानी सदोव होने पर भी श्रधिक कल्याण्-कारक है। स्वभावसिद्ध श्रयांत् गुण्-स्वभावानुसार निर्मिन की हुइ चातुवंण्यं-व्यवस्था द्वारा नियत किया हुन्ना श्रपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। (४८) हे कौन्तेय । जो कर्म सहज है, श्रयांत् जन्म से ही गुण्- मं-विभागानुसार नियत हो गया है, वह सदोव हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। वयोंकि सम्पूर्ण श्रारम्भ श्रयांत् उद्योग (किसी न किसी) दोव से वंसे ही व्याप्त रहते हैं, जैसे कि घुएँ से श्राग घरी रहती है। (४९) श्रतएव कहीं भी श्रासित न रख कर, मन को वश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर (कर्म-फल के) संन्यास द्वारा परम नैष्कम्यं सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

[इस उपसंहारात्मक श्रध्याय में पहले वतलाये हुए उन्हीं विचारो को श्रव फिर से व्यक्त कर दिखलाया कि, है पराये धर्म की श्रपेक्षा स्वधमें भला है (गी. ३. ३५) श्रीर नैष्कर्म्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं है (गी. ३. ४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे श्रध्याय में चौथे इलोक की दिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर चुके है, कि नैष्कर्म्य क्या वस्तु है श्रीर सच्ची नैष्कर्म्य-सिद्धि किसे कहना चाहिये। उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस बात पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समक्त में श्रा जावेगी, कि संन्यासमागंवालों की दृष्टि केवल मोक्ष पर ही रहती है श्रीर भगवान् की दृष्टि मोक्ष एवं लोकस्यह दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रह के लिये श्रर्थात् समाज के धारण श्रीर पोषण के निमित्त ज्ञान-विज्ञानयुक्त पुरुष, श्रथवा रण में तलवार का

अर सिद्धि प्राप्तो यया त्रक्ष तथाप्नोति निश्रोय मे । समासेनैव कतिय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ शुक्रपा विद्युवया युक्तो प्रथातमानं नियस्य च ।

जीहर दिखलानेवाले शूर क्षत्रिय, तथा किसान, वैदय, रोजगारी, सुहार, बद्दी, कुम्हार भीर मांसविकेता व्याप तक की भी आवश्यकता है। परन्तु यदि कर्म छोड़े बिना सचमुच मोक्ष नहीं मिलता, तो सब लोगो को अपना अपना क्यवसाय छोत्र कर संन्यासी बन जाना चाहिये। कर्न-संन्यासमार्ग के लोग इस बात की एसी कुछ परया नहीं करते । परग्तु गीता की वृष्टि इतनी संकृचित नहीं है, इसलिये गीता कहती है, कि अपने प्रधिकार के भनुसार प्राप्त हुए । स्वताय की खोड़ कर, दूसरे के स्वयसाय को भला सगक करके करने लगना जियत नहीं है। कोई भी व्यवसाय सीजिये, उसमें पुष्ट न कुछ पूटि प्रयदय रहती ही है। जैसे बाह्मण के लिये विजेवतः विहित को क्षान्ति है (१८.४२), उसमें भी एक बड़ा दीव यह है कि ' क्षमावान् पुरुव दुवंल समका जाता है ' (मुभा, शां. १६०. ३४), ग्रीर व्याध के पेड़ों में मांस वेंबना भी एक आंकट ही हैं ( मभा यन २०६ )। परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कमें को ही छोड़ बैठना उचित नहीं है। किसी भी कारण से वयों न ही, जब एक बार किसी कर्म को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या श्रप्रियता को परवा न करके, उसे भासिक छोड़ कर करना ही चाहिये। व्योंकि, मनुस्य की लघुता-महत्ता उसके व्यवताय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह प्रपना व्यवसाय या कर्म करता है उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता श्रप्यतम-वृद्धि से भवलिन्बत रहती है, ( गी. २. ४९ )। (जिसका मन दान्त है, स्रीर जिसने सब प्राणियों के स्रन्तगेंत एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी हो, बाहे कुसाई; निष्काम बृद्धि से य्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान-। संन्ध्याशील बाह्मण, अयवा शूर क्षत्रिय की बराबरी का माननीय और मोक्ष का अधिकारी है। यही नहीं, बरन् ४९ वें क्लोक में स्पष्ट कहा है, कि कर्म छोड़ने से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्काम बुद्धि से अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिलती है। भागवत-धर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है; त्तयां महाराष्ट्र देश के साधु-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्त रीति से श्रादरण करके निष्काम-बुद्धि के तत्त्व की श्रमल में लाना कुछ श्रसम्भव नहीं है ( देखी गीतार. पू. ४३८ )। प्रव बतलाते है, कि प्रपने प्रपने कर्मों में तत्पर रहने से ही अन्त में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है--

(५०) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुरुष को) ज्ञान की परम निष्ठा—ब्रह्म—जिस रीति से प्राप्त होती है, उसका में संक्षेप से वर्णन करता हूँ; सुन । (५१) शुद्ध युद्धि से युक्त हो करके, धैर्य से ग्रात्म-संयमन कर,

श्रद्धादीन्विषयांस्ययत्वा रागद्ववी व्युवस्य च ॥ ५१ ॥ विविवतसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । व्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्चिमः ॥ ५२ ॥ श्रहंकार बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मम्याय कल्पने ॥ ५३ ॥ व्रह्मभूतः पस्त्रात्मा न शोस्ति न काक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु यद्भीवत लगते पराम् ॥ ५४ ॥ भक्त्या, मामभिजानाति यावान्यश्चात्मि तत्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विज्ञते तदनतरम् ॥ ५५ ॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महच्चपश्चयः । मत्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

शब्द शादि ( इन्द्रियो के ) विषयों को छोड़ करके श्रीर शीति एवं हेष को दूर कर (५२) ' दिविन्त' श्र्यांत् चुने हुए श्रयवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहारी, काया-दाझा श्रीर मन को वश में रखनेवाला, नित ध्यानयुक्त श्रीर विरक्त, ५३) ( तथा ) अहंकार, बल, दर्म, काम, कोघ श्रीर परिग्रह श्र्यांत् पाश को छोड कर शान्त एव ममता से रहित मनुष्य बह्मभूत हाने के लिये समर्न होता है। ( ५४ ) बह्मभूत हो जाने पर प्रसन्नित्त हो कर यह न तो किसी की श्राकांक्षा ही करता है, श्रीर न किसी का हेव ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम भित्त को प्राप्त कर लेता है। (५५) भित्त से उसको भेरा तास्विक शान हो जाता है, कि में कितना हूँ श्रीर कीन हूँ; इस अकार मेरी तास्विक पहचान हो जाने पर वह मुक्तमें हो प्रवेश करता है; (५६) श्रीर मेरा हो श्राश्रय कर, सब वर्ष करते रहने पर भी उसे सेरे श्रनुग्रह से शास्वत एवं श्रव्यय स्थान प्रात्य होता है।

[ध्यान रहे कि तिद्धावत्या का उपत वर्णन कर्मनोगियो का है-कर्मसन्यास करनेवाले पुष्पो का नहीं। प्रारम्भ में ही ४५ वे ग्रीर ४९ वे क्लोक सें कहा है, कि उपत वर्णन प्रासिक्त छोड़ कर कर्म करनेवालो का है, तथा प्रन्त के ५६ वे क्लोक में "सब कर्म करते रहने पर भी" शब्द याये ह उपत वर्णन भरतो के अथदा त्रिगुणातीतो के वर्णन के ही सलान है; यहाँ तक िक, कुछ शब्द भी उसी दर्णन से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, ५३ वे क्लोक का 'परिग्रह' शब्द छठवे प्रध्याय (६.१०) में योगी के वर्णन में आया है, ५४ वें क्लोक का "न बोचित न काक्षति" पद बारहवे अध्याय (१२.१७) में भिवतमार्ग के वर्णन में है; और विविद्यत (अर्थात् चुने हुए, एकान्त त्यल में रहना) शब्द १३ वे अध्याय के १० वे क्लोक में आ चुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली उपर्इत्त प्रन्तिम स्थिति और कर्म-संन्यासमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति

अप चेतता सर्वगर्माणि गाँव नंत्वन्य मः परः । वृद्धियोगमुगाश्चरय मिन्दित्तः सततं भद्र ॥ ५७ ॥ विच्यतः सर्वदुर्गाणि महत्रमादारः रिष्पि । श्रय चेत्वमहंत्रारात्र श्रोष्यमि विग्रेष्यति ॥ ५८ ॥

बोनो केवल नानसिक दृष्टि से एक ही हैं; इसी ने संस्थासमार्थीय टीकाणारों को वह कहने का श्रवसर मिल गया है, कि उत्त वर्शन हुमारे ही मार्ग का है। परन्तु हम कई बार कह चुके हैं, कि यह महत्ता श्रथं नहीं है। परनु; इस श्रध्याय के म्रारम्भ में प्रतिपादन किया गया है, कि संन्याम का श्रर्य कर्नेन्त्र्यान वहीं है, किन्तु फलाका के स्वाम को ही मंग्यास कहते हैं। जब सम्पान शब्द का इस प्रकार अर्च हो चुका, तब यह तिद्ध हैं कि यज्ञ, दान शादि कर्न चाहै फाम्म हों, पाहे निन्य हो या नैमिलिक, उनको प्रत्य सब कमी के सनान ही फलाता छोड़ कर उत्साह श्रीर समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर सतार के कर्म, कर्सा, बुटि श्रावि नम्पूर्ण विषयों भी गुणु-भेर से प्रनेपता दिसला कर उनमें साहितक की श्रेट कहा है; घीर गीताशास्त्र का इत्यवं यह बतलाया है, कि चातुरांज्य व्यवस्था के हारा स्वयमानुसार प्राप्त होनेवारों समस्त कमाँ को छ।सदित छोट् कर करने जाना ही परमेदवर का यजन-पूजन करना है; एवं क्ष्मतः इसी से क्षन्त में परदाहा श्रयवा मोक की प्राप्ति होती हैं—मोक्ष के लिये कोई दूनरा श्रनुष्ठान करने की म्रावश्यकता नहीं है भ्रयया कर्नेत्यागरूपी संन्यात लेने की भी जुल्दत नहीं है; केवल इम कर्मधोग से ही मोधा-सहित सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यब इनी क्मंयोगमार्ग को स्वीकार कर लेने के लिये प्रजुन को किर एक बार प्रन्तिम उप-देश फरते हैं--- ]

(५७) मन से सब कमों को जुक्तमें 'संन्यस्व ' अर्थात् समिपत करके नत्य-रायण होता हुम्रा (ज्ञाम्य) बुह्मियोग के म्राथय ने प्रनेशा मुक्तमें चित्त रख।

• [ वृद्धियोग शब्द दूसरे ही श्रण्याय । २.४९) में झा चुका है, श्रीर वहां ज्याका श्रयं फलाशा में बृद्धि न रस फर कमं फरने की युदित श्रथवा समस्वयुद्धि है। यही श्रयं यहां भी विवक्षित है। दूसरे श्रष्ट्याय म जो यह कहा था, कि कमं की श्रपेक्षा वृद्धि थेंठठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में कर्मसन्यास का श्रयं भी इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है कि " नन से (श्रव्यात् कर्म का प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल दृद्धि से) मुक्तमें सब कर्म सर्नापत कर।" श्रीर, वही श्रयं पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी विश्वित है। ]

(५८) मुक्तमें चित्त रखने पर तू मेरे श्रनुग्रह से सडकटों को श्रयत् एर्ज के शुना-गुभ फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि श्रहडकार के वज्ञ हो मेरी न सुनेगा तो (श्रलबत) नाश पावेगा। ४.४ यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यंष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्यित ॥ ५९ ॥
स्वभावजेन काँतिय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कतुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
श्रामयन्सर्वभूतानि यंत्राख्डानि मायया ॥ ६१ ॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहचाद्गुहचतरं मया ।
विमृश्यंतदशोषेणु यथेच्छिस तथा कुरु ॥ ६३ ॥

[ ५८ वें श्लोक के श्रन्त में श्रहड़कार का परिणाम बतलाया है; श्रव यहाँ उसी का श्रधिक स्पष्टीकरण करते है--]

ं (५९) तु ग्रहडकार से जो यह मानता कहता) है, कि मै युद्ध न कलँगा, (सो) तैरा यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति ग्रर्थात् स्वभाव तुभसे वह (युद्ध) करावेगा। (६०) हे कौन्तेय! ग्रप्यते स्वभावजन्य कमं से वद्ध होने के कारण, मोह के वश होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन (ग्रर्थात् प्रकृति के अधीन) हो करके तुभे वही करना पड़ेगा। (६१) हे-ग्रजुंन! ईश्वर सब प्राण्णियों के हृदय में रह कर (ग्रपनी) माया से प्राण्मित्र को (ऐसे) घुमा रहा है मानो सभी (किसी) यन्त्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिये हे भारत! तु सबं भाव से उसी की शरण में जा। उसके श्रनुग्रह से तुभे परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त होगा। (६३) इस प्रकार ने यह गुहुच से भी गुहुच ज्ञान तुभसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर।

[इन क्लोकों में कर्म-पराधीनता का जो गूढ़ तत्त्व बतलाया गया है, उसका विचार गीतारहस्य के १० वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका है। यद्यपि प्रात्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत के प्रर्थात प्रकृति के व्यवहार को देखने से मालूम होता है, कि उस कर्म के चक्र पर ग्रात्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है कि जो श्रनादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो हमारी इच्छा के विपरीत भी है, ऐसी सैकड़ो—हज़ारों बातें संसार में हुग्र करती है; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं, ग्रयवा उक्त व्यापारों का ही कुछ भाग हमें करना पढ़ता है; यदि इन्कार करते है तो बनता नहीं है। ऐसे श्रवसर पर ज्ञानी मनुष्य श्रपनी बुद्धि को निर्मल रख कर श्रीर सुख या दुःख को एक सा समक्ष कर सब कर्म किया करता है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्दें में फँस जाता है। इन दोनो के श्रावरण में

र अर्थगृहचतमं भ्यः शृषु मे परमं वतः ।
इच्टोऽसि मे बृद्धमिति ततो वस्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥
मन्मता भव मभव्यतो मद्याजी मां नमस्कुर ।
सामेवैद्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शृषः ॥ ६६ ॥

यही महत्त्व-पूर्ण भेद है। भगवान् ने तीसरे ही भ्रष्याय में कह दिया है, कि 'सभी प्राणी प्रपती अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या करेगा?" (गी. ३. ३३) । ऐसी स्थिति में मोक्सशास्त्र अपवा नीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है, कि कर्म में ग्रासक्ति मत रखी। इससे ग्रीधक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्म दृष्टि से विचार द्वुमा; परन्तु भिक्त की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही ग्रंश है। प्रतः यही सिदान्त ६१ वें ब्रीर ६२ वें इलोक में ईडवर को सारा कर्तृत्व सींप कर बतलाया गया है। जगत् में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करता रहा है। इसलिये जानी मनुष्य को उचित है, कि ग्रहडकार-युद्धि छोड़ कर ग्रपने ग्राप को सर्वया परमेश्वर के ही हवाले कर वे । ६३ वें इलोक में भगवान ने कहा है सही कि " जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर," परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। कान प्रथवा भिवत के द्वारा जहां बुद्धि साम्याबस्या में पहेंची, वहां फिर बूरी इच्छा बचने ही नहीं पाती । प्रतएव ऐसे जानी पुरव का 'इच्छा-स्वातंत्र्य' (इच्छा की स्वाधीनता ) उसे अयवा जगत् की कभी अहितकारक नहीं हो सकता । इसलिये उक्त रलोक का ठीक ठीक भावार्य यह है कि " ज्यों ही तू इस ज्ञान को समभ लेगा (विमृत्य), त्यों ही तू स्वयंत्रकादा हो जायगा; भीर फिर (पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कम करेगा, वही धम्यं एवं प्रमाण होगा; तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी प्रयस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी "। श्रस्तु; गीतारहस्य के १४ वे प्रकरण में हम दिखला चुके है, कि गीता में ज्ञान की अपेक्षा भवित की ही अधिक महत्त्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के भनुसार भ्रव सम्पूर्ण गीताशास्त्र का भक्तिप्रधान उपसंहार करते है--]

(६४) (अब) अन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गृहच है। तू मुक्तें अत्यन्त प्यारा है, इसलिये में तेरे हित की बात कहता हूँ। (६५) मुक्तमें अपना मन रख, मेरा भवत हो, मेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर, में तुक्तसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि (इससे) तू मुक्तमें ही आ मिलेगा; (क्योंकि) तू मेरा प्यारा (भवत) है। (६६) सब धर्मों को छोड़ कर तू केवल मेरी ही हारण में आ जा। मैं तुक्ते सब पापों से मुक्त करूँगा, डर मत।

दं ते नात-रकाय नाभन्ताय कदाचन । न चाक्षुश्रूषवे वाच्य न च मां योऽभ्यसूयित ॥ ६७ ॥ य इदं परनं गुह्यं सब्भक्तेष्वभिष्ठास्यति । महित मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंज्ञयः ॥ ६८ ॥

[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारो को यह भिक्त प्रवात उपसहार प्रिय नहीं लगता। इसलिये वे घर्म शब्द में ही ग्रघर्म का समायेश करके कहते है, कि यह इलोक कठ उपनिषद् के इस उपदेश से ही सनानार्थक है, कि "धर्म-ग्रधर्म, कृत-म्रकृत, म्रीर भूत-भव्य, सब को छोड़कर इनके परे रहनेवाले परब्रह्म को पह-चानो " (कठ. २. १४); तथा इसमें निर्मुण ब्रह्म की शरण में जाने का उपदेश है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते समय कठ उपनिषद का क्लोक महाभारत में भी। श्राया है ( शां. ३२९. ४०; ३३१. ४४) । परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म श्रीर प्रदर्म दोनो पद जैसे स्वष्टतया पाये जाते है, वैसे गीता में नहा है। यह सर्च है, कि गीता निर्गुए ब्रह्म को यानती है, श्रौर उसमें यह निर्ण्य भी किया गया है, कि परमेश्वर का वही स्वरूप थेव्ठ है (गी. ७. २४) ; तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है, कि व्यक्तोपासना तुलभ ग्रौर अंब्ज है (१२.५)। ग्रौर यहाँ भगवान् श्रीकृटण् ग्रपने व्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे है; इस कारण हमारा यह दृढ़ मत है, कि यह उपसंहार भन्तिप्रधान ही है। अर्थात् यहाँ निर्मुए। ब्रह्म विवक्षित नहीं है; किन्तु कहना चाहिये, कि यहाँ पर धर्म शब्द से परभेव्वर-प्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो श्रनेक मार्ग बतलाये गये है,-जैसे श्राहिसा-पर्म, सत्यधर्म, मात-पितृ-सेवा-घर्म गुरु-सेवा-घर्म, यश-याग-घर्म, दान-घर्म, संन्यासघर्च श्रादि वही ग्रिभिनेत है। महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एवं अनुगीता ( अश्व. ४९ ) में जहाँ इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ घर्न राव्य से मोक्ष के इन्हीं उपायो का उल्लेख किया गथा है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भग-वान् का यह निश्चयात्मक उपदेश है, कि उक्त नावा धर्मों की गड़बड़ में न पड .कर "मुक्ते अफेले को ही भज, में तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत" (देखो गीतार· पृ. ४४०) (सार यह है, कि अन्त में त्रर्जुन को निमित्त बना कर भगवान् सभी को श्राइवासन देते हैं, कि मेरी दृढ़ भित करके मत्परायण-वृद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इह लोक और परलोक दोनो जगह तुम्हारा कल्याए होगा; इरो सत । )यही कर्मयोग कहलाता है और सब गीताधर्म का सार भी यही है। अब बतलार्ते है, कि इस गीताधर्म की प्रर्थात् तान-मूलक भिंदत-प्रधान कर्म-योग की परम्परा श्रागे कैसे जारी रखी जावे--

दिश् को तप नहीं करता, भिन्त नहीं करता ग्रीर सुनने की इच्छा नहीं रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गृहच ) कभी मत बतलाना ! (६८) जो यह परम गृहच मेरे भक्तो को बतलावेगा, उसकी मुभ, पर परम भिन्त

#### गीता, अनुवाद और डिल्क्सी--१८ अध्यायः।

न च तहमानमनुष्येतु कहिबाने ब्रियक्कतनः । भविता न व में तस्मंबन्यः त्रियतरो मुवि ॥ ६९ ॥ xx ग्रव्येव्यते च व इमें धर्म्य संवादमावयोः । ज्ञानपत्तेन तेनाहमिष्टः स्वामिति ने मितः॥ ७० ॥ भद्रावानमपूर्वस्य भूजुयादवि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभीहलोकाम्प्राप्नुवास्युव्यक्तत्रंसाम् ॥ ७१ ॥ x x कविवदेतत्थृतं पार्थं स्वयंकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिवदशानसंमोहः प्रमध्यस्ते धर्मजय ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच ।

नष्टी मोहः स्वृतिलंग्वा स्वत्यसायान्यवान्युतः । हियतोऽहिम गतसंबेहः करिष्ये बचने तथ ॥ ७३ ॥

होगी और वह निस्तव्देह मुक्तमें हो या मिलेंगा। (६९) उसकी अवेका मेरा अधिक प्रिय करनेवाला सन्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न नियेगा तथा इस भूमि में मुश्रे उसकी श्रनेका श्रविक त्रिय भीर कोई न होगा।

-[ परम्परा की रक्षा के इस उपवेश के साथ ही अब फल बतलाते हं--]

(७०) हम दोनों के इस मनेसेबार का जो कोई प्रध्ययन करेगा, में सनम् ता - कि उसने शानपत से मेरी पूजा की। (७१) इसी प्रकार बीव म क्रूंड कर श्रद्धा के साथ को कोई इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) मुक्त होकर उन शुभ लोकों में जा पहुँचेगा कि को पुण्यवान् सोगों को मिलते हैं।

[ यहाँ उपवेश समाप्त हो चुका । मब यह जांचने के लिये, कि यह वर्ज

अर्जुन की समक्ष में ठीक ठीक चा गया है या नहीं, भगवान् उससे पूछते हैं-] % (७२) हे पार्व ! तुमने इसे एकाप्र मन से सुन तो लिया है न ? ( और ) ह ं चनक्जयं ! तुन्हारी सज्ञानरूपी मीह श्रव सर्वथा नष्ट हुआ कि नहीं ? सर्जुन मे कहा-(७३) हे अञ्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो ग्वा; और मुभ (कर्संब्य-धर्म की) स्मृति हो गई। में ( अब ) निःसम्बेह हो गया हूँ। आपवे उपवेशानुसार (युद्ध ) कंटेंगा।

[जिनकी साध्यवायिक समक्त यह है, कि गीतायमें में भी संसार की छोड़ - देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस शन्तिम शर्यात् ७३ वें इलॉक की बहुत कुछ निराधार सींचातानी की है। यदि विचार किया आये कि प्रस्तुन की किस बात की विस्मृति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे प्रध्याय ( २,७) अ उसने कहा है कि " अपना धर्म अधवा कर्लव्य समक्ष्ते में मेरा मन असमर्च है निया है " ( वर्मसंमूडवेताः ) । अतः उक्त इलोक का सरल अर्थ यही है, कि उसी गी. रू. ५४

#### संजय उवाच ।

४ ४ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
 सवादिममभश्रीषमदभुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥
 व्यासप्रसादत्श्रुतवानेतद्गुहचमहं परम् ।
 योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्क्ष्ययतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

( भूले हुए ) कर्तव्य-धर्म की श्रव उसे स्मृति हो ग्राई है। ग्रजुंन को युत में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, ग्रीर स्थान स्थान पर ये शह कहे गये है कि " इसलिये तू युद्ध कर " ( गी २. १८; २.३७; ३.३०; ८.७; ११.३४); श्रतएद इस " श्रापके आज्ञानुसार करूँगा " यद का ग्रर्थ 'युद्ध करता हूँ हो होता है। श्रस्तु; श्रीकृष्ण श्रीर श्रजुंन का संवाद समाप्त श्रा। श्रव महाभारत की कथा के संदर्भानुसार सञ्जय धृतराष्ट्र को यह कथा सुना कर उपसंहाए करना है —]

सञ्जय ने कहा-(७४) इस प्रकार वारीर को रोमाञ्चित करनेवाला वासुदेव श्रीर महात्मा अर्जुन का यह श्रद्भुत संवाद मेने सुना। (७५) व्यासजी के अनुप्रह से मेने यह परम गृहच, यानी योग श्रर्यात् कर्मयोग, साक्षात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है।

[ पहले ही लिख भ्राये है, कि न्यास ने सञ्जय को दिन्य दृष्टि दी थी, जिससे रण्भूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। स्रौर उन्हीं का वृत्तांत वह घृतराष्ट् से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस 'योग' का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १--३) ग्रीर ग्रर्जुन ने पहले उसे ',योग' ( साम्ययोग ) कहा है ( गी. ६. ३३ ); तथा भ्रष्ठ सञ्जय भी श्रीकृष्णार्जुन के संवाद को इस इलोक में 'योग' ही कहता है। इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण, ग्रर्जुन ग्रीर सञ्जय, तीनो के मतानुसार 'योग ' ग्रर्थात् कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। श्रीर श्रध्याय-समाप्ति-सूचक सकल्प में भी वही, श्रर्यात् योग-शास्त्र, शब्द श्राया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में 'योग ' शब्द का अर्थ इससे कहीं श्रधिक व्यापक है। योग का साघारण श्रय कर्म करने की युक्ति, कुशलता या शैली है। उसी श्रर्थ के अनुसार कहा जाता है, कि बहुरुपिया योग से **ग्रर्थात् कुशलता से श्र**पने स्वाग् बना लाता है। परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेंट युक्ति को खोजते हैं, तव कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में ग्रव्यक्त होने पर भी वह अपने श्राप को न्यक्त स्वरूप देता है, वही यृष्तित प्रथवा योग सब में श्रेष्ठ 'है। गीता में इसी को 'ईववरी योग' (गी. ९.५; ११.८) कहा है; ब्रीर वैदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह भी वही हैं (गी. ७. २५)। यह ग्रली- राजन्तंत्मृत्य संस्थृत्य संवादिमममद्भृतम् । केशवार्जुनयोः युष्य हृत्यामि च मृहुर्मृहुः ।। ७६ ।। तब्ब संत्मृत्य संत्मृत्य इत्पमत्यव्भृतं हरेः । विस्मयो मे महान् राजन् हृत्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ यत्र योगेश्वरः कृत्यो यत्र यार्थो चनुर्वरः ॥

किक जनका प्रचटित योग जिसे साध्य हो जायें उसे श्रन्य सब युक्तियाँ तो हाथ का कैत है। परमेशकर इन योगों का श्रयका माया का श्रिपित हैं; श्रतएव उसे वोनेश्वर स्थित योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेश्वर 'शब्द में योग का श्रय पातक्वत-योग नहीं हैं। "

(७६) हे राजा (धृतराष्ट्र) ! केशव धीर धर्जुन के इस प्रव्भुत एवं पुण्यकारक सवाव का स्मर्ण होकर मुक्ते बार बार हुएँ हो रहा है; (७७) धीर हे राजा! बीहरि के उस धत्यन्त धर्भृत विश्वस्य की भी बार बार स्मृति होकर मुक्ते बड़ा विस्मय होता है धीर बार बार हुयं होता है। (७८) मेरा मत है कि जहां योगेश्यर बीहब्प हैं धीर बहां धनुर्धर धर्जुन है वहीं थी, विजय, शाश्वत ऐश्वयं धीर नीति है।

[सिद्धान्त का सार यह है, कि जहां युक्त धीर शक्ति वीनों एकतित होती हैं. वहां निश्वय ही ऋदि-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति से ध्रथवा केयल युक्ति से काम नहीं चलता। जब जरासन्य का वध करते के लिये मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर में बीकृष्ण से कहा है, कि "अन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणेन्त्र कि कि बार्श " (सना. २०. १६)—बल अन्धा और जड़ है, बुद्धिमानों को बाहिये कि उसे मार्ग दिललायें; तथा धोकृष्ण ने भी यह कह कर कि "विय नीतिवंलं भीमे" (सभा. २०.३)—मुभमें नीति है धौर भीमसेन के शरीर में बल है—भीमसेन को साथ लें उसके द्वारा जरासन्य का वध युक्ति से कराया है। केवल नीति बतलानेवाले को आधा चतुर समभना चाहिये। अर्थात् योगेश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर धौर धनुषंर अर्थात् योद्धा, ये दोनों विशेषण इस श्लोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए भ्रयात् कहे हुए उपनिषद् में, श्रह्मविद्या-'न्त्गंत योग—श्रवात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण भौर भ्रजुन के संवाद में, बोक्संन्यास-पोग नामक भठारहवां भ्रष्याय समाप्त हुमा।

्यान रहे कि मोक्ष-संन्यास-योग शब्द में संन्यास शब्द का धर्य 'काम्य कर्मों का संन्यास 'है जैसा कि इस प्रध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है; चतुर्य आध्रमक्षी संन्यास यहाँ विवक्षित नहीं है; इस प्रध्याय में प्रतिपादन किया , जया है, कि स्वथम को न छोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से सन्यास ग्रर्थात् तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुंवा नीतिमंतिमंम ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्स्तुन-संवाद मोक्षर्यन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

समर्पित कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, श्रतएव इस श्रष्याय का मोक्ष-संन्यास-योग नाम रखा गया है।

इस प्रकार बाल गंगाघर तिलक-कृत श्रोमद्मगवद्गीता का रहस्य-सञ्जीवन नामक प्राकृत श्रनुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हुग्रा । 20.99 (१९)

गंगाघर-पुत्र, पूना-वासी महाराष्ट्र विप्र, विद्यानिक विदिक तिलंक बाल बुध ते विधीयमान ।
" गीतारहस्य" किया श्रीश को समर्पित यह,
वार काल योग भूमि शक में सुयोग जान ॥

॥ अ तत्सद्रह्मार्पणमस्तु ॥ ॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥

# गीता के क्लोकों की सूची।

| <b>इलोकारम्भ</b>            | ० इलो० पु० | इलोकारम्भः             | ् अ० इसा• पु० |
|-----------------------------|------------|------------------------|---------------|
| 3ª                          |            | अधर्माभिभवान्त्रस्य    | १ ४१ ६१६      |
| अतत्सदिति निर्देशो          | १७ २३ ८२२  | अवध्नोध्वं प्रमृताः    | -१५ = ८०३     |
| <b>अ्डत्येकाक्षर ब्रह्म</b> | ८ १३ ७३३   | अधिभूतं धरी भाव        | % x 956       |
| अ                           |            | अधियञ्च यत्य गोज्य     | ८ २ ७०६       |
| अकोति चापि भूतानि           | २ ३४ ६२९   | अधिष्ठानं नथा कर्ता    | \$€ \$.K €=\$ |
| अक्षर ब्रह्म परम            | ८ ३ ७२९    | अध्यात्मञाननित्यत्त्रं | १३ ११ ७८५     |
| अक्षराणामकारोऽस्म <u>ि</u>  | १० ३३ ७५०  | अध्येष्यते च य इम      | 60 00 CR6     |
| अग्निज्योतिरहः शुक्लः       | ्रं २४ ७३६ | अनतविजय राजा           | १ १६ ६११      |
| अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय        | २ २४ ६२६   | अनंतध्वास्मि नागाना    | १० २९ ७५८     |
| अजोपि सन्नव्ययातमा          | ४ ६ ६७१    | अनन्यचेताः गनते 🏢      | ८ १४ ७३३      |
| अज्ञश्चायद्वधानञ्च          | 333 00 K   | अनन्याञ्चितवतो मो      | ६ २२ ७४३      |
| अतकाले च मामेव              | ८ ५ ७३०    | अनपेक्ष शुचिदंक्ष .    | १३ १६ ७७८     |
| अंतवत्तु फल तेपा            | ७ २३ ७२३   | अनादित्वादिगृण-वान्    | १३ ३१ ७९१     |
| अंतवंत इमे देहाः            | २ १८ ६२५   | अनादिमध्यातमनंत        | ११ ११ ७६५     |
| अत्र शूरा महेष्वासा         | 303 8 g    | अनाधित. कर्मफलं        | ह १ ह९७       |
| अय केन प्रयुक्तोऽयं         | 3 38 888   | अनिष्टमिष्टं मिश्र न   | १८ १० ८३१     |
| अथ चित्तं समाघातु           | १२ ९ ७७५   | अनुद्देगकर वाक्यं      | १७ १५ ८२०     |
| अथ चेत्त्वमिम घर्म्य        | p ३३ ६२०,  | अनुव्य क्षय हिमा       | १८ २५ ८३५     |
| अय चैन नित्यजात             | २ २६ ६२६   | अनेकचित्तविभ्यांता     | १६ १६ ८१४     |
| अथवा योगिनामेव              | ६ ४२ ७११   | अनेकवाहृदग्ववत्रनेत्र  | ६६ ६६ ७६४     |
| अयवा वहुनैतेन               | १० ४२ ७६१  | अनेकवक्त्रनयनम्        | 188 80 088    |
| अय व्यवस्यितान्दृष्टवा      | १ २० ६१२   |                        | ३ १४ ६५५      |
| अर्थतदप्यशक्तोऽसि           | १२ ११ ७७६  | अन्ये च यहव जूरा       | १ ९ ६०९       |
| अदृष्टपूर्व हृषितोस्मि      | ११ ४५ ७७०  | अन्यं त्वेवमजानत       | १३ २५ ७९०     |
| अदेशकाले यहान               | १७ २२ ८२१  |                        | ४ ४ ६७०       |
| अद्वेष्टा सर्वभूताना        | १२ १३ ७७७  |                        | ४ ३० ६८३      |
| अघर्म धर्ममिति या           | १८ ३२ ८३७  | अपरेयमितस्त्यन्या      | ७ ५ ७१८       |
| •                           |            | •                      |               |

|   | इलोकारम्भः                    | स  | ० इत | ते० पृ०                  | <b>क्लोकारम्भः</b>         | अ    | • इलं<br>• | ो० पुर          |
|---|-------------------------------|----|------|--------------------------|----------------------------|------|------------|-----------------|
|   | अपर्याप्तं तदस्माकं           | १  | . १० | ६०९                      | असंवितरनिमध्वगः            | १३   | ९          | 96X             |
|   | अपाने जुव्हति प्राणं          | ጸ  | २९   | ६८२                      | असत्यमप्रतिष्ठ ते          | १६   | 6          | ८११             |
|   | अपि चेत्सुदुराचारो            | ९  | 90   | ७४८                      | असौ मया हतः शत्रु .        |      |            | ८१४             |
|   | अपि चेदसि पापेभ्यः            | ሄ  | ३६   | ६८५                      | असयतात्मना योग             | દ    | ३६         | ७०९             |
|   | अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च         | १४ | १३   | ७९५                      | असंशय महावाहो              |      | ٠,         | ७०९             |
|   | अफलाकांक्षि <b>निर्य</b> ज्ञो | १७ | ११   | ८१९                      | अस्माकं तु विकिष्टा ये     | ٠, १ | ei         | ६०९             |
|   | अभयं सत्त्वसशुद्धिः           | १६ | ₹′   | ८०९                      | अहं ऋतुंरहं यज्ञ.          | , 9  | १६         | ७४१             |
|   | अभिसंघाय तु फलं               | १७ | १२   | ८१९                      | अहकारं वलं दर्पं           |      |            | ८१४             |
|   | अभ्यासयोगयुक्ते <b>न</b>      | 6  | ሪ    | ७३२                      | अहंकारं वल दर्पं           | १८   | ५३         | <b>ሪ</b> ሄሄ     |
|   | अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि          | १२ | १०   | ७७५                      | अहमात्मा गुडाकेश           | १०   | २७         | ७५६             |
|   | <b>अमानित्वमदंभित्व</b>       | १३ | છ    | ७८४                      | ' अहं वश्वानरां भूत्वा     | १५   | १४         | ८०६             |
|   | अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य     | ११ | २६   | ७६६                      | अहं सर्वस्य प्रभव          | १०   | ૮          | <b>ં</b> બપ૪    |
| - | अमी हि त्वा सुरसंघा           | ११ | २१   | `७६५                     | वहं हि सर्वेयज्ञाना        | ٩    | २४         | ७४४             |
|   | अयनेषु च सर्वेषु              | १  | ११   | ६१०                      | अहिंसा सत्यमकोघ.           | ३१   | Ą          | ८०९             |
|   | अयतिः श्रद्धयोपेतः            | Ę  | øξ   | ७१०                      | अहिंसा समता तुष्टि.        | १०   | ų          | ७५१             |
|   | अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः      | १८ | २८   | ८३६                      | ,अहो वत महत्पापं           | ş    | ४५         | ६१६             |
| ŧ | अवजानंति मां मूढा.            | ९  | ११   | ७४१                      | अज्ञश्चाश्रद्दधानंश्च      | ४    | ጳዕ         | ८६६             |
|   | अवाच्यवादाश्च वहून्           | ર્ | 36   | ६३०                      | आ                          |      |            |                 |
|   | अविनाशि तु तद्विद्धि          |    |      | ६२४                      | आख्याहि मे को भवान्        | ११   | 3 ₹        | ७६७             |
|   | अविभक्तं च भूतेषु             | १३ | १६   | ७८६                      | आचार्या पितर पुत्रा        |      |            | ६१४             |
|   | अव्यक्तादीनि भूतानि           | २  | २८   | ६२७                      | आढ्योऽभिज <u>न</u> वानस्मि | १६्  | १५         | ८१४             |
|   | अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः      |    |      | ७३५                      | आत्मसभाविता स्तव्वा        | 86.  | १७         | ८१४             |
|   | अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः       | ሪ  | २१   | ७३५                      | आत्मीपम्येन सर्वत्र        | દ    | 35         | 200             |
|   | अव्यक्तोऽयमचित्योऽय           |    |      | ६२६                      | आदित्यानामह विष्णु.        |      |            | ७५७             |
|   | अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न        |    |      | ७२४                      | आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ       |      |            | ६४५             |
|   | अगास्त्रविहितं घोर            | -  |      | ८१८                      | आब्राह्मभुवनाल्लोका.       |      |            | ७३४             |
|   | अशोच्यानन्वशोचस्त्व           | 3  | ११   | ६२०                      | आयुघानामह वज्रं            | १०   | २८         | ७५८             |
|   | अश्रद्याना पुरुष.             |    |      |                          | ्यायु सत्त्ववलारोग्य       | १७   | ሪ          | ८१९             |
|   | अश्रद्धया हुतं दत्तं          | १७ |      |                          | आरुरक्षोर्मुनेयोंग         |      |            | ६९८             |
|   | अरवस्य सर्ववृक्षाणा           |    |      |                          | आवृत ज्ञानमेतेन            |      |            | ६६७             |
|   |                               |    |      |                          | आशापाशशतैर्वद्धाः          |      |            | ሪየ <sub>ቅ</sub> |
|   | असितरनभिष्वग.                 | १३ | ९    | <i></i> ወረሄ <sup>-</sup> | आञ्चर्यवत्परयति ।          | ś    | २९         | ६२८             |
|   |                               |    |      |                          |                            |      |            |                 |

| <b>इलोकारम्भः</b>           | अ० इलो० पृ० | दलोकारम्भः                                | <b>अ० इस्रो० पृ</b> ०                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| नासुरी योनिमापना            | १६ २० ८१४   | उत्त्रामंत स्थितं चापि                    | १५ १० ८०५                               |
| बाहारस्त्विप सर्वस्य        | १७ ७ ८१८    | उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः                     | १५ १७ ८०७                               |
| बाहुस्त्वामृषयः सर्वे       | १० १३ ७५५   | उत्सम्रकुलधर्माणां                        | १ ४४ ६१६                                |
|                             |             | उत्सीदेयुरिमे लोका.                       | ३ २४ ६६१                                |
| ₹                           |             | उदाराः सर्व एवते                          | ७ १८ ७२२                                |
| इच्छाद्वेपसमुत्येन          | ७ २७ ७२६    | उदासीनवसासीन.                             | <b>१</b> ४ २३ ७९७                       |
| इच्छा द्वेषः सुखं दु.ख      | १३ ६ ७८३    | <b>उद्धरेदात्मनाऽ</b> ऽत्मान              | ६ ५ ७००                                 |
| इति गुहचतमं शास्त्रं        | १५ २० ८०८   | डपद्रप्टानुमता च                          | १३ २२ ७८९                               |
| इति ते ज्ञानमाल्यातं        | १८ ६३ ८४६   |                                           |                                         |
| इति क्षेत्र तथा ज्ञानं      | १३ १८ ७८७   | ऊ                                         |                                         |
| इत्यर्जुनं वासुदेव.         | ११ ५० ७७१   | कव्वं गच्छन्ति गत्वस्या                   | :१४ १८ ७९६                              |
| इत्यहं वासुदेवस्य           | १८ ७४ ८५०   | <b>जर्ज्वमूलमघः</b> गास                   | 24 8 600                                |
| इदमद्य मया लव्यं            | १६ १३ ८१३   |                                           | <b>₩</b>                                |
| इदं तु ते गुहचतमं           | ९ १ ७३८     | 羽                                         |                                         |
| इदं ते नातपस्काय            | १८ ६७ ८४८   | ऋपिभिवंहुषा गीतं                          | १३ ४ ७८२                                |
| इदं शरीरं कींतेय            | १३ १ ७८१    | -                                         | •                                       |
| इदं ज्ञानमुपाश्रित्य        | १४ २.७९३    | <b>Q</b>                                  |                                         |
| इन्द्रियस्येद्रियस्यार्थे   | ३ ३४ ६६४    | एतच्छ्रुत्वा वचनं                         | ११ ३५ ७६८                               |
| इन्द्रियाणि पराण्याहुः      | ३ ४२ ६६७    | एतद्योनीनि मूतानि                         | ७ ६ ७१८                                 |
| इंद्रियाणि मनो बुद्धि       | ३ ४० ६६७    | एतन्मे संशय कृष्ण                         | ६ ३९ ७१०                                |
| इंद्रियार्थेषु वैराग्यं     | ४७७ ८ हर    | एताप्र हन्तुमिच्छामि                      | १ ३५ ६१४                                |
| इमं विवस्वते योग            | ४ १ ६६८     | एतान्यपि तु कर्माणि                       | १८ ६ ८२८                                |
| इष्टान् भोगान्हि वो         | ३ १२ ६५३    | एता दृष्टिमवष्टम्य                        | १६ ९ ८१३                                |
| इहैकस्य जगत्कृत्स्नं        | ११ ७ ७६३    | एतां विमूर्ति योगं च                      | १० ७ ७५३                                |
| इहैंव ्तैजित. सर्ग          | ५ १९ ६९३    | एतैविमुक्तः कीन्तेय                       | १६ २२ ८१५                               |
|                             |             | एवमुनतो ह्पीकेशो                          | १ २४ ६१२                                |
| <b>S</b>                    |             | एवमुक्त्वाऽर्जुन्ः संस्ये                 | । ४७ ६१७                                |
| ईश्वरः सर्वभूताना           | 2% E2 /XE   | एवमुक्त्वा ततो राजन्                      |                                         |
|                             | 10 41 004   | एवमुक्त्वा तता राजन् प्वमुक्त्वा हृषीकेशं | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| उ                           |             | एवमतद्ययात्य त्व .                        | 11 3 665<br>X 3 550                     |
| <b>उच्चैःश्रवसम</b> श्वानां | १० २७ ७५८   | एवं परपराप्राप्तं<br>एवं प्रवतितं चकं     | ४२ ६६९<br>१३१६६५६                       |
|                             | • • • • • • | देव यसारास सवा                            | 7 77 718                                |

| <b>क्लोकारम्मः</b>          | ঞ্জ ০ | इली ० | पृ०  | <b>इलोकारम्भः</b>               | अ० | वलो० | go. |
|-----------------------------|-------|-------|------|---------------------------------|----|------|-----|
| त्वमक्षर परमं वेदितव्यं     | ११    | १८    | ७६५  | ਬ                               | 1  |      |     |
| त्वमादिदेव. पुरुषः पुराष    |       |       |      | घर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे       | १  | 8    | ६०७ |
| ,                           |       |       |      | घूमो रात्रिस्तया कृष्ण.         | 6  | २५   | ७३६ |
| <i>(</i>                    |       |       |      | धूमेनावियते वन्हिः              | ź  | ३८   | ६६६ |
| _                           |       |       |      | धृत्या यया घारयते '             | १८ | ३३   | ৶ৼঌ |
| दंडो दमयतामस्मि             | १०    | ३८    | ७६०  | घृष्टकेतुश्चेकितान <sup>.</sup> | 8  | ų    | ६०८ |
| दशो दर्पोभिमानश्च           | १६    | ४     | ८१०  | घ्यानेनात्मनि पश्यति            | १३ | २४   | ७९० |
| दंप्ट्राकरालानि च ते        | ११    | २५    | ७६६  | ध्यायतो विषयान्पुंसः            | २  | ६२   | ६४३ |
| दातव्यमिति यहानं            | १७    | २०    | ८२१  | - <del>199</del> 4              |    |      |     |
| दिवि सूर्यसहस्रस्य          | 883   | १२    | ७६४  | े <b>न</b>                      |    |      |     |
| दिव्यमाल्यां <b>बरघरं</b>   | ११    | ११    | ७६४  | न कर्तृत्व न कर्माणि            | ષ  | १४   | ६९२ |
| दुम्बमित्येव यत्कर्म        | १८    | 4     | ८५ं९ | न कर्मणामनारभात्                | Ę  | ४    | ६४८ |
| दुखेष्वनुद्धिग्नमन <i>्</i> | २     | ५६    | ६४१  | न काक्षे विजय कृष्ण             | 8  | ३२   | ६१४ |
| दूरेण हचवरं कर्म            | • - ર | ४९    | ६३८  | न च तस्मान्मनुष्येषु            | १८ | ६९   | ८४९ |
| ,दृट्ष्वा तु पांडवानीकं     | 8     | 7     | ६०८  | न च मत्स्थानि भूतानि            | ९  | 4    | १६७ |
| दृष्ट्रवेदं मानुषं रूपं     | 33    | ५१    | ५७७  | न च मा तानि कर्माणि             | 9  | ९    | ०४७ |
| देवद्विजगुरुप्राज्ञ         | १७    | १४    | ८२०  | न चैतद्विद्यः कतरन्नो           | २  | ٠Ę   | ६१९ |
| देवान्भावयतानेन             | ą     | ११    | ६५३  | न जायते स्प्रियते वा            | २  | २०   | ६२५ |
| देहिनोऽस्मिन्यया देहे       | २     | १३    | ६२१  | न तदस्ति पृथिव्या               | १८ | ४०   | ८३९ |
| देही नित्यमवध्योऽयं         | २     | ঽ৹    | ६२८  | न तद्भासयते सूर्यो              | १५ | Ę    | ८०४ |
| दैवमेवापरे यज्ञं            | ४     | २५    | ६८०  | न तु मा शक्यसे द्रष्टु          | ११ | 4    | きまめ |
| दैवी हचेषा गुणमयी           | ૭     | १४    | ७२१  | न त्वेवाह जातु नास              | २  | १२   | ६२१ |
| दैवी संपद्विमोक्षाय         | १६    | 4     | ८१०  | द्वेष्टचकुशल कर्म               | १८ | १०   | ०६७ |
| दोषैरेतैः कुलघ्नानां        | \$    | ४३    | ६१६  | न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य     | 4  | २०   | ६९४ |
| द्यावापृथिव्योरिदम्         | ११    | २०    | ७६५  | न वुद्धिभेदं जनयेत् 🕡           | Ę  | २६   | ६६२ |
| चूतं छलयत्।मस्मि            | १०    | ३६    | ७६०  | नभः स्पृशं दीप्तमनेक            | ११ | २४   | ७६६ |
| द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा       | ጻ     | २८    | ६८१  | नम पुरस्तादथ पृष्ठ              | ११ |      | ৬६८ |
| द्रुपदो द्रौपदेवास्च        | \$    | १८    | ६११  | ्न मां कर्माणि लिपति ,          | ४  | १४   | ६७४ |
| द्रोणं च भीष्मच             | ११    | 38    | ७६७  | न मां दुष्कृतिनो मूढाः          | હ્ | १५   | ७२१ |
| द्वाविमी पुरषो लोके         | १५    | १६    | ८०७  | न मे पार्थास्ति कर्तव्यं        | ą  |      |     |
| हो भूतसर्गा लोकेऽस्मि       | न् १६ | ું દ્ | ८११  | न मे विदु. सुरगणा.              | १० | २    | ७५० |

| इलोकारम्भः               | अ० इलो० पृ०  | दलोकारम् <b>भः</b>        | अ॰ रलो॰ प्॰ |
|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| न रूपमस्येहं तगो०        | १५ ३ ८०३     | पत्रं पुष्यं फलं तीयं     | ९ २६ ७४६    |
| न बेदयज्ञाध्ययनैर्न      | ११ ४८ ७७१    | परस्तस्मात्तु भावोज्यो    | ८ २० ७३५    |
| नष्टो मोहः स्मृतिः       | १८ ७३ ८४९    | पर बहा परं धाम            | १० १२ ७५५   |
| न हि कदिचत्दाणमपि        | ३ ५ ६४८      | परं भूयः प्रवस्यागि       | १८ १ ७९३    |
| न हि देहभृता शक्यं       | १८ ११ ८३०    | परिताणाय गाचूनां          | ४ ८ ६७२     |
| न हि प्रपश्यामि ममाप     | ० २ ८ ६१९    | पवनः पवतामस्मि            | १० ३१ ७५९   |
| न हि ज्ञानेन सदृशं       | ४ ३८ ६८५     | पन्य मे पार्च स्पाणि      | ११ ५ ७६३    |
| नातोऽस्ति मम दिव्यान     | रेश्व ४० ७६१ | पश्यादित्यान्वम्-रुद्रान् | ११ ६ ७६३    |
| नात्यदनतस्तु योगो        | £ 88 60x     | पण्यामि देवांस्तव देव     | ११ १५ ७६४   |
| नादत्त कस्यनित्पापं      | ५ १५ ६८२     | परवैतां पांउ्पुनाणा       | १३६०८       |
| नान्य गुणेभ्यः फर्तारं   | १४ १९ ७९६    | पार्थ नैवेह नामुत्र       | ६ ४० ७११    |
| नासतो विद्यते भावो       | २ १६ ६२३     | पांचजन्यं हृषीकेषो        | १ १५ ६११    |
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य   | २ ६६ ६४४     | पिनाऽसि लोकस्य चरा०       | ११४३ ७६९    |
| नाहं प्रकाशः सर्वस्य     | ७ २६ ७२४     | पिताऽहगस्य जगतो           | ९ १७ ७४२    |
| नाहं वेदैनं तपसा         | ११ ५३ ७७२    | पुण्यो गंच पृथिव्या न     | ७ ९७२•      |
| निमित्तानि च पश्यामि     | १ ३१ ६१४     | पुरुषः प्रकृतिस्यो हि     | १३ २१ ७८९   |
| नियतस्य तु संन्यासः      | १८ ७ ८२९     | पुरुषः न परः पार्थं       | ८ २२ ७३५    |
| नियतं कुरु कर्म त्वं     | ३ ८ ६५१      | पुरोधसा च मुख्यं मा 🍐     | १० २४ ७५८   |
| नियतं संगरहितं           | १८ २३ ८३५    | पूर्वाभ्यासेन तेनैव       | ६ ४४ ७१२    |
| निराशीर्यतचित्तात्मा     | ४ २१ ६७८     | पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं   | १८ २१ ८३४   |
| निर्मानमोहा जितसंग०      | १५ ५ ८०४     | प्रकाश च प्रवृत्ति च      | १४ २२ ७९७   |
| निञ्चय श्रृणु मे तत्र    | १८ ४ ८२८     | प्रकृति पुरुषं भीव        | ३३.१९ ७८८   |
| निहत्य धातं राष्ट्राग्नः | १ इंद ६१४    | प्रकृति स्वामवष्टभ्य      | ९ ८ ७४०     |
| नेहाभिकमनाशोऽस्ति        | २ ४० ६३१     | प्रकृते. कियमाणानि        | ३ २७ ६६३    |
| नते सृती पार्य जानन्     | ८ २७ ७३७     | प्रकृतेर्गुणसंमूढाः       | ३ २९ ६६३    |
| नैनं छिदंति शस्त्राणि    | २ २३ ६२६     | प्रकृत्यैव च कर्माणि      | १३ २९ ७९१   |
| नैव किचित्करोमीति        | ५ ८ ६९१      | प्रजहाति यदा कामान्       | २ ५५ ६४०    |
| नैव तस्य कृतेनार्थो      | ३ १८ ६५६     | प्रयत्नाद्यतमानस्तु       | ६ ४५ ७१२    |
| प                        | •            | प्रयाणकाले मनसा           | ८ १० ७३३    |
| पंचैतानि महाबाही         | १६० ६१ ८१    | प्रलपन्विसृजन्गृण्हन्     | ५ ९ ६९१     |

| इलोकारम्भः                          | य॰ इलो॰ पृ॰      | <b>इलोकार्रम्भः</b>     | अ॰ इली॰ पृ॰          |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| प्रवृत्ति च निवृत्ति च              | १६ ७ ८११         | भीष्मद्रोणप्रमुखतः      | १ '२५ ६१३            |
| प्रवृत्ति च निवृत्ति च              | १८ ३० ८३७        | भूतग्राम. स एवायं       | ८ १९ ७३५             |
| प्रशान्तमनसं हचेनं                  | इ <b>२</b> ७ ७०७ | भूमिरापोऽनलो वायुः      | ७ ४ ७१८              |
| प्रशातात्मा विगतभी.                 | ६ १४ ७०३         | भूय एव महावाहो          | १० १ ७५०             |
| प्रसादे सर्वे दु खानां              | २ ६५ ६४३         | भोक्तार यज्ञतपसा        | ५ २९ ६९६             |
| प्रल्हादश्चास्मि दैत्याना           | "१० ३० ७५९       | भोगैश्वर्यप्रसक्तानां   | २ ४४ ६६३             |
| प्राप्य पुण्यकृताल्लोकान            | ६ ४१ ७११         | म                       |                      |
| व ू                                 |                  | -222                    | 0 4 1. 4 <b>2</b> 15 |
| बल बलवतामस्मि                       | ७ ११ ७२०         | मिच्चित्त सर्वेदुर्गाणि | १८ ५८ ८४५            |
| वहिरतश्च भूताना                     | १३ १५ ७८६        | मिन्वता मद्गतप्राणा     | १० ९ ७५४             |
| वहूना जन्मनामन्ते                   | ७ १९ ७२२         | मत्कर्मकृत्मत्परमो      | ११ ५५ ७७२            |
| वहुनि मे व्यतीतानि                  | ४ ५ ६७१          | मत्त. परतर नान्यत्      | ८ ७ ७१८              |
| वघुरात्मात्मनस्तस्य                 | ६ ६ ७०१          | मदनुग्रहाय परमं         | ११ १ ७६२             |
| वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा            | ५ २१ ६९४         | मन प्रसाद सौम्यत्व      | १७ १६ ८२०            |
| वीज मा सर्वभूताना                   | ७ १० ७२०         | मनुष्याणा सहस्रेषु      | ७३७१८                |
| वुद्धियुक्तो जहातीह                 | २ ५० ६३८         | मन्मना भव मद्भक्तो      | ९ ३४ ७४९             |
| वुद्धिजीनमसंमोहः                    | १० ४ ७५१         | मन्मना भव मद्भक्तो      | १८ ६५ ८४७            |
| बुद्धर्भेद धृतश्चैव                 | , १८ २९ ८३६      | मन्यसे यदि तच्छक्य      | ११ ४ ६६२             |
| बुद्धचा विशुद्धया युक्त             | १८ ५१ ८४३        | मम योनिर्महद्वहा        | १४ ३ ७९३             |
| वृहत्साम तथा साम्ना                 | १० ३५ ७६०        | ममैवांशो जीवलोके        | १५ ७ ८०४             |
| ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं            | १४ २७ ७९८        | मया ततिमद सर्वं         | ९ ४ ७३९              |
| ब्रह्मण्यावाय कर्माणि               | ं५ १० ६९१        | मयाध्यक्षेण प्रकृतिः    | 8 80 BRO             |
| ब्रह्मभूत <sup>े</sup> त्रसन्नात्मा | १८ ५४ ८४४        | मया प्रसन्नेन तवार्जु०  | ११ ४७ ७७१            |
| ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः            | ४ २४ ६८०         | मिय चानन्ययोगेन         | १३ १० ७८५            |
| <b>न्नाह्मणक्षत्रियविशा</b>         | १८ ४१ ८४०        | मिय सर्वाणि कर्माणि     | ३ ३० ६६४             |
| भ                                   | ,                | मय्यावेश्य मनो ये मां   | १२ २ ७७४             |
| भक्त्या त्वन्यया शक्यः              | ११ ५४ ७७२        | मय्यासक्तमनाः पार्थ     | ७ १ ७१६              |
| भक्त्या मामाभिजानानि                |                  |                         | १२ ८ ७७५             |
| भयाद्रणादुपरतं                      |                  |                         | १० ६ ७५१             |
| भवान भीष्मश्च कर्णश                 | च १८६०९          |                         | १० २५ ७५८            |
| भवाप्ययौ हि भूताना                  | ् ११ २ ७६        |                         | ८ १३ ७४६             |
|                                     |                  |                         |                      |

| क्लोकारम्बः                                       | अ० इलो० पृष | इलोकारम्भः                   | अ० क्षी० पृ० |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| महाभूतान्यहंबारो                                  | १३ ५ ७८३    | वत्रोपरमते विसं              | ६ इन ७४५     |
| मा च योज्यभि०                                     | १४ २६ ७९८   | गत्नांग्यैः प्राप्तने म्यानं | 4 4 540      |
| माते व्यथा माच                                    | ११ ४९ ७७१   | ययाकागस्यती नित्यं           | 5 7 3 d      |
| मात्रास्पर्शास्तु कौतेय                           | २ १४ ६२२    | वया दोपो निवातस्त्रो         | £ 29 1304    |
| मानापमानयोस्तुल्य'                                | १४ २५ ७९७   | यया नदीनां बहुवोम्बुक्ते     |              |
| मामुपेत्य पुनर्जन्म                               | ८ १५ ७३४    | यपा प्रकाशयत्येकः            | १३ ३३ ७९१    |
| मा हि पार्य व्यपाश्रित्य                          | ९ ३२ ७४८    | यया प्रदीप्तं ज्वलनं         | ११ २९ ७६६    |
| 'मुक्तसंगोऽनहंवादी                                | १८ २६ ८३६   | यया सर्वगत मौध्यात्          | १३ ३२ ७९१    |
| मूढग्राहेणात्मनो यत्                              | १७ १९ ८२१   | यर्पपांसि निमदीग्निः         | 8 30 564     |
| -मृत्युः सर्वहरश्चाह                              | १० ३४ ७६०   | यदप्रे चानुबंधे च            | १८ ३९ ८३९    |
| मोघाशा मोघकर्माण                                  | ९ १२ ७४१    | यदहंकारमाधित्य               | 28 46 CRE    |
| -<br>य                                            |             | यदक्षरं वेदविदी              | द ११ ७३३     |
|                                                   | *           | यदा ते मोह्किल्ड             | २ ५२ ६३९     |
| य इद परमं गृहधं                                   | 36 26 686   | यदादित्यगत तेजो              | १५ १२ ८०६    |
| य एनं वेत्ति हंतारं                               | २ १९ ६२५    | यदा मूतपृथग्भावं             | १३ ३० ७९१    |
| य एव वेत्ति पुरुषं                                | १३ २३ ७८९   | यदा यदा हि घमस्य             | ४ ७ ६७३      |
| यच्चापि सर्वभूतानां                               | १० ३९ ७६०   | यदा विनियतं चित्तं           | ६ १८ ७०५     |
| यच्चावहासार्थमसत्कृतोः                            |             | यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु     | १४ १४ ७९५    |
| -यजंते सात्त्विका देवान्                          | १७ ४ ८१७    | यदा सहरते चायं               | २ ५८ ६४१     |
| यण्जात्वा न पुनर्मोहम्                            | ४ ३५ ६८५    | यदा हि नेंद्रियार्थेषु       | £ × 600      |
| यततो हचपि कातिय                                   | २ ६० ६४२    | यदि मामप्रतीकारं             | १ ४६ ६१६     |
| यतः प्रवृत्तिर्भूताना                             | १८ ४६ ८४१   | यदि ह्ययं न वर्तेयं          | ३ २३ ६६१     |
| न्यतेद्रियमनोबुद्धि.<br>यदो क्लो हिल्ल            | ५ २८ ६९७    | यदृच्छया चोपपग्नं            | २ ३२ ६२९     |
| यतो यतो निश्चरति                                  | ६ २६ ७०७    | यदृच्छालामसंतुप्टो           | ४ २२ ६७८     |
| यततो योगिनइचैनम्                                  | १५ ११ ८०५   | यद्यदाचरति श्रेष्ठः          | ३ २१ ६६०     |
| यत्करोषि यदश्रासि<br>यत्तदग्रे विषमिव             | ९ २७ ७४७    | यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं       | १० ४१ ७६१    |
|                                                   | १८ ३७ ८३८   | यद्यप्येते न पद्यंति         | १ ३८ ६१५     |
| यत्तु कामेप्सुना कर्म<br>यत्तु क्रत्स्नवदेकस्मिन् | १८ २४ ८३५   | ये ये वापि स्मरत             | ८ ६ ७३१      |
|                                                   | १८ २२ ८३४   | यया तु धर्मकामार्थान         | ०६८ ४६ ८१    |
| यत्तुप्रत्युपकारार्थ<br>यत्र काले त्वनावृत्ति     | र७ ५१ ८२१ : | यया धर्ममधर्मेश्च            | १८ ३१ ८३७    |
| यत्र योगेश्वरः कृष्णो                             | ८ २३ ७३६    | यया स्वप्नं भयं होक          | १८ ३५ ८३७    |
|                                                   | रट ७८ ८५१ : | यं लब्ध्वा चापरं लामं        | ६ २२ ७०६     |
|                                                   |             |                              |              |

| <b>क्</b> लोकारम्भः      | अ०   | इलो   | ০ ঘু০       | इलोका <b>रम्भः</b>        | अ० | इलो | ० वृ० |
|--------------------------|------|-------|-------------|---------------------------|----|-----|-------|
| यं सन्यासमिति त्राहु     | Ę    | २     | ६९७         | ये यथा मा प्रपंद्यते      | ሄ  | 88  | ६७३   |
| य हि न व्यथयंत्येते      | ર્   | १५    | ६२२         | ये शास्त्रविविमुत्सृज्य   |    |     | ८१६   |
| यः सर्वत्रानभिस्नेह      | ર્ ' | ५७    | ६४१         | येषामर्थे काक्षितं नो     | \$ | ξş  | ६१४   |
| यस्त्वात्मतिररेव स्यात्  | Ę    | ং'    | ६५६         | येषा त्वंतगतं पापं        | ø  | २८  | ७२६   |
| यस्त्वित्रयाणि मनसा      | ₹    | છ     | ६५०         | ये हि संस्पर्शना भोगा     | 4  | २२  | ६९४   |
| यस्मात्वरमतीतोऽहम्       | રૃષ્ | १८    | ७०১         | योगयुक्तो विशुद्धात्मा    | 4  | છ   | ६९०   |
| यस्मान्नोद्विजते लोको    | १२   | १५    | ડાઇ         | योगसन्यस्तकर्माणं         | ሄ  | ४१  | ६८६ - |
| यस्य नाहकृतो भावो        | १८   | थृष्ट | ८३१         | योगस्यः कुरु कर्माणि      | २  | ሄሪ  | ६३८   |
| यस्य सर्वे समारंभा.      | ሄ    | १९    | <i>७७३</i>  | योगिनामपि सर्वेषां        | Ę  | ४७  | ७१५   |
| यज्ञदानतपः कर्ष          | १८   | 4     | ८२८         | योगी युंजीत सततं          | Ę  | १०  | ೯೦೮   |
| यज्ञाशेष्टामृतमुजो       | ४    | ₹१    | ६८३         | योत्स्यमानानवेक्षेऽहं     | 8  | २३  | ६१२   |
| यजशिष्टाशिनः संतो        | ₹    | १३    | ६५४         | यो न हृष्यति न द्वेष्टि   | १२ | १७  | ১৩৩   |
| यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र | ¥    | ९     | ६५२         | योऽन्तःसुखोऽन्तराराम      | 4  | २४  | ६९५   |
| यज्ञे तपिस नाने च        | १७   | २७    | ८२३         | यो मामजमनादि च            |    |     | ७५०   |
| यातयामं गतरसं            | १७   | १०    | ८१९         | यो मामेवमसंमूढो           | १५ | १९  | ८०८   |
| या निशा सर्वभूतानाम्     | २    | ६९    | ६४४         | यो मां परयति सर्वत्र      | Ę  | ३०  | ১০৩   |
| यामिमां पुष्पिता वाचं    | २    | ४२    | ६३२         | यो यो यां या तनुं भक्तः   | છ  | २१  | ७२३   |
| यावत्सजायते किचित्       | १३   | २६    | ७९०         | योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः | ₹, | 33  | ७०९   |
| यावदेतान्निरीक्षेह       | १    | २२    | ६१२         | युजन्नेव सदाऽऽत्मानम्     | Ę  | १५  | ४०७   |
| यावानर्थं उदपाने         | २    | र्द   | ६३४         | युजन्नैवं सदाऽऽत्मानम्    | έ  | २८  | ७०७   |
| याति देवव्रता देवान्     | ९    | २५    | <i>6</i> 88 | यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य   | १६ | २३  | ८१५   |
| युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा  | ч    | १२    | ६९२         | र                         |    |     |       |
| युक्ताहारिवहारस्य        | É    | १७    | ४०७         | रजस्तमश्चाभिभूय           | १४ | 80  | ७९५   |
| युघामन्युश्च विकांत      | १    | ६     | ६०८         | रजिस प्रलयं गत्वा         | १४ | १५  | ७९५   |
| ये चैव सात्त्विका भावा   | હ    | १२    | ७२०         | रजो रागात्मकं विद्धि      | १४ | ø   | ७९४   |
| ये तु घर्म्यामृतमिदम्    | १२   | २०    | ७८०         | रसोऽहमप्सु कौतेय          | ૭  | Ç   | ७२०   |
| ये तु सर्वाणि कर्माणि    | १२   | Ę     | ४७७         | रागद्वषवियुक्तैस्तु       | 7  | ६४  | ६४३   |
| ये त्वक्षरमनिर्देश्य     | १२   | á     | ४७७         | रागी कर्मफलप्रेप्सुः      | १८ | २७  | ८३६   |
| ये त्वेतदभ्यसूयतो        | ₹    | ३२    | ६६४         | राजन् सस्मृत्य संस्मृत्य  | १८ | ७६  | ८५१   |
| येऽप्यन्यदेवताभक्ता      | ९    | २३    | ৬४४         | राजविद्या राजगुह्यं       | 9  | २   | ८६७   |
| ये मे मतमिदं नित्यम्     | Ą    | ₹१    | ६६४         | रुद्राणां शंकरश्चास्मि    | १० | २३  | ७५८ ' |

| इ <b>लोकारम्भः</b>         | अ० इसो० पु०      | इलोकारम्भः                                  | भ॰ इलो॰ पु॰          |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| रुद्रादित्या वसवो ये च     | ११ २२ ७६५        | शमो दगन्तपः शीचं                            | १८ ४२ ८४०            |
| रूपं महत्ते बहुवनत्रनेत्रं | ११ २३ ७६६        | शरीरं यदवाष्ट्रीति                          | 24 6 608             |
| ਲ                          |                  | शरीरवाद्रमनोभियंत् <sup>ं</sup>             | १८ १५ ८३१            |
| लभंते ब्रह्मनिर्वाणं       | ५ ३५ ६९५         | शुक्तकारणं गती हचेने                        | ८ २६ ७३६             |
| लेलिहपसे यसमानः            | ११ ३० ७६७        | धुनौ देशे प्रतिष्ठाप्य                      | E 28 003             |
| लोकेऽस्मिन्हिवधा निष       | ठा ३ ३ ६४७       | <b>गुभागुभपालैरेवं</b>                      | ९ २८ ७४७             |
| लोभः प्रवृत्तिरारंभः       | १४ १२ ७९५        | गीय तेजो पृतिद्दियं                         | 86 83 680            |
| - य                        |                  | श्रद्धया परया तप्तं                         | १७ १७ ८२०            |
| वन्तुमहैंस्यशैयेण          | १० १६ ७५५        | श्रदायाननसूयरन                              | १८ ३१ ८४९            |
| वक्त्राणि ते त्वरमाणा      | ११ २७ ७६६        | श्रद्धार्यान्त्रभते गानं                    | ४ ३९ ६८६             |
| वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः      | ११ ३९ ७६८        | श्रुतिचित्रतिपन्ना ते                       | ३ ५३ ६४०             |
| वासांसि जीर्णानि           | <b>२ २२ ६</b> २६ | श्रयान्द्रव्यमयायगात्                       | 893 EE 8.            |
| विद्याविनयसंपन्ने          | ५ १८ ६९३         | श्रेयान्व्धर्मी विगुण                       | ३ ३५ ६६५             |
| विविहीनमसृष्टान्नं         | रे७ १३ ८२०       | श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः                     | १८ ४७ ८४२            |
| विविक्तसेवी लघ्यांशी       | १८ ५२ ८४४        | श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्                    | १२ १० ७७६            |
| विषया विनिवर्तन्ते         | २ ५९ ६४१         | श्रोतृदीनीन्द्रियाण्यन्ये                   | ४ २६ ६८०             |
| विषयेन्द्रियसंयोगात्       | १८ ३८ ८३८        | श्रोपं चक्षुः स्पर्गन च                     | १५ ९ ८०५             |
| वितरणेणात्मनो योगं         | १० १८ ७५६        | ब्यगुरान् <u>यु</u> हृदब् <del>व</del> ीय   | १ २७ ६१३             |
| विहाय कामान्यः सर्वाः      | र् २ ७१ ६४५      | स                                           |                      |
| वीतरागभयकोवाः              | ४ १० ६७२         | स एवाय मया तेऽद्य                           | ४ ३ ६६०              |
| वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि    |                  | मक्ता. कर्मण्यविद्वांमो                     | ३ २५ ६६१             |
| वेदाना सामवेदोऽस्मि        | १० २२ ७५७        | सनिति मत्वा प्रसभं                          | ११ ४१ ७६९            |
| वेदाविनाशिन नित्य          | २ २१ ६२५         | न घोषो वातराष्ट्राणा                        | १ १९ ६१२             |
| वेदाहं समतीतानि            | ७ ३६ ७२५         | सतत कीर्तयंतो मा                            | ९ १४ ७४१.            |
| वेदेषु यजेषु तप सु चैव     | , ८ २८ ७३७       | म तया श्रद्धया युवतो                        | ७ २२ ७२३             |
| व्यवसायात्मिका बुद्धि      | २ ४१ ६३२         | सत्कारमानपूजार्य                            | १७ १८ ८२१            |
| व्यामिश्रेणेन वाक्येन      | •                | सत्त्वात्सजायते ज्ञान                       | १४ १७ ७९६            |
| व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान     | र १८ ७५ ८५०      | सत्त्वं रजस्तम इति                          | १४ ५ ७९४<br>१४ ९ ७९४ |
| , !                        | <b>रा</b> ँ      | सत्त्व मुखे संजयति<br>सत्त्वानुरूपा सर्वस्य | १७ ३ ८१७             |
| शक्नोतीहीव य सोढु          | ५ २३ ६९४         | सदृशं चेष्टते स्वस्याः                      | ३ ३३ ६६४             |
| गनै शनैरुपरमेत्            | ६ २५ ७०६         | सद्भावे साधुभावे च                          | १७ २६,८२३            |

|   | <b>क्लोकारम्भः</b>         | अ  | इस        | ो० पृ० | <b>क्लोकारम्भः</b>          | अ०          | इली | ० पृ        |
|---|----------------------------|----|-----------|--------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|
|   | समदु.खसुख. स्वस्थ          | १४ | २४        | ७९७    | संकरो नरकायैव               | 8           | ४२  | ं<br>६१६    |
|   | समोऽह सर्वभूतेषु '         | ९  | २९        | ७४७    | सकल्पप्रभवान्कामान्         | ٤           | २४  | ७०६         |
|   | समं कायशिरोंग्रीव          |    | -         | ७०३    | सतुष्ट. सततं योगी           | १२          | १४  | ७७८         |
|   | सम पश्यन्हि सर्वत्र        |    | -         | ७९१    | सनियम्येन्द्रियग्रामम्      | १२          | ४   | ४७७         |
|   | सम सर्वेषु भूतेषु          |    | -         | ७९०    | सन्यासस्तु महावाह्।         | ų           |     | ६९०         |
|   | सम. शत्री च मित्रे च       |    | -         | ১৩৩    | संन्यासस्य मृह्ावाहो        |             |     | ८२५         |
|   | सर्गाणामादिरंतश्च          | -  |           | ७५९    | सन्यासः कर्मयोगश्च          | ધ           |     | ६८८         |
|   | सर्वकर्माण्यपि सदा         | -  | •         | 588    | सन्यास कर्मणां कृष्ण        | ų           |     | ६८८         |
|   | सर्वगुहचतम भूयः            |    |           | 580    | सांख्ययोगौ पृथग्वाला.       |             |     | ६९०         |
|   | सर्वत- पाणिपादं तत्        |    |           | 320    | स्थाने हृषीकेश तव           |             |     | ७६८         |
|   | सर्वद्वाराणि सयम्य         |    |           | ७३३    | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा      |             |     | ६४०         |
|   | सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्   | १४ | <b>११</b> | ७९५    | स्पर्शान्कृत्वा वहिर्बाहचा  | •           |     | ९ ६९        |
|   | सर्वधर्मान्परित्यज्य       | १८ | ६६        | ८४७    | स्ववर्ममपि चावेक्य          | ર્          | 3 ξ | ६२९         |
|   | सर्वभूतस्यमात्मानं         | Ę  | २९        | ७०७    | स्वभावजेन कौंतेय            | १८          | 63  | ሪሄ٤         |
|   | सर्वभूतस्थित यो मा         | Ę  | ₹१-       | ७०८    | वयमेवात्मनात्मान            | १०          | १५  | <b>૭</b> ५५ |
|   | सर्वभूतानि कौतिय           | ९  | હ         | ७४०    | स्वे स्वे कर्मण्यमिरत       |             |     | ८४१         |
|   | सर्वभूतेषु येनैक           | १८ | ર્૦       | ४इऽ    | ह                           |             |     |             |
|   | सर्वमेदतदृत मन्ये          | १० | १४        | ७५५    | हत ते कथर्यिष्यामि          | १०          | १९  | ७५६         |
| ٠ | सर्वयोनिषु कौंतेय          | १४ | ४         | ७९४    | स्तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं | २           | εş  | ६३०         |
|   | सर्वस्य चाहं हृदि          | १५ | १५        | ८०६    | हृषीर्केश तदा वाक्य         | १           | २१  | ६१२         |
|   | सर्वाणीद्रियकर्माणि '      | ४  | २७        | ६८०    | क्ष                         |             |     |             |
|   | सर्वेद्रियगुणाभास          | १३ | १४        | ३८७    | क्षिप्र भवति धर्मात्मा      | ९           | ३१  | ১४७         |
|   | सहजं कर्म कौतिय            | १८ | ሄሪ        | 788    | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव      | १३          | Şγ  | ७९२         |
|   | सहयज्ञा. प्रजा सृष्ट्वा    | 3  | १०        | ६५३    | क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि   | १३          | ર્  | 920         |
|   | सहस्रयुगपर्यन्त            | C  | १७        | ४६७    | <i>,</i> इॉ                 |             |     | _           |
|   | साधिभूताधिदैव मा           |    |           |        | ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते       | 9           | १५  | ७४१         |
|   | सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म | १८ | 40        | ८४३    | ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा      | Ę           | 6   | ७०२         |
|   | सीदति मम गात्राणि          | १  | २९        | ६१४    | ज्ञानेन तु तदज्ञान          |             |     | ६९३         |
|   | सुखदु खें समे कृत्वा       | ર્ | 32        | ६३०    | ज्ञानं कर्म च कर्ता च       | १८          |     |             |
|   | सुखामात्यतिक यत्तत्        | દ્ | २१        | ७०५    | ज्ञान तेऽह सविज्ञान         | (g          | २   | ७१७         |
|   | सुख त्विदानी त्रिविघं      |    |           |        | ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता       | १८          | १८  | ८३२         |
|   | सुदुर्दर्शमिद रूपं         | ११ | ५२        | ७२२    | ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी      |             |     | ६८९         |
|   | सुहृन्मित्रार्युदासीन०     | Ę  |           |        | ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि    | <b>83</b> : |     |             |
|   |                            |    |           |        |                             |             |     |             |

# ्रसूची ।

इस सूनीपत्र की क्रम्य अप में शानवान करने में बाचक उसकी रचना की कल्पना कर सकेंगे। प्रथ और गणकारा के नाम अक्षरानुत्रम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के प्रथों की एक ही यादी दी गई हैं यह बानकों के समझ में बा जायका। गीता के रहस्य के स्पष्टीकरण के लिये विषयविवेचन के अनुरोध में आनेवाली व्यक्तिओं का निर्देश स्वतन्त्र सीर्पक के नीचे किया गया है। और पारि-माणिक पद्शे का समावेश व्याग्याओं में करने में आया है। टी. में टीप का ताल्य हैं।

ठा

अग्निपुराण, ४.
अथवंदेद, २५६
अध्यातम रामायण, ४,६,३१६
अनंताचार्यं, ३६२
अप्ताकंदेव, ३६२.
अमृतनादोपनिपद्, ७०६ निष्णामार
अमृतिद्रपनिपद्, २४६, २८६, ५४३
अग्नित्रयुत्तिपद्, २४६, २८६, ५४३
अग्नित्रयुत्तिपद्, १४६, २८६, ५४३
अग्निम्न, ३.
अमरकोश, ५५, १८९ टी
अस्ववोपं, ५९,४९३,५४८, ५६१,५६०
अध्यादश पुराणदर्शन, ४
अध्यादश पुराणदर्शन, ४
अध्यादश गीता, ३,६९७
अस्वलायन गृहयसूत्र, ५२४,५६१
अवयूतगीता, ३,६९७.

### आ

आनन्दगिरि, ७्५ टी ८०, ३१३ टी ५३५ आनन्दतीर्थ,(मध्वाचार्य देखो)५३२,५३५ आपस्तवीय धर्मसूत्र, ३५०, ३५१ आर्पेय ब्राह्मण, ५०९

. <del>₹</del>

<sup>ईश्वरगीता, ३.</sup> गी र. ५५ टंस्यरसुरण, १५३, १६२, १६३, १८१, १८६ टी.

डॅंघावास्योपनिषद्, २०७, २३१, २७६, ३१२, ३१९, ३५१,३५९,३६०, ३६१,३६२,३८९,५२७,५३१, ५४१, ६३३, ७०८.

उ

उत्तररामचरित्र, ७१. उत्तरगीता, ३, ३२१. उदान (पाली) ११, ६३६ उपनिषट् (यादी देखो). उम्भग, ५

## 来

ऋग्वेद, ३२, १७०, २०७, २१२, २२४, २४४, २५१, २५२, २५३ टी. २५५, २५६, २५७, २६३,२८१, २८८, २८९, २९०, २९५, २९६, ३४४, ३५९, ३९५, ४२३, ६५४, ६८०, ७४५, ७६१, ७८७, ८००.

Œ

एपिवयूरस, ३९६,

के

ऐतरेयोपनिपद्, १७०, २२५. ऐतरेय द्राह्मण, ७१ ओक (कृ गो), १८६ ओरायन, ५५०, ५५२ टी ७६०

### क

कठोपनिषद्, ५५, ९२, ११८, १४०, १४५, १५९, १७०, १८०,१९९, २००, २०७, २०८, २१९, २२७, २३६, २४७, २४८, २९८, ३१३ टी ३६१, ४०५, ४३१, ४३६, , ५२५, ५,२६, ५२८, ५४०,५७२, ६२५, ६२८, ७०७, ७३३, ८०१, ८०४, ८२२, ८३३, ८४८.

कथासरित्सागर, ४०. कणाद, १५१. कपिल, १५२, ५३६, ५४१, ५४२,५५२ कपिलगीता, ३,४ कमलाकरभट्ट, ५०१ टी कालिदास, ४०, ७२, ८२, १०१, १२७, ३१९, ३३६, ३३७, ४००, ५१२, ५६०, ६६५

काले, ५५९, ५६१, ५६६ किरात, (भारवि देखो) कुराण, २३ कूर्मपुराण, ३ केनोपनिषद, २०७, २३२, ३८९, ४०६, ४३१, ४३६.

केगव काञ्मीरिमट्टाचार्य १७. केसरी, २५८

कैवल्योपनिषद्, २३५, ३३९, ३८६, ७०७, ७१९, ८१०, ८३०

कौटिल्य (चाणक्य देखो)

· कौपीतक्युपेनिषद्, ६२, ७१, २०७, २८९, २९९, ३७०, ३७१ टी

४७८, ५२५, ६२७, ८३२

कृष्णानदस्वामी, २७.

खूँ-पू-त्से, (कानपण्जिअस) ३८९

गणेशगीता, ३, ३०३. गणेशपुराण, ३ गरुडपुराण, ४ - गर्भोपनिषद्, १८६. -गाथा (तुकाराम देखो). 🔎 गीतार्थपरामर्प, २७. भीता (यादी देखो) ग्रज्ञान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण४,६,३६४ गोपालतापन्युपनिषद् ५२९. गीडपाद, १५३, १६२. गीडीय पद्मोत्तर पुराण, ४.-गौतम सूत्र, ७९.

### ਚ

चाणक्य, ४४६, ४४७, ४५७ चार्वाक, ७६,,७९ चुल्लवग्ग (पाली) ४५,८३,८७,३९५, ४३८, ४७८, ५७**१, ५७४, ५**७५, 690

छादोग्योपनिपद्, ३१, १२६, १३३-३४, १५५, १७०, १७३, १८**५**, १८६, . १८७, २०६, २१९, रु२५, २२७, २३०, २३४, २३६, २४५, २५१, २५२, २५५, २७६, २८७, २९०, २९४, २९८, २९९, ३१३, ३४२, ३५८,४०७,४११,४१५, ५२५, ५२७, ५४१, ५४२, ५४३, ५५२, ५७५, ६४६, ६८२, ६९३, ७१७, ७२८, ७३२, ७५७, ७६१, ७६९, ८०२, ८०४, ८२२, ८२६ छुरिकोपनिषद्, ५३०.

# স

जावालमन्यासोपनिषद्, ९७, ३१३, ३३८, ३३९, ४४५, ४४६, ५४८, ५५०.

जीमनी, (मीमासा, मी. सूत्र) ५२, ६९, २९०, ४३७, ५२४, ५३५, ५४०. -जीमनीसूत्र, २१, ५३, ६९, ३१४ टाकाकसू, १५३ टी.

त

तत्त्वप्रकाधाक, १७ तारानाथ, (पाली) ५६९ , 'तुकाराम, १४, १७, ७९, ८४, ८७, १०६, २३१, २३२, २४८, ३३२, ४१५, ४१९, ४०२, ४२८, ४३९, ४३०, ८३१, ४३३, ४३५, ४३९,

४४०.
तेलग, ५४
तेविज्जम्त, (त्रेबिज्जन्य,—पार्ला)
५७५, ५७७
तेतिरीयोपनिषर्, ८२, ४४, ७१, १२६,
१५५, १७०, १८०, १८४, १८६,
२०७, २०४, २०६, २२५, २३४,
२४४, २५१, २५६, २६१, २९२,
२६३, ३६७, ४१५, ६६०, ८११,
८२२.
तंतिरीय ब्राह्मण, १७०, २५१, २५२ डी.

ध

र्वेत्तिरीय महिता, २२४, २१२, ५२८.

थेग्गाया (पासी ) ५८९, ५८०

घह्ड.

1. \*

ë, i

ľ

ş

दीक्षित, (गं. वा ) १९३ टी. ५५०, ५५९, ५६२, ६६७. देवीगीता, ३ देवीभागवत, ४ दीपवस, (पाळी) ५७२. दशरथ जानक, (पाळी) ५७८. जासबीय (श्रीसमर्थ रामदासम्वामी का) ४१,१५९,१८५,१८७ B

धम्मपद (पाली) ९८, १०६, २२७, २७०, २७८, ३८८, ४७८, ५७०, ५७१, ५७५, ६७६. ध्यार्नाबदूपनिपद्, ५३१.

न

नागनद, ४०.
नाग्दगुराण, ४०.
नाग्दगुराण, ४०.
नारदम्न, ४१०, ५२७, ५४१
नाग्यणीयोपनिषद्, ३३२, ८४०
निवार्कानार्ष, १६.
निगत (यागा देगो).
निर्णयनित्, ३४२ टी
नीलगठ, ५१२
नीलगठ, ५१२
नृगिह्युगण, ४, २६३.
नृगिह्युगण, ४, २६३.

Ų,

पराधरगीना, ३.

पारखी ५७५

पुरुषमूक्त २४६

पैशाचभाष्य, १४ 🕦

पद्मपुराण, ४, ५.
पनदनी, २१०, २५३, ३७१.
पनदनी, २१०, २५३, ३७१.
पनदान, (नारद देखो) ५३०, ५४५.
पन्तिम, १५४
पंजित ज्वान्तप्रमाद, ४.
प्रश्नोपनिषद्, १८६, २१९, २४५, २६०.
५२५, ६२४, ७१९, ७३१, ८२२,
पाणिनीसूत्र, २७० टी. २७२, ५२९,
५४६, ५५१.
पातजल सूत्र, २३३.
पाडवगीता, ३.
पिंगलगीता, ३, ३३९
पालीग्रथ (यादी देखो).
पुराणग्रथ—(यादी देखो).

团

ब्रह्मगीता, ३, ४. बालचरित्र (भास). बाणभट्ट, ५६५. बादरायणाचार्य, ११, १२६. बायबल, २३, ३४, ३७१, ३७२, ३८९, ३९१.

बुद्धचरित, ५९.
बृहदारण्यकोपनिषद् ३१, ९२,९७,१३४,
१४५,१४७,१७०,१८४,१८९,२०७
२०८, २१०, २१५,२१७,२२०,२२३,
२२४, २२७, २२८,२३०,२३१,२३३,
२३५, २३७, २४४,२४८,२५१,२५२,
२५६, २६२, २६४, २७६,२८९,२९३
२४६, २९८, २९९,३१३,३१४,३२१,
३४०, ३४७, ३६०,३६२,३८५,४३०,
४६६, ४९१,४९३,५०७,५२४,५२७,
५४४,५४९,५७६,५७७,५७८,६२२,
६८५,७२५,७२८,७३१,७३३,७६६,•
७८७, ७८८, ८११, ८३४.
बोध्यगीता, ३.

बोध्यगति, ३. ४ वीध्यगति, ३. ४ वीध्यगति, ५, ३५०, ६५४ वीध्ययन गृह्चशेषसूत्र ५६१. ब्रह्मजालसुत्त (पाली) ५७४ ब्रह्मजैवर्तकपुराण, ५४५. ब्रह्मज्वत्र (वेदान्तसूत्र, जारीरक देखो) ब्रह्माडपुराण, ४. ब्राह्मणघम्मिका (पाली) ५७५. ब्राह्मण (यादी देखो)

Ħ

मट कुमारिल, १८६ टी भवभूति, ७१, ४२५ भर्तृहरि, ३७, ४६, ८२, ८३, ९०, ९६, १०९, ११६ भागवत, ४, १०, १९, ४१, ४५, १६४, २७९,२९९,३१३,३३८,३४०,३५६, ३९५, ४१०,४१४, ४२३, ४२४, ४३०, ४३१, ४३४, ४५३, ५४४, ५४५,५४८,५५५,५५६,५५७,६२२,६३५,६४२,६७०,६८५,७१५,७२२,७२३,७४५,७४६,७४९,७५२,७६०,माडारकर(डॉ.रा.गो.)१६,१७,१६१
५२९, ५४८, ५५९, ५६४, ५७०
भारिव, ४६, ३९५.
मास, ६,३१०,३२८टी ५४५,५६०,
५६६:
भास्कराचार्य, ४०९.
भीष्म, ९,१९९,२९३,५१०,५१४,
भिक्षुगीता, ३,४,५१९

मत्स्यपुराण, ७५१ मव्सूदन, १४ महानारायणोपनिषद्, ५२६ मार्कडेयपुराण, ४७८ महावग्ग, (पाली) ३९१, ५६९, ५७८ महावस (पाली) ५७२ महापरिनिव्वाणमुत्त (पाली), ५९३ मध्वाचार्य (आनदतीर्थ),१६,१७,३०९, ५३२, ५३४, ५४४. मनुस्मृति, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३९, ४०, ४२, ४३,४४,४५, ४६, ४७, ४९, ६५, ६८, ६९, ७२, १०३, १०५, १०७, ११०, १२०, १२६,, १७०, १८१, १९०, १९१, १९३, २६४, २६६, २७७, २७८, २८४, २९०, २९१, २९३, २९४, ३२९, ३३२, ३३७, ३३९, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५६, ३५७, ३६२, ३६३, ३६४, ३८६, ३८७, ३९२, ३९६, ४६६, ४७९, ५३७, ५४४, ५७७, ६०८, ६१५, ६४२, ६५४, ६५५, ६६६, ६६७, ६७०, ६८१, ६९७, ७०८, ७३४, ७५२, ७५३, ७५७, ७७९, ७९५, ८२०, ८२७,.. 660 माड्क्योपनिपद्, २२५, २४५

# -महाभारत---

बादि, २९, ३०, ६२, ३३, ३४, ३६, ३७, ४४, ४७, ७७, १०५, १९५, २६२, २६४, २६६, २९२, २९४, ३९९, ४४४, ५१०, ५१३, ५१४, ५२४, ५६१, ५६३.

समा, १०८, ३९९, ५६४.

वन, ३१, ३४, ४१, ४२, ४३, ४९, ७०, ७२,१०१,१०२,१०७,१३४,१४०,१८०,१३४,१४०,१८०,१३४,१४०,१८९,२९४,२९६,३१७,३९७,३९२,४२५,४३८,४७७,४९८,५१०,५१७,५२५,५६१,५७७

विराट, ३८०.

चद्योग, ३७, ४०, ४४, ४६, ५४, ५५, ९२, ९२, १०४,१०८,३३८, ३४०,३९०, ३९०, ३९५, ४४७, ५१०, ५११, ५१७, ५२२, ५२३, ५५४, ५७६, ५७९.

द्रोण, ३७, ५५, ५१७, कर्ण, ३३, ३८, ६५, ६६, १०४, ५१७. सत्य, ४३. स्त्रीपर्व, १४०, ५१५, ६२७. वातिपर्यं, ३, ९, १०, ३०, ३१, ३३, ३६, ३८, ४१, ४३, ४४, ४५, ४७, ५०, ५१, ५२, ५८, ६५, ६९, ९४, ९५, ९७, १०१, १०२, १०६, १०८, ११०, १११, ११२, ११८, ११९, १२७, १३४, १३५, १४४. १५२, १५८, १५८, १६४; १६५, १७०, १८६, १८७, १९२, १९३, १९५, १९७, २०५, २०६, २०८, २१८, २२२, २२५, २३०, २५०, २५१, २६०, २६४, २७१, २७३, २७४, २७६, २७७, २८०, २८८, २८९, २९२, २९३, २९७, २९९, इ०४, ३०६, ३०७, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१८, ३२०, ३२५, 228, 224, 236, 236, 228, **₹४०, ₹४२, ₹४३, ₹५०, ३६८,** ३७६, ३८०, ३८२, ३८७, ३९५, ३९७, ३९८, ४२०, ४३८, ४३९, ४४१, ४४४, ४६७, ४७७, ४९५, ४९७, ५०१, ५१८, ५११, ५१४, ५१७, ५१८, ५२३, ५२५, ५३७, ५३८, ५३९, ५४५, ५४६, ५५३, ५५७, ५६१, ५८०, ६१३, ६२५, ६३५, ६४८, ६५४, ६५६, ५६०, ७०१, ७०६, ७०८, ७१३, ७१७, ७२०, ७२१, ७२३, ७३१, ७३४, ७४५, ७४६, ७५४, ७५७, ७६४, ७६६, ७६९, ८१०, ८११, ८१२, ८१४, ८४१, ८४३, ८४८.

अनुशासन, ३०, २१, ३२, ३७, ४९,६८, २७१, २९२, ३७८, ३७९, ३८७, ३८९, ४९८, ५२०, ५२१, ५२२, ५५१, ६५२, ७५७, ७६०, ७६४, ८०१, ८०२, ८४१.

अश्वमेघ, २, ३, ३७, ४५, ५८, १५७, १८०, २९०, ३१४, ५१७, ३२०, ३२५, ३३५, ३४२, ४३७, ४३८, ४४०, ४६९, ४७४, ४७५, ४८०,

४८१, ४९१, ५१४, ५१५, ५१७, ५१८, ५२२, ५२३, ५६३, ५७१, ७२६, ७४६, ७५७, ८०२, ८४१. स्वर्गारोहण, ३७, ९३', ५२४. आश्रमवासिक, '४८१. यमगीता, ४. ' यथार्थदीपिका, १८. यादवराव वावीकर, ४३. याज्ञवल्क्य, ३४, १२६, ३५३, ३६२, ४२८. यास्क, (निरुक्त) ३९, ४८, १८४, १९३, २९६, २९८, ३५०, ५३६, ५६०, ७३४. योगवासिष्ठ, ४, ६; २८५, २९०, ३१३, ३२३, ३२४, ३३१,,३३८, ३५४, ३६४, ६१८, ६५८. ,योगतत्त्वोपनिषद् ५३०, ५५०.

Ę

रघुवंश ७२.
रमेशचद्र दत्त, ५९३.
रामपूर्वतापिन्युपनिषद्, ४१२, ४२०,
५२९, ५४२, ५५१.
रामानुजाचार्य, १५, १७, ३०९, ५००,
५३२, ५३८, ५४%, ५५५.
रामगीता, ३, ४.

# रामायण--

वालकांड, ४२, वयोध्याकांड, ४४. अरण्यकाड, ७६०. युद्धकाड, ३९५, उत्तरकाड, ७२.

्**छ** लिमपुराण, ११०, ३२१ टी. **व** 

वज्रस्च्युपनिषद्, ५६१. वध्युगाया, (पाली), ५७२. वल्लभाचायं, १६, ५३४. वराहंपुराण, ५.

वाग्भट, ८१९ वाजसनेयी संहिता, २५६, ३६२. वामनपंडित, (यथार्थंदीपिका), १८. वायुपुराण, ५. विचिख्युगीता, ३. विदुर, ९३ विष्णुपुराण, ४, ११९, १९४, ५४५, ७५२, ७५३ वेद (यादी देखो). वेदान्तसार, २४१. वेदान्त (शारीरक, ब्रह्म-) सूत्र, ७, ३३ ७५ टी. ८०, ९७, १४७, १४९, १५१, १५५, १६५, १६७, १६८, १७८, १७९, १८६, १८८, १९२, १९४, १९५, १९७, १९९, २०४, २०७, २२१, २२२, २४६, २६४, २६७, २७०, २७२,२७९, २८७, २९३, २९६, २९७, २९८, ३१५, ३२०, ३३४, ३४२, ३४४, ३४७, २५८, ३७६, ४२१, ४३८, ५००, ५३५, ५३७, ५३८, ५८०. वैद्य (चितामण विनायक), ५१३, ५२४, ५४८, ५५९, ५६२. व्यासगीता, ३, ४ वृत्रगीता, ३

হা

शतपथ द्राह्मण, ३१२, ७६३, शाकुतल, ८२, १२७. शिवगीता, ३. शिवदिन केसरी, ३६५ श्वेताश्वतरोपनिषद् १६३ टी., १७१, १८५, १८६, २०५, २०७, २११, २१९, २२४, २४८, २७६, ३१३, ३५१, ३५८, ४१५, ५२६, ५२७, ५२८, ५३०, ६७१, ६७५, ७३३, ७८५, ८०२, ८०७

शैवपुराण, ५. शकराचार्य, ११, १४, ७९, ९७, १४७, १५३, १५५, १६५, १६७,

सीदरानद (पाली)५५%, ५६५, ५६९ १७७, १९७, २५१, २५४, २७१, ५९१. 768, 768, 768, 786, 308, ३०८, ३१२, ३४२, ४०६, ४९५, स्तदपुराण, ४. ५००, ५०१, ५१४, ५३२, ५३३, 7 ५३४, ५३५, ५४१, ६२३, ६८२, हनमान पंडित, १४. 680. हरिगीता, ३, ८, ९. भपाकगीता, ३. हर्ष, ४० जाकरमाज्य, ११, १४, ७९ हारीतगीता, ३, ३६३. जाडिल्यसूत्र, ४१०, ५४५ हरिवंश पुराण, ५६०. श्रीघर, १७, ९३२. हमगीता, ३. ४. u 27 पष्टितंत्र, १५३. क्षीरस्वामी, १८९. स ममर्थे (रामदास दासवीध), ४१, ञानेव्यर, १८, २४९, ३५०, ३२४ १००, १४५, १५९, १८४, १८५, ५०२, ५३६. २८१, ३२०, ३७६, ३८४, ३८९, व्यक्तिनिर्देश. ३९६, ३९७, ४३६, ४६६, ५०२. नरकार वावु किशोगीलाल, ४९१. सद्धमं पुडरीक (पाली), ५६९, ५८१ अ मब्बासबमुत्त (पाली), ५७४, ५७६. अघोरवट, २३४. मर्वोपनिषद्, २१७. अजीगतं, ३९. अंगुलीमाल, ४३९ सप्तव्लोकोगीता, ७ सहिता (यादी देखो). अवदुल रहमान, १०७. मात्यकारिका, ९६, ९९, १३३, १५७, अलेक्जाउर, ५६२, ५८५, ५९२. अञोक, ५७०, ५८५, ५९०, ५९१. १५८, १५९, १६१, १६३, १६४, अँटिओकस, ५८२. १६५, १६६, १७९, १८०, १८९, अञ्चपति कैंकेय, ३१३, ५२५ १९१, २०२, २७३, ७९९, ८१२, मुत्तनिपात (पाली), ३८७, ५४५, या ५६९,५७१,५७२,५७३,५७६, आगिरस, ४२, ४३ ५७७, ५७८, ५७९, ५८१, ५८२ आम्रपाली, ४३९ सुरेश्वराचार्यं, ६४५. सुभाषित, ३७. इ मूतगीता, ३, ४. इक्ष्वाकु, ८, ९, ४१६, ४५०. सूर्यसंहिता, ४. इसा मसीह (छिस्त देखो.) सूर्यगीता, ३, ४. सूत्र, (यादी देखो ) उ सूर्येसिद्धान्तः, १९३ उद्दालक, ३१३ सेलर्सुत्त (पाली) ५४९, ५७१, ५८०, उपस्ति चाकायण, ४८:

Œ

एकनाय, ३९१.

香

कणाद, १५० कवीर, ५०२. कॅरायलनस, २८, २९ कालखंज, ७१. काशीराज अजातशत्रु, ३१३ कोलंवस, ५९०.

ख

खनीनेत्र, ४५. खू-फू-स्से, ३८९. ख्रिस्त, ३४, ८०, ८५, २३०, ३७३, ३९१,३९३,५३०,५४७,५५०, ५५६,५७९,५८६,५८९,५९० ५९१,५९२,५९३

η

गणपतिशास्त्री, ५६०. गार्गो, २२७ गार्ग्य वालाकी, ३१३. गौतम बुद्ध ९८.

च

चद्रशेखर, ५३६ चारुदत्त, ४० चित्ररथ, ४१८

ज

जनक, १३४, २२७, २७७, २९८, ३१३, ३१४, ३२५, ३४२, ३४८, ३५०, ३५८,३६५, ४६७, ५७६,५९०, ५९४, जनमेजय, ९, ४५६, ५१४, ५५३. जरत्कार, २९२ जरासम, ५५. जानाली, ७६, ७७. जीमृतवाहन, ४०. जैगीवन्य, ३०, ३२४. . . . . . .

नुलाघार, ४९, ३४३.

द्यीचि<sub>र</sub> ४०

दक्षप्रजापति ३३८. ' ' ' दारा, (शाहाजादा) ५०२

₹ }

नचिकेत, ९२, ११/६, ११/१८, १२१, नागार्जुन, ५६९, ५८४. ११/१८ नागसेन, ५७३.

- नारद, २०७, २२०, २२१, २२६, ३३८, ४१०, ४७८.

निकोलस नोटोव्हिस, ५९३. नेपोलियन, १२९ नेस्टर, ५९१.

नद, ५६९ न्यटन, ४०९.

Œ

परशुराम, ४४, ६०८. पायथागोरस, ५८९. पॉल, ३४ पृथु, १० प्रतदंन, ७९ प्रल्हाद, १०, ३१, ३२, ४३, ४४, ७१, ११९, १२६, ४१८. प्रियन्नत, १० पैल, ५२४. पौलोम, ७१

व

वली, ३१ वान्ह, ४०५ वाष्कली, ४०५ बुद्ध, ५४७, ५६९, ५७२, ५८४, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४. बृहस्पती, ११९ मास्यत्राचार्यं, ४०९. भृगु ४१८.

¥

मन्, ८, ९, ५८, ४५०.
मरीचि, ४६७
महमद, ५४७
महावीर, ४४७
महेंद्र, ४८४, ५९२.
मार्चडेय, ४७८.
मार, ५८७.
मिनांदर, ५७३.
मेखास्येनीस, ५६३
मंत्रेयी, ८०, २२७

य

याज्ञवल्वय, ८०, २२५, २६२. २९५, ३१३, ३४१, ३५६, ४६५.

₹

रामचद्र (राम), ३७, ४२, ७१, ७६ ३१०, ३१४, ३६२, ४३३ रामशास्त्री, ४९६. रावण, ४३४. राहलमद्र, ५६९, ५८४

ल

लव, ७१. -लक्ष्मण, ३१६. ला-ओ-स्मे, ३९१

ਚ

वरेण्य, ३०३. वामदेव, ३९. विदुला, ४०. विवस्वान, ८, २८, ४३, ४५०. विश्वामित्र, ४०, ४१. वृत्र, ३७. वेन, ४५. वैशंपायन, ९, ४५४, ४६५, ५१४, ५१९, ५२०, ५३१, ५३५, ५५०. शहरतात्व, ३३६. शिविषात्वा, ४०, ३२, १३६, ४०६ शिवाणी, ४२६, ४६६, ५०६, श्वासार्थ, ४३, ६६, ११८, श्वासार्थ, ४३, ६६, ११८, श्वास, ६०३, ११०, ११४, १६७, श्वास, १६, ४३, ६६, १९६, शोवक्ष, १६, ४३, ६६, १९६,

\*\*

सनत्तुमार, २६०, ६२८, ४६० सम्देगार्ट (नरहर गोराङ) ५६५, सार्वेदीन, १५, ८, ८५, ८६ सुदाना, ८६, सुसंन, ५६५, ६६४, मृतमा, २७७, मृतमा, २७७, मृतमा, ३५, ५८९, ५९६ सोनसीतिकम, ५६८, स्पार्टाम, ३६८,

۲,

हरित्यह ३४. हर्यहर्य, १३८. हर्मेंग्ट, २८. शिर्मेंग्ट, ३८.

# युरोपियन प्रयकारः-

था

ऑरिस्टॉटर, १५ प्र; ६७, ७२, ८८. २०४ टी., ३०४, ३६८, ४८४ : ऑगस्ट फॉट, ६२ टी. ६३, ७६ २१३, २८१, ३०३, ३०४, ३३४. ऑयंर सिसी, ५८९, ५९०, ५९० टी.

इनॉक रेजिनॉल्ट, ५९० टी.

Œ

एमिल, ५९३.

क

कांट,६२,६३,६७,८८टी,१२२,१३६,४१७,१४७,१४८,१७१,२१३,२१५टी,२२१,२२१,२२३,२२६,२५८,२६४टी,३०४,३०५,३८८,५०४
कॅरस,(पॉल)८६टी,१०९,४२४टी.,८८
किंग,५९२
कोलबुक,१६२टी,५८९
केर्न,(डॉ.)५६९,५७१,५७७,५८१,५८३

### ग

ग्रीन, ३४, ३५ टी. ३६, ६७, ८८,१२२, १४७,२१८,२२६,२२७,४८०,४८४ गएटे, ४९३. गॅडो, (डॉ. एच्) १८५ टी. गार्वे, ५४०, ५६४, ५७० गिगर, (गायगर, ) ५७२

ज

जेम्स सली, २०४, टी, ४९४ टी जेम्स मार्टिनो, १२४, १७३. ज्यूवेट, ३०३

7

टकाकसू, (डॉ) १५३

ड

डायसेन, २७, १९३, ४७३, ४८२ टी. डाविन, १०२,१५१, १५२,१७१,१७८ डॉस्टन, १५१. डिडरो, ७९.

ध

यॉमसन, ५३१ थिवो, ५३८ न

नित्ने, २६६, ३०३<sup>°</sup>, ३७२, ३९१, ५०० <sub>- °</sub> निकोल्स नोटोव्हिस, ५९२ न्यूटन, ४०९

प् पायथ्यागोरस, ५८९ पालसेन, ३९९, ४९३ प्लूटार्क, ५८९

व

बटलर, ७९ बेन, ३६, ९२, ३६९. बेथॅम, ८२ टी बुक्स, ३८२ बुल्हर५२०,५४२,५४८,५६१,५७०, ५७२ बुरनुफ, ५९२

77

मॅकिंडल ५६३ टी मॉडस्ले ४२५. मॉटिनो. १२४ टी, १७३ मोर्ले, ७९ मॅक्समुलर, ४३, १३६, २९५, ४२५, ४८५, ५५१, ५७२, ५८६. मॅक्मिलन, १०८ टी. मिल्मन, ३५. ११५, ३०३, ३८८.

₹

राक्हिल, ९८, ५६०.<sub>-</sub> रोस्नी, ५९३.

ऌ

लामार्क, १५१. लॉरिनसर, ५८६. लेस्टे स्टिफन, ३५.

व

विल्यम, जेम्स २३२ विल्सन, १६२ टी. नेवर, २५६, ५५२, ५६०. व्हिन्सेंट स्मिय, १५३. व्हेव्हेल, ३६.

स

जिलर, ४७६ जेक्सपियर, २८. जोपेनहार, ६३, १०६,१०८,२१३,२२४ १३०३, ३९१, ४८३, ४८४, ४०४, ४९६, ४९९, ५०५.

स

त्रली, ३१३, ४९४. मेज्विक्, ३५, ३६, ८२, ४०२. गर्नेटीस, ८५ पेन्सर, ६३, ७६, ९०, १५२, २१३. ३०३, ३२८, ३६४. ३६८, ४८८. ५०५. ल,५७९, ५९४.

₹

डोफन, (लेस्ले) ३५.

ना (Senart) ५४६ टी

न्ति, ३९, ६९, ८०, ८३ यूम, ८० टी., ८८ केल, १५२, १६१, १७१, १७३, १८५, १९७, २४३, २६८. केल, २१३, २२५. वेशिअस, ७९. टिंमन, ३०३.

ाख्या ( पारिभाषिक शब्द )

य

इसडेव्हिड्स, ५७२, ५७४, ५८४,५९१

ष्ट, २७१ तवाद, १३ कार, ३३४. रंगपरीक्षण, ६, ८ प्रात्म, ६४

अध्यारमपक्ष, ६१, ६२. अनंत. २४७. अनादि, २६५. अनारव्यकार्य, २७२. अनुभवाईत, ३६४ अनुमान, ४०७. अनुत, २४४. अधगयनीय, २६१ जपूर्व, २८१ अपूर्वता, २७१. अन्यास, २१, ४६५. अमृत. २२६, ३५९, ३६४, ३६४, ३६५ अम्मन्य, ४८४, ४९२. अमनाम, २९१ अगुनाधी, ३८४. अयंवाद, २१, २२, ४६७. अहंत्, ४७९ अविष्ण, २१०, ३५०, ३६० ३६१, ३६२, ५२७ अय्ययन, १५९. अगुम कर्मी की भिन्नता, २७१ अप्टेघा प्रकृति, १८२. असत्, १५५, २४४, २५१. अगनृति, ३५९

अह्कारबृद्धि, १११. अहिसाघर्म, ३०. अज्ञान, २२०, २३७, ५२७. अद्वैतग्रह्मजान, १५. १६. . अस्तेय. ३८

अतंकार, १७४,

आ

आचारसंग्रह, ४७१.
आचार तारतम्य, ४६, ४७
आतम, ३९९.
आतमसंरक्षण, ४०, ४१
आत्मनिष्ठबुद्धि, १४१.
आत्मनिष्ठा, ५८०.
आतमा की स्वतंत्र प्रवृत्ति, २७९

| आध्यात्मिक विवेचन, ६१             |         |   |
|-----------------------------------|---------|---|
| ,, मार्ग ,                        | ३७९.    | 7 |
| ,, पथ,                            | 866     |   |
| वाच्यात्मिक मुखदु ख,              | ९५      | 1 |
| लाधिदैविक विवेचन, "               | ६१.     |   |
| ,, मार्ग, े                       | ३७९.    |   |
| ,, पथ,                            | ४८७     |   |
| आविभौतिक विवेचन,                  | ६१      |   |
| ., मार्ग                          | ३७९.    | 7 |
| पथ,                               | ४८७.    | , |
| आधिदैविक सुखदु ख, ९५              |         | 1 |
| आविदैवतपक्ष, ६१, ६२,१२४           | , १२७   | : |
| कातिभौतिकपक्ष, ६१, ६२, १२७        | , १२८.  | ; |
| आधिभौतिक सुखदु ख, ९५.             |         |   |
| वाघिभौतिक सुंखवाद, ७४.            |         |   |
| मानद, २३१.                        |         |   |
| आनदमय, २३१                        |         |   |
| आनदमय कोश, २३१                    |         |   |
| आपद्धर्म, ४८.                     | Ŷ       |   |
| अप्तवचन प्रमाण, ४०८               |         |   |
| <b>बावीटर डिक्टा, २२</b> टी       |         |   |
| क्षात्तंम्, २२२                   |         |   |
| भारव्य कार्य, २७२                 |         |   |
| ञारभवाद, १५१, २४०                 |         |   |
| <b>आशावादी, ४९४</b> .             |         |   |
| <b>आमुरी सपत्, १०९</b> .          |         |   |
| <b>g</b> ,                        |         |   |
| डच्छा-स्वातत्र्य, २६९, २८०        |         |   |
| इद्रिय, १७५.                      |         |   |
| ž.                                |         |   |
| ईववर की शक्ति, २६४.               |         |   |
| <b>ੱ</b>                          |         |   |
| उदात्त अथवा प्रेमयुक्त स्वार्थ, त | ረマ. ሪ३. |   |
| उत्कातितत्त्व, १५४ टी.            | - (,    |   |
| उपऋम, २१.                         |         |   |
| खपपत्ति, २२, ४६५.                 | 1       |   |
| उपपादन, २२.                       |         |   |
| चपसहार, २१. ४६५                   |         |   |
| -                                 |         |   |

उपासना, ३६०

ऋनछद, ५१६ हिं

ग्रहनछद, ५१६ हिं

एकान्तिक धर्म, ९.

एष्णा, ३१३, ३२१.

एसि—एसिनपथ, ५८८

क्रि

कर्तव्यमूढ, २६, २७, २८

कर्तव्यमूढ, २६, २७, २८

कर्तव्यमुढ, २६, २७, २८. कर्तव्यधर्ममोह, २४, २५, २६, २७. कर्म, ५२, ५५, २६०, २६१, २६२. कर्मठ, २९४. कर्मत्याग, (तामस) ३१८. कर्मत्याग, (राजस) ३१९. कर्मत्याग, (सात्त्विक) ३१९ कर्मनिष्ठा, ३०३, ४५३ कर्म, (निवृत्त) ३४८, ३५६ कर्म, (प्रवृत्त) ३४८, ३५६ कर्मप्रवाह के पर्याय शब्द, २६७, २६८ कर्मभोग, २७२. कर्ममुक्ति, २७३. कर्मजिज्ञासा, ५२. कर्मयोग, ४८, ११०, ३०१, ३०२, • ३०३, ३६६, ४०३, ४३४, ४४५, ४५२, ४५३, ४६४, ४६७, ४७१, ४९५, ५०१, ५२८. कर्मयोग, (गीता का) ३०५ कर्मविपाक, २६०. कर्मयोगशास्त्र, ५२, ६०, ४७१ कर्मयोगशास्त्र का लौकिक नाम, ४७१. कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ, २७३ कर्मत्यागनिषेघ, ११४, ११५ कर्मसन्यास, ३०१. कर्मेंदियों के व्यवहार, १३१, १३७ कर्माकर्मविवेचन, ५११// काम, ११२, ३२६, ३२७. कार्याकार्य निर्णय, ६३, ६४, ६७ कापिलसाल्य, १४९, १५२, १५६-काम्य, ३४८.

काल, २९७ कृष्ण मार्ग, २९६. कृष्णापंण, ११३. कृष्णापंणपूर्वक कमें, ४३१. कम्मुक्ति, २९८. कियमाण, २७२.

स्य

हिप्रस्ती सिद्धात, १५४, १५६ चिस्ती संन्यान मार्ग, १५८, ५८८

11

गति अथवा मृति, २९७. गीता (स्मृति), ५२४, ५३५,५३६,५५७ गीतायन्दार्य, ३. गीताधर्म की चतु.सूत्री, ११४ गीतातात्वयं, १०, ११, १२, १३. गुण, २०३, २४०. गुणपरिणामवाद, अववा गृणोत्कयं,

१७२, २४०. प्रयपरीक्षण, ६. प्रयतात्पर्यनिणंग २२.

च

चतुर्विय पुरुषायं ६४. १ चतुर्व्यंह, ४५२, ४५३. चित्, २२९, २४३. चित्त, १३५, चेतना, १४३. चोदना, ५८, ६९, ७०. चोदनायर्ग, ६८, ६९, ७०. चातुर्वण्यं अर्म, ६५. चार्वाक्यमं, ७६, ७७

ज

जडाद्वैत, १६१. . जय, २९, ५२४, जीव, १७८, २१०. जीवन्मुक्त, ३००. जीवन्मुक्तावस्था, ३२४. जीवारमा, २६६. जैसे की नसा, ३९४, ३९८, ४०२ जी पिण्ड में (क्षेट में) है वह ब्रह्माण्ड च (मुस्टि) म हैं (नन्यमित, २२८

Ŧ

शेमाएं, ११

7

नत्यमंग, १४ नत्, २४४. नम्मप्राण्, १७६. तम, १५७ तम, १५७ ताममपुद्धि, १४०. तोमम मार्ग, २९८ नृष्टि, ११८ तृष्या, १००. स्याग, ३४८, ४६= प्रमापमं, २९० प्रमापमं, २९० प्रमापमं, २९० प्रमापमं, २९० प्रमापमं, २९० प्रमापमं, २९०

विगुणान्मक प्रकृति २६२ विगुणो की साम्यायस्या, १५७ १५८. विवृत्तरण, १८५

स

दातच्य, ३९३. दुग, ९५. दुगनिवारक कर्ममार्ग, ४०३ देवयान, २९५, २९६, २९७, २९८. देव, २६८, ३२६ देवी माया २३९. देताहेती नप्रदाय, १७.

श्च वर्म (पारलीकिक), ६४ वर्म (देवता), १२६. वर्म (मीमासको का अर्प), ६९५. वर्म प्राकृत, ६८ ,, (ब्याबहारिक अर्थ), ६८. वर्म (यहुदी), ५८७. न

नानात्व, १५७. नामरूप, २१६ नारायणीय वर्म, (सात्वत-एकातिक-भागवत ३४०, ५१४, ५४५, ५४९, ५५५ नारदीय सूक्त, २५१ नित्यमन्यासी, ३४८ निराशावादी, ४९४ निर्गुण, २४० निर्गुणपरब्रह्म, ४०९ निर्गुणभितत १६७ निवृत्ति, ३५६ निवृत्तिविपयक, १६ निवृत्तिमार्ग, १३. निर्वाण, निर्वाणस्थिति, २३२ निर्वाण की परम जाति, ११७ निर्वेर ३९१, ३९२, ३९४ निष्काम गीताघर्म, ७६ निप्ठा, ३१४, ३१५, ४५६ नीतिवर्म, ५११ नीतिवास्त्र, ४९ नेप्कर्म्य, २७४ नैष्करर्यसिद्धि, २७४

परार्थ प्रधानपक्ष, ८७, ८८ पचीकरण, १८४. परमात्मा, २०१, ४८४. पचमहाभूतें १७६, १८४. परमाणुवाद, (कणाद), १५०, १५१. परमार्थ, ४०३. परमेश्वर का अपरस्वरूप, १८२ पचरात्र धर्म, ५४५, ५४७ पाशुपत पंथ, ५६३. पातजल योग, ५७०. पिडज्ञान, १४३ पित्रयाण, २९५, २९६, २९७, २९९ पुरुष, १६२, १६५, ४७१. पुरुषार्थ, ५३ ६४. पुरुषोत्तम, २००. अधिकाश लोगो का अधिक सुग्व (हित अथवा कल्याण), ८३ टो , ८४, ३७५, ३७८, ३७९, ३८५, ३८८, ४०३, ४७९, ४८१, ४८८ पुष्टि, १६, ११८, ११९ पुष्टिमार्ग, १६ पृथक्तव, १७४ पोषक, १६ पीराणिक कर्म, ५४ प्रकृति, (सत्व), १५७, १५८, २६३. ,, (रज), १५७, १५८, २६३ ,, (तम), १५७, १५८, २६३. प्रकृति , (अष्टवा), १८२ प्रकृति, (त्रिगुणात्मक) २६३ प्रकृति, (मूल) १८१ प्रकृति-विकृति, १८१. प्रतीक, २०७, ४१८, ४२० प्रतिज्ञापालन, ३८७ प्रवृत्ति स्वातत्र्य, २६९, २८१ प्रवृत्ति-प्रधान, १०. प्रस्यानत्रयी, १२ प्राण अर्थात् इद्रियाँ, १७८, १७९. प्रारन्य २७१, २७३, ४३१

q

Ħ 'प्रारंभ, ४६४. मन, १३२, ४३८. भ्रेय, ९२, ११७. मन के कार्य, १३५, १२९  $\boldsymbol{x}$ मन (व्यारस्थात्मरः) १३४ फल, २१, ४६५. महावानभय, ५८२, ५८४. फलासा, १११, ३२५ मन.पून, १२६. फलाशात्याग, ४३१ मन्धानः, ९६. ৰ मनोधिना, १२४, १२४, वहिरगपरीक्षण, ६ मनीगय भीन, २६१. वृद्धि १३०, १६५, ३७४. ४८ । मरण भा मन्या, २३३, ५५%. ४८३, ४८५. मोभाग, ३९, ५०२, बुद्धि के कार्य, १३७, १३४, मरायानांच, ५८२. बृद्धि (आरमनिष्ठ), १४१ मामा, ६५. ,, (सात्त्विक), १८०. मानवासं, ५०४. ,, (तामन), १४०. भागा, १६०, ६१०, ६२०, ६२८, ३७६ ,, (राजस) १४०. द्रद्रक, द्रद्रभू, भूदे ७, मावा, (३५) ३३९ ,, (बासनात्मक) १३७, १३८, ४०३ ,, (ब्यवनायान्यक्त), १३४, ४९२ माममृद्धिः ३६०. ., मदमहिदेक), १२४ मिथा, भारत वृद्धि के नाम, १७८. गीनानार मार्ग, २९८, ५४० ब्द्धिभेद, ३३०. मीमाना अपना मीनासामूम, २५०. वृद्धियोग, ३८१. मृत्य, १६०, ८६१ ब्रह्म, २१४. मंगि, (प्रम), ३९८. त्रह्मनिर्देश, २४६. मुंधित (बिरेत), २५८.

ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष, २४% त्रह्मवृत्त अयवा ब्रह्मदन, १८७, १७८ ब्रह्मसूत्र, ११. ब्रह्मसम्बद्ध, २६० ब्रह्मापंण, ११३, ६८०

त्रह्मापंणपूर्वक कर्म, ४३१. , बौद्धसिद्धात ५८३

भ भक्ति, ४०९, ५२९ भक्तिमार्ग, ६५, ४१२, ४१३, ४२७, ४६०, ४६१, ५३९

मवितयोय, ४५३ ्भग, ११९ भागवत, ३४२.

भागवतघर्म, ३४०, ३५०, ४९७, ५४६.

मृत्यु, ३५९ मीत, २२६, २१७. मोक्ष, (नार्यो या प्रयं), १६४ ,, (येळानियाँण), २४९, ४६५, ४८५ मोदा (धर्म) ६४

यज्ञ, २९१, ४६८ योग, ५५, ५६. योग (गीनायं),५६, ३०४, १२८,३४०. इप्र, ३७१, ४४५, ४४८, ४५४ योग (धात्वर्थ), ५५ योगग्रन्ट, २८४.

योगविधि, ११८. योगशास्त्र, ५९, ४७?

मॅं प्रप्रणीत, १८१

रज, १५७ राग, ३२७ राजगुह्य, ४१६, ४१८, ४५९, ५६१, राजसबुद्धि, १४०.

₹

लिंग किंवा सूक्ष्मशरीर, २६१ लोकसंग्रह,३२८,३२९,३३०,३६०,४०२

व वर्णाश्रमधर्म, ५०३. वस्तुतत्त्व, २१७ टी., २१९, २२४, २४३. वासनात्मक बृद्धि, १३७, १३८. ३७८, ४४७ वासना स्वातत्र्य, २६९

वासुदेव परमात्मा, २०६, विकल्प, १३३, १३४. विकल्प, १५७.

विचस, २८१. विद्या, २०७, २७५, २७६, ३५९, ३६०,

३६१, ३६२, ४१६ विदेह मुक्ति, २९८

विनाग, ३५६. विवर्तवाद, २४०, २४१, २६५

विशेष, (पचमहाभूते), १७७, १८१. व्यक्त, १५८

व्यवसाय, १३४ व्यवसायात्मक वृद्धि, १३४

व्याकरणात्मक मन, १३६

विशिष्टाद्वैत, १७, १८ वेदान्ती, २९०.

,, (कर्मयोगी), ३५१ ,, (सन्यासी), ३५१.

्र, (सन्यासा), ३५१. वैदिकवर्म, ५७८

वैष्णव पथ, १६, १७ व्यावहारिक वर्मनीति. ६४

व्यावहारिक धर्मनीति, ६४ डा

श्वास्त्रीयप्रतिपादन पथ, ६० शाति, ११९, १२० शारीर आत्मा, २४६. शारीर सूत्रे, १२.

गास्त्र, ७५, ४७१ शुक्लमार्ग, २९६. शुद्ध द्वैत, १८ शुद्ध वासना, ३६९. गैवपथ, १७ श्रद्धा, ४२७ श्रेय, ९२, ११८

स

सच्चा (पूरा) ज्ञान, २१५, २४९, सत्, २२६, २४४, २४५, २५१. सत्तासामान्यत्व, २१६. सत्कार्यवाद, १५५, २३७, २४४ सत्त्व. १५८ सदसद्विवेक देवतापक्ष, १२५, १२९.

सदसद्विवेकबृद्धि, १२४ सदसद्विवेकबृद्धि, १२४ सत्य, ३२, २१७, २१८, २२३.

समत्वबुद्धियोग, ३८१. समता, ३९३

सभूति, ३५९ ससार, २६४

संकल्प, १३३ सग, १११, ३२४, ३२७. सत्यानृतविवेक, ३४, ३ू५.

सत्यानृताययम, २०, दूर. सग्रह (कोनार्य) ३२९. सग्रह (राष्ट्रोका) ३०९

संग्रह (राष्ट्राका) = २९ संग्रात, १४६

सचित, २७१ सन्यास, ३०३, ३०४, ३४७, ४३४ ४४५, ४५२, ४६३, ४९८.

सन्यासी, ३०४ सन्यासनिष्ठा, १३, ४<u>१</u> सन्यासी स्थितप्रज्ञ, ३७३.

सन्यासा स्थितप्रज्ञ, २७३८ सपत् (आसुरी), १०९ सर्वभत्तहित, ८३, ८४

सात्वत धर्म, १० सात्त्विक बुद्धि, १३७, १३८.

साख्य (दो अर्थ), १५२.

साख्य (घात्वर्य) १५३.

सास्य (ज्ञानी), २०२, ३५१, ३६२, ४४५, ४४८, ४५४, ४६४, ४७६,

माम्य, ४७७.

स्मार्त, ३३१, ३४१, ३४२,

स्मार्त कर्म, ५३.

स्मार्त यज्ञ, ५३.

स्वधर्म, ४९६.

सिद्धावस्या, २५०

स्यितप्रज्ञ, ३७३, ४६२

सुखदु.ख, ९५.

,, (आध्यात्मिक) ९६.

" (मधिदैचिक) ९५.

" (आधिभीतिक) १५. सुखवाद] (आधिभौतियां) ७५.

सूक्ष्म, १५९.

सूक्ष्मशरीर. २६१.

मेंव्वर नैय्यायिक, १५१.

स्यूल, १५९.

स्वार्थ (केवल, चार्वाक), ७६, ७७, ८८

,, (दूरदर्गी, हॉन्स्), ७९, ८०.

,, (उदात्त-भूतदया, प्रेमयुक्त,) ७९.

,, (सिज्विक-हेत्वेशियम्), ८२, ८३. ज्ञानमार्ग ४१३, ४१४, ४२७ ४६०.

हीनयोग, ५८२,

B क्षमा, ३९.

क्षराक्षर विचार अयवा व्यवनाहत्रन-

Ç

विचार, १४२, १४९. क्षेत्र, १४४.

धेयज्ञ (आत्मा), १४७.

क्षेत्रक्षेत्रज्ञेषिचारं, १६१, १४२.

श, १६२. ज्ञान, २०१, २७५, २७६, २७७.

वानेंद्रियों का व्यवहार, १३३, १३७**.** 

झानी, २९६.

ज्ञान और विज्ञान, ३११, ४६०, ४६१.

ज्ञानकर्मसमुच्चवपक्ष, ४३०.

ज्ञानकांड, २९०.

ज्ञाननिष्ठा, १३, ३०२, ४१३, ४५३.

जान की पूर्णावस्या, २३०.

ज्ञान-मिन्त्रयुपत कर्मयोग, ४७०,

ज्ञानगय कोण, २६१.



